# श्रीशिवपुराण-माहात्म्य

प्रवाशिक्षमां होने तां समुद्धाः भवार्णकात् । कर्मकारपृष्टिकाङ्गं व्यस्तेत्रां ततः संकर ॥

## शौनकजीके साधनविषयक प्रश्न करनेपर सुतजीका उन्हें दिखपुराणकी उत्कृष्ट महिमा सुनाना

बोहोन्सर्वने सुतजी । आप सम्पूर्ण विद्यान्तिके जाता उपायींने 🛍 सर्वोत्तम परिवाकारक उपाय हैं। प्रथो ! मुझसे पुराजोंकी कवाओंके हो। तात ! वह सायन ऐसा हो, जिसके सारतत्त्वका विदेवसमस् वर्णा वर्णाको । अनुसन्तरे शीम 🗐 अन्त:करणकी विदेप ज्ञान और वैरान्य-सर्वित भक्तिये 📺 सुद्धि 🖶 🚥 🚃 उससे निर्मल होनेवाले विवेककी युद्धि कैसे होती है ? तका साधपुरूष किस प्रकार अपने काम-क्रोध आदि पानस्किः विकारोका निवारण कारते हैं ? इस बोर कलिकालमें जीव प्राय: आस्तर स्वधावके हो गये हैं, इस जीवसमुदायको जुन्न (वैजी सम्पत्तिसे पुक्त) धनानेके लिये सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है ? आम इस समय मुझे ऐसा कोई शाधर साधन बताहचे, जो कल्यानकारी बस्तुओंमें भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम



पूछा—महाद्वानी भङ्गलकारी हो लगा पवित्र करनेवाले विताकारे पुरावको समाने रिप्पे विकासी जापि हो जागा।

> ऑस्ट्रवीने कहा—सुनितेष्ठ सीनक I तुन अन्य क्रे: न्योंकि तुन्हारे इदयमें पुराण-कवा सुननेका विशेष प्रेम एवं ल्लाकरार है। इस्रातिये में शुद्ध युद्धिसे विकारकर तुमले परण जाम शासका वर्णन करता है। बला। यह समूर्ण सामांके विकासमें सम्बन्न, भक्ति आदिको वक्रनेवाला तथा भगजान् शिवको संसुष्ट कानेकाला है। कारोंके लिये रसाधन-अव्यासकाय समा विष्य है, भूम असे अभया करे । यूने ! यह परम उत्तम कास है-क्षित्रपुराण, जिसका पूर्वकालमें भगवान् विस्ताने ही प्रकार किया था। यह कालकपी सर्वसे प्राप्त होनेवाले महान् त्रासका विनास करनेवास्त उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यासने सनलुम्बर युनिका उपदेश पाकर वहे आइरासे संक्षेपमें हो इस युराजका प्रतिपादन किया है। इस पुरुषके प्रणयनका अंदरप े—कारिकानमें अवश्र क्षेत्रेवारे मन्त्र्योंके

< गंबित किल्हाण **८** 

परम हितका सत्यन ।

यह क्षियपुराण परम उत्तम जाना है। इसे **इस प्रशानक प्राचान दिवस्त वास्त्रक** खरूम समझना चाहिये और सब प्रकारते इसका सेवन करना चाहिये । इसका धरन और अवल सर्वसाधनका है। इससे शिय-

प्रक्रि पाकर बेहतम स्थितिये पहेचा हुआ यनुष्य रहित्र 🖟 शिनपदको 📖 कर लेता 🕻 । इसीलिये सम्पूर्ण ज्ञाम करके मनुष्योने हुए। पुराणको पदनेवी एका वा है-अवन इसके अध्ययनको अजीह सामन माना है। इसी तरह इसका प्रेमपूर्वक अपन पी सन्पूर्ण मनोकान्त्रित कलोको सेन्द्राता 🛊 । जन्म । शिक्षके इस प्राणको सुववेसे पनुष्य सक

पापोंसे मुक्त हो अक्षा है तथा इस जीवनने बढ़े-बढ़े उत्कृष्ट धोगोंका उपयोग केर्रक अन्तमे दिवसमेकको प्रधा कर लेता है। यह दिलपुराचा नामक सन्ध बर्जना

इत्यान परनेकोशे पुत्तः है। प्रशाबी सात संक्रिताएँ हैं। यनुव्यको आहिये कि एक भ्रतीक, ज्ञान और वैसम्बर्ध सम्बन्ध हो बड़े आदरसे इसका प्रकल करें। सल मेहिताओंसे कुछ यह दिवा जिल्हाराम शक्य वर्ष विशेष बाद कामा जाहिये। व्यवस्थ परमान्यके समाम विकास वि

और सबसे उत्पृष्ट गति प्रदान करनेवारम है। 🔳 निरन्तर अनुसंधानपूर्वक इस

दिव्यवृक्षणको कविता है जाएक नित्य प्रेपपूर्वक इसका पाठपात्र करता है, यह

पुरुवाला है—इसमें संज्ञय नहीं है। जो उत्तम वृद्धिकारम पुरुष अन्तकारूमें प्रसिद्धक इस यूक्तको सुनता है, अस्पर अत्वन प्रसान हुए चलकान् मोक्षर क्रो अपना पर (धाम)

अवन कारते हैं। को प्रतिदिन आदरपूर्वक इस

विकारराज्या कृष्य काला है, यह इस बाजाय समूर्ण भोगोको योगकर अपत्ये धरावान् हिनके पदको जात कर लेता है। 🕮 (जिल्हा) आसरायरक्षित 🐞 रेपानी जन्म आदिके बेजनमें इस शिक्युरायका सत्कार कारता है, यह सका सुन्नी होता है। यह क्रिक्ट्रपण निर्मेश तथा भगवान् विकका सर्वस्य है: जो इक्षतोक और परलोकमें भी

तुल कहता हो, उसे आवरके साथ अध्यक्ष्यंकः प्रकार संभाग प्राप्ताः चाहिये । च्या निर्मेख एवं अलग किनपुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकम चारों पुरवाधीको देनेवाला है। अवाः सदा जेमपूर्वक इसका (अध्याच १)

### शिवपराणके भवणसे देवराजको शिवलोककी प्राप्ति तथा बहुलाका पापसे भय एवं संसारसे वैराग्य

श्रीजीनकतीने सुराजी ! आप धन्य है, परमा<del>र्च-ताराके</del> इसने लाल आपक्षी कृतासे निश्चवपूर्वक ज्ञाता हैं, आपने कृमा करके इमलोगोंको सम्बा ली। सुवनी ! कलियुगमें इस यह बढ़ी अद्भुत एवं दिल्य कथा सुनायों है। कवाके द्वारा कौन-कौन-से नापी शुद्ध होते

कहा—महाभाग सर्वतेषु साधन दूसरा कोई नहीं 🕽 यह बात मूतलपर इस कथाके ज्ञान कल्याचका है? उन्हें कृपापूर्वक नताइये और इस

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

जगत्को कृतार्व वर्तविये। सुतवी भोले—धुने ! जो पतुना चनी, दुराचारी, क्ल तथा काम-क्रोब व्यक्ति निरन्तर हुवे रहनेवाले हैं, 🖹 भी इस पुराणके श्रावण-पठनसे आवश्य ही बुद्ध ही जाते हैं। इसी विकासी जानकार मुन्दि प्रस आणीत प्रतिष्ठारका उद्यापना दिना करते हैं, जिसके

अवज्ञानमें पार्वेका पूर्वतम सक्त हो

पहलेगी जात है, वर्डी किमलेकि बगाने एक अख्या स्वता वा, जो 🕬 आवन पूर्वत, दरिष्ट, रस फेलनेवारन क्यां वैधिक धर्मरे विमुत्त बर । इन्न प्राय-नेकर असी क्योंति प्रमु हो गया वा और प्रेह्वयुक्तिने तस्पर रहता मा । अस्त्री नाम के वेजल्य है बद्ध अपने क्रयर विकास करनेनारं स्थेनीकी ठता करता था। उसने प्रमाणने, सकियो, बेंक्सी, यहाँ तथा ब्रासीयने भी अंत्रिय क्रक्रमोपी मारकर उप-४२वर पण हाल लिया था। परंतु का पाणीका क्षेत्र-ता ची का क्रमी सर्वेक काध्ये भी रूगा वा। यह वेश्यामामी तथा वया अकारी आका-

व्यक्तिप्रानपुर (श्रासी-प्रधाम) में 📰 चट्टेका । वहाँ उसने एक दिवालम देखा, जहाँ वहा-हें। साधु-महात्मा एकत हुए मे । केवरान रास वित्यासम्बर्धे उद्दर गया, बिल् वहाँ उसे ब्राह्मणको प्रवर शा गावा । अस प्यत्सी उसको सही पीक्षा होने तानी । वहाँ एक अह्मणदेवता विवयुराणकी कथा सुन। यहे में। ज्यामें पढ़ा हुआ बेपराज प्राप्ताणके नुसारविन्द्रसे निकाली हुई उस शिक्कणाच्ये निरन्तर सुन्ता

रहा । एक बासके बाद वह जरमे शब्दन

एक दिन चुलार-पाम्ला मह विक्रोपरी

THE REP. P.

वीडित होक्टर चल बसा। यमराजके दुत आर्थ और उसे पारोसि मधिकर क्लपूर्वक वमपुरीते से भवे। इतनेमें ही दिवालोकारो बनवान् स्थिको पार्वदगण आ गरो । उनके चौर अङ्क कर्जुरके समान उन्नास में, श्रम बियुलसे सुरतेचित हो ये थे, उनके सम्पूर्ण अप्र कार्यो उज्जातिल ये और स्वास्थानी तालाई अनेक सरीराकी सोच्या च्या रही भी ।



। सम्बोन्सम् कोकपूर्वकः वसपूरीमें गये और क्रमाजके कृतिकी कार-पीटकर, वारंकार ब्रम्बक्तार उन्होंने देवरावको उनके चंत्रुत्स्ते कुछ हिला और अस्यन्त अनुत विकास विकास अब वे शिक्दूत कैलास कानेको ज्ञात हुए, उस समद वसवुरीमें बढ़ा धारी कोलाहर जन गया । उस कोलाहरू-को सनकर वर्धसम्ब अपने भवनसे सहर

 संदेश विकास । \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

आये। साराग्य दूसरे स्टोके समान उनीत (जाकि दिन देसे हो, बहाँके अन्य वर्गांकि होनेवाले इन चारो द्वारेको देशका धर्मक विवादने तथा गाँव वाय ।) अन्य वर्षाकि धर्मराजने काका विकित्तांक पूजन किया सोग औं क्लींकी भारत कुलित विचार

और आन्द्रक्षिये देखकर साथ वृत्तान जान रक्तनेवाले, लव्यवैद्युत्त एवं उत्तर हैं; वे

रिया। उन्होंने फक्के करता भगवान् 📼 कुकार्यि लगे खते और निस

की। सर्वश्रात, ये जिल्हात कैल्लाको को लेक्काकारिको, मायानतः, बुर्गसत मधे और वहाँ पहुँचकर उन्होंने जा किवासानों और व्यक्तिकारियों हैं। में प्राप्तकारे रचासागर प्राप्त विकास प्रश्रोपे प्रमुख्यात तथा सहस्रात्ते सर्वता सुन्य दे विया ।

होगकजीने कहा—महानाम सूनवी ! उस वाप्यक लासक भागमें किसी आप सर्वतः है। महामते ! आपके राज्य एक मिणून नामधारी जाहाण रहता कृपाप्रसादते में जांचार कृतार्थ हुआ। इस था, तम बड़ा सम्प्य था। दुसाना और

इतिहासको सुनकर मेरा वन जन्म बहानमें का प्रथमि स्थानी सी वही आकर्षे निमंत्र हो रहा है। उसा अब सुन्ती थी, तो भी वह बुआर्गवर ही सरस्ता भगवान् दिक्तमें केन कहनेवाली का । जनके पत्रीका नाम प्रमुख्य था। पत विकासभाविक्ती कुरारी कामको भी जातिहो । यादा जास सर्वोते पालनमें लगी सहती औ,

तावारे आधने मोक्सीय कावायरहका की बेहचारकर्ती हो गया वर १ इस तरह सुवार्तीय बर्णन करीता; क्योंकि तुन रिज-क्योंने उन्ने हुए उस विजुनके वहत वर्ष व्यक्ति हो अवराज्य तथा नेकोलाओंने केंद्र हो । यने । उसकी की कहारत कामसे मीवित संपुत्रके विकारणार्गि प्रदेशमें एक जन्माल होनेवर की संवर्गनाएके भवती हैवा सहकर नायक जाम है, जहाँ वैशिक धर्मसे जिल्ला भी नीर्चकारताक धर्मसे शह नहीं दुई । परेतु

भोगोंचे ही लगा बाता है। वे न वेजताओंकः गयी।

भारिके पालक काळ-राख्य रक्ता है। ये द्वार्थ कीत गना। तहनकर खुद्रनातीय काचिवारी और सहस्र हैं। ज़ान, बैरान्य एका बेदनाका पति बना कुआ बढ़ दूर्णित

द्विपक्के उन महात्वा बूतोंसे क्येंड्रे बात नहीं क्लियारियोंसें ही दुने रहते हैं। पहाँकी पूछी, अलटे वन सबकी पूजा क्ये प्रार्थना जल विकार की कुर्वित स्वकारणी,

हैं । इस प्रवार नहीं दुर्शेका ही निमास है ।

ऑस्ट्रेंगी बोटे-होनक ! सुनो, मैं जि. जो उसे खोड़कर यह दुर आग्राण

महायाची द्विज निवास करते हैं। वे सब-के- दुरावारी प्रतिके आकरणसे अन्तरित हो सब को पुर है, उनका कर दूमित विका- आने पलकर वह की भी दुराजारियी हो विश्वास करते हैं न मानवर; वे सभी कुटिल इस तरह दुरावारमें सूचे हुए उन मूह युगिवाले हैं। किसानी करते और महिल्लाको प्रतिन्ध्राधिक महान्सा समय

सद्धांका सेवन ही वनुष्यके लिये पान पुद्धिकाल दुर त्रव्हांग विन्दुत समयानुसार पुश्वार्थ ई—इस बताब्रे वे विरुद्धार व्याँ पूलुको ऋत 🗓 नरकमें जा पहा। वहुर

जानते हैं। ते सभी पराष्ट्रदिवाले हैं। दिनोतक नरकके हुन्त भोगकर यह गृह-

\* Allengen Topen 6

बुद्धि वाणी क्षित्रप्रवर्धतस्य प्रजेकर विद्याल जाती हैं, तक प्रणसक्के दून उनकी योजिये हुआ। प्रथर, तह पुराचारी पति किन्दुरको पर बने हुए लोक्का परिच दालते हैं।' पीराणिक बानेपर यह मूलाइपा क्युक्त बहुत प्राप्तालके पुराके व्या वैरास्त्र प्रकृतिवाली सम्पन्तका पुरोक्ते सहय अपने परने हो जो। काम बुधकार ब्युक्त व्यासे व्याकुल हो

एक देश देशयोगरी किसी पुरुष पर्वक आनेपर वह जी माई-वन्तुओंक साथ गोकर्ण-केको गयी। तीर्थपाकिपोक स्मुसी उसने भी का समय जन्कर किसी तीर्थक बलमें साथ किया। फिर यह सम्बारणत्या (गेला देखनेकी दक्षिते) बन्धुअंकेक साथ

धत-तत पूथरे लगी। पूचले-वाधती किसी वेजनिंदरमें गयी और वहाँ असी हक देखा प्राप्तानके भूताने भगवान् विन्तारी परंध

परित्र एवं स्ट्रूएकार्टली उत्तर सीसांत्रक कस सुरी। कसाक्ष्यक प्रदान कह सी वे कि 'को फिर्टी परप्रतीक साथ काभिकार



करती है, वे मस्त्रेक बहु जब इक्ट्रॉक्जे

वन हुए लाइका पास्य द्वालत है। पासाणक प्राह्मणके पुरस्ते हा वैराग्य प्रकृतेशाली कहा पुरस्ता पहुल्य भगते व्याकुत है वहाँ कविने लगी। यह कवा समाप्त हुई और मुक्तिकते तम लोग वहाँने बाहर सले को, तम वह समगीत नारी एकामार्थे दिसापुरायाती कहा बॉक्टनार्थ का साहामा विवास केली।

प्रमुखने कक्-मानु ! में शामने वर्जको नहीं जानती थी। इसकिये मेरे ग्रारा

वक् पुरस्कार हुआ है। स्वापित् ! वेरे कार अनुसर्ग कुछ करके आप मेरा क्यार क्षेत्रकोत इस प्रवक्तको सुनकर पुरो बड़ा प्रव तमा रहा है। मैं कार्य करे हैं और पुत्रे इस संस्थानो कैरान्य के गया है। युव्र यूव् क्रिक्टको केरान्य है। सुनेतर विवयोगे केसी हुई हैं और अवने क्योरे किनुस्त हो तनरे हैं। इस ! न बाने किस-किस केर क्यूक्पक बुर्गेरिये पुत्रे पहला कोगा और बड़ी कीन बुद्धिरान् युव्य कुनार्गेने मन सम्बन्धिरान युक्त वर्तरानेका साथ हेना। मृत्युकारमें अन

मधी ! धेश इस्त बिदीर्ण हो नगा और मैं सब प्रकारने यह हो मधी; क्योंकि में हर तरहमें भावमें ही हुनी स्त्री हूँ। ब्रह्मन् ! आप

शर्मकर क्षाकृतिको में बैतने देखूँगी ? जब में कर्त्व्यक सेरे नार्तमें फंडे द्वालकर सुप्तें बर्विने, तम में बैतने जीरज धारण कर सर्वृत्तमें । वरकमें जब मेरे द्वारोशे दुकड़े-टुकड़े किने जानेंगे, तम समय विद्यान दुःस हेनेताली इस महत्त्वातनाको में वहाँ कैसे सर्वृत्ति ? क्षाप ! में मारी नाबी ! में जल ही मेरे पुरु, आप ही माला और जान ही जोद और रीयन्यसे युक्त हुई बहुरा ब्राह्मण-चिता है। आपकी दारवामें अवनी 🚅 बुक्त केवलके छेनों बरणोमें गिर पड़ी। तब उन वीन अवलाका आध है इन्छा कांनिये, मुद्धिमान् अञ्चलने कृतापूर्वक उसे उठाया उद्धार क्वीशिये १

सृतवी काते हैं-श्रीक्य । इस प्रकार

(अवधान २-४)

और एम प्रकार करा।

चन्नुलाकी प्रार्थनासे प्राप्त्रणका उसे पूरा शिवपुराण सुनाना और समयानुसार शरीर छोड़कर शिक्लोकमें 🛲 जञ्जलका पार्वतीजीकी ससी एवं सुली होना

त्रातान चेले----तारी । ली पाल्चकी 🚥 क्वॉकि सरकुरूवेंने समस्त पार्योकी पृतिक्री विक्युराणकी इस वैरान्वयुक्त कथाको सब बहुत्तापसे समझ हो जाता है।\* जो सुनकर तुन्हें समयपर जेत हो गया है। पुरुष निष्युर्वक प्राथक्षित बारके विशेष हो अक्राणपत्नी । तुम करो यत । यनमान् जाता है, यर अपने कुमानीके रिज्ये पक्षासाय ज़िबको शरकमें काओ । दिलकी कुकासे नहीं करता, उसे बाय: उत्तव गति वहीं बाप्त त्तारा पाप सत्काल नह ही जाना है। मैं कुनसे भगवान शिवजी क्षेत्रिकार्य युक्त उस पराग बालुका वर्णन कार्यना, जिससे लुव्हें सक सुक्त वेनेवाली उत्तम पति प्राप्त होती। दिवकी ज्वय कथा सुननेसे ही तुमारी मुद्धि इस तरह प्रशानायमें युक्त एवं खुद्ध हो नवी है। साथ ही तुम्हारे मनमें विषयोंके प्रति वैराम्य हो गया है। यहाताय ही याप करनेवाले वाधियोंके स्विते सकते बढ़ा ज्ञायक्रिल है। सलुरुवॉन सबके विक्रो पक्षातापको हो समझ मानोका प्रकेशक बताया है, पश्चातायसे ही यायोंकी सुद्धि स्व्यासिकके पक्षके आप होता है। इस उत्तम होती है। जो महाताप करता है, जा कजाका अवल समझ मनुव्यक्ति रिज्ये वास्तवमें पायोंका अम्प्रीत्व कामा है। करणायका बीच है। अतः संबोधित

कि भगवान् एंकरकी कृतको किने कैसे प्राथकितका क्योद्ध किया है, यह होती । परंतु जिसे अपने कुकृत्वपर क्राप्टिन पक्षाताय होता है, यह अवस्थ उत्तम गतिका **अल्ली होता है, इसमें शेहाध नहीं। इस** निवयुक्तवको कथा सुननेसे जैसी विश्वसूचि होती है, बैसी दूसरे ह्यायोंसे नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करनेपर निर्मेश हो जाता है, स्वी ज्ञार इस सिवपुरावकी कवासे किस अस्थल खळ हो जाता है-इसमें संदाय नहीं । मनुष्योके सुद्धवित्तये जगद्या पार्वती-स्तीन जगवान् तिल विएलमान रहते हैं। इससे व्या विद्याद्धारम पुरुष श्रीसाम्ब

प्रशासम्बद्धाः प्राप्तुत्वे प्राप्ताने लिक्कृतिः परः । तालकं नार्वितं सदिः, सर्ववायविद्योगसम्बद्धाः प्याचार्यन्त रहिंदः अवस्था क्रोति सः । क्योनदिष्टं सदिर्द्धः सर्वकृपविशोधनम् ॥ (किन्युक्त-भारतस्य अ० ३ एत्येक ५-६)

(शास्त्रोक्त) मार्गसे इसकी आराधना जोड़कर जोली—'मैं कुतार्थ हो गयी।' अध्यस सेवा करनी चारिये। यह भन- तत्त्वात्ता, उड्डात, वैरान्यपुक्त, जाप करानवर्षी रोगका नाष्ट्र करनेवाली है। बुद्धिकली बढ़ औ, जो अपने पापीके सगवान शिक्की कंगामी सुनकर किर बारण आतंक्ष्म धी, उन महान् तिथा गरा अपने प्रदूषमें असका मनन एवं निविज्यासन

करता चाहिये । इससे पूर्णसभा विकासित से जाती है। विलयसिंह होनेसे महेवरकी साहित अपने क्षेत्रों पूर्वे (इस और वैरान्त) 🕱 भारत निराय ही प्रवाद जेतन है। सल्यान जो परा समझना श्राविमे; क्लॉक जाकर विश मायाके कथाने आतल है। यह निश्चम ही संसारकवानसे पुरुष नहीं के प्राप्त ह

ज्ञाहरणकारी । प्रशित्में सुन निकालेंगे

गनको क्या हो और जनाजाको धगवान

शंकरको इस परन शामा कामानो सुनो---परमाना प्रांचारको इत मध्यको सुर्गाते तुमारे फिलकी शुद्धि होगी और इससे सुचे मोत्रको प्राप्ति हो अन्तरी। को निर्मात जित्तरी भगवान् दिल्लो चरणारविन्द्रेका चिन्सन करता है, जनके एक ही जन्म मुक्ति है। जाती है -- यह हैं इसके साथ-साथ वन्त्रला है।

यताओं करते हैं-सीनक! कृत्य कहकर में क्षेत्र दिवायक प्रमाण पूर्व ही गर्थे। इनका इस्म क्रमान्त्रे आई हो नक वा। वे पुत्रचित महतमा मनमञ् रिज्जे ध्यानमें बार हो गये। तदनत्तर विज्याकी पक्षी जसका पन-ही-पन प्रसल हो उद्धी। प्राह्मणका उस उपदेश सुनकर क्लोब नेजीवे आनन्दके आहि इसका आने है। का जाह्मणपत्नी चञ्चला हर्षेत्ररे हायसे उन होट ब्राह्मफोर बोनों जरणोंनें पिर पढ़ी और हाथ कारण का केव्या गहा वाणीते पञ्चलने क्या-पदान् । विषयनकीर्वे

रोड । स्वानित् । ज्वार बच्च है, परमार्थदर्शी 🖁 और सदा परेपमासी रूपे खते 🗓। पर्वेचरके अनुसक्ते हिन्न मुक्ति प्राप्त होती है, इस्तरिये ब्रेड्स साबू चुरुनीये अर्थश्यके योग्य इसमें पंदाय भर्ती है। जो पुलिसे परिवर है, है। बलाई 1 में बरवाके समूहने गिर दर्श है। आप नेंस बहुर क्रीनिने, बहुर क्रीनिने। चौराणिक अधीतको समात निरा सून्तर दिक्यमुराज्यकी कामान्यों सुनकर मेरे धनमें सन्तर्ज विकासेसे वैद्यान जनता ही गया, उसी हार शिवपुराणको सुननेके लिये इस समय के कार्य बड़ी शका है की है। सत्तवी काले हैं-ऐसा बहबार साथ

ओंक उत्तवा अनुवर्ध पाकर पश्चला उस तिराज्यसम्बद्धी कालाको सुन्तेकी इच्छा स्टब्स रिन्ने का बाह्यकोकसकी सेवानें तत्त्वर हो वडा राज्ये समी । सहयत्तर दिवशकोपें शेश और शुद्ध प्रदिक्षाते दन जाग्रणीयमे उसी कारकर 🗯 कीच्ये शिवपुरायकी अस्त कता संस्थाति। इस प्रकार का गोकर्ण पामक महारोजमें उनी केंद्र प्रधानमधे उसने दिल्युसम्बद्धे व्या परम ज्यम क्राया सुनी, नो भतित, ज्ञान और वैरान्यको चढानेवाली वका चुनिक वैनेवाली है। इस घरम वसप कवाको सुनकर वह उन्हाणपत्री अत्यन्त कृतार्थं हो पची । उसका जिस शीह ही शुद्ध हो गया। किर भगवान हिलके अनुप्रहरी वसके द्वावधे दिक्के समुजन्मका विकास होने रुगा । इस प्रकार उतने भगताम् शिवमें

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* संविद्यानन्त्रमय स्वतानका बारेकार किनान आरम्भ किया । तत्प्रकृत् सम्बद्धे पूरे होनेवर पक्ति, ज्ञान और पैरानको तुक्त हुई सञ्जातने अवने धर्मेरको विना बिली चल्के लाग हिया। इतनेमें ही तिवृत्हातु धनकान् दिलावा जेवा हुआ एक दिख विकास हुए गरिको वहाँ पहेला, जो उनके अपने चलांसे संयुक्त और चाहि-गाँविके चोत्रा-साकारेंचे सन्त्रत वा । सञ्जूता वस विमानगर आमात् हाई और गणवान् शिवके नेप्र मार्नदेने जो सामान सिम्पुरीने पर्वात विंचा। करके सारे गल युक्त गये थे। का दिनवक्तानभारियो दिनकहून्य हो गारी थी । अवस्थे दिन्य अक्नाब उत्तबद्दी शोग्या कहती थे। मसकार अर्थज्याका मुख्य प्रतन्त विन्ते पत गीराष्ट्री केंबी फीअरएसकी दिल्य अराष्ट्रकारेशे विश्ववित भी । जिल्ह्याचे बहेककर उसने सनासन देवता जिनेकवारी चहादेवजीको देखा । सभी पुरुष-सुरुष देखता उनवरी लेकार्वे करहे थे । गणेक, मही, उच्चेत्रर तथा बीरफोक्ट आहे जनको सेवामें काम चरित्रचाको ज्यापित्रक थे। लगरी अञ्चलनि करोड्रो सुरोकि समान प्रकारिक हो रही भी । माण्यमें मीत सिद्ध प्रोपः। पासर था। याँच सुवा और जानेवा गुवापे तीन-तीन नेत्र थे। महाकार आईपन्द्राकार मुक्तर सोधा देश या। उन्होंने अपने बान्स मागर्वे मीरी वेजीको विका रका का, को विचार-पुरस्के समान प्रकारिक वी । चौरीवति महादेवजीकी कान्ति कपूरके लागन और की। उनका सारा शरीर शेत परवरी धारिक का। दारीरपर श्रेल काम फ्रोका या रहे थे। इस प्रकार परम रुग्याल सगजन प्रेकरका दर्जन काले. वह प्राष्ट्रणपारी चड्डलः बहुः अस्त 📹 ।

लगी. स्रानेवाली जाम मुद्री, पायर विषये आस्थन जीलिएक होकर वहने बड़ी करायरीके साम बगवारको कारकर प्रकार किया। फिर

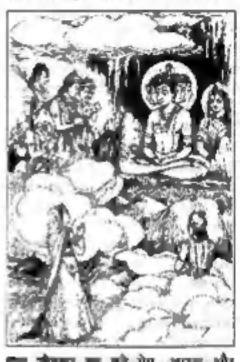

क्षाच जीवबार 🖮 बढे प्रेस, आरम्द और संबंधने कुल हो विश्वीतपायने पानी ही गयी। व्यक्ते नेतीने आरन्द्रकानीकी अधिरत आग माने लगी गमा समूर्ण शरीरमें रोमाझ हो गमा । इक संस्ता भगवती पर्वाची और नंगवान चंकाने जो बढ़ी करणाके तात अपने पास कुल्या और सीन्य इतिये बल्बी और देखा। धर्मतीयीने के दिवाणायारिकी विद्यातिका चञ्चलको डेम्प्यूर्वक अपनी ससी बना लिया । ा ज्ल परवामञ्जूषम जोति:प्राम्प समातन-बावने अधिकत निवास पाकर विका सीरावारे सम्बन्ध हो सक्तम पुरुषका अनुभव करने समी। (अध्याय ४)

चञ्चराके प्रयत्नसे पार्वतीजीकी आज्ञा पाकर तुम्मुसका विन्ध्यपर्वतपर शिवपुराणकी खवा सुनाकर बिन्दुगका विशासकोनिसे उद्धार करना तथा उन दोनों दण्यतिका शिवधामधें सन्ती होना

परमानवर्गे निमग्न हुई सङ्गुलाने उनादेवीके हैं, उनकी कैसी नार 😅 है—यह ये नहीं पास भाकर प्रणाम किया और खेनों हाम कानती । बाल्यावासमी श्रीनमहारते ! मैं

सक्त्यमाता उसे । यनुष्योने राज्य अस्त्यता मेवन किया 🕽 । सनमा सुशोबो हेनेवाली प्राप्तिये । आव प्रहासकांकार है। किन्तु और ज्वार आहे देवलओड्स रोण 📳 आथ ही संगुक्त और निर्मुका है तथा आप र्ती सहार स्तरियानव्यवस्थिती आवा प्रकृति हैं। अस्य ही संस्रात्की सहि, कारण और संक्रार कारनेवाली है। तीनों मुख्येका आजन भी आप ही हैं। जहार, किया और स्थान सथा प्रनादी ज्लान प्रतिक्व क्रार्गकाली वराशस्त्र भाग हो है ।

्रश्तमी भगते है—दीवक ! किसे संप्रति प्राप्त हो चुनी भी, यह प्रदास्त इस अकार पर्वपारपाती जनावति सहति बारके तिरा ह्युकाने चून हो गयी। जाके नेजोने प्रमक्त और उसके आधे थे। तब फरनारो भरी 📷 शेकरतिया चत्तावताला कर्वाहितीने क्यात्मको सम्बोधित कर्माः बहे हेमसे उस प्रकार कहा-

ा पार्वती चोटमें—सम्ही WHEN I पुन्दरि ! में तुन्हारी की हुई इस खुतिसे बहुत प्रसन्न है। बोस्तो, क्या वर व्यक्ति हो ? तुष्कारे किये मुद्धे कुछ भी अनेव नहीं है। चक्कसा बोर्स्स-निष्णय निरिश्च-

स्तर्भ ओले — श्रीयम ! एक दिनं कुम्बरी ! मेरे वर्ता कियुग इस समय कहाँ जोड़कर का उनकी साति करने सनी। अको ३० पश्चिकरो जिस प्रकार संयुक्त हो लक्षेत्र जैसा ही ज्याच चौतिये । महेचारि है मान्द्रियः ! गेरे पति एवः सहजातीय नेवयानेः जीं। आसक ने और कार्य है। इसे रहते थे । ज्यकी मृत्यु सुक्राने पहले ही हो नवी वी । न जाने में किस गतिको प्रदा हुए।

> गिरिजा जोसी—बेटी । तुष्त्रमा बिन्तुग नामका की बदा पाने था। उसका अन्तःकरण बड़ा ही दुनित शर । चेट्याका काओल बारनेवाला वह महायुद्ध सरवेशे बाद नरकमें पक्ष अन्तर्गन वर्षोतक नरकमें नाना अवारके कुम चोनकर वह रायाना अपने रोप प्राप्तारे चोपनेके लिये विश्वस्थलीलार विवास पुरत है। इस समय वह विदास-अवस्थाने ही हैं और नाना प्रकारके हेवा का जर है। यह दुह नहीं चायु पीकर रहता और राज्य रस्थ अकरलेह कहा सहता है।

> कुली काते हैं-शीनक। गौरी-नोंको है। हात सुरुकर ज्लम हातका बरान वारनेवासी प्रश्नाता उस समय प्रतिके मक्कन् बःससे दुःसी हो गणी। फिर मनको लिए करके इस प्राच्चणपत्रीने ज्यकित ह्मदयते योश्वरीको जगान करके पुनः पूछा । चकुल जेली-महेकरि ! महादेशि !

मुझ्यर कृत्य कामाचे और द्वित कार्य करनेवाले मेरे उस द्वा पतिका अब उद्धार कर बीचिये । सिंग ! कृतिस्त बुद्धिवासे मेरे उस पापाला पतिको किस उगापसे उनम गति जाप्त हो सकती है, यह शील व्याकृषे। आपको नगरकार है।

थार्वलीने कहा-<u>न</u>नुष्ठरा पति **वर्ति वि**तान-पुराजको पुज्यमधी उत्तय क्रमा सुने तो शाध हुर्गोरीको यार करके वह काम गतिका जानी क्षेत्र प्रश्नकता है ।

अनुसक्ते समान मनूर अवनीने चुक गीरिवेदीका यह क्यान आवल्यूमॅक सुरकार अञ्चलने शाथ जोड़ जलक शुक्राकर रूपें बारेकर प्रयास किया और अपने परिनेत समस्त पापोंकी सुद्धि तथा ज्ञान गरिकी प्राप्तिके रिक्ते कार्वतीवेगीसे गढ़ प्रार्थना की कि 'मेरे परिको क्षित्रपुराण मुख्येकी क्यात्वर होनी काहिये' यस प्रायुक्तकोके बारेवार प्रार्थना कारनेका विवर्धन नोरीदेवीको बदी एक असी। उन असीता सने लगा। क्रोक्के कारण उसकी भारतस्तारतः महेक्दी निर्वेशककुमारीने कुन्तियर पृष्टकः वर गर्ना धी---पर भगवान् विकास अस्ति कीर्तिका गाम कर्तकामार्थकार विकेश नहीं कर पाता फरनेवाले गन्वर्नसम्ब तुम्बुतको कुलकर था। अन्यवस्थानम्, सम्बनीरी देव और उनसे प्रसासनपूर्णक इस अकार कहा— वृष्टिन वस्तुओंका सन लेना—यहि सरका 'तुम्बुधे ! तुम्हारी अगवाद् शिवने जीति है। सामाधिक वर्ग कर गया का। यह जस-तुम भेरे जनकी बालोंको जानकर मेरे असीह - प्राप्त लेकर हिंसा करता, कार्य हामारे खागा, कार्योको सिद्ध करनेवाले हो : इसलिवे हीं वीनोको सत्राता और कुरतापूर्वक पराधे तुमसे एक बात बळती 🛊 । तुक्ता बल्का - क्रोंने कात त्यार देता वा । बाध्धातोशे प्रेस हो । सुष मेरी इस सम्बोके साथ शीव ही। करता और प्रतिदिन नेत्रवाके सम्पर्कमें गहता क्षिकापर्यंतपर जाओ । पहाँ एक महायोग या । तहा हुह या । वह पापी अपनी पठीका और चर्चकर विकास रहता है। अस्त्रा चरित्राम करके चुहोंके स्ताप्त्रों ही आसन्द बुसान तुम आरम्भले ही चुन्ते। वै हुनसे नानक बा। वह मृत्युपर्यन दुसचारमें ही प्रसम्बतापूर्वक सम कुम जन्मी 📳 🛒 क्रीय न्या। किर अनामाल मानेपर साकी क्यमें वह निवास्त्र कियुक्त मानक ब्राह्मणः पृत्यु हो क्यो । वह पापियोकि भोगस्याम पोर परंतु वह हुट बेटवायामी हो गया। उपनोप करके वह दुशस्मा बीच इस समय

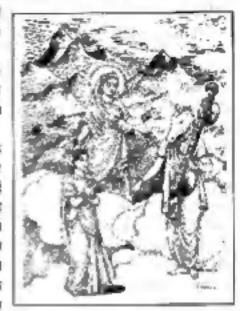

था। मेरी इस सक्ती चञ्चलका गर्ड का। कन्पुरमें गया और वहाँ बहुत-से नस्कोंका साम-संख्या आदि निज्यकर्ण क्रोहकर विशवपर्यतपर विदान बना हुआ है। वहीं

पाक्रका स्थान स्थाने सहस्र पुरुवको है। अंतरे क्रमण हुए। और ही लगत पानेहें सह से फाला और व्या देशकेलिक परिस्थान और देखा । अन् दुर्गीतिने जुना होनेप्र विकास समाप्त विकासको येथे अञ्चलको Personal Regions for serving Florida कर्माण के अनुसंह है

मुक्तमी बक्तते हैं—एकेयस । ब्लोकर्स Parks per source soning bibers spending हुन्दे मान्द्री-सर को प्रकार हुन्। प्रजीवे अवने भाग्यको अस्त्राम् को । गावकार, सह विकासकी पार्च-जान्यों क्या क्यान्यके Her Retreet Baret stock the Per-तुम्बुक नेपापूर्वक निरम्भात्मार पर्यक्रम गर्ने, मही यह निवास गान था। यह उन्होंने का Printeria beit i Berger milje Printere कः। डोक् चतुन नहीं औः। यह फानी हैल्छा, क्टबी रोजा और कभी प्रक्रमा का । अस्ति अपूर्वति पूर्व विष्युत्तात की । प्रतिकृत निवधनी करण चीनीका गाए करनेव्यक्ते महाराजी पुरस्कार 🚃 अवस्थित कार्यकार निकासको पासीक्षण क्षेत्र निरुद्ध । कारणक कुंबुको निरमपुरानको कथा क्रीकोन्स निक्रम मान्ये म्हेन्सम्बद्धाः स्थान और क्यान जातिको स्थल की । प्राप्तेने ही नन्तर लेक्ट्रेन को देवने का 🚃 📑 निवा कि देवी व्यवस्था अवस्था है। विकासका इच्छा अलोके ओहरते विक पुराची कार बात सुराजेंद्र हैंजो हुन्द्र

मा हुए विकास अपने क्योंका कहा मोत् (क्याक्रोक्य पूर्व है। किर हो आ कुस्तावे क्षा है। हुन अन्ति अभी कालूनिक सुन्तिक ओक्सो बहुत-ने हेवर्षि भी होता ही विश्वकृतमानी इस विवयं सम्बद्धा प्रथमन मही पर महिने । स्वारत्वृत्तेस विश्ववृत्तान करों, जो परन पुरुवाची कहा समान कुनतेने, दिनों आने हुए होगीका कर पार्थका प्राप्त करनेपार्थ 🖟 किन्युक्तमध्ये पर्यापर 📖 अञ्चल और सरकात्वासी क्रमण सुद्र गया। चित्र पूर्णपूर्ण क्रम francia regité about apport विकास और क्षामें मेरक लेका गोरी-



परिचारी क्रांसमाह पाप अंतरका दिल्या । सहस्रो arada fluirgraffpette deux spreife angeiterne supmerter fraggreich क्षात्रक अर्थने साथ कर्नन विकास समी र्वोद्याक्षक्रीराचित्रः विकासम्बद्धाः अस्तरमूर्वकः 🚃 करके 🛮 जनी ओल पूर्वत: करवर्व हे को। का परम पुरुषस्य क्रिक्ट्रासकी पुल्यार 🚥 निकासने अन्तरे सारे कार्याओ केकर कर वैद्यानिक सरीरको स्थान दिवा । निक तो सीम से अस्पार क्षत्र दिला हो क्या । अक्टूबर्सन्य गौरवर्गची हो गयी। हारीस्वर केंग 🚃 गन्। 📰 ३व्हरको प्रत्योजित आपूर्ण कर्मा अञ्चेको अक्सित करने अपनी विचानको नाम नैतानर सुसं-मुन्ता । अस अवहार विकार देवनारी क्रेमार बोम्हर निवार अंदरी जनसराचा

व्यक्ताके राज कर के वर्षांकारण पुर्वेक गार करते हुआ के अपनी पर्राक्षात् विकास गुल्लान करने समा । करावार करियों कर अवसर दिस्स करियों सामेरिक देश से सभी देवति पत्रे विक्रिय हुए। इनका जिल परकारको परिपूर्ण हे एका । अनुसार क्षेत्रमात्रा का अनुसार करिय सुनकर ने अभी जोता परन क्लार्ज के प्रेमकृतीक जीविश्वका क्योगान काले हुए अन्ति-अन्तरे शासको को को । दिस्तकन्-धारी क्रीमान् क्रियुन की सूना क्रियानार सुनी हो गये। (अक्राय ५) दिवादराज्ञके अकावती 🔤 🖦 क्षेत्रअधिः वासन

तमें। यह तिनेत्रवारी चलकेमाच्या के पूर्वय काधावार विका के वही सीच्य पारे

्यान्या प्रोक्तके सुन्त एवं क्लीवर क्रिकाल एक स्थानि साम प्रीत है क्षित्रकार्ये जा व्हेला। श्रद्धे संगयन् ग्रीकर तथा कार्यके देवीचे प्रशासक्तावृत्तीक विश्ववाचा क्ष्म सामार विकास और और अपना कर्यद क्षा विकास अस्तरी नहीं क्षापुरण क्रांगीकेकीको क्षांगी हो पाने । अस मार्गिपूर्ण कोचे सक्त प्राचनपुरुष प्रमानकार्य अधिकार निरमात प्राचन से होगी राजारे परने

# कानेकेच शिवलेका वर्णन

· France ·

प्रीनमधी हिन्द है—नकारक क्रिये का दिवयुग्यकार हाने होनेकार्य मानाहित्या कुरुओ । आजन्यो नार्त्यार है। अपूर अन्य है, विकासक्रीये 🎹 है। अस्त्रेड महान गुना क्लीन करने नोट्य है। अने अकर mirajura finiguesis secondi filla कालाइचे, जिल्लो सभी बोलाओवट सम्पूर्ण उन्ह चलको प्राप्ति हो सके।

सुराजीने कहा - अने सरेन्यक ! सार्व वै सुनी सामुक्त करराक्ती स्थापन केली विश्वपुराज्येर अध्यक्तकी विश्व सता जा है। कारे किसी ज्योगियीको सुरस्पार सुरस्पानो संबद्ध करके अपने सहयोगी लोगोंके याव Rame firer farell ferretreite mittell रकारि केनेक खेलारे एक मुख्या अनुसंधान कराने और जन्मजूर्यक देश-देख्ये-स्थान-स्थानक व्या संदेश येथे हैंद

है। अपने फान्यानारी इच्छा रशनेवाले रवेगीको को छुउनेक रिक्रो शक्य वसारण वादिये।' कुछ स्थेप जनकात् सीसरिकी कर्मको ब्यून हुई कह 🔠 है। सिल्ले 🗒 सी, का आहे अनुवान अंकरके वाचा-करिनमे करिका रहते हैं। इन सलको भी कुलना है कर्ष, 🏬 अथना करना चार्किने । देश-देकमें को चलकार निवयंत्र भक्त हो छा। लिय-वायाके मोर्गन और बनानके रिन्ने असूक हों, इन सकते अवस्तुतीय नुसन्तान कविने और अस्ते हर स्वेत्रीका प्रधा अवस्ति है आहर-प्रकार अस्य जारीये। विश्व-परित्ते, सैवंते, स्वक्रात्ते अवना वर्षे विकारणार्थ 🚃 सुरुके लिये अपन

suppose Right street unfeit i fiebelt

- **dipopor-ugus** o the second of the second

क्रमोरे सुनेत्र एक रेस कमान्य - कस-सामके विनो एक प्रेर प्राप्त नैवार कराने । अने इस्त ओर फार-पुण आ प्रकृत करनेके विनो कारनको और करा मानियों राजा सुन्दर वीक्षेत्रेके अल्लाक शरे और माने और काल-कालक स्टब्स्स तत्त्व-तत्त्वके कावान्त्रेत्रे स्वयंत्राच्या कृत्या क्रोजानस्था क्या है। क्रांच्या रिल्के और स्ता प्रधारणे प्रकार चार्कि पारणे पार्टीचे र वर्ष सर्व सर्वको अस्त्यका विकास milared \$1 majors wrong stands हैको हिन्स नावस्था देशांच वरण पाहिले nur at the Stranger field all you done हिला आराम प्रकार प्राथित, यो असंद हिलो तुष्क्र से स्पेतः पुत्रे । विकासके साम ground absorbly had all anything कुर अर्थिक कार्या वर्गी प्राकृत । ज्ञान जोगोके हिन्दे सामान्य स्थान 🛊 रक्ते unifelt i fürelt speek fleunik zei uneb Specially has acreate more artilly that blooms that is, an distribut gallen mitter age defalle कार्या अर्थि पहाले कार्युक्ते । संस्थानी कार्य त्रका गुलीके ब्याप्त ब्यून-मे पुर होने हैं। पांचु को मान्ये पुरान्त्रेक प्रमान निकार की क्रम जुरू काल कहा है। क्रामकेल क्रिक, age, parts, Burley Speed Witchen, sterp और कारण क्षेत्र काहिये । वेत्र प्रकार-कुरून विक्रम् इस पुरुवली कवाने को । सुर्वीकारे ज्ञाच्या कान्या गावे कीन नहरna pro glavnic fogs, good विकास काम काम निर्म क्रिके क्रिके कारिये । मन्त्राह्मात्राच्ये से महीवार साथ बंद रक्षणी पाहिले, विकास प्राप्त परिचले अवकार पायर क्षेत्र का-कार जान का सके। स- हिन-पुन ( मोदा हाइक ) २—

Dagus markit word affe eitelieit क्रमाने प्रमान हो । सन्तर्भ अनेनारे Replical Regulate Both without on your wit work the wrong front our feiture frequency grounds व्यक्तिकारको कृति स्त्री । स्त्राह्मान् काल पुरिकारण क्षेत्र का नामी प्रश्न पूर्व प्रकारिक हे आरम्पूर्वक विकास्थानिक कार पूर्व । यो कारत और योग्स अधिक प्रकारके, कार्यों नाम्य से ही, काम आहे विकासीय क्षेत्र की क्षीचे आक्ष्मि स्वार्थ ही और प्रश्निकारण करें बद्धते हैं, वे कुल्को, भागी जारी होने । यो स्वीतकार विकास नका धन, यह वर्ष का आदिन्द्री विकासने shows worth the street talk \$. The क्ष्मिन्दि पुरस्केनो अस्य सारक्षी आहे। होसी है। को कोला अञ्चा और अधिको कुल होते है, कृति प्राथमि का नहीं राजाने उद्देश बीच, बीक्त एक ब्रोह्मान होते हैं, के क्षेत्रपूर्ण und die freue नुन्त्रों केरे—क्षेत्रकः। सम Storgere geben bie febende gestilt. रिक्ते को निर्मात हैं, उन्हें व्यक्तिकोड सुनी र Depoyde, up the march spoke there first top-mark and wood mile केरी है। के ओप कैंडलो परिवर है, अपना

Personal अञ्चलके के पान केन्द्र प्राथित । wants and south supering first que कुल केल हो निकार साईका फराव पार्थिते । यह भी राज प्रसारके लेक्कोंको

रेन्स कार्कित । जिल्ल विको साध्य हो गाउँ हो,

कर केनो प्रकार्यक बना:बहाका सारा

- महिला हेम्ब्युक्त -

11 कारत-अन्यनमें अधिकार भी है। जारः हुआ दिल्ली है, से तथा विस्तवत नर्थ गिर

कुते ! कामा सुक्तेच्यी इच्छानको सम्ब काम हो, वह--इन स्टबीवर्ड शिक्षपुरस्थाती रवेशोच्ये व्यक्ति स्थानते कीवा प्रकृत करती. साम क्षान्त सुन्ती व्यक्ति । यूने । यही हो ना ब्यापि। को रचेन निरमारी कथा सुरें, and spettle ups, glace that,

पतानी पान्य और अधिक पान्न समान क्रेमेवर ही अस जहफ कारन जाहिए । विहासे क्रकि हो, या पुरामकी समाहितक अवस्त काने कुरावपूर्वत व्यक्तिकाने उत्तर निकानुराज्यको सुनै। इस कामाना इस नेनेकले पुरस्को प्रतिकृत एक है कर इतिकास केंदर काना कदिने। विक जारतो सधा-अवनका निका सुक्षपूर्वक सथ समेर, केंग्रे क्षेत्र करना वार्किके । गरीक अस, करा, काम अस, केम, कहा, पानवृत्ति तथा बाली अञ्चले कावार कथर-असी कुछ काली कमाओं व कुछे। किएमें अञ्चल कर के गां। है, यह बूसर बार्क, श्रेत्रीक, क्रिन, गावर, मानूबर कानु

सर्वापु-सर्विकी विकासको की काल है। मानकारी पुरूत अधिका स्था, खेवा, वृक्त, भीन, सरस्या, विकास गाम व्यक्तिक अल्ला-इर स्त्युक्तिके स्त्र अक्तर्य रहे। जोता निवास हो या समान, यह

अधीष्ट कामकाती प्राप्त कराय है और निकाल पुरूष प्रोध का रेखा है। एडिए, क्षांका रोगी, कारी, चान्यक्षेत्र राज्य

तक अधिक वृक्षी व्यक्तिकारी प्रश्नातीको भाग है। कांश्राका इस हेमेकारम पुरस कान, स्रोप असी छः निवासीयोः साम्राजीको निन्दाको स्था करियात अहैर

निवनपूर्वक कारत सुने । सम्बाग पूरू अपनी

कारण काहिये । पूर्वे ! प्राहाशिकाचे प्रात्तेक

विरक्त हो हो उससे दिन्ने सरकारानाहिके दिन विकेचनाको उस गीनावा यह वारण कारिये, जिसे धीरमानगुजीके प्रति वराकार्

क्षार अस्ति कुळ ही कम इंस्कार करें । यहाँ

अस्ये पूर् प्राक्तनीयो अग-वन आदिया क्रम

को । साम ही गाँव, कवा और तृत्व आविके

क्षार पहल्च असम्ब रक्षाने । सूत्रे । नहीं बोला

रिक्को कहा था। यदि स्रोता पुरुष हो से तर मुद्रीयसम्बद्धी जल अवन्य-सामेकी समिनके रिको सुद्ध स्रीयसके द्वारा क्षेत्र

रुपेपदार केन करण क्रांत है अधार संसारतीत पुरुष की इस जनम कामाओं नामाई-कामरे होना करना वाहिये; क्योंकि हो । काम-अंदर्ध अमेरे में साथ प्रकारकी कामको यह पुरान भारतीयन ही है।

पुरुष-- प्राथको स्थापूर्वका विक्रीप-विकासके विकास करते हैं। इस कार पूर्व न्यूने ! इस नव किल्युसम्बद्धी वानाने क्ट ५वं स्थल-सन्दर्भ क्रुवेसक्त समापि क्षेत्रेया क्षेत्राओं स्थाप एवं

अव्यक्तिक सम्बद्धाः विश्वको कृताको परि पुरान-पुराकको भी पुता कानी वास्त्रिते। स्वरूपार विक्रियोग्य महावय भी पूरण करण आकरणम् है। पुरस्कारो आकृतिहा कार्यके रिक्ते क्यांन एवं सूच्यर जनत बनावे और को जीवनेक रिक्ने कृद एवं रिल्म होती राजामे । क्रिप कारका निवित्रम् सूना भरि । मुनिकोष्ट ! इस्त प्रकार महत्त् प्रकारके साथ पुराना और संस्थाती निकेतर कुछ पास्के कारान्त्री ह्यान्यात्रके निर्म त्यानित हुए परिवारका ची शरीके अञ्चल वन अविके

📟 शिक्यशासर मृत्यमाले इतन करना. याकर पुरुष भवनवनारे पुरु हो पारत है। उधित है। होय करनेब्द्री सन्धि न 📕 ले विद्यान

ात्र यक्षाप्रतिक हर्जनीय इक्तियाका **प्राक्ति**काको

ग्राम करे । न्यूनातिरिक्तकारूप क्षेत्रकी ज्ञान्तिके रिज्ये धनितपूर्वक जिन्नसम्बद्धाः स्ट

अश्वा अवण करे। इससे सब कुक्क सकत होता है, इसमें श्रेयाय नहीं है; क्योंकि वीनों

लेक्से असे बदबर कोई बल वहीं है।

कामकामान्यको भीति पूर्वकारि निर्देशके क्षित्रे नकरक अस्त्राजांको मध्यमित्रेक सीर

भोजन कराये और ऋहें डिह्म्मा है । यूने 🕴 🛗 प्रक्रित हो वो सीन तोले भोनेकार 🚎 सुक्र

सिंहासन बनवाये और उसकर ज्यान अक्षरोने रिज्ञी अवदार रिक्ताची हुई फिक्युराव्यकी

पोधी विभिन्नक स्थापित करे। अध्यक्तव

पुरू उसकी आमाहन आदि विविध उपचारीके पुना करके दक्षिया स्वापे । वित् विलेखिक आसार्वका बन्दा, आधूबण एवं मन्त्र असदिसे

पूजन काफे प्रमित्वासदित व्या पुराक्त करें समर्पित सार दे। उसम मुख्यिताला क्षोता इस प्राणकान् विद्यांने संशोधके

पुरतकाका वान करे । शीनक ! इस पुरतका

क्स शामके प्रभावको धारकान विकास ।

चन्द्र विधि-विधानका पहलन करनेथर तक केंग और मोशका दला होता है।

पुने ! जिस्कप्राणका यह आरा महाहरू,

को सम्पूर्ण अधीहको देनेवाला है, सैने तुन्हें कतः सुनत्था । जब और वया सुनना चाहते

िश्चपुराम सम्पूर्ण फलको देनेवाला

किरके दोनों कान स्वकी बाबा सुवते हैं, इस

क्षे ? जीवान् शिक्युराण समस्त पुराणीके ध्यत्रका विल्ला 🚥 गया 🕯 । यह धनवार विकासो अञ्चल क्रिय, राज्यीय तथा

प्रवर्गेगका निवास्य सहनेवाला है। जो प्रका भागमध्य विकास ध्याम भागे है, बिनसी कार्की किनके गुलॉकी स्ट्रांत करती है और

कोब-जनवर्षे 🚟 🔛 अश्र होना प्रकार 🕯 । 🖥 निश्चय ही संसारकागरके पार के 🔤 🖹 🗥

भिन्न-भिन्न जनारके 🚃 गुण जिनके सरिकारणका सम्बद्धा क्यी सर्व पूर्व करते, के अवनी नहिमासे जनस्क बाहर और

चीतर जनसम्बद्ध है तथा जो घटके बाहर और भीवर शासी एवं मनोक्तिकवने प्रकारित होते

ज्ञरूव नेक 🖫

है, अन अनन्त आनन्त्वनसम्बद्धाः परम सिथानी मै (अध्यक्षि ५%)

ते अस्पभावः सन्तु ओकानेते ने वै तंद्र भववति क्रिवत्रक्तृ। याची गुम्बर शाहि क्यां मुनेशि केन्द्रवं हे प्रस्कृति ॥

# श्रीशिवमहापुराण विद्येशसंहिता

### प्रधानमें सुतजीसे मुनियोंका तुरंत पापनास करनेवाले साधनके विषयमें प्रश्न

विवादात्र विभवति । तमीत्राधसरामरणमध्यम् । प्रमालका विकास होते हाअक्रमचे अश्रीत कंकरमध्यिकेत्वम् ॥ को अहरि और समाने (माम मण्याने भी) निवर्ग प्रमुख्यस्य 📱 जिल्लारे सन्तरका ३३ववा तुरुमा कहीं 🔣 वहीं है, जो आरक्के कारवाओ प्रमाशित कालेवाले देवता 🗷 शिक्षके 📟 मुख्य 🖺 और 🗎 चेतन-धी-लेलने—अनाधास भक्ताओ स्वयः, कारण और संप्रत तथा अनुबह एवं विरोधायतम पीच प्रमारं कर्म करते उत्तरे हैं, का सर्वनेत्र अवर-अवर विवर अध्यक्तपति परकार संस्थानका में सन-बी-धन विनान करता है।

व्यासओं कहते हैं --- को वर्षका पहला होत है और जहाँ पहा-चमुनाका संगय हुआ है, उस परम व्यवस्था स्थानचे, जो स्थारमेनावा कर्ग है, सत्यव्रकारे सत्यर स्कृतेकाले महातेकाली महाभाग सहाता चुनियोंने एक विस्तर ज्ञानसङ्ख्या आयोजन किया । उस ज्ञानकाश्च समस्यार सुरकार धौशनिक-विश्वेमकि काल-शिष्य प्रहासुनि सूत्रभी वहीं मुनिबॉश्रम वर्शन करनेके रिश्वे आये । सुतनीको असे देख वे 🚃 मृति उस समय हर्पसे लिल उठे और

प्रसम्बद्धितसे उन्होंने उनका विधिकत् कान्ति-सरकार किया । तत्पश्चार, इन प्रशंत महारताओंने उनकी विकियत् स्तुति आरके विनवपूर्वक द्वाच चोडका कारी देश प्रकार 48-

'सर्वत विद्वान् केम्ब्रुवेगजी । आयका 🚃 🚌 बारी है, इसीसे आपने ब्यासओंक युक्तके अवनी 📉 🚾 हैनमे 📗 सन्पूर्ण पुराजनिका प्रदान की । इसकिये आप आसर्वत्यक्रम कामाओके स्थाप है--जीक करने करता, जैसे स्वाचन समुद्र बाहे-बाहे सारचून संबोध्य उसकार है। तीओं लोकोंने युरा, वर्णकार और भविष्य संधा और भी जो सोई अस्त है, बहु आपसे अअतर नहीं है। आप हमारे सीध्यम्यसे इस यक्षका दर्शन करनेके 🔤 बहर्र प्रधार क्ये 🛘 और इसी व्यक्ति हुमार 🚃 कल्बाच करनेकारे 🎚 क्योंकि आपका कानमन विरर्वक नहीं हो स्वक्रता ! हमने पहले पा आवसे स्थासून तत्त्वका पूरा-पूरा वर्णन सुन। के: बिल्हु उससे तुन्नि नहीं होती, हमें उसे सम्भेकी बारंकर ३६का होती है।

उत्तम बुद्धिवाले सुकड़ी ! इस समय हमें एक ही बात सुनती है। घरि आपका अनुप्रह हों को चोचनीयं होनेवर भी आप उस विक्यका

वर्णन करें। क्षेत्र करियुत्र समोवर पहुल पुरवकारी हा होते. इतकार्थ केर 🌃 और राज-के-राज साम-जानको कु केर लेने, दूसरोकी निकास समा होने । काले बनको इहर लेनेकी इन्हेंन करेंने। उनक यन 🚟 विकास असम्ब क्रेमा सक्त 🖥 बुरारे प्राथमिक क्षेत्र प्राप्त स्थाप । अनुने शारिको ही अस्त्रा सम्बोधेन पुर, परिवास और व्यक्तिहरूके होंगे, क्ला-क्लिन रतेंगे। स्वयुक्त स्वेष्णकी (त्राह्म) प्राप्त 🚃 प्राप्ति । 🛗 क्रिक्ट 🚃 कारानेने । प्राप्तास प्रमुखेन व्यवस्था विशेष हो। निकासा सम्बाध क्षांने और क्यां 🚟 रहेने। अन्यनी क्षातिके कर्म क्षेत्र हेने। प्रापः गुरस्टीको वर्गाने, सीमी व्यवस्थाने र्गकोप्तरमध्ये पर रहेंगे और ह्याहरूको कुम होते। समझ श्रीम भी नामर्थक स्थान करनेक्टरे होते । कुरानी, पापी और व्यक्तिकारी होंगे। इत्ये रहेक्क अधाव होता। ये क्रिक्त योग-क्रांने क्रिक्ट चरवर्षेते, श्रुतीका-मा चर्मान करेने और प्रमाण किल कार्यकार विकास करा रहेगा । केरण जंबकर-पूर्व, क्रांडर्नन्त्रके, कुलाने, वनोपार्जन-पराधक तथा नाम-किल्मी ज्ञवंगी क्रिक्त वृत्तिका वृत्तिका वेतेकले होंगे । इसी शर्क क्या क्राक्कांकी आव्यारचे तत्वा होने

क्रमणी आफरीर इम्स्ट्राट सेची अपनेत् वे कार्य-वर्ध क्षेत्रकर उन्त्रका वेदा-मुक्तमे विश्ववित क्षे स्पर्ध धूर्वने। वे

व्यापात है अपने पूर्व का प्रतिकरे

होंने । उसके निकार कार्कि अरिकार होंने । वे कुदिल और द्विवन्दिक होंगे। यदि वनी हर से कुकर्वनें लग कार्यने । निक्रम् ५५ से कार-विकास कारनेकाले होंगे। अवनेकारे कुर्तीन सामकर बारो क्लेकि साथ वैवादीक स्वार्थित करेंगे, सपन्त वर्णीको अवने सम्पर्कते 📖 ऋति । में स्टेन अधनी अधिकार-केन्द्रसे कहर 🚃 द्विनेतिक क्रमान्त्रीया स्थापन क्रमान्त्रीया होती । करिन्द्राच्यो स्थात करा स्टान्सरमे प्राट और व्यक्ति क्रांति व

काल-राजुरके होत् करेगी । विकास चय नहीं करियो । 🚟 योक्य करेगी । क्रांगित क्य-न्याने लाग होती। क्या सील-सम्बद्ध प्रकृत सूर्य क्षेत्रा और में अपने चनिकार संख्याने रूपा हो निमान रहेगी। कुरमी । इस मार सिरको कुदि नह है गयी है, मिन्सोपे अयपे वर्तका त्यान कर दिया है, हेर्न लोगीको प्रक्रमेक और गरमीकमे स्तम नके बेले का केनी-क्रमी निन्तको बनारा रूप कहा ज्यानुका रहता है। परेपकारका रम्बान कुरम कोई वर्ष पत्नी है। अतः विश क्षेत्रे-के कुलको कुन स्त्रको, प्राचीका सामान

अस्त्र है। न्यासकी प्रकृति है—जन भागिताकत मुण्योकी वह बात कुनका कुनकी पन-ही-तम कामान कंकरका लागा करके उसी 70 mm 4/4-(सम्बद्धम १)

नाम हो जान, उसे इस समय समापूर्वना

व्यक्तके: वर्षावेद आव भागम निव्हानीके

किवपुराणका परिवय

मृतनी करते है—२०५५ महरकाओ ! अलगी चाल सम्बर्ध 📖 सूनी है। 🚥 📧

de anderen and का प्रकारी सोवोक्त केल करनेपाल है। और व्यक्तिक — इनके प्रतिकार में गुज्येत न्यारका एनाम कान्ये आव-कार प्रमाप समेन्द्र है। प्राधानो ! सामानेत्रीको केन्द्राक इस विकासक जार्थक एक्कारकाराव्यक्तिको केन्द्रा इस्तर, कार्येग्स । अतर्थ अव्यक्त्युर्वेक पूर्वे । पानके वैक्तानाअधिकार्थे कः कृत्यन्, कृत्यानाविकार्थे काम को निर्माहतम् है, वह चेक्कामा क्षेत्र कार, क्षेत्रिकारिकारे में इसर. सारात्रकेत है तथा कथा और बोबाया क्रमा व्यवस्थिति सहार क्रानेक्स है। क्रम है की, यह एक्टेक्ट एसार्थ and the first of the approvalence there underten be-काने प्रत्यान् विकास प्रत्य प्रत्यात कार्य है। इस्कुमो । पूर्ण, अर्थ, प्रान्त और बेश—इन करे पुरस्कोंको पेन्यान क इराज सक्त ही अवने जन्मकारी इंदिले पृथ्वि 📠 विकासको प्राप्त के एक है। विकास रे क्रा नवीरक विकासिकार अध्यक्ताता है व्यक्तिपुर्वात प्रान्तिकाचा औरत बेह्नामा नहीं तहे प्राप्त हो जानेते । सार्राज्यके स्कृत् प्राप्त राजीवक सम्माने निर्मात क्षेत्रण क्रिकोरी, क्षातक वर्षा विकासकारका अस्य वर्षा क्षेत्र । gal degle gert ware was \$ 1 per laponer. पुरानका सकते वहाँ जनकर केली 🖩 percent flutte an a Padrocelliger, ugelifen, ferensalitet, Preiffen. पार्विका, एकाप्रकारिक, वेहकाeiter, werentiger, ubftregeiten, क्रमुक्तको विकास क्रिक्त, परावर्गन वर्गन gefeitfen - por ment per gereite und केंद्र का प्रत्यक्ष हैं। ये प्यापक संक्रियाने अस्तरक पुरुवानी पानी भागे हैं। साहानों ! अस में क्रमेंद्र एरतेयांच्या अंत्या 💷 शह 🐌

आक्रमेन व्या का आव्यक्षिक हुने।

विक्रीयरसंक्रियों का प्रकार प्राप्तिक है।

mailler, Propopridjer, Smither

व्यक्तिके दिवालीकारों न्यांच्य क्रांत्र, manifestioni un par nuc arbitagi ma per pries it per प्रकार कृत है। वर्षकारकारी कृतीकार्यकार एक न्यक है। पश्च व्यानकोने को कौबील हतार प्राचेकोचे संविद्धा कर विका है। पुरानीकी manifestife manifestiment sure when \$1 peri win nichtet \$1 educate want fort wher-MINISTER पृष्टिने को असेन् एकोकोका वृक्त 🔛 पुराकारण 📟 🕮 वर । पृथित mild felde gan in gem-enten अधिक विश्वास को । दिल क्षावर अनी पूर्णाने former (verse) stift; myrffelit war पुरुष्यक्ष अस्ता अस्ति विकास सा recent desire and property of नकार क्षा समय वर्त्रोते रित्यपुरानाका चौचीक प्रकार अधिवतीने प्रतिकारण विकास व्यक्ति प्रत्येक संस्था है। 🕮 केन्द्रान्य पुरस्क साल संवित्राक्षीये 🕮 पूर्वाः है। इतिहार पहली संदित्यका नाम विकेशन-विदेश है, दूसरी करनेदिया सम्बद्धनी काहिये, शेराकेका च्या सरकातिहरू, सौबीका कोरिक्सवीहर, जीवनीका अन्तर्गीका, क्ष्मीका केरकामंक्रिक और संस्थिक गर्म वाक्कीक्कोद्धिक है। इस प्रकार के मान रोहिताही पानी पानी है। इस पान र्वित्रकोसे कृत देला क्रिक्टल वैद्ये

\$1000 to the property of the p

और गरितने नेपालका कृष्णकाल आह होता. आबाह प्रमुख्ये अर्थकारे देशकार अहाँ अपूर्व है—बीक जरी तरह, तैसे वहाँ अहुम्परे बीक होते हैं। वर्गतु रितर प्रमुख्य कहाँ भी जानका और गरितने अहुए पैदा होता हैं। इसरितने पूर्व बाह्य प्रमुख्य अपनी महिन्दे रितने पेक्ष

मात्र कारकेके विक्ते पुरस्तकार आकार स्थित सम्बद्धी करीचक कालु स्वतेष्यके एक विद्यास सम्बद्धा आयोजन करो । इस स्वत्यकी सम्बद्धा

विकास है। विकास है कुमले केईक विकास सरकूर

विकासकार आदि की सामा है। उनकी <del>†•• | ••••</del> | ••• | ••• | ••• Pers-Marines words are seen निःस्तुत्र क्षेत्रा है, असे प्रत्यक्त है। अक्षाप कार्यका अञ्चलन विवास कार्यक पहल् कार्यकी भगवाम् रीरवके हिन्दी हिन्दी कर 🛍 ही परनेक्स्पकारी जाति है। बाई सालोका antige ment unt fremen igfe fie कान्या पुरुषेकी भवित्रके अनुसार का समयो अनुसु प्याची स्थित हैती है। उस व्यक्ति साधाः अनेकः अनुसर्थः 🖟 विकास सरकार महेश्वरने ही प्रतिस्थान क्रिया है। शाबेले सारकृत सावनको लेकिक करक है 🛲 या 🌓 कारने परकाश्के जय-पूज और लीलाओका अकन, पालीकुरा उनका बर्रिलेंग मच्या करके. प्राप्त प्रमाहत स्थान — इन तीर्जन्ते महान् लाक्ष्य क्या गानः 🕻 (<sup>क</sup> तारको पर्व कि कोबल्का स्थाप, कीर्बन और मन्य करना कदिये—यह सुरिया

नावन इन सम्बद्ध लिने प्रकासकृत है । इसी सामको सम्बूर्ण कनेरकोची विद्याने स्वर्ग कृष्ट् आरखेग करन सामको प्राप्त हो । लोग

भगवान् इंग्याची पूजा, उन्हें स्वीके जन तथा उनके मुख्य, ब्या, विकास और जनके पुरित्यस्थ्या विकास हुए व्य निरम्पर परित्रीयम या विकास है। है, उन्हेंको जनस बद्धा नका है। यह महेश्वरणी कृष्णपुरित्री उनस्थ्या होता है। इसे स्थास होड़ इंग्याचीर्थ प्रमान या प्रमुख्य बहुत नका है।

कृतनी कहते हैं—पुरीशारे ! इस स्थानका सहस्य कार्यके प्रस्तृते में स्थानकी प्रकार कार्यक पुरान्तका नर्मन करिया, उसे स्थान देखा अस्य पूर्व ! स्थानकी स्थानकी स्थानक पुराने पुत्र मेरे पुत्र स्थानकी स्थानकी स्थानक पुराने पुत्र स्थान स्थानकी स्थानकी स्थानकी पुत्र स्थानक स्थानकी स्थानकी स्थान स्थाने हुए स्थानक स्थानकी स्थानकी स्थान स्थाने हुए स्थानक स्थानकी स्थानकी स्थान स्थाने हुए स्थानकी स्थानकी स्थानकी स्थान स्थाने हुए स्थानकी

विकास स्थल स्थल कर्ना कोर्नेन प्रथा। यहका कर्ना अस व्यक्तकानुम्पते ()

कार प्राथानिक तथा समाने अनुबह स्त्री क्रमा:पारणवाले विद्वारोके हिंदी सारनेकी क्रान करनेवासा है। यह निर्मेश रिक्युसक भागवान् जिसके द्वारा 🚟 जीरकदित है। इसे वैक्टीररेपित सर्वाम् व्यक्तवे संक्षेत्रसे संकलित 🔤 🛊। 🚃 सनकर चौच-सम्बद्धको रेको जनसम्बद्ध, 📖 सन्तेषा नाम कार्यकारक, गुरुवारक्रीय पूर्व सायुक्तीको साम्पाल 🚃 नार्वेकाल ै। इसमें वेदान-विद्यालयम, प्रधान स्था निष्कारक (निष्यात्रक) वर्णका प्रक्रियका and the billion and desirable

कहा है। इसमें श्रेष्ठ क्या-समूहेंका संकर्कन है क्या धर्म, कर्म और माम-इस विवर्णकी अभिने सम्बद्धाः भी कर्नन 🛊 : 📖 जाय किन्युराज ब्यास्थ पुरान्तेचे क्षेष्ट है। वेद-केन्द्रको केन्द्रकाले जिल्लीक परम प्रमु--परकारका इसमें गान किया 📖 🕯 🔚 को आरासे अने पहल और बुनता है. 📖 मण्यान् कियाना दिन होसार परम गरिको Water steel Complete (सरकार १)

### स्त्रध्य-साधन आदिका विचार 📖 स्रचन, परिर्तन और पनन---इन होन साधनोकी बेहुताका असिपादन

कासमी करते हैं —कुमनीका का कार गये और इन्य क्षेत्रकर विश्ववर्धी 🚃 सुनकार वे राज नहीं केले.—'अब बावा हवें केले.—'प्रको । असन समूर्ण जनस्को कथा समाच्ये ।"

रीग-बोक्से रहित कार्यात्व कावान् पुरस्कृत्व क्षेत्र 🕻 ?' निकास करण करके प्रत्यक्रम निवयुगकाकी, 🔣 वेदके स्थर-कारके 🚃 हुआ है, बाबा सुनिने । वित्यपुरायाने प्रतिह, जान और बैरान्य—इन मीचेंका जीतेंग्युर्वेक गान किया गया है और बेहालकेड सहस्तुका विशेषस्थारे कर्णन है। इस क्लेबान करकी का स्टिक्न अरम्भ हुआ था, उन दिन्हें क्रः कुरनेके महर्षि करस्यर कार-विकाद करने हुए कहरे तमे—'अबुक बातु सकते क्यूक्ट है और असुध नहीं है।' उसके इस विश्वादने अत्यन्त माहम् क्य मारश्य कर विका । हव वे सम-के-सम अगनी सङ्गाके समाधानके

रिम्ने सुविधार्ग अधिनाती महास्त्रीके प्रश्

केक्ट्रासर-सर्वेक्ट्राच्या अञ्चल विव्यवस्थानि पारण-केक्ट्रा प्रशासन स्था स्थान कारणोके भी कारण हैं। इस का बास्था सूनजीने क्या-आम का कार्यिका काही है कि समूर्व कार्यों को करावर स्थानीने नका-न्यानि समानील वाली कों न जबर और कार्त है तथा विक्ते हता.

विष्यु, स्था और इस आदिसे युक्त का सन्पूर्ण जनम् समका पूजे इन्हें इन्हिनीके 📖 पहले 📟 हुआ है, से ही 🖩 हैवा, सहारोक सर्वाह एवं सन्पूर्ण कारहोह स्वाची 📳 ने 🔣 समझे जन्म है । परिन्ते ही हरका साहास्कार 🎆 है। दूसने फिक्सी क्याचले कही प्रनका दर्शन नों केल र फा, क्षी, 📺 📖 अन्य देवेश्वर तक जन्म प्रतिश्वकरे ज्ञात वर्शन सरक कारते हैं। चनकान् कियने चरित्र होनेसे मनुष्य संसार-कवनसे युद्ध हो जाता है। वेक्काके कृष्णप्रकादमे उनमें भरित होती है

मेरे गुरुको बर्क वेका । 🗎 ब्यानने पत्र मे । अस्ते ज्यानेपर उन्हेंने सन्तरकारतीको अपने सामने व्यक्तिका देला । बेलाबार 🖥 यहे बेगारे 🎏 और उनके परनोधे उन्हाद करके पुनिये उन्हें अर्थ दिक और देशताओं में बैठने मोन्य आयर भी अर्थित क्रिका। तम जनम हुन् मनकान् समाह्यार सिनीमधायने स्टंड सर व्यासचीसे प्रश्लीर क्लीलें केले--

'सुने । सूक मान कानुका विकास 🚟 । 📺 हाल प्रदेश परमाद दिला 🗎 है. को तुमारे लाकाककाके विकय होंगे। जनसन्



ाक्रमा करून, कोरॉन, मनन—के तीन महाबार ब्याब्स बढ़े भने हैं। ये तीनों ही वेक्टनमा है। पूर्वकारणें 🖩 दूसरे-सूतरे स्ताधनोचे सम्बद्धने प्रकृतः पुनता-पाधली न्द्रतकारमः 🖿 चहित्र 🍱 🖼 🚃 कार्य रामा। कारणार ग्लेका रिकारी अवस्ति चनका सन्तिवर वहाँ आहे। अवन्ये पुरुषर यही स्टा भी। वे प्रकार लाही 🚥 विकारकोचे काची परवाण् अध्येक्टर मुझे बोहपूर्वक पुरिस्का ज्ञान सरका काले हुए कोले — कालाम् इंकरका क्षापा, **विका** और मनग--- मे मीमी सामान केन्द्राच्यात है और सुरिक्षेत्र साधान, कारण है: क्क क्षात कर्य जनकार रिवर्त सुप्राने वही है। असः प्रहल् ! तुम समकामि मीनो सावनीया हो अनुहार करे।' जासबीते वारंकार ऐसा कक्कर अनुसाविक्रीसहित सम्बद्धाः सम्बद्धानार परेण पुन्दर स्वयुक्तनाती क्षांट जमे । हम प्रकार पूर्वकालके इस क्यान बुक्कशंका की बंधोपने कर्मन किया है।

भूषि कोले —कुलबी ! शक्याति शीव आवन्तिको जनको मुस्तिका उनक सराका है। विका जो सकत उत्तरी गीनो सत्वजीने जनवर्ष के. या मनुष्ठ विक जनवर्षा अवस्थानक कारके जुळा हो संबदना है। विहार स्वयनपुर कार्यक हारा किना व्यवके ही मोहा निवार सम्बद्धाः है ? (सम्बद्धाः १-४)

# चनवान् दिखके लिङ्ग एवं साकार विश्वकृती पुजाके रहस्य लक्ष्य महत्त्वका वर्णन

कीर्रांग और पनन-इन जीनो त्याचनेके नित्य अभागे पूछा करे तो संसार-सामारी

मुख्यो कहते हैं—सीवक ! जो शतक, कोकरके निव्ह एवं मूर्तिकी स्वादक करके अनुद्वारमें समर्थ न हो, 🚃 चनवान् चर हो सकता है। वहाँग अवना प्रसान

a केविया विकास क करते हुए अन्तरी क्रमिक्टे अनुसार करताहि। किए प्रकार सुख है, जारे रेप्ट आवशः करीर 🗉 बांग और जो शिक्सीकु जनक क्षांत्र । एक्स्पान प्रत्यान् विश्व क्षेत्राच्या Spragifiel) IIIIII Son auffir IIII () appa 'Frant' (Person) 🔤 क्रथ है निरसर 🚥 तेलू एवं चूरिको पूज गर्थ हैं । काम्यान् होनेनेंद्र सामात हते 'सनारर' भी को । अन्देह 📖 पहिल्लाको क्यान, को प्रकृत प्राप्त है। पूर्णिकों से प्राप्ता और भीतुर, सीर्थ, 📖 एवं क्रेक्टरे 🚃 🖼 Miller girt \$1 ftrait frageand the रक्षे । यहा, क्य, पूज, कूर, निकारत होनेके कारण 🖩 उनकी पूर्वाच्या केंच गया पूरत और 🚃 आदि समुद्रकेंद्र धारमस्यूत रिवह भी निरामार ही जात हुआ 🚃 व्यक्ति-स्तानिके व्यक्ति-व्यक्ति 🚃 \$1 study throthy filmsk firefer विकेश करने अवस्ति सरे। सन्, काल, क्रमानको अवस्थित है। इसी सुन्न ज़िस्सके न्यान, व्याप्त तथा अन्य अञ्चलकार् water in water place many राजीयनारको 🚟 सा सम्बन्ध 🚌 क्षाता । अस्पारक्त किया समितर असे होता forest from the splitter works े अन्तर्भर् **व्या**क्षा सामार विश्व कर्णा maleri, martin ver beitefte un steine bedreit miter fen \$ 1 somer वारे । अरमापुनके नेपार विकासीनाता सामा और अपेक्ष (समान असू-आकार-अस्ति कार्य प्रतिक्षित्र अविकासको सम्बद्ध 🚟 र पूर्व कारण और अञ्च-अन्यारमे स्थीय 🚟 ware finaling were financial अन्यक्ता 📠 क्रेनेने 🖫 🖺 'क्रक्र' सम्बद्धे wester whered him majorite little को अनेवारे परमाम है। भूते वहरू है क्षांच्यांति स्थाननीयाः समुद्धान्य न को हो स्थ कि सक स्रोप प्रिक्त (मेरास्वार) और धूर्ति भगवान् विकासी अस्त्रात्मको 🛗 अस् कर (गामार) क्षेत्रोनें ही हता भगवान् क्रियमी नेता है। पहलेक स्कूत-ने हताहर पूरत and करते हैं। विकास निवस को दूसरे-पूसरे Reg own Recoglisch was represent व्यक्त है, है सम्बार, हुए औं है । इस्तीओ कारकारने पुत्रा हो चुके हैं। in in the firm that the safe महियोंने पुरस-महिते 📳 🔤 वेक्सओको कुल 🚟 🖁 (रेक्सके व्हा), Aprille Affine Male Steffen fire fremen abefore bell वर्षेषु मनकान् शिवकी पूजा एक सन्त बुक्ति और रिक्क्ने के स्था सिंह स्था है ? middlich geg fierer es s कुराकी कहा—मुक्तकरे । द्वाबारा 🙉 संस्कृतसः चेते--- मगपन् ! क्रिक्के जन से 🚃 है क्षेत्र और अस्ति। अस्ति। निया को देखता है। का समग्री कुमाने 🎹 है। एक विकास महादेवनी से बच्छा 🗒 सर्वत प्राप: वेर (पृष्टि) 📖 🗒 प्रतिका रकाते हैं । बूतरा कोई चुकर कभी और काई संस्थाने देखा और सुन लाह है। केवल भी इसका अंतिकदम नहीं कर स्टब्स्ट । इस भगवान, प्रत्यक्षी हो पूजानें निर्मा और वेर प्रकार समाप्तानके हैंको प्रमुख्य हैं<sub>कि</sub>ने को केन्ट्रेंका अस्त्रेष देवानेने 🚃 🛊 । असः कुछ कहा 🛮 और हो। की गुस्मीके बहाते 

a finimentijer e सम्बद्धी करा हो, उने मुझे इस प्रकार कराइने, - सुक्ता काइस हूँ । रिकृतेः कार्याका नित्तरो अच्छी तरह समझये का जान। कृषिक करनेकारण प्रसाह सुद्री सुपाहके। इसके व्याप्त विकेश्वाने कावान् आयके इस बाबाब इम-बैसे लोगोंके हुना प्यानेत्रके विकास स्थाप निर्माण आमिन्स्रीकारे अस्तु सुनानां सारासा विन्ता । कोई जार नहीं दिया ह्या स्टब्स्टा: क्योंकि का गोपनीय 🛗 🏿 और विद्यु स्वकृत् स्वकृत क्योंने सहा रचा निकाले निकाल अर्थन्य है। एकपि आप विकासक है। केम्बाओकी न्यानुस्त्या एवं विन्ता, इसरियों इस विकास भगवान् रित्यने के वेपालक्ष्मेंका विस्त केल्लाल-विरकारकर जन्मन, हुए बसाया है, को ही आयके समक्ष बहुत रूपे इच क्योग क्येक्स सब्द. 🛊 । धारवाभ् हिल्म अञ्चलकाम और निवास क्षेत्रकारोचे प्रेटिव हुए च्युक्तेकवीचा सहार अर्थेत विकासि विकास-स्थानने अनुगायन लोगा

(निराकार) है; इस्रोके अनुविद्धे 🚟 विकास क्रमीय क्रेस है। स्टब्स वेद्याच्या सही सता है।

सनकुमार केले—बहुन्तर केलेख् ! आर्थने मनाबाद दिवा गया कृतरे 🔤 🚾 कुमनमें रिप्तू और 🚟 🚃 से कुछ विश्वासमूर्वक 🚃 है. 🚃 कार्य है।

इसरिक्ट विक्रु और हिस्सी आदि क्राफिका नो जान कुरान्य है, जारेको मै इस करना सुरको। (अध्यास ५—८ सम्)

महेचरका प्रक्रा और विष्णुको अपने निकल और 📖 सक्तपका परिचय केो हुए लिङ्गपूजनका पहत्व 📰 🗆

क्षणजबूर कसूरे 'प्रकृत कसु' कहरता। का, 🔣 केवल वसूरति (वरकारा) के ही

निवर्वेत्यर करते है—स्थानका में है। इस संख्य बस्तुके ने के केन कारणे वेनी—स्ता और विश्व धरकाव् प्रेयरको अधिने । (विश्व पुराव-शक्कारिके प्रयोध anne करके केने an जोड़ उनके चनवान कियार and विकास का seem हाने-वाने पानमें कुरकार एन्हें 🖁 नवे । 🕬 🖫 ) प्रार, नुपूर, केशूर, किरीट, भिन, उन्होंने वर्ध समझल् प्रकट पुरुषेत प्रतिनय कुम्बल, बहोनबीन, उनरीय 🚃 महावेषनीको होत्र अस्तरकार स्वापित करके पुष्प-याच्य, रेश्वरी कवा, हार, मुख्या, पवित्र पुरस्य-बस्तुओहरा स्थान कुरत कुम, साम्यूर, सन्दर, सन्दर एवं अनुस्वरा

किया । दीर्चकालसक अधिकृत्यकारी अञ्चलेप, पूर, क्षेत्र, क्षेत्रका, व्यवन, व्यवा, सुरिवर रहनेकाली बस्तुओंको 'कुरू-कर्सु' तथा अन्यान दिन्न इस्तारोद्वरा, कारों 🖁 और आपकालाक 🔡 दिवलेकारी - विकास बैधव काली और परवादी पहुँक्से परे

केनोके बीचने विकास आहि-अन्तरहरू

चीवम अधिसामको कर्ना अस्तर

आविष्यांक अवद्या अवद्योगके परका पाति ।

रायुक्ता शीवका और रिक्स क्षेत्रोंके हता

क्त क्लेसियंच सत्यकी क्रेसर्स और

न्यास्त्रीयत बाह्य केनेच्यी चेत्रा एवं चेत्रस्थी-

पुरुषे कान-संस्था आहा प्रति भी

40 (1) The state of the semiliarity of the state of the s



नोत्त्व हे और विश्वे क्यू (बह्य क्षेत्र) काहति नहीं पर सकते थे. पर केटीर अन्य सामी नवेशका: पूजा विश्वाः समाने व्यक्त वही ह्या और विष्युचे अन्यक्त संगत्नारी ह्या की। इससे समान हे परिवर्षक जनकः, विश्वे नहीं नवक्षको को हुए पर होगी वैकार और मूक्टकार कहा—

भवेषण कंग्ने—तुसी । आवस्य शिष एक बहुन् दिन हैं। इसमें सुनाने सुना से असम मेरी एक सुई है, इसमें में सुनानेक्या क्ष्मा असर हैं। इसमें सामका कर दिन कान क्षमा असर कान्य-से-सहान् सेन्स । आवस्य क्षमा मेरे निर्म पर्य क्षमा सेन्से। इसके सम्माने को मेरे निर्म (निकार)—असु-अस्मानेत्र गरीत निर्मात्र (निकार)—असु-अस्मानेत्र गरीत निर्मात्र (कान्यके असिक) सेन (सम्मान-सम्मान्यको असिक निर्मात्र) स्था पूर्ण क्षारेण, क्षम पूर्ण सम्मान्त्री सुद्धि और सम्मान असीर कार्य भी कर सम्मान है।

हे विकासीयके विव-स्ता निवाहर पूर्व विकेशिक सामा अवनी प्रतिको अनुसार निकारकारी मेरी क्वोसिस कुल सरेना, अस्ति विस्तेवनी क्रम्बा वर्गन कुने। एक वर्षक्र विस्तार वेशे पूछा करनेकर को une freier f. up unt wie bere-**ंग्राम्य केल पूरान करनेके प्रमुख** क्षात्रका प्राप्त कर सेका है। की पूर्ण क्षाक्रका व्यव सन्ध्रात्मे वृद्धिता शक्ता है, क्की क्रबार का निरक्तांत लिए भी क्रबंधी pfliger men å i per fielleit üff paparer अमीतास म्यूनसम्ब प्रतान क्षेत्रा काहिये। and the second property and it right हुआ का, बढ़ समय मार्गपरिनेमाराने आई नकार कुछ पूर्वकारी का प्रतिकार है। यह पूर्ण पार्रवर्गनियाको अस्त्री नक्षत्र होनेवर कार्यक्रिक्षित मेश दर्जन करना 🕽 श्रूका केरी जुलि का निरमुख्ती है। 🛗 🚟 करता है, का ift geg gerffen de septiblice fest fie का शुक्र दिवको की वर्धानकाले बूस करन प्राप्त क्रेरव है। यदि दर्शको सम्बन्धक मेरा कृषक जी निरुक्त करन हो प्रतन्त अधिक पास भार होता है कि महस्ता जानीहरू जाने औ à ...... व्यक्तित में विश्ववासी प्रतार क्षेत्रत बहुत

के सामाना
पार्टिक में विश्वपारको जनक क्षेत्रक सङ्ग्रेष
पार्टिक के स्वाप्त कर अस्तः सार विश्वपेत कर्मण
स्वाप्त पुरुष्ट विश्वपार्टिक जनके अस्ति हिल्ला कर स्वाप्त होन् क्षित्र स्वाप्त कर स्वाप्त होन् क्षित्र स्वाप्त कर स्वाप्त होन् हिल्ला कर स्वाप्त होन् हिल्ला कर स्वाप्त होन् हिल्ला कर स्वाप्त हो सामाना न विश्वपार स्वाप्त कर सिल्ला हाला स्वाप्त कर स्वाप्त कर सिल्ला हाला स्वाप्त कर स्वाप्त कर सिल्ला हाला स्वाप्त कर्मण हो। स्वाप्त स्वाप्त हो स

करानेके हैंको 'मिकाल' निर्मू अवट हुआ

nin für jenn derman mehrent

🚃 🕶 ने साहात् वत्त्वेवा हे

'क्रकार' 🚟 सन्तरू प्रकट के गया।

🚃 पहले के ईक्स है, को 📙 मेरा

सक्तानक कारण कारण तथा जो यह नेत

निवास काम है, वह मेरे हहत्वकारक कीय करानेकारक है। यह मेरा ही रिग्ह (चित्र)

है। 🚃 केमों जीवीन वर्ज याकर इसका

🚃 बार्चे । 📺 नेन 📗 🚃 🛊 और भैरे

राज्येत्वाची प्राप्ति बारानेनास्य है । त्रियह और

रिवृतिने 📖 अनेव 📆 जारण मेरे इस रिजुका महत् पृथ्वीको भी पूजा 🚃

प्राञ्जन । भेरे कुछ नियालये स्थापना विकास

का कार कराया गया है कि स्थानकाने बेरी

प्राणियोको सन्य और मुख्ये व्यक्ती कुछनेवासा है। अधिके महद्व-वैका के मह दिमानिक वर्ष प्रयाद कृता है, इसके बारक TRE THE SHARE MADE TO SHARE होगा। यहाँ अनेक प्रकारके बढ़े-को तीर्थ बरनेसे सीमोका केवलक 🖩 बादका । भीर मि सार मैं---'एक्सर' और 'निकार' । कुरो विकासि हेले 📖 नहीं है। प्रमुक्ते में जन्मन्त्रकारों प्रचार 📺 🛗 📖 साम्राज्-कार्यो । 'सम्राज्याय' केरा 'विकास' स्तर है और 'स्क्रेसरफल' 'क्लाल' स्टब्स से 승규 차 및 Marie (1) 등 및 Marie प्रस्कारक है। कारवासूक्त और कारवास की ही स्थान है। स्थापन क्षेत्रेचे स्थापन में 📺 भी है। जीकोंचर अनुष्य हैंक्ट ब्यान येग बार्ज है । प्रदार और बेहरन । मैं सनसे पुत्रह और जनस्की पृद्धि कानेकाण क्रमा anne 'स्ता' काक्स्प्रकार है। सर्वाक संवयनकी विकास और ब्यानक क्षेत्रेस में 🏥 स्थापन अस्तर है। सर्वने विशेष व्यक्तिकार । अस्तर वा इंबरने पित्र) 🛍 न्यात-स्थानी 📟 THE R. P. LEWIS CO. LEWIS CO., LANSING, MICH. 400, LANSING, MICH. 400, LANSING, LANS दूसरे फिलीके नहीं है, बन्बेकि में ही सम्बद्धा केर है। यह जेरी प्रकृतकार केर

क्रमान्याच्या 🌃 🖥 जाती है। यदि क्यांके बाद कुतरे वित्यविक्रमधी भी स्थापना कर ही नके, तब में उपलब्धने मलकारे 🗏 कार प्रकार (सामुख्य प्रोहा) स्था प्रश्न प्राप्त Mill to mureen fewfregult ill **व्यक्ताः कर्षः व्यक्तिः पूर्णिकी स्थानस** प्राच्या अधेका गोण कर्त है : शिवसिन्हर्यर अन्यक्ष्में 🚃 🛗 संबंद (मृतिपुक्त) होनेपर 🌃 📷 अस्ता क्षेत्र पत्नी प्रमुख्यता । (अवसाव ९) यांच कृत्वोका प्रतियादन, प्रणव एवं पञ्चात्वर-मनाकी महत्ता, ब्रह्म-विकासार भगवान् दिखकी सुति तथा कामा अन्तर्भान सहय और विश्वपुरि पूरा—अच्छे ! सूदी: कृत्यपूर्वक सुन्दे उनके निवर्ण वर्षा एवं है। अभीर चरेच कुरावेके राक्षण क्या है, यह इस अवह और अध्युत ! 'सुद्दि', 'धारान',

क्षेत्रीको सत्तक्ष्ये ।

'संस्कृत', 'सिरोक्तम' और 'अनुस्क'—मे परावान् जिल केले—केरे कार्यकोको 🔤 🖩 केरे कार्य-सम्बन्धी कार्य है, जे 

आरब्द है, क्लोको सर्व का 'सृष्टि' काले हैं । है । के कब, केंब, कुम्ब, ब्यूब, असरद और युक्ती करित होका वृक्तिका पुरिवरकारी प्राप्त के जानके 'स्वारि' है । जानक स्थाप क्षे 'प्रकार' है। अस्मेंद्र सामान्यको 'तिनोत्तरक' सम्बंधि है। इस स्थानी सुम्बद्धारा निहर जाना ही जेरा "अनुस्तर है । इस जनार केरे गाँच कुतर है। 🔠 आहेर को फार कुछर है, 🛮 केवरपार विशेष परनेवाले हैं। चीवार्त कार अञ्चल केवाम 🃆 🕩 🖘 सद्य पुराने हैं। अवस भागते दिशा दाल है : ति भवाका का गाँवों कालोको गाँवो पूर्वार देशको है। 🌃 पूजानों, प्रेजी जानों, संदार अस्तिने, विशेषक व्यक्ते और अनुव्य शासकतंत्रों दिवार है। युवकीके सम्बन्धी सुवी होनी है। जलमें शक्ती पृद्ध को जीवनtigt girft fin som worth som 🚟 fin कानू राजको हुन्तु राजनारे दुस्ते स्थानको 🕮 मार्ग 🖁 और अस्ताता रूपको अनुपूर्वत atelet \$ : Region greeklich unt fleren geft काले जानक पार्विके । इन प्रोफ कुरकोका प्रारमकृत करनेके दिन्हें ही केरे पाँच पुत्रा है। बार विद्याओंने बार युक्त हैं और इसके बीकरें क्विकी मुख्य है। पुत्री ! कुम केकेने रामका करके मराव हुए पुत्र परनेश्वरते 🚚 और विश्वति सामग्र हो कृत्य अस् विश्व है । मे 🔤 पुर्चे बहुत जिल है। इसी प्रकार नेरी विश्वविद्यालया (क्या) अरेर (म्बोकर) में के अन्य काम कृत्य—संक्रुप्त और विशेष्यक मुक्ति प्रत्य किमे है। वर्ष्य अनुवा नामव पुरान कुरस्य अंदोई नहीं या सत्यात्म । एवा स्तीर महेवर अपने कर्मको पुन्त नहीं है। इस्तरियो रिके इसके किये जनती सम्बद्धक अर्थन **स्थि** 

कृतंकारणे अस्ते सरमापूर प्राप्ताः स्पीत क्रिक है, 🔣 ओक्सके स्टब्रे प्रसिद्ध है। बह महामहाराज्यारी क्या है। समसे कार्ने की मुख्यो ऑकर | ३५ ) स्वाद दुवर, के मेरे pppappe aber ausbanen be abene व्याप्तक है और विकास है। या बार नेत एका 🖫 🛊 । प्रतिक्षिण अधिकारका निरमार कारण करनेके बेरा ही राहा ज्यान होता है। के इत्तरकर्म पुरस्के सामग्रहस्य प्रक्रिय

कुरतो असल्या, सीहम मुख्ये क्यारका, कृतेको पुक्रमे विक्या तथा पञ्चली पुरुष्टे कार्यक प्राथम पृथ्य । इस प्राथम Wil sourchit you selectur from: हुआ है। इन सभी अवक्रमेंसे एकीपूर कुँकर हुन सरस्य 'स्टे' नामक हुन अधूर है क्या । यह उपाधिकाताल स्थान स्थान स्थान 🎆 सरक की-पुरूषक्रिय केनी सुत्री हरा प्रकार-प्रभावे सामा है। यह हाता विश्व और pile **prim stem t**a prim sungra-नपायी ज्ञानी क्रू है, यो मेरे शबाल जनका क्रीकार है। का अवस्ताती प्राप्ति और क्यानाहे, 🚟 प्राप्त अधाराणे अस्य। 🖥 ('३५ तक: विकार' यह शहरहर-मचा है) । इस क्यान्तर-क्याने आहेका वर्ण प्रधार पूर् 🔝 को चीप नेद्याने हैं।" असेने निर्देशकार्त्वीय निर्देश गानार्थिका जानारथ हुआ है । इस नामारिके सम्पूर्ण केंद्र तमान्ट हुए 🞚 और इन केंद्रेसे करोड़ों एक ज़िलने हैं। इत-इत वर्गामे विद्यानिक व्यापीकी विद्या केते हैं: बांध का प्रथम को बक्कशरने

Printer + fire and to be be a printer of the non-section of the section of the section of the section of समूर्ण क्येरवॉक्ट सिद्ध होती है। इस आवन्ते क्याबार है। असके तीव गुरू है। मन्त्राज्ञुक्तमध्ये चोन और मोक दोनों सिद्ध आप परवेशनको नवस्त्रार है। पहास्त्रा क्षेत्रे 🛊 । 🔣 अवस्य 🔛 सम्बन्धः सम्बन्धः परित्र कृतकाले आवस्त्रे गणस्यात 🛊 । रक्षेत्रकारे मानी क्यान्तर प्राथका क्षेत्र केन अपने स्थान असने हैं, स्थान हैं व्यानके पुन अकृत नार्यकारे और पुरुवारक और प्रतिवर्ध अन्य है, अन्यकी गणकार (Water) \$1

अन्तिकेक्षर स्थाते है—अव्यक्ति क्षेत्रकार कार्यसंके साथ केंद्र हुए गुक्कर महार्थकर्याने रतनाधितुम्त केंग्रे हुए सका और क्रियाको वर्ध करनेकाले काळी जान्याहित करके कार्के कामाना अंतर्थ कामाना रक्ता वीरि-वीरे स्थारण करके उन्हें अपन प्रशास महेल किया। एक रूपने काली 🖼 विकित पारमपूर्वत सेव वह अधारत butter with wrust flow or did विक्रांतिको अन्याची क्षेत्रण क्षेत्र विक्रा क्षा firmlit sjenifipmik sterk sout-strong ही परमर्थित कर दिया और क्षेत्रों हाथ जीवकर अलो अलीप कर्ष हो उन वेरोकर क्षण्यात्मात्मे सरकत विकास ।

निष्याल तेजनी जनातीज्ञत होते हैं : अधिकते नुसरकार है । अस्य स्त्यांने स्वरूपे है । अन्यको भागमा है। 📖 सर्वात्सको बन्दाका है। अंक्ष्म स्थान-स्थान साथ क्षेत्रको

है। सारको प्रावहरू और निवाहरू से एक है। आतं समूत्र पूर्व कम्यू हैं, आवको सम्बद्धाः है। "

🍑 पर्वाक्रस अपने पुर बहेक्स्की स्क्री काले अक्षा और विल्युने काकी परनोंने water from a

म्बंधर चेले—'आई' अक्रमी पुनः कार्यक्रीको उपलब्धा कर विकास काथ हो वह अक्षा का क्षेत्रका होता है। सुर्वकी संवारियने कुळ नंबा-अवर्त मक्षाचे एक श्वर विराधी हुआ प्रकार-अप कोहिन्द्री अपना and केन है। 'जुनकित' अञ्चलक अधिक पान स्था 'प्राचेष् 'वर अस्ट्रिक्या कृता, क्षेत्र और छर्चन अमिके रिनो अदा अस्त्रिके समान ही होता है—या हाहास नाहिये। महा और किन्तु ओले --शन्ते । जान येश 💷 मेरे शिक्षुका वर्शन प्रभासकारओं विकासकार है। आवारो स्वास्तार है। आप ही--पात: और संस्था (पाताहरीर पूर्व) कारणे कारण कार्या है। वेरे वर्शन-कुन्नाओं रिक्ने अनुर्वेशी रिवींस निशीन्त्रकारिनी अन्यशा अनेक्नारियों होती साहिते; परवर्णिये विकित्तं संयुक्तं क्युर्वशीकी है नगरकार है। असर प्रश्नकोर कारकार्य है। प्रकृता की कार्य है। पूजा कारनेकारकोर्फ कारको जनकार है। अस्य प्रस्कारिश्चकारे सिक्षे मेरी मूर्ति स्था निक्स दोनी समाय है, है। आवार्त जनकार है। सृष्टि, नक्का, स्टार की पुरिस्त जांद्रात तैवाला प्रशास संकार, तिरोधान और अनुबद्ध करनेकारे क्षेत्र है। इस्तरिके भूतुम पुनर्वाको पार्टीके

अने निकारक-पुण नमें विकार-तेवके। कि: सक्तरमान्य करते सकारको ॥ काः जनाय-अध्यक्षायः नमः प्रम्थानिति । तमः धून्यानित्याँ यः वसः प्रशानुसान हो । प्रभावत्यस्थानस्य कम्प्यान्तस्य हो असः । अस्तर्थः स्थाने प्रभावत्यानुसानस्यो ॥ सम्बद्धानस्थानस्य अस्पत्रे गृत्वे असः । (किः पूर्व विदेः सः १४ । ३८—३० है)

o alting foregraft o hadt till dem an formelle region formalist men ert ranthen beteften betegnigen for biegen an fil fir f मित ने मेर (जूर्सि) से की होता सम्मान्तार अपन manus अवनायेसे पूजा करनी माहिये।

रिकृत्या ही कूमर करें । रिकृत्या अध्यास- इससे बेन पर सुरस्य हो जाता है । प्रकार और बेरका प्रकार-स्थाने पूजा 💢 🚎 प्रकार 💷 केमें हिम्बीको स्थीत and क्रिके । क्रिक्टिक्क क्रिके हैं स्वापन

वारके अक्षा रूपरोते थी स्थानन करणकर

दिस्यतिश्रुव्यते स्थापना, उसके लक्षण और पूजनवर्ध विकिता वर्णन तथा शिवपदकी प्राप्ति करानेवाले सरकर्षीका विवेचन

म्बनिवेति युक्त--सूराजी । निरमरियायाँ कारणना केले करनी वाहिने ? असका लक्षण प्रका है ? तथा जानते युक्त केने कारणी कार्युक्ते, विकार केल-कारणार्थे कारणी वादिने और किए क्रम्मेंड प्राप्त शास्त्र निवरित होता काहिने ?

युत्तमोते कवा—क्यूमिको । सुक्तानेनोंके दिन्हें इस विकास सर्वन करता है। ब्यान देकर सुन्ने अवैर सम्बन्ने । शहरूत वर तुप स्थाने विक्त परित तीर्वाचे रही आदिके आवर अवसे पविके अपुरतर ऐसी जनक विकासिक्यकी स्थापना कारी काहिये, जहाँ दिल वृक्त हो सके। कार्थिक असाने, अस्त्राच प्राथमे अवना रिजास प्रदूरवर्धने अन्तरी प्रतिकेट अनुस्तर कारपेता (दक्षणीते सूत्र विक-रिश्वका

निर्माण करके उक्की पूजा करनेने क्रमानिकारो कर पुत्रकार पुरान्युरा करन प्राप्त होता है। सन्पूर्ण शुध्य स्थानकोने जुन्ह शिक्षरिक्षकी बदि पूजा की जान के नह स्वकाल कुलका चन्छ हेनेबाला होना है। परि सराजरिता करनी हो तो सबसे दिन्ने क्रीय-सा क्रिक्टिस्ट अक्रम निवर्ट सेंद्र साम बासा है और वर्षि अवस्थारिक करने है से स्टूब दिल्लिक अध्या 🚾 अन्य 🔤 प्रमुख्य हिल कहिँ श्रमार्थन है गर्न । (अस्मान १०)

मान ३०० है। साथ स्थानोने पूर्व विकारियाची पीजनकित स्थापन कार्यो कारिये । विक्रांत्रमुक्य योग क्यानासार (गोवर), बीवर्धर, तिम्होल असम्म एउट्टीर क्रवेकी असि कार-गेथे मोटा और मीचने कारण क्षेत्रर कार्किने । देशर लिक्ट्-नीम न्यूपर् कार देशकाल केवा है ! महते निर्देशोः करार विकास अस्तर संबंध असीती विक्रारिक्ष्या दिर्वाण कृत्या कार्यके । विक्र हाकारे हिम्पलिक्यात जिल्लीम हो, ज्यारि

क्षांचर (क्षणांच्यीकृत्याने) शिवन्त्रिकृती विक्रेष अस है। यर (प्रत्यमिक्काल्ड) रिक्किकुने की रिक्ट और कैठका एक ही अन्तरम होना चारिये। विशु मामस्मिके हिंको पद्ध विकास नहीं है। निवहकी राज्याई निर्वाणकर्मा वा भागवा करनेवारे बक्रमध्ये बाद्य अंतुलके करामर होगी व्यक्तिये । ऐसे ही विश्वतिस्तृत्वये ज्ञान काहर नक है। प्रस्ते कम स्थान है से से प्रस्ते क्रमी क्षा करते हैं, अधिक से मी स्टेर्ड

ज्याकार कीड की कमाना चारिये : वही

क्षेत्रको कार नहीं हैं। यर रिवर्ड में मी मेला ही निवास है। उसकी सम्बद्ध कम-से-क्रम कार्विः 🚃 अंकुरके काकर क्षेत्री फहिये । असने क्रोटा क्रेमेचर अस्य पाल निरम्ता है।

किंद्र जाने अधिक क्षेत्र केवली पात नहीं है। प्रजानको क्राहिने कि वह पहले ज़िला-क्रांसके अनुसार एक निकार वा 🚃 क्ष्माने, जो देवनानीकी पूर्तिनीते आंधूक है। असका नर्पन्त बहुत है सुन्तर, सहस और दर्गमाने प्राप्ता नगा हो। को के प्रकारके स्त्रोने विष्युक्ति विषय नवा हो। क्रामें पूर्व और प्रश्निम दिसाने 🔣 पुरुष 🕬 हो । जहाँ विकासिकाको सामाना सामा हो, क्षा प्रकारके गाउँ पीरूक, स्थान केंद्रवं, एकाव, मरवार, बोली, मुंचर, मेन्बेद और क्षेत्र--- इन को श्वासिक तथा अन्य स्थानसूची क्रमीको नेविक स्थापित साथ प्रोहे। ergirum ande uter Atten aren't gen क्षित्रहित्तुका गाँव स्थानेचे कारक: पूजा apple selled planning selver ampleed t और जोजाराजीन मेरी पूर्ण 🚟 नुकारकार अस्तिकर्वको पान्नो सन्त नाई-क्ष्मुक्तेको मनवाही क्ष्मुक्तेने मेनुह करे । बारवारीको स्था (सुरार्थ, पुत्र पूर्व पूर् क्रमातिक (प्राप्त केला (प्राप्त अस्तिक) केला प्रकार करे।

प्रशास-क्षेत्रक सन्तरे क्रीकीको प्रार्काकी केन्द्र करके एक न्यूंने सुनर्ग क्या से march on boar paramet fife. प्रक्रीका अकरण करके क्या करणकार है मुक्तकेवर्धाना व्याप करे। अस्तुत्रम् सहवेतने कुछ महत्त्व औवर (४६) क इक्षारम करके इक गुरेने विभावकारी प्रधानमा करके उसे चीठके संपूक्त नहीं। इस

ब्रह्मा क्षेत्रपुरः विश्वामी क्षापन आके औ विकार के विकास के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के कि प्राप्त के प क्याके) से जोकूमर दिनए करें । इसी साम वर्षा करन सुन्दर नेर (मृति) 🥅 भी स्थापना कारों काहिते । सामा का सा पूर्णmille without with first diet forgaffende Die und web b, den d der (भूमि) प्रतिक्रमें मेरने भी प्रत्यूपनी स्वक्रीचे । अस्पर इसमें 🗒 है कि निम्न affiguit fiel mercenia agreem विकास है, संस्थु केलके प्रतिद्धा स्थानक्षर-क्याने प्रत्ये पार्वको । पर्व रित्तुपनि प्रतिद्वा र्ज है, क्<sub>र</sub>ों को प्रकारक तेले क्राइट स्थापी Support antique Patient the (1991) with Part नामका है। केन्स्र कार्य भी रिक्य का प्रकार है। जो गुजानोंके पाल बहे । क्या के बहे 🕮 केन्द्र है, 🗃 शाबू कुर्णाक्षण कृष्य हो । इस प्रकार विकृते और केले जी जी जूर महानेवजीकी पूरण विकास कथान करनेकारी केंग्री है। सामार क्षेत्र जेन्सकोह चेत्रको निरम्भ भी हो समारिका क्का नक है। क्का, त्या आहियाँ स्थापन fine mait it aftr geft-alte anthuit dies they i parer Reput effer) अस्तिके क्षात्र गोवा करनी जातिये और जेनम निवाको अञ्चल एवं अन्य आहे। वेकर 🚃 करण बीक्र है। का क्रांगा-बंधन बीधीको कुछ अध्यानेने अनुरक्त क्षेत्रा परावान् क्रिकार कुल्प है, देख निक्कर कुल्प काली है। (में कामर मैक्कें है मामन

aut सर्वेक्स कार्यान क्रमेन्स्य में को कर । की कोन्स्रेक्ट करन के अमैस्स्य कर अ

को प्रयोग्ध को नेहार का 🔠 को राज कर सामा का संबोधरण को क्रमीकरमून को साहत को क्राज्यक्तक हुए वर्षकृत्यक को स्वेत्वका का।

व्यक्ति ।)

इस सरह पद्मानिकाची साम्रांत स्टानेट विभिन्न अध्यारोक्षर अध्यक्ष पूर्ण वर्ग । अपनी प्रतिकोर अनुसार निरम पुरा करनी व्यक्ति तथा वेपालको का सम्बद्धिक शाहि करना पाहिने । विकासिक सामान् रिक्का कर अक्टर कानेकाल है। अकट वर स्थिते चेडक्रेक्यातेष्ट्रस पर्वेपित रीरियो क्रान्य: कुमन करे। यह कुमन भी क्रिकार प्रदान करनेकान्य है। अध्यक्ता, श्रास्त्र, शर्मा, पान, पानक अवकार, अन्यकृष्टीक कार, कहा एवं क्रांक्टील, real, ger, age, der, feller, resign-सम्बंध, पेराका, प्रकारत और विकारीय-में मोताबु उपकार है। अकार and the for these fides yes करें। अधिकेल, केवेब, क्यक्कर और तर्वज—के रूप प्रकारतिक निरूप करें । पूर्व तरह विकार पूजा विकास पूजन विकासको वाहित करानेकाल होता है। स्टबंक विश्वति कनुष्यके द्वारा स्थापित विकासिकार्थे, व्यक्तिहरू सर्वाचन दिल्लीन्सूने, देवल्याने-**व्यापित दिल्लसिक्को, अपने-अल** स्पाद पुष् स्थानम्बिकृते स्थान अपने <u>स्था</u> कृत्य स्थापित हुए हिल्लीसकुने भी जनकर-संबर्धकपूर्वक वेशे-मेले पूजन 🖽 🖽 पूजनकी सामग्री हेरेसे भी मनुष्य अवर 🖫 कुछ कोई गर्का है, हुए स्था हाल आहे कर

भी दिल्लीक क्रिक्ट्रको सदि करानेवास्य होता है। यह नियमपूर्वस विकारियाचा वर्णन्यस्य कर विभा कथा से क्द्र औ प्रारम्भवाम क्रेसा 🕏 र निर्दा, आस, गायकं योकर, कुल, करेश-कुल, पाल, गुड़, नकार, पान अथवा आको पी अवनी व्यक्ति अनुसार क्रिकेन्द्र कराकर तरहसार कारक हुन्सु को अक्ना औरदिन दल हुन्स उसक्तकका 🚃 को अवक केने संबद्धाओं के पत्तन एक एक ह्या प्राप्त प्रत्यका 🚃 🎟 वर्ष । 🕶 क्रम 🗷 फ्रेस्प्यक्री प्रदेश करानेकारक है, हेला जलना व्यक्ति । क्वाराज्ये क्वाराज्य क्वाराज न्याची स्थित सामेकाल होता है। समावित्रे परिनेत्र क्षात्र विभाग है है है है है सम्बद्ध 🗷 इसंस्कृष्ट कर 👼 📠 स्वास्त्र पार्विके । बाद और किन्द्रसे कुछ जीवारके उक्तरणकी निवार, कुल सामानाता होती है। परि प्रतिक्षित्र आर्थपूर्वक द्वार तुमार प्रश्नाकारauthor air fifthe and aires and र्वन्यक्रमेके साम एक-एक सङ्ग्रका 📗 कर विकास काम है। जोर विकासकारी आहे। कवनेकारक रूपकृत्य काहिये। अहरणीयेर 📖 जारिये प्रकारते शुक्त प्रशासन-नेपा ania ania san 🛊 + करण्यसे किया कुस क्रम, रक्षको देशा, पानुकाओका म्यास, मानके परिवा अन्यः करणकारम प्राप्तानी हान इस्से गुरु—इन ह्या हाला अस्त है।

अन् अवीरणंडच पोरची चोरपोरकेल स्थातः अर्थक्रमेचो कृत्रोत्रम् सहन्येन्छः ।

३५ तरकुरमान विकार नामदेवान गोनाहि गाँध स्तः क्रमोदनात्।

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> जिल्हा स्वीत्रकार क्षेत्र, सर्वतृत्वतं <u>सामित्रक्रिकेको</u>जीव्यक्तिमा विके के**ञ्च** स्वातिकोत् स

<sup>।</sup> माराभागिक इस्से और नार्रे इसार्य 🖾 🌃 को 📖 कोई पुर ४ को । ऐसे मार्क्स प्रांतु कार्य 🕸

· Inhveiller -672 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

विक्रोर्वेड क्रिको 'पार: हिन्सम' के क्याराम्बाद्ध कामे समझ्य पान करें। हुए प्रस्तार क्रे क्रियान है। क्रिकेटर्सिट केले अन्तर्ने प्रव्यक्ति जन क्ला है, जा सामा का: पहले प्रकेषको निर्मा 🖁 सर्वाद में (क्वान (फेस) त्राह कर रेका है। सर्वा 'दिल्लान पर:' ह्या कारणा प्राप्तक करें। प्रोप्तिः अनुस्तर किसी एक प्राप्तके विक्रोंके किये की व्यक्तिकार्ध विक्रियुर्विक अवस्थान मृत्युर्विक अधिकि सामा स्था एकेंडल **स्थानक हो स्थान** हैं अर्थाद के करना व्यक्ति अनना 'ओप (४५)' इस 🔛 'तिकार 🚃' 🚃 📗 🚃 वर्ष र कोर्च-कोर्च प्राप्त प्राप्तानको निर्मान स्था नमः पूर्वेकः विकासके प्रकारी अञ्चली के हैं अवर्ति, 🗎 'नमः दिल्लाम' कर क्या को । ब्रह्मान् प्रमुक्त और मार्चेत्र 🚃 धार्यः प्रमुख्य प्रशासन् सुरुप्तित्रकोत सम्बन्ध 🛊 स्थान है। एक, के, सीन अध्यक्त कर करोकृता कर क्रपोर्त करूवः एकः, निन्तु, का तक क्षेत्रका व्य प्राप्त 🌃 है। प्रस्ता क्या fluck about \$, seem youngers पुरान्त्र अस्त क्ष 🚾 स्वयंत्र स्वयंत्र अधूरीका एक साथ ही मिलने सावर ही जाने त्यस का करे। इस समुक्ते काली विकास का का विकास का भारतिये । पदि सुक हजार दिलीये प्रतिरक्षिक सुक श्कार नामे करने स्क्रांतर-मनामा **व**स रहाका जान पूरा कार विराध जाना और प्रतिक्रित प्राक्षण-भोराम कराना कथ से ३० वधारे अप्रीत पार्ट्यकी विक्रीह होने स्टब्सी है।

प्राथमित प्राप्ति 🌃 🚾 प्रतिक्रित प्रात्तिक एक प्राप्त प्राप्त व्यापनी व क्रम करें। ऐस्म क्षेत्रेनर नामके क्रमकः क्रिक्या पर अवन मालेकाची होती है। वेक्टबर्ग और वैदिक बुक्तीया की विकारपूर्वक क्या स्थापन काहिये । वेजीया ज्या बायात क्या परविते गुरू से जाता और क्षात्रक को विकासको असे सामाना अस्ति विकास कर है। सामान विकास

नकता जीवीन एक स्थान 💳 🕬 कारिये । देशा करनेपर जनवान स्वकार अञ्चलके सम्बद्धार्थ प्राचेत्रकोच्या निर्मात होती है । IN STREET WHEN THE ROLL कुरराज्यों का विशेष अंदिर समाप्तर है कार श्चिक्य प्रमाणकार हेल्ले कवित्रमें इसक्**रे**-कुरने अवेदारी व्यवस्था करता है, यह इस कुरुक्तनेको स्थान विश्वपद जार 💷 रेगा हैं । चारपार रिस्कोर को महाद्वी अपने होंगे हैं, क्ष्मा परिवर्ताक विशेष विभाग गरि । यह बा, बार्क बार्क और केंग्र होर-कार केंग है। अनः निवार, पुरस्को क्यांक्य व्यक्ति क्षेत्रये आवरण विकास काक कार्रिये । पुरुषक्षेत्रमें दिवस मानकी, कार्य और प्रेकी आरिको निवस्तुत

रेकर द्वारा कारिये । को विकास क्षेत्री अपने विक्रो कुछ सम्बन्धीया 📺 १९०६, प्रातिक बाह्य, स्तित्वक्रीवरण अवका व्यक्ति 🚃 करते हैं अध्या करते औ Partie little meh fentfalt fres bir å.

प्रवास्त्र प्राधिते । भगवान् विस्त्रका देशा है

कर्तन है। वहाँ कान, कन और पन कार्क

बनुष्य जनसम् सिकामे जात कर रेका 🕯 ।

pill: gregories front, green annes

है, देशा जारना काहिये। अल्याना को होक्यें स्थान, चीन, चीन का एक ही रात कहा-ने कहा है, करवार की विवासे अध्या हो, 🗆 🗪 🖦 है। ऐसक करनेसे की सर्वासः

e diam favorare e 69 राविने भी संगवका विकासन किया गया अपीर केरी है। लोकने अपने-अपने 🚃 अनुसर है। रहाके पार प्रवर्गनेंसे को बीचके से संक्षितारका पार्चन करकेरे की 🚃 🚃 है. उन्हें 🚟 🚟 वका गया है। विक्रेपत: उसी वालको की हुई धराबान् विकासी क्रम अचीह करकता देनेवाली होती है—ऐसा जानकर कर्न करनेवाला

विकारको अस बार लेख है । कार्यक्रास आवरकते तक विकासके 🚃 🔤 रसकार्यका अमित्रक काव काव है, ...... पूर्वक 🔤 १५ अन्ते काकि अनीह करूको प्रीत हो क रेक्स है । विकास कार्यको किया दुशा सास कर्ण प्रत्येकत् विकासकर्ताः ज्ञापि करनेवाला होता 🕏 ।

विषये तीन जिलाह 🎹 🖫 प्रसार, मकाह, और समाह ( हुन विकास समाह: एक-एक प्रकारके 🚟 सम्बद्ध 💳 कारेग है। प्राप्तः कारकारे 🚃 📆 निकारकार्यके प्राप्तकारम् सामग्र सामग्र वादिने । मध्यपुरसाल स्वाहन-कार्वेड 🏬 क्ष्मोगी है तथा सार्थकार क्षमीय-कार्यक रुक्त है, ऐसा कारण कार्युक्ते । इसी सकत

मनुष्य प्रयोक 🚃 व्यानी होता है। विशेषकः व्यक्तिपुर्णने 🚃 📕 प्रमुख्यी मार्क् क्षार है। अपने-अपने अधिकारके अनुस्वर कार बड़े गये किसी भी सार्वके क्या क्रिकासका करनेकारण पूरा गर्दे सक्तानी है और पापने करता है से हता का-का व्यक्ति पूरा-पूरा पान अवस्य प्राप्त कर नेवा है। **व्यक्ति क्या—क्यार क्रम्प्रेट** 

कीन-कीन-से हैं, विशवत प्राप्ता रेकर

नानी जो-पुरूष विश्वपद प्राप्त कर है का 🔚

र्वक्षेत्रमे बस्तुनी । (शुक्रास्य ६६)

स्तर्भ केले—विद्वार इसे मुद्रिकर महर्षिको 🕆 मोक्षायाच्या जिल्लाक्षेत्रका कर्मन सुनो । सरबद्धान् 📕 त्येषस्ट्रहाके 📟 विकासन्त्राची अवगारीका कर्मन कार्यका । वर्षम्, 👊 और कारनोस्त्रीत 📺 वृत्तीका विकार प्रकार वर्तन केन्द्र है। प्राप्तान् पित्रको आहारो कृती स्टब्र्ज जन्मको 

भूतरायर विशेषक कार्याने वहाँ-वहाँक व्यापूर्वक क्षेत्र देवेके विके

विवाहोतका निर्माण बिह्या है। प्राप्त क्षेत्र वेले

है, जिन्हें देशकाहे तथा अधिकोंने अध्यक्ष

मोशहायक पुरुवक्षेत्रीका कर्णन, कालविशेषमें विधिन्न नहियोके जलमें सानके उत्तम फलका निर्देश 🚃 🌃 पापसे वर्ष रहनेकी बेलावनी स्तरिकिके करने **स्थानि सामा** हो सामा है तथा अन्य सहल-से सीर्वक्रिय हेरी हैं, जो सोरवीकी रकाने सिन्ने सार्च प्रामुर्धुत हुए हैं। तीर्ज और क्षेत्रमें व्यनेपर ननुष्यको सदा कान, 🚃 और तक अंगीर करना जातिये; जन्यथा 📰 र्चेन, दरिक्ता तथा पुरस्ता आदि देवोका प्राणी होता है। 🔣 🚃 इस पारतवर्षक भीतर पृत्युक्ते आहे होता है. 📺 अवने पुरुषके करारी स्थारोकर्व 🚃 करके पुरस्कारके पक्षात् कुरः समुख्य-चोनिने ही ann लेख है। (यानी प्रमुख पाप सारके

Mingel and 2 and 1.

Mingel and 2 and 1.

Mingel and 2 and 2.

Mingel and 2 and 3.

Mingel and 2 and 3.

Mingel and 3.

Mingel

firm abr freit (merry) white राज्यस व्यक्ति-से पुरुषकोत्र है। सरस्यानी वर्त परम परिच और साथ मुख्यानी वाही नहीं है जनमेर काली साथ जानरे है। विकास पुरुष प्रशासीके इन-वर्ग प्रत्यानोके पहला निकार को से का अन्य: अपन्यको पा den bi Armen which through all पुरवार्तिका राष्ट्रा १वे पुरवारकी गर्व हैं, print mare until Burn suit sobus कुरवर्शन है। वहाँ कुलग्गाहिके हुने हेर्पक गक्तको महत्त्वीर प्रकृतिने की अधिक असूक एवं पुरस्तानक के संबंधि है। प्रोपायह म्मानी का चारत है, यह क्रान्स्टिक रमान्याचित्रे अभिन्य अस्तर्भ प्रतिक वता अभीषु पंतर हेनेकाल के साथ है। इस सम्बद्ध बाह्य कांच और क्यांस्त्र बार्गको विकासकार्यकारी प्रातीत होती पुरुवारिकाल स्थानिक क्षेत्रीय स्थानिक व्यक्त (स्रोत) है । प्रमंद चुल्य लगा उसके गहुक Marie Araby mines generally High होती है। असरार्क्ट अन्यु अवह देखके दूस पुरत है। काम पुरवालांके पोवान्यतिक प्रवासिक पुष्प कराने को है। यह स्थानक करा में अपने अवकार की राजा वारतेकारी एवं स्थानिक हेर्नेकार्ग है। कुलानेकी महिन्द म्पन स्थार प्रवेशन है । अर्थ पड़ि स्टब्स्ट सम्बोद्धार

कार्य पर्व 🛮 सात 🔛 निष्युर्त्तक असर कारोकारी 🖺 । सुरूपाके वर सुक्र है । का tigerber bburth &: greetfierer शुक्रमं-कृत्वाके में पूज वर्त गर्न है। सहारतेकारे अपेटे हुए भीक असेवेर असका क्या तेते है। तरकती गठे, वन्तानरीवर, श्रामक्षात्र हार्गान स्था सुवकारक क्षेत्र न्हीं — है क्राची पुरुषक्षेत्र है। इनके स्वतर निकास कारोनो इन्यानेकाती प्राप्ति होती है। पह कांच्ये दिवाली हां प्रदानी धारेरी पांच पुरुवारची है। जाकि वास्तुवा पुक करने को है। यह संपूर्ण असीह कर्मुजीको केरेमार्ग 🛊 । इसके स्थ प्रानिकेकारी अवीर अर्थिकारे तथा प्रका और निर्म्युक्त कर विभिन्नों है। जनवैरीके जो te dregien greefe ft, it gertig unt habit war de fermelen. Mars merbande 婚官。

विकारक क्या कारिकालको पूर्व और पूर्वकारको पंचरतिको अलेका प्रति क्षान करेको का गण्ड वहाँ दिनो हुए साए-पूर्वक अलेको कार्यकोग्यको प्राति कर्मतिको पूर्वको संक्षानि क्षेत्रेका विकार कर्मतिको पूर्वको संक्षानि क्षेत्रेका विकार कर्मति विकार हुआ स्थान स्थान केन्द्रित स्थान कर्मति विकार हुआ स्थान स्थान केन्द्रित स्थान है। जन स्थानको स्थितिकोगित विकार हो, कर स्थानकारको पूर्व विकारको स्थान व्यानकारको पूर्व विकारकेकारी प्रात्न

क्षेत्रे काल कार्य इते जाति पूर्णः । गुण्योते त्याने के कार्याची क्रमोत् ।

speritener gine fi, dem gefanneit 1995 मनवान् विकारे कहा व्या क्या वर्ष और कुरवर्ति कन्यराहिने दिवत हो, तम प्रकृत और प्रोक्तभागे कार करे । का कार धरीहरू क्या प्रवेदकोके लोकने प्रस्ता जेन प्रस्त कालेकारम केला है, 🚌 🚃 विवेदीया पालात है। यस पूर्व और पहास्त्री। मुलासरिये विका हो, उस सक्य कालेरी नहीनें कार करे । यह क्षा प्रकार विवाद प्रकारी परिवार समार्थ अभीव वस्तुओंको हेरेकार काव नमा है। जब सूर्व और कुल्ली पृक्षिक राहित्यर आ कार्य, तथ वर्ताकोर्न (अन्यक्रा) के महीनेने मांबाने साल करनेले जीवीनक्-रवेकाची प्राप्ति हो सकती है। पूर्व और कुरवरिके धन्यक्रिके विका क्षेत्रेक कुर्वा-पुषारी अहेंने विका हुआ काम विकासके अञ्चल कारानेकारण क्रीतर है, केरक फिर बहार में का बचन है। जब पूर्व और बहार है। क्काराजीको निवार हो, उस प्रकार स्थानकालो न्युरवर्षके जाने का काम वाहिते। prografted street & file and street Speciment with activates give \$ : Receivable warm paper selv floright रक्षांने पुरा गोन्धेक 🛲 गुज्यते प्राथकी करीर के जनते हैं। परकारको नक gelt greeftet fen fier verge-मार्गने पहुंच्योके स्वयंत किया हुआ 📸 निव्यक्तन अवना सिलोक्स-कृत मिला और um die geite ferital artuit रीविनोका प्रकृत करनेकरण करा एक है।

कृषं और पूजराति कर मीनरातिने रिवा हो, m क्रमानेकी पड़िये विको पर्न कारावते व्यक्तिके प्रशंस को है। प्रश्नाम महिलेने श्रोंक सेवंगि सिया क्ष्म साम इसामकी 🚃 वारमेवाल 🚟 🕯 । विक्रम, पुरुष यहाँ अवकं कारोरी नहींका शासन रेजार र्मार्थकाल करे । देखा करनेचे लकाण विके हुए करना निश्चय ही पान हो जाता है।

**व्यक्ति अक्ट करनेकारे क्यूब-ने क्षेत्र** 

है। अध्यक्षी और केनकरी—ये केंग्रे महिन्नी प्रकृतिकामी प्रातिकार करा देनेकारी है। इन केनोंके नदावर विकासे 🏚 प्रार्वदायक केन 🖁 र इन क्षेत्रकेंद्र मध्याने बहुत-से पुरूपान् क्षेत्र 🗗 व्या निकास वार्यकाल विद्यान कुल केले कुल्लाका भागमें क्रेम्स है। संद्यानार, असम वृतिर क्षा स्टान्स्यके साथ अपने एकान्यन रहते हर विकार प्रकार सीवी विकास करनी वाकित । अन्यक्षा कारक कार गाउँ विश्वास । पुरुष्योति विका हुआ थोक्-सा पुरुष थी अनेन्य प्रकारको पुरिक्षको प्राप्त होत्स है। तसा वर्षी किया हुआ होता हो या वर की वहान है जाता है। की कुम्बईओं रहधा ही जीवन familia fage à II se graducal अस्ता प्रश्नेका स्ता या सुकार हा है were, with presi bydere an गया है। अञ्चलों ! सीर्ववासम्बद्धित पुरुष कारिक, करिक और मार्गाक्य गरी क्रवीका कहा कर केवा है। सीवेने किया हुआ मानीत्य कर क्यांक हो मात है। यह यह कर्त्योतक सेवन नहीं क्षेत्रक है। है सेवा पान

प्राथको एव पुरु प्रमुख्य । प्राथको एवं को का काला करते ।
 प्राथको एव पुरु प्राथको । प्राथको एवं को का काला । मार्ग । क्या को बहुत नकोड़ हिन्छ । सको नकोचे हु करफरकरूपे स्थात (जिल्लाम, विदेशा-सं- १६ । ३६ — ३८)

o Poisseriffer a केमरा अवस्ते 🖹 🚃 क्षेत्र 🕭 🚃 केमरा केमराध्योधी पृथ्य कार्य और प्राप्ताकोको नहीं। व्यक्तिक पान जनमें क्ष्मा पार्टिक दाते की हुए पानसे 🚃 🛗 सीनीने 🚃 सरीरको सुरुपने-वैसे कहोर राज्ये 🐙 💹 🚃 प्राप्ति । होता है; बाल शुक्र बाहनेकारे पुरुषको (delight 66) स्त्युवार, जीवाकार, साम, धरमवारक, संव्याधन्त्रन, प्रशय-जय, गायकै-जप, हान, न्याक्तः बनोपार्जन तथा अधिक्रोत्र आदिकी विधि एवं प्रदिमाना वर्णन व्यक्तिके करा—कृत्यो । अस्य अस्य है। क्रमें नक श्राधनीयें भी को प्रश्रीका शीव की क्षेत्र कर सहाचार सुरक्षके, जिसके प्रमाण करता है, यह 'गरवा' है। इसरे होन मिश्चन कुल कुल्याकेकोचा विकास करता है। गमानुस्य प्रक्रिय माने गये है । पेर्याने थी सार्ग करान करनेकाने कर्वत्रक आधार करा यो पहला असी, बस्तुओका साम-विकास नरकार कड़ देनेकार अवर्णन्य आवर्षेका करण है, कह 'बैएव' बक्राफल है। इस्स्टेबी भी पर्यंत्र प्रतिकिते । 'वरिष्ट' कही है। के प्राप्तकी, क्रिकी स्वयो येले — अस्यास्था पास्य तथा केंद्रवेशी रेखने राज्य ग्रहत है, बढ़ी कारान्त्रे 'का' कहारता है। 🗷 📆 📺 कार्यकारक विद्वार शासका है कार्यकार क्षेत्रकेक करन करन है, को 'पूजर' 'प्राकृति' याच कारक करकेळा अस्तिकारी है। जो केमल बैकेक आकारण पाल काश्राम कार्याचे । केवा, विक्रम और कारनेकारम क्ये नेकाम अध्यानी 🕏 उस कर्मको रिका कृतिका शासक लेगेवाहे हुए अस्त्राम्मच्ये 'मिन्न' संस्था होती है। संस्थानस 'बर्ग्य' कहरूको है। 📖 रिची बर्जिक नपुर्णको व्यक्ति कि वे स्त्रानुहर्गि श्रासन वेक्स्यार तथा विका-इनमेरी एक-६०० गुलारे ही बता होनेकर जले 'दिख' कहती है। पुर्वाचित्रक से स्थाने प्राप्त देवताओं जा. जिल्ह बार्वका, अन्त्रंका, उसकी प्राणिके रिपके

वारनेवास्य क्ष्मं वेद्यास अभ्यासी है, इस अग्रामधी 'विक' स्त्राम होती है। स्वामधार, वेद्यास सभा विकार—इनमेरी एक-पृष्ठ पृण्ठी ही क्ष्मं होनेकर जमे 'विक' काली है। विस्तर स्वामधारमध्ये ही आग्रामध्ये ध्रीवन्त्र देखा जाता है, जिल्ली वेद्याध्यास की व्यूप वास विकार है तथा जो स्वामध्य की व्यूप (युरोबीत, अन्तर अवति) है, जरे 'व्यक्तिक-इस्त्राम्य कर्न करनेवास्त्र है और कुछ-पुष्ठम आइगोबित अग्रास्त्रास है और कुछ-पुष्ठम आइगोबित अग्रास्त्रास है और कुछ है, वह 'वेद्य-स्वाह्याय' है तथा जो स्वयं ही होता जोतका (इस क्यान्त्र) है, जरे 'क्ष्म-स्वाह्याय'

कहा गया है। जो इसरोंके दोन देवलेकला

और पाहेबी है, को 'बाम्प्राम-क्रिक' बजा

व्यवस्था की विकास करें।

रासके विकास वारको अश्वास कारक व्यवस कारक व्यवस्था की अस्त का कारका के अस्त का कारका के अस्त का कारका की अस्त का कारका कारका की कारको कार-पूर्व आधिका स्थान करके कारक व्यवस्था की एक पूर्व अस्ति कारको को एक प्राचित अस्त कारको कारको कारका कारका कारको को एक प्राचित अस्त कारको का

त्यान करे । और उत्तरानिमाल बैठनेने कोई

क्क्म क्रानेवारें क्षेत्रीकर तथा आप और

• प्रतिवृत्ति विक्युतन्त •

रुआबर हो तो दूसरी विकासी ओर नुका नदि अन्यदेवक का कपरतक पानीमें सहे महत्ये हैंहे । जल, अप्रि, माद्रुल अस्ट्रि क्या रेक्ताओंका सामनः बच्चकर् 🔣 । क्रक-रक्षण 🔤 ब्रहनेपर 🖭 ३३१ यनको न देखे । तहनकार जरणपायको संस्कृत निवासके हुए जलके ही पुराधी सुन्दि करे अवकार

रेक्ताओं, निवरी तथा व्यक्तिके तेन्नीय

नारे विना ही प्राप्त हुए कलने सुद्धि करनी पाडिये। यहाँने सात, चीच का तीन कर निर्द्धी सन्ताकार उसे मोन्कर सुद्ध करे । निरद्धने

महारोडेके कराके बराबर निष्टी सेवार राजाने और क्षेत्र को है। परंतु गुराचे समानेके रिको एक करर विद्विको आवश्यकक होती है। रिक्क असेर नुसाबी स्**्रिके पश्चार का**कर अन्यत जाम और जन-पैरोकी सुद्धि करके आब बार बुक्का करे । जिल विक्रो बुक्का कोड़े अथवा अको काले काहते जाकी

माहर महुआन सरना साहित्रे। अहा सम्बद्ध तर्जनी अंगुरिनका क्रम्बोन न करे । यह वना-पुरिकृत्वा विभाग कतामा गया है। तत्वययाः प्यान्सामानी रेक्नाओंको प्यानका करके

मनवाद काले हुए जलगणके काम बारे ।

हे अपने 📖 बल हिन्दुकर मन्त्रेपारत-मुर्वक स्थान-कार्य सामा करे। विद्यान कुरुवा वाहिने कि वहाँ तीर्वजलारे देवता मानिका क्षान्यकु-तर्वत भी को । काने क्या कीतवा लेकर की कार्य

हेनेकी संकित हो तो सुटनेतक क्लमें सहा

करके उसे सारण करे। साथ ही कोई कार्यंत्र भी क्षारण कर है। क्योंकि श्रेक्षा-क्या असी पानी कार्योंने असकी अन्यवस्था सेस्ट है। यह आहे गोर्थि कार कल्पेक्र साम-सम्बन्धी सर्गरे हुए क्कानो क्याँ न ओचे । सामके मक्षाम् विद्वान् पुरूष भीने पूर्व तरा बरावारे बालागिने, पूर्वके जान अञ्चल का अवस्थि से जान और सही कारकर, रक्ताही आदिवर, जारूपे या रकारों अवही तरह क्षेत्रर का पदानी नियोद्दे । द्वियो ! स्थापके नियोद्देश यो कार गिरम है, यह एक ब्रेमिंक विश्वरीकी तुरिके रिक्के होता है। इसके कद जन्मारिक-उपनिष्यक्षे कार्य गर्य 'आर्गिति' प्रकार जन्म रेकार असके: ब्राप तिमुख्य समाचे । <sup>क</sup>

<sup>•</sup> मामारि-क्यनिक्रों स्थापना स्थापना हुए एका स्थापना क्षेत्र है—

<sup>&#</sup>x27;15 विकास का प्रमुक्त का प्रदेश का प्रदेश कर कार्यका कर स्वरंगित गरा है। 🖼 प्रदर्श मधाको अस्ति।पन्तित को ह

<sup>&#</sup>x27;सः नकोके तक्षे मा न अनुष् 📰 के मोनु वा 🖩 अनेतु 🛗: । वा वे बीववृद्ध भारिने वाधेहीहवातुः

क्षा क्षा क्षा कर के कि का कि क कि का कि इस मन्त्री 🚃 असने गरे, क्यान्यू—

<sup>&#</sup>x27;त्राकृतं सनदरेः करश्यकः आयुक्त्। नदरेतेतुः त्राकृतं त्राकेश्चः त्राकृत्वः त इसादि मक्तने बातात, संस्तार, कक्कारण और मंत्रीय छितुमह करे। 'जापूर्व कराते करकारः श्वापुरम्। महरेतेषु ज्यपूर्व अनेशसु जापूरम् व तावा---

<sup>&#</sup>x27;अन्तरं, स्थापे तुर्वतं पुरिवर्धस् । विकास स्वयंत्रकेर्तिः समृत्यः ।' —हा येने क्लोबो रीन-रोत का व्यक्ते हर 🎹 रेक्ट्र संबंद

The state of the s इस विभिन्न परसर न विका गान; स्थानसा अध्येतर प्रतिकारी ओर पुण

क्रमके पूर्व को नहीं पारको पारत दिए जान को 🔣 🕮 केंद्र पारत और पुश्रवेगर 🛙 सूचीक क्रमादि अपाने मान-आमितके तैनने विश्वान जार कियो प्रथा 'यह क्या' इस म्पाने कुळ्ड वैरवर जन क्रिक्के । इसे प्रविद्योग्राज काहो है। 'अपने दि हान' कुमादि कर्मने होन प्रकार है और प्रातेष जानारे सम्बद्ध कर्ना रीक-रीत पार्च है। प्रशोधे प्रचय मार्थां क्षेत्र व्यरणीका पात्र काले पूर्व क्रमेशः वैर. mater aufr gerit mit fürfe i geft mark the wroted open weep. warm, mer allt beit mit Stelle wer र्वातारी जातके मेरा कालीका शह करते हुए कारकः कृत्यः, मेर और जनस्यान्य भारते जीवान को 1 हमें विकास कुमा 'क्या कार' much & : Brieft spuffen ungeb Rufurg कर्त है जानेतर, क्रमण कारण कीय व सुनेतर, साम और सहुतर पर उन्हेंका plan sa annunció anni vendu n girbalt formenn am amber 'mur-पुरुष' करका कारिये : प्राप्त-सकत 'सूर्वेश स riefel, familt despitentigt den gespiller 'अवेदा क अनुष, प्रकार अधि-स्थानी अनुसामको कार्यात आकार कार्ये कुछ बार्ग असे शहीका प्रेक्त की। मुख्याक्रमारानी भी 'अहर पूरायुं इस प्रकार server with white there in wide करण कारिये ।

प्रसाक्ताको संबोधकाको गावत-

विक्रोक्सम् वरवाने काल है। 'अपने दिया-' हैको अर्था है (अनकार और 🕮)। **व्याप्तास्य और क्याप्तारे स्थान अवस्थित** andere fear alglerich abeit geliebt fint and it i für meglendit कियारे काले पूर्व पूर्वको देवी गया जनके किये पताः अञ्चीतम् पान्ते पुत् आयमा को । साध्यम्भानो सुर्वातको से पाई सहस्र को हा संबंध निकाल होती है; क्लोबिट का सार्थ प्रेरवान्तिः समाप्त नहीं है । प्रेरेन्ट सम्बन्धाः क्षेत्रक, कारणे वाहीले, ऐसी कारणेकी अञ्चल å e mit studengere find fore fire der कार से अनेता राजनी किने कारक: प्राथक्षिण सम्बद्ध सामित्रे र महि एक हिन सीते को पानेक चीते पूर् संच्याकारको विश्वे विका-दिकानेह अविशेषा स्रो परवर्त-स्थाना अधिक का को । की निवस्तिक गुरु हुए que front polices when some oh words प्राथीतमञ्जूष के लाग अध्योजा का क्षान्य वाहित्। यह एक मानाम् विकास ge was in gas been were referred कारणे ।

audfedigte fieb der, eich. untition, they, year, where after कार्या स्था हेर्ड है अन्य देवलाओका भी बहुद्ध जानमे अर्थन बहे । विरा वर्णन वार्यको प्रकारिक फार्क्स सुद्ध जानका करे। क्षेत्रीक्ष क्षेत्रील प्रकार पहले. प्रवासन्तर्भे, देखारको, प्रत्ये अक्टा अन्य मेहली स्था कुमार 💷 करने 🔛 🚃 अनगरी और उन्हाने असूनकर विकासपूर्वक वैकार क्रुवीहरूको अरुनि हेर्न व्यक्तिको साहरूको । विकास कुन्य अरुनी पुरिवासी निवार कर्ना और मुख्यक्रमानी पार्टी नवाने कारणदूर्वक अनून वेग्याओंको सामान करके पार्टे कुर्वको एक ही अर्था देश काहिने। हिरा प्रभावका हता करनेके पंजाद पानवी-

- संदेश केल्युक्त -

और 'मू' कुछ होयाँ अध्यानेसे जीव और सक्रमी क्यालका समित्रका होना है--पूर्ण कारको प्रमान स्थान (१८) का सन कास कहिने। जनकारणे 🚃 🚃 करनी वाहिने कि 'इन रोगों लोकोंकी पूरी medicine mit, were wednes flow स्था स्थार करनेकर्त काली—से क्षाचे अकारत विकास है -- क्यांकाय करते हैं। क्ष अञ्चलका अधिकार हवारी कार्निहर्ज और अधिकारिको वृत्तिकारों, कावार्क वृत्तिकोको सक्त वृद्धिवृत्तिकोको सदा भीन और बोल प्रकार करनेवाले कर्न एवं झारकार sir fien met, merme bie megen Wafer girt furter mitte ben ab prom कर काम है, न्यू विकासी उन्हाने प्राप्त age dan \$ 1 source soullystateoix flori भी प्रमाणका निवा अन्य पहल्क पार्टिके। and the 'the downsails' that प्रवासकारी पृथित क्रिके केंद्र प्रवासकारे प्रतिकृत सारा:कास्य क्षेत्र सुद्धाः नावाती-क्याचा अर्थ करना कार्यने । क्यांक्राव्यानी को हाह और सार्वकारणे उन्हारीय कर groutt fiefe fin gen Mille phylique ander give air teres IIII इंकाइनोके समय प्रमाणिक नामाने कर कारण कार्यके ।

इत्तरके जीतर कुल्ला, काव्यान, व्यक्तिपूर, अञ्चल, अच्छा और स्वकृतर-चे 🚃 🛌 है। इस्में पूरवासरों लेकर सहस्रात्तक को जनोने हहता विकेक, स्था, विन्यू, ईस, जीवस्थ और परवेखर विकार है। इस समाने उद्यानकीय करनेर इसकी 

मकारी आपूरि करे। प्रमाने 'ल', 'प्र' ऐसी मानकपूर्वक अनेक कारने 'स्थ 'कोर्ड' 📰 चन करे। उन्हें विकेश्वर अविकार बहुएक उपनित्रे अना पुरा प्रतिरहे ब्यान भी पालपा को । प्रकृतिके विभागभूत व्यानको केन्द्रर बहुत्युन्तर्वक सर्वेते कर हमा को फरीर है, ऐसे क्वानों अरिरीका रक एक अवस पानतीके साले एक क्याके कराने अधिकारण काले बीनाते की-की परकारको संदक्त करे। यह क्रमान कर ब्रह्मा कर है। में स्थान अक्रमंत क्यांचे जनने क्रमे हैं करेतीका अभिन्नात्रका क्षेत्र है। इस प्रकार के करोजा 💴 है, इन्हेंच्छे अस्तिकारणो बानाविक प्रप अस्तरक चर्मिने । हातान चार निरुप्त कृता कर प्रकारकेक प्रकार कार्यकारक क्रेसा है, देसा कारक व्यक्ति। को साथ विका कुश्री सब इन्स्वयंको आहे करानेकरल नाम रामा है। प्राथमितः पूजा प्राप्तरकृतिको निक्ते को कारणकार्थ कर करता है, हुए उद्यानके कुरने जन्म हेला है। इतिहार सुनीयरकार काके अर्गुक्तकारी सम्बद्ध शहुद्धान करना article man medical and dispute des Septemb , before, 1986 गमा है। ज़िल प्रस्तुकारे एक स्थान गामानिका भी सब व जिल्ला हो, जो नैनिका कार्योरे ने राजाने । सामर वर्षकी सरकारकार विकास स्टब्स्ट क्या अरे । इसके बाद पुरुष्टानकर संस्थात से से र परिवासक क रोपाली पृक्त दिल क्रम:फरन क्रमा हाला **ब्राह्म का बहे। बदि एक दिन इस** क्रमीर प्रदर्भने जाना गया और अधिक जनमा चाहिने और सन्ध इस प्रकार नगनो क्यानेका उत्तर करण व्यक्ति। यह

and a language state of the contract characters and the contract of the contract contract and the contract cont सम्बद्धः एक पास अधिका अस्तुन्य के कथा। शुरू र अतः योग और ओकारी रिविके में के बात का फाके काल अपनित करून कार्निये । क्रांति आधिता अन्यकान निश्चनको जलसून हैं जान से दुन, को विरोधे गुरुके विकास पहला करे । देखा करतेले केपोली कारेंस केमी है, अन्यक 🙉 कैस्व परकारी पास्त है। यो सम्बन्ध कारणा सुक पुरुष क्रकुल है, उन्हेंच्ये को एक अधीर विको का सरना स्टिके । कृत्यु स्थानको में क्या प्रकार है अध्यक्त सरक वर्ता है। करीरे अवीची जारि होते हैं, अवीचे क्षेत्र ffen gen f i für un wiren dermalt राज्याका होती है। वर्णवृत्येत क्वारित went at tales were since & seek that the Mund Arreiter mer fiet Et auffe. कियरील अधारित कल्लीत हुए धार्मी स्वरं को ध्येग जान सेना है, उससे धोनोर्ड 📶 THE RESERVE OF THE PARTY OF

Turk armiultmak ME fielt fin an Man gerein wie den f. geft einen mit ba स्वत्यपुर अलीही सम्बद्धे ही उत्पन्त पाहर

die te merenien mit webert

गर्भ है, विद्यु करिन्तुनी अवसंख्य वर्ष (क्रिम अस्ति) प्रसार पान प्रसार है। सम्बद्धान्ते कारले, देशमे स्वरूपके और कारते का करते अवसी मिन्दा प्रेसी है: पांतु सरिव्यूनमें प्रतिस्त (भागावित्यू) की good present that he need than (g:qr) que f aute unt murent fin मक्ति प्रमुख दू के बाल है और कांने यह सुन एवं अनुस्थान कानी होता है।

कुराकारमें दूर सामा होता है और स्थानाओं

ger marrier, mere ertes fit eine gere विका केंग्रामको जानने रणाया क्रम कामा है अवर्थन पह कुनके हुए। निवन क्षेत्रकारको प्राणक कारण पातुना है, जारिया कोन्स की जीव होता है---वह बात केक्ट्रेस पूछन अन्तरी तरह काने है। कार्यन पूर्ण नेत सामान प्रकारित हारे; व्यक्ति अवदात स्ति। Siddle of the All and the side that जाना अपनेत काम है। ज्ञा में ब्यावा: करने, उदार्थकारे निर्मेष क्षा रहा है। प्राध्यानको प्रतिके मेर का राज्य सावकार स्वाप्ता निष्कृत प्रतिका (क्ये-माना कर क्रांस (क क्यूने) अस्ति सन्तर असीर बारे । यह इसके मेरने नवीं क्षेत्रक न हिन्ताने और न अस्तर हेरायाच्या कार्य हैं। वारे । इसीमा वायुक्तानी वारमान क्रांचीन करे और मैशन पूर्ती। हुई गोरकारी । न्यानीपार्ट्यात करूना सन् व्यवस्था क्लान्द्री

क्रापनी हिन्दि जाए होती है। क्रापनिविक्राप क्रम प्रकारको पुरस्का – नोक्सिस्ट सुराज

giat for which several fielly

(married field) utg felt ft. farrit

🔤 पर्वतः स्थापीर स्थाप साहिते। विकास करते काल-से-काल हुए पर्यूच हैं.

हेर्न पुरुष्के उद्यासको को उर्व पर्वत रीपने

भौतिका (बीकर-निर्माको सम्बंधी) क्रि है, उसके दिनों हुए कर अहरतेकारी अधि

कार्यकात हैन है। एक सहस्र कार्यका प्राच्या अस्तुत्र प्रकृतेष्यकृत्यः यात्र स्थ

be up depen den seben debenag

different påre narmer den å, sertet Ma

कर्म प्राप्तकेकां प्राप्ति प्राप्तकार होता है ।

क्षा कृता क्ष्मुक्ताको विद्या दशा अस्तर्थ-

नुसर पुरान वरमायन्त्रामा अनुभाव वास्ता है। साली है। कृतिहरू रिस्ते निर्म नामे व्यापारने नुहाल पुरासको कार्याचे विकास कर-सामाणी आहे हुए करका कहा मान हान कर होने सम्ब क्रमुंजीवन ग्रन्थ करे। यह कृष- क्षेत्र है। बुव्हिम्बर् पुरुष अवस्य जातन निवृत्तिक रिन्ने जरू तथा कुवारच्या चेवावी अन्य अन् है । सारिको सिम्ने सन्ता असमात दान करे । सीव, शान्त, क्रमा अब तत्त्व पश्च, चेत्व, रेक्स और केल--के बार प्रवासी दिन्ह अक धान करने व्यक्ति । जिल्लो अक्तरे स्थाना सन्त्व अवशंका प्रशाननाथमा अधीर सञ्चार्तवा धारकर कारणि है, क्रांजे सम्बद्धान्त्र करके 🚟 हुए पुरुषकारणका ३६वा बाद कालको 🔤 जाता है--इसमें संस्था नहीं है। अन क्षेत्रस्थ पुरस्य राज्ये आह शूर्व वर्गुन्स श्रम egikte mitten mitte herein habe engegeben. वापको सुन्दि कर है। 🚃 🔡 होस्क न्तरकार्थे गिरम्स **पहल है। अल्पे सम्बद्ध** स्रीत चारा करे-एक लाग वर्षके रिक्ने, कुरस काम कृतिको सिंधी समा सीमान भाग आली अपनेत्रके विक्री । विक्रा, व्यक्तिकी और काश्य-ज्ये मीनी प्रकारके कर्ज वर्णार्ज रही हुए बनले करे । सादकको 📟 🚾 कृतिको निर्म एके हुए अनले हेला अहवार बारे, विकारी जा बांच्यी पृद्धि के बाल अक्षेत्रके निये रक्षित वयसे क्रिक्काल. परिमित्त एवं पवित्र ध्वेण ग्लेमे । योतीके देख विन्ने हुए क्ष्मर यहली जेक दान का है। इसमें कामनी सुद्धि क्षेत्री है। केन कामे धर्म, वृद्धि रूपे अरघोग करे; अन्यक्त वर्ष् रीरम नरमार्गे प्रकृत है असमा असमी सुदि पानपूर्ण को जानी है या सोती ही फीएर हो। होते हैं।

निवार्त्य प्राप्तिते कि वह पुरस्तिके दोबीका बक्तान न करे । साह्यको ! रोबका ट्रालोक सुने का देको हुए बिलाको की अकट व करे। विद्यान पुरूष ऐसी बात ज करे, जो कारण आणियोके प्रवर्ण रोज पेरा merbund få i burluft fieligit find केची कंप्याक्रीके संबंध अधिकेष्यक अवस्था करें। यो दोनी समय अरीकोश करोंने असमने हो, कई एक हो काप सूर्व और जीवको विकिन्तिक हो हुई अस्तिको संस्था करे। कामल, काम्प, बी, काम, मेरर tion place - price was failurging न्यानीनामः बन्तरे तथा पर्यासित रिविते मूर्व और अधिको अधित करे। यदि इकिन्यका अनाम हो तो प्रधान होगतात को । सक पुरस्कित प्रत्येकतले अस्तिको निवार पूर्व अध्यक्ति संज्ञा होते है । अध्यक्त रोपक्रमात्रको भागपात का वर्षकी क्ष्याच्याच्या स्था से । असम्बद्धान्त्रस्थी प्राथम्बर्धाः रावा प्रमाणी पुरस्तोको भी प्रश प्रमाण विकित्त कालम बाजी पाहिले। जी सह लक्षणक्ष्में सम्बर होने हैं, देवसाओश्रही पूजाने लगे व्यक्ते हैं, जिल्ल आफ़िल्लल एवं गुरस्कूतानें अपूरण होते हैं तथा प्राक्रणोंको सूत्र किया करते हैं, वे रूप स्तेत वर्णकोकके जानी (सम्बद्धि १३)

अफ्रियत, देवपत्र और प्रकृषक आदिका वर्णन, प्रगवान् शिवके कुरा साती बारीका निर्माण तका उनमें देवाराक्यसे विधित्र प्रकारके

करनेकी प्राप्तिका वाला

व्याः—प्रणे । अतिकाः, वेक्कः, प्रशेषः, पुरसूकः साम प्रकृतिका इसरे साम क्ष्माः कर्मन परितिके ।

मृतनी जे**ले—कार्वि**चे ! हाता हाता अधिने प्राचनात और आःसन के पापन सामि प्रकारी अस्त्रीत हेता है, स्त्रीको अधिनक स्त्रुवे हैं। यो प्रमुखर्च अस्तरानी निवत है, उन प्रकृतकरियोके डिप्के सरियाका अस्थान ही अधिनात है। वे समिनाका है अफिने इक्त को । प्रकृत्वे । महाराजे अस्तराज्ये विकास सार्वास्तरे क्रिकेका सम्बद्ध किया न हो जान और ने औपासमास्त्री संस्था न बर है, नवक् क्षेत्र क्षित्रे अधिये स्विध्याकी आहुकि, प्रत आविका पालन तथा विशेष प्राप्त अवदि हो पार्तिका है (पही अस्तेः लिने अस्तिका है) । विष्ये ! विष्योदे प्राप्त अधिको विद्यार्थित वारके अपने आजाने हो अधिकार आहेत कर रिका है, देशे बालहरिकको और मन्यारिकांके रिन्ते कई इतन वा अधिनक है कि ने निर्देश राज्यान क्षेत्रकर, परिनित और परिष असला क्षेत्रन कर है। आक्रमो । एक्काल अधिके निम्मे ही रही असूरी सम्बंधि प्रकार प्रत्येक्काने होती हैं, हेरत करण करिये और प्राप्तःकाल सुरविकारों की वह अनुसी असुन्दी पृद्धि करनेवाली 🚟 🛊, 🚾 कर अवही तक स्वक्र सेनी चाहिने। दिन्ने अधिके कुर्वते 📗 प्रतिष्ठ हो जाने 🕏 । आरः 🚃 🚃 पूर्वको से हुई आहुति भी अधिकाले 🗎

स्त्रपार्थतः है । इस स्थान पद अधिनक्षण पर्योग विकास स्थान

मृत्य अस्ति क्षणक देवलाअस्ति अदेवको अस्ति को अस्तुति हो जाती है, उसे देवका सन्तुत्ता कर्मके । स्थानकाक आसि स्थान अस्ति हो जान कर्मके । स्रोतिक स्थान-निर्देशक कृत्य-सर्थ है, उसे हि स्थानकार हो अन्तर्यत्त स्थान कर्मके है, उसे हि स्थानकार कर्मक सुन्ते । स्थान कर्मके हैं, उसे हि स्थानकार कर्मक सुन्ते । स्थान कर्मके हैं, उसे स्थानकार होता है, स्थान स्थानकार कर्मका है, सार स्थानकार क्षणकार है । स्थान

है, इसे सुन्तर्थय अञ्चले और अवस्था होता तुने । सुन्दिक अस्त्राक्ष्य सर्वत्न, स्वास्त् और सर्वास्त्य व्यक्तिकारि स्वास्त्र स्वेशके अस्त्रास्त्र तिने करोकी कार्यत्त की । हैं सर्वास्त्र तिने करोकी कार्यत्त की । हैं सर्वास्त्र तिने करोकी कार्यत्त हो। हैं सर्वास्त्र हिल्ला अस्त्रिकार है। हा सर्वास्त्र हिल्ला करनेकार है। सर्वहास्त्र सम्बद्धिकार करनेकार है। सर्वहास्त्र सुन्तरिकार करनेकार है। सर्वहास्त्र सुन्तरिकार करनेकार है। सर्वहास्त्र स्त्रीराज्ये सहस्रेक्ष्येते सार्व्या स्त्रीर कार्या । स्त्रीराज्ये स्त्रीत स्त्री स्त्री है। अस्य विवृति स्त्री सम्प्रत रोक्षेत्रम् विव कार्या हेक्स्सार्थे स्त्रीत स्त्रीत स्त्रीत स्त्री

इक्तरे लेकस्था करवर् विद्यास 💴 क्षात्रक । इसके क्षात्र सम्बद्ध क्षात्रक क्षात्र अन्तरहरू विकास मुक्ति और सहामेंद्र विको जाना;नार्ता विक्रेपारका परवेडी प्रक्रापर अञ्चलकार मार प्रथम, जिल्ही समूर्ण जन्मके अस्युक्तम्बर्धे निर्देश हो समेत । इसमेत कार सीची र्मकोको कृतिक 🚟 वर्ष्ण क्या-राजको रक्त के कनेकर उनके करनेकारे खेलीको कुमार्थन कर हैक्ट्रे 🕮 नवस्त्र हैक्ट्रे इन्द्र और क्यांब करोका निर्माण विकास है के क्षेत्री कर करकः और 🊃 🚃 क्षेत्रीक पुरस्काते कु सार्थकार्थ है। इसके बन्द पूर्व अवदि साम स्थोपने, से अपने ही अवस्थात राज्य प्राणितीक हैं औ कुछ-कुनानेत सुरक्ष है, जनवान विकास इंग्लेक काल बारोकक करावी निर्देशन किएक । में एक-मेर-एक व्या-स्थानीके प्रशिक्षित भारतकर्में अभिक्षित हैं । विकास कर का दिक्के कामी पूर्व है। प्रतिकारकारी पासी मानी सीम है। कुरस्तरकानी दिल्की अधिवर्तन महार है। विभावको सामी क्षा है। प्रक्रात्रीके पाल्के अधिली प्रक्राती है। इन्द्राराओं कार्य क्या और करकार्य कार्य सरीक्षर है। अवने-अवने कारने की हुई उन home-field you write anni-send करावां देवेवार्ग होती है।

पूर्व जारोपकोः और केन्नोक सम्बाधिकं कृता हैं। क्षूपुरु प्रमाधिकोधाः विकारण कार्य हैं, कुल पुष्टि केने हैं। कुल्पार्थि अस्पूर्णी वृद्धि कारो हैं। कुल क्षेप केने हैं और ज्ञानिक कृत्युक्त विभारण कार्यो है। वे साथ क्षापेकं क्षाक्तः काल कार्यो गये हैं, को उन-कर

विकास सामान स्वेतवेका हैन करवेकी

क्ष्माने संन्यादक करवान विकास क्षा करवेकी

क्ष्माने संन्यादक करवान विकास करवान

क्ष्मान होते कोर सहराने किये अन्युक्तान

क्षित्र मुद्दी और सहराने किये अन्युक्तान

क्षित्र करवान, विकास करवेकी क्ष्मान अन्युक्तान

क्ष्मान करवान, विकास करवेकी क्ष्मान अन्युक्तान

क्षमान करवान, विकास करवेकी क्ष्मान अन्युक्तान

क्षमान करवान, विकास करवेकी क्षमान अन्युक्तान

क्षमान करवान विकास करवेकी क्षमान करवान

क्षमान करवेकी करवेकी करवेकी क्षमान करवान

क्षमान करवेकी करवेकी करवेकी करवेकी क्षमान करवान

क्षमान करवेकी कर

कृत-कृतिक अध्यान्त्री क्रावेचन क्राधास्त्रक अक्टरप्राप्त करणा कार्युर्थ । गुंची नेत्री तथा वयक्रके बेलवे और क्यू नेपकी साविके क्षेत्रक स्वयंक्त पूर्वाची पूर्वा कार्याः क्रमानेको जेका कर्ता । स्ट्रांस एक दिन, एक पान, एस वर्ष अववर पीन क्षेत्रक अन्तरमा हेला ब्राप्त परिचा वाहिये । प्रति वहि प्रति प्रतिकार सम्बद्धाः विश्वीत हो साम को सेम इसे जार आदि नेपॉका पास के बाल्य है। प्रकृतिकोट कार्यनकोचा जन आहे राज्य कर आदिके अनुसार करने हैंने है। एक्सिकाको सूचीको रिक्ट, अन्य houselft fint our appoilte fint विक्रिया कर्म अस्ति करे। यह सामन विक्रिक कर देवेकाल होता है तथा इसके क्षान विक्रेयकायां कारोकी कार्यन होती है। कंपकारको विद्वान् एका सम्बन्धि प्रातिके हिंको राधुनी अस्तिको पुरस करे स्था रायकीक प्रकारतेको प्रापक भारता प्रोपन कारके। जनुरुकारको रोगोकी शामिको रेको काली आदिको प्रश्न को नवा बहा.

Benten beiten gereit er bit begegen beten ber er benten ber beiten ber beiten ber ber ber ber beiten beiten beiten beiten beiten ber beiten be निहार्गको प्रोचन कराने । पुजनानको Party and strain seed week विकास प्राप्त करे । ऐसा करनेसे अस 32, fien affe mein staffeit gilt girft है। को दीवाँचु होनेकी इच्छा श्रामा हो, यह पुरुवाको देवलाओकी पृक्षिक तेको प्रथा, Spiterater man genfullen seinen Stateharr mit i mirtielt miteit fieb क्रिक्सरको क्यानकिर क्षेत्रर केलाओका han at sit unterfest billig ber पहरत पूर्व अब है। इसी प्रकार निर्माणी bergeneit fieb geft ten nethen feine mit e urbart breffigen France भारतेवासा है। जस दिन पुनिस्तार हुन्स बर शासिकी पूर्वन करें। सिम्बंद क्षेत्रको, क्राप्ती humbilet sigg weit segmiteb firefailur अस्त भोजन करावे : जो इस करा हेन्साओंकी पूज वर्गेन्ड, वह आवेन्ड अली पालका भागी होता।

genraftit: firm-gues, firfin-gues, कार, क्षत्र, क्षत्र, क्षेत्र एका आहार-एकेश अधिये एवं एकि असी वारोने क्लिन सिर्फ और नक्षारेका योग जल क्षेत्रेया निर्मित क्षेत्रस्थाने वृज्यमें सर्वत स्थापिका क्ष्मकृत् विश्व क्षी का-वन् वेक्स्प्रशंकी कार्य भूमित हो राज सोरोंको आरोग्य आदि करा अक्रम करते हैं। देश, कला, बाब, हना, and की क्षेत्रकों अनुसार कार्ये प्रतासन क्रांसक्ता व्याप रक्ता वृद् न्यानेकारी आरक्ता क्रानेकारी सोनीको असीन्य असी, फार केरे हैं। जुल (पालुसिका कर्त) के बारमध्ये और मधुन (बन्नेनी; असी. हेना है।

हैंग इसे अव्यक्ति क्रम आदिने युक्त क्रम आर्ग) के अन्तरे तक कन्द-व्यक्तिक आनेक गुरुक पूका अधने वर्ग आयेष अधीरके अपूर्विक स्था पूर्व आहे प्रतिक que unt e purit fein f fen durenteine क्षण क्षण्यों अधीव वसुओंको केंगाना है। प्रशासनिक देशकान करने नेशिक सम्बन्ध साम होता शाहित्। (नहीं अहरण सन्द क्रारिय और मैल्यका भी जनस्वान है।) क्षा श्वाद पूजरीका कृतका नाविका विकित क्षेत्र वाक्षेत्रे पूज काल्बी क्रम force out it time distinger departury degange maldets tiete gentliche einzelt प्राधिके । निर्मात समुख्या स्थलका (पेक आहित का-एका) प्राप्त और अने काले ger hanngibut, annenn uit i big me-ant expensive per region artist अनुकूष्टम प्रामीत है और वर्गमार कुर्यक्तेचीने कक प्रकारके कर बोगमा पुनः इस पृथ्वेतर सन्त प्रथम करन है। would day sen upo perfect box प्राणी पृक्षारि लगावर संगोधे रिके कर्मान्त्री अवस्था सारे । अध्यक्ता (क्रिका, बाग्रही और केवारे) कालमे। मेर्profess after higher the suppliers विकासिक करे सक्ता अस्तानक प्राच्यानके की वर्णका संबंध कारता हो। वर्णको पर सब कार्य कर्म ही कारने युक्त वासिने। रत्यवाङ्गातः पुरस्कानीक परिवासके अन्तः करण प्रत्य होनेवर प्रत्यकी निर्देश के जाते है। द्वितो ! जो इस अवसम्बद्धी कृता, गाता अवना सुरोवी नक्तात करना है. जरे देशकास्त्र करन नेत्र (appeared the)

देज, काल, पात्र और दान आदिका विचार

मानिकी ग्राम-समात कालेकि प्रात्मकोंने सेष्ट्र कृतको । अस अस्य सम्बद्धः देश, मारन असीवार पर्णन करें।

स्तरो जेले —मार्थिके ! क्षाका आहे कारित अकत बहुद पूर्व सक्ता का हेरेकाच्या होता है आर्थात् अपने चरने रेडके gy down and trains would सम्बन्धाने क्षेत्रको होते है। नोक्स्पानक इसल मरबर्रे अवेक्षा बरायुक्त करा देश है। सरमाध्यम सर्व प्रति भी प्रस्तुत्व पहल रक्ता है तथा अहाँ केंद्र, पुरुषे एवं मीनरम्बन्धाः कृष्ट निवाद हो, वह स्थान वकारायके तकते भी वरणुष्ट कार वेरेकारा क्षेत्रा है। वेकारम्बनो कार्य को वस्तुने व्यक्तिका स्थान स्ट्रांस्य काहिये । देशाराको भी रमगुरा महत्त्व रकता है जीवीपुरिता गर । अस्ते कानून वेड् है नहीका किनात । काली बकागुरून प्रमुद्धा है मीओन्सीका तर और कारी भी बराजुरा म्हल्य रक्ता है नहांच्या नाममा नरियोक्त तीर्थ । गता, नोडवरी, मार्थेरी, महामार्थी, निरुष्, स्टब्स् अकेर

विकासका जीता अञ्चलको भी कारणुक मन्त्रम है। संदर्भ अधिक महत्त्वका प्रश्न काल करूम कहिये, उद्धी का राम अस्य ।

गर्नेश — इन साल अधियोको स्टान्नान याहा

राज्य है। संस्कृति सरकार संस्कृत प्रचेनी औ

ब्रह्मपुर। परित्र भाषा गया है और पर्यक्ति

व्यक्तिक देशका कर्तन हुआ, ३००

स्वातपुर्णने पञ्ज, सुन् आहे, पार्थ पूर्ण पह वेकेक्ट के हैं, देख जायन माहिते। हेळागुण्ये इसका होन भीवाई वर्क विस्ता है। क्रान्यमें सब्द आने ही परस्की आहि कही नवी है । वारिक्तुन्ते एक चौधाई हो करवती लाहेर सम्बद्धानी व्यक्तिये अतिर जारवा व्यक्तियूप alarber on wheely workly all the क्यूक्रीक कर हो जाता है। युद अवाक्ताकाके कृतको सुद्ध स्त्रं वर्षस दिए सम बाद देवेजना क्षेत्र 🛊 ।

विकास अञ्चलके । पूर्ण-कांक्रतरितके दिन famt gan annet prifer 162 fereit अनेवा क्लाम कर देवेगान होता है, यह कारण कार्षिये । सांची औ सारपुरा कारण का वार्यका है, को विकार में नावक बोननी विकास स्थाप है। शृह्यान्तरकार अस्त्या क्रेनेके विक अध्यक्ति कार्यकार्ट संस्थानिकार्व विकले पुर question upon Report al arrays. माना पना है। काले भी समयुगा पनार-संस्थानिको अपैत जनको को स्थानुका बसायको सिन्हे पूर्व पुरवका स्थाप है। शूबीव्यक्ताका कार्य राज्यो जान है। उसमें विक्रं गर्ने पुरुवक्तिका पत्न वासुरक्षाको की अवस्थित और पूर्णनामार्थ होना है, इस कारको निम्न पुरुष भागो 🖫 सगरहाती कृषिका राष्ट्राच्या विकास संबंधित क्रेसा है, असरियो पूर्वत्रकृतस्य समय रोप अस्य कार्यभाव है। अस: यस विकास प्राणिके वाराज्य क्रमान्य व्यवध्य नाम 🕪 स्थित का स्वयं प्रत्न, क्रम और का को ।

<sup>-</sup> व्योतिको अनुसार 🔣 कार 📺 🗒 पूर्व विकृत रेखान, पहुँचता है और 🖽 तथा वह होने कारह क्री है। वर्शने से बार अन्त है—क्ष्म 🛭 और वैश्वालयों क्ष्मी 🛗 🖂 अंत्रेची २१ कार्यकों और पूजर की, विकास कार्य का अंग्रेस २३ व्यक्तिक

क्षेत्रेके कारण पुण्याद वाना गण है। जन्द- नहीं आक्राक्त्रका पाप है। निसन्दी जिल नक्षमके दिन तथा जनकी पूर्तिके दिनका बखुकी इच्छा हो, जो यह कसू बिना गरि स्तांच सुर्वेशकाके स्थान है संबद्ध कथा है है है कम से सामार्थ का सम्बद्ध पूरा-

पुराम जानते-कानते 🛊 ।

पुराने 📖 है: प्रचेति ने प्रचेति नाहरे न्यारण होते है। निस्तने चौचील रक्ता गरकोका जब कर रिजा हो, इद सदान की पुराका करन राज है। यह रुपूर्ण चर्च और सेनोक्ट देनेने समर्थ है। को कानसे प्राप्त करक अर्थात् नरकार्थे निगनेके बच्चना है, इसके लिये इसी गुजले कारण कार्या 'पार' फलका प्रजेग क्रेस है। यह क्याक पानको सन् बरानेके कारण 'पाक' कार्याला है। क्यारी अपने क्यारावा प्राप्ते क्रम क्रमी है। इसेरियर क्र 'नायकी' काक्स्पानी है। वैसे इस लोकार्व की भारतीय है, जब कुमरेको धन नहीं केल-जो थहाँ गरमान् है, बढ़ी कुररेको धन दे संख्या है, क्रारी तरह जो साथे सुद्ध और प्रशिक्षक है, भी दूसरे मनुष्योक्त करन क उन्हार कर स्कारत है। जो नाकारीका कर करके सुद्ध हो

वह कार विकास प्रान्तिक रिले उनकेची - बी हो क पुल्ट-को भी भूरण है,

है। बांधु म्हानुकारिक स्थापना मानन करोड़ी पूरा पारन प्राप्त होता है, देशी महनियीकी

पुर्वजनको समान पामन है, ऐसा आनी मानाब है। को समान वा मानाब सार्यके बाद दिया गया है, यह दान आया ही करन त्रकेरिक केनी और प्रान्तिक नहि—ने वैदेवाल करावा गया है। अपने रोजकारी दिया हुन्ता कर एक क्षेत्रमई करा देनेवास

> हेल है। विकासी ! के वारेखालरे लहान है और दोनलपूर्ण परिन्धे भीवन विस्तान है, 🍱 दिन 🚃 १८०० श्रेप क्रांक्टे हर कुरस्पर का वर्गीतक भेग कान कारेकाल क्रेस है। स्कृ क्य गरि वेक्नेश क्षा का को क्षा अर्थकोताने

क्षेत्रकारोके वर्षके दल वर्षीतक विका भीग

केनेपाल होता है। हिल और इन्हें पुलिसे 🕆 रमका कुला और पुरुष[क्षणाने ताल हुआ 16-44 ES 101 ASSAULT \$ 1 2000 क्षा क्षताको पूर्व कार क्षेत्रकात बसाधा गया है। इतियोक श्रीवंते समान्य दूश्य, कैरकोच्य न्याधारते आचा दूआ और पूर्वका केमानुविको अस्त ब्यास हुउस बक्त भी क्लम प्राप्त कार्यकार है। वर्गकी प्रकार रहानेकारी विक्रमेको को यन व्यत् एवं परितरे किला

हुआ हो, उनके रिन्मे यह जाना पूर्ण है। नी उसके मान्य मनुज्योका क्षेत्र असी कक महीनोंने क्रमतः यन करना शाहिये । थी, भूमि, सिल, सुवर्धी, थी, बच्चे, धान्य,

गमा है, नहीं सुद्ध लक्ष्म सहस्त्रमा है। इसरिनो दान, जन, होन और पूजा सची

कर्मिक रिप्ने कही सुद्ध चल है । ऐसा प्रकास

ही कुल तथा रक्षा करनेकी बाजता रक्ता है।

<sup>-</sup> कामराज्ञारः हो। पर्न पर्ना प्रमुख्यो । स्त्रुप्त परमाराज्ञासामानीपर्नापने ।

<sup>(</sup>Rin on Rule but bu)

१ फोइन्फर 🚟 है — 'तुमकः कामात्र अक्ट्रां कर्मग्राहर्वनं विकास (

मेर मिरु मुरु ( मीश रहार ) इ---

YA. Willighterener bill birdere billigen alber aufbare miren firt anderfilt belingering gebet belang in geber belangering कुद्र, चर्चेर्ड, करफ, व्येष्ट्रक और करका—में करते हैं उस्त हैंतर असी इतिहर् क्षारिक, क्षारिक और क्षार्थिक क्षार्थका निकारण ह्या कार्निक अही पुरूकार्वीकी पुष्टि केली है। अन्यान्ते ! पुण्टिक कर क्रावेक और परानेको प्रतिहा (असरा) की सर्वेष्ठ करानेकाना है। निरम्बा दार कामार्थक एवं पुरुषा निवारक क्षेत्र है। सुक्रमेका कुन सक्रमदिल्ही क्यूनेकाल स्था क्षेत्रीकृत्य है। क्षेत्रा दान कृष्टिकार्क होता है। बध्वत दान अध्यक्ती नृद्धि करानेकाय 🕽, देला जानना कविने : शानका कन उन्त-धननी समुद्रिते कारण होता है। प्रश्नव द्वाप प्रभूत धोन्यनकी जाति कार्यकारण होता है। परिषेक्ष कामने मीनोवरी मुद्दि क्रेक्ट्री है। 🚃 एवं बद्दात केवनके 🔤 कारता है। एक प्रकारका प्रथ सारी समृतिकारी रिर्मिके विश्वे क्रेसर है । निवा पूरण कुम्मानको क्षानको पुरिकारक मार्था है। क्रमान्त्र हुत अधिकः क्षेत्र हेरेयाल बहा न्या है। संस्थानो । 🚃 स्त्रेपः और परानेक्स 🔣 सन्दर्भ केन्द्रेक 🕬

Pergus spready unificial for their व्यक्तिकोरे प्रकार असी प्रीक्रवेको पुरी वैसी है, उनका तक राम को । लोग आदि का प्रतिकारिक को पान्य आदि पर निवास है. अन्या एक दिवस नाव से से मोगीकी प्रदेश

करानेनाक है।

ही में बारप मन्त्रों है। इस्ते नेव्हरनो केन्द्राओंको संसूध बातो है। केंद्र और some delicit and suit day म्बद्धारे सामा कर्ष है केन प्राप्त करनेके च्याहरू को पुरिक्षक का निक्षण केता है कि Miller was mark from \$1, 447mb कानोदिनदे 'अर्थालकारा' वर्धने हैं। पर्य-क्षेत्र अञ्चल क्यांके क्यांके की आधिककरा-कृषित का करता होती है, यह व्यक्ति सेकीकी अमितनार है। को सर्वक परिवृत्ते, इस्तरियो निकृष्टे पास संबंधे संस्थानिक अस्तर है. ना कानी सम्बन्ध कर्त (प्रतिर) हारा प्रवार को । क्या, कोश 🚟 कर आधिको कारीक्षण 🚟 एक प्रेस्ट स्टब्स्ट्राल पार्विको सम्बद्ध स्थितीवरामा स्थीर इस्त अस्तिको निक्रम् पूरम प्रामीतिक प्राप्त प्रकृति हैं । विका া व्याप्त के अध्यक्त के मा व्याप्त केन्द्रपंत-विक्रों के कुछ मी दिया अधना जिल्हा काथ, यह क्षण वर सरकार्य चोपीओ अभि कार्योगे स्वर्ध होता है। तसकार और कर-ने हैं को स्टूब्बर स्टूब्बर महिले तथा देते गुहका कर पहला महिले, यो अपने वर्ग (पानव:-एम्प्स 🗃 संपार्त): और मूल (सुक-सुविका) से सुक्रोपित हो । पुरिकार पूरण केवलाओं से होते हिंगो की कुछ केरे हैं, बढ़ अस्तिवाय नाभावें और सब अकारके चीम बाह्य करनेपाल होता है। 🔤 बन्से निवाद पूजा क्रुसेक और

मध्येत् सेन वट गरी क भारत रह करेक स्वाधिको हुए शक्ते ए४-एक क्यानी पूरव और सामे जीविका सुरक्ता 'अव्या' शृहि है हाता नेताची प्रवार हाए प्राप्ति नहीं रही भेई उन्होंनी माने बीवन हिरान' प्रशा है और उसमें नीनिक्त फलान 'सिस्ट' कृति है।

<sup>-</sup> प्रामेनियमे देशा दिलाई, टेकंट हुने, जांगकोट वर्तवनीयुक्त, स्वतीयुक्ते काल, मानियनी मानु, व्यक्तिमानके अधि, सिमुक्ते अवस्थित, पुरुषेत 🔠, अन्तरिक एक्ट और वैवेद देखा पिन्यु है।

पराचेकाचे जाम चन्न और शक सुरुध का-कुत सादि कर्य कारोह पतुच्च केश-क्षेत्रेवाला भोग 📖 🖟। ईबलर्वन-पूर्वकृते 🚃 वान्त्री होता है। 🕻 (अव्यास १५)

पृत्र्वी आदिसे निर्मित देवज्ञतीमाओंके पृथनकी विधि, उनके रिजे बैचेचका विचार, पूजनके विधित्त उपचारोंका फल, विक्रेब मास, बार, तिथि एवं नक्षत्रोंके योगपे पूजनका विशेष कर तथा रिकृके नैपानिक सक्यका विवेचन

जुनिको कम—सामुहितोकने ! अन्य **प्रतिकारम, विकास कृत विकरित्**यात आर पार्थिक प्रतिकाकी पुरतका विकास बालको, जिससे समया असीह बन्दाओंकी मापि क्रेमी है।

स्तर्भ केले—स्ट्रीके । सुनाकेकी क्यून क्लार बान पूर्वी है। यार्थिक अरिकादा पूर्णन एक समूर्ण मनीरधीको डेनेकारक है तथा दुरस्त्वा सम्बद्धान निवारक करवेकाता है। में इसका वर्णन करना है, तुक्तकेन क्रमध्ये ध्वानं देखतः सुन्ते । कृष्टी जानिकी क्षी हुई क्षेत्र प्रतिकाश्चीकी पूजा इस पुरालयर अमीहरायक कड़ी गयी है, निक्रथ ही इसमें युक्तीयत और फ्रिकीयन थी अभिकार है। नहीं, पीकरो अच्छा कुईवे वर्षेत्र करके पंथिक भीत्रको निर्म से असमे । विका गर्मा-मूर्णके प्राप्त उसम्बद्धाः र्मश्रीक्षा करे और युद्ध रूक्वने क्षात्र उसे महीन पीसे और साथे। इसके बाद हायसे प्रतिना कराने और दूधरों प्राप्ता सुन्दर मोकार करे। इस प्रतिवासे अञ्-प्रत्यक्त अवकी तरह ज़कट हुए हो गया यह सम प्रकारके अन्त-शब्देशे क्रमण बन्दवी गयी हो । तसकत्तर इसे वदास्थनक स्थापित काके अवश-पूर्वक उसका कृत्य करे। गयोग, सूर्य, विष्णु, दुर्ग और विषयी

विकास स्था प्राप्त काल माहिये। चेत्रकंत्रकर-वृद्धनातील यहावदे सिद्धिके लिये स्टेल्स करवारीहरा पूराप परान कारिये। पुरुष्टे क्रीक्रम और 🚃 याक्कृतीय अभिनेक सहै। अगहनीके कावरणी नैनेस नैनार सर्थ । सारा नैनेस एक कुरूब (लगमन कार्यर) होना माहिये। बरने क्विंब-वृक्तके रिजे एक कुश्च और म्बद्धर किसी मनुष्यक्षरा स्थापित Resultaged: Total Cole 1884 (संरचर) नैनेस रिकर करना आवश्यक है, हेरम अस्थम काहेले । हेरमहश्रीहारा स्थापित विव्यक्तिको निये तीन केर नैवेश आर्थित करना अधित है और साथ प्रकट हुए सम्बद्ध सिक्को विक्षे पाँच सेर । ऐसा करनेपर पूर्ण करूबरी अस्ति संस्कृती साहित्रों । इस प्रकार शक्क बार पूजा अर्थने द्वित सामस्येकको जान कर लेना ै 1

काइ जेपूरु चौक्र, इससे दक्त और एक अंतुल अधिक जवांत् वर्गाल अंतुल संबद्ध नक्षा पंचा अंगुल कोहर जो लोड़े का लकदीका करा हुआ पात्र होता है, उसे मिद्वान् पुरुष 'प्रिम' बहुते हैं। उसका भारतम् व्यव अस्य सहस्त्रता है, जो सार

: व्यक्ति क्षेत्रकार : active to be a second s

कुकारों, बरावर मान पान है। पर्युप्तारा, काहिने। सी वा स्वाह 🚟 🖹 🗈 📺 speller fürefregele find auf som,

agfreibger warfen feneferpit Unb så men afte everng flootlegric first spin water area foliage foliages forms were west बंदर, देन अपीर पूर्व पान प्रत्योगी की प्रवासीन्य मात्रा रची बाद से यह उन विकारिक्षांचिक स्वात्रका स्वात्रके स्वाते है । केवराका अधिकेव कार्यके अञ्चलकी

होती है, जन्मने पुरुषकी आहेर होती है। विकेश सम्मानेकी अन्तर प्राप्तको अतेर गुरीह होती। है। कुर विशेषक करनेनो अन्तर्भ आहे। होनो है। बीच विकारनेत्रे अञ्चल अन्य क्रेस्ट है और राम्ब्रा प्रकार क्रांने संगठ प्रकार क्रेमी है। इस्तिको बार असी कः प्रकारीको कामूर्वक अधित को । स्वरतार और पाप —ने क्षेत्रों अध्युप्ते अपीक्ष पामको hiteret fin geallieft über aufer eingenft pape rechards administration speeds areast राज्य ही जब और प्रकारत करने काहिये। नक्षाको पार्किने कि वह रहा पहले करते भूका काली किन कर-बर अरकातीने को । देवाराओकी कुवाने क्या-का वेकाराओंके रनेकरेकी अधि क्षेत्री है एक उनके अन्याना नोक्यों को कोड़ कोनको प्रस्तु स्थानक **油市 化**。

aper d thereparts step girtrack finder कारोका कर्मर कामा 🛊 ह क्रिके । गुज्जेन the follow three-up with

track gir figure surhamor press firm क्षा व्यक्तिक का एर अधीर क्या प्रदेश कारण है। यह समान पार्टीका प्राप्त तथा विक्र-विक कुळावीका विकास कालेकाल år fiefere meitit all ge ften auftenfr कुळाची अन्यवस्थित प्रकार वारनेवाली क्रमान्य पार्विने । कर या दिन, विक्रि, नक्रम और योगीया अध्या है। सम्बन्ध कारणकोको दोन्यस्य है। उनमें पृद्धि और क्षण नहीं क्षेत्रक । इस्तरियने को पूर्ण अञ्चलकार मानक कार्यको । पूर्वीक्यकारको रेकार क्षुवीक्षणकारः अस्तेत्रक एक गानकी विकास नानी नकी है की प्रवासन अंतरि राजी क्लीके unifon arrors & Follor Arbeig कृतिकारणे को हुई केन्द्रक क्यूब्लेको कृते और प्रदान कर्मकारो होती है। THE HOUSE THE PARTY SHOWS क्षेत्रक है को राजिक्क निविद्या पूर्वजान Particular angelt, and in first new anner

कर पूजा करे । केवल और अधिने सद्धा

जान है। देवी विशेषक बरधान ही दिन्हों पुर्व होता है, बार: बहे देवव्यक्ति दिनो अक्रमा नामा पना है। यदि क्याक्रमानाम field to it approaches follows & केववार्तने पहल वास्त्र पाहिले । इसी सरह पुण निर्मित एवं न्यूक्त आहि ही वेदनार्थने प्राप्त होते है। यस अवस्थित यसीपाति प्रकार्षक सुने : विकास परेक्को पूर्वले विकास करते पूर्व और का आहि कारे कृतिकारी जातर जानीपु करतुर्वार सार्थित होती। साहिति । वेतीचे कृत्य-कर्वाके अर्थाकी इस है। जुल्यारको, सरका और महत्त्व प्रकार मोकन को क्यो है—पूजीओ अनेर हर्व एक । यह एक-सम्बद्धी सहस्रति है । पीपासाने प्रसापित स्थाने अनेना 'पू' पर अर्थ 🖁 पोन 🔤 🚃 विकि-पूर्वक गर्गेशयोवी पूर्व करते दिन्दे —व्य कि ब्रिकें हाल होती है,

- Primerijas -

प्राप्त कर्ष हैं। प्राप्त कर्षण कर्षण हैं। स्थान कर्षण हैं। स्थान कर्षण कर्य कर्षण कर्णण कर्षण कर्णण कर्णण कर्षण कर्णण कर्णण कर्षण कर्षण कर्षण कर्णण कर्षण

रोक और केरों पूक्त-इन्यास अर्थ विकास है। निवा और केरोनिया कर्म बारवानाने जार के हैं: निरमु बारव बारवान नहें कारोनांत अनुवान कृत है से बहु सम्बास कार्य केरा है। बोर्निय एक

पक्ष, एक पान और इस वर्तन्त नगर्तन्त पूजन कर्तन्ते का-इन ब्रामेंद्र नगर्नी क्रांत क्रेसे 🖁 और क्रमें 🕮 🖨 क्रमेंगा प्राप्त

क्षाक क्षेत्रम है।

न्त्रीय जातक कृत्याक्ष्मी यहती विशेषि को हुई क्ष्माननतीत्त्री कृत एक वृक्षां असीया जात क्ष्मोन्त्री और एक वृक्षां ज्ञान क्षेत्रकर्त वृत्ये हैं । वृज्ञवस्त्री यहतीक क्षि हैं पूरा एक

हाताता विकि गरे कुम्बन्स हात हैनेनाओं हात है और तम कुर्व सिंह स्वीतर विकि हो, तर तिया परिवासकों स्कृतिके हात

हुई नवेदायीको पूक्त एत व्यक्ति स्टोक्सिका चोग प्रकृत दार्ग्य है—ऐस अक्ता व्यक्ति। सावकावारको स्थित्रको, हुन्स प्रदासने पूक्त स्टाबो स्थित्रको हुन्स

नावपूरण साम्बेको कन्त्राव् प्रयोग प्राप्त सरवा पानिके। जोड्डा स्थान क्रान्यकारीके पुरस्तारको, असल नहारते कृष्ट क्राप्ति

तिविको स्था केला प्रदर्शको से स्था नार भगवार विकास कृत असीह सन्दर्शको देनेनाच क्या एक है। अन्योष्ट वर्णराम असेर असरोग्य अस्य क्रम्यारणेश्वरित कृत्येच में असेर करत्य क्रम्यारणेश्वरित कृत्येच में असेर करत्य क्रम्यारणेश्वरित कृत्येच में असेर करत्ये अस्य क्रम्या कर रेग्स है। को क्रम्यो विशेषको कर्म्या क्रम्योग्यसर कृत्य करत्य क्रम्य अस्य अस्यान क्रम्य करत्य करत्य क्रिया क्रम्या अस्यान क्रम्य क्रम्य करत्य क्रिया क्रम्या अस्यान क्रम्य क्रम्य करत्य क्रम्य अस्योग्या क्रम्य क्रम्य क्रम्य क्रम्य अस्योग्या क्रम्य क्रम्य क्रम्य

THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN

¥ŧ.

कारी रिकिमो पुर्नासर सहस्रोत कैपने 🚃 🚃 करे। के समूर्य क्योपारिक्रम प्रोत्ती और कार्क्सी हेरेकार्स है। देवांबंबरे इच्छा रणनंब्यके ब्राह्मको उस किन प्राप्तांत करेगी पूजा पार्टी कार्रिने । polynomials and extent word first रुपूर्ण जनीषु पानीको क्रेन्सनी है। प्रती मारको इस्ता पालको अनुसंत्रीयने पनि रिकार क्या है तो उस दिक्का क्यूना विकेष क्य करता है । उसके काम ही बहे अर्थ और पहली (पूर्वनेकारिको एक अर्ज़) का मेन हे से 🚌 जनस्तिर 🎟 🕍 रिक्रमुक्ताका निर्देश महरू गरन एक है। कर कृष्ण न्यूर्रहोंको को हुई दिल्लीकी ल्ल्यूर्ग अभीत परनेको देवेकारी है। 🚃 व्युक्तिकी अवस् अकृती, पृत्यु सहस्रो दूर इस्तार और गणना निर्देशकोनी अहि mill har register unterhalt und

ः व्यक्ति क्षेत्रकृतकः ॥

महार्थिक क्षेत्र हो अवक कर्नानिकानो हिल्लीका पूजन महालेके पहल्

**व्यक्ति भी विभिन्नों नदि जार्य क्रान से ले** जर अवकरण विकित बस्तुओकी बनी हाँ मुर्तिक करूने विकासी को जोगाद करकारोंने पूर्ण काला है, इस पुरुवासको जन्मीका दुर्वन करना पार्वेले । प्रमानान् विकासी पूर्व म्युजीको कोन और बोक्ष हेनेकाली है, हैंगा कारण कार्युचे । कार्तिकारणाने प्रत्येक कार और निर्मित अस्तिने च्यानेक्टीकी क्राव्या निर्देश स्थान है। क्यांस्थिता आनेपर विकास पूर्वन पान, एक, होया, पान अर्थित निवास अवस्थित प्राप्त प्रवास वेद्यालकोच्या चैक्सोपमार्गेने कुस्त करे। का पूजाने क्षेत्र-प्रतिनी, प्रयक्षक सक्त बन्धोक प्रकारिक अनुसूचक है। अनुस्थितो संस्था वालंती भी का पुरान-कर्त सम्बद्ध केला है। प्राथमा वर्षाचे कि वह मानवालेको लानकर बीक्रमहैल (क्रम्म) हे केवलकर्म सस्यद खे।

कार्तिकाकानो क्षेत्रकारिका कार्य-पूजन शतका चीनीको क्रेक्सक, व्यविक्रिकेटी हर हैन्द्रिकारक तथा पूर्व और सहीका विकास सामेकारम कार्निकामानके (विकासिको पराकान् कृतिकी पुता करने और हेल हुआ। क्रुप्त क्रुप्त केरेले महानोके कोड आदि रोगोका कर 🚟 है। हर्षि, काली निर्म, क्या और सीस अधिका दान और जन्मभोकी प्रतिक्ष करनेने अनके रोक्का करू होता है। 🗗 और सरवीके कुलसे निराणीको सेना विकासका 🖟 । कुनिस्का

द्वारित्रकार्धे विद्यारेगात्व और समूर्ग कुर्व्यात्योको केरेकाक है। धरकी अव्यक्तिक सम्पर्धनमध्ये अन्य गुरु और क्षेत्र आधिका कुन करनेचे भी तक करावारे जाहि 📰 🛊 । कृतिसम्बद्धाः यहारस्यारीको श्रीनात्त्रका पूजन करनेचे तथा टीवक एवं बच्या आहिता कुन वेलेचे स्टब्बॉबर्ड सीम ही क्रकृतिकी जारे के जाते हैं, कार्क क्रेक्ने निकारी को हर एक क्रम कर केसी है। privately secretary form got क्षेत्रिकाका प्रथम समा भी-मातका सम कार्योको अस्य संस्थानी प्रति नार्यकास क्षेत्र है। क्रिकायम मुख्यारीओ बनसे ब्रह्मकीका कुल्य तथा बसू कोना और चीका दान करनेते न्यूप्लोके योगा-वैश्वयकी स्टिइ क्रेस्ट है। सुर्गित्करसूत्रा सुक्रावारीकी गन्यसम<sup>्</sup> गमेसकीची युक्त करनेसे गया कता, कुल एवं आसका दान विनेते वानगोके चोबर प्रकारिको पृथ्वि होतो है। अस दिल कोवा, परि, आदिका राज करनेसे बन्याको भी कारण पुजरूरी काहि होती है । प्रशिक्षाधुक क्रविकारीको दिवासभोको धन्त्रमा, विगरवी, क्रमी और निर्माणनीका क्रम, क्रिकेटमारी का, पान्यक्री विन्तु तथा प्रान्यका प्रकारन Marie और कशन्ति हो केने अविज्ञीकुमारोका कुमन करनेसे रोग, सुर्गस् क्षे अकारकार्युक्त निकारण होता है तका तालकारीच्या प्रवासिकोच्या सामित हो जाती है। क्का, लोक, बेल और क्का आदिका नवामरे पुत्र सोचवारोची विश्व कुछ डिवाइ (चाँद, चीवल और मोल निर्ण),

वहीं पूर्ण 'प्रकाशिक' प्राप्त अवद है (अपना पूर्णवर्ध कारणवर्धी 'प्रमेश' अर्थ दिला है। सम्बद्धः कोन्द्र' प्रस्कृत प्रचेत् वर्षः समुद्धः य पुरुषे असी अस्य है।

कुछ, राज्य और यह सामिक्स करू कुछ कर करें। देशा करनेकारा सामान जन आहे. इच-व्यक्रीका और सुकर्ण, लोबी सामा प्रतीर कुश्वेके कर मोह प्रता कर असीर कारोप पाणुओंका भी कृत देखी लेखा है। दिवेसर वर-अधिको विकास क्रांक्सिकारी प्राप्ति होती है। इनकेरे बाला आदिका 🚥 चन-ने-चन 📺 पन (मेर) होना कहिने और द्वार्ग अधिक 🚃 क्रम-से-कम एक परा।

क्रमा संस्थित एक केरवालों property fire and mean house desiration कृतन अन्यकः स्टब्स्स वित्रिक्तेन्ते आदि बार्यकारम् केस्य है। इस कुल्यो अन्यानीके sparet free fact un glowes film साम करावा करता है। वीचकाने जना marrie server bies finbe men rater है। वार्र्यक्रीवेकालये केवल अस्तर क्रम क्षानेकारे व्यवसीको हो अनुन्ने अनीव Securitation of figure in Class Confessor अक्टम राज कर्मकारे महत्वके सर्व पत ne if unt be on proba-field. शारीक, धर्म, वेदावा सम्बद्ध १६४, ३४४ अवस्थानका कार, इंक्सेन्ड और करकेकर्न बहुत चोष, अपने समाग चेग (गेव) तिका नेक्टन्स्यानमधी निर्मात् चार चार स्था स्था है। के बोनकी इका रक्षतेकात है, का पहल कार्रविधिकतः अक्षेत्रर काम-से-काम सीम दिन 🔣 इन:पहलाने स्थापन देवलानीका पुरान को और पीपनालको पूजाने पाली थ आने है। उन:पातको लेखर संस्थानकan है कैन्स्राध्ये <u>व्य</u>ास्त्र विशेष पहल MBM गर्भ है। सैक्सले पूरे स्थितिका विनेतिहर और निराम् । ..... विन MICHAEL PROGRAMME BETTER मानाविका सम बारे। सम्बाह्य सामग्रे क्षेत्रेके राजकात प्रकार शारी कार्यक

कार और पहासा अवसे से निरमा असे रिकृत् सन् अप से नाम है। इक्टबंगर सह पर प्रापंते को से वह प्रापंत भी क्का है। जना है। ----

है। विक्रु प्रतिक है और अब दिल्ला हुन क्या व्या अवस् तिक स्वतिकारक ही है। का विश्वक और विद्यु का अन्यका आवार है, के बिल्हु और नाह (क्रांति और हिमा) अन्यूष्टी अन्यूष्टि आधारणको विका है। किन्दू और अपने पूर्व कर कुछ Properties & wellfig uit erwar bereit है। आयानी ही अन्तेषका समाविक क्षात्रात क्षात्र क्षेत्र है। यह स्वक्रिकारण 2: 100 murburent feefen f व्यक्तिकारणे प्रत्यक्ता प्रमुखीय क्षेत्रा है. park store will be freeling foreanagem है। अनः को जनकार कारण marin men & c florg III & after stre 📖 हर केलेकर संस्थानक 🖺 विकरित्रह <u>स्थापना है। असा सम्बद्ध संस्थान</u> क्षात्रक व्यक्ति हरने क्षेत्रकानुकी पूजा कानी प्राहिते । विश्वतन्त्रा देशी ज्ञा जाता है और स्वाप्तासंक्षा चनलान्, विषय निवत् । इन क्या-दिवाके पृत्रिक 🚟 काम-न्यूकी है। प्राप्ति होती है। असः परमान्यका स्वर्थ drink Ben firefrigues festerered बुक्तर करे । वेली क्या जनवृत्ती माता 🖥 और भगवान् दिन्य जन्महोर निरात् । की इसकी रोक करता है, जा पुरुष इस केने name-formula gran from arthunologic

बक्ते रहते हैं 🔭 भा पुरुष्यर कृता करके. अधिहार पूर, पानु-विवृत्यर विवित्तिकार को अपन अल्लाक ऐक्वे प्रदान करते हैं । पूर्वन करन जाहिये । 🚃 मुनेपूरो ! आन्तरिक शत्कवारी - व्यवका हम, मायका वही और मायका आसरिक अधिकारका गर्नको पुरूष काले और सुमान व्याप्त अभिकारका गर्पको प्रकृति। पुरुष आहित्।ई है, यह

अक्रिक्स पर्वते पुष्ट होनेके कारण गर्भवाम् है। क्लेकि वही अपूरीत्का अस्य है। प्रकृतिने को पुरुषक संयोग होता है, यही पुरुष्ते शतका प्रथम प्राप्त प्रकृतका है। अव्यक्त प्रकृतियो प्रकारशास्त्रिक स्टाइने जे नारहार काम होता है, नहीं का प्रहारिका

मार्थ्यार सन्त और प्रान्तको अन्न क्रैस है। नामाहरू अभिकारने अवट निवस अन्य है। men um ungenen f. whoma peter क्रम्बर्कारको 📱 जीर्च (४: मार्काक्सानीके

देशीय पान पाक्रमता है। जीव प्रकार है

मुक्त) होने लगत है, इसीरिय्ये उसे 'जीव' संदार की गानी है। जो जोना रोगम जोर विक्रिय वासोंद्वारा समाव (क्यांग) ये वक्रम 🕏

रमका गाम भीव है; जन्म और राज्यत औष-सम्बद्धाः अर्थे हो है। जलः अन्यनुब्द्धानी मध्यप्रदेश निवासिक निजे अध्यक्ति

प्राप्तिके हिल्ले, विकासिक्कारे पाल-विकास की—इन बीजोबी शुक्रको सिन्ने सहय और व्याप्तार आसी पूजा धारणे पानिते । क्रमुरके साथ पुजब-पुजब भी रहे और प्रम मर्ग (जिब) पुरुषक हैं और चर्चा (विका समझै विकास समितिससमी प्रशान्त अभाग प्राप्तिः) अकृति महाराजी है। अस्ताकः भी र्यापर कर से । (पृत्येत हारा विक्रांतिकृता अभिनेता एवं साथ करावे), फिर गायके कुळ जीर 🌃 मेलारे 🌃 तैयार कराहेर क्रमण क्रमणे क्यारम्पूर्वक को मगश्रम क्रिकार अधित करे। सन्तूर्ण जनावको स्वर्थितिक पद्धके हैं। स्वयम्पूरियक नाम्प्यक्रक होनेके जाएक पार्ट्सक बढ़ा गया है। बाब या अर्था प्रमुख्यम् होनेने कार्य विन्दृत्तिकृषि क्रयमे विकास है। यहारै अवस्थानको प्रतिकृत को विकासिक है, यह व्यवहर-स्थापन है, इस्तरियो नामारहिन्छ क्यूट्यता है : सवादी निकालने आदिके रिक्वे को जररियक होता है, यह समार-सम्बद्ध होतेले अकरतित्रह प्रजा गया 🖟 तथा चुवाकी वीक्षा बेनेकले जो पुर या आकार्य है, उनका विश्वह अवसरका प्रतिक होनेते अवसरिक्ष पान ाना है। इस प्रकार अकार, प्रकार, स्थार, शिन्यू, नार और श्वानिके क्याने रिवाके हा: केंद्र हैं । इन कहाँ रिक्किकी नित्स पूजा करनेते सामक जीव्यकुत्त हो बाता है, इसमें संक्षय ानी है। (अंश्वाम १६)

<sup>•</sup> मन्द्र 🔛 विस्तृतना सम्बन्धः विनेत विस्त

पुरितानों निहर्त है प्राप्तर के हैं। प्राप्त-देशकों निर्माल प्राप्त । में देवी बनाई नाम स दिन्दी तथा है साथ प्रमाण करते प्रमाण किये प्रमाणिक दे नहीं ।

वद्रिकृत्वस्य 🚃 महास्य, उसके सुक्ष्य 📺 (अकार) और स्पूल रूप (पञ्चाक्षर प्रन्त) का विवेजन, उसके जपकी विधि एवं महिमा, कार्यबद्धके लोकोसे लेकर कारणस्वके खेकांतकका विवेचन करके कालागीत, पञ्चावरणविशिष्ट शिक्लोकके अनिर्वस्त्रीय वैभवका निरमण तथा शिवधकोंके संस्कारकी महत्ता

काराने ।

मधरमाने बनी है, आजने नह कहा शुन्दर 📖 अपूरियत दिल्ला है । जिस्सू प्रशासन सीया-जीवा क्तर नवानेक्जी ही क्याने हैं, कुत्ता 🚟 नहीं । राष्ट्रावि भगवान् विकासी प्राप्ताने 🛊 मे इस विकास कर्मन कर्मण । 🎚 क्यांक्स 📖 क्ष्मारी असेर आगरनेग्रांजी रक्षणा चारी भार वर्गकार कर्ष 🕍 🚃 करे।'प्र' नाम है अवसीको अवस संस्थापनी महारितागरका । प्रथम इससे कर करके 🔤 दूसरी (शब) ऋष है। हमारियो 📷 जीवार क्ये 'प्रकार 'ब्रो मंत्रा केरे हैं। जोबारर अपने कर करनेवाके ज्ञावकों स्वक्ता है---'म-अवक्क, ज—व्यक्ति है, ल:—तुकाकोन्हेके fired a' green gree begebend (1986) wit geschi पुरुष 'ओम्' को 'जनक' बरुहो सकते हैं। **ब्राह्म इसर्ग भाव को है—'प्र-प्रकृति**न् र-अवेद, तः शुक्तान् घोराम् हो। का प्रशासः । अधीत् का तुन तक जनस्कानिके वरणकृतिक मोक्ष्यक पर्देखा देग्त ।' इस अधिकारले 🖷 इसे व्यक्ति-मूनि 'प्रकार' काली 🛊 । अध्या कव

वर्षि कोले—प्रको ! महत्त्वने ! अस्य करनेवालं कोनियोके समा अपने 🚃 पुर्मारे रिक्ने अस्पर्तः वर्धानिहरूकाम् प्रमाणकाः कृतः करनेकारी स्थानकाने स्थान कार्यकाः महिल्ल तथा विकासको पूजनक प्रथम नाम कर्ना व्य विकासन प्राप्त हो। है। प्राथमिके प्रते इसमात साथ प्राथम है। इस स्तर्गाने कहा—ब्यूबियो । 🚃 व्यक्तरीत व्यक्तरायो 🗗 🚃 अर्थात् 🚃 **ा है। है वस्त्राम अध्यक्ति का** armin, magnerer E, profest 'Hous' व्यक्तिको है। प्रकार स्वाधकानो पर अधीर 🚟 (पिन्यपूर्णमा) कर केल 🛊 । इस्रविक्षे भी विद्याल पुरुष उसे 🚟 बाजरी जानी है। अस्ता अवस्थानको ना-दिका परभागकात 🚃 सहस है, सुर्वाण्ये वह प्रकार है।

> प्राप्तानीत 📗 बीच्या व्यक्तियो पान्ती है—स्वार और हाइक इस श्राहरूच को 'ओम' है, को 📖 जनम मानमा पानिके और 'नवः विकार इस पाँच अक्षरवाले स्वाबने **हा**हा अंग्रेस राज्यस्य चाहित्रे । विश्वने वर्षित्र असार प्याप्त नहीं हैं, बाद सुरूत है और फ़िलाने जीवी अक्षर पुरस्कृत्यने 📖 है, वह स्कृत है। जीवन्त्रीय पुरुषे 🛗 📖 प्रस्तको Martin | 1 mil antik field men रक्कनेका स्तर है। (अद्यपि भोक्क्युसके नियो नियती साधानको अध्यासकारा नहीं है, व्याप्त का विद्यालय है, तथावि दूसरोवते

<sup>&</sup>lt;sup>क</sup> प्र (क्रमेक्सपुर्वक) का (कुछ कर देखार) ।

होंहेरे जनस्य अल्ला करेर द्वार है, स्थान अनुहार अले हैं, 🗵 रिकृत (अस्पर क्रांचे 📺 प्रयाप-कार्या प्रयाप सामग क्याः होती रहते हैं।) यह अस्ती बेहरू बिरान हैनेतार हुन्। प्रमान क्यांना का और गांध अर्थपुर पर्वक्र-वर्गा अञ्चलकार कामा स्थान है। जब प्रदेश यह है and it, my up got payment formit अस्य कर रोगा है--यह सुविधान अस है। को अधीरत अवश्रीकार हा बहरके बेकार मन्त्रका पर कारण है, जो निक्रम हो नोजकी जारित होती है। जिल्ली क्लीक क्लेक क्लाक कर कर रिल्क हो, उसे अवस्य हो होन उत्तर 🎚 जारत है। सुद्धार प्रमाणीट को 📺 और क्षेत्रोंत चेवले के कार सामने पाहिले । अन्यार, word, Wester, Burg, Will, Sone, world with कार्ग-- इन्से 🚌 से उत्तर है, 🕍 👭 Refer, mitt & i litt apprenge Et feine रिवार होता है। सकारपर्यंत्र को ओस् है, यह श व म् — पून सिन सन्तरेशे मुक्त है । हार्गायरे 'कुक्र जनमा' कहते हैं। 'श' मेल 🍒 'च' शाक्ति है और पास्तर क्रम केनोबरे क्रूटन है। gg Derroger & ton souper gas अवस्थान कर करक पर्यार्थ । जो सकते संबंध क्योंका का काम बाहों है, असे appropriate in a

कुम्मी, पाल, नेवर, पालू और प्राथमित —के पीच पूर सका राष्ट्र, राज्ये आहेर प्रापेत चीच विकास—में क्षत विकास का कार्युर् marital annuals from \$1 peak अंतर क्यों तेकर 🎛 कांग्रेड अनुहरूपे मेरनरं 🔤 🕽 में दूर जनारके पुरस् जन्म (अस्पर प्रमुक्तिकार्थी) क्यूनको है रूपा को निकारकार्य सम्बद्धित वन्त्रीया

शिक्षुरित्याची) को नहीं हैं। प्रकृत कुल्लेको हार इन्यापा है जो सम्पत्त नाहिये और निकृत पुरुषोक्तो सूर्व अञ्चलका । कार्यानको क्या अन्य कर्नाके अनीके ह्यानुस्तर सन्द और बारेको पुन्न प्रकारका अञ्चल करण macht beite softet abr frei plantage and the state of जोकारका कारण करना कार्य । प्राथमा में करेड़ का बरनेने पहल

यात है। काम है। किए में मानेकार सन करनेते 👊 प्रभीतस्थार निवय का हैता है। तारक्षण पुर: में करोड़क कर करके था जल-सरकारे जीत होता है। पुत: वी वर्ताक काले अधिकारकार विकास पाता है। प्रकृतकार किर में करेडका हुए कर्मा पर मन् mein Mall per å : Per if mitpb कारो अस्परकारो अन्ये अधिकारो पर Res है। इसी प्राप्ता के में मारे क्या कर कारोद हुए क्रांसिंह कथा, रस, करा, रसरी और प्राच्यात विकास स्थात है, इसके पान फिर की अरोक्का अन कामेर अञ्चलको की बीन रेक्स है। इस तरह एक भी आह वारीक स्वाताल कर करके अनुष् के**ंक** हात क्रम कुल पुरु केशक त्या प्राप्त है। हुन केमले पुरत होनेगर यह जीवयुक्त हो जाता है, प्राणी संसाध नहीं है । सहा प्रस्तानक का और विकास करने करने-करी समाधिने रिवल दशा महरकेनी पुरूष माञ्चल, निर्म ही है, असमें संसम नहीं है। पहले अपने जरीरने प्रमानके सहीर, सम्प और देवक अधीरक साम करके किए जा प्राप्ता करना वाहिने । अंबारादि वाहिका पानीके पुरु सामाना अपने अहोते सामा

करके मनुष्य ऋषि जिला है। क्रमेंके वहायियां संस्कार, मानुकानकार ज्या वहायको मन' आखिक स्तर्भ समूर्य न्यासफल उसे प्राप्त हो जाता है। प्रवृत्ति स्था प्रवृत्ति-निवृत्तिसे मिनिता भावनाते बुरुनोके रूप स्थूल ज्याना जय ही वाचीत सांच्या होस्स है।

शिक्ष्या, तय और विगय योगसे सिय-बोगी तीन प्रकारके होते हैं—को स्वयंदाः किस्तवंत्रीत, तयेकोती और व्ययोगी कहलते हैं। को कर अर्गदे वैश्वबोसे पूजा-स्थवजीका करके का आदि अस्तिसे नवस्त्रसादि किया करते हुए हम्रदेवकी पूजाने क्या है, व्याक्षितां

ह, क्रामेनेर देश संस्कार ने हैं —कान, द्वारम, बोचन, **व्या**त्र अधिनेकर, विलय्येनरण, प्रीवन, गर्पण, गोपन और स्वान्यस्य । इसापी विकि क्रा **व्या**त्र चे—

चोजन्तरमः गोरोचन, पूजुन, चन्द्र-बिट्डो अस्त्वनिकृतः हैक्क्षेण विन्ते, सिर होत्री चोजीने व्याच्या स्वयन्त्र रेक्सर्द स्त्रीते । येता करनेका ४१ व्याच्या व्याच्या करेते । इक्ते ईश्वनकोणके प्रमुक्तको विश्वकर हेक्सासा आवाहन-पूजन करके प्रसुक्त एक-एक व्याच्या करके अरुन चनवर किसी । ऐसा करनेका 'नवन'

नानका प्रथम संस्थार होना ।

व्यास्त्री कुनुः कारेके एवं कुन्न व्यास्त्र व्यास्त्र विकर्ण व्यास्त्र कि देश कुन्न-केलः स्थापन नको सीकाय ।

्री-स्थान-सर्व्याद्यां स्थान स्थान

वेभाव क्रम **र्षे**। पर्-सम्पुरित क्षमका एक इक्षर का काकेरे 'क्रमून' ऋक्ष अपूर्व संस्थार क्षेत्र है। वश्य ---पर्द् समाय

क्यः क्यू ।

ंओं भी कर्ं इन क्लोरी समुद्रित गणका है। साम का क्लोरी 'किस्सीवर्ग' नावक इस्त संसार के प्रकार के अस्ति कर कार्य कर कार्य हैं।

होता है। यथा— भी जे स्वद् राज्यय गयः कार्य 🖩 🖮 स्वयः नामदः सम्बद्धित एकमन्त्रमा एक इत्यर 🖿 🐃 व्यापः समुद्ध सुरुवी संस्कृत होता है।

हुत्थ, 🚥 📰 मृतके क्षय मूल्यानको 🖫 कर तरण करता से 'वर्षन' संस्कर है।

मूर्त-क्षेत्र-सम्बुद्धित एक क्ष्मार जन कार्नसे "चेक्न" ज्याक नदश संस्कार होता है। क्या---धूर्व राजाय गमः

हीं । ही-बीश-सम्बुदिश एक इनिय कम करनेते "अवस्थान" नामक दसमी सेलदर केता है । याचा--- ही स्वाध प त्याः ही १००० ।

इस प्रमान संस्कृत किया द्वार मान और सिवियर होता है।

२, महस्य-१डेधनका कार्य सिंड टीकांक अन्तर्गत है। उसमें करते कुम्दर्भ स्व वेदीयर महिस्कापन होता है। वहाँ महस्यका शोधन करके हेमसे ही हैं। हिस्सार-प्रवर्ध स्वस्थित किया पार्टि दिया का राह है।

e align frequence of वाहरूला है। कुमने संस्था पहला को 🔡 का ब्रोडील एक कर कीरिया खेळा क्रीमित भोजन करता, तक इन्द्रियोको को, बीच स्ट्रे, इन्द्रियोको बहर्ते रहे, अस्त्री मीतकर कानें 🎟 गूज और काके ची **ार्था** कुने नामा-निरातको निरम केवा वारे । per fronts array we become you कर्ण 🚃 आदिने पूर गुज्य है, बद an ege 📟 é 📺 é ann t. 'सर्वेग्वेग्वे' 🚃 🛊 । इस सर्व समुखेरे पुरु हेकर के 📺 पुरुवाओ सन्तरम् पद् पुरुषे क्षेत्र 🛊 । अन्तरम् क्रिक्ट निरंपर कियार करते हुए सहाक्रार-पुरुष तथा सम्प्रत काम शाहि व्यक्ति हान 📗 प्राप्तविकाचे निरामर कर 🛗 करका है. नक्षा क्षेत्र 🚃 वर क्षेत्र व्यक्ताली क्षी ज्याना पुरस् 'क्रम्बेनी' कान्त्रे हैं। में 🚃 🚃 🚃 प्रते । क्यानावृत्ता नकृत सोर्च्य अवस्थे अवस्थिति विकासीनी wrong fire union more ferre-न्यानभौती एवा करन है, न्य सुद्ध केवर पान है। सामा परास्त्र औरसूरकी साम anches article mest arches are कृतिकारों असून कर लेका है र कर्ती क्रीवान क्राहिसीस भागती उस वैद्री Mille i see li mediene unte है। वर्ष पर्य हर क्षेत्रके एक करवान् रिकारी सोचा वक से हैं। व्यक्तिकी अपने कारत है। हम कर स्थेन अपन देखर हमी। rese urbanble 🕮 www 🚟 का क्ष्में क्ष्मुक, 📷 स्था का एवं म्बर्क गर्ना है; **विकास का** सर करने-करने अन्यकारे पुराने प्राप्ता विश्वे हुए है। इस अपी-जांग्जो सर्वेश 🚃 (निवार) 🚃 क्रमार एक सकत अनुवा कानेवाले नेता 🛊 । प्राधानो । च्याने 'तनः' का 🏢 प्रकार कार्यक्रमा क्रांचा क्रांच इसके बाद कड़वीं विश्वतिको 'रिका' सब्द है। हर् हरू अथवा दुर्वनकानी पक्रो जन्मी में कार्यकार किन देखा है। मानीतक कुम काने किर कुर्विकास है Bir più "Piere-spapare" maris Bir sur statu पूर्वोक प्रकृतको स्थिता 📖 धरे । स्थ अञ्चलका है। इस व्यक्तकारके 🕮 🗒 मिनो प्राथमा एक प्राथ कर्न ही करें (और हारित सम्पूर्ण स्थापित स्थाप का **मे**ला है । कुरुपंते करा हो। । जनकी समाविके 🚟 व्यक्तिकार स्थापित अस्ति । personal egipted ...... विकासने कार्यः ह्या एवं सुन्तः स्थानी स्रोध-कार्यकारे जिल्लोने ह्या 🖥 🚃 Mit अस्पर हात करना करिये । देखे ! पूर्ण पुराने पहादारमञ्जा क्रांत 📖 जार्र सुराष्ट्रांक निवास विकास का सके, क्षेत्रको प्रश्नाका-स्थापक अञ्चल स्थाप हेती जान पुलिस महिन्दे पूर्वका को । हारबहुह्य की संस्थित अवस्थित, (क्का) में (जीनकार) ज्ञापन करके 🔤 🎆 एवं विकासक हो, बरम करे । इसके कुम्बनक्षको चनुर्देशीलक निरम्पर का कान्य स्वविधिक 🚃 🔙 आचार्यात्रप्रस्था से यो । माम और मामोने महीने अन्यता निर्देशक ana को और को sam सद्धिकार म्बारक रक्तारे हैं। यह कारण कर साराजीते स्वरूप राज्यो । ईसान, क्यूचन, अयोग, कानोत्तर नाम नक है। सामको प्राहिते पालोग गया समोजात—प्रथ

असेकारकार पांच 🔣 केंद्र उर्केर विकासक दिवासावक्रिको अस्ति हेव्हर अञ्चलीको अञ्चलिका पर्यन कालेके 🚃 भाषा भोजन कराने। प्रस्के 🚃 हेनेपर कुछन-स्थानकीको एका सन्ते परावाद तिकते प्रार्थना करके अवस वय प्राप्ता क्षित्रका कुल्ल आरम्ब करे । विश्वित्रकेत की । इस प्रवार पुरक्षरण करके पहुल कर

अन्ते पुरस्काते अनुसार श्रुवान स्था कारके अच्छीत् परिकाशका, उपनेकान्, क्लेक्न, पुर-बहुरम और अण्डासा— हम प्रकार भू-संस्थातीके प्रकार 🚟 सारिक्षण अस्ति स्थापित कुरुक्तिकारोः अञ्चर 🏬 अनिने अरुक्शनान्त्र अस्ति केसर प्रसूप 🔚 कार्य अगरून करें। क्रांक्त चार्यंत नीते न्यादाः, 🚌 स्त्रै एक 📖 एक क्यार 🔐 असूरिको सन्द हो है सन्दर्श निकृत कुरू विकास अध्यानोसे एक में अहा अध्यानियाँ विकार । क्रेंप्यानं समाप्त क्रेपेकर गुज्यते क्षीकार्यक करने एक छात्र और 🎞 हेरे कार्यके। इंसान आहेत प्रतीकरण विस चीच राष्ट्राओवर परंत विकास गया हो. काओ हैरान अस्टिका स्थान 🕸 रूपके साम अक्टबर्नको साम्य १५३-विकास सरका माने । इसी प्राप्ताने 📖 ३० श्रम्बंद 🚃 बोचे और उनके बार्कोक्को अन्त महाप्रकारी सीचे । देशा करतेते ह्या समाप भागीका मीचीचे सम्बद्धान क्षान् कार्यका कार जार कर रेन्स्र है। 🚃 इन्हर्नाओ व्यक्तिपूर्वक स्थापन अस्य देख व्यक्तिके । पुरुवरिको प्राप्तिः प्राप्ताः अस्यः औ कुरून करे। ईसानाय-अल्ले 🗯 सची महालॉका अन्य असरे हता वरके सके कैंपन कियारके अनुसार सहस्र, साम यह और चूनर नगी, अधित गर्छ। त्यापता

कियारी पूजा सम्बंध काले: होन 🚃 नकालो सिद्ध धार रेमा 🛊 । दिहर प्रोच उनका जन करनेते समाच पानीका जान 🔣 सामा 🕼 सहरूका पूरः गाँव साम् वय कार्यका **ंग्यर स्तरतेयस्य ग्रीयां** कुरुनेक 🚃 अधिकार अस्त 🗓 anne fra

> पदि अञ्चल पूर्व हेनेके पहले प्रीपर्वे है साधकारी पृत्यु हो कवा तो न्यू परलोकार्थ mm योग क्षेत्रके mmg पुत: पृथ्वीका क्य रेन्द्रर पंजन्तर-मन्त्रोर मनवर अनुद्वार कात है। लगम लोकोका देशने वर्गके क्षा का किए कार्यकाल पूजा वर्ष कु: प्रीय शाका जब को से को व्यक्तिका सर्वेत्व अनु होत्व है । पूनः 📟 लाम कर अन्तेनो सामन्य समझ **१४**वें तरंत्र केल है। से स्वयं 📖 करनेते पा भारतका प्राप्तानिक स्थानक 🕍 कारता 🕏 । प्राप्त समाप्त कार्य-३५५ (क्रिक्यमर्थ)का सामुख्य 🖼 कर्म का मा मानिका होता होतेला उस कोक्को कोल जोग भोगल है। स्ट्रा दूसरे कारका आर्थ्य होनेवर मह ब्रह्माबीका दुव ब्रोका है। का समय जिस स्वयूक्त करके हिन्स नेको अवस्थित हैं का क्षताः कुल से नाम है। पृथ्वी आदि कार्नश्वका पूर्वीक्रण कार्यको लेकर स्थानकेकारकेस महाविके च्चेका स्रोक कामकः निर्मित हुए 🕏। रायरकेवाने अनर क्षणारनेवारक जे कीवा भूगन है, 🛭 परसाय विकास लोक है। क्रमारकेव्यते अन्य पुनियकेव्यवर्णम् अञ्चार्हरः

पूजन रिका है। शुनिररोक्को अन्तर्गत

· diffet finnigen ·

farreigi milestian stare medianti untit dite abundite à afte sere कारोग विरायकार है। सुविध्येकारे करू ईस्ट्योडि: ब्रिटि संसारी कीय पूर्व है और अञ्चलकोष्यकोषा प्राप्त पुरस्तेको विविध है। अञ्चलकोन्यका अवस्य रेन्यर में सान-बैस्तार कुरूब रूप क्रोपा प्रधा है, कार्य शार्वका गरेका समझे अदाव धार्वे को to attendent and garaged Staffe & 1 majore migrate Partiemanage with 1888 trans tallets ओक्टोक्ट रिसेक्टन अस्तर रूप केल है। कारो नीचे करोंका ओप है और जाने कर हारकार जोग । अस्ति क्षेत्रे कर्मकार है और कार्ये कार अस्तान ।

(अस्त में कर्मकार और अस्त्राक्षक स्तर्भ क्या पह है—) 'मा' का सर्भ 🖟 स्त्रामें । अस्त्रे कार्यक्षेत्र क्या—क्या क्षेत्र \$ 1 perfects that there is no second महाराजी है। इसी साथ का अवसेंग् राज्यीये हामान्त्रेण पात अध्योत प्राप्त केला है। इस्तरिको उसे पाला का आपनाका बद्धा गया है। ज्यांक संस्थाने क्षेत्रे बहुर चीन है और met fem wire i auch And if fiebure अपना राज है, जारा नहीं । व्यक्ति की ही कर्मन्य पानीक्रम पानम केवा है। जनर क्षेत्रका स्था जनाव है। जाने की है बीच सर्वात करीका अनुसरम करते हुए रोको और सेरिकेन कार कार्र है। असने अननोर लोकोने निकास कार्या 🎖 भौग बरामा गया है। विश्वपूर्वने सरग क्रोपलं उपलब्ध महीरे नीचेक रोपकेने हैं क्को है। असे 📖 से निकारकारी विकारिकारी पूजा पारनेकारे असरक हैं जाते हैं। को एक्टबर विकास ही उपलब्ध राज्य है, के काले कारके लोकोंने करे हैं।

कर 🚃 पूजा और करेरोड़ 🛙 और कार प्राप्तकेक । प्राप्त कर और अवेकारका 🚌 क्रमेनाचे 📖 🕽, वर्ष प्रचानित Robert 🚟 🛊 i man Protes 🚟 🔤 वर्ज विक्रीका अंग्रेस समय औ है। per proper Reductions Property of this को अन्यक्षाका अर्थ है उपलोक हेना है। आरिकीरिक कुळ क्रिकेस सोग जाते and the state of t Special server revised & a lit कारो कारको सके है। यो पाल-अधिक आधि कार्ति पुरु हो

परवाद सिवके पुजरते 💳 🛗 है, वे married are are will \$1 pages क्षांत्रका को विराद को**श**रकीय क्षाक प्रथम है, अनेने क्षात नुष्यकी अस्तिकार के जाने हैं। कि स्वाप्तिक के बुरियार् एक है। असे सत्य, चीप, अधिया और क्या—के चार चार है। यह सरकार, Bereitricht gerer trag bit gert werb. alle & are use & he besteuch कुरम्हे कियुक्ति है। असीराक्ता करके केवे रेव हैं, निवास के जावते केंद्र कवि एनं पर te form IIII selent ab gern ft. II water with from \$--\$till man पाक्रिये । 🚃 दिल्याच्या सुरश्याच्यार वर्णसर moratio the save 🔣 to say, रिक्यु और प्रोक्सकी को अपनी-अपनी करतु है, असेको सिर माले है। जारी धर्मक्रमे कृतकार्थ रिवरित है, करते करर व हिन है न स्त्रीत। यहाँ जन्म-नरम असी, भी न्हीं है। नहीं फिल्ले कारणकार प्रक्रके

« Schooling » Maria de la comprese de la compresa del la compresa de la compresa de la compresa del la compresa de la compresa del la compresa de la compre anna अन्यतेकार्यन् केंद्रा रोज निम्न असन्त्रम अनुसर करत है पुरिता है, को राज्यकेरिक राज्य अन्तिने को है। जान्य है। को पुरुष दिन्या, तथ, तथा तथा man werter fruit i : uppe mit \$1 alle mentell with metrolik feier \$. कांच्या स्थानन है। करने जान किए या ज़िल्ली साहातार बाची साहिता-स्थानकार निर्मार्थेक कोच्या कोच्या निर्मा है। अस्तरकार केव्याओं की प्राप्त कर तेन्त्र है। केवे जनके भी जनत किए ब्राह्मिक्ट नार्वेट पूर्वीक् अन्तर्वे विहरतीये अपूर्वविके हुए वर अञ्चलीत क्षेत्रकोच्यो है। है। पति है, जाने प्रचल कुछ परनेमें कुछार किर करते भी जार कारणेक क्रिकेट क्रमण - करवान् वित्य अपने अध्यक्ष जातरको निहा the frank to prove forest bh ib agus a freite 🚆 anber प्राप्तकोतीयः है और पति पति अस्वत्योते Receipt was made in what the पुर्व प्रत्येत्व वैद्याल है, नहीं भीव नवाले, Personal Control of the Control चीच प्रकृत्यालाओं और असीहस्तीको संयुक्त married by the 1 ste THE PARTY NAMED IN COLUMN अवदितिक व्यक्ति है। को स्थापन former former may tree \$1 mil महापूर्व कुरम्बुरस्य हो। स्थाप है। क्ताकृतिको पुरू कानेश्वर विस्त विवास करने े पुर सब बार के कुछ बालक राज है। है। के सुकि, जारता, संस्था, विकेश्यन और ब्द अंक्षी क्यो पुरावस्थितमे जात हुआ भी । argus-pe illi gerick illie ba कार्याद की पूरः जनीवाके पूजारे हर men aller untererenten bi b **व्याप्त स्थान को अध्यक्तिको परे स्थ** क्रम क्राइनको समीते ही मिन्ट उठ्टो है और militie fire-from & wome ungen real little organ from with \$1 ft. THE PERSON SHAPES married & after merbered married freehold at home per cond शासील हो लिए किल्प्यान होने है। पार्न **व्यक्ति प्रकार से के प्रकार है, अन्यक्त** कृते बहुत अमीहार अनुहार कारीचे कारण: 👊—हेतर आसित्य, कुमरीकी कारण 🕏 🛚 प्राचनको पाहिने कि का पाँच स्तर पाक्कावर्ग जाने व्यक्तिया अस्ता दर्शन men gier fie fine-freiten seift ber gribt ugen wenne fannt and a solution that advances their more malescent graphics would find unter-mill on folgs with forestim you wit रान्त्रा है। क्रिक आहे से विकासकारों सरकार पूर्वा प्रकार विक बहुत प्रस्ति कर्त है, अनके क्रम दिल्कान किन्नु करें। क्षेत्र है। किन और कार्ने नार्ने मोई के रिन्द्रोपे विकासकार प्राथमिका 💷 विका 💹 🐉 🖂 साहान् विकासकार 🖫 🕏 I would been from people up from 1988 men und un fer-कुरी है, विराम मुख ही हैं—इसमें बंदान हो है। यह स्वाह है। विरामकार प्रतिर नहीं है। अन्यानकारके को रिकीर है, नहीं जिल्लाक ही है। कार: अन्तरी रोजानें सरक मुक्ति है। एकपान अपने अगलनें राज्य मा। क्रम्य क्रमिने। में दिवनेंद्र मात है, ने लीम

a riflet foregon e और वेदावी सारी क्रियाओंकी काली है। को और अवस्था अवस्था रहती हुए को हिया सम्बद्धाः विकास-विकास विकासम्बद्धाः यस अहेर प्रविकास पूजन पास्ता है, पह कर रोता है, जरके इस्तेरको जन्म-ही-काम - कुरकारको जनम मारनेके मारन दिखाल विकास सामीका प्राप्त होता जाता है, इसमें ही है। विकास दिस-अकार होनेके

विकार नहीं है। हिल्लावार बर्जना कर देखें। बारण हिल्ला है जारण हैं। को स्तेताह पार्विक्रीया ही इस्तुम्थ है। यह स्थितक कहा। अन्यारोजे अन्याने कृतक करना है, उसे अधीव अन्तरी है, जो काम हो देवीका संगित्क आह. असुकी आहे। होती है। को क्रिकी पूरे कारक होता बाता है। सामन्त राजे विकासका दिलावकारी रोग आदि मान्ये औ आपन्त होत्पर नरावासिकार कृषण करे । सर्वेष, चेर प्रकृष करवा है, कर विद्वारूपर भगवान् है।व तक रिक्क्स किन करावार अवका विद्वी को प्रत्या होते है। चौंब, का या सी आहित प्रच्या अनुसीरका विचील करोड एक्कीक विकासकोची पुरस्का स्टेशन मान्यनिक्रान्त्रेक विकास सामने इत्या आदिके क्रम स्वीरादिक रूपना प्रदेश कुरून करें। डिल्म्डिक्ट्रको किन मनकर, सन्तर करें। धन्में, केलें और प्रकृते अरुपेको प्रतिकार प्रान्तका, ब्रोसिन्युको विकासका प्राप्त हुए उन्हें विका और देवी मानवार और अवशेषो विकास प्रविद्धा मानव आगवार नेरकावर भावती रुप्तान्तर, विक्रिक्युप्ते अवस्था प्रथा अन्तरी कृत और दिस वार्वकार पुरस प्रश

wholey are faultspie all waren

सारित्रको सिन्तुका च्यानका बरस्का छहे हुए। पुरस्कार किर सन्त नहीं रेजा । (अन्यास १७)

बन्धन और मोक्का विवेचनं, दिखपुजन्का उन्हेंस, लिस्नु आदिने विषयुजनका विद्यान, चलके हातातात निकलण और महत्त्व, दिव हुई पुरु शब्दकी भ्युत्वति तथा शिक्के व्याप्तासम्बद्धाः सुस्य भूति कोले— श्रेमहात्त 🖓 📷 । असः तिरम् है । यदः 🕮 📖 नव्यक्ते सुक्र

कारायों । पुरुविते कहा—स्कृतिके । 🖥 क्रमून और पोजना स्थान क्या नेशके जनना भवीत क्रांतिका । सुक्तांत्रण अवस्थापूर्वकः सुन्ते । को प्रकृति असी अस्त ककारेशे बैका दूसा है, पर, जीव कह कहाराता है और को उन

anne और जेक्क्स स्वयंत्र क्या है 7 पर की

अवंकार और योग समाराई-को प्रापी पुरूप प्रकृतसम्बद्धमा मानो हैं। प्रकृति स्तरि अवद सन्तरेके समूहते 📖 जर्मात 🔣 है। 📖 वर्ज कवा होता है और फिर कार्नरे जुक्त 🚃 जनमेर होती है। इस जनसर क्षांबर 📟 और 🚟 🔛 😭 🟗

🛮 जाना 🖟 📟 पुरान्तीय महार है।

प्रकृति, सुद्धि (श्वासमा), तिम्बाद्यक

करिएको स्मृत, 🚃 और कारफोट सेहते

भीन सम्बद्धाः स्थापः चाहिन्दे । स्थल प्रारीर

आरों क्यमेंसे हुए हुआ है, उसे मुख कहाँ है। अकृति अतिहासे पराने पर लेख नोस **व्याप्ता है। क्यान अल्लाक है और मोह** 

all the lattice with light to the lattice of the la कार्यक्रि) ज्ञासन्त्रकी अनुसूर्यः कार्यकार्यः हात् स्था है। प्रीवर्धः कार्यः सम्बद्ध-सर्वापुरस्य सुन्त-१ म सहा होते हैं। and the second second second the second representative and the ज्ञानेन प्राप्ता है। अहः नानेकाई केह per till serb filler whet fromb The desired on the same and effect bear may be be small street freites feb unsaiding affect the authors show the collection नकी को आठ पूछा प्रकार नहीं है, इतिहा समुख्य के स्थापक है और के सहित्यों के E. og venter for å i strate såget d म्पूर्ति असी प्राप्तको सभी है; क्वीर वे प्रमुक्तिये को है। मैंसे कंप्रत्यन जानाई Place were worth that after Private \$. the proof the walk which will म्पूर्ण मार्थेर मार्ग्य कार्ग्य कार्ग्य है । अधिक much with an from \$, printed if Three and with \$ : three of earlier, suffigul mm Propp & volgen, ufe, soult die, women, for anyo which right गरीन पूर्व प्रत्य करि।

(मानक् कामानो) भागम पार्थनामा, नोह्यो-प्रेयके प्रोत्नो है, प्रियह क्षा प्रतिक (प्रमाण्य कोट प्रमान के स्थान पूर्व स्था के प्राथनी के 7 से assessable) place-shot mile from not me il illi strong fortik कार्यकार का काल करेर (कुछ- जेहनो-कार्य प्रत्यकंद्र रेस्से विद्य हार कर्म करने क्रमानाको सह merburen den E : fiet-Regrit, fterenb The same for the same of the same व्याप करने विकास प्रस्तान है से पूर्व काम प्राथित का पूर्वन प्रतिको, नामो, पान्त्रीचे और पहले भी विकास का प्रवास है। गर भूगाने गोवर शिल, के प्रकृतिने की है. प्राप्ताल क्षिप्ते प्राप्त करने हैं और उनक To pro-17th the the \$1 front कुलके पाने अर्थाः क्यो क्यान अर्थाः प्रश्नी हो भारते हो। यहनेते संस्थान प्रमुखीनकोचा स्था कुछ पर बर्कों है कार है, तम बढ़ जीव de attent \$ 150 tentelearing Arrestor des du erbat fressk कृत्यारे कर कार्रवर्तन प्रकृत अपने कर्ता है Time & the straint flowly object Printers of spirit said then the pripals melter-glie mat fie mm ertigelt नको है करते हैं, यह बीच वास्तुव्यास्त्रीत रिकार सर्वित्व अनु हुए सेन्द्र है। हुए Martin ofte & order surger ands after क्रमा हे पने हैं। वन्त्रेपूर्ण हाराहर केंग्र और अपने चीवर अन्यक प्रतिनवीको 🚃 होनेवर 🚃 🗷 🖼 हो जाती है। कारण करण---मोकाके 📺 कः प्रकारके 🛗 प्रमुक्तिक कार्य है। प्राच्या प्रसुक्तें हेन्स महाराज केवनीओ केवल के अवस है। अधिवृद्धि हास गार है। पुत: सरकात्म अर्था: मानवार, विकास अञ्चलको के अनुसी। स्थान, अनुस्थ आहे क्रेमेनर अनुसी स्थाने अभी अवने तक पहले होते हैं। कामान् है जावने । उस 🚃 कामान् दिस्ता Theres gave next mer worter find marken biger finn mit fi mit ill कारण । वर्षांकार और और अधी जे

police from present top milds And respond flow solids gree ordine पूजन नारक कार्यको । विश्वविद्या, विकास, forette er, famm alle faremen क्रिके साथ अन्तरं का अन्तरं क्रिके । प्रतिकृति प्राप्तः कारणाते राज्याचे प्रतिकृति स्वर्णायान और अन्यक्तानो रोका मुख्यांना जात राज्य परमान् वैद्यक्ते विज्ञानी हो विद्याप वाहिये। व्यक्तिमाताहि पान्ते तथा गाना अवकारों पूर्वोंसे को प्रिकारी पूजा करता है, का विकास के उत्तर केना ।

The state and with medicals upon to they and it Specifically recovery over florate & tax and margin (

abiget it in fauf-um feberg क्रमान क्रमान्य क्रमंत्र कर यह है तुन क्रम रवेण सुन्ते । यह प्रकार हैं। स्थान, जातीह ungalish biraga was figs & 📰 पूर्व प्रकार स्थाने । जुल विक Printer that & after your Prop years o प्रक्राप्त नगरको है। हुन्तु निम्न प्रदर्श है। क्षा केची अन्तरको विक्रिक कुरू तथ वाक्रालय है। में केन्से ही निवह प्रकारत नोध hinnit fit dun-ling abr mult-विक्रमें अपने अकृतने विश्व है। उन्हें

CONTRACTOR क्षित्रके केंद्रवं है, उन्हें कारण कुछ कुछ। विकासकृत को-को विकृत्रण है, उन्हें कारी अपने न्यातारों ही क्रियानायम क्षेत्र है। बेद: में पूर्व पता हा है। उनमें सम्बन्धीयुर अपन affer trembil Region verbiert, Stepen &: gerer fargfreg, überer ufleiter-frege. कुरत प्रतिको प्राणुक्तकृति स्थाने है। एक और्था प्रतिकृत और जीवार्ग गुर्जाकृत है। प्राण्य तेलू अनीले विकासी कुछ कार्यको देवन्तिनोधी प्रशासने प्राणुत है अने प्राणी mere: afte ben: met fr met fie men gibbe beb gulle, somfe बीकानो काह हि कावर हिन पृत्रीके अपूर्ण क्षेत्र कृतिको केला स्टिन्को कर्मी काम क्षेत्रको है। वे स्थाः काम हर किम के कार प्रकार क्षेत्रके महत्त्व स्वयन्त् मान प्रतास काले है। अलीवन कहें manifespie mirk mirk fir un teaching day supplement the कार्य हो अवने त्रांत्रक है । स्तेत्रे आदिक कारत, भूतिकर अक्टब केव्रैयर अक्टे प्राची रिक्षण को पुद्ध प्रथम प्रच्यात रेखा है, and the wideper animal wife and wrong friend adopt after आवयन करे। ऐस्र विक्रुसक्त विद् नारंग और हुएए देनों है ज्याराच्या हैना है। कुरती विकास पूर्वत परित्यक्त 🔡 है, केल निर्माण कर का सकता है। विशेषी व्यक्ति भागवान् प्रांत्याचे अवस क्षेत्रेका विद्याल हो, जाके हीने क्याँ प्रकट होफर से अपीत कार महार करते हैं। अपने हरको दियो हुए कर्मा अवक स्मृतीय म्हल आहेरी नगरान् विकास अल्लाक स्टब्स् सेन्स् क्यानारीके काली हुए करें। हेवर करकेरे शायक रूपने ही देखनीको जास कर तेता 🛮 और इस सामनों अन्यानी आयो उन्ह ult finn ån kommalt sån ugforilfi असमितिक क्रिके अपने स्वयो विक्रिक where the & formation we make white assembling the trained that है। पूरत कोई जो करना। पुरवेष कम्पानुत किया जान विकासकर्ती a distriction of

particular statement of the substitution of the first contraction and contraction of the first contraction of the first

प्रकारत पर्दे हैं, को पीवन विद्यु जातों है। जुर्वको महासूचि वेरेक्टर है। सामितानर त्रका नहीं अतिहित विश्व व्यवस्था है। उस विश्व व्यव व्यवसिद्ध एक स्पेतीको उससी विभूति पूर्व भारते का पैना पूर्वी समा माना माना प्रतान करते है। माना न कार्युः क्षित्रों है। स्थान्य अञ्चल और प्यान्त्रात्री 🔡 🔡 हारोचन प्रात्नीव्यः या जानातिष्यः पी tract farth mertiereit femblogen burder, gracht find feftig mit & findi, कर्मकर के कार्यक्रिक ज्ञानी प्रतास्त्र कार्य है, जनके क्षार पंजीवत कुछ हुए निवह भी Miller Street & 1 Mary 10, 1891. Roy \$1 perfect ungen bend-ubrech di hirana ding ha air ultiment afer निवार क्षेत्रण है, उसे कीवार कालों है जबत को क्ष्मेल और अभिन्न क्षेत्र है, 🖼 अभिन ungennt 🛊 i

रिक्, परित्र, विद्वा, प्रशासका और Bregiste spreit Mill, you also write तीनो प्राप्तेते के निकृति स्वाप्त की गरी t, ar assessme topol it write. सकते हैं। पर्यापके सैकारीयो सार्वात तथा है aft mitten bene den tehnigel मानो है। यह आदियो चौनारिक जनक पाक्षिके और भूगर आधिको अनुसारिक र क्रमी राज्य भागको प्रकारिक राज्येन काक्षिते और प्रतिक (अन्तकृषी) एवं वेर्त्तिको वीकारीत्वा अभिना अभी अधी Reflection between six band & sor there में क्रम करकार कारिये । सुन्दर की समा क्रम with females and the price of tigel sight for meltiglit mein stem entropal unte film une 8 : entrop ngribsk push tell stale tegsibak Marry &: Sames may

क्षत्रियोको पक्षत् राज्यानै आहेर करानेनरस्य

है। कुरुवेरिक वैद्योको पक्षप्रशासिक 🔣

THE WHITE IS NOT THE PARTY.

हिंको एक्टीव्हर्का प्रशासको ही केन्न मन्त्र गर्मर to one west were assemb महर्थिके । कार्यक्रों, उत्तक्तीरे और मुहारेने of the common freelegate first विभवनिको स्थापन भोग प्रकार करनेनाराम है। riggere Rathly, Stale objects specific maged applicable black & c and the second second पुर्वात प्रश्नाचिका है। पालक पुरवकार्त सम्बद्ध mit : meinet affeiter streit ware अन्यक्ष्मिके बाजानी को पूर् और असी dereitung fiche geben mit gemit mad the happed angel and the wais where young you his all Registe-मानी पूछा है, जनके मिन्ने क्रायान ही Speaking-groupe States & 1 24

Reported any got and element di Adopted Politic and milit i Pepe

maile first upo from it sig unver नात है। वे विक्रिके प्रत कुल कर और

Symplomical Statement Publish of mit i

the state on the state and

्रियुरि और अध्यानी अपनी पनी &-eigentreffer, derftreffer tår

महामान्त्र महाम की ।

Andrew grammable fiele estate Segrali

Aginto grass \$1 solgrangs mm

forwards for talked afternoon unjust rich & 1 steg fleren Armendille

43

विकारी स्वापिता । एकेव्या विकासिका में विकेतात. अव्याद विकास वा । केंग्रे पानक व्यापे पानकी भागमाने प्राचीपने प्राविको सेन्द्रे साम्बन रहते । निर्दार, राज्यकी अपेर रहेक्कें प्राचीकी, वान्योंकी, केल अहिंद्र हार्योकी, कुछ आविक्षी तका वर्षीका क्यूटांकी व्यवसे सब्दि केनी है। क्यां अवस्ति वृत्ति कर भारतेको पर्व कारको हो सुद्धि कामी मध्ये हैं। वानु-विशेषकी अधिके 🔤 🚟 राजार अवस्था विशेषि अस्तरण प्राचीन मार्ग्य आहेते । वेद्यारिकान्ति को पान है, राज्यों का वर वेडीक समेरित अपनी सामा करना फाडिये । एका अर्थन विकासने वार्षिक को हेक्समें है, यह अहिंदे करवार का बाक यात्म है। उस महत्त्वो काल क्राफेरी क कर्ण अञ्चलने अस्तितिस क्षेत्र करण है। असीर'- व्यक्तिको निरम्पा को अन्य गया है, जो पहला नेताहर ल्याह्मको पालके । are which self-ember self-rate floreste महा नेना है। इसके प्रश्न को हुए स्वयुक्त भी पान है, यह विश्वविकालित हैं र सामित्र गरको केवर अवन अनुवानों नेवरको सचा क्षेत्रे, कीवक, प्रांतक, वह, क्षात्रकाव और और-प्राम्पी राज्यविकोणे रिन्मरियो मानवे । यह मुद्ध भाग क्रिकारिकारित बाल गना है ब्रह्मा कुमनी अधिने विकरणके क्यारमञ्जूषेक प्रश्नुम्ये जलावे । वितः <u>स्थ</u> चन्त्रको सार्थको प्रस्ता नगर सामान अर्थ महेलें परकर एक है। इसे समय-सम्बद्धार steil mit in phone plair mit and परि हेल प्राप्तिकार 📖 सम्बन्धि को पुरिक्त होता है। कृतिहाली परकार सिक्ते भाग प्राथम देख है अर्थ

मारका करके पान करका है, और पहुंच तक क्रानिको जनकर (र्गककर) जनकर बार कान करते हैं जान कैसे महरायस पाना अक्षरके प्याप, क्षेत्रम आहे पहलेकि व्यक्ति ब्यामने व्यक्त करके करकत् । सरस्वत सरका क्या व्यक्त करना और का सरका बहुत्वो क्रमेह्नक केयन करता है, उसी प्रकार प्रवासकार्थ परनेक्षर क्रिक्टी 🔣 अन्तरीकी शाकेककारी विकास प्रस्तात सरकार बारकारी साथे मानावाको भूगा विका he prograft the mark flowin profe-चलको अपने प्रापित स्टब्स् है। चन्त्र, क्षा केन्द्रेक बहुद समाहित समाहित है। काम किया है। अपने करीरते अपने विके प्राप्तकार भागमंत्रे इस प्रमान कारित किया है—अध्यानकोर स्वाध्यकोर केवा, प्राथ्वीह ध्यानकारी गुप्प, अस्तिके प्रत्यकार्थ हुन्य, कानो साराज्यमें करियां और पृथ्वीके कारात्वर पुरुष्यो धारम विका है। पूर्वी त्रक उनके रही जाड़ विशेषक मध्युअधिक सरकार है। जोकरने अपने 19666में Recognised at the second court &. म्ब स्थार, निष्णु और स्थापर माध्यस्य 🖁 । वे हर राज बन्धुओंको चनाएक अञ्चलका हैत् मानो है। इन मनकर क्रियरे ही प्रकारी स्था-कार्वसम्बद्धे अन्तरे पहार्थे विकास है। असः इन्हें अपने वाहमें करनेकारक दूसरा कोई नहीं है र केले प्राथमा पुग्लेका विकास गुग 🚟 भाइत्यान है और क्लाकी 🕎 🚟 कृतय कोई पुत्र व्यक्ति है, अवस्था 🔤 सिंह क्या कर्म है।

सक्ता अधिनित कर ही दिन पहल्का है। असः प्रत करने क्यावाद दिल्लो अन्तर नामा मानवार बनाई पूजा वारचे पाईके; क्षाः व्यक्ति अवने अहाँके क्षण वर्तः । हिल न्यादर्भ प्राप्त प्राप्त्य करण करे। पुजानकार स्थान पहाला अन्तेन होता है tife program to the second पुन्तानीय काम विक् संस्था साहि प्रतिकार गुलीका अवशेष फले है—दूर 🚟 है, इस्तिको से सन्तरे पुरस्कारण स्थापन हेन्द्रर Pear \$1 75 Project Marie did पुर्वाको स्थापे पूर्व करने 🔤 📰 विकास केल कार्य हैं क्रांगिक पुर मकालो है। मुख्यो दूश परमान दिवसी 🛊 कुल 🛊 । गुर्कार अवसेत्राते कथा कुछ कार। med annefte unbare fin bi मुख्यी आहरके किंदा उपयोगने साम्य हुआ में के पूर्व केला ही है, जेले ब्लेट ब्लेड ब्लेड राजी हुई वस्तुका कानोन करना है। गुरुक्त भी विर्मेश प्रान्तकर् पूजा किया करा के उसे A merete ge an ibn unter spreak work gas & decay Red group gewelf & 1 april 12 Stein सरावाद है, जो फेल्को का कराओ कह Weiter & 1

जन और नामान इसमें पासन दिवासी मान्यने ही असित विकास है। जो इस defeat formal woman d selfer and रेता है, जब दिन प्रतिके सम्बद्ध पूर्व

क्षात्राच्या अर्थ है। निरमपुष्ट एवं स्थापता है। स्थार, क्षात्र और सारण— नारक, इकारक कर्य है पूरण और होने सरोरोको बचने कर किन्द्र सीवका मकारका अर्थ है अकृत्यकार पृष्टि । इस मोक्ष हो ताल है, ऐसा अनी पूर्णाका कारण \$1 mercusis firefer server from \$ भाग प्रभाव है। वे सामने कवाने दिने हुए हाइका पानं से परिवारी साले हैं। अर्थः क्रिके प्रत क्षीका हुआ हुए उन्हेंको worth are but within the footst बुकार्गे रात्त्वर हो, यह चीन रहे, इसके असीह पुर्वोचे प्रेयुक्त हो तथा दिल्ला, कर, कर, हार और बहुन्नेहे एक-कुछन अधूरिन 🚃 यो । क्यार्ग, 🚟 स्रतितकी प्राप्तिः प्रान्ति पान, अप्रान्ति निवास और mount from the territoria and — à and the section was it a beauty ani Milii sepratu Propen 🗒 urbit कारण विकास हुए। उसके प्रयोग कार है। दिल्ला पूर्व है। कार, प्रक्रि और बन्धे श्रेष्ट्रास्य कार्योत्त विकास मार्थिका मानुद्धान पहे । न्याचीचार्थित क्यम करते निर्मात करते हुए क्रिक्स पुरस विकार प्रकार के विकास की विकास अवस्थिते पहिल और अस्तर्य हेन्स्सून्य प्रतिका विकास हुए पहाराम-कालो जानी अधिकारिक अस और असको सुकारकार war ver i seem und i M etc. पुरवर्गे हिन्दे निवासने जान हुआ कई हान Grane der Er fermenne fegen मार हो से मा विश्वपंत्रिकी ब्यूनर है। रिवर्णेकी पूर्व विश्वासको सन्पुर्वत व्यक्ती है। क्लि किसी में जायने वही-वहीं भी कुल्ला सुद्ध अञ्चल कोचन सहते हुए सहा न्यूना । सम्बन्ध सरीर स्थान है, नम्बन्ध को औरकादनों हो और आणे सावनका सुका विकास हो असीत है. 📺 और 🚃 विकास 📖 न को र प्रकृति एउट्ट हो

माहान्यको प्रकारित करे। कानते हैं, हुतरा नहीं। विषयनको सुरक्षको शतकार जिल्ला ही

(अध्याप १८)

## प्तर्थिवरिजुके निर्माणकी रीति तथा वेद-वनवेद्वारा उसके पूजनकी विस्तृत एवं संश्रिप्त विधिका वर्णन

सदनका पार्थिक स्थितकी बेबास क्ष्य महिमानम् कर्णन काले जुलाने कहते हैं---महर्मिये । जन ने व्हिन्त पानन 🗯 थान-परित एकवेकाने स्टोनोंके सिये केलेक मार्गके 📕 पाधिब-बूजाकी प्रश्नतिका कर्णन काता है। यह बूबा क्षेत्र और योश खेलेको वेनेवाली है। अतिह्युक्त्युक्तिने करानी हा fürfürft befigere fleffergeber uner aufr संभागितसमा करके काले प्रक्रमा करे। तत्पक्षात् देवलाओं, स्ट्रीमने, सन्त्रादि मनुष्यां और वितरोक्ता तर्गम को । अवन्ते सचिके अनुसार समूर्व निरमकानेको पूर्व करके विकासरमञ्जूषक भाग तथा समझ भारत करे। सरक्षात अनुर्व वनोवाकित पालको विश्विक रेज्ये जीवी चरित्र मानकके शाध असा पार्थिकरित्राची केवेना विकेश महर्मिमाति पुत्रा करे। नहीं का 🎹 किनारे, पर्वत्वर, कामे, विवासकाने अधका और 🎟 व्यक्त स्थानने कथिय-भूतर कार्यका विधान है। प्राकृतने ! लाकर वही साराधानीके शरम कियमियुक्ता स्ट्र-" प्रथ कवाने सम्प्रियसक्य (स्ट्राटिक

निर्माण प्राप्त प्राप्तानको विको केल, क्राविकके लिये लाल, बेह्यके रिज्ये पीली और सुरक्षेत्र एक काली विश्वति विभावित करानेका कियान है असक्त पहलें की नित्ती फिल साथ,

व्याप्तिक वन्त्रये ।

रिकारिक् अन्यनेके विक्रे प्रकारहर्क न्दिका राष्ट्र कार्य का शुभ पुरिकाको अवन्त श्रद्ध स्थानमें रही । फिर अससी सुद्धि काके करणे सनकर विन्द्री क्या हे और वेद्येक मार्गरे और-और सुमार व्यक्तिक्रीस्थान्द्री रक्षण करे । तत्कक्षात् भीग और पोश्राक्ष्मी फरावडी महीरके रिक्के परिवर्षकं अन्यत पूजन करे। अस पार्थिभरिक्षांद्र कुमनवरि को विक्रि है, उसे वै विकासपूर्वक कम रहा 🖺 तूम सब स्त्रेग सुनो । '३३ तनः दिस्तारा' इस पद्माताः बकारण भारते हुए शमका पूजन-सामानिका त्रोक्षण करे-कांगर जल विक्रके । इसके · पूर्वतः इत्यदि व्यक्ते क्षेत्रसिद्धि को, फिर आपेऽस्मान्" इस अन्तरे स्थानको विकारकी हुई निर्माणको प्रक्रपूर्णक जल्लान संस्कार करे। इसके सब्द 'नगले

१. पूर रूप इस प्रकृत है--- पूर्णन पुणिवर्गा-प्रिकृति निवासक क्षेत्रका पूर्वनक 🚟 पृथिती वर्क पृथिनी हुँ ह पृथिनी मा भेई हो। (यपु- रक्षा १८)

५. आपो अस्त्वन् मादरः प्राप्तमम् गृतेन के मृत्यकः मुक्तुः। विश्वाति क्रि प्रकारित देवीवदिदान्यः प्रतिश् पुरा पृथि । रहेशात्मकोत्तानुर्वित तो तम निष्या है हान्यों 🔣 रथे अर्ड वर्ग पुष्पम् । (मकुः 🗡 । २)

३. नम्स्ते १५ 🚃 उन्ने त रूपे नम्ह व्यक्तपुर वे नक । (वन्- १५ । १)

ज़िलाका पेरा) बन्होकी बात कही गमी मन्त्राते विश्वके अञ्चले न्यास करें। है। 'नमः सम्पवाकः'' 🚃 मन्त्रसे क्षेत्रस्थितः 'अध्यक्षेत्रत्°" इस मन्त्रसे प्रेमपूर्णक अधिकारान करे। 'अली यसामीन' इस और पञ्चापतका जोक्षण करे। तायक्रव विकासक पुरुष 'नेप:' पूर्वक 'नेस-मकारे जियरिकारें इस्टेक्स 📉 🚃 करे । 'असी योजवस्पीत-" प्रम् यक्तसे ठ्य-योबाय-" मन्त्रसे फिक्किश्वयते 🚃 🚃 करे : इसके 🚃 वैदिक 🚟 पुजन-कर्ग सर्वेच (तेवताके स्वरीय गणन) करे । इसके बाब 'नवीअतु नीलगीवाय॰<sup>१</sup>' इस मन्त्रते कारनेवाला अकारक व्यक्तिपूर्वक एउटे रुक्करो<sup>ू ।</sup> इस म<del>क्करो राज्यीय अस्तर हे । 'म</del> **ब्राटेक्को पास अस्ति ।** 'स्ट्रगायक्री<sup>९</sup>ए से 🔤 दे। 'अवविकार' यक्करे 🛭 📕 महत्त्वम्" इस मचाने आवाहर करे, "य ■ श्रु-॰ इस मन्त्रसे फानान् क्रिक्नो कराने । 'पणः पुष्पिकर्गाः' कृष्यकान कराये। 'द्धिहराक्ये-१४' हरा आसनवर समासीन करे। 'वर्वभेन' इस

१, वकः इत्यत्वाय ५ मनोवायन च नाः इतिकास व सामानाम च नाः (स्थाप च दिस्साराय च : (स्था- १६ १४१)

२. प्रमोदास् गीरातिकाच सहामाधान मीतूने । अस्ते के अस्त कवानीऽदं रोग्योऽवारं काः । (पन्-१८ । ८)

१. भूतते **व्यक्ताः तेत्र परं यूजयतेत्रतेत् । सम्बन्धानम्य वित्रकारमः पूर्वप्रकात् अर्दिसमः विलोजनित्र ।** (समुन्द । ४१)

४, मा ही स्वरूपसूत मा नो अन्तेक भा ॥ इक्षान्त्रभूत मा न अधिकृष् । ॥ नो नवी: पितर गीत मारतं सा नः जिल्लाको नज्ञ वेरियः । (राष्ट्र- १६ । १५)

६, मा ते तरे विचा समूर्यन्यः प्रकर्णनारम्यः । क अनुन्या सन्तरम्यः निर्देशनाधि वाधस्त्रीयः । (सन्-१६ । १)

वं, व्यक्ति विरिक्तत इन्हें विभव्यक्ति । सिन्ने निर्मित्र से कुरू व्यक्ति पुरुषे जगत् । (वसूर १६ । ३)

अध्यानिकारिकार प्रचारी दैस्के निक्कृत अस्ति। अर्वात्तिकार्य-वर्णात समुख्यकेप्रकारित परा सुध ।
 (क्कु॰ १६ १ ६)

८. असी मध्यके अस्य तम पहुः सुन्धारकः। में केर्ग् एक अधिको दिख् विवाहः स्वयंत्रसेऽवैख् हेता ईनी । (धकुः १६ । ६)

९. असी केञ्चलकी मेखानेचे विस्तेषिकः । इति 🎟 अदुकार्श्यप्रदर्शः स दृष्टी मृत्रवती नः । (पन्- १६ (७)

१०, व्यह 📰 न्याने दिन्स का जुन्स है।

१२. तरपुरवाय 📟 महादेवाय कैनरि तही हो: प्रधेरपात् ।

१२. ज्याकाः भवामदे सुगरितं पृष्टिकर्वतम्। अर्थत्यासय काकाम्प्रतिर्मुतीय मामृतात्। ज्याकाः कवानते सुगरितं परितेदनम्। उर्वाचननिक काकाबोदनी मुखीय सामृतः। (पत्रुः ३ । ६०)

१६, परः पृष्टिको पर ओक्सीनु पर्ने दिन्तन्तरियो पर्ये थाः । 🎟 विद्याः सन्तु पद्मन्।

(क्लु- १८। १६)

१४. द्रविद्यारम्भे अव्यक्ति किलोस्यस्य स्थाननः । सूर्ययः ने 🚃 कस्त्रावस्तप् ्रिः सरिवत् ।

(क्यू॰ २३। ६२)

मन्त्रसे दुविज्ञान कराये । 'पृष्ठं पुरानावा<sup>, १</sup>' इस नवे भूक्के° इस काला करके मक्तरे कृतवान कराये । 'मध् वातः ", 'मध् आक्रम केन्द्राको जातीन धार्ण कराये । 'या नर्तरू", "मधुभाशी" 🚃 तीन च्यून्यओंसे 🖩 हेरि:-'' इत्यदि चन ख्वाओंको 🚃

ममुखान और १९वेंश-काव' करावे । इन दन्त आदि पाँच बस्तुओंको पञ्चापत बद्धो है।

अथवा प्रशानस्वर्णको तिन्ये उन्हे क्ये

'नम्बेऽस्तु नीलक्षेकय॰' इत्यादि पञ्चापुतसे कान कराये। करूनकर 'भ

नस्रोकेन्धं 📺 जनारे डेमपूर्वकः धनवान्

विकारो करियम (करशनी) 🚟 को।

यनको पहकर सुख् बुद्धिवास्त्र वका पुरुष धनवान्ध्रदे प्रेक्ट्बंक 📖 (सुनन्धित चन्द्रत क्त रेली) बक्वे। 'नमसाधानीः'' इस

भारे । 'नयः पार्यायः ।

बेद्धा क्ल हेमसे दिविपूर्वक पणकन्

विक्वके क्रिके क्या (धूर्व ब्यूनेपवीत) समर्पित

करे। प्रतके बाद 'नमःसभ्यः-" अलादि

**व्यक्तिक स्थाप विशः अधिक मादियो विश्वेश** 

(मध्य ६ ( १९)

(क्यून ११ ( १७)

(Mail: \$8 (5%)

(कक् १३।२१)

(मेसून १६ । १६)

[甲基] ( 本年 ] 36 ]

(ककु १६)

१. पूर्व मृत्याचारः स्थातः 📖 कार्याचारः अदिवते दिग्धाः साम्राः।

२. गपु वातः अतायते मधु भूतीन विश्वयः । क्रांबीरी सम्बोधकोः । मन् नकनुक्तेयको मन्त्रम्यार्थिक रकः । यथु क्रीस्ट तः विक्षः ।

४, यभूमानो जनन्यनिर्वश्या । अस्तु सुर्वतः । भाष्यीर्वाची नावश्य ३, १ ५. बहुत-से बिहान् 'नभू करा-' 🚟 तेन अव्यक्तिक अपनेन केवल बनुवाको 🖁 पारे 🖥 और शहेत्-

काम कार्य मिल्लीस क्या केराने है.... अप ्रेससुरवर ् मृत् राज'् अवशिक्षः अवन्य'् राजः 🖁 📖 🖹 मृत्वानुरवनुग्यानगृही-

१, व्य करोके राजमे मा न आकृति भा ने भेषु का ने असेषु श्रेक्तः हमा ने प्रीवन् रह ध्यापने प्रधीविकानः सद्भित् त्या स्वासके।

 तमे क्याने = प्रमुक्तक व IIII निर्माहके केनुकियों व वक्कीक्तेको कानुकिने क तथः सामुक्तन = संस्थाने च ।

८. पा वे हेतिमीहिक्स हमें बस्य ने पनुः। 🛭 वेतिरस्मानुष्यकु लिक्सः । अस्त्रे य स्थ्रमातको अस्त्रिम वेदिः तम् (१२) । अकारम भनु<u>ष्ट</u>्रे सहसाधः स्रोत्यो । निर्दार्थ्य शल्यानी मुख्य दिन्यो २ 🊃 १० (१३) । 🚃 आयुधायानातात्रप प्रकारी । उपाण्यपुत वे स्थी ब्यून्यं 📖 क्यूने (१५८) ।

विक्रिकायम् च । १०. नमस्त्रवाम्यो रचकारेणाहा के नामे जनः कुरशरोज्यः अमरित्यक्ष को नामे निशादेकाः पुडिन्हेच्यक को नामे न्भः समिन्द्रो मृतस्यात् के नगः ।

तोऽसीन्छयं को नहीं पुनुष्यान्तेय है। योजिस्तिका का शुरुकान्।

🚃 भी पूज (११) । परि 🖥 मन्तरी

९. तमः बच्यः समित्रभक्षः के मन्त्रे भन्ने भन्नम् च स्थाः क्रम्बन् च प्रमुक्तने हा मने नीत्रसीवाय 🗷

(वनुः १६।२७) (यज्ञ-१६ (४२)

(**本時**) (株1代2)

११. वयः पूर्यार 📰 🛗 च नरः ज्ञारकान चोतरकान च उपस्तीर्व्यात् 🗈 कुरुश्य ज्ञाताः सरकान् च पेन्यस् य।

इस मन्त्रसे फुल चहारो । 'नमः पर्णयः'' इस क्योंका कुवन करे। किर हिरण्यगर्धः भ **पन्तरो विरुप्तपत्र संपर्धन करे । 'नमः' क्याँदिः** इत्पदि भन्नते जो तीन प्राधानीके समर्गे क<sup>र</sup> इत्वादि पच्नमे विधियुर्वक एव है । 'नम परित है, इक्षिणा पदावे<sup>क</sup> । 'देवस्य स्वान्'' इस मक्तरे विद्वान् पुरूष असराव्यदेवका आरावे<sup>-१</sup> इस मुखासे साम्रोसः विविके अनुसार सीप निषेत्रन करे । तत्वश्रात् (क्रम अधियेक करे। कैएके रिजी बताये हुए 'नध धोकर) 'मेमी भौहाय-" इस सम्बक्त उत्तव जाराये ' इस्कदि मकासे 'मगवान् विध्वकी नेबेस अभिन करे। जिर गुर्जेक प्राचक-नीराजना (अगरके) करे । तरपहाल हमा मन्त्रसे आत्वतन कराचे । 'इन्य स्थल-'' इस स्क्रवन प्रकारि सीव प्रकाशीं से प्रतिपूर्वक प्रकास करू समर्थक करे। दिल 'तथे ब्योकको पुरसङ्ख्यानि अर्थित करे। 'मा नो त्रज्याय-<sup>41</sup> क्रह सम्बद्धी भगवान् निम्हणी महत्त्वमः" प्रस मन्त्राप्ते विक्र क्यारम्भ पुजरीय अरबा सब क्रम संपर्धित कर है। बहुन्तर वेक्काको परिक्रमा करे। दिस उत्तम बुद्धि-'मा ने महाराम्' तथा 'स्ट नतकेने' इस कारत ज्यासक 'या नक्षोकेन' इस मचारी धनकानुस्ति साहाङ् जनाम करे। 'एव रो-' पूर्वरेसा यो अन्तरिप्रारा बेल्पल अन्त्रातीले न्यान्त्र

्. तकः कर्मात्र च प्रमेशक्त्य च नम असुक्रमक्त्य क्योंकाले च कर आविक्टरे च अविक्टरे च नम प्रकुत्वर्गः भक्षुपद्भवा से तमे 🛗 📉 🚾 🚾 🚾 🚾 मने 🚾 मने 🚾 मने भार आगितिस्यः । (WING HE LYCE) २, रुप: मुप्तदिने स स्वयुक्तिसम्ब से रुप: स्वयुक्तिस स 🚾 📰 📰 🚾 प

- मीपुल्याय चेतुमधे 🗷 । (মার্ক্ত রাজ । রব্জ ) अप आक्रमें अधिकान च नक श्रीकृत्यन च श्रीन्यन च पर क्रमाँच प्रकारकार स कमे उद्देशक न
- (NY 1818) ग्रीप्याच म ( ४. हमो कोहाम 🛮 🌃 🕶 व क: कृषेक्त पार्यक्त व 🛗 प्रवत्ता करनत्त्राव व को अस्ताव प
- स्थ्याय व । (\$4.138) ५ इस उद्यान करते क्यांदिर क्यांदिर जनकान्द्रे नहीं । १४७ अनसर् दिन्दे चतुन्दे 🔠 पुटे प्राने (यक १६ (४८) अधिकानगरम् ।
- क्यों सम्बद्ध म ग्रेम्क्स के similation of ग्रेडिय ये अंधे इर्डश्यल स ग्रिमेक्स म नतः सरकाय य रहतेहाच य । (संबुध १६ । प्रश
- हिरम्पगर्क सनर्वाको कुल् का: प्रतिक सारोत्। स एकर पृथ्वि छानुदेनं करी देवाय इंदिया विशेषा
- r 🚃 📺 नक्तिको असर्गन तीन स्वकोने परित 🔤 र्तन सम्बोध कर्यो 🚃 है। यस— यक् रकाप: रक्तर 🚥 २५। १० में।
- ८. देगस्य 💷 सचितुः प्रसथेऽपि नोजेंदुन्यं पूज्ये इस्तान्यान् । अधिनोचैवन्येन देवसे अक्षानर्पसामाणि विवर्णन सरस्य में पेव जेन वीर्वाच अवस्थान विकार प्रश्निक विकार विकार

(यनः २०१३)

९, युव ते क्ष्र जान: क्ष्म स्वरक्षिकान ते कृषल काला। एवं ते का कम अवसूक्ते पशुः ॥ (यजुः ३ । ५७)

- स्थिति हैस्स्युक्त क इस नक्तरे शिवनुहाका प्रदर्शन धने । 'कडे पर्रार्थ इस प्रकार अवन हाता मुख्या. 'भागके' कवाने क्रिन ह्याता मुक्तक क्रिक 'नगः सेन्द्रन' हामादि जनको अवस्थानका अवर्षन करे । 'अभे गोप्प-'' इस ध्यानकुरा वैन्द्रा विकार । इस तक पाँच पुरुशोका प्राचीन करके, दिव्यानकाची करतेका कर वारे अधवा बेदा पुरूष 'उत्तरहेव' नवावी आपूर्ति करे । संश्राह्मत् नेव्हा कृत्य व्यक्ता

man ferreguert After Mills विकासि प्रतिस्तुत्तर विकास गाना । गहर्षियो । अथ संक्षेपले को व्यक्तिक कुरमध्ये वैदिक विशेषक मर्थन सुन्ते । 'सर्थः आरोप' इस अवसारो 🚃 स्वयु वानानेके

बाध करें। सद्भश्त देश गत्-" अवादे

क्यारे प्रकार कंपरका प्रकार को ।

स्मा निर्मा के अली ( 'क्लदेवाय-" pant जना नक्ता अलगे जल सते। (अब निही सम्बद्धाः नेपार हि पाल वक्षः) 'अस्तेर'-'

वनामे रिक्ट निर्मात वर्षे । किर 'तरपुरकान'-'

१, मेरी मा: प्रतीहरे स्त्रों में अपने कुछ । प्री २- पुरु मंत्राचोडका प: ग्रांट्स ॥ (बहु- १६ । १६) मा: वेकाम केवनिकास के एके एके बीच आहे आहे का के एक । कहना संस्कृतिकार के एके

तमे म्यूरम्मे अस्मित्रता नो जह ४ (म्यूर १६ । ३६) इ. तमी वीच्यः स्रोवर्ताच्यः सीरवेक्यम् एव च । तमे स्वायुक्तम्बद्धः विद्यालये तमे वेदः n (ग्रेनरवेनिका)

४, न्यूबेरक तह अस, निसर्वे कार्य सी या कार्त 📖 तब अन्ते है और वर्ग्य प्रकृतकारी सार्ट 📰 गयो 🖟 । (वेर्षेत्रमे कड्न- अल्लाप १९)

५ देन गतुनियो वर्ष निका नवुनित । नगरका 🌉 📾 वर्षे, स्वयु ५८१ वर्ष । (वर्ष-८ । ११)

्, सम्बेक्ट्र प्रदेशक क्लेक्ट्रक है उसे कर । एवं च्लेक्ट्रिके कहत में च्लेक्ट्रक आ

 में क्योद्वान को लेकन का 1000 को साथ का करता का अस्ति। वर्तनिकारका पर्व 🕬 क्या को कामानकार ३० अपेन्स्ट्रकार ३३ को प्रतेतकार हुए ।

८ ३५ अमेरियोज्य परिच्ये केल्पेस्ट्रिक स्वेच्यः सर्वत्रमेक्ये कार्याञ्च सार्वाच्यः ।

६, ६५ राजुनसभ दिनम् स्मानेका स्टेब्स सामे एक प्रचीदशत् ।

१४, वॅम दिलमः राजीनमाराज्येकः सर्वभूतानं अञ्चलिकार्याक्यो अञ्च दिल्ली पैन्स् सद्य तिलीत् स

📺 प्रमाने विभिन्नय अपने चलवान् विभक्ता आवाहम करे । सदस्यर 'ईइहम-<sup>६४</sup>' स्थाने जनकर कियके वेदीयर स्वाधित करे। इनके निकास अन्य एक विभागोको भी सुद्ध श्रुविकास क्वाराव्य संबोधारे ही सामग्र करें। इसके बाद विद्वार पुरस्त प्रक्रावर मन्त्रसे अध्यक्ष मुख्येत मिने पुरु जाना वितास क्षित्रकारणको प्रकार स्थानकार स्थानकार स्थानकार

विभिन्न पुरुष वहरे अस्त्रा— बाह्य प्रकारका प्रतिकार केली ।

CONTRACTOR OF THE PERSON (7+ 1/9) कर्मकर् प्रेकरको एक को। 🖂 प्रम क्षेत्रकार 🚃 नाय-भवित्रो विकासी क्षात्रका को; क्वेंकि प्राचन किन व्यक्तिये के एकेक्किक करन के हैं।

सामान्त्रों ! वहीं को बेरिया 🚃 कुल्प्या क्रम क्रममा गर्भा 🕯, इसका कृतीकारके अञ्चल कारक हुआ में पुश्चाकी हुन कुरती विक्रीय भी बाल यहा है, जो इसम होनेके . Rebertiber a

🚥 🔣 सर्व-साधानको निर्म अपयोजी है । 🐠 नामानको निर्मय पारीपत्ती सम्बद्ध मारके मुन्तिको १ पार्थित-सिद्धान्ती 🚃 भगवत् 📰 जैथे लिखे अनुसार ध्वान करे। जी

मानोरी मनानी नकी है। 🚃 पूजा कैरकार वर्ततनर एक शुन्दर सिंहाक्षानी मुख्याणि, विनाककृत्युः, दिल्या, वसून्तीर उसैर

मार्थिय —ये कमकः दिलके आठ नाव को गरे हैं। इसमेरी प्रयुक्त जरको हरत अर्जात् 'अ's हराय अप:' क्रार अवस्था जासीह पार्थिकरिक् व्यवनेके दिन्दी रिक्टी राज्ये । कृतरे काम अर्थात् '३६ मोध्यत्य न्यः' स्ट मधारण करके निया-विश्वास करे । विश्व '42-राज्ये तमः' बोलकर का माधिक विद्याली प्रतिहा करे । संस्थकत् '३३ स्टब्स्क्वे क्य ' सञ्चार प्रत परिविधिताले परावाद विकास श्रीबाह्य करे । '३२ विकास पूर्व नकः' सहस्रत

कर विवासिक्षको सहस्रको । 😘 दिस्का नमः" जीतमार जलवरी क्या करे । वित्र "३% पशुपतने तमः व्यक्ततः समान्यानेत स्तरे और अन्तर्वे '%- यहादेशक नमः' काशकर भारतमध्यामा निवर्णन कर है। अधेक मानके आदिमें भिन्दार और अन्यने बतुवी विभक्तिके साम 'नग.' मह समामह को शायम् और गरिन्धाको पुत्र-एरपानी स्तरे कार्य करने वादिये।

महभा-मन्तरे SHIP SHIP

सन्दर्भ अभीक्षेत्रके देशेकारी है। 🖩 इसे मध्यापान्यें विद्यासनान है, जिनके 😅 है, सरक-सम्बद्ध आहे. 🚃 विनको एक कर 🔣 🖥 ४४० जो नक्तोंके द:सर्काने क्राव्याच्याचे शह कर देनेवाले अप्राप्ति प्रतिकारिक प्रेमा है, 📰 विक्रिक्तिकृतम् धनवात् हिल्लाः विकास काना प्राक्तिये । घरावान् ब्रह्मेक्टका प्रसितिन इस प्रकार भाग को — क्यूकी अङ्ग-सानित व्यक्तिक प्रवासकी व्यक्ति और है। से अपने क्षात्रकार क्षेत्र क्षात्रका महत्व धारण कारते हैं। स्वाधिक अराष्ट्रपत्त बहरता करने हैं। इनकर सीअरङ्क और भी उद्धानित हो कहा है। इनके फार क्रवीने क्रवक: परवा, बराबुक, का एवं अन्तवनुद्धा सुरोतिका है। वे स्ता प्रमाण पहले हैं। कामरणके आसमयर बैटी है

> आणि है, चीज (बारफ)) कर है। वधा सम्बद्धाः सम्बद्धाः प्रत्य हर नेजेबाते 🖠 । क्लेक्

चीन पुरा है और अवेद्ध पुरायकाओं और जीय-जीव नेत हैं।

और देखलानेन जारों और कार्ड होकार

इनकी क्यूरि कर यो है। उन्होंने ब्यूरकी जगह

न्यासकर्व आरम् कर रका 🖟 ( के दूध निवर्षेत

र, क्ये महेका राष्ट्र प्रक्राचीन विकासभूक । क्या प्रसुप्तिकीय नामोन क्या अन्तर्भ । कृत्यस्थातंत्रपुर्वतिहास्य-गोब भा भारत पूर्व 📰 वनस्थित विसर्वन्त् ॥ ॐकरवंद स्तुर्व्यक्ते किलोनीयां क्षा व्यवस्था । क्षांच्या । क्षांच्या । अर्थ । अर्थ । अर्थ । अर्थ । अर्थ । अर्थ

<sup>-</sup> महत्त्वम और महत्त्वासम अनेत इस प्रवास सम्बाग पहिले । २५ अध्यासुद्धानी पनः १ । ४६ ३ तर्ववीच्यो नवः २३ वेनै में मध्यमान्यो सकः ३ । वेनै क्षि अम्बन्धित्वाच्यो त्याः ४ । वेनै क्षे व्यविद्वित्याची नवः ५ । ३३- में सरक्तकर पुराओं सक है । इसि सरकारः । ६३- ३३ सुरुवान करें: १ । ३३- व हिस्सी संबंध रे ।

इत प्रकार स्थान 📖 इसन मार्थिवनिकृत्वा पूजन करने गुरुके दिने हुए पञ्जाशार-बन्द्रमञ् विकितुर्वेक 🚥 को । 🔤 । विद्वान् पुरुवको वार्धवे कि व्य देनेका विकास प्रमान करके 🚃 ज्ञानकी सुनियोद्धरा करका 📖 को 📖 इतनींल (चनु- १६ वें अध्यायके भक्ते)भा पता को । सन्दक्षम् अकृतिके अञ्चल और पुरु रोकर काम धरिवासको निवादित वर्णोको पको हर तेव और जनसम्बद्धे 📖 प्रत्याम् संस्थाने 🚃 📖 प्राचीना करे —

'रामको सुन्। वेनेकाने कुमानिकान भूतवास विकार में आवका है। आकी गुर्वाने हे मेरे प्रका काले हे आहा। जानक गुज 📰 मेरे जाना—मेरे जीवनसर्वात 🖫 । मेरा किस तक आर्थक के व्यक्ति राज

हुआ है। यह व्यनकार मुहत्यर जलत होड्ये। कृत्य क्रीनिये। इंग्यर रे विने अनुवारमें अवक राज्यकुरकर परि क्रमी असमा 📖 और पूजन असी किया हो तो आयवी कुमाने का लगान हो जान। भौरीनाम 🕻 मैं काजुनिक पुगका पहलू क्ली है, प्रतित है अप्रैर आप सम्बन्धे ही परण महान् प्रतितनान्त्रन है। इस कारफा निकार करके आप पैसा कर्ते, केल करें। स्क्रवेश ! स्वाधित ! 🏬, वृक्को, जन्म प्रकारके साम्रीय विद्यालको असेर विशेषक व्यविकोने औ अवतक सरवके पूर्वकारो नहीं जाना है। रिवर में वैको जान सरकात है ? महेकर ! मैं बैजा है, बैजा ही, अरी कराने प्रन्यून पायके arrens E. arch anfen E. perfeit आयार्थ रक्षा वानेके कोम्ब 🜓 परवेश्वर ! भाग मुक्तार जनता होदने ।'<sup>क</sup> पूर्व । इस

केंद्रे में लिखायें जबद है । को जि minim कुन् हम को को नेपालक बीवर् द । की में अपाल फद है । वीर उपचित्रप्रमुख्यकः । यहाँ कारणाम और क्षान्यविष्यकुरुवानीः सः-कः सार्व्य विवे गर्ने हैं। हाले कारकाम्हे बाला क्रकामे प्रकृत रोगे व्यक्ति अंतुर्वत्योगे अंतुर्वत्या सर्व करण प्रवंति । द्वेन कारकीम्ब प्रकृतक अञ्चलीके तर्वनी आदि अंजुनियोका स्पर्ध व्यवस्था शिक्ति इसी अकल अञ्चलकरें भी वाहिने ताथसे क्षेत्राटि अञ्चलिक रचर्या करनेकी नैतीय है। केवल कारणायान्ये दक्षिणे क्षापके नावी जुला और माचे क्षापके दानी जुलाका सार्वी क्षण्य व्यक्ति । 'अव्यक्ति कर्त्' इस विक्रिक्ति कारको पहुन्ने हुए द्वाहिते हानको सिर्वेद कारको हो आकर कर्नी हुनेसीनर राजने कारकी व्यक्ति । कारकारको इस्तेक, सिर्वेद कार आहर दिने हुने रे. इस 🚃 रे—

केरमाश्रविद्यासम्बन्धाः भागेतः । सम्बन्धाः विकारमञ्जूषाः सम्बन्धाः सम्बन्धाः । अवस्थाः सम्बन्धाः । अवस्थाः सम् ध्यापेरिको भोडो राजानिविदेश पालपाहाकोचे सामान्योगन्यकाही परमुपुरवरार्गिकाही प्रकारत्। प्रकारीने साम्प्रात्कृतसम्परपरिकालकृति कराने | Pount Read à Pélectric । बहुनको विकेश ।।

(कि पूर्वा विश्व १० । ५१-५२)

- तम्बारमञ्जूनसम्बन्धियोगं 📖 मृद्ध कुल्लीनो और प्राप्त 🚃 प्रसीद में अ भारताचाँदै मा अभावशंभूकाटिक संख्य कृती लंदका संख्ये कृतांचा तात्र प्रोकार II 🔤 पर्या महत्त्व प्रवस्था प्रवस्थान् 🔀 📖 🕬 परिवर्तन तथा 🙌 🛚 🕰 पुरानैः सिज्यानैर्वाचीपविषयि । व प्रानेप्रीय प्याप्टेन पुरवेद्धः 🖼 सद्धित्त ॥

ण्याः । । । स्वीयोर्जनः सर्वयक्षेत्रीयः। रक्षाविकरण्याः मै प्रसीदः प्रत्येकरः।

(南) 中 南 マン ( 44-4+)

आता प्रार्थना करके हाथमें रिग्वे हुन् अक्षत और पुत्रको प्रश्नात विश्वक उत्तर स्वकृतन उन राम्पुरेनको मकिन्यको निर्वेषपूर्णक साह्यक अनाम करे। वदनकर आत्र मुख्याला क्यसक स्वक्रोक जिल्हिले इस्केवको परिक्राम करे। विश्व अञ्चलक स्वतियोद्या देवेशर दिल्लको सुर्वेद करे। इसके आत्र नहा स्वत्यक (गाँको अस्त्यक

प्रस्तका प्राप्तक प्रश्निक प्रश्निक स्थाप करे। किर जन्दरपूर्वक विवाहित करे और उसके व्या विकर्षन। पुनिक्ति। इस प्रकार विकिन्नक वार्थिक्यूना क्ताची गयी। व्या योग और जोश देनेवाली तथा प्रश्नान् विक्रक प्रति क्रिक्कको क्यानेवाली है। (अध्याप १९-१०)

## पार्थिवपूजाकी महिमा, शिवनैवेदाभक्षणके विषयमें निर्णय

(शक्यक्ष स्त्रीकोके युक्तेवर विसर सारकाकी पूर्तिके विशे विशे पार्थिवरिक्तेंको यूक्त सरवी व्यक्ति, हा शिक्षका वर्षन् करके)

स्तृतनी बोर्ड — सहर्षिके । कार्यकस्तृतिकी कृता संग्री-कोटि पहांच्या
फल देनेवाली है। कार्यन्तुगर्ग लेक्केट रिकं
स्थितितृ-पूज्य वेस्त केत्र विकारणे देख है
वेस्त दूसरा कोई स्त्राम नहीं है— नव समस्त
सार्योका निकित विद्धान है। दिलालिकु
कोप और मोश देनेकाल है। विद्यालिकु
कोप और मोश देनेकाल है। विद्यालिकु
कोप और मोश देनेकाल है। विद्यालिकु
कोप को सार कंतुल देखा और देखनेके
सुन्धा है तथा केदीसे कुल हो, जन
सिम्बलिकुको सम्बद्धा महर्षिकोंने 'तस्त्र'
काहा है। तस्त्रों आया 'मक्क' ' और उससे
आया 'आयम' साम्ब मन्ध है। इस तरह तीन
प्रकारके रिवालिकु मन्ने नचे हैं, को उससेक्त

💹 है । प्राप्ता अधिय, केरण, शुद्ध अधना 📟 संस्कर-- कोई 🔛 क्यों ने हो, 📟 कार्य अधिकारके अञ्चल वैदिष्ट अधवा क्षाचिक कर्या सम्बं शहरपूर्वक मिल्बरियुक्ती कुल और आहर्मा ! महर्षियो । अधिक सहनेसे बचा शाय ? दिस्तरिश्वका कृतन कारमेने सिक्योका स**ा** अस्य क्या स्थानीका भी अधिकता है थे। क्षानिक विक्रों विक्रिक प्रजातिक ही क्रिजनिक्क्ष्मे वृज्ञा करना सेष्ट है; परंतु अन्य को नोके सिन्धे वैशिक्ष अर्गाते पूजा करनेकी राज्यो। नहीं है। नेदार हिजेंको वैदिक कर्नमे ही पूजन करना वाश्रिमे, अन्य मागीमे की-व्य भगवान विकास मध्यन है। द्वापि और गीवय आविके सामग्रे जिनका किस दम्ब क्षे गक्त है, उन हिमीकी बैदिन कर्नने अञ्च नहीं होती । जो पतुष्य वेदों तथा स्त्रीत्राचेने कहे हुए सत्कर्मीकी आहोतना

<sup>•</sup> mm वृद्धियो नेपनः सूर्ये म जीवनेपकः । पूनमेत् mm विद्धाः तत्त्वकान स्वदरम् ॥

स्थानिक पूर्ण कार्यको कार्य राज्यक है, ज्याक स्थाने पूर्व विकास जानाव रेगार नहीं वैकास स्थानिक कार्यो सम्बद्ध कार्य राज्यक है, ज्याक स्थाने पूर्व विकास जानाव रेगार नहीं वैकास स्थानक कार्यो सम्बद्ध नहीं होता ।

इस प्रवास विविधानीक करवान् इंद्याचा नैवेदाना पूजन करके उनकी क्षित्रकारको अस्य मूर्तिकोवस भी वर्षी पूर्वन करे। पृथ्वी, जल, असि, बाबू, आम्बर्का, हर्ष, काहरू एका कामान—के प्रशासन इंक्स्पर्के अस यूर्वियों बढ़ी गुल्हें हैं। इस भूतिकोरे साथ-साथ सर्थ, पर्य, ब्य. ज्य, चीन, ईवर, बहादेव सका पशुपति—इन गुलोकी को अर्थक करे । तकरकर कका, super afte flower shoet out door आहित समारे वाच्यान् तिकांत परिवारका इस्त्र व्यक्तिभावके पुरान को । हंकल, उन्हें, कथा, महाकारा, भूती, कृत, साल, क्षकर्मिया, मोज नक्षां सुक्त--वे द्वारं निर्माण परिवार है, जो प्राप्तः ईग्रान आणि धारो दिकाओंथे एकक्षेत्र है। समञ्जूत वनकान् front was stresses all the कोशियुक्तका कुका काले विकित्तकीय न्यान्त्र व्यक्तिको पूजा वर्गः। प्रसन्ते 🚥 व्यक्तिक न्यान्या अप वार्थि श्रूप्रवित्र महेन्द्रका, काम प्रमुक्ताको स्ट्रीतनेत्रक राज्य हित्यसंस्थानुष्या पान् करे । सम्बद्धान् परिस्तान और गणकार करके विकासकार विकास बरे । इस ज़बार की निवयक्तवारी सम्पूर्ण विक्रिक अञ्चल्ह्रके वर्णन विक्रा । परिषे केववार्वको सदा असरिवास क्रेकर क्री करना व्यक्ति । इसी अवस्य निव्यक्तिय भी व्यक्ति भावते स्वयु असराधित्त्र होका है बहुत्व अधिक है । सही दिल्लीस्त स्थापिक है।

काने पूर्व विकास जनस्य तेवार नहीं वैक्य क एक हेना कहिने; क्वोंकि का दिशा प्राथमान् विकास आने या सामने नकती है (प्राचेषका सामग्र केकस डीम नहीं)। हिल्लाच्याके कार दिख्याचे भी व कैते; वचीनिक इत्तर क्याप्टन संस्थानका काराज्य है, किसावे प्रक्रिकक्षा हेर्ड ज्या विकासका है। कुळकाको विकासिक्युको पश्चिम विकासी भी न्त्री केन्द्रपा कार्योचे; वर्त्नीचित प्रमू क्रमण्योकस स्थापन है (नोक्षेत्री औरने कुर्या महत्त्वा प्रविक्त नहीं है) । असः अवस्थितः क्षात्रक विका हो पाछ है। असीवार असाव केल व्यक्ति । सावर्ष व्य विद् विक्रियुक्ते क्षत्रिक विकास ज्ञानाकिएक क्षेत्रर मेरे और कूल को । विद्यान पुरस्कार साहिते कि सह क्रमात रिकुन्द राज्यात, स्वाधारी माला dealer that the property that gives the क्रमान इंक्स्प्रे पूजा को, इनके जिल भूष्टि । यूनिकारे । विकासका अस्तर्भ सामो क्रमण पार्ट पहल न निर्म को निर्मित्र पी रक्तामे रिपुरम् प्राप्ता कर तेना अधिये ।

ज्ञांच जोले - मूर्य । हमने प्रकृतिने वह कार कुर रहते हैं कि जनसम्बद्ध तिस्ताका नैतेश वहीं कुमा करसा कारीने । इस विश्वको साराम्या निर्देश क्या है, यह कारताबे । साम ही विश्वकार महासम्ब भी समह स्रोतिने ।

कृतनीने केळा—चुनिको १ जान दिन-स्थानी साम्या प्रत्यन कार्यकाले हैं। सन: ज्ञान स्थाको प्रत्येक सम्यास है। मैं ज्ञानसम्बद्धिक स्था पुष्क नामस है, आप सामान्यन क्षेत्रस हुने। सि प्रस्कान विकास

a को वैदिशनकपूरक 🌃 राजनिवानि का 1 सम्बद् कारकोनमधी न कारकारणे राजेन्द्र a

मक है, कहर-भीतरने मोद्रा और सुद्ध है, 🚃 प्रतास परस्य प्रश्लेषस्य स्था 📰 Rappit We & or fau-frieden अवस्थ प्रश्नम करे। यनका 🏣 the man to see woman with विकास है । दिल्की स्थितको देख नेपेक्सको भी पाने करता है। अन्य देखी है, दिख्या पूर नेनेवर से करोबी पुरुष अवने चीवर 🚃 t and py fine-fidenit (III क्षानकर सरामानके बाब प्रकार करे और STATE WITH PARTY PROPERTY STATES महाम परि । सिर्वे हुन् हेल्ल-क्रिकाको स्त च्छ बच्चभार कि मैं इसे दूसरे सम्बन्धे च्यान वारीता, स्थिति विराज्य कर केल है, का क्युष्य निक्रम ही पानके बैध जाता है । सिक्ती रिकामी केंग्रा की हो, उस दिव्यापकांत दिन्हें मह विकामिक प्राप्ता प्रश्नाम है—ऐस one were to immed mention man freezest speak find and freelington नेनेवा शुष्ट एवं 'काराव्यक्त' है; अन: यह ाता अवस्य पश्चम करे । **११**५ को 📖 वेपालक्षेत्रको नीवाले पुरस् 🗎 और रिवयमिन्ने 🌃 यसको सम्बन्धे हुए है, उनके firt fire-fibe-regards flower men विश्वीय है— इसे आवस्त्रीय प्रेमपूर्वक सुधि । शाक्षाची ! अवस्ति इतलकानदिलकाती and girth fo, with most froget. रस-मेळ् (कार्यांक्ट्र) में, पालक, रका तथा शुक्रपंते निर्मेत हिन्तुने, केवलाओं समा रिन्द्रोक्टन असिक्टित रिप्यूमें, केलर-निर्मात रिक्षेत्र, स्वतीकरिक्षेत्र, स्वतिर्थन प्रयाचे प्रवास स्थात ाता जोतिरिकृते विकासना wenter freibt framer reger memmer. Dermete beliebt geit i mit finer-geg प्राची कारण पुरस्कारक है। प्रकृतिक स्वारोक्ता ही एक है। ऐक्ताओं से प्राची

करनेकाय पुरुष भी भीई परिष क्षेत्रत विक-विकारिकार महाना वार्ता को (रिस्टन) करन 🌃 में क्लक रक्त कर रोज 🖥 का 🖺 जान है। यर कार्न क्याप्टर आविकार है, वहाँ के दिख-निर्माण हो, उसे ana प्राचीको वहाँ प्राच्य प्राधिते । व्यक्ति प्राप्ता अधिकार की है, व्यक्ति Prog-Producers website enforcedur चेत्रन करत सक्ति। क्रमस्य (willige), ring-fielder (mentigangers) flog, flogflog (flor flogfish कारायां के विकास किया है। के अध्यक्त 🗏 ficalium mafter 🛊 it flust), सरक्रमारिक — हर 🚃 विकासि स्वार प्राच्या प्रशिक्षको (बुर्लिने)मे क्यापा अधिकार वहीं है। से प्रकृत दिखारिकाओ विविश्यक्षेत्र कार वारकार का कारके जनका सीन जार आयाचा करता है, काले कार्यका, हार्यक् और कार्यका—सेने 📟 🕶 न्यां प्रीप्र 🚌 🛮 नाते 🕻 । 🖼 रिक्ट-केरेक, कर, कुछ, काल अर्थेत अस असाहा है, यह तथ भी प्रात्मानीकाले अवविके परिवार — अञ्चलके और पर ही जाता है। कृतिकरी ? वित्यतिकृति क्रमर बक्त हुआ जो हरत है, तब अवस्तु है। यो यस्तु निवृत्त्वनीते रक्षित है अस्मीत् किस कसुको अस्पर रककर Transmitt freiter ferer seen 2-रिक्रफे अपर पद्ममा मही माता, को असमा वानन प्राप्ति । पुनिवने । इक men halfel Halfel winner finder 🚃 पुरस्तेन सरकार हे आहरहर्वक

शानि की है। जिस जिस किसी उन्हरें इसकी

प्रक्रिया केले जानी का स्थानी है। बीनो लोकारेके जिलाने कुरूक सीर्क क्रिकेट हैं, के श्रम्पूर्ण मीर्च किल्बरे, प्रमुखायमें निकास श्राप्ते हैं । जो प्रवास्त्र क्यून्य विकास कुली हिरमुक्ताक अधिनाती बहुतेक्वीका कृतन करना है, यह निश्चम है दिख्यकारों प्रदार क्षेत्रा है। जो विक्रमधी अक्षेत्र परार जराने अन्ते महत्त्वको सीवता है, यह समूर्व तीओंचे कारका कार वा ताग है और बड़ी हरि भूगतंत्रा पासन महत्त्व गास है। हर्स विरुक्तमी महावे परंग इतन्त्र आरोको अस्त्री त्रारा प्रक्रम हेप्प्यान प्रमुक्तिको पूर्णका संस्कृ होते हैं। यह पर्मूच्य गुन्छ, पूज्य आहिले क्षानको कुलवालका पूजन करना है, यह (प्राथमीकाक) पास है और इस मोकारें भी क्रांच्यी भूक्त-संबंधि ब्यूको है। यो विक्याबी अवस्ति समीच आवरपूर्वक रोजनकी अस्तरकार रक्षणा है, जह सम्बद्धानको सम्बद्ध 🐞 धारमान् अदेशारमे मिल जाता है। औ विकासकी प्रतिकृति प्रतिकार प्रतिकृति क्रिकेट नहीं -समें महस्तव प्रसारक और इनके उस विहमानी कुमा करता है, कह तक करोते कुछ हो जाता है। को विश्ववादी अञ्चले सुर्गीय वानकान् हिम्मने अनुसान रक्तनेवाके इस चयाको भी

चरित्रपूर्वक चौत्रन कराता है, अने क्वेकिंगुना पूज्य जार क्षेत्रा है। जो किएककी अहके पास हिल्लाभावको स्थार और पुससे हुन्छ अब पेता है, 🚃 अभी वरिष्ठ नहीं होता । साहानी ! क्रां अक्षर की साम्रोक्त क्रिकेट्स-कुर्यक्रमात्र पूर्णन विकास । यह प्रमुक्तियानी समा निकृतिकार्गी कुमकोके थेएसे के प्रधारका होता है। अवधिकारों ओगोंके रिज्ये पीत-पुरत इस भूतरपर समूच्ये अभीक कानुव्योक्ते ऐरेकारी क्षेत्रे 🛊 । प्रकृत पुरस कुरान पुर आदिने हरा है जारी पूजा मुख्या वारे और अस्मिक्कोर अन्तर्थ अन्यक्रकेंद्र कार्याको करा हुन्यू वैकेष्ट विकेश करे। पूजाके अनामें निरमीत्वाको शुक्र कामुद्रमें विरायाधन सरके करके जीतर कार्री भारत रहा दे। विवृत्तिकारी इसल्यानेक Bod greet & Comparent Prope & : कड़े फिक्क आहितो बाह्य हुए अपने भोजनको ift Schwerpft foftfen unt fire unfift : निवास प्रकारिक विषके सुवार विराष्ट्र हो जैस Mirror men fie fe farefielt gene mit adir fungfruit ift führmirt früfter 📶 वारें। पत्र करके का रिवाको सदा अपने भक्तकार सार्थ की । (apage 44-44)

## विजनाम-जय तथा घरमबारणकी धविषा, टीव्यक्रे

देवता और 🚃 आदिका प्रतिपादन

मनि केले.—सहस्रात स्थलाविक काम प्रशासकोचा प्रतिकार **व्याप्त** और जुलकी । अरुको प्रकारक है। अस अस्य कुलरे प्रकृतको जानना क्षेत्रिके । क्या परम क्रमा <del>परम अक्राध्यक्त ही गर्जन - सूर</del>ओने नक्**— स्मृतिनो** । जानने क्षीजिये। पदम-महरूक, स्थान-महरूक बहुत उदान कर पूर्व है। पर्द सनस तमा जान नाम-नाम्या-इन मैंनीका होबोंके दिने क्रिकारक विवय है। जो

स्रोप भारत्यम् विकास प्रकारक स्थाने हैं, में अनुस्तर संक्षेत्रके मानवसार्वाकी परिचयक मन्त्र हैं, कतार्थ हैं; उनका देहवारण नगरत है **ाता उनके समस्य कुरावत उद्यूप हो गान ।** विनके बुक्तने मनवान् दिवका समि है. 🔣 असरे ब्यूसरे क्षिता और दिल इसार्थ नामोका इक्षारण करते रहते हैं, श्राप स्थान जरी तरह स्वर्श नहीं करते, 🌃 कविरnacht aufreit giber reger alts in Breit mit III rent : 'h affin ? आवनो उन्हरूत है' (अधिन्तर नगरपुरवार) ऐसी कल 🛍 पुँको 🖼 है, तर वह पूरा राज्या करोड़ा निर्मात करनेवास गान्य 👭 📟 🖦 🛊 🖮 प्रमुख प्रश्नासम्पर्धक कर पुरस्का स्थान करता है, को निकार 🖺 सीओ,जन्मीता पाल प्राप्त होता है। प्राप्तान्ते । विकास कर्म, विश्वति (यस) तथा स्थाप-ने पार्टी प्रिकेशीकें: एकान परम पुरस्कार साथे गये हैं । वर्षा के शीवीं सुन्तार वजारे सर्वत राजी है. THE REPORT OF THE PERSON. मान पा तेना है। कामान 🚃 🙀 जन 'स्कूर' है, विश्ववि 'बयुक' करते राजे हैं तवा स्वाक्षको सरकारी कक् क्या है। 🎮 तीनोंकी संसुरत तिखेकी सम्बन्ध वादोका जन्म सरपेन्त्रको है। मेर समूच्यो । हुन महिलाको सदस्यक्रिकाम धनकार् भरेकाके किया कुरसा कोन जल्लेकाँकि जानक है। इस महारकों से 💷 है. 💷 सब हो केवल महेबर हो अपनी हैं।

🚃 वर्तन करना है। तुन सब स्तेन केन्युर्वेद सुन्ते । यह जान-सञ्चालम् सामाना क्योंको हर सेनेकाम सर्वोत्तव सामन है। 'हिल' पूर काराजी क्रमानको न्यान, क्राक्काती वर्षत समामात हो धारा हो माता है—बह कार्य है, साथ है। इसमें संस्था नहीं ि। क्षेत्रक १ कार्यकृतक की ज्ञान प्रकारक क्षत्र है, के इंग्लाव कियमन (अनगणन) में क्षेत्रमु केनेनाले हैं। तूनर सामनीते स्वयन्त्रं 📖 भारतेवर 🔣 पूर्णसम्ब 🚌 गर्नि क्षा है। 🐺 गपुन्त इस भूतरवर्ग सरा क्लाइक् हिनके निर्माण करने ही रचना हुआ है, यह केईकर साम है, यह पुरुताय है, यह 🚃 🛊 🛌 🛍 मिहार, माना am है। हो ! स्थान क्रिकान-जनमे शिक्षक है, **विश्व क्र**स आवस्ति नामा placeds and recent ways place flow अञ्चल के जाते हैं। म्हार्च ! मानवान् निम्मके रामके दिल्ली 🚥 🚌 🌃 🖫 आने पान समुख्य प्रश्न भूकास्पर क्रम जाते स्वाती ।<sup>क</sup> जी क्रिक्स्याम्बर्का नैकायर आवतः 🔡 संसार-क्यों सम्बाधी कर कार्त है, उनके जन-मामान्य शंकारके बुलकुत 🛮 सारे का Page III का III करे है। मासूने ! संस्थाने शुरुकुत कलककरी करकीका क्रिक्सकार्य कुलाके निक्रम ही नास 🛮 व्यास है। जो कारकारी समाध्यक्षते सीमित है, अ) शिक्ष-अवकारी अपूर्णात 📖 करक विकार । में अपने सक्ष-अधिक चाहिते। सुनीके समान्ताने एवा इतियाते

मुक्ति विविध्य कर्मकोर्थ हात्र परनेपुक्त । केर्च प्रकार विभागः शिक्तालाचे पुरे । (हिल कु कि एक ( रूप-२५) है र्सन दिश्य पुरु ( गोदर प्रमुख ) ४....

लोगोंको उस दिख-नामामूनके किस प्रतीय नहीं निरंत सकती। को निवारमकारी सुवाकी वृद्धियमित बाराने गोरो सन्ता रहे हैं, में संसारकारी हार्यान्तकों कीचमें खड़े होनेवर की करानि श्लेकके बाली नहीं होते। विक महात्याओंके उसने जिल्लाकों जीत वाही व्याप परित है, हेरो सोगोंकी हाल्या और कर्मवा मृतिर होती है।" युनेकर । जिल्ला अनेक सर्वात्रक सरका हैं। हार्याके सिकारानके प्रति करित होती है, को सरका प्राचेका गास करनेकाकों है।

मिसके सन्ते भगवान् निक्के ।

मिसके सन्ते भगवान् न हेनेवासी अववधारक भारत मकर हुई है, उसकि निके मोक हुक्क है—मह नेता मस है। जो अनेक कार करके मी अगवान् क्रिके मान कर्मी क्रिके करके मान क्रिके क्रिके करके हावानकार एक हुए क्रिके करके हावानकार एक हुए क्रिके करके हावानकार एक हुए क्रिके करके क्रिके करके हावानकार हावानकार क्रिके मान क्रिके करके मान करके हैं। मीनका है जिसके मान करके हिरावनकार क्रिके क्रिके क्रिके करके क्रिके क

सम्पूर्ण केहोबा अवस्त्रेकत करके पूर्वकर्ती महर्मिक्षेत्रे यही निश्चिम किया है कि मनशान विश्वके बावका का संसार-सागरको कर करनेके रिज्ये सर्जेतन काल है। मुन्दिको र अभिन्द्र क्यानेसे क्या साथ, में दिख-नामके राजेकवायक्रमी प्राकृत्यका एक ही इसीकर्ने 🔤 कारक 🛊 । मर्गभाग् प्रांकारके एक च्या च्याच्याच्याची व्यक्ति है. असर करक सहस्य सभी कर हो नहीं ल्यान ।: मुने ! पूर्वकालमें बहायाची राजा क्षित्रकारके प्रभावते 🗎 🚃 न्यदर्गन जान की भी। इसी प्रस्क कोई उन्हें पूजा की के बहुत क्रम कर पूजी थी, निवन्त्रकोर प्रभावने ही जाम गतिकी ज्ञान 📹 । शिक्कों । इस प्रकार मैंने सुमसे कार्यक्रको प्राप्त नामान्यका वर्णन विधा है। 🔤 तुम मालका शुक्रातम सुन्ते, 📙 सम्बद्ध कार्यन बस्तुओंको भी पायन पारकेपाला है।

भविते । यस असूर्य अपूर्णको विकास स्था जान है: जाने से येद बसाये असे हैं, जा विकास में स्थाप सरसा है, व्यास्त्र कोचर सुन्ते। स्थापके 'सार्थका' व्यास्त्र पार्थिके और दूसरेको 'स्थापका'। स्थापको स्थापका से हैं। यह सिन

(क्षिम् क्षाः 🔚 ५३ । ४५)

अक्रांरका कहा गमा है—औप, 🔤 और इसके पहलू त्वेकिकः। सरम्बन्धके को कुन्नुनो तथा तिनुकुनो गरिन एवं निवि सामान चेच्चेचर कर्णन विकार राज्य है। और और पुरात परस्को केवल द्वारोक 🖈 🖼 🖽 आर्थिक कोच्य काल चला है। तीलरा जो रोबिक पर है, या अन्य एवं रहेनेके भी क्यानेपाने 💷 सम्बन्ध 🖁 । तेल म्यूनियोने पह man i be blill iber web. क्षारमञ्जूनेक परम करना सामा पाहिते । इसरे लोगोंके सिने किया प्रश्निक के स्वास व्याप्त करवेका विकास है। जाने हुए जोजसी प्रकट होनेपाला प्रका आहेप पाईएमता है। नकानुरे । ज्या भी विमृत्युक्ता क्रमा है, ऐसा मान गया है। अस्तिकेत्रले क्रमक हुए मानवार भी वर्गानी पूर्वाको संबद्ध सामने वर्गानी । अन्य काले प्रकार हुआ जन्म भी निमुक्त कारणकी कारण है। यानाओवरिकामें आने हुए 'अर्थि ' प्रानीदे कार पर्योक्तर कार्यक्रिक नामके हाह (विशेषक अंगोपे पर्वत का रेग्यर) काल कारिये । व्यापि जान्यांको अधी वर्गी और अरक्षानेक रिन्धे क्याने का विका क्याने औ sergegeles winter firgul comball आवरणकार कार्य है। समान अञ्चलि स्त्रात्त्र चारको कान्य अक्टा विकास अञ्चलि निराम सियुष्य निर्माण---प्रा कार्योको सोकार्यी पुरस्र अन्यको भी न होते. ऐसा सुरियम सादिश है। चण्यान् नित्य और विकाल भी निर्वाह विकृत्य कारण विकास है। अन्य देवियोस्तीम सन्तर्भ कर और संदर्भ वेदोने भी कालीक्षरा इसकी प्रशंका भी है। (अक्षणी, क्रांतियों, मैक्सो, सुदी, समीतंस्त्रते वका व्यक्तिकट पुरुषेते भी उञ्चल एवं क्रिक्सकेर एकने प्राप्त करून निर्मा है।

रिसींक कालोनी को परनको तीन लिएकी रेकार करनी साति है, क्वीको निवानीने क्षिपुरू, प्राप्ता है । पश्चिमेक मध्य प्राप्ताने लेखार व्यक्तिक वीक्षेत्रक अन्य है, बाका बड़ा क्षिपुरम् स्थापन्ते वारक कामा काहिये। मध्यमा और अध्यक्तिका अंगुर्वको के रेकाई कर्माः वीक्षां अनुवक्षाः प्रतिन्वेयक्षान्ते को नवी देशा विकृत्यु कक्षान्ति है अक्षण बीकाकी नीम अंगुनिकारिक जाना नेपार व्यापुर्वेदा अविश्वासके त्यानाई विद्वा ब्याच्या करे । फिल्डाइ आवन्त करून तथा चीन भीन वीक्षमार्थ हेरेन्स्स्य हैं। प्रश्नमार्थी पीनी handige angage afric facility of the सभी अञ्चलि विकार है; मैं उनकर मरिकार बेगा है। सम्बन्धार होका सुने । मुस्लिते । MINISTER THE MANY SPERT, THEFTH क्षांत्र, पृथ्वी, वर्ग, राजेपून, व्यक्ति, विकासिक, प्रान्तास्यक तथा महावेग—वे विद्रुपत्तारी प्रथम नेपाले जी देवता है, यह का रिय-वैद्वापरायम पुरुवेको अस्त्री ताक रूपका रोगी वाहिये । प्रणयका कृत्या क्यान क्यार, विक्रमती, अन्यास. सरक्ष्म् क्ष्मीर, स्टारीहरूका, **व्यास्तिक, सर्वास्ति तथा मोपर—पे** कुलमें रेक्सके औं देवला हैं। प्रकारका तीलरा अक्षर क्यार, आक्षरीय अधि, परमाना, रावोपुरा, द्वारोक, ज्ञानक्रीक, सामनेत,

जुलानेते किर कहा--व्यक्तिको ! इस प्रकार कैंने संबोधनों लिपुरकृत्या नामान्य कराया है।

या सनका प्रातिनमेंके रिक्ने गोवनीय सहस

है। उसका पूर्वों को इसे पूरा की रक्तवा

व्यक्ति । पुरिवर्त । स्थान आहि सभी

म्बल-बारम

मुख्याका नवा दिल्य—ने सीमार्थ रेकाके जी देवता है। इस प्रकार सकर-नेपणक्रानिके इसन समिक्ताओं जिल करवार केले बार जारिते सुद्ध धुशा पुरूष गरि वियुक्त खारण गरि से फोल और नोजाओं भी अहा हार सेवर है। पुनीबर ! वे सम्पूर्ण अञ्चलि स्वाप-वेदका कराचे गये हैं; श्रम करके संस्थानी स्थान कराया 🐔 व्यक्तिपूर्वक सूच्ये । वर्ताल, मोत्यू, आह अवना भीव कालोबे तिकृत्यक नकत करे। क्साफ, सम्बद्ध, रोपी काम, रोपी तेत्र, क्षेत्री सरिका, कुल, सब्द, केनी प्रार्थ, केने क्षेत्रके, दोनो करता, क्रम, क्षेत्रं कर्वका, जानि, मेची अध्यक्षीय, केमी धन, क्षेत्री पुरूष, क्षेत्री मुक्त, क्षेत्री शिक्षण उर्के क्षेत्री केर-क्षे क्रांचिक अनुस्त प्रधान है, प्रानी स्थापक अर्थात मार, पृथ्वी, कापू, वार विकासेश, वार विकास तथा आह क्युओका निकास है। बर, जुल, बोल, अल, अभिल, अन्तर, प्राप्त और प्रमास --- वे अस्य कहु को सबे हैं । हुए सम्बद्ध मानवार तेवार प्रमोद स्थानीचे विद्वाल पुरान क्रिकुम्ब भारत करे।

अन्यार प्रकारित हैं सेन्यू क्षाता हैं तितृत्व क्षाता वरें। यान्या, स्वयंद्र, कंप्यं, दोनों कंप्यं, केनी मुख्याने, दोनों कोप्यंत्वे भवार केने कल्याकोंने, इत्यंत्रे, मुख्या, कंप्यं वर्गी केनी अधिनी-कुम्मरोक्त दिला, वर्गीत, रह, इंस तथा जरवका और स्वयं आदि के प्रतिक्रिया पूज्य करें। हैं तम निकार केन्द्र रेज्या है। अधिनीकुम्मर के बढ़े को है। नास्या और दशा अध्यक्ष स्थान, कंप्यं, केनी सान, मुख, केनी भूता, इस्यं, काफ, केनी

कोरण रक्षारेचे कोरण विषुष्पका रकत करे । प्रमाणने दिला, केलने क्याक, दोनो मानोचे का और कहा, मुखने विकास करेक, दोनों पुरुषकोचे दिन्तु और न्दर्भ, इद्वर्ग प्राप्तु, नाधिने प्रकारति, दोनो प्रकारीने नाग और कारणार्थ, क्षेत्रे क्लावे व्यक्तिकार, क्षेत्रो केरोने जन्म पन्न विकास मुख्यानने सन्पूर्ण नीर्थ केम्ब्रांक्टरो विश्वासम्बद्ध है। इस प्रकार कोरम् रक्षानेका परिचय दिया क्या । अस असर महान कराने जाते हैं। युद्ध प्रश्नन, स्थानक, कार कान कार्यकृत्या, क्षेत्रों करे, प्रश्न और क्रीय-मे अस साम 🛊 । हमने ह्या समा माहर्गि—ने अस्त देशमा पामने एके है। मुक्तीयाचे । भागांत स्थानको स्थाननेपाले विकारित पूर्व गाउँ अग्रेस अस्तिक परिवास किया है जावार गामक, क्षेत्री पुसारे, इसम और समिर—इन बांध स्थानीको जनकेता पुरुषेने भाग भागको सेन्स सताना है। क्यानमध्य देखा, ब्यान अमीवरी अवेदस रकते हर स्कुल्प (जन्म) को अधिक्यीकर करना और जनमे जिल्लाम आहे कार्य हो। पहि क्ष्मुक्तमें भी अञ्चलनं हो से विजुन्ह आहि stelle i fichnent, efeit geführ atreit तमा में ने केश्वातीके मनक मनकार् विकास कारण कारते हुए 'नगः सिव्यम' बहुबार स्वरूपने सिकुन्द्र सम्बन्धे । 'ईस्सभी नगः' देखा व्यक्तर केने पार्वपालीने वितृत्य शहरू करे । 'बीजाओं उद:' यह योरप्यत क्षेत्री कारप्रहारीने क्का रामाने । "रितृत्यां उत्तः" कानकर मीनेके अपूर्वे, जनेशान्त्रं का स्थापन कार्यके अपूर्वे तथा 'चेवाच ननः' बद्धानर चीत्रने और रिराने विकार कामी प्रियुक्त समाज बाहिने । (manua 62-5A)

रदाश्यारणकी महिमा तथा उसके विविध पेदोका वर्णन

मुनको कर्ना है—सहस्रका ! सहस्रो ! विकास प्रेनक ! अन में संक्षेत्रके सहस्रका स्थानक नाम प्रा है, सुन्ने । स्थान विकास स्थाने । स्थानके दर्जनमें, प्रार्थित स्थान अस्त्रक सर्वकार प्राप्त प्राप्त है। पूरे ! प्राप्तकार सर्वकारक स्थान प्राप्त संबंधिक स्थानक सर्वकारक स्थान प्राप्त संबंधिक स्थानक सर्वकारक स्थान प्राप्त संबंधिक स्थानक सर्वकारक स्थान स्थान स्थानक स्थानक

भगनान् जिल्ल केले — कोकरि रीव्ये 🕈 🖩 पुर्व प्रेम्पक मान्येक 🚟 वास्थ्यक क्राकृत्यो महिनाका वर्णन क्रास्त्र 🕻, कृते । चोक्ति । कुरियालको कम है, में अंबिंब संबंधने रक्षका हुमारी दिला विकास कर तकारों तका रहा। एक दिन सहस्र केन क 🚃 🖟 प्राप्त सम्बद्धाः । मे सन्दर्भ riedian prare terbager races परमेक्ट है। असः का कारण मेने जीतकाक ही अपने केनों नेव स्त्रेले, स्त्रेल्के ही मह मनीवर नेपकुरोंसे कुछ जलादी 🗱 फिर्स : अधिको ज्य पेटोने व्या प्रकार नगर पुरा पैक्स हो गया । भक्तीपर अनुसद करनेके रिक्ते में असुविष्यु स्थानस्थानको आह हो नये । के ताहरू केने विश्वपुर्वकार्क तथा वाले वर्षेक्षि लीपोको बर्क हिंचे। भूतलाल अवने दिन काश्रीको मेरे और रेसमें उनका विकास वसूरा, अयोध्या, स्थान, कारणकार, रखारिति, काफी तथा अन्य देखीने भी उनके अञ्चल कराने। ने काल स्टूब्स करन्द्र व्यक्तामुर्वेका भेवन करनेकाले क्या सुरियोंके भी केरक है। वेरी आउनों के

प्राचन, वरित्र, वैश्व और यह पारिके नेवाने इस प्राटन्सर प्रकट हुए । प्राटकीयी ही क्षा प्रकार के है। का **का**रकोर कार्याच्या साम्ब्रोवेट पूर्ण केल, रहा, क्रिक तवा कृष्य काल साहिते। क्यूनोको कार्किने कि ने कारफ: धार्नके अनुसार अवारी व्यालक्षा कृत्रकृत बारक करें। चेक और चेक्नकी प्रकार एकनेकारे कार्य कार्निक स्थेनी और विशेष्णः विवयस्थिके दिवा marginal statements from aggrega-कारोको अनुस्य स्टब्स सामा पाहिले । अधिकोच्छे कारचे बरावर को स्थाप हो, 🚃 🖼 पात्रक पन्न 🟗 में परवे पराके बनकर हो. को बन्दन हैनीका बहर गया है और 🌃 🎟 वनवर हो, इसकी गनना Malatania en 1881 (i sea pereñ: अनुकारको परपानेको यह दूसरी उत्तर allera Mille Mill \$1 pt embar मोहरू 🖟 प्रच्येकी क्रिक्सालया । 🚃 🖠 ge spirally kepita ng Bergit पुर्वे ।

न्यंत्रण होना है, ज्यू साना होटा होनेना भी लेकने तथा। जरुर हेनेकला तथा सुन-होनाना तथा पुरू करनेकला होना है। के साथ विक्रिया जरुके बरावर होना है, क्यू रूपमा अधिहोंका विकास करनेवाला होता है एका में गुह्मकरको समान बहुत होटा होता है, व्यू स्टब्स्ट क्नोनों और फरनेकी विद्यु करनेवाला है। सहस्म कैसे-कैसे कोटा होता है, केसे-ही-कैसे अधिक करा हैनेकस्स होता है। एक-एक को सहस्मी एक-एक e office frequent e

Theretiffel i Medidiginanes em for e constitutet americal transcribition in the forest spirit कोरे कामण्डे विद्वारोते वाल्युन अधिकः करा केन्यान बसावा है। वालेका नास कारोबेर विको स्वाध-कारण आकारक कराना राज्य है। 🚃 निवास 🐞 सरहार्ग अधीष्ट्र वर्षेत्रश्रीका सामक 🐌 🚃 कर्तन्त्रति । एनेक्टो व्यक्तन्त्र सहस्र केल कार हैनेनाव देवत स्थल 🛕 🛗 क्रम्बर्गान्ये सुर्वा बोई नात नह विकास केरी । देखि । अधार अध्यान-प्रकारकारे, विकारे, वर्णका, १५०, कारकार्यः (३वरे हर कोटे-कोटे शारीकारी) और पुन्त बाहक placing sprift on our placement afte eitze blomb it i find eitzich gibm कर दिना है। को दुध-पूछा हो, निर्मात उपने कुर क्षणे भ हो, जो सन्त्युक्त से गता जे ब्रा-का गील न हो, इन बॉब प्रकारक महाक्षेत्रों स्थान देख काहिये । निवृत्त प्रकृतार्थे अपने-अस्य हो होता वितेतीय योग्य है। गना है, नहीं वहाँ इतार माना नवा है। निवर्ण प्रमुक्तके प्रकारों केंद्र निर्म्य शक्त है, का प्राप्ता केलीका होता है। महत्त्व-वारण वक्षे-वर्षे करावर्धेकर अञ्च करनेकार्थ है । इस जान्त्रे नवत् सी शहस काल कर्ते स्तुत्व रिप्त कालो प्रक्रि 🛮 अवस्था सर्वत र्मकारो वर्गीये भी नहीं किया हा। सरावास भवित्रमान् पूल्य काले और रहे बहुस्के क्षानीकर सुन्दर मुख्य मन से और जो रिरंपर धराम करे। बीज मी साह दाजीको लंबी स्ट्रापी विशेषका एक 📖 🕬 से 🛚 वैशे-वैशे क्षेत्र प्रत प्रात्सक अधिकारकार प्राप्त उनका चलोकांत नेवार को और ओ वयात्राच भारत किये हो।

इसके पत्र किस अञ्चये विक्रमे परावा

चान करने चारिने, चा अस्तर सूतर्व कारणे तत्तुवार मध्यते यथा प्रते और इत्यो अस्तेर-भन्तरे अञ्चल करण करन शार्किने । विद्वार पूक्त केचे इजोर्ने अकेर-बीसक्यरे कार क्रम्य करे। अस्तर कार्यव-सम्बं 📖 नाओक्षर गुंधी हो काम प्राप्त की **व्याप्त अञ्चलित प्राप्त और बार अन** क्षानी पहुनुबद्धी और, परिष् 🖂 सार मारानी करण कुरे अधिक मुख्यक (१४४) विश्वाप ) के के सरका प्र<sub>विश्व</sub>केको कारण करे । 'कुश्चाराती पूर्वन अक्षते जान-मानते नवीत, बोर्स, स्थापुर, भारत, महिन्स, रिकारिक अवस्थित जाना है। निरिश्तनstate at 1 de mare deux agresses ही भागक बहुरहा कार्यको । गहरे गहरू रेगाका काम अधिकोंके निर्म हिरादा कराना नेपा ha Grande, fert uftiffen urtere Gift. रुप्रकारो बारण करन अस्त्रातक है और ब्राह्मिको बालो रंगाम स्थाप आहा करना पार्विके—पा वेद्येक पार्ग हैं। ध्वापारी, पर्यापान, पुरस्क और संकारी—शब्बर्ध निकाम्बोद्ध स्वकृति धारण प्रत्या जीवन है। इसे भारत करनेका सीमान्य वर्ध कुम्मरी असर होंग्या है । असे 🧵 पहले अहीवारिके बरायार और मित्र प्रस्थि भी क्षेत्रे बढाक बारण करें। को रोगी हो, किन्ने कर्ष व हो, किन्हें फीड़ेंने का रिका हो, जिनमें निरोनेकोना हेद न हो, रेथे 📖 जारमञ्जूषे कुलोको नह करण करने चन्द्रिने । स्क्रम् नेत बहुसमय Rog-Paul &: we armitmen unich बन्नवर लक्ष्मर केता है। सुद्धा स्टाधनके 🎬 सक् प्रदेश बाब राज है। सभी समानें, माना प्रजें, सिनों और प्रशेषों भी

स्थानस्थान । स्थान स्थानस्थान । विद्यानि । विद्यानि स्थानस्थान । विद्यानि ।

पार्वती । महिक अनेक प्रधानक कार्य मने हैं। में इसके शेवोंकर फर्मन करना है। के रीक्ष चौरा और तोक्षाच्या करन देवेजाने है। तुम इतम प्रक्रिक्रको उनका परिवार सुन्ते । एक पुश्राकरण महाक्ष महामा निरमका रकाम है। यह जीन और मेहनकी करन जवान कारता है। जबाँ नकक्षाकी कृता होती 🎚 , महर्षि स्थानी सुर गरी जाती । उस स्थानके सारे क्याच्या बहु हो 🚟 🖁 स्थान बहुई रहनेवाले स्वेतीकी सन्दर्भ कावनारे वर्ण होती है। से जुनावाला सहस्र केन्सेनेकर क्या भवा है। यह सन्दर्भ काकनाओं और पालोको क्रेनेकारका है। मीन मुख्यानक स्वाप्त सदा साक्षात सामग्या पान केनेवाच्या है, क्लों प्रभावते क्ली विकले प्रतिद्वित क्ले है, जार मुक्तकाना स्थाप काकृत्यु स्थानकर कर्म है। यह दल्लेन और स्वतंत्रों प्रतिस ही मर्ग, जर्च, बतार और लेक-इम कार्रे पुरमार्थिको क्षेत्रास्य है। याँच स्थानास **ात्रा** साम्राह्म क्<sub>र</sub>ामनीत्रमहत्त्व 📳 👊 मान 🚃 करनेने समर्थ है। सम्बद्धे मुक्ति वेत्रेवास्त तथा सम्पूर्ण वर्तवासिक्त करा

क्वकेंद्रों दूर कर देशा है। यः मुलॉकला महारा कार्विकेचका स्वक्ष है। वर्ष गाहिनी बहिने को फारक फिका साथ हो धारण कानोब्हान क्यून्य सहस्राध्य असी पानोसे कुछ हो अल्ल है, इसमें संस्थ पढ़ी है। महेन्द्री साम प्रशासन साक्ष अवकृतास्य और अद्भुः सम्यो ही प्रसिद्ध है। क्षेत्रीय ! कान्य्रो कार्य करनेये दृश्यि थी ऐक्क्षेत्राम्मे हे जाना है। आरा प्रस्कात म्बद्धाः अक्षुप्रति चैरवकात है, कान्यो बारक कार्यके चनुष्य पूर्णायु होता है और मृत्युके मकाम् प्रत्यानी संस्था है। मी कुरुवाले स्वाधानी देश तथा करिल-भूभिका समिक याना गक्त है अवका मी कर मारक कारकेवाली महेवारी पूर्ण करकी अभिक्रमी देवी पानी नहीं हैं। यो पनुष्त धरिकारायम हो अपने जाने हाथमें नवनुक स्वाधको करन करता 🖟 🔤 निक्षय हो बेरे राज्या वर्षेका के काल है—इसमें संस्थ न्हीं है। महेवरि । इस भूगोबास्त सहस्र माक्रम् भगवान् विव्यक्तः सम् 🕏 । देवेतिः 🖠 उक्कारे सारक करनेसे प्रमुखकी शक्का कामनार्थं, पूर्ण के जाती है। परमेखी है न्यातः गुरस्कात्व को काश्र है, का स्थान है। इसको धारण करतेने मनुष्य सबीह निकारी दौना है। बार्ख जुलामाने दहाकारी केश्रादेशने कारण को। उसके धारण करोते करने कालकार कालो असीवन विश्वसम्बद्धाः स्टब्स् हे स्टब्स् स्टब्स्स्यास्य नाम निर्देशनेका सामा है। अस्को भारत

<sup>-</sup> सर्वाक्तान्त वर्णन क्षीतुरूको है। कारण कार्य: वर्षन सरका x x x x x

करके मनुष्य संपूर्ण अमेक्किको पाता तथा होभाग्य और महत्त लाग करता है। बौक्क मुख्यात्त्र को त्कास है, यह परंप दिलक्त है। उसे मिकपूर्वक मलकमर धारण को । इससे समसा पार्यका नास हो जाता है।

\*\*\*\*\*\*\*

🖁 । उसे चिक्तपूर्वक यसकायर धारक करे : इससे समस्त पायाँका नाश 🐞 जावा है। विरिशनकुमारी । इस अववश धुरुहेके भेदने रहाशके जीवह भेद बनावे नवे । अब तूम क्रमवाः दन सहाश्रामेने वारण करनेके पन्तीको प्रसन्तानुर्वक सुनै । 🐮 🔀 🏗 नमः । १. ॐ स्पः । ३. ॐ इतिनमः । ४. ॐ 💹 Mari ५. अभे की जना 🐛 🐠 ही है नसः। ७. ६५ हं नमः। ८. २५ हं नमः। ९. को ही हे उसा । १०. को ही क्या । ११. को की है नमः। १२. ४२ की शी है नमः। १३. 🕮 ही समः । १४. 🕮 समः । 🙀 चौदह मन्त्रोहारा अन्यतः कृतसे लेखाः सीखाः मुख्याले स्वाधको धारण करनेका कियान है। सामकाको चाहिने 📰 वह निहा और भारतस्थका साग 🚃 अद्धा-चरितसे सम्बद्ध 📕 सम्पूर्ण पनोरक्षेकी सिद्धिके रिस्पे कार प्रशासिक वर-वर राज्योक्ट कार

करे । स्वाक्षकी यासा ध्वरण करनेवाले

पुरुषको देखकर भूल, जेत, विद्वाच, क्रांकिनी, शाकिनी तथा थी अन्य ब्रोहकारि संक्ष्म आदि हैं, हैं सब-के-सब दूर प्रमुख को हैं। हैं कृतिय अधिकार आदि अयुक्त होते हैं, वे सब सहस्क्ष्मार्थिको देखकर सराष्ट्र हो कृति विश्वकर सराष्ट्र हो कृति विश्वकर जाते हैं। हिंदा, व्यावन विष्णु, देखी दुर्गा, गणेका, सूर्य तथा हात देखकार की प्राप्त हो जाते हैं। महेश्वरि । हम अकार स्वावकी महियाको जानकर वर्षकी वृद्धिके हों प्रतिप्तकों साराण करणा व्यक्ति ।

<sup>我们我们</sup>

सामने को कुछ कहा था, क्या संस् मुन्तियों । सेने सुन्द्रारे समक्ष विदेशसमिताका वर्णन के है। सम्पूर्ण सिद्धियोको देवेदाको सथा भगवान् विकास अस्तारे नित्य योक्ष प्रदान वार्यकारों है।

(अध्यक्ति १५)

॥ रिव्हेश्वरसंकिता सम्पूर्णः ॥

## रुद्रसंहिता, प्रथम (सृष्टि) खण्ड

ऋषियोंके प्रश्नके उत्तरमें नास्द-सहा-सेवादकी स्थापना करते हुए सूतजीका उन्हें नास्दमोहका प्रसङ्ग सुनाना; कापविजयके गर्वसे युक्त हुए नास्दका शिव, ब्रह्मा तथा विष्णुके स्थापनार अपने स्थापना प्रभाव बताना

विश्वीसम्बरिपतिलयादिशु हेतुमेनं

गोरिपति विदित्ततस्यकान्तवोतिय्।

म्यासर्ग विमानसम्बद्धिम्यकारं वोधस्तकन्यस्यतं हि हिलं नक्षीः त मो विश्वसी स्थाति, स्थिति और राज्य आदिके प्रकारण कारण है, नौरी गिरिराजकुभारी स्थाने पति है, सन्दाह है, जिसकी क्षीतिंका कहीं स्था नहीं है, जो सामाके आसाय होक्द की स्थान कहीं है, जो सामाके आसाय होक्द की स्थान है, उन विश्वक बोधस्तक्ष्य सम्बद्ध है, उन

भन्ते 📖 ते प्रकृतिस्त्रवर्धे सरक्तानेकं पुरस्तेवर्ग कि (

लगायमा कृतकार्गित है सुक्ता नगोकद्वार्गिकारिकारे

नशोकर्णविक्षितिको नः ध मै लाभावके ही जन अन्ति, भागतकरूप, एकमात्र पुरुषोत्तम विश्वकी कथ्ना करता है, जो अवनी भाषासे इस सम्पूर्ण विक्रकी सृष्टि करके अकताक्षकी भारि इसके भीतर और बाह्य भी विक्र है। वर्ष्ट्रणस्थ्यं निजयुक्तयं

तिर्ग स्वतस्त्रहुमिदं विष्ये । जगन्ति निर्प परितो श्रमनित

यसंनिधौ चुन्वकस्त्रेक्काम् ॥

जैसे लोहा चुन्कस्ते आकृष्ट होकर उसके पास ही एकका सहता है, उसी प्रकार

ये सारे जगर व्यास सम ओर जिसके अवस्थान ही व्यास करते हैं, जिन्होंने अवस्थाने ही इस अंग्राको प्यानकी विधि बताबी बी, जो सम्बन्ध बीतर अन्तर्थायी-अपने विस्तानसन हैं तथा जिनका अपना व्यास्य अस्थान गृह है, तथ धारवान् दिख्यांनी मैं बाल्य व्यापन करता हैं।

व्यवसर्गं कहते हैं—जन्त्वेह दिता वनवान् दिवा, जनन्दाता वस्त्याधायधी पार्वती तथा उनके दुत गणेशाजीको वक्तवार करके इस हुद्द पुराणका वर्णन करते है। एक सम्बद्धी नात है, नैविकारकार्य निवस्त करनेवाले शीमक अवि सभी पुनिकोंने उसार भन्तिभावके साथ स्त्रीनीसे पुना-

अपि जेले— यहायाग सुलती ।
विक्रियरमंक्रियमी को साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-साध्य-स

लोग विचार करनेवर भी दिवके 📟 अपन क्षेत्रों ही प्रकृतिके बनुव्योंको 🚌 नहीं समझ बले। सुद्धिके बहले भगवान् अहनन् प्रदान करनेवाला है। बच्चओंकी रित्य विकास अवकार अन्तरे इक्तान्यको विकास होते। हिन्स प्रत्येकालो निवास करणाईके विकास सुरारा 🖁 ? फिर सुद्विके मध्यकाराने ने भगवान् काँन पुरान का नुष्यतुनाहको सुननेसे सम मिल गरह समेहा मारते हुए राज्यक न्यावहान-- राज्यात है । विजयो जनमें कोई तुम्ला नहीं है, मतीय मानो 🖁 और मुक्तिमारणका अन्त होनेवर ने महेक्स्प्रेय किस क्यानें सिंग्स करे 🕯 ? लेककरणनकारी संका कैसे प्रसाध होते हैं ? और प्रसंख हुए महेकर अपने करते. तथा पूर्वतिको सीय-सा काम काम प्रकृत बारते हैं ? जब राज इससे बाहिये ? इसने सुन्त 🖟 विद्र अवस्थान, विकार स्वीता 🚃 🛊 बारो है। 🛭 बहुत्त एकार् 📱 इस्तरिको 📟 भक्तोंका 📖 जी 🞆 सकते । 📖, विन्यु और मोक—ने 🚥 देवता क्लिस हो अकुरी जनम हुए हैं। 🚟 जनगणको कथा and train finite many units कारमध् । प्रथो । साम उनके आविश्वरिक और विवासकी की बाबादावीके विकेशत: पार्थ स्थापनीयाः लीलाक्षरिका भी पर्यंत क्षीरिक्षे । विकास चुलजी ! (इमारे प्रश्नके जलने) आवन्त्रे के 🚃 🚌 पूर्वते 🚟 की अवस्थ स्थाने will be

मुलबीर क्या—पूर्वकार्ध । अस्य-लोगोने बढ़ी तथा कर पूर्ण है। मगवान् सद्धविषयमे कवाले आवल्येनीकी जो आपारिक निश्वा हुई है, इसके सिये आप

देशे सहस्रा 🚃 चनवान् शिक्के उन गुल्लीका पान करते हैं; क्लेकि पह



Totales thereard will am \$. 40 तका कानीको प्रिष्ट सम्मानासको और सम्पूर्ण margatub bienest | " : murch ! आवलोगोके प्रकृति अनुसार 🖩 समासूदि प्रवासकृतिक वितय-परित्यका वर्णन सामा है, 📖 अस्ट्रल्चेक सुने । जैसे आपलोग पूक के हैं, करी प्रकार देवर्थि कारहजीने दिव्यकर्ती धनवान् विष्णुसे प्रेरित क्षेत्रर अपने विनासे धनवारके का है। प्रकृत्यों ! काकन् कुर का। अन्ते क्रु अस्तरक का दुनकर प्रकृतका गुजानुस्तर सारिका, गामन और गिलाकक क्रुवार्थका क्रिकारक के जना

सम्मेर्गुच्यनुक्रमात् को निरम्भेत मुक्त हैकाः। मिनः प्रमुतं विशेषककरणकरम् करा।। चेकाहरे विद्वार्यक्ष कारोन्वेरकेशी है। करकोब्रीकाक पर: पर्वर्व: स मैं।। (En 15 100 10 \$1 24-24)

कारा<u>ग्वरक्षका व्याप्त</u> काराज्य क्षेत्रका व्याप्त काराज्य कार

एक सम्बद्धी कर है, मुस्सिक्तेपरित विकास कार्यानीने, जो अक्रान्त्रीके पूर्व है, किरीसर्वित के स्वयंक्त कर स्वयंक्त । हिकारतम पर्यक्रमें कोई एक मुख्य की, से श्रीचार्य स्वयंत्र विकार्य देवी थी। अवनेत विकास देवनाही राष्ट्रा निरम्बर केम्पूर्णक बाली भी। यहाँ इन्हें नहान ज़िल्म आस्तर का, जो पान प्रकारकी क्षेत्राले सुर्वाधिक का। विकास में नारधारी अवस्था करवेले दिनो उसी अस्थापने गर्च । इस गुकारको सम्बद्धाः भूतिमार नारक्ती क्षेत्रे प्रमाण हुए और मुद्रीचेक्सलाक सूर्व करकर कुले के । इन्हरी अस्तिकारण हुन्हें को । से दूधरायुक्तिक आरोप भविषया भीत के सामानाजपूर्वय स्वयुक्ति 🎟 🛮 एके । प्रव्युक्ती ! अपूर्ण क्ष भगवि लन्त्रकी, विकर्षे प्रक्रका साधारकार क्रपनेक्कल 'अहे कड़किन' (वे ng ()—पद विक्रम प्रवाद क्रेक्ट है। पुरिवर नास्त्रको क्या इस अवदार सम्बद्धा करने समे, इस अवसे यह नवायक गायन केलाको कुछ वर्तिए हुद्दे । ये ब्यायनिवद्ध प्रशासको विक्रम हो गये। 'वे मान्यकृति वेश सम्ब नेवा चवले हैं' — बन-ही-सन देवा संस्थात इस्तो उसकी त्यावती चित्र क्रान्टेके निर्म प्रमाण नारनेको इन्हर की। ३४ व्यक्त हेवारानी अपने पन्ने कार्यक्रिक साल किया । स्वरंश काले ही कामदेव आ वर्षे । क्षेत्रमे क्षेत्र अस्त्रकीकी स्थानको निक्र ब्राहरेका आहेत दिया । यह अदाव पायन कार्योक करायाको साथ से बढ़े सर्वते का स्क्रान्य गये और अनग उत्तर करने नगे।

वाली । कर्मको भी ब्रह्ममा होका अध्य प्रकार अनेक प्रकारको साम किया । कृतिको ! कर्मको और परमको सक्त प्रकार क्रिके किसमे क्रिके वहीं कर्म हुआ ! महावेकमीर्के सम्बद्धा अर्थ क्रिके मुक्त हो गया । क्रिके आहे क्रिके ! क्रिन होनेने

को कामण का, उसे आरापूर्वक सुन्ते। न्यक्रिक्किको प्राप्त हो नारवन्तिक कान्येकार कोई प्रभाव की यह । यहरे ज्यां जानको काक्क्यू भ**न्व**् क्रियमे क्लब ब्लाब्स की 🔡 और 🚟 उन्होंने वृत्रिकोको स्वयक्तकः सन् कानेवाहे प्राथ्वेत्रको प्रोप्त हो छा। पर स्था का इस प्रमुख सीमें कुल्लोनको कुनः **गोर्थका** कानेके रिके केवलओंके कार्यना भी । संस वेक्प्यात्रक्षेत्री स्थापन स्थेकोच्या **श्राप्तात्र** करवेदाने काकन् इंद्याने वाकन् की। इनके राज्यन क्रार्थन्त वे क्रेसे--क्रिकाओं । युक्त क्या क्यांत होनेत कार कार्यान क्षेत्रिक से हे अर्थने, बात वहाँ कार्यक सोर्थ कराय जाति चार संयोगा । शकान्त्र । यहाँ यहाँ होता सोन करों और कितनी इंग्लबाकी धूकिको नेवले देख जारे ी. प्रकारक पान्यदेशके धार्गीका प्रभाव नहीं कर कक्षण, इसमें बंजक नहीं है ।' भगवान क्रेक्टरकी इस व्हेंक्टके अनुसार उस समर्थ व्या कार्यक्रीके और कार्यक्रिका विजी प्रमाण स्थित सिद्ध प्रकार के प्रीप्त ही व्यवंत्रोक्षत्रे इसके वाल लीट गर्व । वहाँ कार्यक्रेयमे अवस्था स्वरत कुम्मम और मुस्कित प्रथम की सुनक, नलकार प्रकारी उद्यक्तने में कार्यक्रके साथ अपने स्वासकी

विकास हुआ। अयोगे अवद्यीकी पूरि-पूरि प्रशंक को । परंतु कियारी पाणले 🚟 📆 बारम वे द्या पूर्ववृत्तकाचे स्ताद न कर रहते । कारावाने इस संस्थानके भीतर साथी अभिन्नेके 🔝 इत्युची मानको जानन अरक्त परित्र है। जिसमें भागवान् रित्यके बरवॉमें अवने-अवको सनकि दर 🛗 🖫 जन करायते क्रोकसर क्रेम सारा करत् कराती मानाओं मोर्न्हेल हो जाता है। " जानाओं भी भागमान् एंक्स्पारे कृत्याने वहाँ विश्वासम्बद्ध लयकाने सार्व रहे। यह अनुने असारी तवकाओं पूर्ण हुई काबूत, तक के पूर्ण आते. निरम हो गर्ने : "कार्काकार वेरी विकास हुई" हेता पानकर इस पुर्वेश्वरके करने अर्थ ही गर्व के रखा। भगवान् शिवकी कवाने ने दिन हो भेदेर कारक इन्हें कवार्थ कारका हान नहीं रहा। (वे यह नहीं सनक सके कि क्षानकेको पराधित होनेने करवान् प्राधानक प्रभाव ही ब्रांटन है।) का वालारे आवल मेहित हो गुनिहितोगीय मान्य अवन कान-विकास-सम्बद्धी कुलामा धारानेके निर्म सुरंग ही दैशनाम पर्यनका गर्छ। इस समय से विकास कार्त उपन हो से थे। पहर् स्वदेवको जनस्वार करके भवीने भी हुए गुलिने अपने-सामको महत्त्वा सम्बद्धाः सम्ब अवने ही प्रमाणने काम्बेक्टन अवनी निकन 😅 सम्बन्धा जाते सात पृथ्यत मह सुरक्षा ।

बह सर पुरसर सरकारक वरकार् इंक्सरे कार्योरो, जो अवसे (सिक्सी) हैं।

कार्यक्षात्र का स्थान के कार्य कार्य के कार्य के कार्य क

वर्ष संदेश—साम प्रमुख ! पुण करे निवान हो, क्यान्यकारे क्षण हो । वांसु संदी का साम क्षण क्षण पुणे । अवन्ते विश्व काले ऐसी काल कार्य क्षण पुणे । अवन्ते कार्यकार क्षणपु-के सामने पुरासी कार्य कार्यका मान्यका है, जो पुण्ये पुरासे अवन्य में ब्राह्मण कार्यका है, जो पुण्ये पुरासे अवन्य में ब्राह्मण कार्यका है, जो पुण्ये हैं, हुने कार्य किर्माण कार्यका गुप्त रक्षणे केर्य है, हुने कार्य किर्माण कार्यका गुप्त रक्षणे कार्यका है, हुने कार्य किर्माण कार्यका है, इत्तेरिक मान्यका मान्यका कार्यका है, इत्तेरिक कार्यका मान्यका कार्यका है, इत्तेरिक कुण क्षणाला विवानका कार्यका है।



ट्रीम प्रमानी मान कोने प्रतिकाशित । यह निर्माणिकार कर प्रानेद्रने मान् «

च्यूत संस्तरकी सुद्धि करनेवाले भगवान् सूने रारक्रमीको निधा चै—अपने कुलकाले गुप्त रहानेके रिप्ते उन्हें समझाना-बहुतया । वरंतु के तो शिवकी मानको कोहिन के। इसलिये उन्होंने 🚃 📕 विश्वासको अपने लिये क्षिका 🛗 मान । बदरनार न्निदित्रोमकि भारद सहस्त्रेकने भने। प्रधानीको नगरूम करके उन्होंने कक-'पिलाजी ! मैंने अपने त्रयोक्तको मामदेखको जीत हिन्दा है ।' उनकी यह सहस सुरकार इंडाओने चनवान शिक्के करमारकिन्द्रेका निका 📟 और 📖 कारण जानकर अध्ये पुरुषो यह सब कानेसे पना किया । पांतु नारदनी दिखबरी मानासे भौतिस थे। अवस्य उनके विसर्थ महासा अञ्चर श्रम गमा था। 🎟 वृद्धि नारी गर्वी भी। इसरिन्ने चरवनी अपना **व्या** प्रशास भगवान् विल्लुके सामने कहनेके लिये बड़ाँने जीम ही विकास्त्रेकने गये । जारद्वभूषियाने असी वेक जनकान् किन्तु बढ़े आहरते को और सीम ही आगे कहकर क्लोने भूनिको इष्ट्यमे लगा निका । मुन्कि आगमनका क्या हेत् है, इसका उन्हें पहलेसे ही पता था। अस्ट्रजीक्टे अवने अस्ट्रजी बिठाकर घगवान् विक्के चरणारिक्योका किन्तन करके श्रीहरिने तनसे पूला—

गगजन विष्णु खेले साम ! काडीते आते हो ? वहाँ किसरिय्ये तुष्हारा आयवन हुआ है ? मुनिलेंह ! तुम धन्द हो । तुन्हारे

## कुष्पानकाने में परित्र हो गया ।

मनवान् विध्युका भक्त बाला सुनका क्की भी 🚃 नारदम्भिने म्हरी प्रेकित होकर अपना बाल कुछन्त को अधियानके साथ 🚾 सुनावा । नारतसुनिका 🧰 अञ्चलकायुक्त 🚃 सुनकार मन-ही-एक वक्कान् किन्तुने उनकी आमधिकपके क्यार्थ अतरकको पूर्णकारके ज्ञान शिया ।

तत्स्रात् सीवन्य वोके-म्युनिसेष् । कुप कम्प हो, तपस्थाके हो संदार ही है। तुष्कार इसम् भी बद्धा उद्दार 🛊 । सुने 🕴 जिसके चीतर चरीत, ज्ञान और वैराज्य नहीं होते. उसीके क्यां संबक्त बु:क्रोंको ब्रेक्नमें काय, योग आदि किसार श्रीत उत्पन्न होते हैं। तून को नैप्रिक 📰 🗵 और सदा अस्य-वैसम्बर्ध कुछ छूटे हो: फिर तुनमें बारमकिकार केले आ सकता है। हम स्त्रे जन्मसे 🖁 विश्विद्याप स्था 🚃 क्षत्रियाने हो ।

श्रीकृषिकी कही हुई हेली अहूरा-सी भागे लुक्कर मुनिधिनेमान माहद जीर-जीरसे हैसमें लगे और मन-डी-का क्लकन्को प्र**व**्य करके इस प्रकार केले---

भरदर्जीने कहा - स्वतीमम् । प्रशा मुक्ष्यर अवस्थारे कृत्या है, तक केवारा कामदेव जनना 📟 प्रयक्तक दिएक सकता 🛊 ।

देख कहका याखान्के करणोर्ने ध्यसक क्रुक्ककर इक्कल्यूसर विवारनेवाले नस्मुनि क्याँगे बले गये।

(अभ्याद १-२)

पायानिर्मित नगरमें जीत्मनिकिकी स्थापना मोहित हुए नास्त्जीका भगवान् विष्णुसे उनका रूप गौगना, भगवान्का अपने समके स्वयं उन्हें वानरका-सा पुरू देना, प्यापना मगवान्को वरण करना और कृपित हुए नास्तका शिवगणोंको स्था देना

स्तर्जा कवते हैं— न्यार्थिके । 📖 जन्मजुनि इच्छानुसार व्यक्ति वसे गये, का धारतात् दिवानी प्रकारो कार्नावकात् श्रीप्रिके तत्त्वारा अवनी क्या प्रकट की। अक्रेंचे मुख्ये काचि एक स्टब्स्ट काची रकत की, रिम्हका विकास की जाती का। का अञ्चल नगर 🚃 🗗 भनेकर 🕬 । धारवान्त्रे को अन्त्रे वेद्यान्त्रवेद्याने सी श्रीका रक्ष्मेर स्थान या । स्था प्रकार-🔤 वस्तुरे का परस्की होन्स काली भी। दर्श कियों और पुरसेंट प्राप्त पहुन-ने विकार-स्थान 🖥 । 📖 हेवा पनार पानी पन्नेति न्त्रेक्षेत्रे भग 🔛 । 🎮 📠 व्यक्ति देशकीताली राजा राज्य करते हैं। ये अकरी कृतिका सर्वाचर करनेके विन्ते साल थे। असः अपेने महत्त् प्रकारका आसोजन किया था। इस्मा क्याका वरण स्थान रिक्ने असुक हो जाते विकासोसे ज्ञाननी राजकुमार कथारे थे, जो जन प्रध्याची नेहापुर बाब सुन्दर क्रोप्यको प्रकारिक 📗 रहे से । इस राजकुम्मानेसे स्त्रु समर करा-पूरा दिवाची देश 🚃 ऐसे सुदर सवकारको देश सम्बंधी मोदिन हो गये। वे साम श्रीकरितीयके प्राप्ता यथे । जुनिविधीयकि नारको अस्य 🌃 स्कूतन चीरसीतीको क्षेत्र समयब विकासनयर विकासर करावा पूजन विज्ञा । मरमञ्जूत अन्तरी सुन्दरी कन्यन्त्रो, विस्तवत उद्या श्रीन्त्री वा, कुरवाना और जाले जन्मधीके बरम्बेरे

स्थात करणात्र । तम क्षत्रको हेकावर करणात्रि क्षेत्रत है गरे और गोसे— 'ठबन् ! या देखानको समान सुन्ती

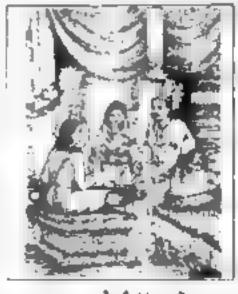

व्याप्तानम् वात्वा वर्तेन है ?' जनकी नद् कर सुनिवार राजाने द्वारा जीवकार वेद्या—'वृते ! व्याप्ति पूर्वी है । इसका प्राप्त कीवती है। क्या अपने दिक्ते सुन्दर वर कुरुनेके दिनिया स्वाप्तान राज्यान है । इसने सब प्रकारके क्या प्राप्ता राज्यान हिं। व्याप्ति । अपन क्याप्ता सामा क्याप्ति ।'

राजाने हा सक्छ पूर्णना व्यक्ती विद्वार हुए पुरिश्ले क्या का कम्बाकी बाह क्या प्रस्ते क्या राजानी

सम्बोधित 🛗 प्रस प्रधार कोले— 'भूगतः ! सामग्री 📰 पुरी समग्र क्षण रामाओं संस्था है, कर सीमानामी है। अपने महान् मान्यके कारण का क्या है और सरकृत् ल्ल्बिकी जीते सकत पुन्ते-मर्गि असम्बर्ध है। इसका भागी पति निश्चय है भगवान् प्रोकारके समान वैभावताहरी, सर्वेश्वर, विकासि काणिय व श्वेनेकाला, भीर, कालविकारी समा समूर्त हेम्बाहरीचे मेव केन्द्र (

केल बहुकर राजने विद्या है इन्यान्त्रका विकारनेकार्य मान्युवृति कार्यके पान विर्व । वे कानके नशिकूत के नवे थे । दिलको क्यान अने किलेन नेवर्ग कर क्रिक का । में सुनि कर ही-कर क्रोबर्क करें हैं। 'से क्षेत्र राज्यकुमारीको केले प्राप्त कर्क ? प्रमाणको जाने हुए जोएकेके जाएको क्रोक्सर का एकमाने मेरा ही नाम करे. का कैसे प्राप्त हो श्रामा है? सम्बद्ध गारियोको जोन्दर्व सर्वका शिक होता है। मीन्युर्वको देवस्थार ही वह कारकाश्चर्यक केर अवनिष हो समानी है, इसमें संस्था नहीं है।"

र्वेला विचारका कामने विद्वार हुन् चुनिका जारह कालान् विकास रूप प्रदेश बारनेके किये तम्बाल उनके खेळाडे वा महिने । वहाँ भागतान् विकासी प्रकार कार्यः मैं इस प्रवास मोने—'सरवान् ! वे रूपमाने जाएते अन्य भाग कृतक कर्मुना।" तथा "व्यूषा अरबार" व्यूबार राज्यीयति जीव्यरे नार्यकोके साथ व्यवस्था मा 🔤 और जेले—'कुरे ! अब 🚌 अवनी प्राप्त कहिने ।'

वर्ण-कारणमें सावत रहते हैं। उनकी एक निवयंक्रकेयान करण है, जो अपूर ही सुन्दर्श to mean way the to be fire-न्त्रेपिनीके व्याप्त विकास है और सीवी लोकोने अक्ते स्वधिक सुन्दरी हैं। प्रश्ने 🕽 अपन में प्रोध है। इस कत्यारे निवाद करफ मामुख है । सबर श्रीलविश्विते अस्त्री पुत्रीवरि इन्हरूनी प्रानंतर प्रकार है। इसरिक्ट बार्स निकारोंसे वहाँ सहको सक्कार प्रकरे हैं। माध्य ! में अनगवार क्रिय रोजन्य है। अस: अल्प पूर्व अपना स्वक्रत है हैरियरे, विहास

सम्बद्धकारी विकास स्थाप 🗎 सुने 🚥 से । स्तर्भ 🚟 🕩 -मार्थिके । नास-मुक्ति हेले कर पुरस्त भनवन् प्रमुक्त 🌃 को और मनकार् इंक्स्फे इनावका क्यूका काके का काल प्रकृत को इस Peer ver fen -

भगवान् विच्यु चेले—क्ष्रो 🛚 सुन असमे अपनेष्ट स्थानको अस्ति। 🗷 उसी गरा स्वाहरू केल-संख्या कार्यमा, जैसे नेता के<del>ट</del> अस्तरम पीर्वित रोजीका बहुता है; 🎟 तुन सुत्ते निर्देश तिथ हो।

देता बक्कर करवान विकास करव्युनिको पुरू स्रे कन्स्स्य है विक और रीय अञ्चले अपने केला प्राप्त केला 🖩 🚃 अन्तर्यात हो क्ये । भगवान्तरी कुर्जेक बार सुरुवार और अन्तर करोड़र कर मात्र 🖁 कम सन्दान्तर महत्त्वपुरिको 🊃 🕶 हुता । वे अववेदधे कृतकृत्व गाउने रुने । जनकार्ते क्या प्रयक्त किया है, इसकी 🎚 सन्दर्भ न सन्दे । अञ्चलका भूतिकोड्ड परस्य परित हो कर स्थानकर का धहुँजें, जहाँ राक्त ततः अहरको वक-सम्बद् । बीमनिको सक्कुमारोसे धरी ह्राँ सकंवर-आपने मक के राज्य कीराविशिव है, में साथ 'प्रध्यक्त अस्त्रोजक किया का । विकास है !

राजपुर्वेशने किसे पूर्व जा विका प्रार्थका-संभ्या जान से केनो पार्थन् प्रथान विकास गर्थ और कृति इन्हरायके स्थान अल्ला सेन्य म यों भी । करवारों का राज्याचारे या कि जाने रहते । वरंतु पुनि तो कावने निहात है और वर्ड बैककर नेवल करते जल कर वर्ड सीवने रागे कि "में कारका विकास समान

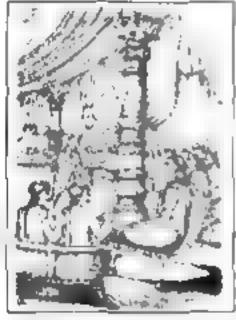

प्राप्त प्रारंभ निर्मे 🚃 🐌 आरः पद रामधुआरी अवस्थि केन 🔣 वरूप करेनी, कुर्विका नहीं।' सुनितेषु नारकतो हुन हुन्न न्हीं का कि केर के विश्वन क्रांक है। यह समाने की हुए तम न्यूनोर्ड पुरिको सन्दे पूर्वकार्य है। देवत । सरक्ष्यकर अस्ति गोर्ड भी उनके क्या-वर्गिकांको गुरुवको र पान समेत । वर्षा नामहर्गिको रहातो। दिनो मनामान् स्वाके से पार्थर अस्ति से, जो प्रस्कृतना सन बारम करके जुड़ कालों कई केंद्र से । वे ही नारपुर्वाचे एक-परिवर्तको जान चेवको मानो थे। पुरिन्ते कार्यानको 🛍 पूर्ण

सामाने पारवात करते हुए अनुकी ईसी र्श्व के र काम अपूर्णि अवसी प्रवार्थ पाल की अवस्थाने कर हो । 🛭 होतील हो बोक्सीको प्राप्त करनेको प्रकारी साथे आग्याको अधिका करने समे ।

THE PERSON NAMED IN

विकास किया को जन्म पुरस्के बार्ट अपने। बहुदे अपने इस्पर्य संस्थिती एक सुन्दर कार्य हे उसी भी । यह सुध्यस्ताना राजस्थानी कार्यक्रमें मध्यानामां अवस्थित समान सही 🔤 अपूर्व क्रोपल का गई औ । जान प्रतानी ment and the state of the same 🚃 🚾 📕 सरी समाने प्रमू 🔤 🚟 । कर्रमुक्तिका शरकार्व विकास क्रमान करीर और कायर-मेला 🎆 देशकार का कृतिल हैं। क्यो और प्रजात ओरले दृष्टि anne अस्त करने पूर्ण और असे नहीं। क्रकेन्द्र-सरकारी अपने वारोप्धानिका करवते प देशकार व्या चयाचीत 👸 नवी । शक्तकारी का क्रमके भीता पुरुतार क्रमी स्व भयी। अपने मिलानिक गरीनों अक्षांतरण नहीं अनी / इसके 🖟 राजाके जन्मन वेशकूरा कारण विक्रमें सरावान् विच्यु बढ़ों अर बहेंगे । विद्यार कुर्तर सोनीमें क्याचे यहाँ यहाँ वेदार र केवल 🚉 मन्त्रको 🗗 हुद्दि असर पहि। क्यान्त्रे देशों है का सम्बद्धी राजक्रमानेका मुख अस्तराओं विका 📖 । अर्थ राज्यात 🖟 उत्ते, बारदर्गे 📺 पाना and के । स्वयंत्रक क्षेत्र करने करनेवारी भवकार केन्द्र का सम्बद्धानीको साथ रेक्टर पूर्वन अपूरण के गये और असरे न्यूर्विक र

प्रशानीने कहा—है कहा 1 है हो। इस कहा है कहाने केवल हो हो है और



स्वरणे स्वर्ध है—म्ब्रुविको । ३० क्षण्येक 😘 📖 पुरुषर अक्ट्रीके Marie Printer Street, and the Control of the Contro में । एक्षेपे क्वंत्रमें अवन्त्र मुंह देवते । बानको सम्बन्ध अवन्त्र केंद्र के पूर्वत ही संबंधने कर को और मानाने जेरील केर्नेक करण का केवें क्रिक्टकोंको वहाँ साथ के 現 南部一(sa) : 20 南部 理由 ungreren brugen figen & 1 are: for मानाने प्रतिक्षेत्र स्थान स्थान हो जाती। माहारत्यी संन्ता क्षेत्रेयर भी सुनारे आसत्। राधानके सम्बद्ध के होते ।' इस् प्रकार अपने विन्ने क्रम सुनकर से क्षेत्रों हातिक्षेत्रोत्रकेत क्षित्रका कृष्यो स्ट्रीत वास्तर कुछ न्त्री कोले : बाह्यको । के उन्हां क्या बहुत्रकोधे कारकार् निरमानी ही हाता मानते से । असर व्यवस्थित भागाने अवसे स्थापको साथ भन्ने और चाम्यान हिल्लामें स्वति सहये राजे ।

(almin j)

नारवर्णीका भगवान् विकाबों को सपूर्वक परम्पारना और शाप वेना; किर माधाके दूर हो जानेवर पश्चामापपूर्वक धगवान्के करणोंमें गिरना और शुद्धिका उपाय पूछना हाता मगवान् विकाबा उन्हें समझा-सुप्राम्कर सिकका महाराष्ट्र कानिके हिन्दे बहाउनीके वास जानेका आदेश और शिकके धननका उपदेश देना सूतने करते हैं—कारिके ! कक- प्रमाण विकाद हाता हो कारकों पह केति नासकृति का दोनें शिक्तकोंको करके कर्नो कुछा कोच हैके बक्तित सारकृति का दोनें शिक्तकोंको करके कर्नो कुछा कोच हैकों बक्तित सारकृत का देनर भी प्रमाण विकाद विकादकों को और सारका प्रमाण

मोहनिक्सी 📖 २ सके। वे प्रमासिक दूर अधिकेनकी 🚟 जोशसे

करनी हुए केले—4940 जन जह हो राजा। क्रमणो चोहने दलको रहते हो । यह फदरपूर्ण का इस्तीओं ने वर्गकरूर्ण कहा हुन्यों कार्य करते हुए हुन्यों जिस सरकारे क्री समें र

जरहरीने कार-मेर ! सुन कई हुए है, med if alle green freuch right unb को है। इसरोक्त क्याद न अर्क कुले एक नहीं बाता। हुन कामाने हो, तुन्हान अन्य:क्रम्ब नहीवन है। पूर्वपालमें सुन्हींने मोदिनीका काम काके कार किया, असुरोक्ते कावणी महिता विकासी, उन्हें अपूर नहीं नीने दिया। व्यव-व्यवको ही राष्ट्रपान रचार्यवाले हो । जोद ग्रहेशन का क्या आरोड दिया न भी रेग्डे में हुन्तरी भागे भाषा उसी कीन सम्बाह के अपनी विन्तुदेश : कारमूर्ग काम दुन्हे अधिक क्रिक है। कुक्स स्थान अध्यक्त नहीं है, मे भी भगवान् संस्थाने तुन्ते स्थान्त करा दिया है। तुन्त्रारी इस काल-काम्प्रो लाकाकर क्रम के (अन्यान दिखा) की प्रकारक करते होंने । अन्य से वर्ग्यक्तम्य केवली प्रान्तनिकास foreign (Aredige Andries white) राजीक्षर काराना है। हो । इस कारान्त्रे जारकार आस में कार्यक्रीय कुछ देखी सीधा ऐस, शिवारो सुर किर कभी कही भी ऐस कर्म नहीं कर संयोगे । अन्यत्व कुई विजये समित्राली का विकास पुरुष्के करण नहीं पक्ष का। इसमिन्ने अस्तात्व पुत्र निका को बूद हो। पांतु विनाते ! अस तुन्ते अस्तरी मारक्षेत्रय पूरा-पूरा कार विकेश !

मनवान् विन्तुने देशा व्यक्तिक जन्मुनि अपने व्यक्तिकार कार्यन करते हुए कोकने लिक क्षे को की राज्य देते कृत् अस्ति — "विष्णवे । सुनने स्वीके रिक्ने मुझे ब्यापुरत विक्या है। तुम इसी अस संबुक्त विश्वा का, उसी स्थलको गुप प्रमुख 🎚 माओ और सीके विकेशक दुःस योग्ये । दुवने जिन यानरीके राज्यन केता है।



क्याचे का, से ही और समय तुम्हरी सहायक हों । सूने इस्स्टेंब्डे (फी-विश्वयतः) दृ:स विकास हो, जात: बार्च भी पूर्व स्त्रीके विजोगनार बु:का प्रधा हो । आसनमे मोदीस अपूर्णिक समाग सुन्तरी विकरि हो ।'

मान्यको जेतीत 📺 मान्यमीने जेतानक श्रीवृत्तिको 🚃 🚌 प्रत्य साथ विका, तथा क्योंने प्रान्तुको नायाची अलेख काले 🏢 उस कार्यको स्वीकार कर दिया। हारा महाम्मेरन करनेवाले सम्बुध अवसे उस निवानोदिनो नामान्हो, निवाने नागम प्रापी मान्यपुर्व की बोधित हो गर्ने में, क्रींय हिल्ला। इस बाजानंत्र शिवेदीन होते 🏥 क्यानी पूर्ववाद् सुन्तमुन्तिने पुरू हो नवे।

Philosophile and printered this paper with the continue of the को पूर्वपर प्राप्त 🚾 🖺 गर्ग और काली। होनार को पर्यक्रम्, वैल्लाहे पर्य नहीं गर्ना साथे प्याप्तास्था प्राप्ते को । इससे अबोट भी--अससी अम्बोरण्य प्राप्त में भी, उसी मन्त्रों बड़ा किरून कुल । हैं अधिकारिक सामाता परवार दिलों कुई देश पह मकाराज्य करते हुए कार्यका अवनी किया होता है; क्योंकि वे 🛭 वार्यकरके कार है। माने रागे । का क्रमा क्योंने क्रमीको को पूर अको क्यों का पूर विक्रम कर से के

मोकाको प्रशासन्त को । सङ्ग्रामा का कामधा 🔤 प्राच्योत 🚃 र 🗎 प्राप्ते 🚃 ५०० ल — पर हाता हाता पेश प्राप्त चर्चना हाता II ar, drauttrirale weed wrong विष्युक्तेर करूनमें जिल्हे को अध्यक्ति स्वीवर्धिक उन्हें बहरतार प्रवाह पहर दिया। इस प्रवाह अपने वृद्धि का से स्थाने कान्य में से बीर्षः 'नाम । कामले क्षेत्रित क्षेत्रेक काला नेते युद्धि देशक गांधे और प्रारंतिक की अन्तर्क प्रति स्त्रूप कृतेकर पर्छ है, अरम्बर्क seques à gard à 1 ani 1 an arrest ann freit un Gfab i um 1 fft tige क्या कर विकास है। क्या में विकास के राज्यों पहेला। हो। में आवार हुए। है। कार्य, है कर अन्य-कीर-अ प्राथमित कर्त, जिल्ले नेश कर-लग्न हर

📗 बाब और चुड़े मत्वाने न निरुत को 🖰 हेक कहार सह प्रदेशको पुनिविधिको मान्यारे पुन: चरीर-पान्ये जनवान् विन्युर्वेत बर्जोरी मिर को । इस समय को बहा मध्याता है का या। यह संशिक्ती करें क्षाका करें। कानून सम्

मनकर विन्तु बोले—सब ! कीर व करें। हम मेरे केंद्र चक्क हो, इसमें मंद्रक व्यक्ति है । में जुनों एक बात कारता है, सुन्ते र मानो निक्रम ही हुम्हारा नरन देश होता. हुनी राख्ये की बात प्रोच । प्रकार, क्रिक हुन्द्रश करन्याल करेंने । कुक्ने न्याने नीवित

में क्षेत्र कारोवार प्राप्त प्रमुखे कारा है है है है है है है men fil mehr fille erber den di पर्वको पुर फारोपाले है। 🛭 🛊 🚃 नाम्बर्गात है। अधीरतं भारत्यकारम्बर्गाने क्षेत्र क्षेत्रक है । व्य विक्रुंबर अर्थेश विश्वविद्यार है । सम्बद्ध, एक और कर-पूर्व सीवी पुर्वित को है। है ही क्षानी जन्मको नेपार प्रकृत प्रस्ता और मोक-पूर क्षेत्र महोते प्रमुद्ध क्षेत्रे है। रियोग और संयुक्त भी से से है। निर्युक्त effermit seffen fen fen bi fi erroren, rajore, weiter, seferralt, अन्तर और न्यूप्रिक असी, पर्योक्षे को यहरे है। इन्हेंको नेकले प्रक्रानी कराईक पहल हुए है और मैं लेवी लोकीका फारने करता ( ) is not in spread our word days wab fir it Restroyed write migh & माध्यमे लिए और निर्मुण है। मारून हैनिके व्यापन के जनके प्रकारके अनुस्तर करती है। and gar-stale-acide and और ने पालीपर कुछ परिनेक्सी है। नावान्ते । ये हुन्ने एक सुना काल नामक 🖟 जो पुरस्त, समाग करोगा नाक्ता और मेंक केर एवं केस देवेताल 🛊 । पून की क्षा । अन्ते एतं संप्रयोक्त स्थानकर पूर भागान प्रेयरके सुपतायां भाग करे और ety arrespot float arranditus

कड़ करों। मुरे । हुए निरक्त अवीकी

क्युल्य और क्युंगित करूर क्ये । क्युंकि

महत्त्वो एके और नातो अब प्रसिद्ध

• संस्थित दिस्मपूर्ण o

44 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

इन्होंकी पूजा-अर्च्या करने रहे । जन्द । को अन्तर्वेका पूजर किया करे । पुनिसेष्ठ । हारीर, 🚃 और बालीक्रम धनकान् र्शकरको उधारान्य करता है, जो 📟 📟 ज्ञानी जलना चाहिये। 🚃 जीवन्तुक काइरासा है। 'किय' इस कावकार्य कुशामान्त्रे वर्षे-को पालकोचे असंदर्भ पर्यंत स्तर्भ है। इसमें संस्था की है। 🖁 🖼 वर्गनान् शिक्के नायक्की मीवनका प्राप्ता लेले हैं, 🖥 शंबार-काणको कर 🖥 जाते 🕏 🛚 tiggeite george IIII ert um IIIIII न्यु हो जाते हैं। महायूने । संस्थाके मूलकृत को पालकारको कुछ 🗓 एकका विकासकारक कुठारसे निक्रम से ब्लाइ से जाना है।? जो स्त्रेण क्रिकाच्या स्थानस्थले वीत्रिक है, 🔤 दिल्लामकरी अनुस्का पार कारक वाहिये । पावदाकारिके कुल विशिक्ष

श्राविष्योक्षे का (विकासकापुरः) के किन क्षापित नहीं फिल संख्यते । संस्कृते केहीका अवस्तेकन करके पूर्वकरी विद्वारण 🛗 निश्चम विकास है कि मानवान् निरमकी पूजा in print with and and second रोलास्थानको मात्रका उनान है। असमने पाल्योक स्थानका स्थात विकिन्तिकारके साथ भक्तिपालमे नित्य-निरकर प्राप्ता पार्वतीसहित प्रदेश स्टारिक्का ध्वन

क्षते, निवा क्रियमी ही चन्ना शुनो और चड़ो

तथा ब्याच्या यस करके व्यरंकर किय-

सपने इन्हरूने अवस्थान क्रियके ........ वरकार्रककोची स्थापना वाली काले क्रिक्के सेवंनि क्यारे । युने ! इस प्रकार क्लाका प्रेकाके अनुवय प्राप्तकका दर्शन करते हुए अन्यने ज्ञानन्त्रम्य (काशी) को काओ, का स्थान धनवान् शिवको वदन ही 🔤 🛊 । व्याः चांतरपूर्वक विश्वज्ञकरीका क्रांप-एक्प करो । विशेषतः क्रमधी सुनि-क्यांस करके त्य निर्विकाय (संस्थातीत) हे काओने, फरवजी ! इसके बाद तुन्हें वेरी अञ्चलते लिक्क्विक जनने जनेरथकी विरक्षिक रिक्क विद्वाल ही उत्पारकेवाने जाना काहिये । यहाँ अपने विता सहतपीकी विशेषकारो सुनि-क्या सरके तुर्वे अस्तानावर्ग द्वापके वारंकार क्रिय-महिनाके किक्को एक करना व्यक्ति। इहार्या तिस्त-प्रतारीमें शेख है। में तुन्हें कही प्रकारको साथ भगवान् संकरका अस्थित और प्रस्तामध्येत सुक्रवेगे । पुषे । आजसे तुव क्रिकारस्थानमें संस्थर रहनेकाले विरम्पका है जाओ और विजेपालको भोक्षके चानी क्षेत्र । अनवान् क्षित्र तुन्द्रारा सम्बाध क्षांने । इस अकार प्रसक्तकित हुए धनकान् किन्तु नारद्वपुरिको क्षेत्रपूर्वक उन्हेश देका श्रीतिकका सारण, क्या और क्यान करके

(Aimmin A)

व्यक्ति अन्तर्यान हो पर्ने ।

会

<sup>ा &</sup>lt;del>वर्षीयमञ्जूपात् पारे वारे निर्माण ४ कि. के. पा. ४ १४५)</del> = शिकेश-क्ष-पुरस्त विश्वपद्मानामध्यः

<sup>ः</sup> विकासकर्ति जाने संभवनित्रे तर्रात्र है । जेन्सस्यूत्रकार्यः 🌃 - कार्यन्तर्वकारम् । संबद्धपुरुपुत्रको जानस्य महसूने (निकासपुर्वास 📖 कको सुन्।) (दिन पुत्रक कृत्यः) ५१-५६)

नारवजीका शिवतीवॉर्ने भ्रमण, शिवनगरिको शायोन्हरकी 🕮 📖

तबा ब्रह्मत्सेकरें जाकर अक्राजीसे शिवतत्त्वके विवयमें 📖 🗉

स्तार्थं करते हैं—नद्वविको ! सगमान् सीवृतिके अनामांत को जानेनर पृष्ठिकेश नान्द रिवारिकोच्या नरिक्युकंक वर्षण करते हुए पृथ्वीपर जिल्लाके रुपे। साक्ष्मको ! पृथ्विकार्या पूर्ण-दिस्तार अवोधे कोच और सेश ऐनेवारे अधुत-से विकारित्रोंका अगुरुकंत दर्शन विकार से है और इस सम्बद्ध प्रारसके तीवोधि विचार से है और इस सम्बद्ध स्वारम करके पास को। वे उनके सिर्व हुए प्रारक्षे अगुरुकंत प्रारक्ष क्ष्मकार कार्यको थे। अवोधि आगरपूर्वक प्रतिके कोन्ते का प्रारक्ष समान व्यारके सीम हो हुए स्वारम क्षमा-

रित्याण में ले— महान् ! इस वेणे रित्यके नथा है। मुंगे ! इसने ही स्थान अवशंध मिला है। गमकुमारो स्थान सर्वयश्ये स्थान किय भावको संस्थित हैं इस मा : जल सामा प्रशेष (वर्ति केश्यको अध्यक्ते हम होगीको साम वे दिला। वर्ति सुसंस्था जानकर इसने कुछ रह जल्ला हैं क्षानी सीमब-१०१८का स्थान स्थान । पूर्ण किसीमा क्षेत्र नहीं है। इसे अपने कर्नका है परम महर दूआ है। उसे ! अस आप अस्य होएके और इस क्षेत्रीयर सन्बद्ध क्षिको।

नगद्वीने कहा— आम दोनों महानेवजीके गण है और सम्बुक्तोंके हिन्दें परम सम्बाननीय है। अतः मेरे घोष्टरहित एवं सुरस्दापक चमार्च नगनको सुनिये। खाडे विक्रम ■ नेरी मुद्धि क्या हो गयी थी, विक्रम गयी थी और में सर्वाता मोहके स्वतीकृत ■ वाता था । इस्वेशिको अस्य क्षेत्रोच्छे मैंने वाता है विचा । रिक्तको ! मैंने जो कुछ कहा है, वह कैक ही होगा, तकायि मेरी वात सुनिये । वै अवको दिनो क्रायोग्हरको बात करा एक है। अस्तकोग आज मेरे अस्तावको हाना कर है। सुनियर विकायको मोकंसे क्या कहा कर्मो अस्य सम्बूध विकायको प्रवास (कुळ्यको-राज्य) राक्षस्तकाम पर्व वात्र करेंगे और करावान, वैकासो पुरत हवा केवस केने । समस्य बहुव्यको राज्य हेक्स केने । समस्य बहुव्यको राज्य हेक्स किने क्यार क्षेत्रिक होगे और कृत्यु क्यार किन असने कहान क्षित्रीत हो व्यक्ति ।

कृतने करते हैं—सहस्रिते ! सहस्रत कर्मकृतिकों यह सम्म सुरक्षा ने क्षेत्रों



हिरवाण प्रसन्न हो भानन्द अधने रक्षनको लौट गये । श्रीनारहजी भी अत्यन्त अनिन्दित हो अनम्बद्धाक्ये जनवान् दिक्का स्थान तथा शिक्तीभौता दर्शन करते हुए कार्यार भूमप्रारूमें विचरने रूगे । असमें वे सम्बंध क्यर विराजमान क्रियक्षिया कार्याम्हाँचे गये, के शिवस्तकविष्ट्र एवं शिवको सुरः देनेवाली है। काशीपुरीका दर्शन अस्के नास्ट्रजी कृतार्थ हो गये। उन्होंने भगकान् काशीमाधका द्वांव किया अर्थर परम प्रेम एवं प्रशानदरो युक्त हो एनकी चुटा की। काशीका सामन सेवन करके ने मृतिकेह कृताबीताका अनुभक्त करने लगे और क्रेमसे विद्वाल हो उसका नधन, वर्णन तथा स्वरंभ करते हुए ब्रह्मान्त्रेशस्त्रो गर्धे । निरमार हिल्ला सरण करनेसे अन्तरी सुद्ध कुछ हो गयी भी। बढ़ाँ धहैनकर दिवासकाहा विदेवसमसे ज्ञान 🚃 कानेकी 🌉 नारकृतीने बहुतबीको प्रतिस्पूर्वक व्यवस्थार किया और 📖 प्रकारके स्तेत्रोक्टर उनकी स्तीत करके असे विकासके विकस्ते पूछ)। वस समय भारक्जीका इट्य अवस्थान् वीकारके अति भक्तिशक्तनासे परिपूर्ण का ।

अस्त्वी भोले **⊣स्यान् ! पराम्ब** पर्वाच्याके स्वरूपको नाननेवाले किलम्ब ।

पन्तन् विष्युके स्तम महास्यका पूर्णत्या 🚃 ऋत् वित्या है। धरिस्तार्ग, ब्रानगर्ग, **व्या** दुस्तर स्वीमार्गे, **श**नमार्ग तीर्वाजनंका 🖿 वर्णन सुना है। परंतु रिकारक्वक ज्ञान मुझे अमीतक नहीं हुआ है। वें जनकान् शंकारकी पूजा-विकिको भी बह्न जनता । असः प्रभो 🖠 आप क्रमनः इन विक्वोंको तका जनकान् दिक्के लिकिश चरित्रोको तथा उनके सक्य-तत्त्व, प्राकटर, विकार, गार्टिक वर्ष— एक पुने प्रशाहने । निवाप विकास ! ये सब बाते तथा और थी को अस्त्रहच्छ बातें हो, उन सबका अवदाये वर्णन करना चारिये । प्रचानाथ ! निरम और शिकाके आविभागि पर्य विवाहका प्रसङ्घ विदेवरूमसे कहिये —-तथा कारिकेयके जयाकी काका भी भूते सुरापुणे । 🛲 ! यहके बहुत लोगोरी मैंने 🖩 🔤 सुनी है, किस् नुस 💹 🖥 🚃 है। इसीनिये आक्सी द्वारणमें भाषा है। स्तय

जनसम्बो । असम्बोत कपाञसाहसै 'मैनि

अपने पुत्र मातदली यह बात सुनका लोक:-पितामस 🗪 वर्षा इस प्रकार केले-

म्बलपर कुम्स बतैजिये ।

(आधाय ५)

महाप्रस्थिकारुमें केवल सक्ष्यक्रकी सत्ताका प्रतिपादन, उस निर्मुण-निराकार ब्रह्मसे ईबरपूर्ति (सदाशिष) का प्राकटन, सदाशिवद्यरा स्वस्थ्यमृता प्रक्रि (अभ्विका) का प्रकटीकरण, 🖿 दोनोंके 🚃 उत्तय क्षेत्र (काञ्ची या आनन्दवन) का प्रादुर्णीय, शिवके बामाकृते 📖 पुरुष (विश्वा) का आविर्धाव तथा उनके रकाशसे प्राकृत तत्वीकी क्रमण: अवस्थित वर्णन

मुख्याचीने वेवक्रियोगने ! हम सक्छ 🖩 अरकारमें ही रहते रहते हो। तुक्ते स्त्रेजेके दिसकी काय-जरे 🖂 नकुर 📖 💳 🚟 है। जिसके सुरुवेश सम्पूर्ण स्वेक्टेंके स्टब्स पानीका श्रेप हो जाना है, का 📖 हिल्लान्यका में तुन्हों कर्तन करता है। हिलानका स्टब्स क्या है कहा औ अद्भुति है। जिस समय समान करावत नामा त्रह हो गया था, सर्वा केवल अञ्चलर-ही-जन्मकर था। र पर्व दिवलको देने के प कन्यक । अन्यक्त सही और नक्षणेका भी कुछ नहीं का। य दिव होता या व रात; अति, पुरती, असु और क्रम्बरी भी सभा नहीं थी। प्रकार सम्ब (अध्यापास अपूर्ण) 🗷 प्रक्रित सूच्य आक्रमानाम प्रेम जा, क्राएं क्रिमी नेजकी क्यानीक नहीं होती औ । अस्ता आणिका की अस्तित्व नहीं था। 📖 और स्वर्ज भी साथ कोड कुमेर के । 📖 और क्रमणी भी अधिकारिक जाति होती और सामाति 🔣 असाम हो गया था। विकासोका भी पान मही होता था । इस उच्चार सब और निरमर सुबी पेड पोर अन्यव्यत केला हुआ जा। इस इम्पण 'तत्सद्भावा' इस श्रुतिये के 'कार्' भीवन निरमार देवले हैं। यह बातान मनका

या, विनो चोनीयन असमे सुमानकारके

'खा', 'धा', 'ऐला', 'से' इत्याधि काली

क, रहा 🚃 🚃 ना का 'सर्' 🗒 सेव

क्षेत्रेकाल भाषाधावात्रका जगत् नहीं

पुना नाता है, एकनात कही होन जा। 📖 जिनम नहीं है। बालीकी भी सहितक कारी

क्षेत्र भी केले । यह त्रण साम का-रेगां (विकास आसार) क्ष्मान् स्वादित है।

महेन नहीं होती। यह जान हाता पान-रंगकों मी मून्य है र सार प जान है न कुछ, ता हुआ है न होने स्था न तानु है न मुद्ध । कानी म मध्यो मुद्धि होती है न हुएस । कुछ भी जातों विकासी मान्यता सामान्यताता है नियमता है, अवर्षक जान्यी सामान्यताता है नियमता कुछ पाने है, जान्यता मोहें नियोग विकास कुछ पाने है, जान्यता मोहें नियोग विकास कुछ पाने है, जान्यता मोहें नियोग विकास कुछ पाने है, जान्यता, कुछ पान, कुछ पाने हैं, जान्यता, कुछ पान, कुछ पाने हैं। मह पान, कुछ पाने हैं।

Herr reports from an abs अक्रम्परे पूर्व जीवन्त्रेक्षम इस प्रकार (जार territ argent) Person field und & प्राप्ते पुरु कारणो सार (पृथ्विक स्वयू आनेक्) हिर्मिक्यो हका प्रकट की---प्रमुक्त परिवार प्राथमी अभीना होतीना प्राप्तान श्रीक ६३६ र एक प्रत निरम्बार परमानाने कारणी जीवनकारिकारे अच्छा विको सूची (आसार) भी कारका भी। यह मूर्नि सबूबी देशके पुगरेंचे जनक, सर्वक्रकारी, कुम्बरका, सर्वेकारिक, सर्वेक्य, राजेशीकी, सर्वेकारियों, स्थापी प्रशासन क्युमेल, शर्मक, एक कुछ देनेवाली और प्राचीन अस्त्रिकोच्या केला क्षेत्र आ सुक्रानिकी ईवर-पृथिक कार्यन कार्यः व्या अशिकेत, अस्तरी, अस्तर्य, सर्वेत्रकात्मक, विकास, सर्वेत्रको और अधिनाती नराक्ष अनाईंक के नन्त । को मुर्तिरहित प्रथम 🚃 है, ज्यांबर्ध मुस्

अमिन्देर और प्रमान क्रिक्ट स्प्रीयो ईक्ट काले है। यह समय क्यानी पासर क्रेक्टर्स्ट विद्यार करनेकारे का महाक्रिकी अपने निवासे करते ही एक जान्यपूत प्रतिकारी पुर्वतु परी, पो प्रतांत अपने क्रीसमुखे काची अस्तर क्षेत्रेमाल्ये नहीं भी। क्ष परावधिको प्रकार, प्रकृति, गुलकरी, चान्य, महिक्तानको चन्द्रके तथा विकासस्त्रीत काक रच 🕼 का स्रोत अधिका सही क्यों है। असीको प्रकृति, सरीकृते, विदेशकारी, निर्मा और मुख्यारण औ व्यक्ते हैं। स्वयुक्तिकार प्रकार की गर्क का प्रतिकोत आहा पुजाई है। इस पुण्याक्षण belle grout gire fefter be un अनेको हो अर्थ मुख्यान्त्राच्ये प्रकृत्य स्कृत क्षात्रकाओन्द्री कारित सारण कारी है । करा प्रकारक आधुका इतके वीशक्षीकी क्षेत्र कर्म है। क्ष क्षेत्र कर उच्चाकी riffertit mega å alle arbut murch अपन-प्रथम जानक साराई है। प्रशांक स्कृते हुए नेता विकास कुछ अञ्चलकों, सामान्य जारन च्याने 🛭 । व्या अधिकार सेवारे करानामध्ये है। यह सम्बद्धी बोर्डि है और सुद्ध प्रधानकील रहती है। एकपियों क्षेत्रेया भी यह महार प्रिकेश्वासम्बद्धाः हो साली है।

में को कारणिया है, उन्हें परमपुष्ता, हैकर, दिना, प्राण्यु और कोक्षर स्माने हैं। वे अपने पराज्यार अवक्षाप्त-न्यूनको सारण सारो है। इसके पराज्येक्षने पराज्या सीवा पत्ती है। इसके पत्ति पूजा है और सार्वेक्ष पुजाने तीय-तील नेज हैं। अन्यत नित्ता त्या सराव पहला है। वे इस पुआओंने पुका और किस्तुरुकारी हैं। अर्था की सामुनिकी साम कर्पुरके समाप केल-गाँव है। ये अपने सारे | बूंने घरे हुए है। इस विशासक विशा-समूचको अञ्चोंने धस्य रमाये रहते 🕏 । का कालवाणी

महाने एक ही सराय प्रतिकंत 📖 'शिवरतेक' शामक क्षेत्रक मन्त्रण साम

**ा इस उत्तम केवाचे ही काशी महत्त्रे है।** 

वह परम निर्धाण ना पोक्षणा स्थान है, जो स्थाके 🚃 विदायनात्र है। ये शिया-

विवासमञ्ज्ञ शांकि और दिया, वो परमान्य-रकार है, जा मनोरम क्षेत्रमें निवा निवास

अतो है। भगतीयुरी परभावन्यव्यक्तिकी है। पुने ! शिक्ष और विकास अस्त्रावालों भी

क्रमी कर हैतको अवने संनिक्तरे पुरः नहीं वित्या है। इससिये विद्यार पूरण को

'सामित्रुका क्षेत्र'के मान्यते 🕸 भागते 🛊 । 📖 केर प्राप्तकार हेतु है। इसरिओ विकासकारी

विवये बहुते असका शाम 'आक्यका' (का बा । सर्वेद 📖 📖 'अन्तिकृत के कार्य

असिद्धाः सुरक्षाः र देवते । एक प्रमुख का आवस्तानने

इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुवकी भी सुन्दिः विशेषदावर इसीमें शरी हुई है तथा किसके करनी चाहिने, निरान्त नह सुष्टि- बक्त्या कनत् विकासे जातुर प्राप्ति होता

र्ववास्त्रका अपन् 🕮 उसका इन होने केवल काशीये सम्बद्ध इक्कानुसार व्यवस और निर्वाण बारण करें। वहाँ पुरुष करने

अनुप्रकृते सदा स्टब्सी सृष्टि करे, करूर करे और पद्मै अपने सम्बद्धा संक्षार प्री करे । यह निया एक राष्ट्रको समान 🛊। झाले

शिक्ताकी असरू तर्को उठ-उठकर इसे

व्या । स्थाने सम्बगुक्तको अधिकता भी सभा का राजनेत्याका अवाच सागर का। पुने !

राष्ट्रकार करके इस क्षेत्रों अस पुरुवके

पुष्पपूर्णक निकास करें । 📺 आक्न्स्वन 📺

ज्ञास्त्रों अस्तरू-कारूर

प्रमण कारते हुई दिल्का और विक्केंद्र मनके **या** उत्पान है. नहीं इन्हरी ननीवृत्ति अने औरसे

है। देख शिक्षण करके प्रतिस्तिक्त सर्वेत्वाची परवेत्वर हिस्तने अपने सामभागके दल्कों अञ्चल अनुस मत्न दिवा । फिर तो कारि 🚃 पुरुष 🚃 हुआ, जो तीनों सोक्रोंने स्वारे अधिक सुन्दर वा । यह मान्त

चन्नारः क्रजाने राजी है। इसमें सरवयुक्ताओं अध्या जनम्क गुमाने मुख्य करा पुरुषके रिकी

रहा, तथोगुणस्थी ब्या और स्थोनुसक्ष्मी हैक्नेयर भी बढ़ी कोई साम नहीं थिलसी

प्रकार पुष्पपानीसे सुनोतीका 🕏 रहा 🐿 । स्थाननार क्या पुरुषने प्रश्निका विकास प्रकास बारके कक्-'सासिन् ! वर्ष नाम निश्चित अरिकिये और बान क्लाको । कर पुरस्कारी धाः 📖 सुरसार कोवर अनकर, वंकर ईस्तो कुर् **पर्या** सम्बन् सम्बंद बार्गाने इससे खेले —

विषये कार-कार | व्यवस क्षेत्रेक कारण तुन्हार। विक्तु नाम विकास हजा । इसके रिक्षा और भी जातुर-से कार होंगे, औ भारतीयो सुक देनेवाले होंगे। तुम सुनिधर अतान सथ करो; क्लेसिक व्यक्ति स्वकार क्षाचींका साका है।

देशा लाला यक्तान् निवने आत मार्गसे औरिक्याको केव्येका हान जनन किया । सदनन्तर अधनी च्यानमे कभी धूरा न होनेवाले बीहरि चनवान् किन्यते उत्थय करके बड़ी मारी ...... करने लने और की। तपस्पाके परिश्रामसे पुरत भाषकान् इस्तानो स्वास्त्य करूने स्ते गये। क्रिक्युके अवृत्तेते 🚃 प्रकारकी चलकावरै

थी। असकी फान्ति इन्होत्र परिचके समापः निकासने शर्मी। यह सम भगवान् सिवकी इयाम थी। उसके अञ्च-अञ्चले दिव्य कोगाः व्यवस्थे ही सम्बद्ध हुन्छ। यहामुने ! अस श्रिटक रही जी और नेत्र प्रकुरना कमलके जलसे साथ सुन मानाज ज्यास हो गया। समान क्षोपन या रहे से। औअमूनेयर यह प्रमुख्य 🚥 अनने स्पर्कपायरी सम सुमर्जनी-सी काश्विकारे से सुन्त रेकनी जानीका जान करनेकाला सिद्ध हुआ। का वीताबार स्वेधा वे सहे के। व्यक्तिक भी सन्तव बके हुए परव पुरुष निव्युने सार्थ उस प्रशामित न होनेश्वरंश कह और पुरुष अपने अस्त्ये इसमा किया । ने दीर्घकारताक सही 🚃 साथ उसमें हो। बार अर्थात् **ा इक्ट करनेके कारक है। उनका** 'नारका' पर सुनिसमात पान प्रतिन्द हुआ । इस केवब उन परंथ पुरुष नारायको 🚃 इसरी 🎆 🚃 चन्तु नहीं भी। इसके पान 🖫 पर महाना नास्त्राज्ञेत्रसे क्यान्यक्ष सभी तत्त्व अवदः हुए। अध्यक्ते ! विक्रम् । मै इन सन्तर्भेकी इत्यक्तिका जनार क्या १६६ 🛊 । धुने, अकृतिसे प्रकृतक अवद इश्रम और महत्तकारे तीनों गुज । इन गुगोंके चेक्को हो विभिन्न आहेकामको क्यांकि 😈 । अधिकारके 🔤 तप्याताई 🔛 🕮 ज्य तन्त्रकाओं से प्रीच भूत लाहा हुए। उसी क्तान ज्ञानेन्याचे और कन्नानवाका भी प्रातुषांच हुश्त । पुनिसेंड ! इस प्रकार मैंने 🔤 राखीकी संस्था नतानी 🛊। इनमेंसे पुरुवको क्षेत्रकर क्षेत्र सारे तस्य प्रकृतिको अबट हुए हैं, इसरियो प्रथ-के-सब उठ हैं। इतिकारित परमेश्वर शिव भी पार्वदगर्गोके बस्तोको संस्था खेचीस है। उस समय हाच यहाँसे अपूर्व 📱 गर्ने । यनकान् व्यास्तर हुए भौगीस सर्व्येको प्रदृत्व करके शिकाने सुदीवं कालतक कहे कठोर तकता है परध पुरूष नारायण भगवान् विश्वकी (शक्काण ६) पगवान् विष्णुकी नामिसे कमलका अदुर्थाव, सिवेन्सवस ब्रह्माजीका

अससे प्रकट होना, कमलनालके उर्गमका 📖 लगानेमें असमर्थ ब्रह्मका 📖 करना, बीहरिका उन्हें दर्शन हेना, विवादप्रसा

विन्युके बीचमें ऑफ़-सम्बद्धा ब्याद्ध होना तथा उसके ओर-

क्रोरका पता न पाकर इन खेनॉका इसे बाला करना

मरामण्डेल जलमें छचन करने रागे, 📖 उनकी क्रिको क्लाब्स् इंक्सके इन्क्रान्त्र सहका एक काल काल जाट कुरता, को प्रमुख स्थान कर जाने विकास गालक्ष्य 🖩 । क्लबरे कान्ति कनेत्वे कृतके समान वीते रंगाके के रूपा ब्याबी रूपाई और केवाई भी अनन्त केवन वी। यह कारत करोड़ी सुबंधि राजन प्रकारित है श्रा का, सूचा होनेके साम ही सम्पूर्ण तत्त्वीते पुरत वा और अध्यक्त अञ्चल, करन रवनीय, वर्शनके योग्य तथा समसे काल चा + तस्पश्चार, कारकारणकारी परवेखर साम्य क्यारिकाने पूर्वमात् प्रकार 🚟 गुर्वे अस्मे स्वर्धि अञ्चले अलग किला। मुखे ! उन बहेक्सने मुझे तुरंत ही अधनी नावासे केविन करके अरावश्रीकके विका और जीतरपूर्वक 📰 🚟 प्रकार भिन्न । इस प्रकार 💷 कन्समें पुत्रके कामे मुक्त हिरम्बनर्गका जन्म हुआ। 🞹 चार मुख हुए और सरीस्की कार्यन साल हाई। मेरे मस्तक तिथुव्यकी रेसाने अहित में । सार 1 जनसान् ज़िमकी नाजारे नोबिन ब्रेनेक सराय मेरी ज्ञानसकि इतनी हुईए 🛊 रही भी कि मैंने कर कमलके निरम दूसरे किर्माको अपने शरीनका जनक या जिला नहीं करना। मैं कौन है, बद्धति जाना है,

महाना नाम है — देवनें | IIII नाम का का है, मै निवस्ता पुत्र हैं का स्थान काम का का हुआ है और निवस्ता पुत्र हिमा का का हुआ है और निवस्ता हुआ का का का स्थान का का स्थान का का स्थान का का का स्थान का स्थान

ोहरा निश्चम करके सैने अन्यनेको 🚃 📆 मीकी इसस्तर। सुरे 🕈 कर कारतारी एक-एक नार्के 🚥 और केंद्राहों क्योंतक नहीं चलन करना रहा, किंतु कहीं भी उस कामलों उपन्यंत उत्तर mitte भूती नहीं फिरश । तथ पून: प्रेशकों 🚃 मैं इस सम्परमुखनर जानेको 🚃 हजा और जसके वार्गमें का कामस्था कड़ने राजा । इस प्रया कहुत सपर कानेपर भी में कर कुरसकों, को सको न क सकत । कर बुक्ताने में और भी मोदीन हो बढ़ा। युने ! इस श्रम्बन भगवान् निकारी इच्छरले परम बहुत्त्वाची अस्य शास्त्रात्त्वाची प्रकट हुई, जो मेरे मोहकर विकास करनेकारी भी। उस बार्सीने सहा—'नव' (त्यस्यः करे) । 📖 ज्यांकाक्रकाणीको सुनका मैंने अपने

a tiffett familien a ter. 

मन्त्रका विलाका सर्वत कारवेके विकी उस समय पुन: प्रकारपूर्वक काम वर्षीकर्क केर तपका सी। तम भूतपर अपूच्य करनेके रिजे ही पार धूमाओं और सपर वेगोंने सुत्रोपिक यनसार् किया नहीं सहस्र प्रकट हो गर्वे। इन परम पुरस्ते अवने हार्योने कक्क, पक्षा, पक्षा और क्या मारश कर रहे के । अनके पाने अकु सम्बद्ध अल्प्याची शामान रवानकारिको सुकोरिक के । जन परव प्रथुके कुन्दर नीमान्यर न्यून एका 🖝 । अन्ते मन्त्रम नार्वः अपूर्वेते मुक्कः अवेद महान्त्राच्याच्याच्या क्षेत्रम् वर्ते हे। क्ष्मा पुजारविन्द् प्रस्कातने विद्यास पुरव भार । जै अनवारी क्रांकियर अंग्रीहर क्रे रक्क वर्ग । वे पुत्रे मतेवी वान्योओंक समान स्पेत्र दिवसकी दिने । कन्या यह अञ्चल सुन्दर करू वेषका पुरे यह अञ्चर्य दशा । वे स्थितक और श्रेनवरी आभाने क्यानिया है यो थे। का प्राथम का क्षांमानाका, मार्गाका, का भूवा शास कानेकले, महत्वक नामक-

तकार का मनावादीयके काथ वैसे कार्यातः आरम्य ह्या । यसमान् विश्वासी भीनारी वर्ष इव रोगोंने कुछ निकार किए

रेसको पहर्व का अपने अको सक्त हैकारत

पुत्री कहा हमें हुआ ।

गया । इसी नजब इन्ल्वेनॉके बीकने एक महान् अतिकाशः (ज्येतिर्वयनिष्टः) 📖

हुआ। मेरे और मीमिन्युने 🚃 🚃

और नीचे जानार अस्ते आदि-अनगर पता सम्मनेके रिप्नी बद्धा प्रचल किया, परंतु हुने करी भी करणा ओर-और नहीं रिस्ता। मै काम्बर अवरसे कीचे लीट आमा और करूप किया भी अभी नव्ह जेकेने सपर सामा भारते निले। इन होने विकासी कारणे मोहित थे। औद्योगे धेरे साथ अवने-नीचे और अफल-चन्यानी परवेखर शिक्को प्रकृत विकास किया है को को स्त्रे—'च्या वस्ता वस्ता है? ' इसके कारणका निर्देश गाउँ निरमा का समिताः क्लोंकि न के इसका कोई भाव है और न कार्य के है। विकासिक सका की पड़ी निवासिकाको अपर को राजा है। क्रान्यार्गने भी देखके इन्हरूक कुछ का नहीं कारता ।

प्रकार सरका असरका किया । 🞮 दोनी केले—-बालवर्क 🕻 🞮 अक्षाने स्वकारको स्त्री अन्ति । अन्य स्त्रे कोई की क्यों न हो, अन्यक्षी इकारा क्याकार है। मोजान । अस्य और से क्रॉ अकी

क्रांके कर में और श्रीवरि केन्द्रेर अपने

Record term with all arbeitreigh

प्रवार्थ संस्का वर्षन करन्त्री। मुल्लिक् । प्रता प्रकार अर्थुमारहरे आर्थित हुए इस केमों है बच्ची नगरवार काने तने। हेका काते हुए हवारे भी वर्ष बीस क्ये ।

(अभाग ७)

हारत और विष्णुको भगवान् शिवके अवदयव अरीरका दर्शन लागणी करते हैं— मुनिनेश करद ! एक ही अधिरतका भी कि इस कोशिरिवृक्ते इस प्रकार इस दोनों देखना सर्वराहित हो। सकते प्रकार हुन बरकेहर प्रकाह सूर्वन है।

रिरन्तर जनाम करते रहे। इन क्षेत्रोके अनमें भागानन् कुंत्रोर दीनोंके अतिधारस्क,

उन्हें कारियोच्या अर्थ पूर्ण कार्यकाले कथा। इस क्षेत्रों जिल इसकी परीकृत करें। में इस गार् प्रकार पृथ्व, के स्थानको सुवाधे देश क्षा का नेद हुए उससे अधिनक हुआ का। योगो उत्तर होनेको का राजी किन्नों 'बंद करा है' हैता कोन्ने हुन जनक देवलाओंके आराम्य करवान् केन्यु केर काम संपुर्वतानमें को रहे हैं। वे नर्नक deuten icher ib i unbie Rugin हों। जन्म अधिकार अधिकार कृषिय विकास प्रसारकारणे जनसम्बद्धाः प्रकारको प्रकारक और स्थिति 'औरस्' क्षा प्राच्या साक्ष्मा वर्गन वर्ग अनुसान विकास । प्रविकालकारी जनक 🚃 आविकरी seatest grinnpak part kaltes रेकका कर वर्षोते जारकामे पृष्टिका भेडिन, en पहाँ इसके क्यों **प्रशिक्ष** स्वरूप Official from the callege to pro-तरह इन्होंने यूक्तकारण अवस्थानी appropriate expet product malforts प्रकारकार्यन देखा । संश्वनकर काम करने प्रकार क्षी प्रति, तथ शुद्ध गार्थिकामीओः समान निर्मात प्रथमे पूचा, सुरीकारीय, अस्त्या, Paragre, Protegue, Palja, Affalte. कुनान, बाह्य और जानानाके नेतारे रहित, कहारमार केवते युग्त, जन्मके कीवर और पाइर कर्म ही रिकार, आहे, काम और अपने पीत, जानको असी कारण नक सम्बद्धेः परम अस्तरम, स्ट्रांट, अस्तर्यः पूर्व stranger within military from t 🚃 समय बीहरि यह सोयने समें 🖽 'बहु अधिकाल नहीं कहीरे इन्हर हुआ है है

सम्बंध अभिनाती अनु है। 🗷 📖 केबोबर - अनुस्य अस्तारसम्बंध 🕮 असीना (\* देशा दम्मतु को पने। सर राज्य 🔤 😑 🚃 करते पूर् सोहरिये केंद्र और सम्ब शुरुवेद्वाने, 'क्रीकृष्' 'क्रोकृष्' देख सम्बन्ध क्षेत्रीके क्रात्रेक्तो युक्त विद्याला विकास विकास विकास । तक वर्षा एक पानि प्रकार हर, के क्रीर-स्कूके पत्र सारक करे जाने है। उन्हों बहुनिके द्वारा पानेका abburgh was the per projections militaria una finglia serà resper रराष्ट्राध्यक्त महारेक्सी ही वहाँ प्रकट हर है। ये विकासीत (जनमा अधिका) पर है। यहाँ साहत संस्थित कभी को जार but fen & etc auft f, un wenn STREET STREET, E f. W preis unmeden fin ger und मारिका, बोबो, बेस्सा, अस्त्रान्य सूची अस्तुरासकार कारण हाला एकक्ष्मी वास 🛊 । क्रमको एक सका अकारो समाहे क्रीकेवृत अस्तातास कारान् सहाका क्रीक क्रेल है। असी यूल्टे एक अवार अवारने भाग कारणका श्रीवरिका क्षेत्र होता है और केले एक कहर कारणे जन्मण् बीकeitfer freuer um den to sener व्यक्तिकार्य है, काला सीवने प्रतयोगासने है और प्यक्रम निवय अनुसद्ध वार्गायान्त्र है। magn-alous reduced from which (बीक्साओं महार्थि) है और 'जनार' संक्रम पुर स्कूपनो परित्र सर्वते है। 'क्लार' राजकरी सीहरि चेति है। जनस alle growth wit place wit subspec 8, 10 केती, बीच और मेरि भी है। उन्होंने 'क्य' सहा राज है। (क्रमें: फीतर समका क्रमानेस है () बीची अन्ती उच्छाने 🔣 अपने ब्राह्मी अपेक्ष कार्रेने विकास करते.

• When therefore a रिवार है। इस 🚟 अन्तर्भ गोहरके आस्तुत हो। अन्यो कान्ति कर्तके समान रिवृत्ते अवस्तान बीच 🞟 हुआ, जो और बी । 📰 नाम प्रकारको क्राउजेंसे क्रमार्कार चौरिते स्थानित क्रेमार सम कोर क्रीकाल और नाकि-नाकिक आयुक्तीये महरे रुपर । यह सुवर्णकर अन्यके रूपने ही विक्रिकेट का । का बाद कार स्कारताओं कार्य केन्द्र 📖 अनुद्ध और कोर्नु निर्देश और पहलूक्तांत स्थानोते सन्तर 🚃 कार कार्य पूर्व पार्ट ने और 🎟 क्षा कर को कांग्रह केन का 1 am है क क्षात्र अनेक प्रतिकारी काले 🖟 प्रति रहा र केनी प्रकार के गर्न । स्वयन्तर एक इक्ट 🌃 🚌 उस अवस्था सम्बद्धार परमेका भगवान् ग्रोक प्रस्त के दूसके के गर्न । 🚃 स्थित दूशत पा हो अन्तरे दिन्त कार्याच्या क्रमाने कार्या सहस्रे कार अंशाचा **व्यवस्थात अवस्थित स्था**न हैको हर् 🛗 हे परे । स्वास स्वय THE R. LEWIS CO., LANSING, MICH. क और स्थान क्षेत्रके विवास 🗒 कुरावार के भागीने 🔛 गण कर 📖 🜃 🏥 और ईमार मार्ग के 🛊 । उपलब्धे STREET, पुरस्तेत्व कार्यन वर्ष होत्य 📰 स्थात क्षाचा साल है। प्राच्यार का परवेक्सक मही सुरोपकोर करने अवन्य दुशर तथा में कुर्वा करोड़ 🛊 और ज्ञार कर्जे । सु और ry-te pout witneren the fire fire प्राथम कृतन में केन्द्रात्त करवल कर, वर्ड क्षेत्रक का जनकारी प्रभूका कार्त ओ**य** भद्र साँच राज्यानोते 🚌 पृथिनी है। अर अन्यको प्रकृतिस एका अन्य पूर, विकास 'ब' संक्रम है। से स्थानस श्रीनकोक प्रकृत है। 🛊 अर्थेप मे्यार असर। अर्थेयार स्था औपार-में होने अनकः क्रकी करू और इस प्रकार में भगवान् क्षेत्रर ही 'अ', 's' **ार्था के कुल्मेरिकामी है। १३११ और १४१**४ और 'म्' इन विशिष्य कारोने सर्वित पूर् है। 🚃 देवाचिकेच पुरस्कारी रिस्मके केमी सार् इसी अधिकारको ३० ज्योगिरिक्रकार है। या अवदि क्षेत्र अवदर अवदेश स्तिके स्रोक प्रवासिकाने "अंबे हम्" "अंबे हम्" ऐस्ता पेव्हा---🚃 🛊 और 🖿 अधीर परिव अधार आवे परिव यह तथा कहाँको क्षेत्र गण कहाँ है। प्राप्तः स अस्तरि अस्ति स अस्ति, परिवन्तरिक वक्षांको हेर् क्यांका का साम सुरकर अञ्चल कर्नाह मैन हैं । पन्नात मेह है । पन्नातरको महाकारों और सामानकों ने जाने क्षांत्रक कर्ष क्षांत्रक जाता 🛭 और क्यारको कर्म कर्म । भवनत्त्रों 🚟 नको है। आवरकृष्या वाहा-- 'हे हरे ! हे उद्यान ! यह बात ऐसी ही है।' इस तरह नेवेकर रिकास 🚃 वर केमी प्रापेत प्रापुत्त 📖 🕏 व्यक्ति शक्तिम् वर्षेष्ठा चित्र से हेक्कर कि <del>क्या राज्य</del> अक्षर figure proper without our ाता एवं सहस्य अध्यक्षणके क्षेत्रिया होनेकाले कर महेन्द्रपरेकका मानव किया । इसी बीवकी शापुरे है। इस्तर जनके नामि 🖣 और

वेरे स्वयं विश्वयस्थ्यः क्लाकान् विन्तुने एकः श्रामारको केषु (गुरेशिक) व्यक्त नामा है। और भी अञ्चार एवं सुन्दर कार देका। कुरे । इसः अवस्थः विर्मुणः एवं पुनस्तकार कंद्र कार बोध मुख्ये और यस पुन्तकोरों कार्यामाके श्राम्यक स्थानों कार्यामा व्यक्ति 📖 देशकर में और श्रीवृत्ति केनी कुलार्च 📗 गर्वे । इस तस्य क्रम्य-स्कृत्यक-फरीरकारी मोक्टर विकास दर्जन नाकर केरे ..... बीहरिने को सामा किया और पुनः समस्यो भोर देशा। 📖 सम्ब भने 🔤 🚃 पुत्र अन्यारवर्गिक क्षात्रक साह्यकार हुआ । सारकाल् व्यक्तेशयीचाः 'ॐ त्यवसीः' 🔳 🚃 प्रोनेय पूर्व, 🗐 🚃 and the same and the same of the same and th निर्मात है। जिल सम्पूर्ण वर्ण और अधीवा पराध्य 📧 पुरिवास्त्र पाना 🚃 कुमरा पद्मम् पना अधिन हुआ, विशिध चौजीत अक्षर है तक जो चारों पुरुवर्गकरी eine Schmitte | 1 thantiel deather-net निम पक्रभा-क्य 📰 द्रीक्ष्मपुरिश्चेत्रक विकासकी - क्षेत्रका प्रतिकारका पुरस्त । इस

चनकार जीवारि कावा कर करने सुने । सहकार हाला बन्हः और साय-चे 📟 का है, के इंडोंके प्रमुख्यकि हैसल है, जो पुरसान पुस्त हैं, शिनका इतन अधोर मच्चीन् सीन्य है, को ह्रद्रकारे 🔤 erriteit seign setter \$, forth करण काय— करने सुन्दर है, को महान् देशका 🖁 और महत्त्व सर्गराज्यमे आयुर्वनके कर्को बारम करते हैं. 🚟 सभी और पैर और पन्ने 🍱 🖦 🐌 जो पन्न प्रकार भी अधिनारे, कार्यासकारी तथा सृष्टि, कारण

हार्यक्रका 📈 🚃 मनवान् विभाने

किए क्यानेक्षात्र अंतुक्तीयको प्रत्यन विविधि ।

ज्ञार 🜃 प्रयोधी कराने करते

(believe 4)

रुमासक्रित भग्नान् विकास प्राकटन, रुखेर द्वारा अधने साम्रवका विवेचन तथा ह्या। आदि होती देवसाओंकी एकताका प्रतिपादन

**ार्डिं करते है—अस्य : जनस**्य किन्तुके प्राप 🏬 🎆 अध्यो सूक्षी सुरक्षार कारणानिमि महेश्वर अने जनक हुए और अमोर्किक साथ सहस्य वहाँ प्रकट हो अने । क्षी समय अनोह स्त्रीत पुरू अर्थेत प्रामेख मुक्तमें तीन-सीम नेज प्रतेष्ण कर्त हो। भारतेकने कञ्चलका पुरुष सुस्रोधित छ।। निरुपर कटा कार्य क्रिके भीतवर्ग, विकास-नेत्र विषये अपने सम्पूर्ण अञ्चले विश्वति लग रची थी। उसमें यस पुजाई थीं। कम्प्रजे नील बिद्ध का । उनके स्रीक्ष्यू राज्यत आयुर्वासे विश्ववित थे। स्ट सर्वाहरूदर विकास प्राप्ता प्रस्तान विद्यापारे अधिक वै। हैरो विक्रिक्योंने युक्त वालेक्ट

जनकरी उपाने साथ उपरिधत 🌉 📰 और फल्कान विष्णुने इपः क्रिय क्यानेक्सर अवसी स्ट्रोत भी । तक पापक्षरी करनावार भागान् ग्लेबरने प्रसन्नवित हेश्वर का श्रीविक्तुर्देशको कामकावरे वेदक। क्योग विकार मुने 1 क्यो हुए। क्रिकी परनामा औद्योग्यो पुत्र सन प्रयुत्त किया । किर उन परनावाने कृता करके मुझे भी बह इसने दिश्य । वेद्यास हाता जाता करके कामार्थ 🚃 पणकार् मिथ्युने मेरे 🚃 हाथ मोह व्यक्तिका नगरकार करके पुनः कासे पुरुवको विश्व कराने तथा सहयोक होनेत रिक्ने अर्जना गरी। महार्थि पारते हैं-मूचे ! अविद्वरियारी

: संदेशक केल्लूक्य : 404 ब्या कर कुल्पर जातक जाता हुए सुकावर प्रमान करके हाथ जेने पड़े हुए कुराविकान भगवान् विक्रो जीविक्ष्में का व्यापानके सर्व कहा । श्रीमहेशर मेले—मै पृक्कि, पालन और पार वर्षा । क्षेत्र केर्न स्टब्स्ट्राम १ वे 📺 संक्रमक कर्म 🕻 सनुष्य और निर्मुण है तथा Married Steam Steam गुनरमेग पुरु महन्त्रेकारी और देखें र इस है। किन्ते ! सृष्टि, रक्षा और जनगरन गुली अन्यतः कार्योक्षः भेवते 🖥 🛊 प्राप्तः, काम हुन्हें नेस स्वयंत्र जैस्त दिस्ताची देता है, वैसे ही सारका प्रकान्त्रीय पुरुष-विकास विन्तु और सह श्रम करून करने 🖾 कारनीचे विकास हुआ है। हरे । बासायने में कारक प्राप्तिये । तुम केली पहास्त्राती हो उत्तर pil manafil adapt partinist fille रका निकार है। किन्नों। तुनने और प्राप्तने 🗱 अन्यवानके 📟 🔡 सूनि 🖼 🛊, कुकरी क्रम क्रमंत्रको में अवश्य सबी कर्मन्तः अवेतिक में अन्याक्तार है । अकृत् है क्षेत्रे 🚃 कर्षके करण पूर्व है और हुए विराष्ट्र गुरू वर्गानकोह कार्य कार्यने प्रसार केत देता है करन अकुछ कर तुन्होंने करीरके हुए हो । मैं तुम दोलोक्ट कल्किक्सीर जलक है क्र विकास केला, के करने 'का' और तुन्हें मनोनानिकत नर केल है। मेरी कक्रमानेना । वेरे अंतर्ते प्रमाद पुर् सहसी अकारों पुन केनोकी सुरूपे सुद्ध अकि हो । सामध्या पुराने कम नहीं होगी। जि में हैं, को क स्थ है। पुरस्को निर्देश-निकारकी बहार । तुम बेरी आक्रमका कालन काले हुए स्रोति की बुद्धाने और अपने कोई अन्तर गई वागाहकी सुन्दी काने और बन्दा निकार । कुन इस धरावर जगन्या करन करने स्त्री । क्षा क्षेत्रीके ऐसा प्रकार परवान् सन्तर्क होनेवर की सरने राजीवीय नहीं पंचारने हमें कुलाकी जाना विक्रि प्रदान की, राजात, उसी प्रकार युद्ध निर्जुल वरवास्थ्यके प्य प्राथमित संयोगने प्राप्त नहीं ताल

निवरके अनुसार कृषिक क्षेत्रेयर के यूक्कको श्लीक प्रकारके कल हेरे हैं। सन्त्रकी क्रम्पुल करा सुकार पेरेसक्ति अधिने गोहरको हाथ बोद प्रमान करके बहा ।

भगवान् विच्न् श्रोके—प्रको ! वर्षिः क्षणो प्रति अस्तरेह क्ष्मणो प्रीति अस्तर सुई है और पदि जान 🎮 का केम आवश्यक erregie) if the gar well are salvale if the आपने इस क्षेत्रेकी राष्ट्र अस्त्य इसे

अधिकार गरीद वनी रहे। महानी नामो है—चुने । जीव्रतिकी

े, पुर, सहा पना को ने का सकत महामान सुरक्तर मनमान् हाने पुनः मनमाः होने, वे अध-के-शव श्वासक 🛊 । इसमें मेर्

Person & c

होतर । यह मेरा दिल्याल 🛊 । यस स्था प्रयाद

केरे, 🖂 ने भी 📟 🗎 अन्य केरे :

च्यानुरे ! अन्य और 📖 रशवेनस्था

नेद जो करक कार्यने ( क्यांका प्रक ही कर एक जनस्रों सम्बद्धार-निर्वाहके रिस्ते के

क्योंने विकास के नाम है। अस: दिन्य और

सार्थे कामे नेवादिक को करनी कारिये।

कारको सात दूस है मेरे निवालो

नहीं है। नेद असमेनर असरक हो कना क्षेप्त । क्ष्माचि जेरा जिल्लाम्य 🐞 सन्तरम्य 🕏 । भी रह हा स्टॉक पुरस्त का पत है। यह पहल, तान एवं अन्तर स्वा है।" देश ब्याच्या स्था मन्त्रों की प्रकर्ण-स्वयनका दर्शन करना पाहिने। सहस्र । सुने, में हुने एक फेक्टीन बाह अब क Et if the periodic period see केंग्रीनर । गुजोबी भी नेतर प्राथकका क्राह्म पराव है। मैसर कि स्वेरपेने अब्बा है 'इस स्थाना रकृतिके 🛊 🖰 पाक्रको 🚌 🚟 अर्थकारकार मधीन पूजा है। 📖 आहेकारको केरण सम्बद्ध की मही, केरणीया (सारिक्यः) भी सन्तरूप प्राप्तिके (श्रारेतिक सारिकक क्षेत्रका केवारिक अक्रेसरकी 🗿 पुष्टि 🕏 । यह तत्त्वत अवैर प्रातिकृत आहि भेद बेरमान काव्यक्रमध्या है, कावुस: नहीं है। वेग्सरको 'हा'को सम्बद्ध नहीं कहा नह रम्बाता । प्रकृत् ! इस कारणने शुन्ते हेक करना कारिये । सुन से इस स्वर्धिक निर्मात कते और ब्रोहरि इसका पार्क्य को तक केरे अंक्रमे प्रचार क्षेत्रेमाले की बद है, के इसका असम्ब कारवेदाति होंगे । ये सो 'क्वा' नामार्थ विकास कामेश्वरी अवस्थि देखे हैं, इन्होंकी क्रिक्टिक्ट सामेती प्रमानीका रेका करिके। जिस्स प्रत अपूर्णन देखीके अर्था को बूली स्तीर प्रकट क्रेमी वे स्वकृतिकार्य भगवाम् विकासः आस्य लेगी । प्रकारः पुष: फार्सी कक्ते के मीलने सांक प्रकट

हींगी, 🖩 विद्वार की मेरे अंक्षणून व्यक्तिको

Papers was not sent their क्रिक्ति हो । असः अस्य मेरी अस्ता परमार कार्याने एक लोगोर्क रिक्ष क्रुरिक्टामा करे । नेता दर्जन होनेवर को फल जात होना है, सही तुन्त्रमा हर्जन क्षेत्रेयर की क्षेत्रम । नेरी यह बाल सार है, सम्ब है, इसमें संस्थाने रिश्वे प्रवाप नहीं है। मेरे क्वानी किया है और विल्हिक क्षांकर ने हैं। को इन होनोर्ने अन्तर नहीं मन्त्राता, नहीं चुले किसेच दिल है ।; बीदरि मेरे 🔤 अपूर्ण जनत हुए 🗗 प्रकारत कृषिने अञ्चले जनस्त्रक दूधने है और बहुत्रान्त्रवासी विद्यालय सह मेरे इंश्विके प्रापृत्तेत होते । विकास १ में 🔡 स्थित anno (作 宇 宇 守 て(9+)

अप होनी । वे कार्यको विश्वविक तेन्ये वहाँ

नकेविकालों अच्या होती। इस अवसर वैने

केनेच्ये बुज्यक्या कान्य्यंत्रचेका वरिकद

विकार क्षणा कार्य प्राप्ताः सुन्ति, पातन

और संक्रान्यन सम्बद्धा हो है। सुरमेख १ में

रूप-को-सर येथे जिस्से अपनी विकास

श्रेष्णपूर्वा है। हरे । इस स्वर्णना सहस्र

नेपार करने 🕮 । सहस् । हुन्हें स्कृतिक्री

अंक्रफुर व्यक्तिको कुन्तर मेरी अध्यक्ते

अनुस्ता अन्तरे कृष्टिकार्यका संभावत सारना

माहिते और में अपने रिकामी शंकपूरा

पराचा कालीका अतुवाद 🖩 स्थानको

प्रान्त समान्त्री काल पहले प्रारंतिक । तुन

का लेन अवस्य 🗏 प्रमूज अक्षां का

कर्त किन सम्बन्ध सामित कार्नीक्रार करो

क्वांके को पूर स्वेकको सुद्धि एवं रक्षा

अभी काली सुक कार्योगे । हो । गुप प्रधा-

<sup>+</sup> पुरवेपूर्व स्रोतंत्र च सम्बद्धाः शरपतालाः ( )

अवैत इत्ये विश्वविद्यांक इत्ये काम्यु व अववेत्यारं को मै ज कार्यक करे कर । (物学中华大1969年) र्थक हिन्दुर (प्रेश शत्रूप) ५—

विरुपेयतिका संदार कार्यकारे कार्यक भीता होओने।

और संवारतालोकाले एव आदि विविध पुन्तें - सरवपुन और बाहर तनोपुन भारण करते हैं 🚃 प्रदान, किन्तु और संस्थानो प्रसिद्ध 🖁 कक्षा विश्वासकी सृष्टि करनेवारे स्थानी तीन करनेमें पुत्रक-पुत्रक प्रकट कृता है। कहर और मौजरते की रजेगुकी ही हैं। इस साक्षास् वित्य मुनोसे निर्म है। वे प्रकृति और व्याप्त वित्यु तथर सह—इन वीन पुरुवसे भी परे 🛊 — अस्तुतीय, जिल्हा, अनला, 🔛 🔛 मूल 👢 परंतु दिल गुलातीत माने पूर्ण एवं निरह्मन पराबद्धा परावामा है। सामा नये है। मिन्नो । 🚃 मेरी आहासे इन तनोपुर्व और बहुर सम्बन्ध धारक करते हैं, बहो; ऐसा करनेते सेनी लोकीने पूजनीय (अध्यक्ष १)

## श्रीहरिको सृष्टिकी ह्याला धार एवं ध्वेन-थोश-रानका अधिकार दे भगवान् क्षित्रका अन्तर्धान होना

परनेश्वर 📰 शेले—-प्रतम प्रवक्ता पाएन कारनेकाले हरे । विश्वते । 📟 🏬 नेवी कुलरी 📖 सुन्ते । 📖 पालन कारोपी हुए कहा समस्य स्टेक्टोने कार्यकेट और पूजनीय को रहेंगे। लहानीके हता रचे तमें लोकने जब कोई दुःस का संबद्ध ····· हो, तब तुम का सम्पूर्ण दु:कोका नाम बारनेके रिक्ते सका सावर रहता । हुन्यारे सम्पूर्ण पुरुष करवेंने 🛮 तुन्कारी स्थापक साईता। तुन्हारे जो बुवेंच और अस्तरक क्रांट 🚃 होंगे. 🗃 सामात्रे 📗 🚃 गिराकैमा । हरे 🗄 तुम मान्य प्रकारके असमार धारण करके लोकमें अपनी ज्लम बोलिका विकार करे और रूपके उद्धारके रिजी एको । तुल एकको ध्येल को अपैन पन्न तुन्हारे ध्येष 🖟। बुनमें और घटमें 🊃 मी अन्तर नहीं है। है जो सनुष्य सहका पक्ष हेकर तुषारी निन्धं करेगा, ब्राह्म साव

पुन्द साहाल भवा 🖩 सामग्र । पुल्लोत्तम 🔤 ! तुपने 🔛 धारनेके कारण नेती

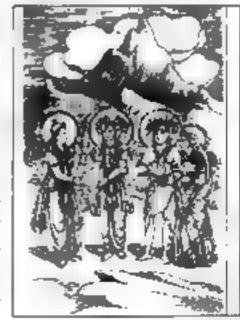

स्टब्सिक् भवतिम प्रवाहिको प्रवासक। कुरुकेस्तरं केन सा सहस्र विकास (दिन पुन कर सुन सीर १०।६)

आजासे उसको नस्कमें गिरम पहेला । यह होकर उसको निका करे, उसे 📖 विद्युप 🚥 🔞 है, सत्त्व है। इसमें संकाय नहीं ही अरधारकत अञ्चल करें। नाथ ! जो है।<sup>\*</sup>तुप इस स्वेकने मनु<del>ष्टांके</del> 🚃 मिलेक्त: भोग और जेक 🚃 करनेकले. जो हेल 🚃 है, उसके रिजी मोल वृर्तक और मलोके ध्येष 🚃 कृत्व होकर प्राफ्रिकेक निषद् और अनुबद्ध करे ।

ऐसा बद्धकर भगवान् क्रिक्ने मेरा क्रक क्षाद रिवन और जीविकाको खेक्कर उनसे कहा—'तुम संकटके समध सन्। इनकी न्यान । इसके अध्यक्ष क्षेत्रक संधीको योग और योश ऋहन हाला तथा इत्येत समार आध्याओंका लाहा एवं सर्वनेष्ठ को रहना । को हुन्हरी क्रान्त्र्ये 📖 गफ, यह निरूप ही मेरी जरावने आ गया। को मुक्तमें और भूभने अधार क्रमाला है, यह अवस्थ नरकारें गिरता है। 🖰 ह

महारजी करते है—केव्ये । चलकान् विकास 🚾 सामा शुरुकार मेरे 🚃 प्रश्नकन् विष्णुरे प्रकार वहाने करनेवाले विद्यालय-को प्रणाम करके क्यानरमें कम्

श्रीविक्यु बोले — सरस्यासिको । जगनाच शंकर । मेरी यह कर सुनिक्षे । से आपकी आक्राके अधीन सुवार यह सब क्रम भागिता। स्थापित्। सो चेरा भाग

मानवर पक्त है, का सुने अत्यन्त प्रिष्ट है। **30 1 12** 

बीहरिका वह कावन सुनकर दृश्यहरी हाने उनकी कारका अनुपोदन किया और 🚃 प्रकारके भवींका उन्हेल देका इन केमोके क्रिकरी इकाले इमें अनेक प्रकारके 📟 विवे । इसके कह 📟 घरावार. राज्य कृत्यापूर्वक इसारी 📰 देखावार इस केंग्रेके देखने-देखने सहस्त 💹 अन्तर्धान हो नये : व्यक्ति इस व्यक्ति हिन्दु-प्रजासत निमान जाल हुआ है। रिक्रूमें हुए भनवान् हिन्द भीग और मोक्ष देनेवाले 🖟 । रिव्यक्तिकारी को 🔚 📰 अर्था 🕯, जा व्यक्तिका करूर 🖁 और लिङ्क साक्षात् क्षेत्रस्या । स्वयका अधिष्टान 📶 कारण क्ष्मक्षम् हिनको निम्ह 📖 नक है; क्लेक्ट्रि अपूर्वि विकास वरस्तुका लग होता है। महायुने 🕂 जो विकासिकके समीप शोई बावर्ष **.......... १, ३०के पुरुषकारामा वर्णन** करनेको स्तरित पुरस्ये नहीं है। (अध्याध ५०)

<sup>-</sup> महभक्ते वर्षे वस्तु तम भिन्दे **स्थाना** । तस कृष्ये 🗈 विकिले हुई 📖 प्रविकारित। नाके पतने तक्त रुद्धोकराक्ष्येतमः। स्वयक्ता प्रवेदिश्यो (सर्व सर्व न संस्थाः।)

<sup>(</sup>য়ি · पৃ॰ ফ' ফু• ফা• १÷।८-१)

<sup>🕈</sup> त्यो यः 🚃 💥 भूने भावेकार सम्बद्धिनः । अन्तरं 🚃 आवारी नियरे पर्यतः धूबार् ॥

<sup>(</sup>तिक पुन का सुन सीन १० । १४४)

<sup>्</sup>र सम् मतास्य यः **स्वर्धमन्त्रः निन्दां करिवाति ।** तस्य यै मिरने अस्य प्रचंका निक्त सूचम् ॥ लंबेको में भनेत्व्यक्रियम विकार के मा । सां में में चिवलकी उत्त मुक्ति हुई था।।

<sup>(</sup>De-0610) 株 中 中 中 中 (T

### विवयुक्तकी विविध तथा उसका पास

प्रति केले—कारणिया प्रदासन प्रतासका प्रतासक, निर्मल पूर्व प्रसासन प्रत क्षाची ! अल्पने नवर्कत है । अन्य अवने भगवार विकासी वही अञ्चल एवं 🚥 पाला करा सुनायी है। उन्हरिके हैं हुए और नारक्षीके संख्यके अनुसार आव हवे निरम्पुरूपको सह विक्रि कार्यो, विकरो महाँ भगवाम् विक संबुध्न क्षेत्रे हैं। अध्यन्त, क्षारिय, बैस्प और ग्रह-मधी विकासी पूजा करते 🐌 🚃 दूबन केले करका unbei if annet sommelet gemit per निकारको निका प्रकार सुरू थे, यह market i

महर्षिकोचन का अन्यासका एवं कुर्वेत्राच्याः स्टास्ट स्टान्स्ट स्टान्स्ट स्ट मुनियोके अस्ते अपूर्ण पर को प्रमाणसम्बद्धीयः कारणी ।

सुतर्जा मोले - जुलीको । अवको बहुत शासी बात पूर्वा है। यांतू व्या प्राप्तानी बात है। मैंने इस विश्वपन्ते केला सुन्त है और जैसी मेरी बुद्धि है, अल्के अनुसार अपन कुछ मह सा है। पेरे आकरोत पुरु गो है, अह तया पूर्वकारको जालगोने सराजुभारकोते पूजा था। मिरा अने उनकपूजीने भी सुन्त था । कार्यकारिने निरामकार असीर को 🔣 विकास क्षेत्री था, 💯 सुमानत अपूर्विते लोकवितकी कावनको भूते एक विशे का । इसी विकास भारतात् अन्यान्ते महाराज स्थानमुखे सुना वा। पूर्वप्रसाने व्यासीने नारक्तीने इस मिथलों जो पुन्त कहा वर, म्बी इस समय में बर्जना ह

बहरकीने कहा---बहरा ! मैं संबोधको चौथ बहर सुद्ध निर्दाणका तेल करे और बोचे । लियुन्द्रवनकी किकि करा रहा है, कुने । कैसा - अधिक कार कार, केरव तीय कार और सुद्र हो चारी कहा गया है, वेशों को चगवान, बार विशिव्यक्त गुराकी प्रश्चिके रिप्ने उसने

📕 उनका अन्य व्यक्तिभावसे पूजन करे, हराने अवस्था पन्तेपानिका करनेकी प्राप्ति होती। वृद्धिता, ग्रेन, दुःस तक प्रमुक्तीक गीवा—के 🚃 🚃 चार्चा परव (सहा) स्थापित रहते हैं, क्रेस्टाल प्रमुख्य प्रकारत क्रिक्का पूजन नहीं काता। धगवान् क्रिक-बर्ध कुछ होने ही सारे कुछ जिल्हान हो बाहे अप्रैर समान सुम्लेकी आहि हो जाती है। सन्दर्भात् हाला अस्पेयर प्रधानकाडी मुक्ति भी होती है। को मानव-हारीस्था अहाराय केन्द्र प्रमाणक केन्द्र-मुख्यके सामान करवा है को कड़िये 🛗 का सन्तुर्ग करवी और वानेरकोचे सामक न्यानेवर्जनीको पूजा 🔤 । 🚃 अधिन, वैशन और सुद्र सी यमूर्ग साम्प्रभी सार प्रयोगनीकी and the state of the state of भगवान् इंकरकी पूरा वर्षे । जल:काल अञ्चल पुरुषि स्थापन पुरु तावन विकास करना वत्येत विश्वविक विकास को नामान विकासिक व्याप करें । किए बेरा, केवराओका और मृथि आविका भी भारत-विकास करके कोजकलपूर्वक अंकरपीका विधिनुवेद पान से । बलके जन्द सम्बन्ते बद्धकर निवास-स्थानो क्रीकृत **वे**श्वर्थे आसा परास्त्रत करे। यूने ! एकरणने वालेकार्ग कारक वाकिने । उसली शुद्ध होनेके रिप्ने को विक्रि की पूर रही है, उनीको सहय पहला है। मुख्यो सुद्धात काले सुन्हे । अञ्चल गुजर्मी पुरिक्ते मेल्वे अस्ते

वाने इत्यने जुल कर और केले क्रानेने सार 📖 निद्वी सम्बद्धन कोने। सत्त ! अनेक वैरुवे जीव-बीज बार विद्वी समाधे । किर खेको प्रधीने की विद्यी सरकार क्षेत्रे । विवर्तको कुरूको हो 🚟 अन्यने 🚌 नेतृते सम्पर्कत वाहिने । इस्थ-वैर धोवार पूर्वमत् बुद्ध निही के और को स्थापक दौर साथ करे। बिर अक्षे वर्गके अनुसर बहुक बहुआ भारे। जाक्रमच्यो साम्य अंग्रहस्को स्थानन कारी कहिये। शरीन हाता अंकुर, केरन एक अंगुरू और यह में अंगुरूको स्टूअन क्षरे । यह सुध्यनका का साम्राह्म साम्राह्म reported: arguer management former करके 💹 व्यक्तिन करें 🖂 व्यक्ति 🖟 व्यक्ति 🖠 off, affreg, armener, auch, men विक, सुर्व्यासम्बद्धाः स्थलन, इतिकार शब्दाः हरिता विवास—के क्ष्मधानको विको 🚟 🖫

वेश्वरत् स्था (कारकार) असीते ज्ञाता विविद्यांक कार स्थाता कार्यके, निर्मात वेश-स्थात असीता क्योकारकार्यका स्थात कारका स्थात है। स्थात व्यक्त कारका आकार कार्यके का कुछ हुआ क्या स्थात को। तेश सुन्तर एकान कारको केरकार

पुरुषे सहभाग असे सारचे प्राप्तिये । प्रयुक्तियोध

रंग्यानिकार प्राप्त करके पूजान कर्न अरुम्ब करे। अरुम्बे पुरिका करके पूजानूको अरेन करे। बहुँ पूजा-सम्बद्ध स्थान पुरस् स्थान करें। पहले साम अस्ति स्थान

प्राप्ताः व्यक्तिकतीयरे पूजा करे। विश्वपर्ध

क्याने कार्य वर्णमधीन्त्री, प्रत्यालोकी और

अवस्थान करते हुन: [[]] हुन क्षेत्रर हीन प्रमान करते नकान [[]] अर्थन् प्रमान करते अन्य हिनेत्रमधी भगवान् रिकास हुन जनार भार करे—नको पीक पुत्र है, वर पुत्रार है, [[]] [[]] समान [[]] [[]] है, इन जनारके आयुक्त इनके सीअश्लेको हिन्दुनित करते

अधीन 🛗 और 📖 स्वयंत्रका ही प्रशासन्

क्षा । स्टब्स् क्षा विकास करें के स्टब्स् क्षा विकास करें के स्टब्स् के किस कर किस कर किस कर किस कर किस कर कि

है तथा के व्यवस्थानिकों सहार और हुए हैं।

हा तथा साम वर्षकें हुए क्यान्य महे सि

हुते सि इनके स्वयस्था है क्या अहा के काय।

हेनी प्राण्य करके स्वयस्था स्वयं हुए।

क्यान्य हुत्य करके स्वयं स्वयं करके कि

क्यान्य हुत्य क्यान्य है स्वयं करके हुत्य करके

हुत्य करके हुत्य क्यान्य हुत्य हुत्

क्रमे । विविध मुद्दिस्तान् पुरस्य देश-भारतकार प्रमाणकार्के द्वारा अन्ये निक्रात्मुल प्रकाशिको क्रमे । क्राप्त और कन्द्रनको प्रमाणको एसे । क्रमेशको पुरस्य, प्रीतारकोती, स्वपूर, भारतको यह सुक्ता स्थानस्य हुन स्वक्रको प्रकोशिका

कुलाओंके कुलार एके और कुलाओंके ही

क्त होन्द्रर कर सामका क्रीकृत करे। सरकारम् ३४-४४ सची क्राजीने प्रतिसर करा

- अधिक मेम्ब्यूक्ट -Canada to the Contraction of the

ter

कारी कुट-पीतकर पूर्व 📖 🕈 और पूर्व कुरे। अन्यपंत्रीकोर कार्ना झारे । इत्यावको अर्थेर — प्राप्त और अनुकार्काय अस्ति कार्येर कार्यको तो सामी पात्रीयें झाराक पाक्षिते । अन्य है । तत्वकार पान्न और अनुवासिता क्किन्त्रा पूजन को । मान, पून गान भौति-महिल्के सेपोक्का क्रियाको पूर्व को । किर विक्रमादि संस्थे क्यूक उपरात्नाकीय प्रमाणकोंके अधिये प्रमाण गया अपने 'गम ' यह जोवकार करके क्रांत प्राचेनके हैं को वर्षेत्रिक अस्तरका क्रिका गर्ने । विक many operate proper Hill at भागमा को कि ह्या कारण्या कृतिहर more when were builted on अधिनाची है। ब्रोक्सब्यून स्टीन्स् है। alliane after \$1 arrays and \$1 अभिन्द्रोत्त्रका हुन् स्टब्स् है । जन्म भोजना कु शिल्प है। क्त परिचय है। ईपानकोत्सका कर अवेदान है और उस कारणको सार्विकाओं संबंध कहा MIN है। सोम्पोर मेक कुई है, पूर्वत: केवे अति है और अधिके को क्षेत्रे को बाहर and है। जनकः ऐसी कल्पन क्राविक गतान वारी देशाओं क्षांत्रम अवस्त. animer was well frameball agrees करे । श्रीकोर जनमें जन्म, रज और तुल---इन नीजों जुल्लेकी करूकत को । इतके कर 'लकेशत राजांत' प्रकार कवले क्रवेखर विकास जानका करके '३% व्यक्ति ना ' प्रताहि कालेक काले को अस्ताकर निरमानकान करें । स्थित '35 तरफायक विन्हों' क्रमादि स्वारामधीक्षर क्रुपेनका स्वीतिक प्रस्त करके उन्हें 'अम्बेरेन्नेडन' क्रमार्टर अधीरमध्ये वर्षे निह्न को । विर प्रेकाः रमेनियानाम्' इत्यादि जनाने शारामा देखका

वेगाविके व्यक्तिकारिक वार्यान्यको आहो विक्रियुर्वेक प्रक्रोकारी कान कराने । for agreementable before abid प्राणेको एक पश्चि तेका अध्यक्षे सै Median with pr folior records. क्षा भागवास्त्रको प्रकारको। सरस्थातः प्रमाद-कृष्णक कृष्ण, स्त्री, मन्त्र, गरोबी रह क्या होते जागाया क्यात अधीतीके क्या afr when when the व्यापन्त्रीयः 🔛 प्रमीप्राप अधिकोच्या आहे। यहिला प्रकाराओली क्योज्यक्ष्मिक 🚃 🞆 । इस्पेश्रे क्र्री क्या 💹 गार्ग का स्थान प्रवेतिस विकित्ते कृत्य है। एक अनुस्कृते स्थापक पूर स करे, कांध्रक प्रक्रिकारों संस्था र हुआ है। क्षा भून्य अधारोक्षण प्रकारसम्बद्धाः 100 met 100 met अण्यानी, कप्, कोली, धन्या, गुलाव, केंग करेर, केरम, प्रकार और स्थान श्राहि मंत्री-परियो अनुर्व कुछ कुछ अनुर आहे. व्यक्तित क्या सरे । क्योक्ट विकोट साम कारी बारा निरमे रहे, इसकी भी कारका को । व्याप्त को अधिन-अधिक प्रात्तेवारा व्यक्ति । अश्रीकारमञ्जीक कृता करनी व्यक्तित वह सन्तर्भ करतीयो directle mirt file

> तार । सम्बर्ध हुन्दे सम्बद्ध पर्यक्तिकारिका unversitelt fleligis fieb im gen-मध्यन्त्री प्रकोशने भी संक्षेत्रले <u>साम यह है</u> सम्बद्धानेके प्राप्त सुन्ते । पानप्रचननारे, 'पाइके' प्रकार कराते, सावक राज केलादनकरे, सुद्दा रूवे कृष पुरस्कृतारे,

श्रीकृतको, सुन्दर अध्यक्षिकेके नकते, 'त्य जानकुर एवं कृतन आरतीक्षरा वर्धाक नो भार- इस्कार कान्तिकारको, विशेषको पूजा करके स्वेतने सका अन्य नाम कारियासम्बद्धी कुलो अन्त्रोती, भारत्यक्षण प्रकारके अन्त्रोद्धार अने नवस्वतर करे । जिस और अस्त्राच्यांके, अवस्त्रिकारण बच्च अर्था देवर धनवान्के बरवांने पूरत विकोर हेन्सालकारों, 'अपि त्या' क्रमाहे रामराकारों, पुरस्कृतकों, कृतुस्रावरकों स्था प्रकारताच्याचे पृत्रा करे । एक स्थान अवना एक से एक जल्लातर्ग निरामेकी म्पन्तवा सरे । यह तत वेदमानेने अवक गाननकोरो करना कड़िये । स्थानकर गण्याम् संभागेः कार चला और कुल आहि नक्षते। अन्यक्षे ही पुरस्कार (सम्बद्धाः) अस्ति अस्ति प्रते । इसके सन् नो स्वादिकामधिको सन्दर्भ निर्माल, निर्माल, अधिनात्ती, गर्नकोन्द्रसारक, धर्मकोन्द्रका परप्रदेश हैं; को प्रकृत, कह, इन्ह और विक्र आदि देवताओंकी के पूर्वभी नहीं आहे; derive familie ford deposed कर-वास्तिक अस्तिकर कार्यक है; को उसीह, थभ्य और अपने रक्षित ग्रमा समास नेरिकोके रिक्वे अधिकातम हैं; विकासी विरामात्रकोर मानको प्रशासि 🕏 त्रका को रिमाणिक्षके करने अधिक्रित हैं, इन भागवान्

और सक्क प्रकार करके वेलेवर जिसकी जारायना को । विश् क्रमणे कुरू सेवार कार के कार और केमें इन्ह बोक्कर निकारित भारती सर्वेतर संस्थाती पुतः अर्थन को --

अञ्चलकोर् क इन्यानस्वयोग्ने कवा। कृत करन्तु अन्तर्ग कृतक का संस्था। 'नारकारकारी वित्य ! की अन्यानके

अवक साम-सहाध्या को बन-पूर्ण आहे. स्वादार्थ किये ही, के जानकी कुलाते सम्बद्ध हो ।"

इस इस्तर पहलर परवान् देखके व्याप्त प्रशासकार कार्य । व्याप्त कार्या कार्या कार्याच्या काशी:" प्रार्थना करे। निम विकास कार नार्थानं पारम्य प्रामिते । मार्थानंते पार् मनकार काके अध्यानके रिन्ने क्रमा प्रार्थिक व्याने हुए पुरस्तानामको विक्रो किरानीय' कुरुक्त पार्विते । प्रश्लेक बार् विकास विकासिक्को महाकार प्रकारकारको "अळा" है आएम होनेकारे अन्तरका ही पूजन करें। युव, क्षेत्र, केंग्रेस, सुपार अञ्चलन सामोद कारिकार करें। विदेश संस्थानी

र, कि राजि न इस्ते बृद्धालाः अस्ति न पूच विक्रोद्धः । स्वति नगाभी अस्ट्रिकेनः स्वति ती कुरस्थितदेखाः ॥' इत्यक्षेः व्यक्तिकाराज्यकान्ते क्या है । ३ 'कारं वर्षन् वर्तन् , जीवनी अव्यक्तिरूपे । देशोउपे क्षेत्रपांको कारणः अन्यु विर्मकः । सर्वे च मुक्तिः कन्यु सर्वे सन्यु शिक्षकः । सर्वे चार्राच पर्यान्यु सः वधीद हु-कामाणधेत् अं इस्वादि जाजी-क्रानीको है । ३, ६३ कामे हि हामगोक्तः (करू-११ ५०—५३) हासहि तीर पार्-त-पन को तने हैं। इसे पहने हुए इस्टेनक साम अबुधन्य 'मार्चन' सहस्तात है। ४. 'अन्यरक्षणकार्यके तीवनक्षेत्रर'केश करन । सानि सर्वोत्त के रेख कांचक गरवेवर (' सर्वार्ट, श्रास्तु-प्रार्थ-सम्बद्धी क्लोक 🖁 🐛 'बागू रेजनमाः सर्वे कुळावद्यम् मान्त्रोत् । अभीहरूत्यायम् कुरावनस्य 🛡 हैं प्रजारि विश्वनंत्रामाओं प्रज़ोर्क हैं। ह. 135 हुआ देन अस्ति सुर्वन (वर्ष) एक अनुसा निर्वास ( तन्त्रे निर्वे अस्त्वे व्यवस्थानिक दिन्दः पृथ्वि देश औ। ( १४वर ३३ । ४६)

• संविधः देशकुरम्य +

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* थावसे विधोर हो इस प्रकार प्रार्थन करे—

हिएवे प्रसिद्धः सिने प्रसिद्धः प्रिमे प्रसिद्धमे भागे । अन्यक्त प्रस्ते नहित समेव प्रस्ते ह्याहर

'त्रलेक जन्ममें मेरी जिसमें मकि हो, क्रियमें 🚟 हो, शिक्यों शक्ति हो।

शिवके सिंबा दूसन कोई मुझे सत्य हेनेवास्त नहीं। महत्वेष । अस्य ही मेरे रिक्ने भागमधाला 🕏 । '

इस प्रकार अधीय कार्यः सामृती रिविद्योंके शत वेकेकर कियान पराध्यक्तिके श्चरा पूजन 🚾 । 📉 जलेको 📉 सनकानको संतुष्ट करे। 🔤 समरिकार नारकार करके अनुवन प्रकारकार अनुवन करते हुए समझ लेकिक 🔤 सुक्रपूर्वक

करता खे । को प्रस प्रकार क्रियमध्यमसम्बद्धाः 📗 प्रतिदिन यूनन करता है, उसे अवस्य ही धन-पन्यर सम प्रकारको सिन्दि प्राप्त होती 🕯। 🚃 उत्तर्थ वस्त्रा होला है 🚃 असे

ल्लेक्क्विक फरवरी निश्चय की आहि होती 🖫। रोग, दु:स, दूसरोके निवित्तसे होनेवाला ब्यून, कुरिल्सा तथा बिम आदिने सपने जो-को 🚃 वर्गरेकत होता है, उसे

क्रक्रकारके परव किन्छ आवस्य नष्ट्र कार केते है। कर जनसम्बद्धा बरम्बान होता है। राज्यात् प्रेकाकी पूजासे उसमें अकर्य कर्पुर्वेकी **क्याँ** होती है—बीक वसी <u>साम</u>

र्वतं स्कूपकृतं भगाना वर्गते हैं। युनिशेष्ट बरह ! 📺 🔤 📉 पूजाका

क्रिकान करमया । असा तुम कथा सुमना कमारी 🖟 ? बर्वनाक अर पूर्णनको के ?

(अवकार्य ११)

मराबान् दिस्वकी श्रेष्ठवा व्याप कर्नक पूजनकी अधिकार्व आवश्यकताका प्रतिपादन

आर 🚃 है; व्यावस आधार 🏬

भगवान् शिक्षये लगी हुई है। किये । अस्य धुम: इसी विभागता ह्याला जन्मारते विकासिक्ष्मिक व्यक्ति ।

सहाजीने कहा---सल ! एक स्थापकी 🚃 है, मैं सब ओरते 🚃 सब

देवलाओको व्यक्ताकर 📰 क्षीरसागरके तहपर ले गया, वहाँ सकता हित-सामन करनेकले घण्यान् विच्यु

निवास करते 🖁 । वहाँ देवताओंके पूक्रनेवर धगवान विचाने सबके लिये दिखपूजनकी

क्रोहरा 🚃 🔫 📖 कि 'स्क मुद्धतं 📖 एक इन्त भी को दिल्लको पूजन नहीं किया 🚃 🔛 इति है, वही महत्



 भी भागवान् शिवन्धी भागिने सर्वर है, को मनने प्रमुख्ये प्रयुक्त और प्रमुख्य विकास करते हैं, ये काली पु:पाने काली नहीं होते 🔭 🔣 महान् स्तेत्रात्मकारी पुरूष वर्षेत्रर कार, सुन्त्र आकृतकेले विद्युवित विक्यों, रिकारेले काव्यों संबोध के अन्य का, पुत्र-चीत्र आहे संस्ती, अलेल्य, पुत्रक सरीर, अलोबिकक प्रतिद्वा, स्वतीय कुछ, अपने मेक्सनी कर अस्त सर्वात रिकारी परित पाति है, से पूर्वजन्तिक नक्षत् पुरुषके सरकात् सक्षतिकाती कुछा-अरबर्गि अनुसर होते है । की पुरान निरान-व्यक्तिपरायम हे जिल्लान्तुन्ती पूजा करना है, बराको सरकार विश्वीद्व प्राप्त केली है कथा वह सर्वेक बहरने नहीं बहर ।

सरकात्रीर इस प्रधान प्रत्येक देनेका र्गार स्थान प्रमाणिक पर विश्वपान समुख्योकी समाप्त कारणनाओंकी पूर्विक first with firstley will be the को । पुरिनेत का अन्तिकारी सुरकार जीवोंके उद्धारने तरक स्क्रोताने करवान् विष्णुचे विकास पुरस्कार कहा— 'विश्ववार्गक् । तुल येगे आसमे सम्पूर्ण वेगकाशीमधे सुन्तर विकासित्राच्या 🛗 कारके हो है एक विकास मेरी और उद्योग वीवरियाने अध्यक्षेत्र अनुसार इन वेजनावीकी prik sefengrik segari feraftig कराकर विषे ।

किया है, बढ़ी अंकारण है और बढ़ी मुश्तित। अपन में कर रहा है; उसे मुन्ते । इन्ह करराग-मनिके को 📺 क्रिमनिक्रुकी और मुक्तेर कुकर्णन्य प्रस्कृती हुन करते हैं। धर्म Anelmen (Zattenp ny Le) tellet an प्रमा स्थानमध्ये सिम्पिक्की सूना काले हैं। क्याबान् विक्तु इन्ह्रनीत्वाय तथा age क्षेत्रक प्रस्तुकी कृता काने हैं। कृते I विकेशनमा पार्टिके विकरियाकी, पशुरात बीतरकोर सन्ते हुए निव्हामने तथा मीनी अधिकोत्कार वर्षभेगनिकृती कृता काले है। व्यवस्थित स्वतिकाल विद्यापी, आवित्रात्त्व राष्ट्राच्य रिन्धुकी, श्रेण संस् केरोके कर कुर रेन्युकी तथा आर्थित पह (क्षी) के प्रकार करने हैं। क्षेत्र Stepre ads much wheel frejtic wh go विकासिक्ष्यान, व्यवस्तुर कन्त्रगरिर्वकेर निर्मुखार कीर जाराज्य क्षेत्रेक यो हुए विवसिद्धाला कारपूर्वक पूजा करते है। ऐसे सम्बन्धानी को पूर रिकारी, केरीका भारता रिम्ह्यार्क, कक्षणमा प्रतिकितिक रिम्ह्यारी, क्रमानेची अलोगे मनाचे कुर विकासी और स्वाच्या कार्य क्रियरियुक्त निवित्तकारो and करनी है। कामानुर करन का पार्थिक-रिकृत्यते 🚃 सामा 🎚 । कृतरे 🔤 🗷 हेला 🔣 करते 🖟 हेरो-ऐसे विव्यक्तिक वनावार विकास की मिला की में की तथा के त्या देवता और व्यप्ति वर नियुविकी कुल करते है। कामान् विच्यो इस मध hamistal and freely amount मुनिकेष मान्य । विद्वार नेपालको प्रेमकोच्या केवल स्थार का मुक्त स्थारको गरीन-ना शिक्षीकु असू दूका, इसका कर्तन विकास मानि व्यक्तिको पुस्तको विकि परि

<sup>-</sup> व्यवस्थातम् 🛮 🖫 व्यवस्थातेषाः । स्थानेषामा हे स न 🗓 दुःसन् स्थानः ह

क्तामी ( पूजन-विविश्तान्त्राची उनके वक्कोको सुरुक्त देवविररोपक्रिकेसक्रिय 🖩 मका इन्टर्ने इर्न 🌃 अपने धानने आ **ब्याद्य पुने ! यहाँ ब्याद्य मैंने समस्य** केपनाओं और प्राप्त विक-पूजाकी **ार विशेष करानी, यो हिल्लो अर्थाल** वसुओंको देनेकाली 🕏 :

उस व्यास 📺 स्थाने स्थान वेबलाओस्त्रित सनमा प्रतिन्ते ! हुव प्रेमपराचया होकार शुक्ते। 🖥 प्रत्यक्रपूर्वक हुभसे दिवयुक्तको का 🚃 वर्णन करता है, जी ओप और खेश 🚟 👫 केमाओं और मुनीवर्ग । हासस बन्दुओं क्यूका-क्रम साम 🚃 प्रस्तः प्रतेष 🕯 । 🚃 📰 बतन कुराने बन्द से और 🖺 इतंत्र है। उत्तर कुल्मे भी अस्वत्यान प्रमाणोंके यहाँ अपन होना बतन पुरुको है सम्बन्ध है। यदि वैसा जन्म सुरूप हो जन्म से finale thirds and on one सर्वका अगुहार चरे, जो 🚟 🛗 और आज्ञपने रियो प्राच्योग्राम प्रतिवादित है। जिस जातिके रिक्टे को बार्ज बातका भवा है, असका उल्लाह्म न करे । जिल्ली सम्बन्धि हो, उसके अनुसार हो ग्राम करे । कार्यका सहको लगेयाः व्यक्तर है। सहसी नयोपहाँ ने जयनहरूत महरू अधिक है। ध्यानयहरी मक्कर कोई क्लु औँ है। स्थान ज्ञानका सामन है; क्लोकि चेनी व्यानके

स्वकृतसम्बद्धाः करस्य है। 🚆 व्यानवद्दार्थे 📖 व्यवेकाले उपासकाके रिव्ये काम्बार् दिव स्का ही संनिक्षित हैं। 🛅 विज्ञानके सम्बद्ध हैं, का पुरुषेकी सुद्धिके 🌃 फिली प्राथित अविष्ये अवस्थायम् पद्म 🛊 ।

मनुष्यको जनसङ ज्ञानको आहि र हो, कारक का विकास कियानेके रिज्ये कर्नसे भगवान विकास आराधना को। जनस्के रवेगोंको एक है परकामा अवेद सम्बंधि अधिकारक 🔡 छा है। एकासा चनकर् 💹 एक स्थानने रहका की वरमान्य आदि व्याप्त वस्तुओंचे अनेक-से कैनले हैं। हेक्साओं ! संस्थायें मो-बो सम् का असल् बाह्य देखी का सुबी काली है, कह स्था परम्बा सिव्यक्त ही है—ऐसा स्टाही । process receipted in the latter, sufficient जननमें भी के अधिक-धुलकी अवहेलना कारत है, ब्राह्म काम निवित्त है। इसरिक्षे सक्रमे । इस प्रधार्थ कर स्तो । अपनी स्तरिके विके को कर्न बातक गया है, इतका प्रकारपूर्वक पालन कारण वाहिये। व्यक्तिका क्यानस् परित हो, उस-उस आराम्बदेवका पुजन असी अकान करना वाहिने; क्योंकि पुरुष और वान आदिके व्यक्त परमान पुर पार्टी होते । १ केते केते कर्कने रंग प्यान अका नहीं सहता है जिल् चंच अस्त्रे जेवर स्वक कर रिया बाता है. प्रारा अपने प्रकृति 🚃 विकास तथ अस्पर तथा रंग अस्त्री तरह स्कृते हैं,

a क्यानवाहरूरे वर्गत करने क्रमन सम्बन्ध् । यहः स्थान केट्रे विश्व कर्मन प्रत्योत् ॥ (AV 155 40 40 40 40)

पुरस्कारी स्थाप र प द्वार ह ंच्या का कारणीय वर्तनं पूर्वादेवन्। तिरा (作生中中 **田** t3 (4))

क्रम त्रिविश्व हारीर पूर्णतम्ब निर्मल हो साता 🖟 सभी दलका ज्ञानका रंग प्रकृता 🛊 और राची विद्यानका अध्यक्ष होता है। त्राव विकास के बाता है, तम चेवानायों नियुक्ति को जाती है। येक्सी सम्पूर्वतान निवृत्ति हो व्यक्तिय हुन्द्र-बु:स दूर हो व्यक्ति है और प्रमु-ब्:वर्ग रहित कुम्म विकास हो कारण है ।

प्रमुख क्षणाच्या गुरुश-अस्तराने यो. त्रवाका वर्षनी देवकाशीकी तका उनमें हेंब

असी अकार देवसाओवी असीवाँके पूजाने कामका, क्रमानक असिवाका अस्य प्राप्त बाब क्षत करे । अधना जो सकते एकपान मुक्त हैं, कर जनकान् निरुवकी हो धूजा सकरी क्कार है: क्वोंकि मुल्के सीचे अनेका आकारकारिय कर्जुर्ग देवता ५४गः हा। हे कते है। अनः को अनूनं वर्त्रकारिकत क्यानेको पान्य प्राथम है, वय अपने arabyali falligis find ware stiferible श्रीवाचे सामा ग्रह्मार स्टेम्बक्टनानामारी धनका प्रकास पुरुष करे। (अध्याम ११)

## विवयुगनकी सर्वोत्तम विविका वर्णन

महारूपो कारते है—अन्य के पूजाबंधी निकासक भारतेको 💷 🎆 श्रीव कारको politica 🚟 🚥 🕁 🕻 🗎 partici **ावा राज पुलोको सुराम असमेकारी** 🖟 । देवनाको तथा मानिको 📗 तुव व्यवस् देवस् श्रुवे । क्यारामको काहेने 🔤 🚃 🚃 बुक्षी स्थानो स्थान प्राथम पार्थके-संवैत भगवत्य विकास इतन को 📖 **हा। कोई प्रतिक प्राप्तकर मन्द्रिक्** अन्ते जार्मका करे—'हेर्नकर ! प्रतिके, इतिये । केरे इस्ल-व्यक्तिक स्थान करनेकाले देवता ! इत्यां । उत्तरकात ! अंति वे अति । स्रामान्त्रे स्वकार प्रमुक्त बोलिने । ते वर्गको ····· है, किंदा मेरी अपने प्रकृति अ**र्थे** होती । में अवर्गको ब्राह्म है, परंतु में काले बूद नहीं हो पाल । महावेख ! अपन की हटालें रियम होकर मुझे जैसी हेरून देते हैं, फैस्स हैं। में करता है। इस अकार मस्किक्षेक बाइकर और पुरत्येक्की काणपाटुकाओका ज्ञारण अरके चौंपसे ब्याव दक्षिण दिलाने मक्त-मूलका ह्यान कार्यके विन्ते जान ।

क्षेत्रेक बात सरीरकी सुदिह बाहर सेनी और वैरोको स्टेका सहस्रम करे, कृतीवय क्रेमेंसे वक्रो की स्तुअन 📟 figuit where we were anotherith भोगे। रेमपाओ तथा 🚃 । यही, प्रतिकात, अन्यवस्था और 📖 विविधी नक्षा राज्यारके देव कियमकाको भवपूर्णक स्टूबर्गको प्रस्ता हैना साहित्रे । असमाराके · जिल्हा करें का हिने काकर अथवा परमें हैं। व्यक्तिकारि हाता करे । क्यूक्को देश और कारको किया साथ गाँँ करना पाहिये। रविकार, प्रकार संकारित, महत्ता, नहावान, रीयं, उप्यास-विकास स्थाप अशीय गार क्रेमेवर नवृष्य चरम जलसे श्राम न करे। हिम्बक्त मनुष्य तीर्व आदिने प्रचाहके राज्यस होकर कान करे । यो नहाजेके पहले रोल राजाना बार्चे, असे विद्याल वर्ग निविद्य दिलेका 📟 करने है तैनाच्या करन वाहिने। 🗏 प्रतिहित निषयकुर्वक रोस

T Po e Miliji Brugum v 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 रस्पात हो, करके लिखे फिलो हिन भी आयम्बन परि र सम्बद्धार मीन कर

रितानाङ्ग प्रनित नहीं है सामात को नेता हुए। अमीले पारित हो, प्राप्ता रणान विकरी मिन क्षित्र हमिल नहीं है। सरसोचन हेल महत्त्वको प्रोक्तार कुल्रे फिल्की हिए भी कुल्लि मही केंगर । इस रहा देश-कारणा निवार क्षाके ही विशेषकुर्वक काल को । कालक कुरू अन्त्रे पुरुष्टे कर अन्या पूर्वक जोर रक्तर क्राहिने ।

श्रीक्षक्ष करावेश काची व वर्षे । Mit war think margin an करे । जिस्स कर्मको दूसले जनम क्रिया हो अवस्था को दुस्तोके व्यक्तीकी कर्या 🖨 सक जिसे अन्ये शतमें कारण जिल्ला शता हो, यह क्या प्रविद्या साहस्तात है। उससे सबी पहल विकास का प्राथमा है, क्या उसे को निकार पहल हो । कारणेक मञ्जूष्ट विकासके, स्कृतिको जन्म feeded till blever away selec माराम माहिने । इसके हुआ कुरम हुआ हुआ नको और प्राथम करें। विकेशको ! स्वरूपर गोवर आदिने गोव-बेनकर कक् स्था क्<sub>ष</sub> क्षा स्थाने कार को सुदर अस्तरान्त्री व्यवस्था को । यह अस्तर विवास काञ्चला क्या हुआ, पूल फैला हुआ तथा विकास क्षेत्रर कार्यक्रि । क्षेत्रर अस्तर सम्पूर्ण Margin war ancigang dynamics in a 2000. ज्ञार विकारिक दिया कथानीया क्यानी अस्मि महार 🌃 । 🚌 मुदिहासस पुरस्त कर आधनपर मैक्सर भवती तिवृत्त समापे। विकुक्तुने का नाम नाम हाहा अकान होता है। भारती अभावने विकृत्यका सावत प्राप्त असीर मनाचा नका है। इस सब जिल्ला

प्रयोक्तरमञ्जूषेक अरमान्य यूर्त । निर्द वर्षा विकासी पुरानेत विको अन्य और पहर सम्बद्ध रहो । कुली कोई भी को बख् आवरणक हो, इसे क्याकृष्टि कुछक्र अपने क्या रही । हार अनुसर पुरायसामधीया संबद्ध सार्थेत यहाँ र्ववंतर्पक रिवट कारणे केंद्र र विन्त करा, क्या और अक्रमो पूर्व एक अस्तिक रेक्ट को स्थित चलते हते। उससे process fiele dich fit für graut महत्त्व कानो, अन्तरी अनुस् लेक्षा विशेषका र्वकार करते. अवने कार्यको अस्त र रको ह्यू वराजांकके स्वरिका क्रिकक कुरून को । एक युक्त दिस्ताका निर्मा अधी everiges field-glassies french क्षेत्रका कुरा को । एक और क्षेत्रके den austragen dem eines ninge mirbe अधिने प्रसंद तथा अधाने वया, जीवका रायके तथा चतुर्वी विभवितक प्रयोग वाले कुष् व्यवस्थात स्थाने । (सम्बद्धाः अने राजनाने Select All respondence शिक्षिक्षक्षिका माम्याचे माः) सहस्याः क्रमते अन्य-प्रत्येना कारके पुनः पार्ट वार्वानिकारम्भाव गरीकात्रीका वरावनिकरे कुरू करने उन्ने करनेता नकावत करे। करकाम् न्या प्रत्यत सब्दे स्ववेदाने प्रत्यान न्योक्षका पूजन करके स्वी-संबर्ध भिनित्रवाधीयमे ज्याची पूजा करे । कार्य, बुद्धान तथा भून, दीन आहे. अनेवर उपालते nui we surth fibile feathe que कानो राजकार कारोके पश्चात् साधक विकासीके समीच जान । ब्राह्मसम्बद्ध अपने करके पहल स्वास सामा को और अंग्रे बाबे किही, खेल, बीधे, बाद के अन्य को Reputables spreader weeks that through आहियाँ रित्य-प्रतिका वन्त्रये और जो

पूर्वत करे। जलकी पूजा हो अनेका शाजी केरता चुनित हो जाने हैं।

fegfest finefreg menne Refe-पूर्वक जानती राजकता बहुर अन्यने बरने

रहनेकाले कोगोंको स्थापन राज्यां सन्त न्यिक्षांका सर्वक कार्य प्राप्त व्यक्ति । भूतसुद्धि एवं महाभानमा व्यक्ति अन्यक्षीत्वा गारे । जिल्लास्त्रको मैक्सरोत्ती

भी प्रशासना हिल्ला अन्तरी चूना को । विशेष राहा मुरामधीका प्रचीत करके दिल्लाके पूजा करनी वाहिये । वहाँ प्रान्तानीके कृतका प्रार्थका विकेश वर्षा है। अनुसार विकेश सर्वेष हो विक्री रेल्वे अस्त्राच्या सरसाय बारे । इस सम्बद्ध कारतीयकुरा मैठकर निवर आवापन करें, इसके बाध केंग्री क्राथ ओवाटर ni mana ni promonenci भक्ताओं कुरमात्रकों का आवृत्तिकों काली आहेते । प्रांचीने योग गुठाई विकासे । यह पुष्पाचा आनास्थक अञ्च 🛊 । 🖭 पुण्यतेका महार्थन 🚟 हो प्रमुख पूजा-विकास

अनुसरम् और । हातहाः वहाँ दीव निवेदन कार्यः गुरुको जनसङ्घर को और पदासन क कारण वरिकार केरे प्रस्तात जाताचिक क वर्षपुरस्पाका जाताच स्थान शुक्रपूर्वक केंद्र और पुन: पुजनका प्रकोग करे। किर अन्योगानो प्राप्त दिन्तरिकृता स्वाधित बरे। मनबो बनवान् शिल्ले सम्बन्ध व से

जाकर कुळालाग्यीको अवने पान .......

निकादित स्वयस्त्रात्ते स्वर्धकर्माना सरकार करे। Service 1

कैरवर्षाप्रकरले च कांग्रेकीगुरूमा १४०० गर्वेकस्थितं साम् निर्मृतं गुल्कशियम् ।

कर्न्स्तीर दिन्ताहे कार्र्योतं समर्थितम् । 🔤 गामकर्मको जुल्ला । ४९ ॥ व्युक्तकीरणीयान् विकासका**र्य**कार्यः विकास व कार्याने मुख्यमंत्र निरम्बन् ॥ ५० ॥

पहलानं दक्षपूर्व विदेशे कुरमाध्यम् ॥ ४८ ॥

विकास प्रतिक स्थाप कार्युक्तकेः । केवता पुरानेतेल पुर्टापने नेक्केक्सिय् ह ५१ त THE PARTY CAN वेदैः प्रार्थनेकाको निर्माणकार्ते स्था । ५६ व representative formational of

(dy stillers) 'को केरकारोंद निर्माणन निर्मात करते 📓 न्वर्कक 🚃 परि है, स्थान देशकाओं के कार है, दिलके सामाना प्राथमिने प्रधानत् क्लीन 🚟 नाम है, को निर्मुख होते हुए की हाराया है दिल्ली 🎟 मुक्त, बन मुकार्य

अञ्चलका कर्मुको समान और है, को विकासकारी, बदासक्की पुरुको कुर्केटिक एक विस्तार कार्यक साम स्वाक्ष्यां आंद्रो है, निरुष्य स्वाक सुष्य है, क्रिक्ट अंडोने कसुन्ति असी माग रिक्ट को है, जो विकास आदि आद्वा धारण

करते हैं, जिल्ले असने असवो निर्माहरण

निरुपर क्षय करणे रहते हैं, पदाराषुद्धाय

राय-जनकार करते हुए जिसकी लेकार्ने लने

और प्रकेश मुक्तमञ्चलमें तील-तील मेंच 🗓,

**विकास क्षान्त क्षान्त्र विद्या अधित है**,

वारी हैं, हाता देवके कारण विकास और देखना भी व्यक्तित है, जो देवसाओसे सेमिस an समूच्ये आंगचेत्रके शास्त्र हेरेशाहे हैं, क्रिका पुरस्तिक असम्बद्धे विका दृश्य

है, केले और प्रश्नोंने किन्सी महिनाका प्रकारम् गान किन्छ है, किन्तु और प्रकार

tika engangan di tra tora den saman naman di kitata da tanan da terapa da terapa da terapa da terapa de terapa Esta

भी बाह्य किनकी सुनी करते हैं तका जो जारबाद निरामार अधिनेक करें। वेदानकों, स्वाह्यहरूप्तम् हैं, इन नवानकार कृत्यु नवार्षे अल्ला क्रिके नवाद सजेवार विकास में आवार्य करता है।'

प्रमाणकार साम्य विकास व्याप कर्णे प्रमाण क्रिये आस्य है। व्याप्ति करे (क्या— सम्बद्धा क्या ह्या व्याप करे (क्या— सम्बद्धा क्या ह्या व्याप कर्णाल —स्वापि)। अस्यापके क्याप्ति क्याप्ति प्राप्ति।। अस्यापके क्याप्ति क्याप्ति प्राप्ति। अस्यापके कर्णकर क्याप्ति सम्बद्धाः प्राप्ति। अस्यापके कर्णकर क्याप्ति क्याप्ति



वाराचे । केश्वनको सामाना ११वन्यक क्यूनर्गण वार्याकोच्य सामारा हाम जनकात्रको अभिन को । अभीत हामको संग्यनके कारा कार्यो । वित्र प्रमुख्य सिकको कार्यान्यका करावे । बार्याके प्रशास उनके सीअसूर्वेने सुर्याक्य कार्या साम अन्य सामीका कार्याका केर्या

Desired Street, Square State क्रिक्टिकुको अन्तरी सन्द्र केंग्रे । विस आकरणार्थ हाता है और क्या स्वार्थन करे। प्रकारके वन्त्रीकृत कनकान् निवन्त्री मिल, ची, नेई, चूंग और 🚃 अर्थित घरे । किर 🔠 पुरस्कारे प्रस्ता विकास पुरस चक्को । 🚟 नुकार नार्यक अनुसार क्केटिन अधिरायक करके काल, साराय, प्रकृत्या, कुरानुष्या, सबूर, सन्दार, क्षेत्रमृत्य (गुक्त), कुर्वादेशक तथा विश्वपंत प्रकृति । प्राथिक का प्राथम प्राप्त विशेष पूजा गरे। अन्य स्थ negotion arene giber ferent brees 🖟 🖽 Bill Bil i Parren weiter केंग्रेस के रिज्ञानी पूजा जनता होती है। सम्बद्धम् सुन्तिका कृतं तथा सुकारित ज्ञान 🌃 (इस अंतरे) स्थिति वसूरी यहे इतेन काव भगवान् दिवाको अधित गरे । सिर प्रस्कानकृतिक पूज्यून और हुन्हा आविकी क्षा विकेत्य करे । स्वयुक्तार प्रांत्य स्वरंगां भी से an हरत सैनक है। इसके क्षक निवादित ल्याने चरित्रपूर्वक कुन: अन्त्रे हे और milit चरिक्ते कामूल स्थिति कुलका भागीर पारे । or mineral

कर्ग देश पाने देश जोग देश य प्रांचर । पुरित्यूकिकार देश गृहेखाली ज्योडश्रू है ॥ 'प्राची ! प्रांचर ! अवस्था व्यय्वयार है । आप इस अवस्था स्थितक प्रांचर पुत्री प्रांच प्रांचिक, साम देशिको, प्रोच देशिको सभा प्रोच और मोस्यूक्ती पहल प्राप्त वरिक्ति ।'

पुरुषे ह्या यनवाद दिवाको परित-स्थाति जाव नेवेच अधित करे। वैवेचके #<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

प्रकार, प्रेमपूर्वक आसामन करावे । तक्कार सामेपाइ ताप्युल बनकर दिल्पको सर्वार्थेत करे। फिर पाँच 🚃 🚃 वनकर मगक्ष(भूको दिलाचे। उसकी 🚃 इस प्रकार है—पैरोजें चार बार, वाधिवन्त्रको सामने दे बार, मुकके समक्ष एक कर तथा सम्पूर्ण अञ्चोने सात वस्र आरबी दिकाने । मल्पञ्चात नाना प्रकारके स्त्रेप्रीकृत प्रेयपूर्वक भगवान् वृत्रकानकार्धे स्तृति करे । सहस्वतः धीरे-धीरे जिल्ला परिकास करे। मरिकामके बाद बहु पुरूष सामुद्ध प्रश्ना करे और विकासिक क्याने परिवर्णक पुष्पाकृति है—

#### पुष्पाञ्चारियम्ब

अञ्चलको 🔳 जानास्यस्युक्तिकं गया ( कृती तदक् संग्रहले कुरूबा तन प्रोक्यर प राज्यकरपार्यात्रप्राप्तरसम्बद्धाः स्टा मुखः। होते विक्रम नीरीया श्रुतमाथ 📰 रो ह पूर्वी स्थारिकपादम् पृथिरेकावरमञ्जू । स्तरि सरस्याधानां स्कीप अन्ने अभी । (अध्यक्त १६)

'प्रोक्तर ) सैने अप्रकारों का कल-बुझकर जो पुत्रन शादि किया है, यह 🚃 🌉 कुपासे सपाल हो। पृद्ध 🖁 प जाकवा 🧗 मेरे प्राप्त सक्त अक्तवने कर्न हुन् 👢 मेरा किस सद्य आयका हो निकान बहरता

प्राप्तिकी 🚃 करता हो, 👊 करता, धनोंका नाह होता 🛮 और लक्ष्मीकी धी मिल्यपत्र, प्रस्तका और प्रशासन्ति भगवान् आहि हो आही है, इसमें संप्रय नहीं है। सिक्की 🚃 करे। अधन् ! वर्षि 🚃 प्राचीन पुरुषोने बीस कम्प्रजीका एक प्रस्थ

है—हेस्स व्यानकर हे औरीनाय 🕽 🚃 🕽 आन मुक्रपर प्रसन्ध होड्ने । प्रमी 🕴 बरतीयर वैर 🚃 जाने हैं, उनके 📉 चूनि ही स्कूटरा है; उसी प्रकार निन्होंने आपके प्रति अवस्य क्रिये हैं उनके शिये भी भाग 🕏 प्ररम्बद्धता है।"

— इत्यादि कवले **महत्त-मह**त प्रार्थना क्या क्यान व्याप्त पुरसाइति अपित कारेके पहाल पुत्रः धगवानुको हारसार करे । किर निवार्शका वन्तरे विकर्जन करना milità i

#### विकार्यन

🚃 गच्क देवेश परिवारपुतः इपी । पुष्पाकते पुतर्गं । स्वाऽरमसम्बद्धारस् ()

'देनेवर प्रमो ! वरिकारशक्ति अस्ते स्थानको प्रधारे। नाम ! सन्त पुश्चमता समय हो, 🛍 पुनः काय वहाँ सावर प्रशबंध करें।"

इस क्या ध्यानवासम् शंकारकी करवार अर्थना करके उनका विसर्थन करे अप्रैर इस जलको अपने इदसमें लगाये तथा पक्रकार चढाये ।

भाषिको । इस सर्छ की विवयूक्तकी रागी विक्रि 🚃 हो, जो भोग जीर मोख 🚃 🛊 । अब और क्क सुनना सकते m ? (अस्माम १३)

विधिन्न मुख्यों, अस्त्रों तथा जलादिकी भाराओं से शिवजीकी पूजाका माहास्य भद्रतजी जेले —-भाष्य ! 🔳 लक्ष्मी- विस्वयन्त्री 🚃 सम्बद्ध हो आव तो सारे  e tilpir foregons o

प्रस्त प्राप्त गया है। एक प्रमुख प्रशासने । हेंसे हैं। साल और स्त्रेय कावा, स्वयंक्ती

110

प्रीकार कारिये । 📖 कुर्वेच्या संस्थानको पुर्वोसे विकास पूर्व 🖫 व्यक्ती है, सन समाज कुल अस्त्री समूची अनीवानी प्रशा का रेजा है। यह समान्यक समें कोई सामना व हो तो यह पूर्वीय पूराको किरमान्य हो काल है।

कुर्मुक्रम-स्थापन क्या प्रोप स्थल कर पूरा हो जन्म है, तम सन्तम्पर् तैन्य प्रत्यक्ष कृतिक क्षेत्र है । एक स्थानक क्षानी प्रतीनकी THE SHIP I WAS TRANSPORTED TO BE पूर्वजन्मधी कारोबा प्रकार होता है, बीको मान्त्र एवं क्षेत्रेयर सम्पन्न साम्य प्राप्त है जार होती है। कीचे मानाका कर होनेवर व्यक्ती wegen Person gula gine \$ afte Milli रसमाना कर जो है पूर होता है, भगवापू विभ इपल्याके सम्बंध सम्बंध प्रकार प्रकार है कते हैं। इसी मन्त्रका इस स्वरंग कर है जान को संस्कृत जानकी रिवरिष्ट होगी है। के मोक्कारों अधिकारण स्थान है, मह (५५) रमका) राजीक्षण निरमका पूर्वक गरी। glicky i refer respect it steen सम्बद्धानी माहित्रे । आयुक्ते क्रम्बनमान पुरस्त द्या राज्य पूर्वभोद्वान पूजन करे। विशे पुरुषो अधिराज्य हो, यह अपूर्णि हाल त्वक् कृत्मेरे कृत करे। साल केरानाम करूरा कुमाने स्थानकात करू गया है। अनेताको एक ताक कृत्येके पूज कर्मकारे पुरुवाने सहस्य प्रकृति प्राप्ति होती । बहि पुरस्तीकाने दिवाको कुन करे ते

अवस्थाओं चीन और मेक्ष केंगे कुरूप

आने प्राथमी परिभाग की नहीं है। सोस्य, और क्षेत्र करनके एक साम कुनोहार क्लोका एक अस्य केला है और एत दहीका जुला कार्यनों की उसी करता (कोन और क्य बर्ग । इस मानो का, कुन आसिको मोक्षा) को प्राप्ति हेरी है । जब (असूरा) के एक भारत पूजनेते 📰 हाँ पूज प्राप्तकोच्यो मृत्यु देवेबाल्ये होती है । मार्ग्यक्ये हम हमार पूरा गरि दिल्लूकाके जानेता **व्यक्त के हैं जूने नेनोक्त अस्ता** क्रानेकारे हेर्ने हैं। क्रमूक (क्रूबरेना) के कृत्येकृत कृत्य करनेले आधुकाची प्राप्ति केंद्री है। यानेनकेंद्री विकादी पूजा पानके पहुल ब्राइनेको प्रकारत सामा है, प्रशाने nieber tell fie germitig, merbib andredier dan enjain dar प्रकार कियानो क्षित्र केत्र है । इस्तिकारि कुछा बहारे करूक केन्द्र प्रदान कर केना है। dends you supplies where the makes Bearings any Man with \$1 ships कुरतेले कुछ की बाव से बार्ड कार्ड असकी कामी नहीं होती। वानेरके पूर्ताने बूबा करनेकर क्यूकॉक्ट क्याकी अगि होती i theself or thursboach metals Paragraph and Martin the state Profes fin te ein eine flemen meiter बबुक अन्त्री सारी कारण परतुर्व जात कर नेवार है। प्रकृतकृत (इस्सिवार)के कुर्लोसे क्षा क्रानेक सुक-सम्बद्धियाँ पृद्धि होती है। वर्तनान प्रकृते वैदा होनेवाले कुल पहि रिकारी संबंधि स्थिति विक्रे जाने से बे मोख देनेवाले होते हैं, इसमें संसम नहीं है। साबिः कूल सञ्चलीको पूर्य प्रकृत करनेवाले 🔣 🛊 । इन फुलोको एक-एवर राजसकी प्रेक्ताने स्थिति क्रार **प्रकृतः** क्रम है।

क्लक्ष्म् किन जबूर कल जबून करने हैं।

वरत्ताका प्रकार विकास क्षेत्र के स्वति कृतः विकास पूजा करे । या कृतः पान प्रकारके व्यक्ता क्षेत्र कृति का स्वति है। प्रकार कृति का स्वति है।

विकास । स्थानिक के कार सामा

भक्तोचे पञ्चलोको स्थाने भक्ते है। 🛭 पालन अपनीया होने पाहिने और इस्टे 🚃 परित्याको विको अस पहल पार्विके । सहस्रात्मान कराने पूरत कराने परवाद रिक्के कार बहुत शुक्र 🚥 कहारे और क्रांतिन कारण रक्तार विविध को से उन्हा है। भगवान क्रिके करा गत, कुल अस्तिके साथ कुछ जीवान व्यक्तिक वृत्र असी विकेश को से पुजाक कुरा-कुरा कार कार केला है। वहाँ रिज्योर संबोध कारण कारणकों के कीवन कराये। कृतने क्याकृतिक साहीन्याह तथा कृता सन्तर and he and of one worker folle it. बर्ज एक को अबद करन अर्थका विकास बिरमा गया है। विलोक्स विकासिको एक मान् अस्तियों है कार्य अध्या एक गाना रिक्तोंने रित्यारी पूजा की करन से पह को को पानकोवा पान वालेकारी होती है। जीवरा की वह रिस्कार पूका समीव great ofth arrivant & ton uffelter war bi bift ab ge वक्कानो सी हुई संकाचीको पूरत विद्वार ही पहल जनम पानी गानी है। यदि जनमे राज्य चार पूजा हो तो जातो संगालकी पृथ्कि केर्ड है। बहि मैनले पूजा की काम से सरकार् किम सुक्त ज्ञान करते हैं। देन्तेपू (केन्स्री) प्राप्त सर्वाकाश वरनात्व विकास पूजन करनेवाली जनसम्बद्धे वर्ग, अर्थ

और काम-प्रोत्तको सुद्धि होती 🛙 🚥 🕫

पूजा समक्त पुरुषेको केरेकारी क्रेमी है।

अरहरके बर्जने प्रेकर करके सम्बद्ध

कृति और सम्पूर्ण करतेको हेरेकाको है। कृतिको ! अस पूर्णिको एक संस्थानस्थित कृति । कृत्य करवार प्रमूर्णिक कर्मान्ति कार्याति एक प्रथम प्रमूर्णिको एक स्थान कार्याति एक प्रथम प्रमुर्णिको एक स्थान कृतिह एक स्थान कुरतेका स्थान कर्मा गया है। स्थानि एक स्थान कुरतेका कर्मा कर्मा गया है। स्थानि एक स्थान कुरतेका कर्मा कर्मा गया है। स्थानि एक स्थान कुरतेका कर्मा कर्मा कर्मा स्थानि है। स्थानकार्य कर्मिन क्रिक्ट दिकार है। स्थानकार्य कर्मिन क्रिक्ट स्थानक कुरता करें।

witnessen fellegebe formal year mak makak dip memeri arabba काली काहिये। जाती की बाहुक प्रतान med server &, would professe first बारकाच जुलकारक करानी गर्क है। सार-परित्र पन्तरी, सुरिके न्यास क्योंने, क्रान्त्रोके काले, प्राप्ताने. प्रकारको स्वयुक्तके, यहानुबुद्धानगरको, राज्यां नामारे अस्ता दिल्लो प्रतिकार नक्षिक आरोपि प्रकार और जनाने 'नगः' का जोड़का को हुए भवतिक्रम जनमान अवधि अधित वार्ग्स व्यक्ति। सुध्य अति शंतरमधी कृष्टिके निन्दे सरम्बन्धिय पुजन अस्त क्रम्यक नक है। ज्ञान भाग गाएक कार्येत प्रारम्भावती वेशपूर्वक अन्त प्रमारके कुल एवं केल इंग्लेखन केलकी पूर्ण बारवी क्रावीचे और दिल्ला इनके सहस्रातन 🚟 📟 कत कड़ने कड़िने । देख करनेपर जंबका विकार होता है, इसमें संक्रक नहीं है । इसी जन्मर नहीं पर इसार

बन्नोहरू हिल्लानिकी पूजा की बाज तो उनेह

a pillige Spraghett a \*\*\* रोजकी फार्नि होती 🖥 और उपस्थानके कार्य साथ सामा सामे साथे, जा कृतिकारको दुवकी कारा कक्षणेते लागा मन्द्रेगान्तिस फालबर अहि हो कारी है । यदि कोई नर्पुसलसाको आह हो से 📷 चीसे दःक नह हो स्थान है। मुकलित तेराने पूजा शिक्षणीयाँ क्योशांति कृतः करे **व्या** प्राक्षणीको स्रोक्त कराते । साम है अस्क्रे हिल्ले मुनीक्योंने अध्यासस्य अस्त्रात भी 🚃 विकास है। यदि युद्धि नेवा को जान को कर अवस्थाने व्यवस्था केवल सर्वतांत्रीक हुन्द्राती धाल पद्धानी वार्विये । देखा कालेकर को कुरवर्तिके श्रमान काम सुद्धि प्राप्त से वार्ती है। ज्यानक वर्ग हमार मध्योकर मन प्रा न हो जाय, सब्बाया यूग्रीक वृध्यक्षाय-

हारा धगरान्य विकास उत्तरह पूजन जान् रक्तम साहित्रे । क्रम सन-क्रमते सम्बद्धान्त 🖫

ज्यादन होने सने— भी जाद पान, सब्दी

भी होंच न हो, हुन्हा कह जान और अस्त्रे

क्रमंत्रक कोगोकी धृद्धि होती है। वर्दि मधुरी हिम्ब्यो क्या की जान से राजकानका चेन हर हो जाना है । यहि दिख्यर ईसके सम्बर्ध **ा जन्म का ले कर की संस्था** अस्तरकारी प्राप्ति करानेकाली होती है। न्यानसञ्ज्ञी कार्य जो कोन और मोक्ष केरों क्षानंब्रों हेनेकाचे 🛊 । वे एक जो-को काराये क्षाकी नकी है, इन स्थानी मृत्युक्तकारों व्यक्तिके, इसमें भी उस अनस्ता विभागतः दस हकार सब कारनः चण्डिये, 💹 🚃 उद्धानीको केशन करायः estité i (Magnet 4x)

# वृद्धिका वर्णन

क्युन्तर मार*ा*वेष पुर्वापर सहाध्यो **प्रत्यक्तर क्षायको अन्यको और स्थापन**। कोले — मुक्ते । इति पूर्वतिक आवेश्य केवार काम प्रभावते काहि ग्रंग 🚥 प्रभावत पुरुष, की महारोक्ता अन्तर्धात हो गये, 📾 में उनकी खेबील क्योंक अनुह कहा 📾 है। आहाका पालन करकेले 🔤 🚃 🕍 वनवान् शंकारको नजस्त्रम् काले खेळरेले ज्ञान पाकर दरमानक्की क्षांत्र के गैंगे सकी करवेका 🛗 विश्वय किया । सर्व ! कावाय विका भी वर्ड संद्राधिनको प्रमान करके मुख्ये अभवत्रकात उपरोध से उनकार अवस्था हो। गर्व । में ब्रह्मांस्वले महा आधार मनवान् विकासी कृता अस्त करके वैकुष्ठकको स पर्देखें और सदा बार्ट रहने समें । मैंने सुविवारें । वांने । वें अस्तव हैं । युक्ते सुन्हारे सिक्ते पुरूष इच्छासे मगवान् दिवा और विश्ववद स्वरण करके पालेके रहे हुए जलमें अपनी अञ्चलित भी तथ कुछ देतेमें समर्थ हैं।

Marie I and Prof. and State Con-कर्ताक्षका विकार करने सन्तः। यस अन्यः च्यासम्ब हो या । उत्तर्वे वेसम्या प वैक्षकार मुझे कहा संकल हुआ और में अस्वमा ऋडोर त्तव कार्य गर्मा । हाता क्वीतक भगवाम् किन्तुके किनान्ते 🚃 स्ता । तस्त 🕇 🚃 समय पूर्व क्षेत्रेक चनकात् श्रीहरि सर्व जबन्द इस् और बड़े डेक्से केरे अङ्गोबस स्पर्ध कको कुए जुल्लो प्रध्यसम्बद्धांक कोले । ं अधिक्युने तका—अव्यवस् ! तुसं वर

🍱 अवेक नहीं है। धनवान् शिलकी कृष्यके

महाधारा ! आवने जो मुह्नार कुल की है, 📖 सर्वक प्रकार 🛊 🛊 क्योंकि जनकर् रांकरने मुझे अल्बंध प्राचीने सीच दिया है। नियते । आयादे नवत्वार है। 📖 🛭 आयमे से 📖 प्रतित 🗜 को सीविये । प्रथमे । सङ्ग विराह्मान् चौतील लागेले क्या हुआ अन्य किसी सरह केल नहीं हे नहा है, कडीच्या विश्वाची देता 🖟 🛗 । इस सम्बद धगवान् निष्यंत्री कृत्याते आप नहीं उत्तर 📺 👫 अनः संचारको स्वी-सर्वेक स विन्यूनियों प्राप्त 📺 🎮 अन्यकों केल्प्सा लक्के +

🔛 हेला 🚃 हिन्सकी आहाने ताना राज्याने न्यानिकृते अन्यन्ताना अक्रम है का अन्त्र्ये ज्येत वित्य । का मन्त्र का पान कुलको स्थाने करता, सहको के और सहको के के उन्होंने भूतिको राख औरचे पेरफर का अन्यको व्याप्त 🚃 रिव्या । केरे द्वारा भागीनार्थित सुवीर की जानेका कहा ब्रीडिव्युने का अध्यक्ते रूपेश किया, तह यह बीबील तप्योग्रह विकासकार अवदः स्टोलन् 🔣 राजाः । विकासी रिकार अल्य-लोकारकाको अवस्थिताने का मध्यके काचे वहाँ सावाम धीहरि हो विरासने समे । इस विराद्ध अध्याने व्यापक होनेसे ही में प्रभ 'जेवज नृष्य' सहस्यके। पश्चमुक्त महावेजने केवल अपने सुनेके रिक्ट पुरुष कैतास-स्वरूप क्रियांन विस्ता, 🔣 📖 स्पेक्टेसे अन्य सुर्वेगिक होता है। देवर्षे । सन्दर्भ ............ अक्ष हे आनेवर

सहर ओलं—(अ**र्जार मेरे पदा-**) भी वैद्याल और केलला—इन दें कालेका चर्ता कची नाव और होता । मुनिलेख । मै वारकारेण्याका आक्षाप रोगार स्थाप है। सार | THE PART & PRINCE TRANSPORTE रक्तनेको इच्छा इत्यस पूर्व है। वेक । यस बै सुद्धिकी इन्हरने जिल्लान करने राजा, उस स्तरम पहले पुरस्ते अन्यानमे ही पारपूर्ण क्येपुनी सुविका मधुर्मात हुआ, 📟 अधिक-पहल (अध्या प्रकृतने अधिकः) कालो है। अपूर्णन व्यवस्था क्षेत्रस क्रमुको अवको मै पुनः कारका परनते क्किया कियान करने रचना। अस समय मेरे हत मान-साम पूर्व आदेवी गृहि हो, जिसे जुस्क-अर्थ करने हैं। (यह पहला सर्ग है।) को देखनार गया यह अपने रिग्हे कुरुवाधीया वाधान भी है, यह जानकर कृषिकी इकामाने पुत्र महाने इतरा वर्ग त्रकट कुशा, को दुः सम्मे चरा सुआ है, जनकर सम 🕯 — प्रतिकारीका 🔭। यह सर्व भी पुरस्तकोका साधक पहिल्ला हो भी कुन्याची-साम्राज्यी प्रसिद्धी रहेत जान सम 🖥 पुनः सुद्धिका विकास कार्य रूपा, 📖 जुलके प्रतिव की क्षेत्रके अतिकृत अर्थका अनुष्तिक हुआ, दिली 'अन्तिकोना' कहते हैं। व्य केवलपेके अन्तरे विकास हुआ। देवार्ग त्रवाची एक अञ्चल पुरस्कारक है। इसे भी पुरुवार्थनायकारी 🖼 एवं अधिकारने र्वात्व सनकर की अन्य स्टिस 🔤 अपने स्वामी श्रीतिस्थाक विस्तर अवस्था विक्रम् । यम प्रमानम् क्षेत्रस्यते अक्षाने 🚃 स्टोपुणी पुरिस्क अनुस्रीय

र पहु, पक्षे आहे. दिवंकुकेश प्यानके हैं। स्कूचे और 1888 करोंक पहल 🖁 क्रिके अपन किर्वाच्यांचा कर रहे हैं।

सर्गीत सामी महत्त्व हैं, जो पुरूपर्य-स्त्राक्त्रे De Artenett & comme mehersteb अव्यक्ति पूर कारियो एड्रि स्ट्री । पूर प्रयक्त की भीव सर्वापी केवल कृतिका कर्तन निका है। इनके निका कीन प्राकृत कर्न औ को गरे हैं, जो पुत्र स्थाने संविक्तारे स्कृतिको ही प्रकार पूर् है। हुन्ये पहला

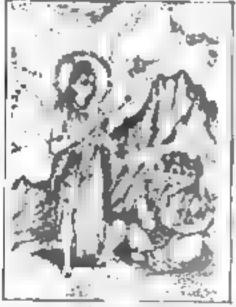

नक्षणकार गर्न है, शुरू सूक्त पूर्व अवस्त्र राज्यास्थानेका सर्ग है और होताह कैसारिकार्तनं व्यक्तान्त्रः 🛊 । इस वस्तु के बीव अनुसर सर्ग है। अनुसर और बैकूल केले प्रकारके पर्योको विराधकेने ३०४ वर्ग 🔣 है। इस्के रिक्ट नहीं क्वीकारवर्ग है, क्वे प्रमुक्त कोर केवल को है। इस सक्तीर अस्तरात चेवका में कर्नन नहीं कर क्रमान: क्येंग्रिक क्लाबर क्याबेग बहुत ब्हेक् है।

त्या दिव्यक्त स्टीवर प्रतिकार

हुआ, जिले अवस्थितीय पान गया है। इस-बाता है। इसीवा कृतन बात बीवारसर्ग है, व्यक्ति सम्बद्ध-सम्बद्ध असी कुमारेकी व्याप्तपूर्ण सुर्विः ह्याँ है । सरका आहे भेरे कार क्षान्त पुर है, को हुए स्थाने ही सन्तर है। ll बहुन् वैरान्को सन्बद्ध स्था अन्य प्रमूख कार्यन कार्यकारो हुए। **सामा** कर 📖 पानकान् विकास विकास है। ने विकास विकास एवं अन्ति 📳 अनुति सीर् कार्यक्र हेर्नेनर की सुधीने कार्नने कर कार् राज्या पूरितेषु करत् । सरकारी कुमारिक वित्रे कृत नवाराज्या स्थापके विकास । प्राप्त समापा पुरुषक्त नोहा हात गरना । का अवसम्बद्ध 🌃 पत्र-ही-यन प्रशासन निरमुक्त सरस्य दिल्या । ये क्षेत्र ही अर गर्य और उन्होंने सरकाते हुए कुलो कहा — दूस wester formed measured first events करी ।' जुरिकोड़ ! श्रीवरिते क्या चुने हेकी Rese d. on II spritt of soph to काने तरक । कृतिके देखे तरका काने हुए the girls which safes sufferently मध्यानायके, को इसका इसका 👸 अधिवृक्त क्ष्मक १४३३ हैं, बहेब्र्यूको तीव बुलियोक्स अन्यक्षेत्र पूर्णांक, अनेवार एवं द्वाराज्य भगवान् क्रिय सर्वनरीयस्थलवे प्रवाद हुए।

को जन्मरे प्रदेश, संस्कृत सरीत, सम्बद्ध ल्या राजेन्या है, वर गीरवर्धिय-गरवन्त्री ल्यान् प्राथमात्रः संबद्धते सामने देश मार्थ महिलो प्राप्ता प्राप्ता रूपार्थ सुनि कर्म वे स्कूष्ट अलग हुआ और उन वेकोरेक्टरी केंग्स- जन्मे । अन्य श्रीति-व्यक्तिके जीवीकी कृषि क्वीरिक्ते (\* नेरी का 🚥 कुम्बर का देवालिय महेवर वहने अपने 🔣 प्राचन स्कूत-से स्कूतानीकी सुद्धी

की । तम मैंने अपने इक्की महेकर न्याकाले । युक्त हो ।' मुन्निवेत । नेरी वेसी बात सुनका फिर कहा—'देव ! अल्प देशे जीकीप्री



सुद्धि ब्रोसियो, जी जन्म और मृत्युद्धि भवती। जिलेक्क्षेत्र हो समे ।

क्काल इस प्रकार चेले ।

महादेवको क्या - विवासः । से क्या और पृत्युके पक्ते पुत्र असोका बीचोंकी 🚃 जी कर्मना; क्योंकि वे क्योंकि अधीर 📗 बु:सक्के प्राप्तुसर्वे भूके रहेंगे । मैं सो यु:सक्के सावरमें 🎆 हुए उस जीवीका उद्धारमात करीना, मुख्या करून बाब्स करके अध्य आन अध्यक्तार का स्त्रकारे संसार-भागरमे बार कर्मन्त्र । प्रचायने । दुःखये कुने हुए सारे चार्वा से तुन्हीं करें : नेरी आज्ञासे इस कार्यमें अपूर्ण क्रेनिक कारण तुन्हें माना व्यक्ति वर्षेत्र अवेदर्ग ।

नुप्रात्मे केला व्यक्तवार श्रीकान् भगवान् मिल्लानेकित व्यक्तिय मेरे केलाने-केलाने अपने पर्वकृषेः सत्य न्यूरिते तत्सात (सम्बद्धाः १६)

स्वायम्भूय मनु और इसक्याको, ऋषियोकी 📖 दक्षकयाओकी संतानीका वर्णन 📖 सती और शिवकी प्रात्तका प्रतिपादन

सद्धानी कदते हैं---करव ! की प्राथमानामा आदि सुद्धा-मुगोप्रके स्थवे ही महीकृत करके अर्थाद का प्रीमोका परस्वर स्तिकाता कर्लंड उसरे स्कूल शासरका, मासु, शांति, करू और पुरुष्किती पुष्टि की। पर्यक्ते, समुद्धे और कुओ आदिको उत्पन्न किया। करनारे लेकर भूग्याचील को काल-कियान है, उनकी रकता की : जुने । क्रपति और विन्तवस्थले और भी बब्त-से पदाबोंका मैंने निर्माण किया। परेतु इससे सुझे संतोष नहीं कुआ । तब सान्य शिकका स्थान करके मैंने 🚃

पुरुषोक्ती 🚃 की । अपने कीनी 🚃 वर्गिकारे, इवयरे युगुओ, शिरमे अधिराको, कारकानुने मुनिलेह पुलक्को, उद्ययसमूरी पुलस्ताको, समानवापुरी वरिक्तको, जन्मनले सतुको, क्षेत्री सामिरी अधिको, जानांसे दक्षको, गोदसे तुनको, क्रकते करंग मुनिको तथा संबद्ध्यने समस्त सामा पर्या उत्पन्न किया। मुनिबेल ! इस तस्त इन उत्तम साधकाँची वृद्धि करके व्यवदेवजीकी कृपासे मैंने अपने-अध्यक्षे कृतलां ध्वनः। ततः! उत्पक्षात् संबक्ष्यसे उत्पन्न इत् वर्ण मेरी

· stilling framfress · 

आक्रमे करकार करन करके सक्तकोन्छ। इंग्लाम और अहारवाद करका है वह और



अपने निर्मित्रा अञ्चारेते वेपाल, असूर आहिते काने अलेक कृतिनी मुद्दि काके क्ये विकारिक सरीर असल जिल्हे । मुर्ने । स्थान्त्र अन्यवन्त्रे भागन्त्र श्रीकावती केरभाजी अवसे धरीनको हो जालोके विकास पार्ट्या में के सरकात से में मान : अगद ! अपने जरीरने में की के राख और अपनेते कुरू । जल कुलको अन स्थिते गार्थको सर्वसम्बद्धान्य अस्य क्रीकेटी स्टब्स विच्या। जा कोहेरे की पूरत क, बड़ी करमधीय समुद्धे ज्ञानने प्रतिद्धे हता । आपनाम गर्न प्रकारिक समझ हुई ३०० ने को हुई, यह राजनाय स्थापको । यह नोरिनी एवं नवस्थित हुई। सक : पहुने केवादिक विविद्ये अञ्चल सुन्दर्थ प्रावस्थाकः पाणिश्रयण विश्वा और ज्लो 🖩 वैश्वज्यवित कृषि अस्ता करने समें। अनुरेते कुल्यानारी

हेरकारी सामान्ये कर गये । प्रार्थः अस मैंने । होन कामाने अवह औं । कामाओंने मान के—अस्तुकी, केव्युक्ति और प्रमुक्ति । समुवे आकृतिका क्रिक्ट अभावति संक्रिके साथ विकास । प्यानकी पुत्रते वेकाहरीत पार्यक्रको स्थाप और उपलब्धक्ती संबंधे क्रीट ब्लीन प्रमुक्ति प्रकारकि प्रक्रमाते हैं, हो । जनमी र्वकारकरामध्येते समझ परावर गणा many \$ 1

वर्षिको आसूत्रीको गुर्जनो सूत्र और क्षीत्राम पानकः व्यक्तिपुरम्पातः चौत्रः सामा हुन्छ । यहके दक्षिणको बाग्द कुन हुन्। कुरे । वर्तव्यास वेदव्यक्ति गर्नारे अपूर-सी भूतिको जनस हो । दशके असुनिक्ते भौतीस कामाने पूर्व । प्रकार बद्ध आहे हैना क्रमानीक विवास क्षत्रे वर्गले प्राप्त कर क्रिक । मुख्यार । क्रांगी का प्रक्रिकेंग पाप क्ष्मे--महा. राज्ये, युपे, हुद्दे, पुदे, रेका, वेक्क, बुद्देह, संबंध, कहु, प्रतिप्त, मिर्वाह और ब्रोडी—में सब तेरह है। इनसे कोटी मेरे केन न्यारह सुखेनना सन्दार्थ थीं, क्लो नाम इस प्रकार है—स्वार्ति, ससी, स्थानुरेत, पहुरेत, प्रतिकेत, पूज्यत, संस्थित, अभ्यक्षण, अर्था, एकक् राजा कथा। पूर्व, रिक्ष, मरिकि, अधिना पुनि, पुरुषम, पुरुष, पुरित्रेह कर्यु, अति, मरित्र, अति और विश्वोते क्ष्मकः इत व्यक्ती साहि क्रमाओक परिवास क्रिया । पूर्व आहि मुन्तिक स्थापन है। इनकी संसानेते करावर आधि-वेस्तरित साथ रिल्बेको नरी हुई है। व्याप्तिकार्यात्रकारे व्याप्तिकार्यात्रक्षे

माजाने अपने पूर्वकर्गीक अनुसार सङ्गा-से प्राची अलोक्स होता हिनोधेर कार्यो असाह हुए । अएगमेक्षे दक्षके स्वतः सम्बत्धे मनामी

411 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

उन्होंने अवस्थि प्रक्रातीर हिंग्से अनेक लीलाएँ

बर्ते । इस प्रकार देवी दिला है सनी होकर

गर्वी हैं। इनमेंसे दस बल्बाओंका निकार ज्योंने धर्मके 📖 किया । सर्पार्धन कन्यार्थ समुद्राको काह से और विविद्यांक नेन्द्र

कवाओंके 🚃 रक्ष्में क्वक्के इक्ष्में 🛭

रिके। मारक। उन्होंने कार करवाणे केंद्र

क्यवाले सक्तं (अरिष्टनेनि) को 📟 पै तका पुणु, अधिका और कृताकको के-के

क्षाचारे अधित की। आ विश्वीपे वनके परियोद्धर बहुरेस्टब्र अस्त अस्तिकेकी क्रमति हो। पुनिषेत्र । यक्ष्मे प्रमुख arresent firm free managing fields-

पूर्वक द्वार दिका का, रूपकी संगानोसे सारी तिलोकी ब्याप्त है। स्थापन और संगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है, को कारणकारी रंतानोसे पूर्ण है। वेक्स, व्यक्ति, केल. वृक्त.

पक्षी, पर्वत तथा तुम्म-स्त्रा आहे समी कर्मप्रविकेश वैना पूर् है। इस जन्मर वंश-क्रमाजीकी बिकारी जारा करनार बाग्न क्यान है। शांतालये सेवार सामकेक-प्रवेश सवस अक्टर निर्मा के उसके संताओं से क्षा जंग क्षा है. बार्क कारने

नहीं होता । इस तरह अगवाम् संकरकी अक्षाने सहाजीने कार्रेकिंग सुद्धि की । वृक्षेत्रस्था सर्वकारी सम्बुने किनी समस्यके रिक्ट प्रकट

विद्या था तथा स्क्रोकने विद्यालके **व्यापालक रक्**षण निरुष्टी सह रहा की है, वे ही सतिदेवी लोकवितका कर्म

सम्बादित करनेके रिग्ने दक्तरे जनट 🚅 भीं ।

धनकान् प्रकारके कामी नहीं; बिल् विताके ब्रह्मो परिकार जनमान हेला रुपाँचे अपने प्रतिसको तरून दिया और मिर को प्रदूरा व्यक्ति विकास । ये अवन्ये नरक्षणस्वारे जाप हो

मची। किर देशलाओंकी मार्चनारी मे ही किया वर्णनीकाचे प्रकट क्षे और ब्ब्री भारी तपस्त्र करके दुनः मनकान् विकास अमेरि आह कर लिया।

न्नीवर । इस जनस्ये उनके अनेक नाम क्रीट्स हुए। इनके कारिका, प्रांक्तिका, यह, क्राकुका, विश्वा, जया, जयारी, च्याकारी, हुनों, धनकरी, भाषास्था, कामक, अन्या, पुरानी और सर्वेगक्टन

आदि अनेक जल है, जो और और मोझ

क्षेत्रकारे हैं। ये ज़ाबी काम अन्येत गुरू। और क्रमेंब्रिक अनुस्तार 🖥 । मुलिनेक सम्बर्ध क्रम समाप्त नीने पृतिकारका तुम्ले क्लेब विस्पा है।

आक्रमें मेरे होता रखा हवा है। भगवान क्रिकाको मध्यक्त परभारका कहा गया है। मै. विका तथा का - ने तीन देवता गुगभेदमे क्वाकि 🚃 कारवाचे जाते हैं। के सर्वारम विकासेक्ष्में कियाके हाथ सम्बन्ध विकास करते हैं। जनवान् क्रिय स्वतंत्र सरस्या हैं।

माराज्यका 🔫 📖 🚃 श्रमकार विकासी

निर्मुण और समुख भी में ही हैं। (सम्बद्धि १६)

यज्ञदत्त-क्रुमारको भगवान् दिवको कृपस्ते कुवेरपदकी प्राप्ति 🗪 उनकी भगवान् शिवके साम मैत्री

स्वयो कातो हैं -- मुख्यां । अक्षामीकी 🚃 🚃 सुरक्त कस्तवीने विरवसूर्वक उन्हें

ting and has not defined all transported in the same time to be an article of the passes and deal for the first passes and dea व्यक्तिकार कार्यान् संग्रह केर्याः वर्णन्तः 📖 गर्थ और महत्त्व पुजेस्के सूर्व 🔤 वैत्री 💷 हो? परिपूर्ण महस्त्रीयक मार्गपर्जन जैने कहाँ कहा 📖 ? 🚌 अब चुहे सावपूर्व । इसे सुक्तेके 🔤 क्षेत्र करूने प्रकृ वर्षेपकल है ।"

वयमीति धनवान् प्रकारके



कारता है। में किसे कैस्सम क्वीतकर गुणे और कुर्वारको 🚟 साम विकास समाप्त केले हुई, 📺 २०४ सुनारा है। अभिकास अन्तरे प्राप्ता गामने प्रसिद्ध एक इंकल को थे, जे 🕮 सद्भागी थे। अस्तेः एक पुत्र सुक्ता, स्वरूपाः ताथ गुरुनिक्ति 🔐 🕮 व्यक्त हो दुल्लाने और जुआरी हो गया था। जिल्हाने अवने उस पुत्रको त्वान विवा । यह अरहे निकक नवा और अई दिनोंक्क भूरत भएकता रहा । एक दिन का नेबेश पुरुवेकी इचारते एक जिल्लान्टियों

क्रमान किया और पुनः गुज्ञ--'क्रमान् 🍴 इस्तार किया । 📖 पाने अले. 📖 कारान् क्रिकोर 🚟 केवदान मिला गमा । सर्वश्राम् का क्षेत्रेये काला हात और जो हातान विकार । अच्छे कृतावेकि कारण यह शक्तुनी-क्षम औषा नवा । पुरानेने ही अभवान शुक्रमके वर्षात् वर्षा का चर्चे और उच्चेरे को उन्हें क्ष्मको 🊃 दिया। दिक्कानेक स्थाने कान्य 🚃 📺 हो नज वा। शतः 📰 ज्यक्ति 🚃 🚃 विभागोसमें पान पना । यहाँ शरी विका स्वेगीका इवस्तेन सका क्या-क्वेक्स्पन 📖 अस्ते कारमगर्ने 📖 व्यक्तियात्र आविकात् 🎹 द्वार वर्ष अस्ति होता 🖿 दुन । 🖂 निरम्तर मनवाम् विकासी सेमलें एका शुध्य था। बारका होने-क के क देश जनकोट क्या जिल्हा **व्याप्ति वा । हा सम्बद्धाः जूना-**



वर्वकारी जात हुआ आरेर पिलाफे नवा । व्यक्ती असने अवस्थे अस्तरका वरस्योकानवनके व्यक्तम् राजसिकासस्यर वैहरा ।

राज्य देश 🚃 अंशास्त्रको सहय स्थ ओर हिम्मधनीका प्रवार करने वले । बुकार रामक कान कारक कुरतेथे हैं को कर्मक uche 🗷 i repri ! name fermerable क्षेत्रका व्यक्तिया अभिनेता के सुरूरे निवास बर्मको नहीं जानते हैं। उन्होंने अवने राज्यने राजेकारे तथक क्रमान्यकोच्छे कुळवर यह अवक दे से कि 'शिक्करियां सैक्क्रय करना प्रकार रिप्ने अभिकार्य ग्रेगर । निवानीयर margaratik affalt and final finales हो, पहर्च-वर्ष केल 📷 निवार 🛗 एक गीन कारणा कार्याने हैं। अवस्थित हमी वर्षक पालन काथेके माराज राजा करें ब्यून वर्षी धर्मसम्बद्धिता शेवन वस् शेरका । विरा 🛭 पाल-अमेर अलीन के गर्म : क्षेत्रकार कारणाहे 📺 🖼 🛲 उन्होंने विकासकोंने बहुन-में क्षेत्र जनसके और इसके पालकात, प्राप्त करें हैं। समित क्षेत्रीको प्रभावे 🚃 हे आवहातुरीके काभी हर। इस एकरा जनवान् विकर् रीवर्ष किया हुआ ओव्ह-सर 🔠 वृत्तन पा आराबन सम्बन्धानस् व्यान् कल देता है. हेता जानकर उत्तन तुकाकी हुन्ता रक्तीकरो रोर्न्डको विकास समित्र प्राप्त प्राप्त पार्किने । हार वैधिताका पुत्र, को हारह रूप जनत्त्रे अवनेति हो एक-वका साथ का, विवयंत्रती विवयत्त्वये कर पूर्वाचेक निर्म गया और जाने स्वाचीनम् अन्ये सामीको क्षेत्रकारी नेती बनाकर काले उपनीतरी रिक्टिकुके अस्तका अभेग दूर कर विक: der streetigt missions 📰 disput-देशका राजा हुआ और वर्गने अस्तर अञ्चल है क्या । शहर क्षेत्रको कालकार ज्ञान क्षेत्रेने विव्यालयोगे क्षेत्र जलजाकर

करने पा विकासकार पर पा रिप्ता। पुरीकृत ! वेरचे तो साहै, वाही अलबा यह का और कई क दिल्लाकी नाहरे, 📺 🔛 पारवधर्ग प्रको 🚃 समय क्यों अन्योग कर इस है। 📖 ! 👊 से ···· अन्य विकास मेल्ला होनेको पास ब्यान्त्रं नार्तः । अस मुक्तनित्रः क्षेत्रारः नदः सूत्रेः the filter present course flood propula-चनकार् रिक्के हता निकास 👭 नहीं । में इस प्राथमित कुरते पर्णन करता 🛊 । शब्द ! प्राप्तेचे पामकान्यवी प्राप्त है,

नुस प्राप्तके मानस पूर्व पुरस्तको विश्वपाना uru gan afte fanteite ge deren (कुछेर) हुए । उन्होंने पूर्वकराएवं अस्तरण कर राजकाती प्राप्त विलेक्षणारी बहारीकारी प्रात्त्वन करके विश्वकर्णकी बनानी क्ष 📺 आस्कानुरोका उपयोग मित्रा । 📖 का वाह्न असीत हो 🚌 और नेप्रशासकार आरम्भ देशेर, 📖 📺 📺 वालकार्थ द्वार. को ब्राह्मका प्राप्त कारनेकारन था, कुनिरके क्यमें अञ्चल कुल्ला स्थला करने सभा । Decimal Bushand Buraftich प्रमाणको प्रशासन 💷 दिवसी कित्रकारिका काहिकाचुरीवे पदा और अपने विकासनी राज्यमा वर्गानीले म्यास स्क्रीकी अपूर्वतिक व्याप्ते असम्बन्धति स्व केहरे प्रकार हैं का अन्यवस्त्रपूर्वक शिक्के म्बारको स्था हो विद्वारक**भावते वैदा गया ।** की रिकारी एकारका म्यून्य पात्र 🗓 तर्गानी अनीको स्था दुअर 🗓, परण-वंद्रेक्टिर व्यवस्थितकारी परापृतिक अस्तवारो सून्य 🗓 अवस्थितको अनुसूच सामने विकास समाने प्रकारित है, विस्तृत प्रक्रिके बारक राज्यको ची निर्मात है 🚃

e tiliga famyon o 

170

अञ्चलकारी पुर्वासे विकास पूजा की कर्या. अधि कहा-वेजावार पहले असती ओर ही

शक्तीम् वहीं रह गये । इस प्रकार काने वह क्षा करोता । स्थान को । स्थानका । विकारतार्थः पर्वतिदेवीके साथ परवान् विश्वमित्रक सुन्नेत्येः 🚃 अवने । अनुर्देने इस्समित्रसे असम्बद्धानीक्षी ओर देश्त । वे तिरमिक्को सर्वे एका**ल करके हैं** प्रशासकी अमेरिन विकार-प्राप्ताने केंद्रे से । परावस्त्र तिक्ये उससे अञ्चल-'अस्त्युक्तां । 🎚 क देवेचे रिक्ने काल है। इस अस्पर स्पर्धरन भागवाले ।"

च्या कारती पुरुष्टार शरणकार्यक वर्गन जुलोरने उन्हें 🔣 अधियों म्होल्स्सर देखा, तसे क्री भागान क्यां समे हेर्याची विश्वेत के अवस्थानक सकती बुर्विते 🔣 अधिका नेताको से और उनके क्षान्याम क्षाप्तमा अन्त्रमी स्रोतनी क्रिकेट १५ के । कामान् प्रकारक राज्ये कराने क्राफी वीविया गर्वी । कावा हेव जीवन हे गया और वे नेत्र क्षेत्र करके समोरकने भी गरे विराज्यकान देखाँहरूकुर क्रिकारी कोरो --'आब । मेरे स्थाति का श्रीकरित केरिके, विकारो आध्येत बर्गार्गान्य्योका दर्शन 🖫 क्षेत्र । स्वर्गनिन् । अध्यक्षक्ष अध्यक्ष संबंधि हो . भवी भी रिन्मे सम्बंध यक्त का है। ईस । पूर्ण किसी मरने मेरा क्या प्रचेतन 🕼

चारतीयार । असमध्ये कार्यकार है हैं कुनेरकी यह कार सुरकार वेकारिकेश इन्तरपरित्रे अपनी इकेर्डिने सामा रण्डी क्राएके कर्षे देखनेको क्रक्ति अकन की। हरियक्ति निक क्रमेनर बहुबर्गके उस पुछने

है, ऐसे निवरित्ताको अस्ति करके का देशक अस्ति किया । वह पर-ही-सन क्या स्थापने समा पूर, क्याच्या अस्ते 🚃 सूना, 'श्रमकान् संवारके समीव गा इरीरमें केमल अस्थि और मर्नमात है। सर्माह्ममून्दी मौत है ? इसमें बीन-सर हेगा तम किया है, जो नेवे को समस्ताने वह गया है । यह प्रकार का केन, का श्रीकारक और का अप्रीय क्रोफ−समी अञ्चल है।' व्य प्राकृत्वकृत्वन कार-कार वही बहुने सन्छ। प्रकार कर का कि स्थापन की कि वृक्ति क्यारी ओर देशने सना, तब बश्चाके अवस्थितानी अस्पति कार्यो अर्थेक पूछ गयी । व्यक्तवार केवी भागीतिक स्वानेकारिये क्क — 'प्रापे ! यह यह समझी मार-मार नेरी ओर देशकार करा करा रहा है ? अस्य केरी क्याचार्क केराको प्रकार क्षेत्रिके ( हेकीको का पान सुनवार भगवान् देखके हैं और कुद्र अपने कहा — 'को । यह सुनीत का है। का उन्हें कर क्षिमें नहीं देवता. अस्तित् सुन्धानी वयः सम्पर्ततस्य सर्गन कर रक्ष 🛊 ा केरोब नेपा सम्बद्धाः सम्बद्धाः वित्य पुनः का अञ्चलकारों केरे—'बार रे में इन्हरी नक्षमाने संदुष्ट होनार हुन्हें पर केल है। पुत्र निरिय्योके स्थानी और मुहायांकि रामा हो काओं । सुहारा ! यक्षों, विकासे और राज्यक्रीके भी राज्य क्षेत्रस मुख्यकर्तीके पालक और मनके निने बनके दाता बनी । मेरे करक सुन्तानी स्वय मेनी मनी स्ट्रेगी और 🖩 निसं पुरुषे निसंद निसंस करीताः MIII ! grapelt MIII suprisite fielt # अल्प्यको अस 🖺 स्रोतः। आसी, इन उपक्रेतीके परमंत्रे सामुक्त प्रकार करें। क्योंके 🛭 पुन्तरी स्था है। स्थानक वस्त्रा-कुमार । तुन स्थास प्रशासिकारे प्रमेद परवर्तने 🕮 साथी ।"

· milim ·

काराओं करते हैं — कार्य ! इस प्रकार कर जर दिये थे. वे कव इसी करायें तार्य प्रसाध ही । केवर कावान् शिवने पार्वनीकेवीले जिस बद्धाः - केव ! वेरे रूपके अनि ईवर्ग करनेके कारण सुब 'केनेक्सी र इस्तर कृत्य करो । त्यारियनि १ का कुन्नेर 🚟 प्रसिद्ध होओं में ।' 🚃 प्रसार सुन्दारा पुत्र है।' भरतान् क्रेकरका पद्ध कवन । क्रुकेरको वर देवर मनवान् व्हेवर नार्कतिदेवीके मुक्तार 🚃 कार्यक्रीने 🚾 हो हो साथ अपने विश्वेष्टरवारको वाले गर्य । इस सरह

च्यालकुमारने बारा—'क्या । पन्यान् कुनेरने वनकान् प्रकारकी 💹 प्राप्त की और विकार सुनारी एक विर्माल भागि 🔠 यो । अल्पाबन्दीके पाल जो केरणन नर्वत है, या तुष्पारी बाजी आहि। 🖩 कुद्र हो गाने । इस्तरियो । यसकाद होकरका निवास 🖥 राजा ।

एक ही विकासीयारी कुछ रही । महादेशवीने को

भगवान् शिकका बैह्यास पर्यंतपर गमन बाब सहिकक्यका अपसंदार

सकाजी नवाते 🖟 बारक् 🖰 मूने ! कुरोगके व्यक्तियाँ अञ्चल, शिल्पत विशेष प्रकार मर्चनसेष्ठ कैत्स्तरपर सुधालका दृशा, यह प्रसङ्ख सुन्ते। कुन्नेरको का देवकार विकेशर शिव जब क्यें विकास 🚃 🕳 वेकर अपने बलव 🚟 🛗 नने, 📟 ज्योंने स्त-शे-पर इस प्रसार <del>विका</del> विक्रमा—'इन्हरवीके, लागाईके जिल्ला प्राक्षभीय हुआ 🖟 📖 यो 🚃 🖼 या thuret \$, if to ill get sown \$ : ser: क्योंके कार्य में गुहाकोंके निवासकार बैतलक वर्षलको सब्देश । उन्हेंके कामें वै

पूर्वक रहेगा और बड़ा करी का करेका।" दिल्लाी इस इच्छाका कियान करके उन रहों भने केलास जानेके नियो उत्साद हमान क्याचा । प्रत्याची का कनि, जो उत्पद वक्रमेवारी थी, सीनों स्वेक्ट्रेने म्यास हो गयो । प्राप्ता विभिन्न एवं गर्मीन सन्द

आहारको 📰 🖦 वा, अर्थन् सुननेवालीको अपने पास आनेके लिये

बेरणा दे रहा का। उस व्यक्तिको सुनकर में

कुनेरका भिन्न करकर उसी क्वेस्वर किरवल-

ann क्षेत्रिका अवदि सची देवला, साबि, मुर्गियान् आयम्, नियम् स्टि: दिख् मही आ

(25--- et mares)

व्यूंबे । 📟 और अपूर आदि 📧 लेग को 🚃 😅 नरकर बढ़ी आहे । भगवान् **ार्क्स** समाम प्राचीत समा सर्वालोकस्मित्त प्राप्ता राजकर को 📖 थे थे. मार्गि अस्य वर्गने ।

क्रमा बद्धार ब्रह्मानीने मही आने ११ पन्तवारकेका प्राचीलनेकापूर्वक विश्वत वरिकार दिया, सिर्प इस ब्राह्मा कहाता क्रारक क्रिका ने मोले--- वर्ग सम्बद्ध व्यापनी नवस्तान पदारे । वे सथ-के-सव स्कृती सुनाजीसे एक ने और प्रकार बदाबा 📶 पुत्राट बारण किये हुए थे । सभी कन्तका, नीत्रकान्य और जिल्लेकन से । हार, कुम्बल, केपूर तमा मुकुट आदिले अलेक्स II । के मेरे, सीविष्णुके साम इन्हरें सामा

नेक्सी 🛲 पहते से ६ मणिनः 🌉 आठों रिव्यापेने विरे 🎚 तथा करोड़ों सुपंकि सम्बन उद्धानित हो यो थे। का समय करवान् क्रियने विश्वकर्षाको 🚃 वर्षतपर विकास-स्वान करानेकी 🚃 दी। अनेक

थक्तोंके साथ अपने और कुसरॉके व्हकें प्रसन्नित्तमें व्ह स्तवन सुनकर रन सबकी आवेषा दिया ।

सुने हे तथ क्रियक्तानि मन्द्रवान् शिवकी अञ्चाके अनुसार इस क्वांकार जाकर शीक्ष ही नान्स प्रकारके गुर्हेकी रचना की। फिर मीइरिकी कर्चन्त्रसे कुलेस्पर अनुसह करके भगवान् हिक सक्तन्य कैलास क्ष्रीकार गरी। साथ कुर्होचें अपने स्वरूपये प्रवेश करके फलन्यसार परवेशर जिन्ने समको प्रेयकान है सनाम किया, इसके मह आक्लो धरे हर अस्तिका अनी सकत देवालओं, मुनिधी और रिक्कें विश्वका प्रसन्ततापूर्वक अधिकेत किया । हाथोमें नाना प्रकारको भेटै क्यार भवने समझः कारत पुराव किया और बड़े उत्तरको साच क्यकी आरती अतारी। युने ! का सक्य आकाशसे फुलोकी वर्षा छं, जे मङ्गलसूचक वी । सब ओर अमे-बब्बसर और प्रमस्कारके संबद गुजने तन्ते। महाक् उल्लाह फैला हुआ थर, जो सबके सुकाओ बद्धा रहा चा । उस समय सिद्धासन्धर बैठकर श्रीविका असि सभी देवताओग्राम की श्रू प्रधोचित सेवाको कार्रवार प्रकृत करते हुए भगवान् क्रिक बड़ी सोचा या रहे चे । देवना आदि सब लोगेंटी सार्वक एवं द्वित जवनी-🚃 लोककल्याणकारी भगवान् 📉 पुश्रक-पुश्रक 📟 विस्ता । सर्वेत्रर प्रयुरे

रिचे यदायोग्य आधार तैयार करनेका इसक्रमपूर्वक पनोक्रप्रकृत वर एवं अभीष्ट क्क्नुऐ प्रदान की। सुने ! तस्रक्कर औषिणुके साथ में 📖 अन्य सक देवता और भूनि यनोक्षतिकत वस्तु पाकर आवन्ति हो मनवान् शिवकी आज्ञासे अवने-अपने प्राथको चले गये। कुनेर भी विस्तवही अवकारी बसक्रकपूर्वक अपने प्रवासको नये। किर के सनमान् राष्ट्र, जो सर्वका करान्त है, बोयपरायण पूर्व अक्रमतागर हो पर्यतप्रयर केम्प्रश्रमण रहने लने । कुक काल विज्ञा पत्नीके ही विज्ञासर परवेकर कियने दक्षकरका सत्रीको प्रजीकपर्ने प्राप्त क्रिक्ट । देवमें | दिवर ये महेश्वर दक्ककारी सरीके साथ बिहार करने लगे और व्येकाकारपराचल हो सुसका अनुसन काने अने । मुनीकार । इस प्रकार मैंने तुमक्षे पह बढ़ाने असलास्का वर्षात किया है, साध ही इक्के केरवरस्था आगधन और सुवेरके स्तथ केरीका भी प्रसङ्घ सुनाया है। कैलालके अन्तर्गत होनेवाली उनकी क्रक्यदिर्जी लीलाका भी वर्णन किया, जो इक्लोक और परलोकमें सदा सम्पूर्ण बनोकाप्रका पश्लोंको देनेवाली है। बो एकाप्रसित्त हो इस कथाको सुन्ता वा पढ़ता 🕯. 🖚 इस लोकने भोग पाकर परलोकने मोज साथ करता 🖁 ।

(अध्याम २०)

## रुद्रसंहिता, द्वितीय (सती)

नारदजीके त्रज्ञ और ब्रह्माजीके द्वारा क्यान उत्तर, सदाशिक्से विदेवींकी उत्पत्ति तथा ब्रह्माजीसे देवता आदिकी सृष्टिके पश्चात् एक नारी और एक पुरुषका प्राकटम

सारवर्षा महाजन्मे ! मिमलः ! अलक्षेत्र मुखार्तकेन्द्रते 🌬 📖 वन 📖 🛅 और कैसे मकुरक्कारियी प्राप्तुकाका सुनते-सुनते मेल अभक्त निवाद हुआ ? मानदेवका नास जी नहीं भर रहा है। असः यक्त्यम् दिक्याः ज्यानका भवनान् इंकरके आये शरीरमें सारा ज्ञून चरित्र मुक्तरे कक्रिके। सम्पूर्ण के किस प्रकार स्वाध था सर्वर्ष ? महामते ! विश्वाकी सुद्धि करनेपाले अञ्चलेक ! 🖩 इन राज वालोको आद विकारपूर्वक सतीकी कीर्तिने कुछ विकास विका सरित साहिते । सुनवा काहता 🛊 । फ्रोबाकारीयनी सकी 🊃 किस प्रकार बहायारीके गर्थरे क्रम हों ? महारोक्तीये किलाइका किवार केले किया ? पुर्वकारणो हशके प्रति रोप क्षेत्रेके कारण स्तीने अपने शरीरका स्थल केसे किया ? केल्लाकाक्को प्राप्त केकर के फिर



नेले—अञ्चलन ! फ्रिक्सनमधी सन्ता 🔤 🧋 ? पार्वतीने सम्बान इसरा कोई निवास्य कालेवास्त न 1. म क्षेत्रकार



महाकोने अन्हा—युने । देखी ससी और भगवान् 📰 सूत्र 📰 परमपावन, द्विच्य तका मोपनीयसे भी अत्यन्त गोपनीय है। तुन का सम चुहारो सुनो। पूर्वकालये धगमान् 📰 निर्मुण, निर्विकस्प,

, व्यक्ति है। स्टब्स्ट्रा -164 निराम्बर, प्रमेशरोक, जिल्ला राज का 📉 इसे दश्द मेरे काने एक वानेहर पूरण भीत कारायो विकास समापने प्रतिकार मी जनक हुआ, जो जनमा अञ्चल था। के। किर ने के प्रमु प्रमुख और प्रशिव्यत् अर्थे प्रतिना प्राप्तान (सर्वेज्येत) होकर निविद्ध इस ब्यास सरके विका हुए। क्षाता का इंग्लिको प्रतिको स्त्री सुपर वर्षे । अस्त्रेर अनुनेते प्रकारक स्वर्धकी-स्त्रे अनेक राज्य भारताचे अन्त निरामाना भी । Report I ik symmy film from spylliph गाव मध्य क्षेत्री थी। येत्र अकुतन क्षाणको, क्रमान प्रोत्रक वर्तन से । अपूर्णि केरावर स्थान सुर्वार्तिका क्षेत्र के के क्षेत्र क्षानं कार्य विकार नहीं पूर्व में अपने फाल्क व्यवस्थ था, निरुक्ती पुरुष गरिकाको सुर का अभिक्रीपा थे। अभिनेत १ अभिनेत कर्म अस्मि till til i av ground brown ogs sollt til भागमान् विकान, उत्तरे अञ्चले में अञ्चल और सभी पुर असमा समुख हे हरे। उनके क्या अब्रु अक्षांत् वृत्यको उपकेष प्रवास हुए । क्षाने विकास भी गया वर्ष । बागावरी कृष्टि वे अका पूर्विकार्ग हुआ, भगवान् विन्तु व्यानेकारे पुत्र वन्त्रीका व्यानकी और प्रकारिक पानार सार्थ तथे और क्या सहि देशकर इस पुरुषी विश्वती गर्दन क्षांत है। संक्षात्मक महाते क्षेत्रकारण । प्रथा प्राच्यात और युद्धे प्रकास करके क्या । क्षांकर स्वयंत्रिक कर है की क्षा प्राप्त मध् पूर्व्य केला-स्थापन् ! से स्तीत-सर कार्य कर्मान्त ? मेर काल के काल के,

बार्गात विभाग हुए । प्राथीनके अन्तरपाल बार्गाह ge einelbriet auch ben, tegt bile क्यूना अस्ति प्रत्यूनो स्त्रीवर्धानी सुद्धि वर्ध । यहा saft unrefest ute geferrefteitell कृषि वाली में बहुत प्रवास हुआ जेता अन्तेको पानके अधिक क्षेत्रा गान्ते त्यात् । मुक्ते हे अबर महिल्लीक, अन्तिह मुख्या, कुल्याक, अधीरा, कर्, वरिक्, वर्ग, इस और भूग्-इन महत्त् प्रशासकार्थं साम्वर्गायोको th sen funt, me tit greit some क्लेश क्लाइने एक सुन्दरी पत्री अन्त तुर्व, विकास अन्य 'स्टेस्स' सा । यह विकास क्षीन के रेक्सी, मांगू प्रकारकारके उसका कार-क्षेत्रको दिल्ला प्रकृत था । यह ब्रुविकारे mei-rem if et afr Press fact मनामा सम करते सूनी में। सुन्तर alphant of the species and

सीवानके प्रदेश पूर्व को और कुनिकोड़ 🖽

ment tift beit ib :

केन्य पुरस् है । यह स्केन्द्र स्थानों है प्रोतिका हो का है । व्यानोंने क्या — प्रश्नीका ने हुए क्षीय प्रश्नीके स्थान कार्योंने कोहिन कर्ता हुए क्षिके स्थानक कार्योंने कार्यों की प्रश्नी पुष्टा किरामार कार्योंने कार्यों की प्रीत पुष्टा किरामार कार्योंने कार्यों की प्रीत प्रश्नी कार्यों कार्यों कार्यों की प्रति । ऐव कीर्य कार्यों क्षित क्षानों की प्रति । ऐवं कीर्य कार्यों क्षित क्षानों की प्रति । वेव कीर्य कार्यों क्षानिकीं क्षानों की

समान प्रतिकारिका को कर है, कह हुन्हारे

पुराजन कामांको साह अन्तरमात है अञ्चल

राश्य कर जानाम और देख निरमार अपे

व्यक्त किये और । भा मैंने सुकार कर्न

कारण है, को पहिला प्रश्नीक होना और

जाने पुत्रे लगाहरे: वनेतेव प्रथमा ।

अंतर अस्य के स्थाने अधिक प्राप्तक और

तुसारे ठीक-ठीक नाम मचा होंगे, इस पुरस्की और ट्रेड्सियर करके मैं क्षणमरके कतको मेरे ये पुत्र कलयेने १

स्रकोह ! हेरत कहका अपने प्रजेक बैद्ध गया ।

क्रिके अपने कवातमय जासकार क्रमाय (सम्बाद १-१)

कामदेवके नामोका निर्देश, उसका रतिके स्वथ विवाह तथा कुमारी संब्याका

चरित्र—वसिष्टु मुनिका चन्द्रमाग पर्वतपर उसको तपायाकी विधि बताना जाताओं कहते हैं—यूने ! शहरूपह केंद्र 'क्याम' जावके जिस्तात हैओंगे । अधिकायको जाननेकाने गरीवि आहि वेर पुत्र सभी भूतियोंने इस पुरुवकार आँधार करन एका । तक्ष आदि प्रकारतिकोने उत्तक मेह देखते ही परोक्षके भी सारे कुरान्य जननकर बसे रहनेके लिये स्थान और पत्नी प्रदान को। पेरे पुत्र परिष्य असी विकोणे उस पुरुषके पान निश्चिम काके उससे ना

जुनिसमुक्तः बातः आहे । ऋषि बोले — तुम कच्य केंग्रे 🗊 हवारे मनको भी यक्तने लगे हो । हसस्तिने लोकाने



बनोक्क । कीनों कोकोंचें तुल इक्कानुसार 🕶 बारक कालेकाले हो, तुन्दारे समान सुन्दर दूसरा कोई नहीं के असः काम्प्रस्य क्रेमेक भागज हुए 'काप' सामग्रे भी विकास क्षेत्रहे । स्वेगीको पद्चम बना केनेके कारण तुन्हारा एक नाम 'मदन'

'स्पंधा' क्यानाओंने और अस्पं होनेके कारक 🖨 समस्ये 'कंपर्व' मामसे भी तुम्हारी रुवति केती। समस्त देवताओका सम्बद्धित कन-परास्त्रम भी तुन्हारे समान नहीं होन्य । असः सभी स्वानीयर सुन्हारा

क्षेत्रः । युव वदे वर्षते जनक हुए हो , इसरिन्धे

अधिकार क्षेत्रा और तुम सर्वकारी क्रेओंने । जो आहि प्रजापति है, के ही ये क्लोबें के दश नुकार इकाके अनुका कर्म कर्प देंगे । यह तुन्हारी व्यक्तिनी (तुनसे अनुराग रक्तनेवात्मे > होगी । सहरू और वन्हा—धुने ! सहन्या में

व्हारि अदुवय हो क्या । इसके बाद दक्ष नेरी कारका स्थरन करके कार्यने बोले-'कामकेक ! मेरे शरीराते अच्छा क्षां मेरी यह बल्का सुन्दर कर और उत्तर गुगोंसे सुरवेषिक है। इसे चूप अपनी पत्नी बनानेके क्रिये बहुक करो । यह नृजोक्ती इहिसे सर्वया कुद्धारे चोच्य है। यहलेबस्ती मनोभव । यह सदा हुन्छारे साथ खनेकारते और तुन्हारी

e diğin hangan e

The Andrea Congress of the Constitution of the क्षतिको, अनुस्तार कार्यक्रमानी होती । सर्वतः सारे दृष्ण दूर हो गये । ह्यानामा रवि भी चा सक राजने सामेर केनी ह

电影电

क्सीनेते क्यार श्रु का बन्याका पान पति रक्षाकर को अन्यो आने क्षेत्रक और कार्यको संस्थाननपूर्वक और दिखा । सामा । क्षाच्या व्या पुत्री और मही श्रमणीय और affects special of the personal of a make mer bem mein meinem al **ब्राहे** प्रस्कृतम् (र्ह्न । अस्त्रको गीर भागका सुन्दर्श बीको देशका माथ्य एक भाग आहिते अपूर्वकृत के प्रान्तेत नेतित के गया। सार । इस स्थान पक्त पानी स्थान केने स्ता, से सम्बंध कुमको स्वानेकाल का pariett by on speed direct tol



ame के कि केंद्र कुछ इस किवाबने जुन्हें है। परायोगको 🕅 स्थान सुरत विराय । अस्पेट

कार्यानको समार व्याप प्रतास हो। वैसे has maked along the state of the second substitute forgestein साथ नेव प्रतेषा साथ है, उसी जवार रनिके ताम हिन प्रमुध केलनेकान करकेर पहें pline er up in i per wegt effeit bift and which que chirals answhich are mit um preit preit fichterer विकास, मेरे केनी पूजा केन्द्रिकाको ह्याची अस्त्य पास्ता है। इसी अक्टर पूर्ण बायुक्ती रहि भी जा है। अनेको पासर अपि प्रदा पुरोतीया हुई, वैसे औरतिको कार्यार पूर्णकार्याकामा एकाँकी प्रतिका पानी है।

कुराओं व्यक्ते है—ह्यान्त्रीका पह कारत पुरस्का पुरिकोड भारत पर-ही-कर त्रके प्राप्ता हर और भगवान् संवास्त्रत स्थान करके प्रवेषांक केले-- 'व्यानान | Brughen : stock | Prairie ! Arres strackle freezit up sego when until \$1 apr 4 mg merer mejer ( No विकासिक प्रदेशक जान का व्यक्तिक प्रत्यक्ता पूर्वका अपने प्राप्तको चला नक, बाह को अपने क्रमाने प्रमाने समा अस्य और अस्पनेत क्रांस्क्युत की संपर्ध-अपने साम्ब्र्स करे erd, get figerfeit sone undamit अस्तुकारी संबंध कहाँ तभी है करने बना More offe four gurit sum stein Street gar ? whether me me with STREET, SQUARE &

महाराजि प्राप्तः—सूते ( संशासका मह कारा कुल करित्र सुन्ते, निर्म सुन्तार राज्या anticipal paper for anti-mail it संख्यारे हैं । यह श्रीका, जो बहुते मेरी मानल-क्षी हो, नक्षा प्रत्ये प्रतिको सामग्र · with ·

्रानिकोष्ठ नेपारितिकारी पुरिक्षणा पूर्वी क्षेत्रक संख्याको त्रीष्ठ पर्यक्षण नामी पूर्व जान क्षेत्र अन्यकारिक सामने विकास पूर्व अन्यक अन्यक सम्बद्धि की पूर्व नेप-केर्युकोक पर्यक्षण अन्यकारिक सामने विकास पूर्व अन्यक अन्यक सम्बद्धि की पूर्व नेप-केर्युकोक पर्यक्षण अन्यक सामक कर्तक सम्बद्धि अनुस्ति विकास विकास सम्बद्धि अन्यक्त केर्य सम्बद्धि । सम्बद्धि

प्राप्ता वरिक्रमो अस्त पी पुरा । III सैन्य जास्त्रकारी केरे ||||||| प्रश्नीत और पूरसीय केंद्र वरिक्रमके |||||| निकास क्ष्री ।

व्यापनि नहीं---युने | संव्यानेह व्याने इक पार रहकाण भाग अन वर्ष था, प्रानिको जा राज्योते वह निक्षण विद्या कि 'वैविक्ताराचीत अनुसार में अधिये अवने इक इत्तरपार कोई मिं दिल्यारी जनस्य होते हैं। व्यानकायोग पुना न हो, प्रानेत निर्मे में व्यानकायोग पुना न हो, प्रानेत निर्मे में व्यानकायोग पुना विद्यानक कार्योग क्यांनी (संक्रमायाधारों पूर्व वित्योगर की स्थानक अधिया गार्व कोगा, ऐसी सीवा दिवालिय व्यानिकी) । इससेह साथ हम जीवनकार स्थान

हैकी।' अन-ही-कम हेका कियान करके संस्था कम्पनारा व्याच्या अस व्याच्यात्म करके गर्मी, स्कृति कम्पनारा व्याच्या प्रश्नुवर्णक हुआ है। यसमें स्वयंत्रात्मक हुइ विद्यान से बंद किर पुर (कोरा शहर ) क्....

अवने सर्वाण केंद्र हुए क्षेत्र-केट्युनेके कार्यमा विकार, सर्वात, विकासी वृद्धं अन्तर्वाची पुत्र व्यक्तिको अवह — 'केद्र व्यक्ति । व्यक्तिको अप्रधान उत्तर्वा अवस्थात अधिका हो । वृद्धं व्यक्ति और अप्रे विक्रियुक्ति जीवा हो । वृद्धं व्यक्ति और अप्रे वृद्धाने व्यक्तिका अधिका है । वृद्धिंग्ये विकासम्बद्धं व्यक्तिको अप्रिक्त अधिका है । वृद्धिंग्ये विकासम्बद्धं व्यक्तिको अप्रिक्त अधिका है । वृद्धां वृद्धं अधिका अप्रे

इस अकार स्वाम की, तब में 'जी नाहार' काम्बर कृष्य नेकाकी स्वाम्यार'कि क्ष्माने केक्साके द्वार नमें । क्षमान्याने व्यक्तिया द्वार केक्साके हैं, को अस्मान्यानिक पृथ्वीते क्षित्वों हो स्वाम्यानेकार स्वाम कीया पासर है। व्यक्तिहर्ग क्ष्म सरोवारको हैचार और कार्या स्वाम्यार केडी हुई संस्थापर की दृष्टियान किया। कार्यार केडी हुई संस्थापर की दृष्टियान किया।

मार्च ! मैंने व्यापूर्वक जन महिक्को ।



- digg typythe . ध्य 

राज्यर केलो हुई संख्याने ज्यानविक्त के जाने. में च्याने वारण च्यानी है। पूर्वारे कोई भी तरह सुरतेरिक हो रहा का, जैसे प्रकेषणान्त्री प्रदेश हुए क्याचा और महावेशे पुरू न्यक्रम् प्रोप्त क्या है। तुक्त क्रमानी संघ्याको क्याँ वैद्या देश युन्ति स्रोत्सान-

पूर्वक कर कुल्लेक्ट्रिक सामग्रीत अनेन्यरकी अपनी सरद देशत । ज्ञारी जान्यतरपुर वर्णनके विकास प्रविद्या सम्बद्धानी अंदर कारी कुई प्रमुख्याना महीका को इन्होंने हहाँच विकास : this ways formered framework organic और फारी है, उसे अध्या क्यानार्थ जीवर दिवलका केटा वर्गाः का नहे सम्बद्धारी और सा स्त्री भी। एक व्यवस्थान reiner gureitige reborte figure delt

अवस्त्रम् परिवासी मेरेरे — बड़े । बुक् इस निर्वाप miter Apmitat auch it? famel. कृति के और क्षिते क्याँ जन सम्बद्धा विकास विश्व है ? मैं यह एक प्रकार सक्ता है। नहि क्रिक्टो केंग्स कर न हो से करानी ।

al stand turn alterbi

महानुक्त परिवादको पद बाठ सुर्वकार र्गकार्ते क्रम व्यवस्थात् और देवतः । वे अपने ने करे अवस्थित अधिकेंद्र नगरन प्रकारीका के रहे थे। को देखकार देखन कार बहान था. करते अञ्चलने हेत्र बहरता सालेत क्षा प्रकार हो । वे स्वतंत्रकार यहा बारण किने यही रोक स से में। संस्थाने का स्वेधनको अस्तरकृषेक प्रकार करके व्यक्त ।

कुमै है। मेरा कम संबद्धा है और मै क्याता करनेके दिन्हें पूर्व निर्देश क्लीकर जानी है। गरि पुने अधित देश आपनो जीना का

नके तो असम मुखे तत्त्वकारी निर्मा कारायुक्त ।

मार्थ की है। में सरक्षके क्षान्यो—अने सामेश विकास विक काने की संबोधानमें कह गयी है। इस्तरिको क्षित्रको सुन्ती त्य रही है और वेश इस्प adve to ्रांकानी का किया समित्रा

केंद्र वरिवासीये, जो कर्ष लारे कार्यक्रि एका के, काले कारी कोई कर नहीं पूर्ण । नह का-क्रे-कर तमायका विक्रम का कुटी भी और अस्ति देखें अस्ति व्यक्ति व्यक्तिय भी। कृत पान्य भीतारे क्यो प्राच्यात menter begen bereit mich per geber will t नारक्ष्यं संसे—सुनायरे । सं समर्थ प्रमुख और अपूर्ण नेमा है, भी उत्तम और कार कर है सकत को **ला**ला परकारकर परकारक है, इस कारकार, प्रान्तको सूच

प्रत्यमें बहरू करें। के अपेतरे हो वर्ग, क्षर्य, प्रकार और प्रोडको इस्प्रिकारक है, पर Serbalite auflenge, arfaffer spellter दिवास अञ्चल करो । आने मनाने जानेगारी क्याने वेकेकर कान्युको अस्तराज्या करो । क्षाने तुन्हें क्रम क्रम क्रिक क्रमणा, इसमें क्षेत्रक भारति है। '१३८ जार, श्रीकारक ४३४' इसे क्ताका विरुत्तर कर करते हुए कीन सम्बद्ध आरम्भ करें। और जो में नियम बराता है, की भूगो । तुन्हें भीन रहकर ही कार कारण क्षेत्रा, चीतलपारकृतंक ही पहलेकारिकी कृत करने होने । 📖 में 📖 महे स्ताको तुन केवल कारक पूर्व आक्रार कर क्रमाने हो। जन सेमारे बार छंडा समय

आहे. 📾 केमर जन्मस मिना करो । 📖

गणनावादी समाविक्षण को काराने

करकार एवं क्यमानकी क्रिका होती खेली। अस्ता होनेकर हुनों अकान हो आचीह करा हेकि ! इस प्रभार की जानेकारी मीन नकावः प्रदान करेने । अक्रमर्थेका करा हेरेकारी तथा कर्जूर्ग 📉 🚃 🕬 (श्रेमको स्थाक कार्जेकी अभीष्ट क्लोरबॉको कुर्व कल्केकले 🚃 निर्माण उन्हेंच है. मुन्तिर वर्तिष्ट है। वह सस्य है, साम है, कुर्वि पंतरव नहीं क्योगितनान्त्रों साले निर्मार 🔤 उत्पर्वान

🜓 अपने 🚟 ऐसा सूच ब्लेस्ट लेकर 🕌 नहे। इक्कानुस्तर इंग्यरकेका किया करे, वे

प्रध्याकी तपस्या, उसके 🚃 भगवन् दिखकी सुति तथा उससे संतुष्ट 🚃 विकास को अभीष्ठ 📖 दे मेवातिथिक यहमें येजना

The I revenir the same है 📖 महिल्ली अपने पर महिलाते. एक तको इस विवासको सरहाता संस्ता परा ई-पर ब्यून अस्ता हुई। सित से का सामग

मन्त्री तपरिवर्गके 🚾 🚾 वर्णका कुल्लेहित सरीकाके स्टबर 🔣 तपना 🔤 कर्म । व्यक्तिप्रयोगे सरकार्थ 🔤 विक मध्यमी सामन ब्राह्म का, उन्हेंसे उपन प्रतिपालके साथ हा। क्यान्य वंकरकी

**प्राप्ता करने रागी। असी प्राप्ता** Read spel Renal per fine sile एकता करते वह धड़ी भारी तकक बारे रागी । जस सरकाचे रागे दूर जाके कर पुण क्तांत हो गर्ने। एक क्रम्बार्ट् देख 📟 तपरवासे संपुत्र हो कहे प्रस्तव हुए गव्य क्यान-चीतर और अस्पात्त्यों अन्ते स्वस्थाता क्षीय कराकर किल 🚃 🚃 चित्रान

करती थी, उसी उसको उदस्यी स्वीक्तेके सायने प्रकट हे गये। इसके मनसे विनक्त विकास किया था, उन्हीं तथु बीकरको अपने सामने 🚃 देश 📰 आवता मानको निवत्र 📱 गर्वो । प्रत्यान्त्रः भूकार्यन्द

( <del>काराज ६ — ५)</del>

सहायों कहते हैं—केर पुर्वावें 💹 🚃 🚃 दिसावी 💹 🚃 कार्या व्यक्ति वर्षण 🔛 भी । 🚃 अवस्ति। इस्से क्या करें 7 किस गए इसकी सुनि

> क्या 1' इस किनान बकार साने अपने क्षेत्रों नेता केंद्र कार निर्मा । नेता मंद्र कार सेन्नेयर

क्लाहर क्रिक्ट अस्टेंट प्रत्याने प्रदेश करके

उसे दिन्त हान दिन्त, दिन्त कारी और दिन्त चोन्त, आववस्ताव, सारपूत, सवको पर पृष्टि प्रदार भी । यस को दिल जान, दिल दृष्टि और दिल्ल बाली जार हो कवी, राज बह बाहिनाईमें जात होनेवाले जगहीचा विकास ···· देशकर अन्यो सुति करने राजी ।

मध्य बोली—जे निरावपर और बस्य हारतम्ब है, यो ह से महरू है, व कहर है और न का ही है तथा विकास व्यवस्था बोर्गायम अध्ये इक्के भीतर विश्व करते है, ज्यों रचेपायहर आग व्यापन विज्या गनकार है। जिन्हें क्रम सब्हें हैं, 📰 prosperor, Artin, feltiure afte हानगरू है, को अपने ही प्रकारको विका 🗒 प्रकारिक 🗺 है, रीजनों 🛗 📖 अस्तर array to arrayments iii agress रिल्लेन, विस्तावहर 📖 🔠 🖟 🚃 📖 कर अक्रमान्यकारकारी स्थापा के है, उन निव्यवस्था जान सन्त्राम् विकासे में प्राप्ता कारती है। रिकास हात हात (अधिकेप), 🚃 🛗 पायाचे प्रकासकार, स्वीतकregres, repor Poblicar, Recompany, राज, देवची पुत्र, प्राप्त तथ स्थानिक वेनेवाला है, इन प्राप्त परस्कान् विज्ञानो

नमञ्जूष 🛊 । जिल्ले स्वयूनवरी इस्त्रस्थले 🔣

कार के का समाने हैं, के इस समाने

सर्वेका विक 🖁 एवं 🚃 🚃 . स्वयंक्रे

रज्यानेवारज प्रया परित्र बस्तुओंने भी परव बर्मिक है, इस असर महेश्वरणों मेरा नगरवार है। अनुकार को सामन सुद्ध, बनोहर, भारत अञ्चलकेते विज्ञतित तथा संस्क काईरके सम्बन नीरवार्ग है, जिसमें अधने क्रमोने कर, अन्तर, कुल और नृष्ट करण कर रहत है, इस दिला, विकास, साहरा, क्राच्या विष्युति सुक्षेत्रियः अस्य चेरायुक्त भवकान क्रिकामे उपलब्ध है। आव्यास. कुरती, विकार, पान, तेल तथा काल —वे किनके कर है। का आप प्रापेकाको water \$10

प्रथम (प्रकृति) और मुक्त किस्से इतीरकारके जन्मद पूर् है अपनीत ने बोची Aprile mile \$, printer farme ward क्य अक्का (बुद्धि अस्तिने परे) है, का क्याकृत् संकारको 🚟 अस्त्रकार 🛊 । 🚟 कार क्षेत्रर जनस्वी सुद्धि करते हैं, जे विक्या क्रेस्टर संस्तरका प्रात्न करते है तथा में क क्रेकर असमें इस मुक्तिका संदार करेंगे, इन्हीं अपन कल्कन स्वाधिकको कार्यका प्रकारक है। को कारणके भी कारण है, दिला अनुसरका इतन तथा अधिका अलीर केवार्च अक्षण भारतेकारे हैं, कृतका क्षेत्रकारतेका केवन हेरेकारे हैं, सर्व

<sup>-</sup> क्यांस्थान-

क्तिकारं आरामां का गर्नेक एक्ट गाँव कुल र प्रोप्यत् । अवश्रीकारं वेटिनेन्यस्य कर सही क्रूपे होताकों कोऽश्र ॥ शर्वे अन्य विर्देश विभिन्नते अञ्चल साहत्ववेष्ट्रीयकान्। बन्धात्व स्वन्यवृत्तिवसूत् एवं कर्त्र सा गर्वी बारास्। 🕎 पुर, पेन्स्को 🚟 निकार 📷 व्यक्तिकार प्रत्याच्य प्रत्याच्य प्रत्याच्य प्रत्याच्य 🚾 🚟 🚟 व्यक्ति जनसे ॥ विकासको दार्थिक प्रार्थिक सम्बन्धान् को सम्बन्धान करून । उसे पत्र सम्बन्धाने प्रारंख पार्थ पार्थ पत्र पीर्थ जानी अ पुरत भूदिक्रोंच प्रतिन प्रतिन प्रतिन प्रतिन स्थापुर स्थापुर स्थापुर क्या प्रतिन प्रति पुन्त स्थापुर है। (你更多企業的)((一四)

अकरसम्बर्ग हैं तका उन्होंतरों भी यो हैं, 🕬 वरमेश्वर क्रिकको जनस्वतर है, जनस्वार है। पर करत विक्से कि जी कहा करत, विक्के चरणोसे एकी तथा अन्यन्य काहेरी राज्यों दिसाएँ, सुर्व, क्यूबर, वयनदेव एवं अल्ब देवता प्रकट 🚃 🛊 और जिल्ही नाभिने अन्तरिक्षका अविदर्शन हुआ है, व्यक्ति अस्य परम्यान् शुक्तुको नेग व्यवस्था 🕯 । अभी 🕨 आर्थ 🖟 संबंदे **अनुवा** बरुव्यक है, आप ही नामा प्रकारको शिवार्ट है, अस की कर (संवारकार्ता) है, जान में स्वयुक्त सभा पराव्य हैं, आप उद्या विकास समार रक्षे हैं । जिल्ला न असी, है, ज नभा है और न अन्त हो है, जिनमें स्वरा जरान क्रमन हुआ है तथा को यह और वालीके निवय नहीं है, २५ प्रकृतेकरीको स्तुति ये 📰 कर समीती ? <sup>अ</sup>

APLANCE AREA A A PARTY PROPERTY AND A PARTY AND A PART

ल्हार अली देवला कार एक्काके करी बुरि की जिलके स्वतंत्रता करीन अही हात स्वतंत्र, अही परमेखरका वर्णन अवका सक्तर में कैसे कर स्वतंत्री है ? अभी ! जाय निर्मुण है, मैं कुछ की आयक गुलेको कैसे जाम स्वतंत्री है ? आवका कर के ऐसा है, नियो इन्हर्साहत सम्पूर्ण देवता और असुर की नहीं जानते हैं। ग्लेक्टर ! अवयको नवाकार है। स्टोक्ट ! अवयको नवाकार है। येनेक्टर इस्को ! जुड़ावर प्रस्ता केट्टर । अवयको कार्यकर केट नवाकार है। !

व्यक्ति व्यक्ति है—जार । संस्थानस् व्यक्तिवर्षः व्यक्ति हुए व्यक्तिवर्षः वर्षान्तः व्यक्ति वर्षाः वराष्ट्रं स्तेषा वर्षाः वर्षः । वर्षाः वर्षाः वराष्ट्रं स्तेषा वर्षाः वर्षः । वर्षाः वर्षाः वर्षाः वराष्ट्रं स्तेषाः वर्षाः वर्षः । वर्षाः वर्षाः वर्षः वर्षः वर्षः । वर्षः वर्षः । वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः । वर्षः ।

मोश्रामं महा--- महे । में तुमारी इस ज्ञान स्वरताने महा ज्ञान है। शुद्ध मृद्धिमारी हैकि ! हुमारे इस ज्ञानको थी मुझे मान संसोध ज्ञान हुआ है। अतः इस सम्बद्ध अवको ज्ञानको अनुसार कोई पर बानो । किस बारो तुन्दै ज्ञानका है तथा को शुक्षी नवने है, उसे में महाँ अवहाय हुनी करीना। तुन्दारा करनामा है। में तुन्दारे क्या-निकास बारो जन्मा है।

स्वान कृषी कृत कहाने विशिष्ट : स्वाह्म्यक्राक्ष्य अवता महा ।
 स्वाह कृषी कृति से स्वाह पृथ्ये विश्विष : स्वाह्म्यक्राक्ष्य अवता हुन्दे को सह ।
 स्वाह कृषी कृति से स्वाह पृथ्ये विश्विष : स्वाह्म्यक्राक्ष्यकृति के स्वाह स्वाह क्ष्य क्ष्य ।
 स्वाह से स्वाह क्ष्य कृति क्षित क्ष्य । स्वाह क्ष्य क

<sup>े</sup> बार आक्रमणों केंक् पुरुषक्ष क्षेत्रकाः । व शिक्ष्मणिक स्वयूनि कर्मके कार्य से में हैं। विकार करा से कि क्षेत्र विश्वेतका एकः सभी केंक कर्माय कर्मकों केंक समित क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र कुश्रुपुरः । कर्मकृत्य कोंकान क्षायुक्त क्षेत्रक कर्मक क्षाये क्षेत्र कृति क्षेत्र क्षेत्र कर्मक स्वत्य से । (शिक्ष कर्मक क्षेत्रक क्षेत्र कार्य क्षेत्र क्षाये क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र कार्य क्षेत्र कार्य क्षेत्र

ज्ञानन सर्वते भये ह्यं संच्या उन्ते व्यंकर प्रकार करके जेली—स्केशन ! यदा अल को असमानुर्वेश का केन प्राप्ते हैं, बाँदे में बर करेके सेव्य है। सहि सब्दों क्षत्र है एसी है जाता हेता। बाँचे हुए समय अन्य केते संस्थानी प्रसार है से चेता चरित्र हुन्छ 📺 क्यांग कर अस्तात करें। ऐरेक्ट । इस अन्यापने पृथ्वे असे 🚟 में प्राप्त को अपने हैं, में एक-के-एक पान होते ही कारकारो पुरा न 🏗 कारे । यात्र १ वेरी स्थान पूर्व कही न नहें। के जो की है, ने भी भी जनमा सुबद् हो । ब्रांके शिक्षा को भी पूर्ण हुए समाय-स्थान देखे, सार्थ क्षेत्रक हे साथ।

निरम्पर संस्थात वह काल कुरूर प्रका हुर विकास प्राप्त प्रकर्त सक्-क्षेत्र । सम्बन्धः स्वर्धः न्यूष्टः स्वर्धः स्वर्धः स्वर्धः तर परित्र है, यह राज मुख्यती अञ्चलते प्रकार gert 49 it fert i mfreibt 2000 पुरुषाः यर अवस्थात् क्षेत्री 🕽—स्थात क्रीराज्याक, क्रूप्टी च्येच्यराज्या, विविध केन्स्रान्त्र और केन्द्रे वृद्धानस्य । 🖼 gerten beg giber hannet aller मार्गिकारे पूर्व होने । कहीं-नहीं पूर्वरी अवस्थाने अधिक जानते हे प्राणी स्थान के अभीते । पुष्पारी संस्थाते प्रधानके की वनम्बं सम्बन्धानोः क्ष्मी म्ह स्थीत रक्तरेत प्रत से हैं, हाराहर व्हरेसी और

प्रमाणित महिनाक क्षा प्रकार सुनगर। कारोकारे परिने विका को कोई की पुरूर संबंधन क्रेकर कुकरी और वैक्रीना, प्रा क्षका ग्रीवर केवर पुरीसको आहे है न्यानाम पुरस्ते की बहुत् संबंधी तथा विकासको सम्बद्ध एक महत्त्वम सहर्थि होते. के इंक्ट पाप पता सामीता 📟 चीने । हुएने गुप्तारे को-जो कर बारे के, वि क्य की पूर्ण कर दिये । जब में कुओ कुओ या बहेत, ये पूर्वत्रयक्षे प्रयाप रसती है। कुनने नवर्गनों ही यह प्रतिकृत कर रजी है मा ॥ अर्थने अन्य प्रशासके स्थाप देवी । जब प्रतिकृतको प्रकार करनेथा हैको में हुन्हें एक जनन कारण है। जो लिहा को । पुरियर केमारिकिस एक यह यह रहा है, के कर्द जोरेना कर्त् सुरेवान है। साने वार्थ कुलेला प्रवर्धिक है। पूर्व दिया किरान्य क्रिके गरी महीती अपने प्रतिस्था कार्य कर है। इसी पर्यक्रिय क्लाकार्य क्षाच्यामा अधिके स्थापर प्राप्तान्त्राम् वृत्तिकर वेकारितीय अवस्थितका अस्तुहरून करते हैं। तुम सम्बद्धानुष्येय को सन्ते । पुरे पूर्व को हेक भूरे राजेन्द्रे । केरी कुमाने 🚃 चुनिकी असीरको प्रस्ता 🎆 पुत्री क्रेक्सेनी। सुन्हारे कारी निवार 🚟 व्यानीको 🚃 कारीकी इन्द्रा हो, जो इन्द्रों करणहर, इतीक नियान सामी हुए हुए अपने प्रतिस्को उस न्युत्वी अधिने हेन थे। इंग्ले १ वर्ग हेन 30 milest wir geffente fieb mar. प्याप्त कर को थे, उसी देशों उस ugfilm mege 📰 urber binde कर्म हैती हो प्राप्तानक न हो आगे। पूर्व की 🚃 अपनी अवस्थित होती. कहा जो हत रहेक्टरें 💹 हिम्म स्तरिक्याओं जार कामाई और उन्हेंने अरबी 🖂 हुनीतर वारों, केल तीनों स्केन्टोर्न कुलरे विक्ती कान्यानीक व्यवकेन्द्र वर्गके कृत्य विकास and देनों सन्तर को होना। परिचारन कर दिना। उनके सामग्रेस क्रान्तर्वेक

विवाद उन्होंने समूत्रहरू स्वय दिन्य। अन्य सम पहिलोको क्रोक्टर केंगर रोहिजीसे प्रेम करने त्वने । इसके कारण स्रोवसे वरे हुए दक्षणे अब कल्पनको ज्ञान हे बिया, राज जुलका देवान जुन्करे पाल अस्ति । परंतु संबये ! सुन्दार। कर्ज से मुक्रमें स्थल हुआ था, असः तुनमे सहायनिक रक्षध असने इए अन देवताओंचर दक्षियान ही नहीं विक्रमा । तव प्रकारति जानावादी और देवकार श्रीर चन्द्रमा पुनः अपने सामन्यके आह करे. ब्य जोरूप पानी रक्षकर क्ये प्राचने क्रमानेक रिको एक मध्याने सक्षि को, को

मा मा स्थापना स्क्रीके नामके

र्द्ध । प्राप्तकाराके अनुवर्धकाराके 🔛 📟

हारा अन्यति सकानस्य करनेवास्ता न स्वे कोई 🚃 है, न 🖁 और न होना हो । बन यहसिंग कार्यक्रोत केल्हिय राज्य महाना अस्तान विका है। असमें अधिकेन पूर्णकारो अन्तरीया हो हो है। उसी आलगें पुर अपने क्षरीरको 🚃 हो और परम पनित्र हो । ऐस्स करनेमें इस 📖 हुन्हारी 🚃 जीका एवं हो जानमें । इस प्रकार ब्यापा अलोग विस्तार प्रयोक्त केवार 🚃 धनशास् निम 🚃

अन्यवस्थित हो। यह । (अन्तर ६)

शंध्याची आत्पाद्ती, बार्क्स अरुयतीके क्यमें अवतीर्ण होकर मुनिवर वसिष्ठके साथ विवाद करना, बद्धाविका सहके विवादके लिये प्रकार और विन्ता तथा भगवान् विन्युका कर्डे 'शिवा' की आराबनाके लिये उपदेश देकर किसामुक्त करना

महाराजी कारते हैं- नाम्य ! जाब कर अवयोगी निकालेका कार्यका दिवा गा । मेध्यर हेकर भगवान संकर अन्तर्थन हो नवे, स्थ रोच्या भी इसी स्थानकर क्यों, जहाँ सुनि र्मधारिति यह कर छे थे। धननार् शेकरकी कुगले जो किसीने वहाँ जी हेला । उसमें इस तेजाबी अक्रमारीयत स्थरम किया, विक्रमें उसके रिप्ते सक्कापी निविद्या कार्येक विद्या गा। प्यानुते । पूर्वकारको अवर्षि यसिक्षको पुरू परवेहीको आज्ञासे एक लेकाबी अवस्थानिका केव शास्त्र करके जने अधाना करनेके हिन्दे

अवनेको तपन्याका अन्तेल देनेपाले उन्ही अवस्थारी सम्बन्ध कविद्यालो प्रतिकारको वनमें रसकर कर महत्त्वक्रमें प्रामित अफ़िके समीच नकी। यह समन भगनार इंक्स्परी कुमाने युनियोंने उसे नहीं देखा। मानवीयो 📺 पुत्री को इस्ति 📼 💷 वर्शकों प्रतिष्ट 🛡 नवी । 🚥 वरोक्तमनवा सरीर संस्थाल क्षेत्र के नवा। ठार प्रोक्रकाते असमित गय सम और

केल गर्ना। जीने भगवान प्रकारकी

\*\*\* The state of the same of t आहरते. जानेक श्रुपनी-बेंगे, प्रार्थिको पाते हैं, यही सन्दर्भ गांव सार्थनीनावा ह्या feiter E fer feit giefe feitermes ferre unt aut rat aute un then a

पूर्विका ! आदे सर्विका कार्य कार जना:शंका हुआ, जो हीन और जनोट चीवने replaced and point & one party शरीरकार क्षेत्र पान प्राचनिका हुत्या, यो दिल और राज्येह स्थानों क्षेत्रेमानी प्राचित संस्था à i minima nu di Peritah wanas mar medanek dial di spilipak upik we analyse gior make liplical न्याची का पाना, तक प्रतिः पेत्रक प्रवाद क्रेके t, of bornatal prop melapati to कर राज्य क्रमान्त्री समाप कृषे अस्य है

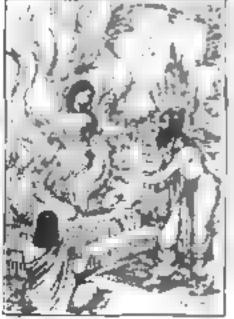

क्यांकर कुछ करके पुरः पूर्व-क्यांकर्ण होता है, यो है, लोगों अस्पर्य अञ्चल पहुँचा निका । तक पूर्वी विकास और अल्पेसाओ है। ताथ राज्यु परावार विकास भिक्षि कार्याक प्राथित है है के प्रतिकों कुछ band on him to while would रामाधिका अनुसर अस्ति, तर वह अधिकी प्यापने पानि क्षेत्रिको स्थाने हुए quality at the said मान पूर्व । पूर्वभे 🛗 अस्मोन्द्रिय साथ प्रश सम्बद्ध अस पूर्वभेदो प्रमुख निरुद्ध । पूर्व १ with till at spread week river from 100001 feb ga म्बद्धा । अपूर्वि अस्त्या पान "अस्त्याती" रपा । यह विकास भी फारामाने वर्णका राज्येक मही कालों की; अल: क्रांते गुल्हेत were and and or freque-frame. का का दिन्दा देशों ! बालो काहा minis grapper & it ight gefielt until केर्निके ब्यूक प्रकार के और अपने विश्वकेंद्रे mer street sport was refer recep-कारत करते हैं। हेरी सककते क्यून्स्यू with more assessments where uplease describerate and parameter side of the region क्षेत्रे राजी । क्षत्र क्ष्म विकासके बोज्य के नाकी, का की, प्रेरण प्रथा ग्लेकनो विस्ताहर सुध mark up where you seem from to the pay, free real relation क्रमोरे निको कु जाते देशा स्वी का पूर्व भीक स्थान ज्ञान हो ।

alt i destablisch auf regionali अन्यक्षी प्रकार क्षित्रमध्योते हेन् वी. यह नार्थि परिवालो प्रतिकारो पादार उन्हों। राज्य वर्षा क्रोप्स करे राजी। असरे प्रतिक

भूगिरियोगने । इस प्रकार मेंने तुम्हरे सम्बद्ध र्मकाके परित्र परित्रक्ष कर्मन क्रिया है, यो समार कामकातीके प्रतीको केरेकान, क्ष्म करून और दिवा है। को की का सुन MANUAL SERVICE AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN ल्लाको प्रका है, का क्यार कारण करते हैं। प्राप्ते अन्यक विकार कार्यको आवर्यकाल

अवस्थित प्रकृतिको पह बाद ह्याच्या नावानीयाः यस प्रस्ताः हे स्टब्स् और हे हत प्रकार केले ।

**10** (10)

अवन्यतिको स्था पूर्वजन्ते 🚟 क्षानाम् संभावको स्कृति स्थान हर्ति स्थान धुनानी है, जो विकासकिया 📺 भारतेकाती है। वर्षीत ! अस अस्य कारवाद firete un gas often whose union वरिविषे, जो पूर्वाचे प्रशेक विश्व करोगात, कान को न्यूनकृषक है। का कारकेन रहिले निकास करके प्रवेदानिक पहल पत्ता, पर्य आहे. 🚃 पूर्व 🖼 🚃 अपने-अपने स्थानको क्यारे और यस क्रमा तमका बारनेके रिक्ट कारी गानी, उसके कर भवी क्या हुआ ?

अपने पूर्व एवं जेव पुर जनम हुए। पुत्रे बहा क्षेत्र हुना वर। बहुत: दिनकी कुरियोश र व्याप्त परि परिवास वाक्षा प्राप्त के के प्रतिकार का इस्तरियों में कार विकेश क्रोपा गाने राजी। धारवान् क्रियके और ईवर्ड कार्य राजा। किल प्रकार, स्त्रे मनस्त्र 🗗 पूर्व । मै का रकारण गया, यहाँ दक्षणमें यूनि इसीयन में । 🌉 पीलंड साम कार्यान की छा। कवा ! अरु अन्य की बड़ी परासतके साथ 🚃 राजा हरने चुनोको सम्बोधित करके कार्याच्याः असम्ब विकासः का बार्याकारकोः रूपय 🖟 🎆 प्राप्त प्राप्त में हैत कः 🚃 💹 कहा—'को । तुन्हे ऐसा ा का कार्या, का कार्यानार्थ विकास कार्या कार्यालया प्रतिकार परिवादक करें।' इसके बाद मैंने भगवाद विकास नेपात कर्णका कर रहिल्लीत भरदर्जने क्या-महत् । अस्ते कालोकके सीवा : कालोको नेरी आक्रा व्यक्तार सहार—'प्रस्ते 🕆 सुन्तरी 🔣 ही नेता ann f. mit: Roundwit vieller meble रिक्ते किसी पर्योगी सुद्धि स्त्रीक्षि (' पह मुख्यार में किरावों का गया और लंबी जीव स्थाति स्थाप । मेरे का निश्चासने संसिन् राविः पुज्येके वित्युवितः कारणका प्राप्तकीय क्ष्म । इस्ता और परवासित—के बीचे व्यक्ते स्वाप्ता हुए। इस्ते लाह पावर कार्यको पानकेनको बोहनेको सरकार बैंक्क की, परंद की सकत्त्वता न मिली। जन me Person gibere rifte arteit, was preside कार पुरस्ता को यह दुन्त हुन्त। इस महर्मिने क्या-विकार नाम । 🚃 समय केरे मुख्यों को विश्वास मानु कारी, (व्या थे, भगवान् शिक्के सेवक थे; क्या: अस्ते व्यवकारिक अवित क्वां । इन्हें व्यवकारि रहामको सीरमाने पुरार को जनका सून वरितः सहस्थानके रिज्ञे अलोक हैकर की पुन: उन है, जो वर्षिक्षपूर्वक तुन्वे । तार ! पूर्वकारको 📟 विश्वविक पास जेवर, परंतु सहस्र में क्ष ता का मोहरे हुए पंच और उस्त करनेतर की में स्वयंत्र दिसकी मनवान् संवारते मेरा उत्पास विका, हार नोहर्ते न द्वार वर्ते । कान स्वरिवार सीद

a fiftig fragign -

अस्य और पुढ़े प्रथम कर्मा अस्ते । यह प्रकारी कार अस्य हरावर कारको कर पर ।

औरने एका कि विश्वितर राज करतो आहेता, मेरे अन्यायरकात सात कृता हुए party reproprie dispressor without their beit their prett eguiffelt समाप केले जीवार कॉमे । यह संग्यो-क्षेत्रके की परिवाहको हा प्राच्या

alighter were force, the temporal निकारक एक के इसके सकार है। की के प्रकार पुर पुत्र प्रकार इनकी स्त्रीत की। इस मुक्तिको सुरका वर्गमान् स्रोध हो मेरे सामने अवह हो गये ।

अन्ति चार पुरार्थ क्रोचा साथै थी। के अकृति कार्यके स्थान पूजा है। अपूर्ण

क्रमीचे प्रकृत पाता, पाता और पाता है पने है । क्राके क्यान करीरपर गैनान्यन्त्री नहीं होत्रक है सह की र ने पालका सीहरे जाएthe families was not take unit for

श्यके कार प्राथकात व्य क्षेत्रीको स्थ क्ष्माने देशस्तर की नेतीन विकासकी व्याप

बंद करी और मैं गहुन्तु करहते वर्णका प्रमुखी सुद्धीर कारने स्त्या । की उस अवेजको कुम्बर अनुषे प्रकारित हु या दूर वार्तामाने भगवान् विक्रु ब्यून प्रसंत हुए और प्रनामी

अभी पूर चून अवाले जेले— च्याना हिल्ला: । जोकलाहा सहस् । तुन कर्ण है । बनाओं, सुबर्ज मिललिये आप मेरा रूपण Sterm & unter Parter Palbertelt was might with

का गड़ी है ? पुरस्त महैन से स्कूट दुःस आ पह 🛊 ? ३में की सामने इस संबंध बर्बो । मैं का साथ द्वारा निया हैक । इस रियममें कोई सेरेड या अन्यता विकार नहीं

क्षरम पार्विमे ।"

क्या—'बेहान ! गरे काश्रम रिज किसी कार्यक्र बारे प्राप्तिक में कर क्षेत्रक कहा प्राप्तिक प्राप्त कर के हो में सुर्वा है हो जनक । प्राप्तिक देखी में जनकी सरवारी

> केरी पात पात प्रत्यान पानकार ब्यूब्राम हैत को और चुन स्वेचकार Septem pri mpri per appri vitra di uli क्षेत्रे — "विश्वाद: 1 तुम नेत क्या सुन्ते । पद कुर्या प्रकार रिकाम अलोकार है। केत करण हो केद-प्राच्या आदिका भारतकिया Bandre & Chro III 1998 und und (पारका) और एनी (पंजनक) है। 🛭 ही क्तान है। क्ताक, क्षेत्र, निर्मुण, निरम schillen, fulbare, articles, arest. क्षापन, राजका अन्य वार्यकारे, वाली और सर्वतानके परमातन एक परमेक्ट है। सुद्धिः प्राप्त और संप्रापंत पात्रों, बेली गुलीको आकृत देवेकारे, मारकार, अक्रुत, विवय और ब्रोह कार्य अस्ति, स्वोतुम, सरस्तुम क्षा अकेन्द्रमध्ये को, क्यानों है नेक्यूक क्रमेर होनेकारे, निरीष्ठ, पाकारहिन, माधार्थ कार्य के देखा, बहुर, सहस, समान, marrow, filliars, inverse. विर्कृत, अवक्रमण्या, सुन्दर विरक्षारे पुर्वाणिक सीमी, निम्न मोनवरायम, मीम-क्रांस्त्रंक, कांज़री, लेक्क्रुर और का क्षेत्रकारक है। इस उन्हेंबरी क्रास्त्रके सारके । सर्वातन्त्र सन्दर्भा नगर करे । इससे संस्था होका में कुछत करवान करेंने। उद्यान् ! च्या कुराने तस्त्रे व्या विकास से के संकर पार्केका प्रविध्यक्षम करे से दिग्याको जला कारोपी औरवारे निमाना जनम करते हुए

247

अस्य तरका करों । अदने का मनोरकको होन्छ । सहस्य का देख ही होगा, मैस्ट मैस इत्रवर्षे रससे हुन् देवी सिकाका भाग करे । 🕏 । 🖙 वेस पूर्णका होगा, तुम केनीको सक वे देवेकरी वर्ष अल्ड हे अर्थ से सारा कर्त बिद्ध कर देंगी। बहि दिन्स समुख्यानसे

अवतार बहुन करके रहेक्ने किर्रानी पुनि 💹 मानव-वारीम प्रकृत करे 🕍 🖥 निश्चान 🔣 स्वाचेक्जीकी पक्षी हैं। उत्पन्त् !

तुस वश्नको आहा हो, से सम्बन्ध विकास THE RESERVE THE PERSON NAMED IN विकास कारण करे। जनसङ्ख्या सम्बद्धाः MM | दिला और दिला केन्स्रेको अस्तरेक

अधीन जनन काहिते हैं निर्मुत वर्गान्त्रकारीय 💹 पूर्व की विद्यास्थ्य समुख्य 🖥 कारी है।

'तिये । प्रकार व्यक्ति एकारे प्रकार हुए इस क्षेत्रोंने कर 🚟 अर्थना की वी, तब पूर्वकालमें चनामन् प्रेकाले के मार कड़ी भी, उसे माद कमें। लाहरू र अपनी सर्वेताचे सूच्या गीतम-निवार करनेवारी निर्मूण दिल्लो सेव्यक्ते समूज

होकर मुक्तको और हुनकी जनद करनेके बक्राय कुई तो सुद्धि-कार्य कार्यका अलेल दिया और ज्यासदित का अधिनाती नृत्रिकार्ग प्रमुपे मुक्ते उस पृत्रिके व्यवस्था अस्त्रात्के रिस्ने हो का करन काहिने।'' कार्य सीवा। किर जान सीवन-विवसक्त क रवास्तु स्वामीने ईसकर आकारतकी अंग रेको हुर् को प्रेसरे कक्-निको । नेव अकृत क्या इन विकासके अञ्चले इस लेकर्षे उत्पद्ध हेन्स, जिलका कर क

ज्याची पूजा करनी अभीने । न्या तुन दोनोंके रक्तपूर्ण क्यारक्रियो निर्देश करवेवनमा होगा । 🔤 जनस्का प्रसम् करनेवरमा होग्र । 📰 सारक गुल्लेका दहर, निर्मिक्टेन एवं असम 

🔤 💹 क्या 🕍 सम्बन्धि निर्मेक्तः 🙉 येत धर्मकर क्षेत्र । प्रती ! 🜃 जनके यी 🔤 क्य होने । एक क्याका काम समूत्री होना, को इन औद्धरिको बार्च होनो । सूरता कर व्यक्ति सरकार है। बीचन का स्थित कारते हुएको होन्स । स्माप्त समावय पूर्णका होंची : वे ही धार्क स्थानी पाने होंगी ।" े हेला स्थापन जनवान स्थेतन प्रत्यन

कृता व्यक्ति कार्य व्यक्ति अन्तर्भाव के रावे और 🚃 🚟 शुक्तवृत्तीक अवने-अपने कार्यां एक १६ । ब्रह्म ! समय पाना में और पूज केवी शब्दािक के गये और शाकात् थक्कान् संकार स्क्राजनमे अनतीर्ज हुए। पे इस समय केलाल धर्मनपर निवास कारते हैं। जनेवर ! 🚃 दिला भी सती जानते अवस्थितं क्षेत्रेकालां है। जनः तुन्हे काले

देला बक्कर स्क्रम्पर वाड़ी भारी दता करके पनकार विकास असावीर है गये और को 🚟 🔛 हरकर का शास्त्र प्राप्त

(a) —e injunit)

दक्षकी तदासा और देवी ज़ियाका उन्हें वस्थान देना

rit.

कारपीरे पूक-पूर्ण विकास । कार्नेकारे शहरे समात कार्यः विकास क्रांस अरमा पालन महीन-तर का उद्या मिला तका ने ऐसी मिल Married Statement of the second statement of the secon

प्रकार क्रांची कक जूर ?

महार्थीने कर्म--सम् | मुद्द क्या में ! प्रार सभी मुद्दिकोचे साथ व्यक्तिकृतिः मा सम्मृत्यो सुन्ते । मेरी अस्त्र क्यान्य मान्य मृद्धिकारे व्यक्तिमाति मुद्दे मेरियाकार्यः मृद्धिकारे व्यक्ति मेरियाकार्यः स्थाने स्थान्यः मृद्धिकार्यः व्यक्ति क्यान्यः स्थाने स्थान्यः अस्तिः मृद्धिकार्यः स्थान्यः क्यान्यः स्थान्यः प्राप्तः मृद्धिकार्यः स्थाने स्थान्यः स्थान्यः स्थाने मृद्धिकार्यः स्थाने स्थान्यः स्थाने स्थान्यः स्थाने स्थान्यः स्थाने स्थाने स्थाने स्थानः स्थाने से ।

मुनिर्मेष्ठ जन्म । स्वान्तर प्रकृतिन्त्री पूर्ण है प्रत्यानकारी पूर्ण है प्रत्यानकारी पूर्ण हैया है प्रत्यानकारी पूर्ण हैया हिया वर्ण हिया है प्रत्यान प्रत्या प्रत्या हिया है प्रत्यान प्रत्या है प्रत्या अपना के प्रत्या प्रत्या प्रत्या है। पूर्ण की अपने प्रत्या प्रत्या है प्रत्या प्रत्या प्रत्या है प्रत्या प्रत्या प्रत्या है प्रत्या प्रत्या प्रत्या प्रत्या है। प्रत्या प्रत्या प्रत्या है। प्रत्या प्रत्या है। प्रत्या प्रत्या है। प्रत्या प्रत्या है। प्रत्या प्रत्या प्रत्या है। प्रत्या प्रत्या प्रत्या प्रत्या है। है। प्रत्या प्रत्या प्रत्या है। है। प्रत्या प्रत्या प्रत्या है। प्रत्या प्रत्या प्रत्या प्रत्या है। है। प्रत्या प्रत्या प्रत्या प्रत्या है। है। प्रत्या प्रत्या प्रत्या प्रत्या है। है। प्रत्या प्रत्या प्रत्या है।

करने लगे ।



कारणी करते हैं—जुने ! संकार विकार करते हम अधार सुनि कार्यकर कार दिखा से भी कारते हम अधार कहा— 'दात ! तुकारी हम करना कवितने में कहर केंद्रा हैं। होन अक्स कर्यकारिका कर करिते । हमारे नित्ते कुते कुछ भी अहेन की है।'

<sup>-</sup> उन्हेंद नगरवानी जादि जिन्मांचीन। प्रांट चाहवारे अन्त्राने कोज्यु है ।

क्षणां का का सुन्दर विक्रिक क्षणां है। इससे कार्क करी क्ष वृत्ता असम पूर और जा कियाओं पूजारी पुरीके क्यारे अवसीनों होतीनी— कर्तवार करतार आसी पूर्व कोटे । प्रत्यों में क्यार वहीं है। असम । में असाम राजी कहा---करतार ! महत्याओं ! कृतवा असमा कामें देशा असमा कामेंसे

पनि क्षण पूर्व 💷 देनेह दिनों पहल है हो। विकास पार्वकार्यका पर वाहर अपनी धारी नेती हार सुनिने और प्रस्तुत्वपूर्णक देती. हो जाते । इसके विस्त और विस्ती प्रकारी

प्रकार वर्ग कोशिये । मेरे स्वामी जी कारकार रिक्त हैं, 🛮 का-अप <u>प्राप्त</u> कार्यक सक्राओंक कुरुन्त्ये अवस्थि 📺 🐌 🎙 परपाल क्रिको पूर्णाकार हैं। यह अस्ता पोई अवकार नहीं हुआ। जिस अंगरी नहीं और girth? was firth! apre speciety अवसीनो क्षेत्रक 💷 महेलाको अपने पतन responsib shifter werter : 200 1 annie निका बूतरी जोड़ी भी स्थानको सभी सोदील मही कर प्रकारी। इस्तिको अस्य नेही चुनै केवार इस समय नामीकानिकी साथ केही चुनै per plater greet refere arrele ...... problem (weren been and makapet) utet i ble i all de mill कर है। यह केवल की हैं कार्यक्री कर हो, देशां नहीं संस्थान काहिये । प्रस्ते की हो साम सम्बद्धाः जनसङ्काः भी दिव है। ब्रह्मात् निवन्तु

Appen 🖁 I Senior of the Senior Senior menghates them for our out our our-है-पर पर्याद दिवस हाता सर्थे से det i

देवीने स्थान—स्था । प्रधानको । प्रधा वेरी करू वहा पूर्व । हैं हार वहारे है, हुन्तरी परिन्ते असम्ब अस्त हे हुने सन्दर्भ andreiffen auf bild fieb mer Er 🚃 । अवनि में कोवते हैं, तनने पूचते

चार्च निरम् 🖫 🖁 समातः, स्पेतिः ने पन्त्राम् स्थानेत्रम् वर्णका विशिवारः 🗓 📖 और विकासि की पंजि है कार जिल्ह वरिकृतिका क्री है। मैं सब्द क्रम्पी क्रमी और क्रम है। प्रतेष्ठ मन्त्रों से समान्त्रामी 🚃 है 🖼 ध्याने 🚃 है। प्रस्तान region and the profession म्बारकोच्छे **स्टब्स्ट स्टब्स्ट** श्रमकोच्ये हुए for his of the own week stands स्युत्तार पार्व अस्तार सुन्ते । सन्त 🕻 अस हा हाती करको आओ । इस आयेथे के तुनि अस्तर सहाविका क्षेत्री, उसे हैंने ana केंग्स है। उस्त कील क्षी में सुमारी पूर्ण क्षेत्रार प्रकृषेकश्रीवृति वाती वर्तृती । कुंक्रके पद्ध प्राप्त क्षेत्रक प्रमुख्य प्राप्त क्षी-पार विश्वकारी अस्तार उत्तार करके हैंकी facel little recentleden facer afer french german bereit 4 auf करते हुए जिल कहा-- 'प्रकासते । स्रोह नेता क्या प्रकार है, उसे क्षुचे सक्त पराने रहाना पार्विके । में जार प्रान्तके जुना 🚟 है। 🖼 की साथ कार्या, निर्मात न नागे। करें क्रमी में और पूकार जाता का पानगा, पद करी राज्य में अपने इतीरको जान केरी, अपने स्थापने प्रतेष के पार्टनी क्रमात कृत्या प्रतीत करून <u>क्रम</u> सूर्य । वेरा

क्यू करण हाता है। जनाओं । जनेक सर्प

क कार्यके देनों पूर्व वह पर ने दिल

च्या—वे हुन्तरी क्री क्रेसर चरवार्

+ वंदिए वित्यपुर्वण = 

현실상

मिलको सबी होईन्हें।

मोक्टी किया करते हैको देको कहा किया क्षी पूर्व क्षेत्रकारी है। सम्बद्धीय हो गाउँ । दुर्गानीनेद अन्यवर्धन

हेनेवर का भी अवने अवस्था लीट गर्व मुरूप जनावति दक्षणे हैमा 🚃 और यह सोवासर जनभ रहते लगे कि हैसी 

मनीने प्रकारकी देवांने देन इसार पुत्र कार्यक्र

विक्रो, 🔣 प्रार्थित स्वकृत्यने । यूने ! 🔣

प्रद्याजीकी आज़ासे देवचारा मैचुनी सृष्टिका आरम्न, अपने पुत्र हर्वची और क्षकरम्बोको निवृत्तिमार्गमे भेजनेके कारण दक्षकर नारदको साप देना

कहानी कहते हैं—नारह । प्राथमा स्थाप विकास किया अपनी कही होरिसीके क्षा अपने आसम्बर्ग प्राथम मेरी अस्य क इर्वको मनसे पाना प्रधानको भागतिका पृक्षि करने राते। का उपलब्धिको कानी हाँ न देश प्रसारकी हुएके अर्थने विता पूछ च्यानी पदाः ।

रवा केले—अवस्था बनार जनसभा । जसा कर मही गरी है। जन्मे । की रेकाने (संस्थात सुद्धा 🔤 की, के रहत जले ही रह रावे हैं। असाराय ! में क्या वार्थ ? जिल क्याको के स्टेक अपने-अल क्यूने सने, यह मुझे कालहमे । तरपुरशर में

महार्थिते (वैदे) चका—'क्या I अभागते दक्ष । नेती ज्ञान बात सुन्ते और काले अनुसार कार्य कर्ता । सुरशेष्ट अनवान् किम (एक्स) काम्यान करेंगे। उन्हेंब ! प्रचानत बहुबर (बीरब) 🐫 जो 🚌

प्रकारी सुद्धे कार्यन्त, इसमें संस्था नहीं है।

महत्त्व करो । 🌃 ३०व नेवृत-वर्गका · से एक पुर: इस प्रकारणीको महरको । अस्तिक्षा नकी मानिकोर भारती सुष व्यक्त-रहे रहेताचे इत्यूत्र कर कव्योचे ।

सुधरी चुने असिलाते हैं, इसे तुम चळीकपसे

**ाव्या** पेश्न-कारी जनाके संबंधि करनेके ब्येहकरे प्रधानति दक्षने हेरी श्राप्ताचे अनुसार चौरण 🚃 📆 पुरिषे

क्रम-के-कर 💹 समान धार्मका 🚃 🚃 कार्यकारे हुई। स्थापन प्राप्तन तान्त् काका ने सह वैतिक कार्यन ही सरले के । एक राज्य निवास हिंदू प्रकारते साहि कारनेका अलोहर दिवा । तात ! तम में सभी क्षक्रमण राज्यानी पुत्र सुनिक्त औरमजे सम्बद्धाः बहनेके रिग्ने पश्चिम दिशासी और को । वहाँ कशकन-सर नामक परम पाधन तीयों है, कहा शिम्म निरमू यह और मनुहाका संगम पुत्रक्ष है। जन सीचीननवात ही निवाहनी रमार्थ करते ज्ञाना जन/करम शुद्ध वर्ष

हान्यो सम्बद्ध 🖫 पत्त । कान्द्री आस्त्रीक

करवाहि कुल कर्ने और वे करवांस-वर्तने

रिका को भने। देवकि से राजी का विराक्ति अलेक्चे केरे हुए थे। अतः सरको सुरिशर

करके प्रकारों कृतिके रिग्वे वर्त तम सार्थ

रुने । के सन्दी संस्कृतनेने हैंड से ।

नान्य । असे दुन्दें परत सामा कि क्रांक्रका सुद्धिके रिग्ने स्थाना कर से हैं. क्य प्रमुखन्द्र त्यवनीयतिको प्रार्थिक अभिकारको बन्धिर तुम सार्थ उनके पास गर्ने और अस्टरपूर्णक को मोले—'इक्स्पुन इर्वकृतन ! तुल्लोन पृथ्वीका अन्त देवो

विक पुर्व-राम्य करोती विने केले आर. यह पूरः पद्मानकामा अनिकारिक गाउँवे m = 2'

अर्थक क्षमा पुरुवा को आरा विकास and not a said up from their fin "sir good surposed franch frequency असेहरूके नहीं समझाता. ज्या केवर एक and where from webspec gove philipping and ill man to reader \$10 feet frager 1988 à part pla alle gerinnent uppper metal प्रमाण और जन्मी स्रोतन्त्र करते. ऐसे प्रकार को परे, रहाँ सामा कोई करना क्षेत्रकोंद्र केन के और पूर्व । पूर्व प्राप्तक गोव्योचे अनेको प्रिवास पत्नो हो। पूचने करने कोई विकास नहीं है, बनोरिंग कुछ सक वर्षकार्या करेव्हीक्षा अनुसार है वार्य करते हो । जब बहुत श्रमण बीत जबा, सब मेरे पूर अगरनीर केवाको पक पान राज्य कि मेरे सभी कुछ मान्त्रों जिस्स करता गई से गर्क (मेरे हायके निकार गर्ने) । हराने उन्हें क्क पुरस्र हुमा। मैं कर-गर कामे लगे---कार रांतानीका रिवा क्रेस क्रेसका है महार है (अनेतित केंद्र चुनिक विद्युद्ध सहितो विकास कर कहा केल है) । दिलाकी प्राप्त संदेश होते द्वारण प्राप्तिकेत कारण कहा क्षेत्र होने रूपना का की anner sent the speek with fresh प्राच्याचा और प्राप्तका है। देशका दिलान ann क्षेत्र है—इन्बर्ध को समस्य उन्हें

कार्य प्राप्त विकास हैरे सक्तान हेरेकर

married worth and state the married march and (-mar) fine best tenten bette geben bette geben geben bei ber bereicht geben bereicht geweit geweit geben bereicht geben bereicht geben bereicht geben bereicht geben bereicht gegen bereicht geweit geben bereicht geben bereicht geben bereicht geweit gesen bereicht geweit g न्त्रे, च्या रुपंड सिद्धाने सह हुए को पर्य को है। कारणकरोकारे करवा सर्व केनेनावरी अनोह सारी पंता यह हो उने, अपकेष्ट्राच्याचे पुरस्ता का नवी और से प्राप्त काके बारक एकालां हवा (प्रकार) का क्य करते हुए कई बड़ी नारी सरका करने राने । अने जनस्कृतिक रिन्ने साल सान सून ger upfent ift selle platte sellege इस्त्य असे हुए असे कर गर्ने और नहीं बार कहारे रागे, के इनके महाबोधे नहीं नहीं जीवार है। जान रे 🕎 जनकर, यह कुछ थे। कुरे रे कुछान पर्यन अनीय है, pealed got soul at expelses of and विकास । अस्तुत है जाइब्रेंस है क्यान कार्यन्तिको अस् हर् । उसी सक्य प्रकारकी कारको व्यक्तिनारे क्राच्या निकाली निर्म । क्राप्ती भेरे पुत्र पर्वतको बह्य जिल्ला हुआ और वे यक्त-ही-अन दुःची हुए। सिर अंदोने दुर्गकर क्षाने से कानुसर्व अपने पूर्विका जात दूशर लाहा इससे उन्हें हुना आधर्ष दुआ i 🖥 पुरुक्तिकारी पुरिवंत हो सरकार प्रदित्ता अनुभव काले समे । किर क्षेत्रने सुरवार कहा **व्यक्ति और पार्ट—'यह साम परि** क्षा है। विकास उसी सामा हुए देशांग अनुसार करनेके रिक्ने नहीं अन नहीं । पूर्व हेरको ही संकारकेरको नाम कुर सक्के और केवर कावाने को । हुन्हें सामने कावा में विकास और विकासिक करने करे। ्रक्षे क्या—ओ जीव । कुन्ने 🖽

क्या क्रिक ? कुले क्षत-पुर सामुश्रीका

भिन्ता । तुम निर्मय अपेर करा के । इस्तितियो सुमने कुमारे कुन कारकारेके, जो आधी महिन-बान, केव'-बान और निवृध्यालये मुख नहीं हो पाने थे, जोन्य और पंच्योक क्षेत्रीके शेवका पास कर करन । जो पूरूप इस की वे प्रक्रिको अस्ति विकासी प्रकार गर्ने



कांना बढ़न रहा है। इसकेंद्र क्रम कमकर जीनो बाल-विकास व्यवकार नासे निकार इन्हें भोते-भारे वाल्योंके के दूकों कार है—संकारी हो जात है, व्य विकासीका मार्ग विकास है, या अवक नहीं अध्योत्तरिको प्राप्त होता है। तुम निर्देश और को निर्माण हो। स्थापित सुद्धिने केन केरा करनेकारे हे और अपने सुवसको सन्दे हैं। क्य कर के हो। पूर्वा । हम सम्बद्ध Remyde melder med de grafe-foreit de : अध्यक्तिम ! हुको करकार मेरा अन्यक्त विकास है। असर अस्त्राची प्रीमी स्टेप्सीमें रिकारे हुए पुष्पात की बड़ी रिका मही रोगा अध्या व्यक्ति भी तुन्ते तहरोते विशे सुरिक्षा और-दिवसका नहीं किरीका है

> कर्म । कार्षि हर साथु पुरस्कात रामाधित हो, तथानि का समय सहते क्षेत्रकार हुने नेता जाद है दिन। के हेक्ट्सी इच्छानो नहीं सन्दर्भ स्टेंड । दिस्सी परकारे को अन्यत्र मेर्दिक कर दिया था। कृते । पूर्ण का कारको सूचकार अक्रम कर रिक्क और अन्तरे विकास कियार की आहे frem i mit segrene fil signmiffelte न्यूक्त पूर्ण कर्न क्रान्सी क्रिकें क्रान्स क्रेमेक्ट भी को रक रेवे हैं। (अन्यान १६)

दक्षकी साठ गरमाओंका विकाह, दक्ष और वीरिणीके यहाँ देवी हिन्सका अपतार, 🚃 उनकी सुति तथा सतीके संयुक्ते एवं

#### चेट्टाओंसे भारत-वितासी प्रसन्तत

लाहाची काहते हैं—देवने ! इसी शतक अबकी हुए 🛗 दहकी काथ हुनारा सुनार क्षाके इस बतांकको जानका में भी बढ़ों का जिल्हार्ग राज्यम राजनित कराना । तुन मेरे वर्षुका और वृत्येक्य उन्हें सामा करनेके तिनों 🚃 हो, पुनिनोंने 🛅 और सामूर्ग सम्बन्ध 🔝 सन्तर सुकारी जनकाव्यों केवलओंके 🔤 हो । जन्द कई केनले तुन्हें

१---३, व्यापनंत्रालपूर्वक वेद-राज्येक विकास प्रतिन्त्रात, 🔤 और 📺 अस्ति देव-पान

अनुसर्वेद अनुसार अन्तरी 🚟 गर्नेहे अस्तान्त्रपतिस हो वर्ग आहेके नाम अन शास्त्रक किराह्म कर दिए। । पूर्वपूर ! में हाति स्मानको को 📟 🖦 कु 🕻 कु पूर्व । पूर्व हे कहारे अपनी का कामने विशित्यक्ति कांच्ये माह थे, तेव कावाई कावन कुरियों है के और संस्थित क्रान्यओंक रिका क्याको साथ कर देखा। कुर (पा बहुता, अद्वीत तथ कुरवक्की व्यक्ति के-के कामार्थ की और सेन कर साम्बन्धीक विकास सामूर्त (पर अविद्युवेदीर) के साम्य कर विकार प्राप्त प्राप्तको संस्थान-नारम्बन्द्रकोने सीनी होता भरे को है। अनः विकास-स्वती क्ष्मक कर्मन नहीं निवस स्थात । पूछा गोल विका का वर्गको ब्यूको अंध्र कृति सार्थ है। दूसरे स्वेश करें नक्षणी चुने व्यक्ते हैं तथा कुछ अन्य सोग अवसे प्रोडी पूरी प्राप्ते 🛊 र पान्य-नेपूर्व 🎚 पीनी पन दीवर 🖟 । पुन और photol polick upp whole प्रमाणी करने गई देखते पर-धी-पन पान्त्रीयकामा जात विकास साथ ही ग्यून्यक्तिक अनुसंख्या अनुसंख्या क्रिके की की । मार्थित अञ्चलि क्षेत्र प्रत्यक्त कार्यः ने दिलीत जाको वेतीको बलाइ हुन्छते है । प्राप्ते देवी दिवस संस्कृ ह्याँ और अपूर्ण अपूर्ण अपूर्ण प्रथमित प्रिके पर-वे-पर या विकार है। देश विकास कर ने सन्तर्भा सहके अने देशो। प्रकर्म निकास कामे राजी ( मुस्तिक ! अह

अवस्थान देखर 🖺 किर अपने स्थाननर आ। अस्थानकर्तांस नामीसन विकास का कुमान Man स्थापन प्रकारी कार्र की किया कुश-साकि MAN निवास करने त्वर्ति । असी पर्यक्षणको सभी विद्यु प्रस्ता 📖 सुन्दर्भ कान्यक्रोको सन्त्र 🔤 और हो गर्थ । सन्त्र १ जन अवस्थाने वीरिनीकी कोच्या पदा गयी और अलोड विकास अधिका

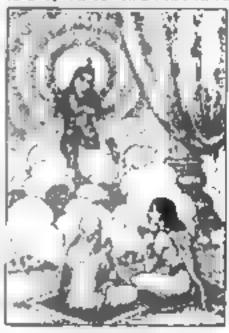

gef ga voors worst fronte francis waren differi agregoration è पर्य । सहने अपने पुरा-स्थापन, नेवारन और प्रतिक जन्मको सन्तर प्रशासन पूर्वक कुंगका आहे संस्थानसम्बन्धी केंद्र विकास सम्बद्ध को । उन कारोबिट अनुहारकेट were upon une gont america विकास विकास में नोर्टिन्सिक राजने अस्तान व्यापनीयों से स्थान प्राप्ताने असूनार

का अवस्था वीरियम्ब गर्नी समय स्थानी नहीं होत्या हैने रूपी। 📟 वेतीवर निवार हुना 🚥 जीविन्तु काम पुरुष्ते हेराकार कहते अन्तर्भ 📖 अनी, तन हेरावालीको यही तरावात हुई।

Park e **pilipp firegen** e Militari di ingligi di mangana da mangang para managang parkang parkang parkang parkang parkang parkang parkang

कर्मा अपने-अपने स्वाप्ता और गर्म। सका। समाजी व्यक्ति 🔤 को, 📟 र्रातिका गाँका स्थित काक रहते महिनेके पूर्व होनेवर कवाब अवदि आहे कहा त्तराओवर्षे अञ्चलकाने कृत सुराद कृति the three plan if youth worth severy with all a

र सम्मे वर्ष सामर समान्यक 🚥 प्रताने व्यव सर्थ। विश्व और राज्य रवेकोंक उरका अन्य स्था हुक्ते हैसा स्थान हिंदी सरवेकारी 🔛 दिलाको करेकर 📖 🚟 कराई विश्वस्थ करण कर दिला विकास । के 🚃 केवल 📟 🚟 कहा और सेवल्यान प्रकृष करते हुई से बहु हैने जन्मनी तथा मेरिकीची भूरि-मूरि ज्योगा एकी। यह वारिकारका केवर सुरकार अभी विकारी अवैत सुर्विकार्य बहे सेन्स्से अस्तरसाम्बर्वक वर्ष सः पहेली। असेत्वर्धको पुरीवय अववेतिकार कर्ष केवन्यत का सन्तर विकित बहा हर्षे हुश्य । कारके हम भौन का सबस क्य-क्यक्टर करने स्त्री। चील और माहिके and the same of the same a private मन्त्र हुई। अन्त्रे अन्त्रात रेतरे के प्रचानीत वर्तात मुख्य देशकात व्यवको वही 🔡 तात पर्ये अन्तर हुए और भने पहरू 🎟 📖 📖 हुई। यहने पेरिक और हुन्तेरिक क्षेत्रकार हेल स्थित करने का विकास है। अध्यानक विकासिक समुद्रात विकास प्रशासिक प्राथमिक के दिल्लाके के किए पुर्विक प्राप्तिक प्राप्तिक प्राप्तिक के प्रशासिक प्राप्तिक के अपने क्षित प्राप्तिक प्राप्तिक के प्राप्तिक के प्राप्तिक प्राप्तिक के प्राप्तिक के प्राप्तिक के प्राप्तिक के प्राप्तिक के प्राप्तिक प्राप्तिक के प्राप्तिक मर्गानने राज्ये । मुर्गान्तर । सामिक स्थाप रेगी । साम स्थाप-के स्थिति पानने राज्ये । साम स्थाप at respect themself receive until un auch receive regarded worth middles गर्नी । देवता आकार्यने कहे ही प्रमुक्तिकः हैनेकार्य अपने 📶 पुरीका कर प्रसादन-काने कराने राने । अधिनक्षात्रकानेकी कुला पूर्वक 'करा' गारा । स्थानका संकारते हुई अधिकों सहस्ता अवसीता हो जारे और शिक्षांत्र कोरले प्रस्का और भी पान स्त्र पुरु कार स्थानकः 🖟 क्या । अवस्ति विके वर्षे, 🗵 एक-के-एक स्थान् वीरियोक्त गर्नोरे सामृत्यू साम्याकाके समार । स्कृतकारक तथा विदेशक: रामका वृत्यतिका 💹 देश काले केमें 📖 मोक्सर नामकर 📠 वारतेवाते हैं। बीरेफी और नामक विकास और यहे प्रवित-पानने विवास पढ़ि हुन उनकी पुरिता पानन करने एने min M प्राथमकी प्रमुख्यको समार विशे-Parter und unter meber fier unb erft : Bady ! upmerent क्षांच्यात विकास स्थाप कार्य कार्य कार्य हार हम्म संस्था और संस्था सम्बोधन पूज असने हार्य प्राप्त केवर्त, विकास भारत केवियों न कुत करें। प्रतिक करने करें, की सुप्रवर्शक करन देशे केली—प्रकार ! हुन्ये व्यापे प्रकार भी समझ अनेहरीकी सालाई पुर्वतन्त्रमें पुर्वत अपने कार्यति विक्रं केरी अभिन्तु को पानी है। दशकाना स्क्री अन्तरमा पर्वे थी, पुक्रात का समेरक अस्त अस्तिकोधः और वैदी-वैदी 📖 असी विरुद्ध के सामान अन्य दूध कर करवानोंक पहली जिसस 🚟 भी, जब सारिवार

चनकान् किन्नकी पूर्विको निर्माण करने जन रोकर सरदानु विकास स्तरण किना लगती की। व्यक्तिमधी क्रांति जल व्यक्तिकी । क्रांती की। सुन्दर जीत पाती, ज्या काल्यु, इन देखे पह

प्रदानी व्यवे है—सम्ब । एक हैत

प्रकार कुमारोपिक सुन्दर स्थैका-विद्वारीके

मुझोपित होती क्वं पदास्त्रसम्ब स्ती, जो

रोप्कारे प्राप्तकार करूव वरके प्रमुद्ध हुई

भी, ब्रोकायकाल पार का अर्थी।

व्याप्तानका विकास विक्रमा वृत्तानकार कार क्रूड वाल कारण तेल वर्ष श्रोपाले

(अभाग १४)

# सतीकी सपस्पासे संतुष्ट वेचनाओंका कैलस्त्यें

जाकार भगवान् विकास सामन कामा

मैंने भूगारे साथ कथार विसाध गाम कर्या हुई प्रतीको देशा। वह नीनी लोकीको सारकार सुरुति भी । अस्ति निराणे पूर्व नगरेकर सामें तुन्तरा भी सम्बन्ध किया । वड रेक लोक-सरिकास अवसरण कार्य-बाकी शरीने भारत और अस्तारानी साथ कुल्को और हुल्को भी जनम विकास नारह । तक्षण्यन नार्तिकी और देवाने हुई इस और तूम दक्षके दिने हुए जुन्म आस्तरका केंद्र गर्थे। तथक्षात् मेर्ने का निरमानीता मानिकाले कहा—'सर्छ । यो केवल हुने ही भारतो है और मुख्ये मानी भी स्वाप्ता विकास हो कामज है, 📖 सर्वत्र नेपार्टका महावेशकीको सुन प्रतिकारों आन् करे। सुने । जो तुन्हारे विका दूसरी विकास स्रीको वर्धीकरूपे न सी महत्त्व क्षत्र सके हैं, य कर्तन हैं और न प्रविकार है हुएक करेंगे, वे हैं चगनाम् क्रिक तुन्हारे प्रति ही । वे हावले ही धोष्य हैं, इसरेके नहीं।"

मारव र समीने देशा बद्धाना में दहाने धरमें देशनक ठड़रा गा। । जिन्ह उनले जिला ले नै और तुम केनी अपने-कवने स्थानको को आपे। मेरी बारामां सुपक्षर बाह्यां यही जसम्बद्धाः 🚅 १ उनकी सहरी महत्रीतकः 📖

🚃 के गयी और उन्होंने 🛗 पुरोक्ते

परमेक्टी समझकर खेळाँ 📖 निन्ध । इस

रूपमा हो समूर्ण अक्षेत्रेर प्रवेष्ट विकासी केने राजी। जोकेस प्रकृति देवता कि संतरिक क्रमेरने पुरस्तानाके स्थान प्रसंद होने तरी हैं। तथ करते रूपने का फिला हुई कि मैं municulate und great from fich कर्ण ? स्त्रो कर्ण की पश्चिकतीको 📟 **व्यक्ति अधिकारण एक्सी थी। अस व्यक्ति प्रशेषात्त्रको प्रमुख्या मे गासके** विकास गार्थी । विकास मुद्रियाली प्रती-क्रांक्रिकी परमेखरी फिलाने अवनी माना क्षेतिमाने जनमञ्जू संकरको सरकताके भिवित वृत्यक कार्यके हिन्दे असूर सीनी। मार्गमध्ये अवका निरंत गाँवी। अतः कुलापूर्वक अवका प्रत्यन कानेकारी स्त्रीने न्यूंकरको पविकाले अस् अपनेतिः

रिक्ने अधने परवर हो उनकी आरायना

नीहरू निर्माणीले (बिह्नावर्ष मीह

भवित्वर्गक नृष्ट, जात और नमक जक्षका

थनमञ् क्रिमका पूथन 🎟 और उन्हें

अलीव कारने क्या (अभिका, वही

असरम्ब प्रदेश

Spinister Spinister and Community of the make with set from one and all a make beauty of भारती कार्रा विकास सामित भारती चार्वभीयों के सम्बद्ध रही हुए कार्यक्री और क्रीराते परनेक्षर व्यक्ति व्यक्ति के विरुक्त करून विरुद्ध करने त्याँ। artific some general signi-MININE Park, III alle serenis presi कृत भारते कोडिन्स होते दिखानार उत्तास भूगानी क्यांक्र साथे क्षेत्र विशासी की । with the property that the spreets sprig the sprin Personal fields pers & Report you work of a county कृतिकानं अन्ति क्रमान कार्यः कृति प्रदेशे martin mir eine wegen de enter derter भूगेकर इंग्रहमें पूर्व करते की व्यक्तिक with decision adding parties that क्षानाम करते का गर्धके कर्त कार्रे Aprendicate Straits your sports with realization water with control of the species married watering it for our factors new west of more found also week. ged our gelbt weste bend ger geft if i freit ga pfeug tit क्षेत्रका अञ्चल मान्ये रहती और को और्थ. many authors for early an extent from appearing through sont gar out our markets with क्षेत्रराजीको पूजा करके के निर्मात जाता d un von miebr med all i gereich. married mighther arch my after speciment great is reduced your many of a seriest market appropriate स्थानी एवं प्रमुपेतीयोः के स्थानिकतीते, **स्था** क्ष क्रांग्ड बहुत्युंचे हिन्तवह देश साहा

Marrie State of the Park State पार्टिने विकास पूजा साथे उसी पहार्टिने falleral from some litter faller क्रमी । व्यक्ति-वर्गिके प्रमी, प्रमी और an tree were plants writing & **व्यक्ति पुरुष करती और क्वीनेजर आगर** नेवर्गना प्रमुख मान्ये केवल सबसे इन्से THE 41 THE BOOK OF RE-विकास अल्लाक्ष्म के प्रत्य स्वर्ध और क्षत्रके प्रकार संस्थान जन्म सर्वजनी t the species and most man maked a parameter where



सन्तर करते जनकर देखने अन्यकार रक्षांगारी साथै एकाचीका 🖫 को अंगरी क्यांद केवळ थाने साथे क्यां स्वाहा कारने से विकार करते किया है जाति।

AND COMPANY OF THE PROPERTY OF

कुने । इसी हरूब एक देवता और मुक्ति 💎 प्राचे । आपको समा, एक और सम आकृत रेक्साओंने देका, सरी मुर्गिकारी कुरती रिरोड्डिके सम्बन्ध कर कहती है। ये भगवान् दिल्लीः कानमें निष्का हो का राज्य निर्द्धानसम्बद्धाः चर्चेतः सम्बद्धाः सम्बद्धाः केन्द्राओंने कही जानात्रके साथ कई केन्द्रे grey sitester gerbait warrage Street, युरियोरे की प्रतास प्राप्ताने तथा लेक्ट्री आहेर्प कार्ने प्रेसी इच्छ आहे। हरिएका आहि राज देशार और मुनि अस्तापंपरिका हो सन् देवीकी सम्बद्धानी कृति-तृति सद्धान करने रागे । मिर देवीको प्रवास करके से रेपात और मुनि तुरंत हो निर्देशेष्ट्र केरणाली गर्व, को प्रशासन् दिल्लको ब्लूत 🛊 तिल् 🖟 । सर्गांक्रीनेंद्र साथा में और राज्यीनेंद्र साम मनवार् सार्थात में जनकार्यक महार्थकारिके ज़िकार पर्वे । वर्ष महारा भारतान् विकासी देवारे ही बई बेनारे जनक with the following that the std विभीतभाषां जाम समारके मोनीहरू रीवानीके अने कुरवार को है सके। राजी सही कर्म, अपने सक-

मन्त्राम् निष्णु और मुहन्द्रो आने महन्द्रे आगाद वो तीन प्रक्रियों हैं, काले राग आहे. सर्वाची सवन्त्र हेक्टोके देनों पने। वहाँ वेग अस्त्रा है। वेदानी अस्त्रा सेकस्पी आयक्त प्रमुख है। अस्य प्रत्यकार्तिक कारक है जन्म भारको प्रतिक सहर मही है--अवर्थ कर्त कोई स्टेक नहीं है: आकारे नक्तार है। हुर्गानी । विकास इंग्लिबी एक हैं--- नहाने नहीं के फरी, उनके प्रेरणे अन्यवधी अन्निका कोई कार्ग हराय नहीं है। अपने पान धारतीके उद्यार में सन्तर च्यो है, अवस्था देश किया हुआ है; अन्यको werter & street weighners to अर्थाप्रीय है, जातो अल्लाका स्थान पह गया है: असरिए यह सुमुद्धि योग अपने कारणको महि मान कात । अस्माधी वर्षेत्राचाः चार पाना अस्तरण वादिन (श्री नहीं, सर्वका सरस्वय ) है। इसे आप नकारपुर्वा भवन्यः पुरवाने हैं।

भारतानी जनते हैं — सन्दर्भ ( हुए अस्तित न्यानेकांक्यों क्यों। करके श्रीविक्य आहे राज देखार करना पाकिनो समान्य प्राचाने प्रमु

Cooming \$1,3

ø

## लक्षाचीका रहावेवसे सतीके साथ किवा करनेका अनुरोध, श्रीकिन्युद्धारा अनुमोदन और शीरक्षकी इसके लिये स्वीकृति

महानी अहते हैं—औरिया अब्दि इस्में आगरमंत्र कारण होता। वैपलक्षेत्रमा भी वह जम सहीक्ष्ये सुम्बद 💎 एक जेले—हे हरे ! हे हिसे ! स्था है सम्बद्धी अमानिक हेतुमून मनवान् प्रांकर कहे. देवानको और न्यूनिको ! आग्रा निर्मन अस्ति हुए और बोर-जोरने हेल्से करें । युक्त होतार वहीं असी अलेका ठीक-ठीक म्बा और विकृत्ये अवन्य-अवनी पार्टिक कारण कराओं । तुक्तीय विकासिये पूर्व साम आण पूजा देश पहादेशकीने हम- अले हे और बीव-सा वर्ण आ पड़ा है ?

र्गनोहे क्वेरित कार्यका विका और वा सब में पूरत कारत है क्वेरित

enter auf der Auffreite der State bei der der Auffreite de mana it i

को । व्यक्तिकारिक हत्त्व सम्बद्ध पुर्णिक कान्य विष्युको अञ्चले की कार्यालय कारका निरुद्ध ।

युर महत्ते कह—हेक्के । यहतेत । कार्यक्रमान्तः। इन्त्रे । इन्त्रं केन्द्रे इन and our afficier the though जोहरूको पार्च अन्तरे हैं, जो धुनिये । geraant i Anjon: accin di Dob paint off service gast \$; while we thit med ?- queue duren submood fieligit find que-quide square &c. republish was some प्रकृतिना स्थापेन काम काहिने अन्यक क्यू प्राप्त केल नहीं समान । क्षेत्र । पूक हेते अपूर जनक होते, जो की क्रमणी पति जानेने । कुछ भागान्य विश्ववृक्ति और कुछ आको प्राप्ते ग्रह होते । यहानां ! कुछ असूर हेते होंगे, जो आको होंगेंसे प्रकार हुए कुल्ले हुनको ही बारे का लहेने । कने १ कार्य कोई मिल्ले के अनुस देने होते, की मामाने प्राथिता मधाने आह होने । अन्य प्रांतकान् संस्थानकी सुरक्षको हो हेम्समानीको क्ष्म करन कुछ जात क्षेत्र । कोर असूर्यका विकास काले जान जनमूको हाना गामान को अन्तर प्रकृत करेंगे अन्तर्भ पर परे सामक है कि अलगोर प्राथमें बोर्स की अंतुर न करे जाने; क्योंनिक अल्प नहीं केरानुक क्रमे हुए राग-डोक्से रहित है साम एकास क्या करनेने हो लगे गार्थ है। ईस । वर्षि वे असूर भी भारतीयत हो--क्रमणी क्याने अनुमुद्धील होते हो हो हो होन प्राप्तकार कार्य केले करा सकता है। साथ पुरावकार।

पुन्तरे प्रमु 🔤 नार्व पुनिर्देश 🔤 का बहुत 🚟 अधिक पुनि आहेत अनुसा कार्य क्रमेके विन्ते साथ कुन करिने। नीर कृष्टि, प्राप्त और होताला पूर्व न करने हैं ता के इसमें पायकों को नियानिया गरीर and the fig. 1888 कोई अन्बेरिक क्षांका औरिया से पार्ट है। क्षांसकी इस abid you do it, worth drift from first है। कारण करके रिका है। बहे कार्यके प हिन्दू हो, तब तो इसमें क्यूबेरका चौड़ी प्रयोग्य ही नहीं है। देश । एक ही परमानंत न्केक्ट और पर्यक्तीने अधिनक्का हुए हैं। इस कार मेहने जनकी अन्तरी कान्य ही स्थानम है। mount my same \$1 is risedy मोहरू है में पृथ्व कार्य करते हैं। करकार बीवरि उस्ते कर्ष अपूर्ण उस्ता हुए 🗓 वे इत्तर प्रयोध 🔠 अपूर्ण ज्ञान पुरत है और अप प्रयोग का स्वतिकाम क्षेत्रम भागीवर्तुत पूर् हैं। असः अस्य क्षे दिनकोर पूर्ण me fir prit t pie seper settemen fich ge, wit gen den welcht steen bi क्राक्रकोति ! इस तीनो वर्गी प्रचलप् स्कृतिक और दिल्लांट कुर है, इस क्यानी वंबाह्य संग्य प्रमुख्ये अनुबन्ध क्रीतियो । क्षेत्र ! में और अधिन्यु असमें असेवसे म्बाबस्त्रार्थेय रहेकारी पृष्टि और मानगर कार्य कर से है तक कार्य-कार्यनक Southern find mer hangefielt ger चीक्कोंद्र रिक्टे एक परन सुन्हरी राज्यीको अवनी बारी क्यानेक प्रेरंग बाल गरे। क्षीता १ एक कम और है, को क्रिके; धुने म्बानेके प्रारम्भाता सरस्य है। अस्य है। पूर्वकारणे आयो है सिक्स्परी के पार इन्हों सामने 🔤 थी, बढ़ी इस समय सुन

रक्ष हैं। आयो कहा का, 'बहुन् ! नेन देख **है ज्ञान इस तुन्हारे अञ्चलितेन—नत्त्रहते** अबट बीचा, विस्तवी सोवाने 'बड्' नामने अस्तिहित् होगी। हुन अका सुन्तिकार्ण हो करे, श्रीवृद्धि सम्बद्धाः कारण करनेकारे कृद् और 🛮 प्रमुख प्रकार क्षेत्रक संकार व्यक्तिकारण हेर्द्रक । एक 🚟 रहण जिल्हा करने ribunik aren immili findig under (\* सर्वा कर्ष 🔛 हर जान्ये का कन्ये 🚃 अस्तरी 🖟 पूर्व प्रतिकारो पूर्व पुरिविधे । प्रारंभित् । अस्तरमा वह अस्तित है 🔤 में सुध्ये करों, ओड़रे काल वर्ष 🚟 अक्षा कर्न संदानके हेतु करकर सक्ता है। 🕍 क्षांत प्रत्यान्त् स्टिहे हे संस्थानकारीय स्टिहे कार पूर्व है। असने कार का विक अवना-सच्चा बार्च करनेने समर्थ जी हैं; THE RES THE PERSON NAMED IN बारे, को संबद्धालयाँ कर्नाने सारत 🔡 । राज्यों । केरो स्टब्सी अन्तराम् विरामुकी और 🚃 नेते स्कूप्तिनो 📱 जो जनार and his inter which oppositely जनसङ्ख्यानी सहस्र करे।

नेत्री यह सात शुक्तका कोर्काश्वर नक्षत्रेवन्त्रीके मुक्तार कुल्लाकाकः केंव्र धर्मी । के बोक्सिके सामने पुराने इस अध्या मोते । (बरने कहा—प्रकृत् ! 🏗 ! तुम केनी

मुझे एक ही अस्तरत प्रेल हो । तुन दोनीकी देखका को 🚃 अन्यद नित्तन है। कुमानेन 📠 क्रेस्टर्गने 🚃 💳 ferhalde sunt at i einelbeit undit

का राजाने रहनेकाते हुए केवीका करन नेरी कृतिने कारण गोरवपूर्ण है। सिन् सुरवेद्वानक । जेरे हिन्दे कियाद कारक जीवत न्हीं क्षेत्रा; क्ष्मेंब्रिक में त्याधार्थे लंगल ग्रह्मार ब्बा अंकारने विरक्त हो हुए। हैं और मोरीके ···· वेनी प्रसिद्धि है। को विकृतिके सुन्दर नार्नेटर स्थित है, अपने आसार्व 🔣 रक्त काक-अक्ट चन्त्र है, निव्हन (पामारे शिविष्ठ) है, विकास प्राप्ति प्रकार (दिनवार) है, कि इस्से, आकारती और क्यानवासे सून्य है, किरानेट मतर्ने मोई 🔤 🔡 🖺 के नोनोंसे दूर गान 🖁 साथ के का आणि और अधूलकेल्यां है, व्या संसारते **व्याप्तिका** स्था प्रकेशन है— ब्बर इस शामन मुझे बनावचे तो नहीं । <sup>ह</sup>ाडुने के 🚃 🎬 के चेत्र में स्मी स्मीपर 📗 आपन्य आसः है । प्रत्यक्षित पूरण क्री योजको क्षेत्रकर पालका सरकत त्याल केल है। केक्सरें विश्वक करना करने कवाने वैकना है। इसे बहुत शहर कावन समझना पार्विके। geglieb if vera-wer sugen 🐔 besteht हिंग्से की पानों क्षेत्री-सी भी अभिनदीय नहीं है। अस्तर हो अपना जान अर्थ का स्वार्थ है। अस्ता क्लोन्सी जिल्ला करनेके मार्क्स केरे स्टेनिक्स सरकीरे अपूर्णि वहाँ होती । समानि सरम्पूरेत हिल्ले रिस्से सुस्ते को कुछ कहा है, उसे करोना । पुनारे कामको पार्च कारका अवका अवकी करी क्रां कारको पूर्व करनेके रिको में अध्यक्त विस्ता कर्माणः स्थापि से 🚃 स्थिति सर्वार्थ

वे विद्वीतपुर्वास्थः सम्बद्धाने स्थाति । सम्बद्धानुत्रीये अवदा सम्बद्धान ॥ 

• प्रेरिक्ट विकासिक • PRODUCTION OF THE PROPERTY OF क्या है। परंतु में नेतर करोको दिन पर्योके होत्यन केला-- 'परंग ! कोहर ! प्राची ! कारों बहुत करोगा और जैसी फ़रिके काता. आपने पैसी वर्रीकी कोचा आरम्प की है, कर्मान्स, प्रते कुने । इते ! प्रकृत् ! में को बैसी 🔡 स्त्रीक विकास 🕮 आवनी कुत प्रदान है का राजिन अधिन हो है। यो जनसम्बद्धीय का उस है। स्वधान नार्त के नेकाई विकास्त्रीय हुन्या कर किस्सा का से कर है, ने ही रक्ष, जो जेरिको तथा हारहारा 🕮 जनस्था वर्ग केन्द्र करोके 🖼 विक-करण करोकारी हो, जिल्ला हुए क्या रिक इसमें जब्द हुई है। इन्हें । सरकारी क्यानेके रिन्ने चुक्ते बकाओं । यक मैं योगनें और सक्की—के के एक अरक बारके के and भी, तक को भी चेनियों करकर कुछ। पहले हो पूर्व उस पूजी है। इससे स्कूछ से होत्य और क्या में प्राप्तासक होती, तथ को अहिन्युकी कांग्स्टारक हो असी और को व्यक्तिकों करने 🔝 की प्राप्त कुछ विकास 🕮 । अन्य प्राप्त केले के प्रीपत

विकास कारण हो जीवत है। कारणकार है। ands formula first if flore floragits of पु: श्रेषा । (विश्व same विकास विविधा एक और पूर्त है, को पूर्व सुने; वहि का प्रकेश हैका सेकी सीने लोकोंने सुन सीका गुरुपर और मेरे क्याप्तर अधिकृत क्षेत्र से में को स्थल दूस।

THE RE WAS STORY OF ANY PARTY. भीक्षीये रूप पुरस्तानमे 📖 पर-क्षेत्रम

होता । नेपनेक निवाद नियो अनिकारी का सरक बार्क प्रकट हुई है। प्रकी ! MINE है, का कोति:स्वाप सम्बन्ध स्वेत्रहीत्व्य सार्थ संस्केती प्रकारशासी हैती विकास में कह विकार समार्थ है और समार्थ 🚟 स्थापुर्विक करने अवसीर्थ हो है। र्मुल ( स्कूर् ) का राज्योगको 2000 साम साम प्रती है। सभी हो देखें कार्य का में न रचना होती राजी का मानिनीत 🖟 कारती हैं, जो राह्य अराजेंद्र निर्दे राध में राजाना कर राजार है। के कि 🚃 🚃 📦 । हेरेल । पहलेखीओ रिवरियानमें निव लिएकोर्ड होगी, मा असे लाखी रेखे, अस्वको परिवनमें अस् कारण नहीं पह अवतर्ग, की कार्य विकास हिल्ली हैं हैं है पूर्व पूर्व के पाने प्रतास प्राप्त क्षेत्रस प्रकृतिक पुरु, विच्यु और वै क्षेत्री प्राप्तत जाता 👹 स्वयक्त कर रही है। है। कार को वर देनेके रिले सहने, को कर को वर देनेके रिले सहने, पहारकारण । जाते तिथे अस्ता निर्मात क्रम 🚃 और को प्रशासनी प्राप क्षे 🚃 सन्तरके अनुकत वर देका **प्रमा** पान विकास क्षितिको । संस्था । ध्यानम् विन्युत्ती, नेरी तथा इन प्रमूर्ण क्रिया गाँ करीना () जार: पुन गुत्रे ऐसी. वेच्याओधी नहीं हचा है। बार बावनी चूच करी जारत करो, को साथ की कालि दुविसे इनारी हुए इकाओ कूर्य बोलिको, अनुसूर्य कर सके। सहस् । अस्में को केरी जिलाने इस अवस्त्यूर्वक इस अवस्थाने हैक

्यारका केवे का शब्द केवेना सामानाम अनुस्ता विकाद विकाद के स्था जीता निराद धारण क्रात्रेकारे सामाना

केरेकार परम स्कूल क्षेत्रा और संस्कृत

The second sections

हैतकर कहा, 'पहुत अध्या, हेलां ही होता ।' एकानको कहे असे । (१०४एम: १६)

जन्मी पार्व तथा केवलाओं और मुस्लिमेर तीर पराध्यास परमार् सिम्ब तात्र आर्थ 📖 🖹 असे असीह

#### सर्वाको विकले काकी प्राप्ति तका भाषान् विकास प्रक्रातीको दक्षके पास भेजकर युवीका चरण करना

म्बारची नेवारे हैं—जूने ! प्राप्त साहित आर्थित कारके सुहारकार्थ 📖 🔛 क्रमान करने सहित्याको समेन्द्र 📖 कुरू विकास । इस अवदार अध्यास पूर्व क्षेत्रेयर प्रवर्ण सिंहिकी होत्से बहारात्र 📰 क्षानिके भगनाम् शिकारे आवश्य दर्शन विक । कामा श्रीनियद् सर्वाकृत्यर एवं औरवानेकः था । प्रशंद गाँव चुका से और मानेक शुक्त रीय-दीन 🚟 के । भारतीयारे प्राप्ता प्रतिप हे पह था। उसमा विकास प्रकार था और कार्य के कि विद्या क्रीकिया होता हात **ार्थ पार पुलर्ग भी। उपार क्रमेश** Bright, married of the State State का रही थे। जानम अञ्चयको उन्हाउ जाम ऋरीर प्रकारत के रक्ष मा। स्वास्त्री क्रके बसलाको प्रोत्क श्रम की वी । क्रके राजी अब्र को बाबेर के। के नाहर रमध्यक्षेत्र 📖 वान पक्षी से । इसके 📺 क्रोड़ो बजुनाओंके सकत प्रकारमान हुई में । जनमी अनुमानित पारीको कारणेंग्रेको निरम्बल कर रही थी नक करकी अस्पृति विक्लेक्ट रिक्ने सर्वक क्षे निम भी। स्टब्सि देले सीन्दर्ग-मानुर्वके मुक प्रभु पहारोगमीको प्राप्तक रेपावार प्रभक्त नावीपूर को नाने हो। तम सहीने जानती परणेकी करून भी : ३१ 📖 अस्ता स्थापनो वेदावर बाल्यांनी। बाह--'वर

पुरुष्ट कर असर क्रमेक्ट क्रोक्ट ्राप्ति क्रमेर क्रा क्रमान क्रारेक्ट्र**ी** रामको वर्षा स्वयंति स्था आहु सर्वाको इच्छा प्रकार पूर् भी करने इस प्रकार केसे । राक्ष्येत्राची अस-- असम हाराज काल करनेवाली श्रामिति । में सुकार इस हमारे नेवृत जनक है। इस्त्रीओ कोई बर मोप्रे र तुम्बर अवसी को अम्बद्ध होगा, बड़ी कर 🛮 पूर्व देखा।

सहस्रोत काले है—सुने 1 मणकेवर व्यक्तिकारे अक्षरि कर्तिके मर्गे शक्ति व्यक्ति 🗎 के भी काफी बात सुनोके 🔤 केंके--'कोई का चीके (' वरंतु करी रम्पाने क्योग हो गूनी थी; हर्सन्ने इन्हे इसकी को मान की, उसे के तरह सक्यों के नह न क्षेत्री । उर्व्या को अनीष्ट्र नेवेरम का, 📖 शक्तो अध्वादित हे यस । अध्यक्ताप **व्यक्ति । अध्यक्ष श्रामकर वृत्यके अस्त्राम** प्रेमने पर हो गयी। इस महाद्यी महाद्यार और प्रीकृत्यपूर्णक स्थान स्थान रणे--'का भागी, का वांची (' सायुक्तीके आवाषपूर जन्मवीची प्रत्यु पतीची नतीको कुल सम्बासे (mar ६०० पर) अवकाके केनेवार अर्थ ! पूर्व नेती प्रवासे अनुसार

- Apple Station -

केरत कर केरिको को देख में प्राचित क्रिके क्षा स्वति हैं क्रिके क्षा है क्षा है है है है भक्तकारात भागवान् इंतारने हेंगा नहीं किया प्रमुक्तानपूर्वक मेंग्रे । असमी क्रम पूरी पार्ट पार को है, हम थे। असमें प्रश्न न नकार । वे असमे ant & web mirb-iffe f ger bill frempte melbe verdigfte me ben & पार्थ हे पाओं / जाने अपीड़ पारणी प्रकार करनेपाले अनेत हुन संकारणे सुरक्तर आवस्थान हो सती भूकान स्वर्ध स्व नहीं; क्लींड के स्त्रोक्तीयल पर या पूर्वी औं। रित बुक्तान्य असर हो सेन्द्रे क्षेत्र और THE RESERVE AND DESCRIPTIONS काले स्टब्स्ट

PRA.

and advit-deposition regular to प्राप्ते । परमानो । आम मेरे विभावते प्राप्तान Burger feften der unbergen int : प्रकार अपने हैं -- मान्य । वार्गियों पार

der street Hamilton fibert bert and the twee specific field के केमा रे कर स्थानमा मने के फल्मा House som and whent his भीत —कार्यक्री अध्या आहा पानीर नेतृ और अस्तिकृति कृत्य हो पहलाई: बारत और नहीं न gat wrong flow to brancour with analysis when werk eathers really विष्येशने कुछ वाह्यम अनुष्य करते हुए wiften flower work only i find I field great query mais elitem relate आराम से प्रकार प्रकार धर-क्र-पर देश where their | Brayerson adjusted to re-ब्रायंकर उनकी निर्देशके हेरिन के में तुरंत की अभी ताको जा रुका दुस्त। ताली process forecar and make findrate topics without replant man d, all ill produkt qu'e क्रमीर्थात क्रे ज्ञान । क्रिकें ! सरकारियद्विक

ज्ञाने कर की का नार्थने है सार-स प्रवेश केंग्रा है। प्रकृत्यना समीने नही ध्वतिको नेती श्रामुख्या की है । अस्ति रूपालके प्रकारते की को अनीह का क्षेत्रको भोगवाद गर्दे । स्थान । सन् वर्गने हाओं का कर मांगा 🕍 'आप मेरे भीर है allegal of the spready tradest trade in the को पहल विकार के पूजा है है जाती है जाती है हर अध्यक्ति समी मुक्ते मेली--'मानाको ! अन्य होरे विकासी सुर्विता स्वाटीर केवारीका विकास को स्कूत करें हैं अपने, हैं sent what now talk upon 40 क्रमका पर अनुवेश भी स्केशार पर विश्वी । States I and both service writing we बारी तथा और में बड़ी करा आका। प्राचीनके क्षेत्र कुल क्षेत्री क्षात्राम्मे प्राचीन मर क्राओं और केता यह यहें, निमन्ने प्रयानी क्षा क्षेत्र के क्षेत्र नकी सन्तरम क्षा an ti

क्रमीर क्रम प्रधान आहार वेरियर में कुरम्बार और अंतर के पना पना अंत spinister fiehrend bie Dant firm !

क्षा बहुने बहुः—बन्तवर् । सान्ते । अर्थ से कह यह है, साम जानेवाल former weeks procedured which all per mildiger has their & I specimen I specif जुक्का: वेजलाओका और वेस को सार्व है। का एक 🏿 अन्तर्क अरुपै कुमै अरुप क्रोने, सिंह् अन्तर्या क्यूसने में की इस्ते क्षानी अभिका भेरेत यह हैना।

Name of the Party स्कृते पर पर पहुँचा ।

परदर्शने पूरा---व्यक्तानेते 🔛 agraph | firster | temph—one tell प्रत्यन मोहकार अवधी, तथ सहने प्रापंत विशे was Pince ?

सक्तिको । स्थान-प्रकार प्रशेषकीयात्र पर प्रस्ता साथे 🚃 🚃 प्रोट गरी, यस वर्ज प्रमुक्ते पान्त-निवाहके man bout total and make you torn-Parent revers-reveal securit explanate match as at when front the 'united Spirite week असेर कुई है, ने स्वतीयों नारिको बहुत सेनुहर भूग हैं। प्राथमिक क्रियो अन्य कृतान्य प्राप्तान



कार नेवाको सहा अन्वत् प्राप्त हुआ और अपेने पहल् प्राप्ता विकास प्रतिकेता एक

miles regard applicable that after specifical address regarded बहुबार में आपन्त मेरहामरी राज्ये हेवा जनके इन्हर्नेड अनुसार क्षेत्र निवा समर अञ्चल अंदर्भ और क्षेत्रोंको भी वस क्षेत्र । प्रशासन कामने कारणे पुर्व को प्रशासन कारणे Proper man billion were der की साम्युक्त क्षेत्रर जानी क्षांत्र mier alle mirae gar aus unter होरेक्ट वर्गहोंने केंद्र यह इस विकास की 🌃 भी अंतर्थ इस पूर्वक विकास धरावान् विकास का प्रमुख कर । प्रमुख का का करता क्रेकर अस्त्रे के, का 🛭 के 🖼 नहें ( ann der galler findt II fler find und stable I all finalist the S wrest. HOUSE Print BOX WAY WAY IN ARREST नहीं जाने पहला; प्रचीनिक पहि में इस सरह अनुसेन कार्यका को वेदी पुत्रीको पहल ५ पति के केने कारण निरमान के मानके।"

> हर अक्षांची विन्तरों को हुए प्रस्ताति spir was 4 wealth we were Bellien gen i ige freich beim bie big green grote Seibregund unt ib को। ज्याने ह्या व्यवस्था प्रकारिक Marie Spirit Spirite agit um 45 spiles spreadings, was 400 spile and नेकार क्रमें मेन्-''नेकार्य । जनस्त्र digital graph gallab any until but निकार हो पूछे पुरस्ते पाल नेपा है। इस Perceit sk dag sport til, somer Franc करो । मेर्च कार्यन् कार्य प्रधानके कार्यन्त मध्य मार्थिकः प्रमुक्ते प्राप्त प्राप्तकार् विकासी अस्तरभाग को है, उसी गांधु से भी समीता आगधान करते हैं । प्रतिको दक्ष । जनवन् दिकार देलों ही संवादिका एवं प्रवाद कुई भगने इस पुरिश्वे 🔡 अधितन्त्र प्रस्कृते

- मंदिल विकास -\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

लेकाओं शीप हो, इससी तुम्य कुमकुरम हो। ऐसा ही होना।' मुने ! तब मैं उपरान्त पृथित व्यक्षोगे । मैं नारहके साथ मस्कर उन्हें कुकरें को महीसे उस स्वानको स्त्रीय, ज्याँ स्वेक-बर से आर्केगा। फिर हुए उन्हेंकि रिम्बे करूपायने कता खनेवाले प्राचान विव क्रमा हा अवनी यह पुत्री 🚃 क्रमां थाई अनुकारको मेरी जरीका कर रहे थे। 166

महाजी करते हैं—नाव्य ! वेरी व्य बात कुम्बार मेरे पुत्र दक्षको बढ़ा हुई हुई। । II कारण कारण केवर केवे- 'शिवरणी !

बाबद । केरे र्लंड आनेपर की और पुरीसहित प्रजानता दक्ष 🔣 पूर्णकाम हो नये । ये इनने संबुध हुए, यानो अनुस पीकार अचा गये हों। (अध्याम १७)

ह्याच्यीसे दक्षकी अनुवार हाता वेक्ताओं और युनियोसदित भगवान् विषका दक्षके घर जस्या, दक्षक्रमा सम्बद्धा स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन

📖 📶 है —क्यू । स्कूबन्त 🖩 परनेश्वर महादेश दिवसको 🚟 🔛 प्रशासनायुक्तिक क्लोर संस्था गांका और असी

इस प्रकार बोला—"कुरुपकार ! सामित रिक्य मेरे पुत्र कक्षाने जो बाल कही है, जो सुनिये और विका कार्यको ये अपने विके आसम्ब मानने थे, उसे दिन्द पुरूष ही शनक्रिये । दशने कहा है कि 'में अन्ती सुरी धभवान् दिलके ही हामधे देगा; क्योंकि उन्होंके किये यह जयन हुई है। क्रिक्के सम्ब स्तीका किवाब हो यह कार्य से मुझे स्वतः है अधीत है: फिर आयके भी कहनेसे इसका पहला और अधिक कर गया। नेरी पुत्रीने क्षयं इसी ब्रदेश्यसे भगवान् तिकावी आराधना की है और इस समय दिस्तरी भी पुष्ठारे इसके विषयने अन्येकन (पुरुतात) मार रहे हैं: इसलिये मुझे अपनी करका अवस्थ ही भगवान् रिकाके इत्थमें 🛗 है।

विकास: ! वे भगवान् इंग्यर 🚃 एक और सुरम मुख्यति वर्षा प्रवारे । उस सम्बन में अने विकास मौरपर अपनी बढ पुत्री दे देगा।"

पुष्पक्रमा ! पुराने श्वाने ऐसी बात 🔚 विकारमध्ये वेत्रारा निवारमध्य स्थानेकारे है । असः अस्य क्षात्र स्थाने काले पर परिन्ते क्यांको से समाने ।" अभे 🛊 🔛 🛍 बारा , सुरकार

भक्तमान्त्र हा विकास नाम है

STATE OF THE PROPERTY OF THE P हैतारे हुए पुराने कोर्ड--'संस्थानी एकि समात आसीव कार्यके <u>साथ</u> प्राप्तान् anne करें। अपने कोडीर असी काम-कृतिको भी कुरू 🔡 । 🔡 १ 🗟 इन इनकेट साथ दक्षके निवासकारका प्राप्ताः 🖽 पानी भी भेरे स्थम होने ।'

पार्थ । सोपानाओं निर्माण को हर भगवान् विकास हुए प्राप्ताः अस्य देनेपर की पुष्पारा और मार्गिन 🚃 पुर्वाका जी स्थरत किया । मेरे मार फाले ही तुम्हरे स्थाप मेरे सभी मानल-पुत्र अपने अस्तुरको पायना रिक्ते प्रतिक के नाई अर पहिले । उस समय पूर्व स्था लोग इनेसे अनुस्तर हो गो थे। 🕮 with party within the court of चन्यान् विन्तु भी अन्ते वेरिको सात कामानीकीक साथ प्रकार आहार है हुने महर्ष अस्त गर्ने । स्थानस्त विकास पक्रमी प्रकेशनी सिविधे सीम्बारको पूर्वा-बंधानुनी नवारमें पुत्र प्रकृत और विशेषु आदि क्रमा केमाराओंके प्राप्त ग्रोकर वे तिल्लाके 🔤 पास भी । प्रानी का देखाओं और व्यक्तिके साथ पाछ करते हुए नगानव् संबार बढ़ी फोन्स का रहे थे। बढ़ी बड़ने हुए केवलाओं, पुरियों तथा असरकार परवाले प्रसम्पर्णनेका राजेनी बद्धा कारण हो रहा भी। मराकार् दिवसकी प्रकारों कृष्ण . जाता, सर्थ, an और पश्चिम अपे सा-केन्स क्यों सेंध्ये क्यायंत्र्य आयुर्व्य प्रत गरी : गुक्तम्पर केन्स्रे सार्वनेव्यने कानकर् नार्वनर्य जन्मिकारकर जारान्य कृत् च्यानेत्राकी श्रीतिकानु असी वेपलाओंको साथ स्थित समावनी प्रत्यवस्तुर्वेश स्थानेत हात व्या स्तूति ।

and the desirements arrested that

कारनेकारे प्रकारी ! में पुक्रो और कारके विकास अन्यानीके 📖 उनके कारने कार 🛮 पुरुषेत्र पर्य प्रार्थिय । असः भारतस्य अस्ते । 🙉 भारत्य अस्तेः 🚌 अपूर्वित प्रविकारितः रिकास के सांध्या का । साथ दक्षरे अपने प्राप्तर असे प्रूर पत्था देखनओंचा क्षांका ब्याप्ट । ये क्या स्थेत जुतकेह रित्यको विकास राज्ये पार्यकारो राज्ये सी कुरिनोक्ट १८० सम्बद्धः क्षेत्र एके । इसके <u>तात्र प्रकृते पुरियोग्लीम काला क्रियाओकी</u> परिवारक 🖾 और 🕮 🚟 राज्य भागान क्षित्रको करो 🚟 ले अले : प्रत क्रमीर करने नहीं सरकार की। उन्होंने क्रमेंक्ट दिवाको साम अस्तुन देखा पर्य है विक्रिक्षेत्र कावत कृतन विक्रम । सरवक्षात difregue, in parries, jercelin afer proof figurerings of malefus fafoit san withwark me you विकार प्राप्त कथा पूर्वाचेत्र पुराने 📖 अन्य ehrlieder so munt weighter amp-सामान करके दक्षने भेरे कारत-५० 🚟 whether one section tone बर्ध । इसके 💷 🍱 पुत्र काले 🚃 रिजाने की परकोंने प्रकार परके अस्तानपूर्वक कार-'प्रचे । शहा है केलीक कर्न कार्यो हैं।

क्य में को इसीओ इंग्लो 'स्कूत अच्छा' हराहर कर और यह ताल कार्य करने रक्त । क्यूनकर अहेके करती पूर्व सुन् रूप और जुल्ली करूने प्रतिवृक्ति अन्तर्थ पुनी श्रामिक 🚃 सन्त्रान् प्रोक्टरके प्राथमि हे क्षेत्र । इस सामा प्रति सरे हुए भगवान् कुरमानको यो बेकाहिक विक्रिते कुन्ती क्राक्रमाक्त करितकार दिला। विशे की, बीव्रीने, ज्ञा प्रया अन्य धृत्यिने, वेक्कानी

\$40 + 1680 tragen =

और प्रमाणानि परावान् विकासे प्रवास आनन्द प्राप्त बुख । परावान् दिखके दिये मान-गानके साथ व्याप्त् असम अन्या संसार मान्यात विकेशन ता गया । गया : सथका देवताओं और युवियोको 🚃

किया और सबने नाना प्रकारकी शृतियों- कत्यादान करके मेरे पुत्र दक्ष सुनार्थ हो हारा अने संसुद्ध निकार । उस 📟 नवे । नित्या और दिल्य प्रसन्त हुए तथा प्रतरा (अन्तर १८)

कती और विक्वे 🚃 📉 परिक्रमा, श्रीवृशिद्वारा विकासस्वका वर्णन, शिवका अक्रुव्यक्ति दिये 🚃 वरके अनुसार बेदीपर सत्त्रके हिम्मे अवस्थान 🚃 विस्त और सतीका किदा 🗎 कैरससपर 🚃 प्रकारकी चलाई क्षेत्रमें ही। या राज करके 🖩 बड़े 📟 हर् । दिल उन्हेंने 🌉 भी गाना प्रमातको सन बहि । सन्दक्षात् लक्ष्मीसदित भगवान् विच्यु सम्बूचे करा आ इन्थ फोड़कर रही 🏢 और वो चेले— 'रेक्ट्रेज महानेव | | | | | | | | | | | | | | | गल ! आप सम्पूर्ण जनसूरे 🚟 🛮 और मतो देवी समापी 🚃 🛊 । अस्त्र 🥅 सरपुर्वामे ब्राह्मा तथा क्यूमि इन्हरू लिये सन्ता श्रीरमपूर्वक असतार प्रकृत करते 🖫 मह सनातन सुनिवय मध्यम है। अस्य विकर्त गील अञ्चनके समाप होश्यासाधी सतीके साम विस प्रकार श्रोपः क छ है, बै कारते कराटे लाइनीके साथ प्रतेशा या स्क 🚛 अर्थात् सतो नीलनर्ज 🚃 🚃

ल्यांची गौरवाची है (` नारह । में देवी सर्वाके कर ....... गुरानुसोक्त विभिन्ने विस्तारकृषेक स्वरू अफ्रियार्थ कराने रुगा । युव्र आकार्य राजा हाहाजोकी आजासे शिष्ट और शिष्टने को

गौरवर्ण हैं, उससे क्लर्ट में नीलवर्ण 🚃

स्वराजी करते हैं—नारद ! **:::::::::::: हुनैके ::::: विक्यूर्वक अ**शिक्षो परिसादा बारके दक्षने बनवान् संबदस्थी क्या और क्या क्या 🛗 वक् अञ्चा क्याब क्याचा क्या । क्यो, व्यक्ति और शुलक्षेत्र साथ क्षेत्रेकारम ह्या समाप्त समाप्ते बद्धा सुवाद THE WORLD - स्वातास्य भगवान् विक्**ष्** वेशेर---

> राज्याच्या । मैं अराजारी जातारो पार्टी विकास कार्यक कार्यक कार्यक 🗱 🛊 🖽 🚉 🖟 तथा दूसरे-दूसरे पुनि अपने पनको एकाम 🚟 इस विकास सुने । सन्तर्भ 📗 🚃 अवन और लाजान (बक्ती और काले असीय) है। आयोह अनेतह मान है। फिर की असम काराव्यक्ति है। क्योगिर्मक स्वरूप-वाले आच परवेखार्क ही इन लीगों देवता अंक है। आप कीन, में कीन और ह्या कीय हैं ? अपन परमास्थाके ही में तीय अंदा है. को छन्नि, कारण और संबार बारफेंक्र कारण एक-दूसरेसे 📖 प्रतीत होते हैं। अस्य अध्ये प्रमुक्ताव विन्तुन कौतियो। कापने कार्य ही स्मिल्यवृत्तीक प्राप्तीर स्थातन किना है। उसप निर्मुण सदास्परो एक है। अपन ही सन्तर्भ प्रस्ता है और इस प्रदार, विच्या तका का — हीनों अलके अंदर है। जैसे एक

O while from the same whee, 🔤 अती, बाक भारत 🚟 🖟 अंगार्थे क्रम करीरते के फिल क्यों है, जाने अवन्य एमें बीजी अंक भाग परनेकाने 🛊 🚌 हैं। जो क्योतिर्वत, अवस्थानके स्वतान सर्वकानी पूर्व विशेष, रहते हैं। अवन करा, पुरुष, पुरुष, genre, spreet, fiere mar the artic Antrophy clim Pritibes was it, will arre Then II. arre: Mee al mee gas II i

मानुन्दे वर्षणे हैं---इनिवृत्त । प्रमाणक विश्वको पर पान सुरका स्वयंको को per pri perior on frem-unit कामी (बक्रमा) गांध्या दिन माना है र्रोतिकारी परिवार अवस्था से इन्य पेन्सूबन को हर पुर स्थानने केल्प्रिक केले ।

रियाने कहा—स्थाद ! असमे सारा केवलिक वाले अवसे क्या सम्बद्ध कार हिला । अस्य में जनके हैं । अस्य मेरे अवस्थाने \$1 Magel, attenti per aftere \$1 greig ! sen un ubermit mitelt : महानान ! बाँध पर अल्यान हार्रेन हो यो ची of the silps with spok Pris and को उन्हें कर करी है।

कुरे । कारणा क्षेत्रकार का प्रकार great & yet tilt fiele firet vi व्यक्ति --कार्यः क्षेत्रः व्यक्तः प्रतिवा महि अन्य प्रस्ता हो उत्तेन महिता ! भारे में बर महिले बोला होती हो प्रस्तवसमूर्यक को मान प्रदास है, और जान पूर्व महिन्छे। न्युरोपः । असर् प्रयो प्रथमे पुर्वते नेटीपर स्था विकासका हो, विकास असको हर्मानसे समुख्योंके पान पूरा कार्य : बनावेशर ! क्षाप्रकार (संविध्या क्षेत्रेय) है। हुए नेक्ष्रेये प्राचीत 1800 mm 1800 mf.—% 40

अधिकारण है। वैश्वके श्रीवस्था अधिकारण हिन इस मुसल्पर में सनुष्य धरिन्याओं आरम्बर पूर्वन करे, असके सारे मान सभ्यान 🚌 के करी, निपुत्त पुरुवको पृथ्वि के और स्थान रेजोक्ट सर्वक श्रुष्ट से कर। यो करे पूर्वक, कार्या, भागी अवक प्रस्तुति। हो, यह जी असमें दहीनवाली है स्वाहत विक्रीय के अन्य है।

पेरी यह कर करती सरकार्य पूर्व hitung at 1 pit tieter wenn, fierer analysis asp.—Tours: 1 tim st क्षेत्र । से पुत्रकों स्थानेको स्त्रापूर्व स्वास्त्रके विकास क्षेत्रके अन्यको पानी स्वासिक स्वास प्राप केरीका सुविधारकारको विकास स्कूरित (

देशा कावार जोताकि जनकर् रिय क्ष्माने अक्रमानिको पुरिको प्रचार करके वेदीके प्रध्यानाने विश्वनात्रात्र है गये।



राज्यान्य, मानावेचर क्षेत्र राजनेवाले कावेचार प्रकार हुक्को जिला के अपनी पानी जातिक रक्षण कैल्ला परनेकी उक्त हुए। सा राज्य क्षा पुरिवर्णने स्थाने विश्वमें मनाव हाता क्षा क्षेत्र करवार् प्रथमकाची केन

ः स्थिति विकासका । 

पूर्वन सुनि महे। बिर सीरिक्तु असी स्तीके क्षात्र इर्पन्ये कृत्यु द्वासाल कर्मको बा, सो भी ने बढ़ी प्रकारत और परिनंद राष्ट्रवीते सम्बद्ध मध्ये 🔣 📖 पुरस्ती स्तम पुन: जन्मेर साथ हो रिको । उन सक् होती है। देशताओं, सरकाराओं तथा अपनी पार्क

198

सथस देवाकावें, युनियों और व्यवस्था सुरक्षेत्रिय अवने कैरास्त्रासकों का पहुँचे। कारकारपूर्वक अन्य प्रधारको सुनि करके व्या कारक कर्षी केस्स्रजी, शृतियों सक वदे भानन्त्री जब-व्यवहर किया। 🚃 पूतरे लोगोवर बहुत अहर-समान 🔤 कुम्बरी आहरते प्रमुखन् विक्रमे प्रशासनः अने प्रशासनपूर्वक विक्र विक्रम । सन्तुन्ती पूर्वक स्त्रीको कुरश्या 📟 📟 असा 🗎 विष्णु आहि 📖 हेवा 📟 और सर्व भी 🚃 अल्ला 🖩 🖹 प्रमु भूमि क्यान्यत और 🎆 प्रत्ये गुसारर दिमारान पर्मीस्ता अंद पर्ता । चन्यान् अस्तातामा सन् 👭 अस्ते-सन्ते सामग्री क्रमारके 🔤 वृत्रकार 🎬 हु। सुन्दर होतः वर्षः वर्षः । स्वाधिकानाः 📖 करनेवारे और मनोहर प्रदूष्णानी राजी अधी प्रकार 🔤 🗷 आवल आर्यायत है। नीराध्याम वर्गके बद्धान व्यक्तको केली क्षेत्रसम्बद्धे निकारण 🚃 अवनी 🚃 रेकाके समान शोधा का रहे 🔣 🖂 🕬 राजन 😘 🗫 स्टिके साथ 🚃 बारने रहते । का रुव्यान्तरिको क्रोत्ता देख व्यापन 📰 📉 सुसनी स्वरो 🐫 --व्यक्ति । पूर्वकार्तने समक्त देवता, परेश्वि अही बद्धार्थ तथा कृते । जावानुव अञ्चलको धारहान् 💵 और लोग बगे-से व्य तथे : हिल-हुल भी न समें। स्तीयन 📟 प्रवार विवय हुआ, 📰 सारा त्रमा दक्ष भी मोहित हो गये । सर्वकार, कोई प्रस्तु 🌃 पुज्ये बाह्य दिया । यो बाबे क्याने राते और कूले लोग कथूर निल्ह्यकारणे, बाले अक्या किसी भी चुन सरमें पीन 🕮 रहते । निवासे ही क्षेत्र पार्टीय आरम्पने परावान् प्रेकारकी धूना मरकारपूर्वमा दिवको कार्यान्यस्य जन्मार 🗎 🕮 क्रांचितारे इस अध्यानी सुरात है, पराका नाम भारते हुए उनके पीके-पीके जानत सात 🗺 🕬 कैनाहिक आयोजन वारे । प्राप्तान् होसान्ने सीम नवोनो दक्षको - विका विहारी विकानानाके पूर्व होता है और क्रमानापूर्णक रहेवा विमा असेर कार्ग कुछरे शुभ कर्ती भी साथ निर्देश पूर्ण होते हैं। केनाकुरा के अस्थानकोके साथ अपने इस कुन असम्बन्धके केन्द्रवंक सुनवार क्षामध्ये भा पहिले । व्यक्ति सम्बन्ध कियाँ विश्ववित क्षेत्रेयली 🚃 भी सुरा, मिन्तु आदि रेण्याओको भी निद्य कर विका क्षेत्रात्व, सुरहेरका और सक्कार आहे

(mmni tt-t+)

सरीका 🖿 🛍 सत्के ज्याने मगनान् निर्मातः हान एवं नवदा प्रक्रिके स्वस्थाका विवेचन

कैलारा 📖 विभारत पर्यक्तर औरिता - वर्णन करनेके पावन् अक्षाबीने प्रवास-- पूर्व । और सरीके विकेश विक्रिये विक्रारिक विकारकृषिक एक बिनावी बात है, देवी सरी एकानानें

श्रमान् जनस्ये निर्मा और अने अञ्चलके दिन्ने कर काम श्रीक्रमानके साथ श्रामिक्षीय जनाम करने 🚟 इन्य चेत्र व्यास्त् इंन्कारो उसे दिना, तस इन्से ह्या सभी के मनी। अनु संकरको पूर्व हाता उसकी सुरकार 🚟 सामित कान त्यासार अर्थे प्रेरीन धारते पड़ी करनेवारे असे ग्रेपके हुए चौनमें दिएक हुई रक्ष्युरमधी सही व्यक्तिपालके अवसीत विकासके साली दिल्को अन्तर प्रसूच होतार uff wieft :

सार्थने व्यक्त-केन्स्रेत नार्यापः । कारण्यात्तर । अन्ते । क्षेत्रीकुरवरकाः । म्बानोनित् । मुत्रपर कृत्य ब्रोडियो । अहर वरम युक्त है। सक्के सामी है। स्केनूब, सरमञ्जूष और स्थेनुकारे को 🛊 । मिर्नुक 🛍 B. weiger und Bie remain versalte, fieldlichten और पहलत्तु है। इस्त में बाल हैओ आवनी कार्रिमी और आवोद्र साम कुन् निकार कारनेकाली आवन्ती दिवा 🕍 : श्वानित् । अस्य श्रेणनी भारत्यक्रमात्रामे ही जितित प्रोधार मेरे भाग हुए हैं। जान ! सेने men teillere bireit som fleger fless है। गरेवार । इसके में बहुत लेखा पूर्व है और अब बेट पर इनको हर गता है। विवेदार हुए । अन्य तो मैं कर दरण नामुका हान ऋष्ट्र धरना चाहती 🐌 को निर्माणक सुर्क अक्षान वारतेत्वारम है राज्य दिलाके क्षार बीव मेसर-पु:राह्मे अन्यवस्थ ही दक्कर वा समान है। मान । विकास वेदार सम्बद्धा

नेक्समी सकते हैं—सूने ! 📖 📟 अमेरवरिक म्योकरी शतीने केवल 🚟

माराज्ये, मुक्तपर पुरस् व्यक्तिको ।

करिये इस उन्हेर कहा । for alth-life to appellufe )

म्बेधरि ! पुन्तै; से उन्हें पंजातनका क्रमेर कारत है, विशयो प्रत्याच्या चीच स्थापन कुछ ही सम्बन्ध है। पर्यक्रिये हैं हुए निवासको परम्पना वान्ते । विकास २५ है, विकारित कार 🚃 'में बहुत हैं' देश कुर निकार के बारा है, बाहरा लिया दूसरी विक्रमे क्यापार भारत नहीं सहस तथा की निवासी कुरवारी सुद्धि सर्वश्र सुद्ध हो सार्थ है। व्यक्ति । यह विद्वारण कुर्वज है। इस विस्कृतिके अस्त्रक अस्त्र अस्त्र विस्तरक क्री होत्स है । बहु को और जैसा औ है, सर्वा बेरर मान्य हो है, फक्षास्थ्यास्थ्य सहा है। उस मित्रकारी मारा है वेरी मानित, जो मोन श्रीव नोव्हरून पार प्रकृत करनेपाली है। यह नेरी कृष्णमें सुरूप केरी है। यदि में प्रकारकी कारणे जनी है। एती ! जोश और प्रार्थ कोई येव नहीं है। जल और ज़ानी केवोको ही नेवा सुन्न जात होना है। यो महिन्दत करके जिस्सी चीच भी करन पहल्हे आह कर मिनेपी है, जो फारकी ऋषि नहीं ही होती। में और संभारतकारों न पैथे, उसे आन विभे ! में राज भागते अभीत पात है और जरिकोर प्रज्याको सारीकीन बीच मनुजीके क्तेने की साम जाता है, इसमें लंबन नहीं

है।" सभी ! 🚌 व्यक्ति है प्रवदस्त्री है--

मार्ग प्रते न नेते दि भागकुं करिय कुक्त्। मिक्स न मार्गान स्त्रीत अप्रिमेद्रीयन्त प्र कार्यकः सर्व में कारकार, पूर्वका निवर प्राथमित को देश न अवनः । (Pr gr to the terr the 23 | 24-24)

a sider florgen o 

रागुका असेर निर्मुत्स । 🔣 कैबी आदिका निन्न प्रकार करता हुआ प्रशासक-

(प्राथमिको प्रेरित) और प्रमण्डाविकी (भूगमें स्थान सनुगनले बेरित) 📟 होती है, यह नेब है 📖 उससे पिक 🖼 कुरानामुख्य भक्ति क्रेडी है. 🖼 विक्रकोटियाँ क्यों क्यों है। कूळेंक समुका और निर्नुका—ये केनी प्रकारको परिवर्ग नैशियों और अनैशियोंचेर चेदले हो पेदलाये हे नारी है। नेहियी पवित्र कः प्रवास्त्री वारनी पाविषे और अनेक्रिको एक हो ल्यारको कही कर्ष है । विद्यान कुरू विदेश और अधिक्रिया भारत चेवले को अनेक प्रमानकी मामते हैं। इन द्वितिक प्रतिकार्धिक बहुत-से चेद-प्रचेप होनेके आएक हमारे मुख्यात अन्यत पर्यन विकास गया है। दियो 1 युनियोंने मनुष्या और निर्मुका केवी भवित्रवोके में अह मान्ये हैं। राहर्गिकी है मैं इन क्यों अपूर्विक प्रचीप करता है, सूच त्रेयचे भूतो । देवि । अवल, क्रीलंग, सनल, रेकर, दास्य, अचीन, महा केन करून, संस्थ और जास्करमर्थन — के विद्यानीके प्राथितके मी अब्रु माने हैं।\* सिथे ! स्टीवर्क जवह

TW

वैति । अस तुल सन समाग्रह नेती मरिकोर पुर्वोत्तर गर्वो अञ्चलित पुरुष्क-पुरुष्क रुक्तम सुनोः ने रुक्तम सोप तथा मौता प्रधान मारनेपाले हैं। जो विधार आगानको केक्कर तल-मन अर्थिते मेरी काळ-कीतीन

भी बहुत-से कराने समे 🛊 ।

'व्यक्रिक' काले है। बेरिक्टी चुड़ा निरम महेवारको रखा और संबंध भारता जानका को कंपार में मिरपार निर्मय रहता है, क्रमीयरे क्रमण बाह्य क्या 🛊 । अवन्त्रेत्वको तेवार हर इक्क केन्द्रकी अनुसारकाका न्यान रकते कूर प्रकृत और श्रीमुखेसे को निरमार सेवा की कर्म है, की 'हेकर' नावस भीत है। अक्लेको प्रभूका किंकर सर्वहाकर इक्क्पूनके भेजने साजीका रका विक लन्नाएक कारणा 'कारण' काक्षा गाना है । अध्यने धन-वैचनके अनुसार शासीय विविधे युहा वरकारको सह यह आदि सोस्क कामारीका को समर्थन करना है, उसे 'अर्चन' व्यक्ते 🛊 । सन्तर्भ ज्ञान और जानीपी क्ष्यानाम् अन्तेके इत्तरमपूर्वक आसी अञ्चलि कुलका सर्व करी वृद् से अधिकको नगरवार विक्रा करन है, की 'कदर' काने 🛊 । ईश्वर महत्त्व या अन्तर्क्त जो कुछ भी प्रश्ना है, यह राज भी महत्त्रके रिक्ते ही है । ऐसा दब किहास रसना 'संस्क' व्यक्तिका स्वयुक्त 🕯 । र 📚 अतुरि 🔣 🚃

पूर्वक अन्ते अकलपूर्वके अन्ते अनुतोषण

रसम्बद्ध पान अन्ता है, उसके इस सामनकी

'सकत' करने हैं। को स्टब्सकाकके सरा नेरे

विका सम्बन्धारीका विकास करता हुआ।

वेनके कामीद्वार अनुस्त अनुस्तरने ..........

बारता है, अस्ते इस जबन-सरधनको

<sup>- 📟</sup> प्रोति केंद्र तरले 🎮 उत्तर प्राप्त क्यांकी है। 📷 तर प्रतिहर eigenstellen ich verget ferfen: i

<sup>(</sup>कि कु 🔳 वे का की रहा दर)

<sup>•</sup> महरवानुके न्यू प्रमु कोतीकेको है। है। हमी अन्यानकीन विवास सरकारकान् ।

<sup>(</sup>कि कु क के कु के ने २६ (६९)

शान्त्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार

वी अवनी वहीं आनेवाली कर्य है, वह सब करवान्ति अवने अवने निर्माणे व्याप्ति सर्वाति वहचे अवने निर्माणे व्याप्ति कृक्ष कर्यकार व उस्तान अवका व्याप्ति विकास भी रहित हैं ज्यान 'अवकारवाल' सारकार है। वे केरी निर्माण में अपू हैं, को कीर और सोझ प्रमुख वारनेवाले हैं। प्रकी सारका अवस्था होता है तका ने तब साधन सुझे अरुप्त क्रिय है। मेरी भरित्यों व्याप्त-ने अस्तु की सहे ज्यों है, कीरे विकास आदिका संस्था अर्थि। प्रमुखे विकासने स्थाप केर्या

निर्मे । इस जन्मल नेरी स्वयुक्तिक भवित समाने जाता है। यह आप-वैशायकी जन्मी है और मुक्ति इसकी धार्म है। यह सक्त सम्ब स्ताधकोरी अन्तर विराधकान है। इसके हुए। सन्तुनं कार्यके कार्यको प्राप्ति होती है। यह परित्र युक्ते स्वय तुम्बारे संस्थान क्री जिल्हा है । देशसम्बेद विकास विकास पहला पहला भतित विकास कारते हैं, यह स्थानक चुते अस्त्राम समारा है। केनेवारि ! मीनी जोकी और वार्षे पुनिषे भक्तिके स्टबन कुन्छ कोई तुशक्तक जाने नहीं है। कलियुगरे से यह विरोप सुबाद इसे शुनिकाणका 🛊 1° क्षेत्र । वारीक्ष्यूचमे जन्तः साम और वेहानकोः सरेहं प्राप्तक नहीं हैं। इसरियों से केनी कुछ, असाहकून और जर्जर हो नने है। परंतु भक्ति करित्रुगर्ग तथा अन्य सम पुनोये भी प्राप्त 🚃 हेनेवारी है। चरिकं उपायते

जी है। ब्राह्म के मिलनार मुख्य है, 📖 वें कहा सहायमा करना है, असके रक्षरे विश्वविक्षे दूर इटाला है। इस ध्यांपहा जो क्या क्रेमा है. 🚥 मेरे सम्मे सक्तान है—इसमें संक्रम नहीं है । 1 देखि 1 में अपने कार्योक्त प्रमुक्त हैं । क्यानकी प्रमुक्ति रिक्ते ही की कृतिस हो अपने नेश्वयासित आहिती कारको भी 🚃 🚃 इतन था। देखे ! चलके मेन्द्रे में पूर्वकारणों सूचेपर की अन्तरम क्रुन्द हो उठा था और शुरू तेवार क्षेत्रे क्यों कार प्रकार का । देवित । अस्ताहेद रिक्ट मेंने सैन्यमहित रायश्यके की ब्रोक-कुर्वक ज्ञान दिका और अस्त्रे अर्थ प्रोई वश्रमा नहीं विकास । इसी । देनेश्वरि । बहुस क्यूपेले क्या क्या 🗎 स्ता 🗗 भवाके अर्थान रहता है और धारित मार्थकारी पुरुषके अस्तर वहाँ हो बात है।

व्याप्त वर्ग है— वर्ग | इस प्रवास वर्ग प्रवास कुम्बार व्याप्त स्तिको वर्ग प्रवे | उन्हेंचे अस्त्रक स्वास्त्र स्थाप वर्ग है | उन्हेंचे अस्त्रक स्वास्त्र विस्त्र | पूर्व | उन्हेंचे देवति कुः वर्ग व्याप्त कुम | उन्हेंचे विद्यास को कि वो स्वेकते सुक्ताक्त्र स्वाप श्रीविक अस्त्रक सम्बद्धिक प्रवास स्वाप श्रीविक अस्त्रक सम्बद्धिक प्रवासक्त है, वह स्थाप वर्गन-स्व है | उन्हेंचे क्या-स्वा, सावा, अस्त्रे

(कि कु क के के दे। ४१)

मैसोको परिवादक पण्या स्था पुरालकः। यहापित् देशीत करते ह सुनिर्वेगतः ।
 (१५० प्र- प्र- प्रेन प्रेन परे १३८)

के प्रक्रिक्तपुर्वत्यकेक स्टब्र्ड <sub>कार्यक</sub>कृत् । विवादी निपूर्णक उन्हर्ण नय 🔻 नेगतः ।

साधारीके विकास विकास को जाननेकी कार्यक्रमधर्मका और बीबोंको सुस देनेकारे इच्छा उक्ट की । सरीके इस उनको कुरवार प्राथश्योके मनमें सही जरावात क्री। क्यूंनि जीवोके बहारके रिक्ते 🚃 साम्रोका प्रेमपूर्वक वर्णन विकास व्यक्ति 🚃 अपूरित्रहित जनसम्बद्धः, प्रकारकः 🚃 partie abries est 🚟 । पुर्वभूर । प्रतिकृत-कथानक्रिः ज् देवताओंके जीवार प्रतिकार, क्षांक्षणकोष्य एवा राजवरीता वी निकास निवार का और 🚃 🚃 महिनाबार, 📰 🔫 🗉 होनेकारे

वेक्क्यभावा तथा ज्योतियकात्राका भी वर्णन श्रिक । महेकरने कृता करके उत्तन सामुक्रिक प्राचनका कथा। और 📰 अहल-से भागतीया क्ष्माः वर्णन विकास । इस अवसर सोकोपनार करनेके क्लि सङ्गलका प्रतीर मारण क्यनेकारे, क्रिकेल-सुकाशक और सर्वत करी-किय विकास केरला कि करवर सवा अन्यान्य ज्ञास्त्र प्रथमस्यते स्टेस्स्ट्रे बारों थे। वे केनी क्यारे सावान प्रवासकार है। (Mante 41-43)

### इन्डकारण्यमें किवको शीरामके 🔤 नलक हुकाते देख सरीका भोड़ तथा शिवकी आज़ासे उनके 🚃 श्रीरायकी परीक्षा

नार्को मेरे—अकृत् ! विके ! है। विक नो विक विकास प्रमाणांथ । महास्रक । क्वानिये । 🎟 क्षेत्रेके 🚃 स्व स्व स्व 🚃 संबंधित हो परनवान् शंकर तथा देवी सर्वाधेः व्यूतनवानी । स्थाता है । स्वती और 🕮 व्यापि ईवर 🖥 शुक्तकार 🚃 🚃 🛊 । 🚃 इस समय पुन: प्रेथमुर्वक इनके प्रतान बहुन्या कर्तन व्यक्तिये । ३२ दिन्य-द्राम्पतिने वर्ता सम्बद्धाः मीय-सा परित्र विका 📾 ?

अधाजीने कहा—शुवे । तुम चुहले क्राप्ति अर्थित विश्वकोड क्राप्तित्रका क्रेक्टो अस्त्रक नारी । ये दोनों राजांत पार्ट लेकिनो नहेका **ावा से नित्य-निरमार क्रीक किया करते** है। तदनकार कहारोची सारीकर्त अपने पति र्गकरका विकेष प्राप्त हुआ, देशा कुछ लेख बुद्धिवाले विद्वारोका क्रांचन है। परेतु वृत्रे ! बाह्यबर्धे उन होनीका चरस्यर 🚟 🖦 हो सकता 🛮 ? 📰 वे दोनो बाजी और अर्थके ब्राह्म एक-कुरोते राह्म विले-कुछ है, सन्ति और समित्रकर है 📖 विस्तवका को भी व्यक्ति व्यक्ति अनुसरण नार्श्वर के को-को स्पेतनम् वस्तो है, 🗓 💵 स्थानक है। क्षान्यक सर्वाचे क्या देवत कि मेरे प्रतिने बार्व काम दिया है, तथ में अपने जिला देवांक कार्ग गर्नी और व्यक्ति मनवाद प्रश्नातका अन्सर रेज क्वोंने अपने धरीरको लाग विका । 🗏 ही सभी पुत: विभासनके वर कर्नको जनमे प्रकट हो और नहीं भारी

स्तम करते है-पहरिये ! मार्गिकी III III सुरक्तर नाएकीने विकासने ब्राह्म और रिक्की पहान पराके 🚃 इस उच्चर पूज (

एक्ट्र करके इन्होंने विकास होता धून:

जनकार कियाने जात कर रिका (

कर्त्वी बेले—महामान निम्नुहिन्स !

· 100 c PROTEST AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE

विकास: | अस्य 🔤 📟 और पैक्की करते कुछारो, वर्ष-वर्ष देससे और वर्सवार ा क्रिके सामारके प्रमुख रक्तेकारे and which francisc graphs स्ता ! काम्यान् प्रेमान्ते अन्त्रो आसीते 🖽 व्यापी वर्गवार्ध सामेक्ट विकारियों कार्य विकार ? पा, बारूप को पुत्रो पार्ट लिएस कार पानी है। अतः पूर्व असे सामा ब्योग समा । सम्बंध पुर क्ष्मि पाले प्रचलन, विकास अल्याह केले हुमा 7 और वर्षा निवास प्राप्ते आहा संस्थि अपने univers have force proper facility ? कर वर्ष कर हुआ? यनकार महेराने क्या निकार ? से एक कार्रे पुरुष अधिये । प्रश्ने सुन्तेश्वेद रिक्ते और सन्त्री कही वहा है।

व्यानकी नवा-की प्राप्ति क्षेत्र ! बहुत्रक । यस काल । पूर व्यक्तिके साथ को प्रेमते बनवान् प्रमुप्तिनका चा the state of the last difor very righted many little if इन्हें यहन् अञ्चल परित्रका सर्वन कारण कारत है। पूर्व । यह तथ अनुसार निर्माणी रवेशन ही है। में प्रश्नु अनेन्य प्रकारकी स्वीरत quitert, were afte fulbare 8 : 1977 सारी भी बैसी है है। अन्यक बैसा कर्न क्रानेने कौन समर्थ के सवक है। परनेक्र हिला ही परमहा परमान्य है।

एक एक्कार प्राप्त है, होने एकेक्के विवारनेवारे तीरवर्षिताक वरणान् या प्रातिके पान केलावा आवाद हो हत पुरस्तान प्रकार कर को थे। क्लो-क्लो थे कृत्यास्त्रकारे असे । जा उन्हेंने साक्तालाकीस वक्षान् औरत्यको देवल, जो रावस्थारा प्रत-कोश कर की थे। हैं 'क कोर्र !' देशा का- का अधिक की कार पहला।

केंग्रे से १ क्रम्बेट करनें विश्वकार आसेक् क an m: कुर्वनेश्वर्षे करात, कीर पुरस्ता, अन्यस्था औराव आन्यस्थीत 🖟 स्थानको साथ पर्यो प्रमान वर 🐞 है र्कर करावे प्रातिक परिवारी पाइ गानी की । का क्रमा प्रकृतकेल पूर्वकान क्रमान् संकाने 🚃 प्रस्कानके साथ को प्रभाव विकास और क्य-अववार कार्यंत ने पुरुष्टि अनेर करा दिये । व्यापाद्यात् क्षेत्राचे व्यापादे व्यापादे कार्यो अवस्थिते उत्पद्ध भी विकास व्यवस्था विकास केंद्रवे कार्यवाली देवी तीला देवा सर्वाच्ये सङ्ग्र विकास पूरत । ये उनकी महस्त्री नेतील के उसने पूरा प्रयाप नेती (

व्यक्ति कहा—देखोड क्ष्मेष । प्रकृत परनेका । इक्का नित्यु अली राज देवता servet if you then work \$1 and if नकार हुन्। प्रचीन परनेनोत्त 🖫 स्वयंत्री 🚃 📕 क्रांक रेजन 🍱 आर कावा सारकेकेन्द्र विभिन्नत परमानु आर ही है। mm । 🛭 क्षेत्री पुरूष गरिव है; इस्सरी अवकी विकास मार्थ भावता दिवसी 🞹 है। ये क्षेत्रों क्यूचेर और सबसे निकासे हुए हेकके परान्ति और केन हो को है। हमने को जीव है, कार्यों अञ्चलित मेरनकारकोर some part bi un burne Pare पारको अस अस्त्विको से से वे ? भागक वित्र को अनक अस्त्र हो गया क ? अपने प्रत प्रमान भारतीर राज्यन विवास क्यों हो नके 🛭 ? स्थानिन् । व्याप्यानस्थारी विका ! अस्य मेरे पंत्राचनो सुने । प्राप्ते ! पूर्वात हरी राजी अवसी पहली पहली प्रति सीवारकी होता सहाती आपने सेवाकानी ....... सही,

- व्यक्तिक क्षेत्रकार्यः ४ designated to provide the second party of the party of the second महानी नवते है—-जला! 🕮 अक्षर <u>स्थात</u> मेह का प्रनाहा सर्वानको प्रकेश अधिकृति स्ति के बाग, 🚌 करें। हुए वर्ज जन्मर परिकृत करे । सम्बद्धाः मैं इस करनकोर मैंसे क्षिने विकास सामन्त्रे व्यक्तिक क्षेत्रम का काराम् स्थिति हर अध्या ह्या निकार स्त्रक 🐫 तंत्र सर्वेच्यो ५५ च्या पूचकर स्टेस्ट्रॉन्स्स्य भारती रहते है—यस् । यस्तित् पर्वेश्वर 📟 क्षेत्रकर प्रको 📰 प्रवास विकास स्वापने हैंग्यी सकी बड़ी गर्नी और कानी-पर पर सोनो तथी कि 'पै परनेक्टने व्यवस—क्षेत्रिक हे सुक्ते, वि करवारी राज्यों केले वरीका करें, अवार, इनकानुकेत क्यार्थ कर बहुत है। इसके में प्रोत्तरका कर बारक करके राजके कर इस नहीं है। कावानके जनावने हो मैंने हुन्हें क्टे । की राज सकार, निक् है, 📖 में अस्तरपूर्वक प्रभाग व्यक्ति है। क्रमे ! वि ani ani अर हैने; अन्यक्ष में सुद्धे नहीं मुक्तानेने हें हैमा विकार करते होता सम्बद्ध क्षेत्रों भाई परिनेक्षर सम्बद्धील है। इनके पाव about 100 and when their second हैं—औराम् और संक्ष्मण । क्रम्मण स्थापन क्ष्मिको हुआ है। ये केन्द्रे साथ प्रकारकोर गर्ता । मानाओं से सेव्हें यह गर्वा सें। स्थाप कर है। क्यों के जोने नकता कर कर wheth with with and the 🖟 वे साक्षात् सेनके अंक है। क्राव्य जन रिक-विकास कर कारी हुए रकुकारका हर्दशास है। प्रकृति को सैनावत पहल क्रीना क्षीराम पर पूर्ण कर गर्न और हैलां हर है। इस्पेर काले समावन् तिन्तु हो अपने क्षित कारणाव करनेह केले । राम्पूर्ण अंकारे प्रकार हुए हैं। प्रकार हमसे पूर विकास । संस्थित – प्राप्त ही रहते हैं। ये सरमूकुरचेकी रहत और मन्त्रकार है। साथ केम्पूर्वक मार्ग्स, production appropriate flow and symbols मनवार राज्य कर्डा गर्ने हैं ? आ४ श्रानित अध्यक्तिल सुरु हैं । किया अस्तिक हैं। इस पानी पानेशर

हेला स्वापन वृद्धिकार्ग क्रमान् सम् कृत 
चार्म : अन्याद है।कार्म हैनी साम सुरकार से समोग मनको हाता निवास नहीं कृता । को र सि जनकार सम्बद्धा सम्बद्धा समा है, का सम्बद्धा है।कोन्सिको सेवर्ग करा केवार्ग है। स्वाप्त सम्बद्धा केवा सम्बद्धा किवार्ग की है। यह सम्बद्धा स्वीतांकारम्य प्रमुख्य स्वाप्त केवार्ग को केवा ।

शिक्ते कहा— देनि ! केरी बाल सुखे ।

वर्षि मुक्तरे मानो वेरे कामाना क्रिक्रांस नहीं

है के हुए कई अध्यक्त अन्तरी है चुडिहरे

श्रीराज्यकी परीक्षा तथा रहे । महरी सही !

अर्थनान प्राथमिको सह मारा सुरकार साथे उत्त स्वास्त अन्यान प्राथमिका है उत्तरी। में विकास कर्म क्षेत्रक अन्यानकार स्वस्त प्राथमिक हो। सीराज्यको सावास्त्र निम्मु साथ अन्योन जन्मी साथा करके अन्यानिका विकास स्वरूप विकास कृतिकार करके प्राप्त साथ केली—— 'स्युप्तान ! स्वास्त्र प्राप्त करकेश स्वास्त्र विकास

आवी ? वेर्डिंग ! अल्पने अवन्य कर स्वानकर

विकारिको का कुछ करने करना विकास है है

मुक्तार क्षेत्री कारके प्रसंका कारण करायुने ।

बेरे तथा अपने पानंदोके साथ पुरुषिक प्राप्त कारो हुए इस कारों जा गर्ने से । यहाँ इन्हेंने र्राक्षाची फोक्नो स्टो पूर् स्वयन्त्रपातिस तुमानो देवर । अस समान स्मैताने दिन्ने तुम्हारे मको यह देश का और हुए निवृत्तिको विकार विकासी के 🛡 त्यार अवस्थाने हुन्हें प्रकार करके ने करे एके और वस कार्युक्ति नोने अभी रहते ही है। क्लाकर हैएक को अन्तर्के साथ हुन्तरे केवल सम्बद्ध अस्त व्यक्तिमध्ये पान कर रहे मैं । स्वर्णन क्रवेंने तुन्हें क्यूचीय विकास काले जो देशा 🔠 🔣 तुन्तारा वर्तम् कारो 🛊 🖩 आवन्त्रीक्षकेर 🕏 रावे । कुछ दिरावेश कामकी अंगर नेपाने कुछ करों mar gerren sein part i Sitt Propert IIII पुर्मित्र जनसङ् सामूचे 🖬 वस प्राहे, 📶

सुरकार मेरे जनमें प्राप्त प्रत्य हैं। गरा । असः

राजनेता । की कामी आहा नेपार सुवादी परीक्षा की है। ब्रोक्स । अब पूर्व कर्न के

क्यां कि हुए रहतार् क्या हो । हुन्हरी कारी प्रयास मेरे अवनी अरिनों देश और अब वेश संबंध हर हो एक जो भी महत्त्वते ! 📷 येरे बार पूर्व । मेरे सामने वह सम-सम बाराओं कि तुन बनका दिक्कों भी क्यूबीय बैंग्से के नहीं ? मेरे बचने नहीं क्या लिक्ष है। इसे रिकारण के और परिवर्ध की स्क्री पूर्व प्राप्ति अक्षय करे ।"

THE RESERVE AND PERSONS ASSESSED. 🔤 अपूर्णन्य कामानोट सम्बन्ध विवास क्षेत्र । क्वीने पर-धी-पर असने अनु प्रान्तान् क्षित्रकार प्राप्ता विकास र प्रकार करने प्राप्ता केवानी करा, का राजी । यूने । अध्या न क्रेनेके क्रान्त से 🚃 📺 धनवाद दिवके 📟 चो 🔛 तक प्राची-रह 📟 न्योक्तान पूर्व पर्यं औरहराज्यीने enfeit weren merre figere i ( Hallet AR )

शीरिकके क्षरा गोलोकशक्ते शीविक्युका गोवेकके क्यपर अधिकेक तथा बनके प्रति प्रकामका प्रसङ्घ सुनाकर जीरामका सतीके यनका संदेह दूर करना, सरीका शिवके ग्रन्त मानसिक 📺

शीरन चेले<del>ं देवि ! प्रचीवकात</del>ने 📺 रूपने परम सद्धा भगवान् कृष्युरे अध्ये **व्याप्त पालमें विश्ववार्णको कृत्याल करके** क्रम अन्त्री गोक्सामाने एक गन्दिक प्रका वनकाल, जो 🚃 🖩 किसून था। उसने एक बेह्र विकासमध्य 🖼 मिनीन करान्त । का विकासनार सम्बद्धन् इंग्डरने विकासके हरा एक 📖 क्लाक्ष्म, से बहुत 🛊 दिला, क्याके रिक्रो हाता और परम अन्य या। हरमञ्जूष प्रमुद्धि पान ओरले 🚃 आहे. देवाची, किसे, क्यां, क्यांसी का

सन्दर्भ रामेनोको भी भीत 🎹 पुरुषाचा । man केंद्रें और अस्पनीको, पुर्नासहित म्बारमीको, चुनिक्रीको साम अस्त्राप्तानी-📖 नगर देवियोग्ये , को नाम प्रकारकी वक्कानेने जनात थी, जननिवत किया। इनके रिल्ल क्षेत्रकारों, महिन्दी, दिखी और **व्यक्ति संस्तृ-तोस्त् कन्यभोको 🛮** कुरमाना, जिनके इत्योगे माहरिक्त संस्कृते भी। पूर्वे १ जीन्य, साम्रा असी, जना अक्षाने कार्केको सन्तरका सुन्त नेबोहर पहल् अस्य रचनाः प्रापृत्

कोचरियोंके साथ राज्यपित्रेयके केना दक्षीको प्रार्थक पात प्राप्ता पर्य है are then that will some their alphanests were form a recent कारोरों को पूर्व कीन कारक की **कारता आहा आ**ने केरलाओं, कुरिनों और सिंह् गर्ने । इनके विका और 🚟 बहुर-स्त्रे विका अस्तिते 🖽 यर पालन स्त्रितीको क्रमून गर्ने । व्यापीर्योक्ते व्यापात् इंक्टरने अस्त्रे इसके वात व्यापात हुए व्यापाता unfolgers Arrester after mit Darsteit unbgeit bentrafeit unter alleften erfe-केवल्युनिया क्षेत्र सारवासाः ।

होरे । भगवान् विकास पूर्व परिवर्त महिन्द्रकोष कहा प्रकार रहते हैं। हस्तीको क्योंने जीवित्य कारणे जीविता वैद्यालय कुरव्याना और कुम जुलीने श्रीवरिको सा de friender februar militär im ही क्रेक्ट्रकेंक कर्षे राज प्रधानके आयुक्तकेंहे Region with a little wanter with the मुख्य अभिन क्या और इससे स्वास्त-स्वीवार बावने गर्ने। यह सब के अलेंग बाद that the special figure अधिकोत निरम और उन्हें अवना नह सारा देवर्ग अपन विकास 🔡 दूरशीके उत्तर 🛗 को । राज्याचार प्रकारक क्षेत्रूप प्रकारकारण सामुने अविशेषा प्राप्तन विरात और अन्ती 🖹 तुन्तो हेन बारोबारे 🕻 वे विद्यम 🛊 पराचीनार (मधापरवर्गात) 🕮 सर्वतः अस्टित करने पूर् के लोकावार्त स्थानो प्रथा निकार । में पूर्वारे अवस्थित सामा नोक्ष ज्ञान कीरी।

क्लोप करें।

मनवान, निम्तुनी विकासीत वेदानर केतातांका मी रिक्रम हे कुन है। कुर मह प्रसारिक पूर्

को पर उक्तर किये। म्बेश केरे —हो । इस बेरी अवसी

प्रमान सोमानिक करते, मारमाह और संप्राप्त होतरे । वर्ग, अर्थ और सामहे, दास सक पुरिति अध्या जन्मान करनेवर्ग प्रतिको **ाता केरेकारी हो औ**र पहार करन गरावासके सम्बद्ध, मन्त्रपुरम् सन्तरीक्षः वर्षे स्त्रोत क्तापुरू हुए बाई में जोने महिना सम्बोधे । पुरस्ते को पूछ प्रत्यो प्रतरिका नहीं केकोने। पूज पूजाने केते की 🛗 तीन जनान्त्री क्रिकेट जन्म करे। इस से एका अधीको निद्धि, कुली पान प्रकारको Milliand wert without with after क्षेत्रको संस्थे स्थेप्योने निवद प्रशासना । हो । 40 margin verfer ift : अक्षान कार्यन्त । कुन इस मान्यको भी स्कूम भोजाने क्या-मोनेका । सरवर्त करो, हासका विवास करक देवत नेते आहर्ति अनुसार में विन्तु हरि लगा अधीर्था तेले की करीन है तक फिल्से मेर् क्यूपीय हो गर्ने : हुए ब्यूसकी सभी हुए। जोडील हेरोकर यह विद्य बहुत्वा है जावना । रहे है। क्या ! तुम सम्पूर्ण हेक्स आदिके और ! तुम नेते कार्यों पुत्रा के और विकास साथ हुन सीव्यक्ति प्रमाण पारी और ये केंद्र पार्विकी चुन्य है। 📖 इस विकासके 🔡 मेरी आक्राने मेरी के कहा हुए लीवनिका जनसका और सन्तका क्षेत्रोती। येख इस्तान्य को पर है, बड़ी में है---इसमें संस्थ क्षीरनकारणे काले हैं—केंक्रि ! 🔠 है। का का पुत्रस और ह्यूक आहे.

करो । परण क्रकारणी गोलाई सार्यकार ओरने युद्धे बीजर्मी क्रीहरियमक वर मात्र विक्रिता अन्यानीक्षण केल राजधी पह क्षेत्र । सार्थ्य अनुस्कृते का दृश्य देवेकारे कर्ता है। मेरे विकास बार्ट्स पुन्तर की जाने स्थानको चरवार में सीताको अवस्थ म्बा परम पैन्यवसाम और असरी जनसङ्ख्या प्रदा सरीना । जन्म नेत महत्त्व सीनान्य है स्थान 🖺 🚃 गोरनेक सबसे निकास क्रेप्स । हो १ जुल्लामा क्षेत्र हुन्तरे मानवार क्षेत्रे, के एकके रक्षण और देरे चार क्षेत्र में

क्रमा क्रमान पूर्वन प्राचेना । वे वेरे करते

तक जलक रहेने । संस्थापत्रचे व्यक्ते है—देशि । इस mart eligibale mare source mar सीनक कार्या भगवन् 🖂 वर्ग केरमा प्रकार को पूर् अने प्रतिके साथ प्राच्या प्रतिक काले है। वाचीले भगवान् राज्येत्रति क्ष्री केन्द्रेय पारम सार्थः अन्ये और गोप-पोधी तथा पीओंके अधिकार केवल को मानालके साथ पूर्व रूपे। वे अधिन्तु अस्तिका हो सन्त पालको रक्षा करने स्क्री। वे विकासी आक्री पान प्रकारके अवस्था जान करते. चन्त्रका बाल्य कर्ता 🛊 । इस स्वयं में 🏚 श्रीवृत्ति भगवान् प्रीकारकी अववाने कार माहानोचेर कारणे अन्तराधि हुए हैं। इस फार माइनोर्व सबसे यह में राज है, कुले करा है, पोलों त्यारण है और पीचे पाई प्रश्ना Es ber ! if Perril auges iften alle राज्यांको साथ करते जाना छ। वर्ष Steel Property bill with alternal or

हिल्ला है और में मिन्ही होबार नाहींस नाम

अस कार्य अपनी जिल्लाहर अञ्चेत्रक सामा

है। एक अध्यक्त कर्तन प्राप्त के नागा, पार

संबंधा केत कुमल-महत्त्व ही होता। भी

सभी । सामग्री पुरुष्टे देशा होतेने सोई

eller mit 21 life ). Regre de acronit :

को अपन केनोंने स्क्राप्त करना गरी। मैनसम्ब कर केने रकत है करे, वह पूर्ण 📟 और वेक के। 🚃 🚃 बहुत को को काल कुरुक्तानाथी साथि देवीको प्रमान साथि

व्यक्तार-विक्रीयोग सीतार जनकी अञ्चली

का करने विकास भारत प्राप्त क्रूपनारे क्षेत्रकारी यह यात कुरका सारी मन-क्षे-नथ

विकास 🚃 हो जून महत्त्व हो। या अस्ते क्रावेदो साह कालो प्रतिह कालो कहा प्रोत हुए। ब्राह्म अनुसारक क्रांक पर्व करी। के प्रकृत केवल विकास करता सीवी । व्यक्तीं कारी 🔡 🌃 जारे व्यक्तिर विकास करने 🗺 कि 🎟 धनवान् विकासी सारा बढ़ी काने और ओसको प्रति कृतिना पृद्धि कर हो। 🗯 रोकस्थीके चल जावर जो क्या ज्यार 🗺 । इस इस्टब्स आरंबार विकास कारों को क्षेत्र वह पहलान कुन ( लावंद सर्वाप अलाव अर्थने ज्ये गर-बी-क्य प्रकार विकास उन्हेंद्र कुरावर विकास कर क्षा था। ने लोको अञ्चल और निलेण है नवी वर्षि । सर्वाच्यो पुःची देख भगवान् इरने क्रमा कृतिन सम्बद्धाः 📖 और प्रेस्ट्रिक क्या—'कुम्मे किस प्रकार परीका स्मै ?' इनकी पह बात मुख्या सती नवाक सुख्यने इनके चाम महाहै हो भाई । उसका राग गरेक और विकासी हुआ हुआ का। चनकान् क्षेत्रको कान स्टब्स्ट स्टिक्ट सारा परित

कुछ रिच्या और उन्हें चलते जान दिया।

States and in contrast the part of a both other part of the same of the contrast of - क्रिके क्रिकाम्बर्धात क्रिके 'परनेश्वर ! कुर कन के और हुएती पह affiger of over \$1 shell bloods कुलो-जैक कालोगी और कारण कारण च्योर्ट करी है।

या आवारकार्य कुरका देवी स्ती-को मार्गाल प्रदेशको गाँउ पर्यो । उन्होंने प्रत्यास्त् from my-"mu! it order! अवन्ते कॉन्फ्-स्ट प्रतिका स्ट्री है ? कालुके ह भारतिक इस्त प्रकार पुर्णिका की उत्तर है। terphonic graph until from the forest woman from much six siless की भी, उसे नहीं कार्यना । जूने । क्रम समय make the property from their

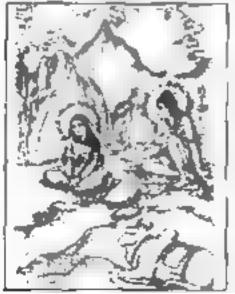

वैद्यानीका अञ्चलका अवनेकाने पर्यक्तर जिल्लाम बाल आहेत का प्रयान व्यारकारी विकास अरुपी प्रातिको प्रति पूर्व अनिवासको प्राप्त विकास कर्मा विकास कर्मी न्यु नहीं होने दिया। नवीनार जनसे साथ उत्थान दिया गा । 'कुन्युने मेरा साथ कर धारों में अपने रिकारपूर बैरतक पर्यापर. दिना इन व्यक्ती परण्यत प्रभूवत्या हारी पारे गये । मार्गी प्रोक्त और प्रतीको प्रोक्त हो अल्पन प्रोक्ती हुन गयी और कावार रिकाइने सर्जी। सर्वाचे प्रकोword were first sale fiel of प्रविद्या को की, उसे पुत्र हो एक और वे कुरके नुसरी स्थानको स्थानके सक्ते उनके। क्या अवस्थाने कार्यन् व्यक्ते हुए वे अतीके mer derettige un sight afte dig Marrier Base & Burryffeable Principles quality series apply executed प्यान करने स्थि । क्रांत प्याने अध्यक्त विकास में अपने उस कालों को सभी। पूर्व ( विका और विकास का प्यक्तिको पाँची नहीं व्यक्ता वर्षः व्यक्ति । स्रोक्ति स्टीर धारण काचे लेकानीकाल अनुसरक Withink by diff bysight pic light नहीं नहीं पूर क्षेत्रकर कार्यन के पत्र । mageg gem eiter gröbent regibertit न्यून होता। यह सामान प्रमाण हती यहाँ अली और उन्हेंने स्टॉन्स सुरक्त विकास परवर्तने प्रवास विकास प्राप्तकेता may't and south south deploy first न्याल विता और की प्रेक्त कहानी म्बोल्स कथाने कहीं। क्वेंसे बेली ही लील werk milit phono many fr ar विकार में पूर्वकर् सुन्ती के लखें। फेल भी निकारे स्थानी जीवासको सूर्व क्षेत्रक । परत १ weber from forest up with क्षानंत्री यह वह स्वानंत्र क्षानंत मुर्ग ! मुन्तिरावेण विश्वा और विश्वापी पेली है पाल काले है। कुछ प्रमुख का क्षेत्रोंने

विकोग काओ है। वरंतु उनवें विकोग 🎹 कामी और अर्थको नांति व्या-दूर्वासे निता क्षाच्या है। क्षिप्त और क्षिप्रके चरित्रको संस्कृत है। इन केसेसे क्रियोग होना असम्बन बाकाविकालयरी क्रीन जाराक है। वे मेन्से है। क्रांकी प्रकार क्री अपने मीरात-विकेश हो स्था अपनी प्रशास संसक्ते और पंधि-प्रातिको स्टेस्पर्य करने हैं। फ्ली और क्रिक

record A. \* a

(अम्माम १५)

## प्रयागमें 🚃 महात्वा मुनियोद्धरा किने गये बज्जे दक्षका मगवान् हित्यको तिरस्कारपूर्वक साथ देना तथा नन्दीद्वारा बाह्यणकुरूको शाप-प्रकृत, धनवान् हिम्मको क्टीको शास 🚥

हाहारके करते हैं — सारह 1 कुर्वकारकी लक्त बहाया भूति प्रकारने स्वता हुए थे। वर्ष समितीयां हुए उन सम प्रदासकार्यका निवि-विकासी एक बहा पक्र पर हता। क्षा बक्रमें सम्बद्धारि विश्वासम, वेपार्ट, क्रमाच्या, देवाल शका सक्यात सम्बद्धाराजार कारनेवाले अपनी भी नवारे हो। मैं भी मुर्गिकान् महारोजस्की विकास क्षीप अवस्थिते क्ता 🛊 सपरिवार वर्षा गया सर । अनेक प्रकारके बसाबोके लाख को अन्या निवित असाज अहर भा । जन्म सम्बोधिः सन्त्रवार्थे हामकर्ता १वे मह-विवास है से है । मूने । इसी अध्यापा सही तथा कार्यके साथ विक्रोक्टक्किकारी, सुविकार्य एवं स्थापे श्राणी प्रगमान् का भी नहीं का पहेंचे। प्रमानाम शिक्तको असका देखा सन्दर्भा हेबलाओं, सिन्हों नवा मुनियोंने और मिने की प्रक्रियाम्से उन्हें प्रकार विका और उनहीं श्रुति की । फिर हिस्सकी स्वयंक प्राप्तने सम लोग प्रशासनपूर्वक प्रकारताय केंद्र क्ये । भागकानुबाद दर्जन परकार साथ रहेना संद्रक के

और अपने सीधानाची संरक्ता करते है। हती बोक्को प्रवादतिकोके भी बति प्रमु देश, को को वेजनी थे, अवस्थात् पूर्णो हुए जनसम्बद्धिक वर्षा अस्त्रे । से युक्ते प्रशास करनेंद्र केरी अवसा हे कहाँ बैटे । इक्ष वन दिनों सम्बद्ध प्रशासकों: अधिवारि क्याने गर्ने के, अवस्था सम्बद्धे क्षार सम्बद्धिनीय से । परंतु अपने का भौरकपूर्ण क्याने लेकर अनीत कार्य कहा अध्यक्तर का वर्णांक से राज्यक्षात्रमें भूत्र है। इस समय स्थान क्षेत्रकियोंने ज्यास्त्रका हो सुनि और प्रशासके ह्ना क्षेत्री क्रम जेज़कर काम नेजनी वस्ता आका-अवसार किया । परंतु जो पता प्रचारके स्वेकनोक्तर करनेवाले, सन्तीत श्वाची और स्थाप लॉलाकारी स्थाप कानेका है, जा महेश्वरने तक संबंध दशको कराक नहीं जुनाया । में अपने आसंगयर बैंदे ही रह गर्ने ( लई होकर दक्षका स्नेगत न्हीं किया। वहारेवनीको वही मसक **प्राथको न बेस क्षेत्र पुत्र प्रजामति दक्ष** वन-ही-वन अञ्चलक हो गये । उन्हें स्थापर

व्यवसीय राज्यी वया चार् क्षतिको । त्येषिकेकेकान्यकः सम्मेद्धान वके ।

सहरत कोंध हो 2000, में इस्तरहरू कथा। बहुतारे पूर्ण देखेंड विकासी पूर्वत इस उचार पहल अवंतरते क्षेत्रेक कारण पहलपु कोते। स्थानो क्षार कृतिने देवतार सामाने प्राप्ते हुए अवस्थानो संस्थे समे ।

रंको का—ने सब देवता, अपूर, der ungen man Aller und Seitermeit मनाम प्राच्या है। यह वह को देने और निवारकोही जिल्ला हुआ न्यून्यवर्गनी स्थापन बैका है, बढ़ क्षा महामाने समान मार्गे को perior off spice ? queposit from पार्शनात्त्व पर निर्माण को मुक्ते हुए सनक प्रकार नहीं कारता, इसका क्या कारण 🖟 🕽 इसके बेब्रेज कर्न हुए है को है। यह पूर्व afte Proproteit felber 🎳 mergeen war विकास है और प्राचीन विकास अन्योगना कर्मा नेरियाचिके यह कामील विका tions \$ 1 keeps over diposity or home अपूर्णन वार्गकारे स्तेन प्रकारो, हुई, कारावारी तथा प्राकृतको देखका स्टूब्यन-पूर्वता प्रतासी निष्यु बार्यकारे क्रेसे हैं। यह and if बोले प्रकार क्लेकार कर रहिलानीरे के बहुत है। उसार में इसे कार देरिको उद्यार हुश्य है। यह यह पारी प्रवर्ति पुरुष और कुंकर है। इसे पहले प्रतिपूर्ण कर दिना सर्व । यह करकाओं निकास वार्त्रपालय राजा काल कुछ और वन्त्रपी क्रिप to probab homestic over my mail कार र करे ।

word and \$--are! with माने क्षेत्र पर पान क्षेत्रक पुर असी ब्यून में नहीं सर्वकारे दुर करका देवताओंके साथ कार्या निष्यु पार्ट रहते ।

रक्षण क्या कुरवर अनेको वक् केर पुरस । काफे के प्राप्तान को को अरेट के

न्द्रीयाने काम—और मानुका। प्रापृद्धि एक यह । हो की काजी जोकरको व्यक्ती व्यक्तिक वर्गी का दिल ? निर्मात प्रशासकारी का राजन और सीवें परित है। नाते हैं, क्यों पहलेक्योंको हो हान कैसे है क्षित ? संबंधि रहा । क्षेत्र प्राप्तानकारिकी कारणाने जेरिया हो इस स्थापको पार्च ही क्रान दे प्राप्त है। यहसाधु का क्रमंत्र निर्देश है, स्थानी क्षेत्र कर्ज हो जनक जनकर विका 🛊 र प्राथमानका । स्थिति हरः सम्बद्धी क्षी की, को इसका परस्य करते हैं और अवस्थे विक्तेर प्रशा प्रशास संस्थ होता, स्वर्ध इन महेश्वर-कारको हुने प्रत्य केली है ज़िला।

न्त्रीके इस प्रकार सम्बादिक व्यक्ती का केंद्री जन-व्यक्त है नहें

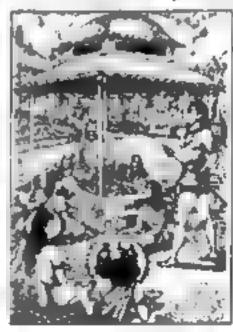

यक दक्षणे विकास व्यक्तियो इस प्रवास क्षात्र है हिला, तह का कारणो कुरका Special Specials and willing draft. मधीभूत हो को । दिलकामुक क्यी बनावार, विकास क्षेत्र पानीय अर्थित नेपानुनी है । के नार्वदे भी हुए सहसूत सहस्ते सहस्त हुए जनत कार के लगे ।

reduce with—are use a suffici all I git Realt name fireger set नहीं है। उत्तर: हुने दिल्लीर नार्नेहरेको जार्न ही gere Reier & separet um t Resell. विवर्ण कुछ। वर्ग है, उन कृषु आदिने के married affirmation over opposit मोक्टरक प्रकार केला है। उस, वर्ज के प्रमाणक स्थाने केन्द्रिय स्थानको स्थान स्थान विकास है, अन्तरे में आरेजमें प्रसादने ही प्राप्त है हुए हैं। हुए-मैसे साहान फर्नकारी mitter immer betett beit gragerit कृष है जावे । ये प्राह्मण स्वर्ध कोनीय सम्बन्ध स्वापर क्रानंको हो समाने यक प्रस्तानी करते. हुए 'सर्पाने बनुहार कुल्ती कोई बाबू वहीं है' ऐसा बहुते जो सभा जीय, लोग और बाहे पुष्प के निर्देश निव्युक्त को गई। सेवाने ही व्यक्ति केरणांच्ये स्थाने स्थान प्रक्रिक 📖 फरानेवाले और दरित होने । 📖 कर हेर्नने हो उन्ने स्ट्रेन, सुनित क्षत्र प्रकृत करोर्क सामा है सकने नाम राज्यकी

और अर्थ काम की पूर् मोरी—"अरे क्षेत्रे। का र कार्नेते 🚃 प्रकार से स्थानको । 🚃 🚌 स्टेन 🚟 व्यक्तिमा 🖺 - स्थानकार भी होने । को नानेका निरमको क्रमण देखा हाताला उसरे केंद्र परात रे, 🖂 🔣 प्रदेशस्य जनस्य 🔛 स्त्राहरूको विक्रुपत हो जान। यह Surregard part account with पूर्व वर्गको मुक्तासम्बे असरा स्ट्राह क्रमेक्टरकार कृत्य व्यक्तिस्था प्रशिक्त makanit masa daparan 🛊 Arbert कारत हो । इसका अक्टब्स्ट में पूर्व नह है। कार का आवश्यालको कुलका पेर्ट्स print & the year we up writte & बीक ही पानरेक पहले पूर्व के बाद !



pm अध्या कृतित हुए रूपीने सम न्वंबर्ध और दक्षने बहुमेलकीको प्राप 🜃, तम नेहीं नहान् ह्यात्वार क्ले गंवा। नान्यः ! मैं नेन्द्रेयस् प्रतिनात्त्वः होनेने नात्त्वः दिव्यातस्थाने भागत है । इसरियो हाला 🛲

- भीति क्रिक्टिक + \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

164

ज्ञान सुरकार मेरे बर्गकार असकी तथा पृत् , व्यावनी सब में हो है। हुन अपनी सुविसे आदि अञ्चलोको भी निन्दा की । सक्तीन महत्त्वेत्रजी भी रूपीयी यह कम सुरकर वैक्रते कूर-से क्यून कानीने केले—के क्षीको सम्बद्धाने समे।

सराधिको कहर-विकृत । वेश साम कुने । तुम को परम ज्ञानी हो । तुन्हें करेण नहीं

कारमा काहिये । १९४२ च्यानी च्या सन्दानकर कि सुते राज दिना नज, नजे है अक्टन-कुरुको जान ने शहरता कुलानने मुझे मिल्लीका साम कु ही नहीं समाता; अलः हमें प्राप्ति नहीं होना साहित्रे । 🕍 बन्धाश्चरका

और शुक्तमय है। माने 🚟 सूतने स्वस केश्वरियोंके आता (परमाया) प्रतिकृति है। असः का व्यक्तिक प्रतास निवन आक्रमेता है। इसरिके तुम रोक्क्स 🚟 प्राप न से । किसीकी चुटि किसने ही क्रील क्या न हो, यह मानी विद्याल साथ नहीं में संबंदरा । इस समय मुझे साथ नहीं निरम है, इस बाराको तुन्हे ठीन्त-ठीन्त सन्दानन

भाषिये । प्रशासने ! शुन्न सम्बद्धानी निर्माणको भी गरकारणका क्यदेक देनेक्स हो । असर भारत हो जाओं। मैं ही यह है, में ही महत्वर्ग है, बज़ोर्क अङ्गपून सलल उपकरण भी नै ही है। यहकी अलग में है। व्यानस्थल

क्वजान भी में हूं और जातो नहिन्द्रज भी ने ही है। यह स्रोप, तुन स्रोप और में स्रोप ?

इस व्यवका विकार करो । तुक्ते साहाकोको कर्ज ही चाप दिया है। यहांक्ते ! वस्तिन् ! हुन सम्बद्धानके 🚃 प्रवद्य-स्थानक 🚥 करते आहार जारी एवं क्षेत्र आहिते

कुल हो साओ। वक्तनी काले है—बारव् । बग**धा**न राज्यके 🚃 अवदार समझाचेनार नामिनेत्वार

विकास के स्थापन के साम है क्षे । क्लाक्ट्र क्लि की अपने प्राथमिक 📖 गरीको संख्य 🖟 स्थानस योज प्रतासक प्राप्त महर्गिने जनकता -पूर्वक अन्तरे स्थानको बाग दिने। इतार

रोक्केक्स कुक दक्ष भी प्राक्रमोंसे मिरे हुए अपने इधानको लीट गये । यांतु उनका विश विकासी हो राज्य या । उस अवन व्यक्ती क्षाप विशे क्रानेकी क्रानिक स्थान करके दक्ष सदा प्रमुख रोक्से धरे रहते में। उनकी बुद्धिकर पूक्ता का राजी की। वे दिलको प्रति क्षांक्रको स्थापका विकासकारीकी निर्दा कारने रूने । ताल कारन् ! इस प्रकार

करमाना सम्बद्ध 📖 दुर्जनहार सरके काने अपनी जिस ब्रह्मुद्धिका परिचय दिस बा, बह मैंने तुन्हें बता ही। अस तुम उनकी कारकारको पहेली 📗 पुरिश्वास कृताल सुके, मैं बता का है। (अध्याम १६)

इक्षके हारा महान् यक्तका असमोजन, उसमें बहुत, विष्णु, देवताओं अग्रैर श्चिवियोंका आगमन, दक्षद्वारा समका सत्कार, बज्रका आरम्ब, हधीचद्वारा भगवान् सिकको बुलानेका अनुरोध और दक्षके

विरोध करनेपर शिव-मस्त्रीका वहाँसे निकल 🚃

सहाजी नवरते हैं—करद ! 🚃 सलक दक्षणे 🚃 ज्ञात वहें पराचर सामान किया ।

e with a 164

का बहुन्ती पेक्षा हेन्द्रर अपूर्ण का हाता. जन्मानी असीता 📨 पहुन्तीनोते 🔚 कुलकाः 🛭 कर्ताः 😅 च्यूने वर्ताः अन्तर, काक, और, क्योर, कृत् क्ष्मीरे, परम्पर् कार, स्टाइड रोजर, her, weren, Wd., worke, wager, Harr, सुरुष्, विक. यह और वैकासमा—के तथा हाते म्यूरांच्या पूरि असी की कृतिकी साथ में की कु व्यक्ति व्यक्ति प्रतिपूर्वक समितीका पूर्व थे। प्रत्येत विका समाम केलाम, महार अध्यानकारी क्षेत्रकारमञ्जू और प्रत्ये अनेपात अवसे क्रमात्रक सैन्यरविक्रके साथ नहीं प्रधारे से । क्रमी प्राचीन मानो स्थान-सर क्रम विश्ववाद्या प्रकारके की सामानेकारी मुख्याक का । इसी नगर अहीर-अहीरने उन्हरं प्राचीक unit deposition wast from the का नामें कुराने को थे। विनामेरी हरावा क्रमी का सम्बद्ध हुना हुना है है। Reported Street Cityons, Poster pile सङ्ख्या दिन्दे नक्षत्र कराने से । यहने से ही representational and a second second second हिंदे । अभी मीन सम्बन्धित हो उन सन्दर्भ भक्तोंने नक्कोन्य स्थान कारत सुते हर में । ब्रह्मको की पहल्का कर राजन परस्कार Males तीर्पार्ने के रहा था। असमें 🚃 पूर्व आदि स्केक्नेको स्क्रीकत् साधाः शब्दुर्व वेक्ट्रुपरोधे लाग कर्न क्यान् क्रिया व्यक्ति अधिकारत के । में केवल्यीकी विश्वीतक विकास का कार्यकारत उद्धार कर बाद असे तता राज्यों विकास अपने अवसूधी और प्राच्याच्या स्थल प्रत्यास क्ष्मे रक्षांत्र को से और साह स्वीतुक्तत हैए करते में 1 कर्न का कुपर प्रमा करता करते स्कृति का सह-

हाराष्ट्र केवरियों, स्कृतियों कार केव्यक्तीयों अपने हाला एवं विदेश सामा अस्टेसारे हुन् में । आधि भी का भाग्यांतामारे प्रीय है हरिया पहल करनेके 🕮 अपने सहस्रे स्त कार्य 💹 है। स्त्री अनुसर्ग 🚃 व्यक्तिम् एक साथ हाता नाते थे। चीता प्रवार केली अनुवास से र अववर्त को वीता को जाने ही थे। याना अन्ति वेलर्नि और सहार्थि पृथ्वकु-पूर्वकु पश्चिम-पूर्ण कर भी थे । कारी कालों का पहास्त्राचे पायार्थ, Bostorii, Magis, veru bailgoit, web करों, क्यों सका जनकेकार्थ विकासिकारे सरक पालेका भी स्कूत स्कृत संकाल करण विकास का उन्होंने, राजर्ने और केन्द्रिकेट समुद्धक तथा बहुतेक्वल जीवा भी जन्मे आयोक्त थे, में अपने निती, नविक्ती तथा केसओके प्राप्त अनी है। नकार कुले का पहले पत्र आहे शरक कानोकारक्षीया भी मन्त्र विकास वा । चीतृत्व और व्यूत्सवस्य संस्कृत यस स्थाने word Con th and Top perk first urbar adjusted firty sait year, ता ने अन्तरी पार्टिक पाना गार्टी प्रोपत क्षा स्थान क्रमा कर मार्गपर में पूराना कार्म

का थाने कार्यन् प्रमुख्ये मही आसीका **व्याप्ति क्रमान्य होत्ति पान्त्रकारी क्रेमेक** कारण के निकास की पहले भाग परनेकेया नहीं थे। 🚟 प्रधानी दक्का प्रेस पूरी 🖽 को को प्रावस्तिको 🛗 होनेक स्थाप केवार्त हाने हमें अन्ते बाले पड़ी कुरमञ्जा । पुन्ना प्रकार साथ प्रमुक्त को प्रकार महिला अस्ति हुसा और यह-लक्ष्मी आने हर तथ प्रतिषय अन्तरे-सन्तरे वार्यने

ः संदेश क्षेत्रका । TERPORERATE PROPERTY CONTRACTOR STORES AND PROPERTY OF THE PRO

क्षेत्रम के पूर्व, का साम पूर्व अन्तरम् 💷 को से पूर्व 📖 पुरू पहिल् 🖫 शंकरको कारिका न देश विवासक आया; अन्ते एरकारे, उन्ने नाव रेनेसे प्रातिकार विका अञ्चल अञ्चल हो उत्तर और से -

144

रक्षेत्ररे व्यक्त-पुरूत कुल्लाके an प्रतिके ! अस्य कर लेख अवेका-पूर्वन्द्र 🛗 कर सुरे । 📺 यह-स्क्रीताओ बारेगान् प्रोक्त नहीं आहे हैं, इसका सा मारण है ? मार्गि से हेल्बर, महे-महे मुरि और सोपन्यत पूर्व प्रधारे हैं, तकार ज **व्यक्ति विकास करिए संस्थाने विकास का पा**र अधिक प्रोप्त और या रहा है। क्योनको

स्थान कार्य कुम्मानन कर जाना है। अहाः पूर्ण **व्या** करें। अन्याद कृतनवादको वर्ष हे अन्य प्रातिकेत सम्बद्धाः संभानेत पूर्व कार्यन करते हो का हुए भरिता हो कार्यना; अन्तर का पूर्व को है स्टेश-का है THE PERSON NAMED IN Marie of the proof in

प्रतिकार 📰 काने हेस्स हर-ने रोक्ट्रकेट कार- ' मन्त्रान् विन्तु सन्तर्ग हेन्साओके पान है, विकास संस्थान को प्रतिकृत है। साथ विक्रमा स्थाने 🖟 कि अनुसरमान भागतन् प्रताने केने प्रधान प्रतान हैंगा 🖟 एक प्रत दिलाको कुरम्पुरित्ते हो सामित व्यूपन-सार्थः सहस्रातीर कुछ साथे हो सामार्थ है ? प्रित्ती समाप होते हैं। निरुक्त ऐसा प्रांतन केंद्र यह और राज्य प्रवासके समाज करी है, में पुराल-पुरत, कुनलबाव, करोबार अधिका है, के सरकार विकास में कार्र का ही abetremen mit mit auf Remed à mit und fit große fieur metribund mitm-\$ ? top 1 Reals would strive your Proves you till, welled alle fafter विकास परिवार पर रेकेटर अन्यान की असलोक क्या को बक्त है। इंडरानीके अपूर्ण हो जाते हैं तथा विश्वेत नेवा नेतीने जान तथा देवतात प्राचन भी सुधानक हेले. आनेतर महेन्यते जनर सामान हुन्ता है तथा अन्य-वेले मेन्याय महीर्व को महाराज्य हो ताले हैं, जनक हुए नहारे नहीं जा रहे हैं। हो-हो महिर सहारे पहार्थन क्षेत्र अन्यतः अन्यत्थकः है। लोगरित क्षेत्रेके पोन्त, हान और पुरस्क पुरर्शिको तुन्ते व्याप हो वर्गावर शिक्यको पहर्त है, बेद और बेहर बेह्रापीके त्यावको बाह्योवर्गा है परित्र हात्रामा परित्रे हात्राम अस्त्र, और दुस्तानुर्वक अन्यत साम्य सार्थ है, से अभागताली भगवान् विष्णु, वेदाना इत्य, एक और वर्त्य अन्य भी पर वर्त्ना बहुनीत लोकामानानो, अञ्चलो और विद्धोपी का क्षेत्र है, तब को वहाँ क्षते का प्रयोक्त engertreit einfall were werde gen gebra. 🛊 7 Report 2 Mit migrafiele market 🕸 मान्त्री पुरिष्क रिन्ते तुन्हें परमान् संकारके. अपनी 🚃 प्रताने काल में को । वैसे में महर्ति है अरावा क्रामित्रे । अराव क्राम त्योप करा - मानता है, पर मुतरित नहीं है । प्राचीत न प्राची सम्बद्धाः मान्ये, नार्व मोनुक्तिय विद्यानामान है य विद्या । के नूनों, क्या और विद्यानीके है। अपनि महानिश्नी स्थाने सम्बन्ध प्रत्यान्त, प्रदानी है। अनेतंत्र सूत्रों है। सामान क्रमुक्ते वहाँ हुन्त हे अने। देवेहरी । अहित्यका साल कुल्टेके हिन्दे अहनक अन्यतन्त्रमध्येतः हैं। यरमञ्जूष्य विकासी, नहीं, नहीं, नहीं, ने हैं। ये, अल्लाहोत्त्रारे, नहीं, प्राप्त,

र्मेची और ईम्मीलु है। इस बहकारीने सुन्यने जानेकर बुहलुद्धि विनादेवी यहाँ। 🚃 जानेकोच्य नहीं है। इस्तरिको की उनको कहाँ

नहीं बुललंब है। असः वधीयको । आक्को किर कभी देली कत नहीं कहनी कहिने।

वेरी जार्बना है कि आप सम त्येग निरम्धार वेरे इस बहुन् काको सकल करावें।'

दक्षकी हुए कर सुकार 🚟 सम्बद्धा केवलाओं और मुन्तिके हुनते 🚃

यह सरागणित कर कड़ी । रबीय मेरे---दक्ष । इस क्याबाय रित्यके 🚟 त्या च्यान, यह अयह है

गया — शव यह यह यहक्योचीया ही यहिं स्त्र पत्ताः विशेषाः इत पत्ती प्रकार

विकास हो जानका। देशा महावार दशीय दशायी यह-शासको अकेसे ही निकार गई और हांस अपने आअगानो पर विवे । त्यारपर जो

मुक्त-मुक्त दिलकार एक किको नामा अनुसारं प्राप्तेकारे थे, वे भी स्थापो केल ही साथ देखर हुत्ता आधि विकास और अपने आक्रमोको पार्न गर्ने । मुनियर 🌃 स्था All mille in directly bein directly

🚃 लकाबार का संतीका दिक्सी वर्डी बलनेके 🌃 अनुरोध, दक्षके त्रिवडोडको जलकर भगवान् त्रिवकी आज्ञामे देवी सर्तीका पिशके ब्रह्मण्डमकी और शिवगजीके साथ प्रस्थान

देवपित्रम कहे बताब और इस्के पत्रम समूजाको देखा। हेलकर से अपनी

देती साथ राजनादर कर्मतवर वैद्येवेले पुन्न कोर्गी—'मेरी विकासी लेह जाराजिये बारामुक्ती सरितकोरी किये 🏢 व्यक्तिः विक्रमे ! अस्ती व्यक्त पूछ तो आ, मै भक्तिकी साम क्रीकर्ष का रहा थी।

प्रसादतानूर्वक प्रतिक्रमें रचनी पूर्व देवी सामित

पुरिचेका उत्पास करते हुए कहा । दव जोले—किन्द्रे शिव ही क्षिप है, मे क्रम्यक्रके प्रकृत स्थीय को नवे । उन्होंके

समान जो इसरे थे, ये भी मेरी बहुजारमसे निकास गर्ने : यह बढ़ी सूच बात हुईं : सुहें क्रम नहीं अनीह है। ऐनेस । देनताओं और चुनिको । में एसम फाइसा हूँ---- जिनके जिलकी रिकारक्रकि वह के गयी है, को मन्त्रिय हैं

और विश्वासम्बद्धि एके हुए है, ऐसे बेद-व्यक्तिकार बुरावारी स्वेत्येको ब्याक्यके स्थान ही केना पादिको । विक्यु आदि आग शय हेकता और सामन्य नेक्स्परी है। साम की इस पहलो सीव ही सकत वन्त्रये । अक्रान पहल है—स्थापी का बात

कुरका दिक्की भाषाने केहित हुए सवसा

**ार्थिक कर पहले केवलाओंका पूजन और** इत्रंग करने तने। कुनैश्वर करत् ! इस MARIE का पहल्कों को इतक विरस्त, करवार क्लेंच 📖 गयर । अस महस्य विकासकी चक्रमानो सामा चाता 🖺 असरपूर्णक (अवसम्ब १७)

बहुताओं। कहते हैं—-सरद ! जब जल समझ तेरिकीके साथ बहुवधाने वाले हुए

दक्षके कार्ये या रहे थे, जसे समय दक्षकानाः हिलकारियो अञ्चलारे शेह ससी विजयासे कार्याक नेपीकोचे राज्य कर्म का रहे हैं ?" क्रांकि इस प्रकार आक्र देनेपर किवास

तुरंत करके कार नकी और इसके क्योंकिंग। विशेष ! तुरको विता क्या केरे विशेष केडी हो रिक्षाकारके साम कुछ-'कब्रुदेग र मान गर्न है। में प्रमुक्त केरल और प्रदूप कहाँ जा रहे हैं ? विकासका कह प्रथ सुनकार । अधिकार ने, यह और अध्यक्षिय हैं, वे ही हास

· Mari Sangara -

अनुदेशको अनुक्री पाराच्या अदेशन अन्यराष्ट्रवेता. पुरुष्टो निराले पहार्थे को हैं। को होता विका कारण । सुक्षाने व्यक्ति क्षेत्रेकाले व्यक्तियान पूरावाचे दूसरेके वर आहे 🖟 ने वर्षी अवस्था आहिता सार्थ कुलान स्ता । 🚃 📖 सुरका विकास को उत्पासकों साथ रेपीके वास आयी और कन्नको यो पुक बाहर बार, बाह्न साथ अपने बाह्य सुन्ताया । असे मुख्यार पार्श्वकार साथै देवीको पहा विकास

110

कारण है, यह स्थान सोकन-विकाननेक बी क्यारी समझाने वेदी आना । तक जनीने पार्वहोंसे किरे अपने काची धनकार विकोध शन जाकर भागमा, इंकरने बुझे । मार्ग मोर्ल---प्रची । की पूरण है कि

हुआ। अति चार्री चूचना ५ विल्हिना चना

मेरे फिराबीके वर्षा कोई बहुत बड़ा का है रक्षा है । कराने अञ्चल भारत प्रत्यान होता । प्रार्थने सम्ब देवार्थि स्थान को रहे हैं। देवविदेशक ! विकासीके कर म्हान् यहार्वे सार्वेकी प्रक आपनो क्यो वहीं से श्री है ? इन विकास को बात हो, 🚃 सब कारहके। बहुबेद 🛚 नुस्रोका का को 🖟 🖽 है नुस्रोक्त स्थय निर्मे-मुखे । यह विकास अन्तर स्थान प्रेमको वक्ननेवास्त हैसा है। असः प्राप्ते ! वेरे रवाची ! आप वेरी प्रार्थक सामका सर्ववा कारवेवाली वेकि ! वर्षि पूर्व सवार सुन्दारी प्रथम करके मेरे पराच विकासीकी अधि कई अध्यक्त सार्वके हिन्छे हे गानी है के म्बाकारमध्ये अस्य ही धरिको ।

नावे हैं, जो पुरुषों भी बक्कर संबक्षकार है। क्ताः विशेषि । सुरुवारे अगैर मुक्तान्ते सी निकेयरणारे दक्षके बहुवे नहीं काम साहिते (क्वींक को जो सरका की गया है) ।

बहरूप मोबरके देश बढनेक्ट इसी

रेक्वूर्वंश मोर्लें- प्रश्लो ! आप स्थले हेंबर

ीं । विकास सामेची बाह्य स्टब्स्ट क्रेसा है, क्राईट

पद केरे राजी करा करते हैं।"

आकारों मेरे पुष्ट विश्वाने इस समय आमनिक क्ष्री सुरक्ष है। इन्हें | अस बुसल्कार अध्यक्षण क्या है, यह सुख मैं नाममा काइती है। साम में क्यों आने हुए सम्बर्ग द्वराचा देवरिवेर्ति पर्वेपालका भी मैं पता स्थापन वाहरी है। कार प्रची । वे आज हो विश्वके पहले असी है। यथ ! महेबर ! साम मुई वर्ण सर्वेषये असम हे हैं। देशी समीके ऐसा स्थापित सार्थात राजेक्क, एक्किको १४ कारणायकार

नेते अवस्थि तुल प्रीय अपने निलके यहाँ। रतीयाँ वर्ष कर सुरक्त परावन् करते। व्य वर्ष कृत्य सुरक्षित् है,

स्थापन् जनकर् स्थ कार्त हुन प्रकार बीसे ।

ज़ियने कड़ — उपन आपन पारक

मोधानेप, विनयर प्राप्त रक्षके अन्यानोधे तुम एक म्यारानीके अनुसार राजेक्यार वाकल हे मुख्य था, नजुर काशीरी कोले— स्ताब के सावत इसकर सवार हे बहुर्शरूका

अववनन्त्रेषे 📖 पत्र करो । देले । का निवृत्तित पुरावतर अस्तवह क्षेत्रके । स्वामें इस ब्राह्म असील देनेका कृत्य



and big this profess distributed क्यानीने कुछ हो निराद्धि करकी और करते । मन्त्राम विभवे उन्हें भूगा गया, आयुक्त स्था पान अन्यस्य प्राप्त, व्यापर अस्ति न्यूनाओंका अस्ता हैसे। चनस्य fitted areal one par serve ag Street all the proper probability with कीव्यान्त्रकीत प्रतिके साथ गर्ने । वह समित कर्म बहुत्तं, निक्षे काल कृत्ये समृत् क्रुव और न्यान करण होने राज्य । यहारेकारीके पानीके fruitre safet fish my will may रक्षक । वे सभी पत्र ब्रीकुल्यून कर्त पारने तथा सुनी और हिम्मों प्रस्को गर्थ रने । विक्ये 🔠 और पहल और इस्थनिक menngin und des to the fire warmen and the second age भारते प्रकेशन हो भारते और उस्त सम्बद्ध को सुरक्ता Philippin and help fire. मानो सीमी कोव्ह ऐस को ।

(Spager 9 c)

यहारात्वाचे विश्वका भाग ॥ देखकार क्राविक रोकपूर्व हाता, दक्षणा शिक्षकी निष्य सुन हुआ एक देवरमञ्जोको विकार-पाटकारका

क्ष्माक्रमे पुरा 🔤 है पह था। पहाँ देवता, क्योपर नेवा वेग्लाको और मुल्बिके प्रमुक्तमा पर देश देखा। देखे सही

स्त्रीक्षरा अपने प्राण-त्वागका निक्रम नकार्य कार्य है—जान ! कार्यक्रम नकार्य प्राप्त कार्यर कार्य 💥 🚟 और अध्ये करी जन प्रकारण गारी, बढ़ों बढ़ पढ़ान, पढ़ान, पर्योगे, सरावार, करोतरी, ही प्रीकारपूर्वक स्थापनाओं पीतर करी असून और मुनीन आहिते प्रशा कीयूहरमूर्ण नार्थी । असीको असमी देशा अनको बासनिको कार्य के रहे के। सामित कर्ष अपने निवाके ज्यान अस्तिको (जीमिको) ने और परिवृत्ते कारको साथ प्रवासको अस्मार्ककाम जनका क्योपित प्रवास-प्रशास विकास परिपू असुर्कोंने सन्तर, जान जन्मने परिवृत्तं, यक्ने क्यें रेसकर भी कुछ आहर वहीं विकास तक अधिक पानते दिलाकी कामाने मोहित हुए बूतरे रचेन की उनके प्रति अस्तरका पान

\$65 • Alim Britan • व दिवस स्तरेत पुरे ! एक सोनोके क्षार अधिनोको को को कादे सम्बोने करनाया ।

विरस्तवर आह होनेसे साति 🚃 🚌 विकास हुआ 🏻 को क्योंने अपने भाग- अंधिको परा 🛒 प्रमाणक सरीते नहीं मितानेत परकोचे नकाक झुकरण । उस पार्के सामि विश्व आदि देखाओंके चन देखे, परंतु प्रान्तका भाग उन्हें नहीं गई दिवस्ती दिया । एक प्रतीने दुस्तक कोना प्रकट नित्या । वे अन्वतामा क्रेपेयर 🗷 🖽 🚥 🚥 शानामा ओर कुर पृथिते 📟 और वेका और इस प्रकार कहा । प्रकृति गरनारे हुई-भी चेली :

स्तीने कहा—प्रकारते । अवन्ये कहा महरूकारी धनकर रिकामे इस धार्म कर्क नहीं पुरस्का ? मिन्स्ति हात हुए सम्बन्धि बराबर सम्बद्ध श्रीका होना 🗒 🖈 🖼 📙 यह, व्यापेशकोंने केंद्र, व्यापे अङ्ग, व्यापी हरिक्ता और प्यापानी पत्रपान है, उन कारकार् दिल्लों, किया ब्यूनको निवास केले हो एकारी है ? अही | फिरकेंद्र सकरण पहले-मानो एक पुत्र बरेना हे बाता है, उन्हेंके किन किया पूजा का मान का अवस्थित है matter you, was suff, you after aprop -- it einer Rande mermen ib. . women, from the same account विकास गांवर ? कार आर्थने कारकार. कियाने सामान्य केतल सम्बद्धाना क्रमात अनुसूर विरुग है ? जान अस्तर्गी पुन्हि प्रश क्के गांधी है। इस्तीयके अस्य निरम क्रेक्टर की मुझे अवन केव को है। अरे १ में विन्तु और हाता आहे देशन क्या पूर्ण अपने हायू परावाद दिल्लोह आहे किन प्रत पहले कैने कर्ण अस्ते ?

लहानी कहते हैं—अस्त ! इस प्रकार नवीका क्राप्यो अनेक प्रयासको नाते नहीं । क्षेत्रिक्तु अवदि सम्पन्न देवता और पुनि की वर्ध कारिया थे, समीवी बात पुरकर धूम स्त पर्ने । अवसी पुर्विके वैसे बचन पुनकर क्रमित पूर्व वर्डने स्तरिको और सार पुरिस्ते

रच क्रेले—को । तुका व्यक्त कार्डिके क्या स्थान । इस नंबन नहीं सुन्तर कोई काफ को है। हुए माओ क ठड़ते, बह उन्हारी इच्छानर निर्मा है। तुन नहाँ असी है 📖 ? सम्बन्ध विद्वार जानो 🖁 कि तुन्तरे वार भूषि अवकृत्यम् 🗱 प्राप्ति 🖽 नहीं है। केव्हें कहिन्दूर हैं और कृते, तेलें स्था विकासीके सार्थ है। में स्कूत ही कुर्कन were find rift \$1 priffed men per बक्रोड रिन्धे नहीं कुलका गया है। केरी । मैं काले अली शरह मानमं है। असः मान-sandhire raft (IIIII file (IIIII treate अधिका इसन नहीं है। ये प्रदश्य और कुरामा है। जुल पुर नार्वने अक्रमीत कर्तिते इस्ते साथ प्रमुप्त निवाद कर दिना an: प्रतिकारी ! तुम क्रीम क्रीकृतन क्षक (प्रत्या) हो जाको । इस पहले पूर्व au 🖺 पन्नी को सबसे अरबस भाग (पी क्षेत्र) क्षण करे ।

द्याके केवा व्यक्तिक स्वती तिवृक्त-पुरिकार पूर्वी कारिने विकासी निष्कु करनेवाले देला बाहरेके पाद विकासमा अपने विकासी और जब दृष्टियन विकार प्रतिकारी सामित् भागवान् निर्म्युः बहुतः, यस प्रत्यान केन और भी मह नामा से मान-हुन आहे. रूप देवलओको समा समाम ही-यन स्वेकने लगी कि 'अम मैं संकरपीके कृतनार क्षिति । वर्षा क्षेत्रकार क्षेत्रकार

रतीने गरा--से व्यक्तवासी रेजा कारण है अवन्य की कन्द्री होती हुई निकामी सुनत है, से हेनों प्रकास परक्रों को पने हैं, जनाय समूच और दूर्व विकासन्त है। 🕈 📖: सारा । से अपने हुस प्रतिरक्षे कार हैते, 🚟 आको 🚟 का पार्थमं । इत्यने मान्योका शास्त्रप्र finge the dip way his apartit रक्षाने क्या प्रतीकतः। यदि यदि स्वर्ण के के का गर्प क्रिकेट पात करके प्राच्या निका कार्यभावे पुरुषको जीवको शस्त्रदर्भक कार क्रमें। सभी वह क्रिक-निन्दा-अवक्रके पत्रको कुद्ध के स्थानत है, इसमें प्रमाण नहीं है । वहि कुछ फर समानेने अस्तर्भ हो के वृद्धिकर पुरुषको पार्थिने विद्व बाँव केली पहला कंट करके सहिते निकास जान । प्रातने कई सहस रामा है—बेध्यर धार्म नहीं बेला। हेना नेव्ह निवास अवने हैं।

उत्तर जनार वर्तनीति कालनेतर सर्वाको अपने आवेक कारण क्या व्यास्तर कुछ । उत्तरेते व्यक्तित विकासे अववान् जोकाके सामाना अस्या विज्ञा । वित्र ताले सामाना कृतित हैं दक्ती, जा विज्ञा अवेद सदस्य केम्पाओं ताल कृतिकोते औ अव्यास्तरीत

स्तरि महा—सन ! 📺 भनवान् क्रेम्परकेर जिल्लाक हो। इसकेर लिये तुर्वी च्यानाव क्षेत्र । वर्ष च्यान् दुःस भोनकर अन्तर्भ तुन्ते पहला चोन्धी पहिनो । इस लोकने सेरम्बेर संस्थे न कोई क्रिय है न अक्रिक, इन निर्मेश परमामा शिक्के अस्तिहरू कुमाने विकार कुमान सहित पहल प्रभावत 🛊 ) को कु रवेग हैं, वे अग्र ईस्त्रीपूर्वक परि म्बन्धांकी रिक्ट को के कर्फ रिजे यह कोई अवस्थित बात गई है। वरंतु जो न्यान्य विकास स्थापिक स्थापिक स्थापिक आकारकारको एर 📖 पूर्व 🐈 अहे व्यापुरुविको दिन्दा क्षेत्रम वहीं देती। निकास 'तिया' यह के अधारीका राज्य वहनी बारकीलोड मानुको अनुब्लोको मानी-स्रा क्क कर भी बढ़ारित हो जान हो वह सम्बर्ग चान्यारिको स्रोक हो नष्ट कर बेता है, कही करिया क्रीनिकारे निर्वाट दिलारी तुन द्वेप करने हैं। ? आहर्त है। वालको तुन अहिता (अस्तपुरः) नाम क्रे । महामूलवीके प्रमुकती मधुका प्रकारमञ्जूषम् राज्या पान धारतेयाँ pulph facility and deposit with-व्यापनेका निरम्तर रोजन क्रिका करते हैं, क्षेत्रे तुम पुर्वातकार केंद्र वारते के ? फिन्हे हुए करने विक और काको अधिन क्ली है, उन्हें क्या पूजारे रित्या दूसरे विश्वन् नहीं व्यक्ति । हाहा आदि देखला, सरका आदि पुनि तक 📖 ज़ारी क्या उनके स्थानको न्हें सन्ताने। जासमुद्धि सनसन् सिव का केरवरे, कुरून करन किने रश्क्रमध्ये कुरोके साथ प्रसारतापूर्वक रहते 📖 सहर

में नियमि पहलेर्ड नियमको सुनोति का सामुनी अहतं पाकं सम्बद्धादिकाली ।
 (विक्र पुर कर केर कर पाँच दूर । ३८)

- ऑस्स्र रिक्युप्टन -

252

Titul and a set the section of this separation was a tot and a beautiful to the grantes of grant and a section of the section एवं नरमुक्तीकी जारत आरक अस्ते हैं—इस - स्टेकेको को जोग जार होता है, उससे वह बावको जानकर भी को पूर्ण और वेकता. ऐसर्च बहुत हुए है। को बहुपुक्तोंकी निचा उनके शरणीरो मिरे हुए दिव्योत्त्वको 🛗 आयरके संबर्ध अपने क्यान्त्रभर करते हैं, इसका क्या कारक है ? बड़े कि में मनवान् रित्य ही साहत्त् परकेहर है। अर्थीत (यह-पानस्) और निवृत्ति — (११९-४० आदि)—से प्रकारके कर्ज अवने गर्ने 🖁 । करीची पुरुषोको 🚃 जिल्ला करन वाहिये। 🌃 विवेधकार्यक कार्यः समी और विरामी—को प्रकारको असम्बन्धान अधिकारी कारके गये हैं। परकर्गकरेशी होनेके कारण क्या होनों प्रकारके कार्नेका एक साथ एक ही कर्ताके छत्त आकरण नहीं विकास 💷 प्रस्कृत । भगनान् 🖼 🛍 परमाहा परमात्वा है, जाने इन केनों ही प्रकारके कारीका प्रवेश तही है। को कोई मार्थ प्राप्त नहीं होता, रूपे किसी भी प्रकारके कार्य करनेको आध्यक्तकार मेर्ड है। निवाली । क्वारा देखने अल्बन्स है। प्रत्यक बोर्ड राक्षण करा नहीं है, श्रम सारवारके

वास कर देवने नहीं है। अवस्थानाओं 

महापुरूष ही जानका संचान कारी हैं। सुन्हारे

काने राज्यको विशेषकारी प्रवस कर्ती कान है ! जिस समय चनवान् फिन तुन्हारे स्थाप केरा सन्यान विस्तरातो हुए सुनी क्रकारणी क्रकार कुमारेंचे, उस मनव मेरी क्य सहस्र कारण र:बी हे कारणस इत्तरिको पुन्तरि अञ्चले जनस हुन् सदा प्रसर्क

कुरू बुर्विता इस स्टिनको इस समय में निश्चम ही स्थान हैंची और ऐस्स करके सुम्री हो नार्यस्य । हे हेक्काओं और पुनियों ! सुन me स्थित केरी काल सुन्ते e सुन्दारे प्रश्नवर्ते क्षा क पनी है। हुमलोगोंकर पद पार्न सर्वक सन्तरिक है। तुम का लोग बुद्ध हो। क्योंकि दिवसी निष्यु और सरका पुन्ते दिस है। जन: जनमान हरने सुन्हें इस कुमानेका

करनेवारच और 📰 है, उसके चन्वकी

**ब्रह्मा है।** विकास पुरुषको पाहिये कि

विक्रम ही पूरा-पूरा रुव्ह विकेशा । काराजी करते है—नारक । उस कार्य क्षा तथा केवलस्थिति देखा वस्तात् सारी देखी क्य हो गर्जी और मन-वी-मन अधने प्राप्त-करण प्रकृति सरम करने सनी । (atmitted 9.9.)

सतीका बोगाप्रिसे अवने शरीरको 📖 कर देख, दर्शकोका हाहाकार, हिरवपार्वदोका प्राणत्याय तथा दक्षपर आक्रमण, ऋमुऑक्सर

क्रमका क्रमा क्रमा क्रमाओकी क्रिमा

क्षात्रक क्षा और स्थित और पहले स्थित किया। किर स्थान पापुकी

स्थानो स्थाते है---सार्थ ! पीन **व्हां** प्रांत्याचाराके **व्याप्त** गृहकर परिचय विकास

शरीदेवी अपने पशिका समूर स्थान करके. काली हुई वे चोनवार्गमें दिस्त 📗 गर्नी ( शानांकित 🔣 सहरत असर विकाले जुलिकर उन्होंने आस्तरको विकासर जन्माकासद्वारी बैठ राजी । उन्होंने विविध्यूर्वक जनकर 📖 और अध्यतको एकाका करके साधि-

कार्यपूर्णक गर्मनकारने कार राजका गृहिके. अगरावि एक लाइन्योदी है। इसरिये सारे साथ इरको स्थानित किया। सन्दक्षस् संस्थाने उने महार सन्वय आहे होता। पंचारको प्राप्तास्थास अभिनेत्रत राजे ५० । स्थाने अवने 🗒 पूर्व अनेके अवरावने अव क्रमारिकत बाजुओं काम्यामानीते पुष्पारिकोक्तः आन्यानाम कारतेको अक्रत क्षेत्र रहते, तक औ भीनारे से नाने । इस सामा दशकर कुनिया के जार अक्रायरकार्यानी प्रांकारकेतीर जो। स्थान अनने प्रारोशको अक्रायरेको इन्हालो केन्द्रालक नहीं ! ' साधि अपने समूर्य अवस्थि योगावर्गके अपूरतर परंपु और अग्रिकी फारणा पी। स्वयुक्ता अवने चरिके चरभारतिन्त्रीका विकास काली हाई समीते अन्य पाठ व्यक्तिकेक पान पुरस् हिन्छ । अस्ति दिन्छ वीनामध्ये विकास के भारत कर । पुराविको पहले वर्षे परित्ये प्रश्योके अधिरिक और भूक न्द्री विकासी दिया। चुरिलेह । सार्वेदह निष्यांक सरीर अवस्था निया और जन्मी इंकिओ अनुसार योग्हरीको अनुसार आहे क्षम पान के गान । इस समय वर्ष अले हुए देवला अतिही क्या यह बडना देवते. क्या में बढ़े जोरने सहस्तान करने अने । जनस क्षा चन्द्र , अकृत, स्थिति हर्न स्थात क्रमानार अस्तानार्गे और वृत्तकेतरावर सव और पैरन गन्त । सोन बाद से के—'हाक ! नक्षान् देवारः चनकान् इत्यारकी काव 🔤 राती हेकीचे विकार पुरस्क पुर्णानकारणे पुरस्क ही अपने प्रथम पहल मेंग्रे । अके र व्यक्तिको पुर इस दक्षको वर्ष भागे दक्षत से देखे। सारा चाला अन्त जिल्ली सीराय है, उसरेकरी पूर्ण कालीय है जाते है है, को सदा ही बान व्यक्तिक कोण्य ही, हर्सक क्षण देखी निराकृत हुई कि अध्योगे की क्षण से बेडी । प्रमाणन् जुन्मध्यानमध्ये क्रिया हाती सन्त्र सन्त्री सामुक्तांके कुरा निरूपर सम्बद्धाः व्योक्ति अस्तिकारिकी औ । वासकारे ज्ञाना 📰 यह 🛊 अर्थन्तु 🖫 यह

🛮 🖂 सम्ब स्थेन देश बाद स्थे थे.

नके सामा दिनाजीके चार्क्ट सहिका कह अञ्चल सन्तरमान वेचा द्वांत 🖫 अरेमपूर्वजा अपा-शाम के दक्षणों जारोंके तिसी इस साहे हुए । यहनेक्क्रमके प्रश्नार प्रत्ये 🚃 वे म्मान् प्रेयरके स्थात यक हमार करें। जो बड़े फारी बसवान् थे, अस्तान रोपरी 🚃 नमें और 'क्षे निकार है, निकार है', केरर काले हुए पनकार संवारके नक्तेके वे सधी की कुलाई क्रांका इक्रावरों अनुवार काले समें । देवारें 🖠 दिलाने 🔡 कार्यर हो वर्जी गोवारे 🛗 कक्ट्रन 🖁 ग्वे 🔤 🖁 आवश प्रेंग्स् प्राप्तासम्बद्धाः स्टब्स् 🕏 गतक और पूस अर्थी अध्येष सम्बद्ध कारने राज्ये । इस जनारर औरत हजार पार्थर उस राज्य दर्शास्त्रक करोते 📖 हे 📺 हे

o silipp foregrees o 

क्रीवर्क रक्षको नारनेक 🔤 इतिकार रित्ये का कार्ड हुए। सुने ! जन अस्तान्त्रकारण भगवाप् भृतुने याचे विद्य कार्यकार्यका सर्वा कारोपे रिक्त विकास 'अञ्चल अस्तुत. रक्षा (सि. वेदिक्ट्र' इस क्यानिसरे दक्षिणात्रिये आसूनि हो । कुनुके आसूनि हेरे 🛊 बार्क्सक्से अनु सम्बद्ध स्वको नक्ष? देवाता, जो बद्दे प्रमान मीर में, नहीं प्रमाद हो गर्वे । वृत्तिकर । का सकते क्रकों जातती हुई रक्तकियों को । अनेक साथ प्रकारकोका अध्यक्त विकार सुद्ध हुआ, भी सुन्त्रोक्तरतेके भी रोपटे को 📾 ऐपेक्सन का ज्य ज्ञातेयने अ**ल्ला अल्लोर ऋष्**रवेदी स्थ औरके ऐसी बार वहीं, स्वाप्त प्रकारण विक अधिक प्रकारके से चान को हर। सहाओं करते हैं—मुक्तिकर ! इसी

होंगेले क्ये हुए महत्त्व्य शंकरके से प्रथमक

सबै । यह एक अञ्चल-भी बात हुई । यह इस प्रकार कर देवताओंने 🛍 दिवसमीको सुरेत चार करावा । 📺 अञ्चल-परी क्टना परवार कियारी अध्यक्तिको इकाने प्री हुई। व्या स्था देखकर खाँच, इन्हरी देवता, मन्त्राम, विक्रीम, अधिनीकृतार और स्वेक्कार 🚃 🛊 ये । स्वेई 🚥 मोरते an-anua 🌃 यक्कम् विन्युरो सर्वना 🔤 में कि फिली संख्य किए उस अस्य । मे often al arteur Prys-Miller Mail Rost कारकाने कारक वाले लगे। प्रगणाणीके परा होने और चलाचे अनेने को पाणी परिवास क्षेत्रेकाच का, जनका नामेनॉर्न विकार करके जान सुद्धिकारे शीविक्यु अवदि देखात कारणा अद्वित हो जो थे । जुने ! इस जनार दुराना अंकर-केडी अक्टबन्ह क्षांक 🔤 इस समय 🚃 भारी निज व्यक्तिक से पना ।

#### आकारप्रवाणीहरा दक्षकी भर्ताना, उनके विनाशकी सुवन्त तथा सनका देवताओंको धन्नपच्चपरी निकल जानेकी प्रेरणा

बीपानें वहाँ दक्ष नवा देवना श्राम्के सुनते हुए अस्माक्ष्याचीने यह बचार्य क्रम सही-'पे-रे बुरायाची दक्ष । औ हामाधारपरायान 🚃 । 📠 हो केल अवर्थकरी कर्न कर करण ? औ पूर्ण । दिल्लाकराज वर्गायके कायरको भी तुने वानार्गनक नहीं गाना, जो 🔡 रिन्में सम प्रकारते आनव्यक्रमा और म्यूनमारी 📖 वे ब्राह्मण देवता एको बुलाइ कुछ केवार तेरी पहारक्षको निकास गर्च हो भी सुन कुने अपने बनमें कुछ 🔣 नहीं समझा । उसके कार मेरे करने स्थारमची सारी देखी त्याः क्यारी, को तेरी अवकी 🔡 कुरी भी; जिल्हा सूरी करका 🛗 करन आदर नहीं नितन्त ! देश।

(MURT \$-)

🔤 इश्रा ? इस्प्राचीन दक्ष ! यूने मती और प्रकृतिकारिको पूर्वा नहीं की, 📖 पता विरुप्त ? 'में अवस्थित मेवर हैं हेला मुख्या है सार्थ 🖟 प्रमेक्ष्में भरा है। और प्रतिनित्ने तुक्रवर मोह का गया है। 🖩 क्षा क्षेत्र 🛮 संस्कृतनीयी ज्यात्रध्य देवी 🛊 ann an ann करनेके मेन्य है, ये

समारा पुरुषोच्या काल देनेकाली, तीनों

सोव्योची 🚃 कल्क्रभरपुरस और

140 Manage Catagorian of an other for Catagorian Catagorian Contraction Contractio

क्ष्मान् संभागे अस्ये असूने निकातः कार्वेक्ष्मानी है। में उसी देवी की चुनित क्रेनेक् रका समार्थ औषान्य अक्ट कर्रोकारी है। में भी प्रदेशकार सारित है और अपने नार्योंको एक अक्टरके प्रकृत देती हैं। में नाई देती ही चुनिता होनेपा: साथ प्रोत्कारक चान हुए साथी है, परेक्टिक प्राप्त केरे हैं रख हैं 🗎 errer serritat 📰 universit ist i 🗓 राती के राफ पुनित केरोबर स्वोती और सम्बद्धि प्रथम करती 🖟 । वे 🙀 प्रकारिक स्था योग और मेळ प्रकृत सार्व्यक्त कर्नको। हैं । ये इसी हो क्यान्त्रों अन्य देवेन्यानी नारत. जनमध्ये १३६ करनेकाले अवस्थि और और arrequest weapon stars attitueed it i è from all è vote, frojsk नामाना श्वीरिक हेरेकार रूप आहे. gra, was softe and quilles surfaced sales? मानी गर्नी हैं। ये राजे ही गर, वर्ण और कुर आधिक कार वेतेयाओं है। वे ही फुल्कुलीह प्रक्रिको है एक पुलिस इस्त सार्वकार्य errer wite fi hit ellermit erft haft formit son fire unfest है. अर भगवान् माहोकाने हुने बहुत्ते कान aff freit ub i is fine um abr

"within five if both and ha कार्यन वर्णकृत है। वे पालक वेतावार्यक शक्यक रोज्य है और स्थापन क्रान्यक

क्रिकारिक है।

क्यान्य प्रकारकाः इतिन श्राप्ताः हो । विका ही क्षात्रक वारम-क्षेत्रक वार्यकारे 🗓 । 🖺 🞆 most Austrille tilt git sitt gar melek mend fi i anflijfennig die melek और रामात स्मूलनेके और स्मूल ने हैं हैं। कु वह । यूने प्रत्यति स्तरिकारी अरम प्रकार नहीं निर्मा है। प्रतिनिर्म क्रम महत्त्वा निर्माण 📕 प्रान्ति । पुरसीय व्यक्तियोगी पृक्त व मार्थिके अवस्थान होता हो है। को पांच कुछ मानावार कार्यका पूजन नहीं विरूप है। केवान जन्मे कहा कार्यको प्रतिहर ज्ञासन्तर्भव विकास व्यवस्था रह स्थान कर्त है, उन्हें भागाद शिवाले और सही his all e florite untergrandten bereit men afr mer Der meb terrif अक्रमानी अवर कुट् है, अही भागवान् रिजाकी they wash with both all a broade demonstrate ferrier unty afte gege THE WHEN PR WITH A PROPERTY AND A अवरे ज्या प्रधाने तथा हुए हैं, में मनसार् Fine weight streets from \$ after परिकारका गर्भ हेती क्रम्मूट गर्मा कही नभी है। यह देख । यूने प्रत भारत-विभागत Years will floor. For the severe det-केंग्स ।

''शिक्त है जी कहा अस्तानम के बना afte freeltert ut eift; welfte git un पक्षा की और परकार सेवासी सहित-करनेवाले हैं। इन्हेंकि पर्यापको इन्हरते किन्नु : 'बक्को क्रालका नहीं की : 'बक्काकार्या पुरूष अस्तर कारे हैं और इसीट कानुका पूजा र कार्यह की वे कार्यानक engigenreit auffenten mad freier nieß ift meine fe me ber fein raf ft.? बोर्गिकोन क्षेत्र-स्थवको अनुस होते है। 📺 पुर्वर गर्व 🗃 का स्था 🖟 जावन्त्र । इस क्षा कर-करण और पह-करण आणिका केताराओंको स्ट्रीप हे<sub>ला</sub> है, को सर्वेका लाको महत्त्व अस्य व्यक्ते महत्त्वा 🚌 है 🔠 विद्यानो क्रियुक्त क्षेत्रार हैती हव्याच्या महिता ?

ा विकास के 

मुद्रो तो ऐसा कोई देवल की दिसानी केत । 🛗 स्वानको कर्ष आये, अन्यका सम वहि देवता 📖 समय तेरी महत्वत करेंने से जलती आलये केलनेवाले क्यानेके एकाव नहां हो जानेंगे। ब्राह्म तेरा है। जान बाज, हेरे. बहाते निवास जाने, अन्यक्ष आज सब शक्तमा गाम हो पान और जिल्लो हैरे सहस्रक है ने भी आज जीव ही कर की। इस दुराला दक्षणी को प्रदानमा करनेवाले 🕽, व्य राजका देवराज्ञानेके राज्ये अस्य प्राथक है। वे रेरे अव्यक्तिक 📰 🖩 रेरी रक्तकताचे जिल्ला 📓 जाने । समक्रा केमना

रचेनोंका 🚃 जक्षारते नक्षा 🖥 🚃 🗀 अन्य एक वृत्ति और 📖 साहि 🗏 इस

रवेकोका सर्वक कहा हो कावना । शीहरे । और विकास ! जानकोग भी इस प्रकृतिकारित प्रतिक निकास साहते ।"

कारते हैं--नारद ! सम्पूर्ण व्यवकारणे केंद्रे हुए ओगोंसे देशा व्यवकार 🚃 कार्याच करनेकारी 🚾 आवारा-आब इस ब्याज्याको निकारका अली- काले की 🎚 गर्नी । (अन्यान ६१)

चान 🌉 दिया। यूपरे देवताओंके निन्ते

क्रिया और अवकंत विषयमें इस स्टर्स

٠

गयोंके मुखसे और ऋखसे भी कार्षिक दन्ध होनेकी बात सुनकर दक्षपर कुपित हुए शिवका अपनी जटासे वीरघड़ और महाकालीको प्रकट करके इन्हें यज्ञ-विकास करने और विरोक्तियोको जला हालनेकी आज्ञा देना

अक्षरणी करते हैं—सक्द । आधारकारी सुरकर रूप केला आह भक्तभीत राज्य विक्रियत हो गये । उनके पुरस्ते सरेतं बात नहीं निकारी । ये इस तरह राहे क की रह तथे, जाने उत्पर विशेष भेड़ 🕮 गवा हो। भूगुके समायतने नाम अनेके मारण को बीर शिक्षणक यह होनेसे बक्ष नवे हो, में भगवान् दिलकी सरकार्थ नहीं e min सूचने अभित 🚟 जनवान नार्की वलीभांति सदर बाला करके वहाँ नावे नो 📠 इस्म था, 🖿 सारी 🚥 उससे

गण मोहे – महेकर ! वह महा 📰 और प्रमेश्री है। जनमें बढ़ी व्यन्तेयर स्रोदेवीका अनगर किया और देवताओंने भी उनकर आहर नहीं किरक । बाबार नर्पसे मरे 🚃 उस बुट दक्षरे आवके निये कामे

क्या समाची ।

भूबंबाय बच्चे । प्रश्ले १ यहाँ आवस्तर माग न हेपालन क्राविको स्थाप से क्याँ और and करके उन्होंने **व्यास्तित अध्ये अस्तिको कोलस्ति**श्चरा करमकर 📖 कर दिया। यह वेश यह इसारने व्यक्ति पार्वद व्यक्ति हैं अवने हो अञ्चलको काल-फासका वर्त वर क्ये । क्षेत्र ह्यालेन स्थापा कृषित हो वर्ड और राजको भव पहुँकते हुए वेनवूर्वक उस व्यापार विकास करनेको उक्त हो गर्ने; परंतु विद्वार भूको अपने प्रकारको इमें तिरभूत कर दिया । इस उनके भश्रकत्त्वक सामगा न

कर रहेत । प्रची ! विश्वास्थर ! ये ही इपलोग अस्य 🚃 सरकमें आचे 🛊 । द्वासी 🛚

व्यां 🚃 इर् चको 🚃 ही नवाहये,

mailine +

विश्वेत स्त्रीतिको । स्वार्त्यको । स्वार्त्यको स्वार्त्यको पूर्णिको पूर्णि स्त्रीतिको । स्वार्त्यको । स्वार्त्यको स्वार्त्यको पूर्णि स्त्रीतिको । स्वार्त्यको । स्वार्त्यको स्वार्त्यको पूर्णिको स्त्रीतिको स्त्रीति स्त्रीतिको स्वार्त्यको स्वार्त्य

anweb weit wen gi, der all :

स्त्राणी पदने हैं—स्वयू ! अस्त्रे पर्यक्षिते पद सर पुरस्त परस्का है। प्रकृति स्वयू है। अनः परस्का है प्रकृत स्वयू प्रकृति स्वयू है। अनः परस्का कर्मे प्रकृत पर्यक्षित स्वयू है। अनः परस्का कर्मे प्रकृत प्रकृति स्वयू है। अनः परस्का कर्मे प्रकृत प्रकृति स्वयू है। अनः परस्का कर्मे प्रकृत है पन्ने । स्वयू हिस्सी सुन्तरों प्रकृत परस्का है पन्ने । स्वयू हिस्सी सुन्तरों प्रकृत परस्का है पन्ने । स्वयू हिस्सी सुन्तरों प्रकृत परस्का है पन्ने । स्वयू हिस्सी सुन्तरों प्रकृत । स्वयू है स्वयू हुस्सी प्रकृति हैं।

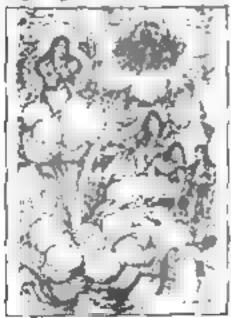

क्य पुरस्का, यो दशकाने जीत दूश्य सा । पूर्व । पूर्वार पूर्वार विकास 💋 वास मुख्यार का मनव न्यान् की पराधानी क्रम्पक क्रवेंकर बढ़ोरे सुरंत के बढ़ा भारी क्रोप कार किया । योकास्त्राप्ताति वर्ते अपने मिताने एक जान करावती और वर्ष गोपपूर्वक का पर्वतके कार है जार । जुने ! मन्त्राम् क्षेत्रको प्रकारिते ज्ञा अध्यक्ति से हुमाते से क्ले और बहुद्धालको सम्बद्ध भवेदन प्रस्तु क्षांट दृश्य । केली । यह अवके पूर्वभावने openin with qual test for को अन्तर विवयनोधि अनुसा है। से पुर्ववक्रामधी कर औरते कहा सन्ते प्रत्ये भी कुछ अनुस्त अवस्थित क्षेत्रात वर्ता हुए। से देवारेले प्रारम्भवित्रे समाप प्राप्त गर्ने से । क्षात्रक प्राप्तित स्थान केवल का र के कुछ कुछा। मुख्यक्रीके कुछ है । यह सर्वक्रमध्ये सहस्क्रके सोध्युपीय अंकर हुए तिःकालो सी wateric out air its pagets effent वेज केंद्र को नके । साम रे क्रूब जानके बुक्ते पांचन पहुंच्यानी अन्तर हो, में बहुर क्षेत्रक विकास के वि तो व क्षेत्र क्षेत्रक तिनी वर्ध की र की पता केवा हुए, से सम-के-एक करीरकारी, कुर और समस नोक्केंद्र मिनो चर्चकर थे। वे अपने रिवाने प्रस्कृतिका के एक जीन कुछ प्रत्यन काले हुए से प्रार्थन होते थे। परिचार वास्त्रकीर कर्मने को कुछार में। उन्होंने केनी क्रम प्रदेशका वर्गाका दिवस्तो प्रवास

कानो सहार । नोरान्य केले —सहारक्ष । सोना, सूर्व और अधिको सीन नेतीक समाने सारण सारोकार असे ! सीम असा क्षीत्रके ।

- Hilps Bergers -

मुद्रो इस प्रथम चौन-सा वार्ग वारम का है और वेश विन आयो वरण-सम्मानें क्षेत्र 7 ईकार 1 करा को असे से समर्थ सारे रामुबंबरे सुबल देन है ? का इन्ने ही इत्तरको इत्तरूपी विकित्स वीहर आपना है ? हर ! मैं एक है हारते ह्याच्याके परंग कर क्षात्रे का राजका देवरावाने और मुस्तिक्रीको जननंबर राक कर 🛊 ? अधार ! ईशान ( क्या 🛘 📠 🖟 क्षेत्रीयो स्टब्स् करत 🕻 स प्रमुखं अधिकोशः 🚃 🗪 प्राप्ति 🕇 कोकर ! जानकी कुमली नहीं कोई की देशर बदार्ग व्यक्ति है, मिल्ले में न बार साई : बरायभक्ते हरा नेते बनायन करनेयात मीर प पहले वाली हता है और न आगे क्षेत्र । क्षेत्रर ! अस्य विदर्श हैन्स्पेक्के केंग्र हैं के बहु भी दिना दिल्ही बालो कार्या कार्यानों को-से-का जर्म रेप्स का एका है. इसमें संस्था को है। इसके हैं कहारे अन्यको सीरसन्तराचे सारा कार्य 📰 हे याना है, तथानि को मुझे नेवा का रहा है, वय पुरुषर आवका अपुन्नः हो है। प्राच्ये । पुरुषे भी को ऐसी स्टीम है, यह आपको कुर्माने हैं। अपन १ आक्रम कुराने। किया किस्सीने भी बोर्ड शरित नहीं है समापे । पारत्यमें अस्त्यके आहाने दिना कोई हिन्हें अल्लाकों के हिल्लोने सर्वा नहीं है, यह विकासित संदर्भ का सरकार है। महार्थेय ! में अरुगीर चारवोंने वर्गवार स्तारत स्टब्स दें । हा 1 क्रमा अपने अपनेह more and the contract of the same of the भेक्ति । सन्तरे । मेरे स्विते बहुत करेनार प्रमुख रहे हैं। इससे सुरिक्त होता है कि मेरी मिलन हाराहा होती। स्वतः प्रच्ये १ कुहे

वेदिको । प्रोक्तर १ अस्य युक्ते कोई अञ्चलको

एनं 🎹 इर्न क्या अल्लाका अनुस्था हो

100

ज्ञान पुरुषे आचार है। विश्ववी आएने mps wife \$, miles our ficter my क्री है और असेवा दिवसिय पुत्र होता है। अक्रमें प्रजी है—संबद । अस्पी बह बार पुरसर सर्वभागको की भगवार मिल ब्यूल संसुष्ट हुए और 'जीरच्या । हुन्यारी साथ हो ' ऐसर अस्तरीयाँद देखार में मिनर जोती । म्बोक्टरे कहा—क्षेत्रे क्वर्वकेटे 🞆 बीरपात् । अञ्चलकीचार कुछ स्था स्थाप पहा है। कर पूर्वको पहा करेड हो करा है। अरः हर Will on Arberteit fin Arber und कार है। यह इस समय एक यह कार्यके रिक्षे क्यान है। सुन मान-नरिवारक्षित उस ब्यूको भाग करके किर सीव मेरे स्थानकर क्षेत्र व्यक्ति । वर्षः क्षेत्रक, क्यार्ग, वदा अध्यक्त अन्य स्त्रीत्रं प्रयुक्त सारमा कर्मके हिंको क्यान हो से कहे भी आया है परिव और व्यान्त पद्म कर प्रतन्त । क्**रियनो दिल्ल**ी र्क्स केरी क्रम्बन्सा करानून वार्त्या भी केसर जारि वर्ध जारे हुए हैं, क्वें हुम निक्षण ही प्रकान्त्रके संस्थातः भागः कर देशः 🔣 केरी प्रत्यक्रमा अरशकुत कार्यक्र गर्नेपुत्र हो वर्ष करे पूर् हैं, वे क्य-के-सम मेरे होड़ी है। का: जो अधिकार जानारे काल द्वारो । द्वार्थी न्यूयालाने को अपनी परिनो और सरपूर उच्छारनोंके साथ की हो, का सकते हाराव्य पर कार देखें पहल् किर कीम सीट सामा। सुकारे वहाँ व्यक्ति विदेश असी देवल्य की पति सामने 🖿 पुन्हारी साम्य सुनी करें 🔣 😘 इन क्यें जीत अल्पनी नारको जरनकर

रामा हुमा है। असः पन-प्रमादः 🎹 रीजे

कुम च्येष्ट्राच्या विकास क्षेत्रा । संस्थे !

लीलापूर्वक पी अन्य । (पूर्वक को करते हैं—क्यू ( को केंद्रिक

(सम्बद्धि हरे)

जुर हो पर्व ।

# प्रमाणासहित जीरमह और बहुकालीका दक्षकर-विश्वासके लिये अस्थान, दक्ष तथा देवताओंको अपदाकुन एवं उत्पातसूचक लक्षणीका दर्शन एवं वय होना

भ्यानी करते है—कर्ष ! जोकाके स्वयंत्रे सक्षेत्र का रक्षेत्र कर्षाकारको रक्षा इस मध्यमको अञ्चलको क्षत्रकार गीरसह बक्त संतुष्ट हुए। क्योंने मोजरको प्रधान किया । तरपक्षाम् वन केवाकिक स्वर्णकी उपर्युक्त आहासी हिलेक्टर्प करके स्टिन्स नहाँकी प्रतिप्त ही नक्षणेत प्रशासनकारणी क्रोप करें। भगवान् विक्रं केंग्यन क्रेमके विक्रं उनके साथ करोड़ों पहाचीर गर्मोकरे केव विमा, नी प्रत्यमधिक स्तरूप रेपाकी से : के कोत्क्रमकारी प्रकल और अवश्रमण धीर-भारके आगे और वंके भी बहा हो है। काराने भी कारा प्राप्तान् साके बीरावा-सहित को स्वरूपों प्रार्थहरूल है, इन स्वरूपा रमकर खाने ही समान था। उस गर्नोके साम भड़ामा मीरमद मनकर किक्के समान ही केश-श्रुक कारण किये रहता बैहकर बाज कर रहे थे। उनके एक सहस भुजारी जी । भरीरवे जागराज क्रिक्टे हुए वे । मीरश्य को प्रयान और पर्यक्त प्रियमि क्षे है । उनका रच बहुत ही विकास बा । उनमें दस हजार सिंह जोले करते थे, जो प्रकाश्चिक श्रस र**भक्तो स**िनने वो । उसी प्रकार सङ्ग-से प्रवल सिंह, साईल, कवर, प्रस्त और

करने है। मारपी, कारकावपी, ईवानी, कामुक्क, मुख्यार्थिये, भारताली, भारत लिया तथा केवलकी—पूज जब दुर्लाओंके रतक तक स्थान प्रतापनीक साथ नक्षातारी वालका विनाम करनेके दिन्हे कर्मी । प्राणिमी, सामिती, यूरी, प्रमध, मुक्तकः, कृष्णाच्यः, वर्तरः, क्रांच्यः, सङ्गराहासः, मैरफ राज्य केलकल अस्ति — वे सब्दी बीव यगवान् विकास आहाता पातन एवं कामीर वालका बीकाश करकेके किये तरंत करा दिये । इनके निरम चौक्छ गामोके साथ योगिनियोका सम्बन्ध भी सहसा कृषित हो रक्षभक्षका विकास कानेके किये बहुति क्रीका कुमा । इस प्रकार कोटि-कोटि गया एवं विभिन्न प्रकारके गंगाधील बोरधक्रे स्वयः वर्ते । इस समय सेरिवॉकी गन्तीर क्याँद क्षेत्रे स्त्रमी। माना प्रकारके शब्द करनेकारे इन्हा कर उठे। विसानिया प्रमधरको स्थिते करने लगी। महामुने ! संस्थादित चीरचारको पात्राके समाव वहाँ <del>बहुत से सुकार</del> अकृत कोने लगे ( हस अधार अप प्रमाणगणीसहित

बीरणहरे 🚃 किया, का 🚃 🚃 देवताओंको बहुत-से असूच १५इक विकामी देने सने। देवमें यह-विकासकी सुवान देनेवाले विविध अवान प्रकट होने लगे । दक्षकी बार्ज अफ़ि, कार्क पुन्न और क्षाची साँच प्रकृतने एकी। नात ! पान अञ्चोका यह प्रकृतना सर्वक अञ्चलकृतक वा और सम्ब प्रकारके कह निल्लेकी सुका हे रहा का। का सक्य दक्षकी बारकारमध्ये परती क्रोसन्दे समी। दक्कने बोपहरके समय दिनमें ही अस्तुत तमे कैंसने रुगे । विशापै परित्र हो गर्वी । सूर्ववपहर विश्वकारा दीखने लग्न । काकर इजाने की यह गये, जिसमें वह अनंबार अन्न बहुतः था । विकासी और अधिके समान केरिनकर तारे हुद-हुदकर गिरने तन्ने तक और भी वाहा-मे प्रयासक अवश्यक्त होने समे। इसी बीमार्ने यहाँ आकालकानी प्रकार

📕 को सम्पूर्ण देवनाओं और विद्योगतः

दशको अवनी 📖 सुबने लनी ।

तेरे जन्मको विकास है ! स् 🚃 और प्राच्यामा है। बानवान् इरकी ओरसे अश्र मुझे म्यान् दःस प्राप्त होगा, जो किसी मरा दल नहीं सम्बन्ध । अब यहाँ तेस इत्हाबार भी नहीं सुनानी बेगा। को युव बेकता आदि तेरे च्याने रिवत है, उनको भी बहुन् है।श्र क्रेफ-इमर्वे संतव नहीं है। सहस्रको कहते है—यूने 1 आकारस-

आकरणाणी बोसी-—जो दक्ष I आक

क्रमीकी का साल सुरुवार और पूर्वोंक अञ्चलका स्थानोको देखका दक्ष रका कुलरे बेक्स आहिको भी आवण यय क्रम इक्षा । इस समय दक्ष यन-ही-पंत अस्तर ब्याक्त है कथिने लगे और अपने प्रभु स्थानीयति धनवान् विकासी प्रश्निये गर्थे । के ध्वयंत्रे अधीर क्षेत्रे बेसूध क्षेत्र में व क्ष्मीरे स्वयम्बरस्य देवानिकेव मगवान् विष्णुको असम्ब विकास और उनकी स्तुति 100 to 10

(अक्काम ३३-३४)

दशकी पद्मकी रक्षाके रिव्ये पराचान् विच्युसे प्रार्थना, भगवान्का विविद्योहणनित संकटको टालनेमें अपनी असमर्वता बताते हुए दक्षको समझान। तथा सेनासहित वीरघष्टका आगपन

दश्च जोल<del>े देवदेव</del> ! हरे ! विश्वते ! हीअवको ! क्यानिये ! आक्यो हेरी और मेरे भक्ती रक्त करनी काकिने। जन्मे ! 🚥 🗗 पाके हुएता है. 📹 🖟 आपना कर्ष है और आप वजनका है। सामको ऐसी कृषा 📟 आहेते, किससे बहुका विकास व हो।

महराजी कहते हैं—अुनीश्वर ! **बा** तस्त

अनेष्ड प्रकारसे साहर 🚞 🚃 🚃 चनचान् श्रीवारिके चरणोले किर वहे : उनका बित चयने ज्याकृत हो एहा का। तब विवके मनमें फनरफ्ट आ भनी भी, इन फनापति दक्को उठाकर और उनकी पूर्वोत्त बात बुनकर भगवान् विष्णुने देशाधिदेव विकास **व्याप्त किया। अपने प्रमुख्य महार्** 

देशको कुरू पायेश्वर शिवका स्थाण करके

दिनसम्बद्धे अस्त सीवरि स्थानो सम्बद्धो पुज्यु एका भग--ने सीन संबद्ध अनवभ अस् हरा जीने ।



स्थापिते पर्या-स्थाति से स्थापे राज्यको साम कथा पह है। द्वार निर्दे साम ब्रान देखर सुनी। सेन यह बंबन गुजारे रिम्मे पर्वचा दिल्पार स्था महामक्ते राजान सुपादानक होता। शह ! शुन्ने सम्बन्ध हात महि है। इस्तियों तुन्ते सन्तेर अधिनाति प्रसामक संचारको अन्योक्तक स्री 🖫 । ईप्रामी अयोग्याने सार कार्य गर्वक निकास हो जाता है। बेरवान क्रांक ही नहीं, क्य-मनवर वियति भी आती है। वहाँ अकुम पुरस्तिकी पूर्ण होती है और पुरस्तित पुरुषको कुमा नहीं जो कारी, नहीं स्वित्रक, होंने । \* इस्तरिके सम्पूर्ण प्रमानने सूची standing algebrachers themes officers व्यक्ति व्यक्तिका अन्यक व्यक्ति ही पुन्ती जन महत् वर शास्त्र है। हम जब कोन प्रमु होते हुए भी अन्य तुन्हारी कुर्वितिके कारण को संबद्ध अरमा है, को क्रमनेत्रे समर्थ पही है। यह में पूर्णने क्रमी and street \$1

क्षामं प्रको 🖟 नाम । भगवान् विक्युक्त पर करून शुक्रका दक्ष क्रिकाने ह्या क्षेत्र प्रकोर पेहरेका १४ ज्या गया और पे कुरुक्तक पुर्वाचित्र एको एक रुके । इसी प्राचन करभाव काके जेते हुए राजकावक धीरवाह अन्तर्भ सेवार्थ्य काम काम्युरको पर पर्वेदी । वे सक्य-के-अक्ट महे शुरुतीर, विश्वीस माने सहवेर लगान ही पराकारों से । जनवाम संस्करकी **म्यानं अत्ये हुए उन गानीकी गुवाना** seneme all i d'afterferfegler augilieur जोर-जोरने मिश्रवद करने तर्ने । उनके उस नक्षत्रको सीले जोचा ग्रैस को । आयाम क्षाको प्रक गावा जोग विकास अन्यकारमे आपूर हो गर्ने । सर्वो होबोरी पुन्त पूजी आपन जान्ये ब्यापुरः हे वर्तन, 📖 और कारकोरतील कार्यके रचनी तथा जल्हार्य राजुद्धेने ज्यार आ नवा । श्रुव प्रकार श्रमका क्षेत्रहेवह किन्द्रस साम्बेचे स्वार्थ इसे क्षित्रहरू हेप्पक्ते हेरस्पार समाग देवला जावि पविता हो पर्य । सेपार्थ, क्योगको देश दक्षके पुँहरी पूर निवास आवा । वे अवनी जीको प्रता

<sup>&</sup>quot;क्षिप्राच्यां कर्षे वर्ण वर्ण वर्ण वर्णन वर्णन । प्रत्येन वेपान 🖼 विभाग करे परे । अपूर्ण का पुरस्को पुरस्को । 🔠 सा व्यवस्था समित्र पर्य प्राप्त ।

<sup>(</sup>作を中を申申込)かり

के भगवान् विकास बारतीये व्यक्ति वाली करनेये शक्त कार्यको सकता । जिल्ली कि भगवान् विकास बारतीये व्यक्ति वाली करनेये शक्त जो हैं सकता । जिल्ली किर को और इस जकर बोरी । स्वानीयशे करीये कुछ करनेकी सकता शारी

दश्ने कहा—विकारे ! सहस्रके ! आवके कालो है मैंने इस महान् महाला अस्य है जेवाल साने गये हैं। विकार ! अस्य कालीर सरही हाता नहींके अस्तिकारण है। यहारोंने ! अहर केलेक वर्ष सम्बद्धानीके एक्क हैं। बाल करते ! अस्वको मेरे हात पहाली तथा काली काहिके; बालांग का

सहायो नक्षा है दक्षणी उपस्था वीगमेक्ष्य हात सुरकार सरावान् विन्तु उस अस्य विश्वतासको नितृता हुए दक्षणो सरावानिक स्थित हम अस्यान कोने ।

नोषि जुने कहा — वक्ष ! इसमें संबेह नहीं कि शुक्रे तुन्हारे प्रकार रक्षा करूनी काहिने; वर्षोकि सर्व-वरिपालनविकास के वेरी कार प्रतिका है, यह क्यीन विकासन है। यहंतु दक्षा । मैं जो कुछ प्रदास 🗐 उसे तुम सुन्ने : इस स्वयन अनमी क्षातामूर्ण मुद्रिको ज्यान छे। वेबसाओंके होत्र वैविवासमध्ये जो अञ्चल मारमा परित्र मूर्व थी, उसका तुची स्वरूप नहीं हो रहा है। सक्त तुम अवनी मुन्युद्धिके कारण उसी पूरू नवे ? वर्डी कीन मन्त्राम् व्यक्ते कोपसे तुष्हारी रक्ता करनेचे लगर्च 🛊 । क्का 🛚 नुष्हारी रक्षा विक्रमधी अधिकार नहीं है ? परंतु को तुष्कारी १क्षा कारनेको उक्तर प्रोता है, यह अपनी पूर्वदिक्षा हो नरिक्षण देल 🖫 । दुर्वति ! बबा कर्न है और बबा अवर्म, इसे बुग नहीं प्रयक्त मा भूते हो । केवल व्यर्ग ही कानी कुछ

विकास करने समर्थ जी हैं सकता। जिसके स्वानेत्रों करने कुछ करनेकी सम्बद्ध आता है. अस्ति कुछ सम्बद्ध समुद्धे। प्रनामान् प्राच्या विकास किया दूसरा कीई कर्मने करनाम् में अस्य ईश्वरणे कुम सम्बद्धार सम्बद्धी प्रतिस्कृतिक कार्य सम्बद्धी कुम सम्बद्धार सम्बद्धी प्रतिस्कृतिक कार्य सम्बद्धी कर्मक क्रि. अस्ति भगवान् दिख सम्बद्धार सम्बद्धी में आ सम्बद्धी अस्ति के माने क विकास ही करने हैं, ये सस्ति के सम्बद्धार सम्बद्धी हैं को प्रति प्रभाव सम्बद्धी सम्बद्धी के स्वान ही को प्रति प्रमाण स्वानेत्र करनेत्र के स्वानेत्र हम की सम्बद्धार सम्बद्धी नरवारोंकी करना क्रिकेट स्वान की सम्बद्धार सम्बद्धी नरवारोंकी करना क्रिकेट स्वान की सम्बद्धार सम्बद्धी नरवारोंकी क्रिकेट क्रिकेट ही

> ा समुकाईन कीरणा, जी सहरास्तरके अनेनको अस पहुँचे हैं, अनकान् उपकी प्रत्यकोंको असर हुए हैं। इस समय समस सहराकोंको असर हुए हैं। इस समय समस विकासको सिको असरे हैं, इसमें संस्था नहीं हैं। कोई को सार्थ कर्म र हैं; साहुत: इनके निको सार्थ की समस्या है के नहीं। के सहस्य सार्थकोंकानी कीरणा हाता देखताओंको असरम सामस्या है सार्थ होंगे.—इसमें असरमा नहीं साथ कहाता। में प्राप्त वालिकानीको इसमाना सरमा हो स्रोपा।

> मनामान् निच्नु इस मनार कब ही सी में कि मीरनाओं सम्म सिनगर्मोकी सेनाका सन्द्रा केन्द्र अस्पा । समझा केन्द्रा आहिने औ देखा । (अध्याप ३५)

<sup>&</sup>quot; केमले प्रारक्तिक "विकासक नक्षः । विश्वतं ते च रम्पानित करणार्वेदिशस्ति च त

देवताओंका क्लायन, इन आदिके पूछनेपर भृष्टयमिका खादेवकी अधेवता

बताना, वीरमञ्जूका देवताओंको युद्धके लिये अलकारना, बीकिया और

चौरभारकी बारतबीत तथा विक्तु आदिका अपने लोकमें बाना एवं दक्ष

और प्राप्त विनास करके बीरपरका कैतासको लौटना स्वक्रमी नवले हैं। जारव ! देश क्रवा

वेबलओंके साह्य हिल्लानीयर धेर दुई आरम्भ हो भग । कार्ने उत्तरे वेचना क्यार्टिक हुए और कारणे हतो । 🖩 एक सुरुरेका साथ

क्रीकृतर राजीनोवाने वाले गर्ने । क्रिस स्वयंत केवल महामानी इन्ह्र आदि लोकका है उस शुक्रमा संपानमें 🎆 ब्लास करके प्रसूचका-

कृष्टीक करें हो। सर्वजन 🏢 🚟 me from Service ber Bertegeni कृतकारिकोची विकीतकार्य ।

करके सुक्ते तक । कोअपात के**ले—पूर्णक प्**रक्षक ! शार । महाज्ञान । जुलानियो । प्रतिह कारहाने, इस सामान पार्क्त है कि इन्हरी निवास कैसे

abolt 7 क्ष्मिके पद बात सुरुवार ब्रह्मानीके प्रकार्त्यक भारताच् क्रमाना स्थात स्थात

और ज्ञानसूर्वल च्योनसरे व्यक्तः। कुरुमति मोले—इन्ह ! क्लाबान् किलाने पहले जो अब्द कक्ष का, पर तब इस स्तरम प्रवित हो तक। मैं उसीकी तक कर

स्ता 🜓 सम्बद्धान क्षेत्रन सुन्ते। सन्तर कार्नीको करू देवेबारता को कोई ईका है, यह वार्ताका ही अलाज लेला है--कार्ज करने-बार्टको ही अब बार्टका कार देश है। 🖽 कर्न करता ही नहीं, जलके करू देनेने का

🔣 समर्थ नहीं है (अतः में इंक्स्प्रे जानको अस्परः अस्तव होन्यर सम्बद्धां काला है, उसीको उस कर्जका करू विस्ता है,

**व्यक्तिकार्थे अर्थे । न क्या, य सोपनियाँ,** य प्राप्ता अवस्थितिक पूर्व, य सौरिक्य

पुत्रक, व सार्व, म केव, म पूर्व और जारकीयांका 🚃 व कार्य केन्द्रेचे कुछ 🚃 📰 🖟 ईपरको साम्बेर्ग समर्थ होते हैं -- देखा प्राचीन निक्रशेका कार्यन है। 

क्रमूर्ण केहीका हुए एका बार एकधान कार्यः 🔛 प्रोक्षाको 🚟 🚟 आहे पान राज्यों -- कह स्वतुत्वर्तिकार केन्द्रान हैं । अन्यत्व बनवान दिलको अनुव्यक्ते ही सर्वधा प्राप्त, मार्थकीर एवं ज्ञान वृद्धिने स्थानिकके

सुरेक्ट । क्या 🚃 📗 और क्या क्रमानिय, प्रमुक्त क्रिकेटन सामा असीष्ट क्षेत्रेनर से को इसमें सिरीक्षक जनम अंक है, क्रीका प्रत्यक्षा क्रीका । तुस क्राक् क्रिलोड रिपो असे असम वेफर सूची । प्राप्त 🛚

तुम क्षेत्रकारवेके १३१४ अस्य नाहाम क्ष्मकर

सरकार साक्षारकार (कान) हो सकता है।

रख-मानें आ नवे । अंगओं तो, नहीं नमा क्रमात्रक करोगे ? क्रमान् का जिनके म्बान्यक हैं, वेसे वे परम ब्रोबी स्थानक इस बहारी 🛗 इस्तारोक्षेत्र रिश्वे आये 🖥 और व्याप्त कार पूरा करेंचे —हराये संदाय नहीं है। में तरक-साथ कारण है कि इस पाने विद्यारण करनेके स्थि बस्तुतः

कुल्लेके जिल्लेके कार भी सर्वका जोई उनाम **30 to** बुद्धावरिक्यी का कल कुलकर के इस-

संब सिंग पुन ( संबद दाहार ) ४---

स्तीत समझ लोककत भूती किन्द्राने पह गर्व । तस अवस्थित सामकोसे विते पूर् नीरपहले जन-हो-यह सम्बद्धः शंकारकः म्बरण करके इन्ह आहे रजेककरोड़ी और और इसके पद्मान् प्रशासीके अध्यक्ष नीरमञ्जूने रोमले भरधार मुस्त ही सम्पूर्ण केवलाओंको नीको काओरी काका कर विया । इर जागीकी कोट कावार इन्द्र अवदि रूपका सुरेका पानने हुए क्ली विकासीने बर्ल नुबे । क्रम लोकायान कर्ष नुबे और वेचला भाग करहे हुए तम बीरभक्त अपने गर्भावे एक व्यक्तको स्थीत गर्व । का रूपण वर्षा निवासन स्थान वर्षी अवस्त भाषणीत हो परपेश्वर और्वरिके रक्षान्ती अर्थना करनेके रिन्ते स्थान्य न्यानकार है। सीम वेलं — 'क्वंबर । राज्यक | स्त्रीकर ( अव्यान्त्रे ) अन्य कुक्तेः बालाः रक्षा वर्गिकने । अस्य औ यहा है, इसमें स्थान गार्थि है। यह अस्पाद बहुई, फार चौर अस् है। आप व्यक्ति प्रश्नात है। अन्य: कुल-ब्राम्बरी गात वरीरिक्ते । आन्त्रोह रिक्टर पुरस्क कोर्ड् इसका रक्षक नहीं है।'

बहार्को कार्रा है---वाक । स्त्रुक्तिका या बचन सुरक्षर मेरे शहिन प्रकार किया मीरमान्ते श्रम युद्ध कार्यम्भ इक्लो क्रो । अविद्यालको पुरस्के किये प्रसान देखा प्राप्तानकी बीरगढ़, को बीर प्रधानकारोंने हिरे हुए थे, मद्री प्राथिते भगवान् विन्तुको इदिने स्वर्गे ।

महाभी कहते हैं — मास्य ! बीरप्याची यह बात सुकार पृद्धिकार केंग्नेश किया गाउँ असलामुर्वक हैंग्सो हुए कोले ।

प्रेरिक्युने क्या—बीरक्य । आज कुन्तरे सामने में में कुन्त करता 👢 उसे सुन्ते —में मनकान् प्रांकारकः लेकक है, तुन क्को न्यवेक्से किन्स न क्को । दश अक्रमी है। अनेकाको से कार्या निक्र है। कार्य पूजानक पहले हुमले बर्गकर अपने बहले कार्यके रिक्ने अर्थन भी भी। मैं परानेत अधीय दहरा, इस्तिको स्थल सामा। भगवान् कोशा भी कराके अधीन रहते हैं। तक। यहा केरा करू है। इस्तीतिको सुने सही जाना का है। साथ जोको करात हुए और । यह भ्या-नेपा:करका से, स्थाप जारकोर सम्बन्ध हो, येरी प्रतिकृत सुन्ते । बै तुन्ते अत्ये व्यव्येतं रोकातः 🕻 और तुन सुक्री वेको । जन्मिम मही क्षेत्रा, जो क्षेत्रेकाक होता । मैं पराक्षक कर्माना ।

च्याति चेल्यो **र्व—मारत् । मनमान्** विकासि हेशर कारनेकर पहालामू भीरका हैसाहर कोन्स—: बाल की प्रश्नक दिन जन्म है, को जनकार कुछे कही जसस्मा हुई है।" हात्रा व्यवस्थार गुरुनाथक स्रोत्सा हैस यहा क्षीर विकास कार्यकामा हो बढ़ी प्रसासकी साम भौतिकाक्षेत्रमें प्रसूते कात ।

श्रीरचारने अवरा— च्यास्थ्यो । सेवे अल्पोर परावकी परिवारी किये कड़ी करी पादी की। इस प्रताम प्रवास शार काइस है, मन्त्रवान होकर सुने । हो । वीने जिस 🗜 वैके आप है। जीवें आप है, वैसे शिष है। देशा नेप बदले हैं और वेदोंबर पह बजान तिकारी आक्षांक अनुसार की है। <sup>क</sup> रमकाथ ! सरकार क्रिकामे आहाते जा

अन्य दिवस्तिक प्रदे दि संभी को १६ तथा किए। । हों। केट सर्वविक दिवस्तिकारों हो ।

<sup>(</sup>御室下計 新婚 株 (成)

अधारको अध्यक्त हो है। आप येती 🟬 कारको अरुके और जासको भारतो है वादी नामें शमकिये ।

बाबाओं करते हैं --बीरम्बाला म्य क्यन सुरक्षर भगवान् औदिन हैत को और काके रिक्ट विस्तापत प्रयूप कोले ।

भीतन्त्रने करा—धरानीर । सुन् 🔣 सामा नि:शह क्षेत्रर सुद्ध करे । हस्तरे अवलेले प्रतिरक्ते कर ऋतेका क्षेत्री में कारने शासनको मार्थमा ।

बहाजी पंजी है देश पहला भगवाद सिन्धु सुध हो असे और मुहाते दिस्से कामा कार्यपर कर गर्ने । अध्यक्ती करणह भी अपने राजीके हता बुद्धांत रिक्ट हैनार मि क्ले ।

नाम् । त्रहरूकर क्षत्रकर् विका और क्षेत्रकारे कोर पुद्ध पुत्रत : अन्तर्भ सीरपार्टन भगवान किन्तुके कारको लाग्निक कर दिन तथा राज्येकपुर्वक स्थान द्वारोड कर प्रमान । स्था मेरे हुए। एवं सरकारोद्धारा केर्रिका हुए Affiliantly the states electronic alternation अंबर्क नेताने सम्बद्ध सम्बद्धा स्त्रुपि अन्यक्षित् होनेका विकार किया । पूर्ण केवल 📰 यह जान गये कि स्तरिके प्रति को अल्पान प्रश्न है, अलेका यह स्था पानी वरिकाम है। इंक्सेके देखें इस अंबद्धान सामना काना प्रकार व्यक्तित है। 🗪 भारतकर से एक देवाल अवने सेक्कोर्क स्टब्स **ावा गर्नेहर किएका काम करके अपने-**अवरे त्येकको करे गये। 🛚 👊 कुके इ:क्से पं**र्वा**न हे सामग्रेकने क्सा शास्त्र और अस्पन्त द: एको असूद से कोचने लगा

सक लोग अनेह सेम्बद है हैं; क्यानि बैठें को 🔠 अब मुझे हाल महरल असीने । मेरे समस बारा कही है, 📺 इस बाब-विकारके औविकाले करे क्रमेनर बुनियोश्रीक समस्त **व्याप्त रहकेलके देवल किलागर्थ-**कुरा प्रत्यक्ति हो 📖 ग्ले । का प्रवासको देवतात और का बहुनकार विकास निकार कारकर व्या का भी अस्तर प्रवर्तन के कृतका क्या कारण आर्था **प्राथि भा**ता । कुर्रोह जनमें आसामान्यों और पार्गी हैक बोर्फ्युके की पहाड़ रिका और कारण सरका कर आव । तिम उन्होंने पुनियों सवा वेक्काओंके अञ्चलक कर दिने और व्यक्तिकंत्र नार सराह । अवादी स्रोमानकने पुनुको उद्यापार पहल दिया और उसकी क्रमीको पेरके बक्रकर महाराज उनकी समी-हैं के के भी। प्रकार महे नेगरी प्रकार पीर क्यान् हेंच्ये; क्योंकि वृत्येकारको क्रिये गामक व्यक्तिकारिको स्थाके द्वारा सारिका ही सा रही भी, का समय के बीन दिशा-दिकास्कर हेरे हैं। ज्योग अवको नेवयुर्वक युक्तिया है करा और उसकी क्षेत्रों अधि निकास सी, क्योंक, जन कुन किवामीको जाय दे भी थे, क्षा समय से अर्थानीके प्रवेदनके अवस्थ अनुबोर्टन सुवित का स्त्रे के वर्ती का-चक्कान्यभागि प्रदेश, स्वया अर्थर प्रविधार केंपिनोकी वही विक्रमण (क्षांत्रा) और। बहाँ को संबानक तथा दूसरे लोग है, क्रमाद्र और पहल निरंतिकार किया । प्रक्रमान ein much mit serribelit, aber fore गर्थे। जीरम्ब्य प्रमुख्य पता सरहाका सनी कार्यक्र प्रकार ताथे। निर अर्थः केनी गाल व्यक्तिकार उन्होंने उनके महाकारर सरकारो अञ्चल किया। परंतु योगके प्रमाणको बक्रमा निर अभेक हो गया छ। इस्त्रीको सह जो सकत । यस श्रीराण्यको 4.00 teleben en der gegen gegen ein er belangen er fer en er der belande er fer eine er bet er ber er bet e

हात हुआ कि सम्पूर्ण असा-प्राचीको इसके मसामाना बेहर नहीं को समाह, ब्राच अहीर प्राची क्रमीकर के ब्राच्य ज्ञाका और केमी हाजोंके गर्वन मरोक्यर तोड़ द्रावी । पितर व्याच्या कुट स्थाने उस विस्त्वी गणनायक वीरधारने सांस्कृतको उसके विमा (व्याच्या केसे सूर्ण चोर अन्याक्यर-समाह सामा वाले सम्बद्धान अल्या

कारणाः विकास करके क्यकार्य हो हुरंत !!! व्यक्ति जास कैस्सर पर्यकार्य करे असा देख करकेत्र क्रिक कर-ही-यन बहुत संसुद्ध हुए और उन्होंने उन्हें कीर प्रत्यक्तवांका अकार्य !!! विवा !

होते हैं, उसी 📖 चीरका 📖 और उनके

ĝή

# श्रीतिक्युक्ती पराज्यमें दशीय मुनिके सारवाधे कारवा नताते हुए दशीय और शुक्के विवादका इतिहास, मृत्युक्तरा-मन्त्रके अनुद्वानसे दशीयकी अवस्त्रता तथा श्रीहरिका शुक्को दशीयकी

पराज्यके लिये यह करवेका आधासन

कृतको वकते हैं — व्यक्तिको । अधिन सुकित्त्व प्रकारकोत्री कही हुई यह स्वक सुक्ताः हिस्सोस् नास्य विकासो वह गर्थे । अपीने अस्तरसम्बद्धक अस्त विकास

शरहाति पुश्या—विकाली । जागावान् विक्यु विकालीको क्षेत्रकार अन्य केलाशिके स्वय १९६के श्रामी वर्षो कक्ष प्रते, विश्वके सारकारी वर्षाकरणाने जिल्लाम् श्रीकरको महि जानते से ? किर क्ष्मीने अहलनी पुरस्कति व्याच्यानिके स्वयं ह्या कर्म किया ? पाठवानिके ! सेरे श्रामी व्याच्या व्याच्या संदेश है । आय क्ष्मा करके मेरे महिसाको नष्ट कर सैनिके और प्रची !

कविये। बहार्जीने कहा—नगर्। पूर्वकारको राजा शुक्की सहारका करनेवाले सीवरियो राजी पुनिने शाप दे दिशा जा, जिससे उस

मनपे उत्साह 🎹 करनेकड़े जिल्लास्त्रको

कार्य में इस कारको पूर्ण गर्ने और में दूसरे किएकोंको साथ के दक्षके दावर्गे जले गर्ने । श्रुवीयमें क्यां साद दिया, यह सुन्ने । अवस्थि कारको कृष जागरे अस्ति । एक कारकेशको एका से गर्थ हैं । से कारकाशकाशको मुख्यार देवीको किए थें । देवीकारकार स्वरूपके अस्तुको श्रुव और दर्गीको क्रिकट अस्टब्स से गुवा, जो सीनो

रमेश्वोदे सहार असर्वकारीके कार्य

विकास हुआ। उस विवादक्षे बेहके विद्यान्

विश्वासक देशीय कालों के व्या व्या वैदेश और श्रांत्रय—का तीनों क्योंदेर बाह्यका ही केट है, इसमें संदाय नहीं है। महासूनि वर्गीकारों का बात सुनकार धन-वैद्याकों सबसे कोहित हुए राज्य बुबाने उसका इस ज्यादा प्रशिवाद किया।

सुव जेले—कम इस् अवदि माठ लेक्फ्रालोके स्वस्थाको स्थात कसार है। वह सामा कमें और श्रामोका पालक

4-4

पूर्व प्राप्त है। क्रामीलो सम्बद्ध के सम्बद्ध केंद्र है। और अधि-अधि-अधिक प्राप्त है।

राक्ता वेद्वाराचा अन्यत्व प्रत्येकाले शुक्ति भी प्रकारि 🖁 विक राज्य समीवनाम ੈ । पुने । इस बुलिके काम-स्मूचार 🖼 स्थाने पात केवार है, जह में हो है। इस विकेशको प्रभावनकी अनेका राजा हो होता है।जा केल 🕯 i serenjapan 🕽 kast yan Resigh Begin को और केंग्र अल्लार न करें; क्वॉकि है पर्वात स्टान्स हिल्ले पुरव्यान है।

रामा कुमान्य व्या का क्षानियों उद्देश

mplication flavour at a gain spraint पुर्वापर्यकृत्या सुवितेष्ठ वेशीयको स्टा स्रोत gan । मुक्ते । अध्यो भीग्याचा निवास चारहे. gefor og meistend goden og religi separate and spirit tape from a data मुक्तिको पार माध्या अञ्चलको अधिकार कृतिका वृद्धिकाचे शूच अवका कृतिक है परक जो और उन्होंने कज़रे इक्कावनो पूछर कारण । उस्त कारणे अस्तर हो भूगुर्वको श्रेषीय Çadar है। यो । यानेक्स्प्रेस द्वीक्स् रिक्ती संबंध कुल्लामध्येक सरका विकार क्षेत्री प्राच्याको अवस्थ राजिक परीपको, सिध्ने जूनने पद्धा प्राप्त का, पूर्वत ving flow : maleuric angiveir melant बोह्नकर विकासक्तिकोन्हरित जन्म कृत्युक्त

विद्यापि प्रकारक सुद्धारकार्थने उन्तरे प्रका । पुरु केले --सल कुरीक 1 में स्पेंस्ट चयवार विकास पुत्रम काले तुन्ने भूतिहारिकारित सहामृत्युक्त कारण केंद्र भक्तका उन्हेंस देख 🕻।

भाषानाम्यः चयन (आसम्बन) सल्ते है। प्राथमस्य अर्थ है---हिने मोहोने फिन अधानमन्त्री विद्या । वे चनवरन् चूर्व, संस्

कुरनेने प्रकार परंच होती है, जारी प्रकार के चनकार दिवस अवदर्श चुनोचे, जीवो गुनोचे, orana qualit, přejmitě, sampu žujih और राजीये विक्रो प्रशासक आर्थकुर आमान्त्रे कार्ये भाग है. आग्रुप सुग्रामीकृत एवं सन्दर्भ देवनाज्ञीके ह्वार है। (व्यक्तिक 'सुर्गारेश्य' कार्यदे व्यापना सुद्रे। अंध भूगियकेल की कारक क्षेत्र है—) Der Weile Aren Steiner Mittel ! महामूचे मान्द्र । इत अम्पर्वाची मूचन विभागे क्युप्रियम् बोक्य हेला है— अस्पत्तको सेवार विक्रेप्यक्षिक जानूनो विकासकोच्यी पृष्टि होती है अबा बुक्र अञ्चलका, विकासका, सुनियोगन और इंक्टिनोर्स्डा राज्यकोका को केवल क्षेत्रा है, प्रमाणिक से की 'मुक्तिकार्गन' है। (जार क्यांस सीलरे और चौथे चरकारी भक्तका कमें है।) इन देनी नाम्बंबा भागा भे ई—उर्वर-स्थान प्रध्याणुखं-र्नुक्रेक्क्क्रम् - अर्थात् । असे । असे सरकृत का स्थाप त्याकामध्ये कुर फत है, उसी एक में कुम्मम कम्माने पुन्न हो

काल, रज और शय-नीती नुष्मेंक महेवर

है। कामज़ब, विद्यालय और दिवसन्य—

इन सीच राज्योंके; अध्ययनीच, नाईकार और

व्यक्तिकारि - एक सीची अस्तिवीके; सर्वत

क्षात्रका क्षेत्रेकारि कृतति, अस्य कृति क्षेत्र — **ह**र

क्षेत्र पूर्व चुन्हेंके (अन्यक्त स्वर्तिकक्त अनुदि

right follow spilite), follow (seed) is,

Projects, Treasure (Marie 1941), Foreign

afr fire-ibil sumplife upre fige

व्यक्तिको 🖟 🖟 (व्यक्तिक व्यक्ति स्थाप

termed spring of 1) tripps folice

वरण है—'स्थान प्रश्निवर्णना'—हैने

नाति, अनुस्त्य (जोक्) के पुत्रक व होति। वे क्रमंत्र अनुस्त्यक्ता है, को पुल्लाकोर, सरकारों, क्रमंत्रकोर, कोनके अवार्य कार्यके क्रमंत्र अस्ताकन कार्यक है, को कुल जीवन कार्य केस्ताकन कार्यक क्रमंत्र अस्ताने कार्यक्त्र क्रिक कर्य की अस्ति पुल्लाको कार्यकार केस्ताकन कीर केस्त 'क्रमंत्रक अस्तान कार्यकार क्रमंत्र कर्यक पुल्लाके कर्यक्त्र कार्यक्रिक क्रमंत्रको कर्य पुल्लाको कर्य के स्मानेत क्रमंत्रको क्रमंत्रक

यह मृत्युक्तीयनी सम्बर्ध है, को की यहने सर्वोत्तर है। एवं प्रेमपूर्णक विकास परवास् विकास भागम अरमे हुए हुन सम्बद्धा सम श्री । यस और प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति अधिकांकार किये हुए फलको किए और शतको बीओ तथा विद्यानीकालो सर्वाप बैद्धकर क्यूनिका चारण करने ग्रहे । इससे कहीं भी मृत्युका भाग नहीं स्थान । न्याना अनुद्धि स्था कार्य कार्यंत्र क्रिकिका, भगवान् रिकार्यं पूजा क्षाने । यह एक बारके शासकायने केंद्रकर क्षात्रकार क्षेत्रकार यहन करना पाहिले । में मनवाद दिल्ला बाल क्या हो 🐍 क्रिक्के अनुवार क्रका क्रिका करके क्क-जब करना चाहिये। इच मन्द्र निरंपार कव कारोरी पृक्तिमान वृक्त मनकान् हानको प्रकारको जर बन्धको निद्ध कर रोगा है। Marketon take

कृत्युक्तास्य असम् अक्षान्त्रसम्बद्धाः स्थान

्षित्रन्तं स्थलेतुरित राज्ये सम्बद्धे समुर्ग्ये वर्णे । अक्टबंदिनुसरस्यमुख्यतं । धृष्टीस्थलहरूकम्

क्षेत्रकां को अभिनेत्र समा च गुन्तकार । व्यक्तवार प्राप्तकार को अभिनेत्रकार को अवने हो प्रत्यानगरें गर्ग हुए के पर्यानों पर विप्रास्त्यार उससे क्रमायारें के इस्केश्नर अवने जसायाको प्रत्यारे हैं। प्राप्त के इस्केर के पर दिन्ने उन्हें अवनी नेतृते रचे हुए हैं साम के से इस्केर प्राप्त प्रदास एक कृत्युक जस्मा प्रत्ये हैं, पर्यानके अस्टूक्स केरे हैं, सिन्यर विकास प्रयुक्त किस्तर इससे हुए हैं सक्का प्रत्यात हारा करीर हाल इस्केर हैं। सम्बद्ध सीम के। साम्य प्रत्येक्त साथ निर्माणनाविक्त प्रमुक्तकार सिन्यके साथ निर्माणनाविक्त का से विश्वस्तात है, में स्टब्स (विकास) प्रकार ही।

वाद्यमी करते है—सल ! मुनियंद्र र्जाज्यके इस प्रकार कारोज़ देखर सुमानार्ज धनकान संस्कृतका स्वरण करने हुए असने महाज्ञाते स्वीद वर्षे । अनको बहु बाल सूनकार नकुर्युत्त रुक्तिक वर्षे हेमले हिल्लाकीका स्थापन बरको हुए मन्त्रकको निर्म बनमें गर्ने । बहर्ग कारता अनीचे विजिल्लाक मारान्यवास मध्यक्त सम् और प्रेसपूर्वक मनवान् विकास विकास करते हुए अवस्ता प्रतास की। क्रेबेक्सलाक क्रम बच्चका सन् और कंत्रसम्बद्धाना धारमान्य प्रत्यास्त्राती असरायाना काके श्रामिक अवस्थानुस्था विकास संसुद्ध विकार र व्यक्तपुर्व <sup>१</sup> इस अध्यो सरक्रमिन हर् भक्तकारण परमाप्त रित्य इतीयके जेनगर क्षके सम्बन्धे प्रकट हो गये। अपने प्रपृ प्राच्नुका सम्बात वर्णन करके प्राचित नवीसको नदी परकास 🖬 । उन्होंने विभिन्नोक प्रकार करके दोनों साथ जेव

पर्वजन्मकरे प्रेक्टरका संख्य किया। सार्गः !

कुतं ! कदान्यसः सुनिके होनले असक कुर्

रिह्मने <del>श्रामनकृतार दारीकरे कहा –-''ह</del>म

📖 भीतो ।' सन्धान् दिवायाः च्या अवना चानमा हुआ व्या नार परवेश्वर दिवाके कोड जानकार हो बकायका प्रकार चोरो ।



दर्भागने बना---वृष्णेत व्यक्ति ! 🚃 होन पर दोनिये। येरी हुटी यक हो जान। कोई की नेरा कर म कर सके और में सर्वन अहीन रहे—अभी मुहले सेन्सा न आहे।

वधीयका यह कवन सुरकर प्रता हुए वरकेवर रिश्वने 'तथात्तु' कक्रकर 🚃 के तीयों हर है हिये । फ्रिक्टिके नीम क यहार बेदमार्गमे जीतीहर ज्ञानुनि दश्केष आवन्द्रमंत्र हो गले और सील ही राग्य श्रापके कारमें गर्ने। मानेवरीसे अवस्था, annu अधिव और अवीचता चन्या इचीवाने राजेन्द्र शुक्के कालकार राजा करो । बिहर के राजा शुद्धने भी क्रोक करके टब्वेक्पर कहने प्रकार किया । ये भगवान् जिल्लुके नौरको अधिक गर्वेने घरे 🚃 हो। परंतु कृषका

कुरतर पर्वातरोजीन रूपीय देनो 🚃 प्रकारो पहल्क रवीपक राज न कर सम्बंध प्रस्ते अक्टूम्बर बूनमे 📰 विकास हुत्ता । सुनीवर एकेंब्वरी अवस्थात, अभिकार 📖 काले 🖩 गढ़-स्कृतर प्रचान **ार्ड अस्तुकार कुल्के कर्ने वस** अवसूर्ण पुत्रस । उन्होंने शीस 🖁 क्लों पान्तर क्रमांक कोडे नाई मुख्यन्त्री आरावना आरम्ब की। वे शरकापुरसारक वरेक कुरवहरूकोवाक वर्गांकले नरश्चिल हो गर्छ हे । कृतको पूजाने प्रस्ताता भगवान् महसूरत ब्यून संभा हर । उन्होंने सवाको दिना दृष्टि अध्य भी। 🗪 🛗 र्र्युको ही जन्मर्गन-५०%। शहर कार्यः वर मध्यक्रकारको सूचने ann किया और क्रिय प्रधानेक्रस क्यमी स्कृति क्षेत्र प्रका प्रकार वेकेक्ट आसिने अवेतिक 🚃 आक्रेय ईक्ट श्रीआरायक्केकका कृतन और सम्बन्ध स्टिसी पंजाने श्रीकामानसे अंतर देखन तथा इस जनगरिको क्रकानि स्वतन्त्रः रक्षका प्रकान करनेके वक्षात् उन्हे अवना अभिक्रम सुरेशत निष्या । राज बोले-अन्बर । तबीच सकते

परिष्युः पृक्त प्राकृत्य है, जो वर्तके प्रतान है। क्रमोत प्रत्याने विश्वनामा भाषा है । ये पहले मेरे 🔤 चे 1 🚃 दिनो रोप-सोजार्थ परिन कृतक्रक व्यक्तिकारीकी आराध्या करके के 🚃 कल्पालकारी क्रिक्टे प्रमानसे समस अवा-सन्त्रोद्धारा सन्त्रके हिंग्बे अववा हो नवे है। एक दिन इन महत्तनाही दशीयने सरी शक्ती अकत अपने क्षाप्त नैती मेरे वक्तातार को बेनले अववेत्त्वकृतिक प्रकृत किया और को गर्वले क्यू —'ये मिलीने नहीं प्रथम ।' हरे ! से मृज्युह्मको क्यान कर मानार अनुसम नवीरी भर नवे हैं।

प्रहावी कहते हैं<del>- प्रहर</del> ! **प्रहान** द्धीतको अवध्यतकः सम्बन्धः जनकर श्रीहरिने महादेवजीके अनुस्तित प्रधानका स्परण किया। किर वे ब्रह्मपुत्र 📖 भूवसे मोले—'राजेन्द्र ! साहायाँको कही श्रीहा-सा भी चय नहीं है। भूवते । विजेषाः रहभक्तीके सिथे तो अब नामकी कोई वस्तु है ही नहीं । यदि मैं तृष्यारी ओस्ते पूर्क करे से जाइका स्थीयको दःस होक और का मुक्त-जैसे देवलके 🜃 🖫 पावका बारण थम जायना । राजेन्द्र ! श्रामिके प्रकारो

1 इसलिये में तुन्हारे साथ च्युकर 🐷 🚃 नहीं बहुता, मैं अंकेला 📗 तुम्बर्ग सिन्दे द्वारीकको जीतनेका १५क कर्ममा ("

दक्षके वज्ञमें सुरेक्षर शिवसे मेरी 🕬 🗥 क्षेत्री और फिर मेरा उत्वान मी होगा।

धगवान् विकास यह बचन सुनकर सूध 📖 — 'ब्बाह्त अवका, ऐसर की हो ।' ऐसा कारकार के उस कार्यके लिये भन-डी-मन उत्पूक्त हो प्रशासन्तर्भक नहीं इत्रर गये। (अध्याप ३८)

वनकान् बीइरि ही ऋद्यानका रूप धाएल

करके वहाँ आने 🖁 । इसमें संदेह नहीं कि

आम को कामाबी 🕯। किंतु ऐवेश ! जनाईन ! मुझे मान्यान् संस्थते कृत्यासे भूत,

चरित्रक और वर्तमान—तीनो कालोका

ज़ान करा ही कना रास्ता है। सुन्नत ! मैं

## श्रीविक्तु और देवताओंसे अपराजित द्वीवका उनके लिये न्नाय और भूतपर अनुबद्ध

धारधान् किन्तु राजा शृक्षका हिल-स्राचन कारनेके निक्ते क्राह्मकाका क्रम कारणकार त्रकेवके आवस्यर नये। वहाँ ३० अवस्युर क्रियममाशिकेकी स्थापि मीश्वरिये इप्रोक्षकी प्रचाप 📖 शुरूके 🚃 एराम्बर्ग रिक्टी क्यान 📕 कनने 🕬 मात करी। ब्रीविध्य भेले—जनवान् विकासी आराधनामें मरबर रहनेकले अधिभाजी इक्षमि द्वीम ! मै तुमसे एक वर मीनत 🜓 क्यो तुम मुझे दे के । तुरुके कार्यको सिद्धि कदनेकठे देखाधिदेव बीहरिके इस ----

बह्माको कहते हैं — भारत । क्रांब्रहरून

आवको जावता है। आध पापहारी श्रीहरि ल्ले किया है। यह साह्यसका वेश क्रीहिये। द्भावद्भिक्तले राजा शुपने आपकी आरावना 🔳 🛊 । (इसीसिये आप प्रधारे हैं) चनवन् । हरे ! असमही भनत्वतासम्बद्धाः भी में अनुनता है। यह करू कोड़िये। अपने कार्यको प्रकृत 🚃 और भगवान् इंकरके स्वरवादें यन रुगाइये । मैं भगवान् एंकस्की आराधनाओं लगा गाता है। ऐसी करनेपर रीवक्रिगेयका दबीचने जीत है। दलमें भी वदि मुजसे किसीको भग हो तो अपन तमे नजपूर्वक सत्वकी दापकके साम

कविये । मेरा पन दिलको स्मरणमें ही समा

राजा है। मैं कभी छठ नहीं खेलता। इस

भगवान् विष्युमे इस प्रकार कहा । दधीय जोले--सद्भार्! अवय समा चाहते हैं, यह मुझे जान को गवा : अस्प शुक्का काम सनानेके किये स**ा**क्षत होतारमें किसी देवक या कैयरे की पूछे था। पूर्व हमीरवाले ज्यवस्कृतार वसीय मुनिने नहीं होता ।

नीविक्यू जोसे—क्सूब 🚃 बहुत्स कारनेवाले वृत्तीय । मृत्यूका वाव कर्वश्र स्थ ही है; क्योंकि तुल दिल्लकी असराव्यकने मस्पर रहते हो । इस्मैहिक्टे सर्वाह हो । परंतु औ कहतेले तुम एक बार अपने 🚃 राजा क्ष्ममे जानार पाइ से कि 'राजेन्द्र ! मैं बुक्जे # \$1°

भगवार् विकृता व्ह स्वत्र कुरवर भी सैमवितोमणि प्यानुनि वर्णन निर्धन है। सो और ईसकर केले।

दधीक्षते क्या—श्री विनायमानि भगवान् प्राम्के प्रकारते कही, कभी विकास और विकास है नहीं प्रस्ता — सवा 🕌 निर्धन स्कार 🜓 क्राचा बीहरिये पुलियो स्थानेकी बेहा

वर्षे । हेवालकोने भी इनकार आधा विकास प्रवर्के सभी प्राप्त कृष्टित्र 💹 गर्व । स्वान्तर प्रशंकान् प्रतिकान्ये अन्तरिका नक्षेत्रते 🚃 की। वरंतु महर्षिने रूपको भी 🚃 🚃 दिया । 📖 पराकार्ते अवनी 📖 किन्तु-चुर्ति प्रकार की। 📺 राख देवाकार क्राप्तनकृत्वाने वहाँ सन्तर्भका चनकान् विकासे कहा।

दर्गम् जेले—महत्त्वते । करनेते **स** 

प्रतिभाग्नमात्र प्रतीत होती 🖟 । मार्चन 🖰 मैंने स्थाको दुविजेन बाहुओको जान निका 🕼 मुद्राने अपने सहित समूर्ण कमालो देशिये । निरासस्य होकर महत्वे हुन्हा स्थ स्थला भी शर्मन बरोजिये । मैं अन्यको दिल्य दक्ति देवा है।

अवने केले 🚃 🚃 स्त्रीप क्रमका सा क्लार्स् क्लिने उत्पर पुनः कोष करन बाह्य । इसनेमें ही मेरे साथ राजा कुल व्यक्ति का पहिले । मैंने निश्रीष्ट रहते हुए चनवार वक्रमध्यके तथा देवलाओंको स्क्रीम बारनेके रोका । नेती कहा सुनकार 🗯 स्केगोर्ने बक्कम दक्किको अस्ता की किया। श्रीहरि कर्मा वरण गर्म और उन्होंने सुनियों। प्रकाम फिल्हा । सदरकर शुप आपन्त रीम हो इन कुर्वक्षा द्वांक्षां विकट गर्ने और क्याँ प्रमाण करने, प्रार्थना करने रहते ह

क्षा केले-वृत्तिका विकासन हिर्देशको ! मुख्यम प्राप्ता द्वीतुने । परवेशार । sare gulebul gibet er entent bi मुक्तार क्षेत्र व्यक्तिको ।

**ब्राह्म करते हैं—नास ! समा** श्रुवको था बान मुलका समझाको निधि इस्कुल दर्जीको अन्यर अनुसद् नित्या। सरकार क्षीक्या आदिको देखका वे सुनि क्रोक्से ब्लाहुल हो गये और मन-ही-मन हिल्लाक एक्टबर कारके किया समा देखाएअस्टिं प्राप्त देने समे ।

द्वीयने कह -क्षेत्रस्य इन्हर्साहर वेकालको अर्थेर कृषिक्षरो ! सुक्तरोग सहस्री **ार्डिया** औरिक्या तथा अपने गणतेस्तरित वस्तित और 📖 है जाती।

केवलाक्ष्मेंको इस सरह शाम दे शुमानी और देखकर देवनाओं और राजानोंके इक्कीय क्षित्रकेत एकीको कहा---'सजेन्द्र I क्रमान ही कही और जनावज्ञाली होने हैं if हेला राष्ट्रकामो पहुकर हाहाण द्यीच अपने अक्रमने अनिष्ट हो गये। निर ऐसा क्षा अनुवाद विस्कृत रेक्टर श्लीकको क्याकारमात्र करके सुध अपने

 विदेश देखपूर्णण = 777 वर यहे गर्ने। सरकार, मनकर निष्णु किन्युको 🛮 को कार प्रदा् कुन्छ, 🚥 औ देशकाओंके 🚃 जैसे अन्ये में, समी तरह मर्मान विद्या । में शुक्र और दर्शनार्थ अपने बेबुव्य्डलोबावधे और गर्ने । इस 📖 विभावसम्बन्धे 🚃 प्रशेक्कार 🔤 पाउ 📺 स्थान स्थानेकर जनन 🕮 🔛 💼 🛊, 📷 अकार्युको जीतकर प्रतिद्वा है। 🚥 । स्वानेकरकी काल करके 🕍 कारानके बहुता अवस्थिक वे जात है। की मनुष्य 📆 सामुन्य जाह कर स्था है। 🚃 पाठ करके राजपुरितों प्रयेश करता समा । मैंने तुन्हें संबोधने शूच और 🎟 🐧 को कभी कृतुका का वर्धी होता तका निकारनी क्रमा सुनानी और सन्त्यान क्रम निवास 🎚 क्रियमी होता 🖥 र र्शनात्त्वी प्रीकृता केन्न प्राप्त और (Market 24) रेवताओं सहित ब्रह्माका विष्णुत्वेकमे 🚃 अवना पुःक निवेदन करना, शीविष्णुका उन्हें शिवसे 🏬 गौननेकी अनुमति दे उनको 📖 ले कैलासपर जाना तथा भगवान् विवसे मिलना पारम्भीने पारा---विकासः । महा- 💹 भगवान् द्विष्णुको 🚃 हार्व नामा मात ! प्राप्त विकारणका प्राप्ता प्रकारके कोजोश्वरा क्रम्बी सुनि कार्या नारानेवाले हैं। आयने यह मही अञ्चल एवं. इसले अपन्य पुरुषः निर्मेशन मिला। मैंने रमणीय विकासित्त सुनामी है। तहा रे मीर वाक्र — फेर रे 🔤 नाव 🔛 📺 पूर्ण हो, मीरमा, क्रम प्रकृति, ब्युरेका क्रिक्स करने 🚃 🚃 🚟 हे और 🚃 केसर 🚌 बैरसाम् प्रातिकार काले गाँगे, साथ काल होता ? अपूर्वन सुंबंधे 📑 वहाँचे, बैरसा 📟 📟 यह हमें समस्ये। | । १०/तथ | क्षेत्रस्**रा**क्ष ल्याओं येशे—नास्य । स्थीनके Book t an hour sât right Pope () व्यास्ति विकास अक्षा-अक्ष तक दिने के, के अन्तर्वा प्रस्थाने अपने हैं।" नुत्र प्रक्रमधी नई सहा शुनका भनवान् 🔤 मोक्नी आहे। वहाँ 📺 स्वरंग्युको रक्षनीयाँ। विक्रम्, विकास एव सदा निवर्ष कारकार प्रारंके संबंधे कर्पकर वेश स्थान राजा 🚃 🖁 और 🚟 इन्हर्ने कारी निकार किए अपने निकेप हेकाको बीवार को उसरे, विकास भारत वासे पूर्णस्थले सुराजा। उसे सुरकार में का उपार केले । पुत्रक्षोच्याके पीकित हो एका और अध्यक्ष च्या - श्रीविकाने कहा — देखताओ ! काम हो व्यक्तित किल्ले बढ़ी किया करने समा। समर्ग देवकी चुलको सोई अपराध सन फिर मैंने परिव्यासको मनवान् विन्युका बाब सो की उसके बद्धेर्कों अध्यान सरका ब्रिक्टी । इससे जुड़े सन्वतिक्रित ज्ञान कार्यकारे प्रमुक्तीके रिक्टे मह अन्यास प्राप्त प्रकार राज्यसम् देवलाओं और पहुलकारी नहीं के समाना ! विधास: ) मुनियोंके साथ में विकारनेकारे भवा और एकाव देवता परनेक्षर दिवके जनराजी हैं;

क्योंकि इन्हेंने करवान प्रामुक्ते काम्या केव्याओंने देखा। यह पुरेके काम ही नाग पढ़ी शिवा। अब हुन तान खेल यह खेलनिया कर भी देववाओंकी खेड़ीरे हरको प्रीय ही प्रकृत होनेकाने इन करकार, अपन्त, जो एक प्रधारके कृतीने इस-कर Reads de werpen und mett mit i meil mit film mit i geft film mit i न्युनित हरे राज्य अन्तरे प्रायक्तान्त्रक मानिये क्रिकुद गाँव है जान समान्य कृतान met appl geberend winds and अतः कुळलेण प्रीप्त के सम्बन्ध करते अपने प्रतास बहरनेको केवाल गाउँ गाउँ वाहा असन है। मैं बब्धार है हैल सरके बनकर प्रेंगाओं संस्थेत होता । यह की प्राप्त करन कारों है। अस्तर । में औ दूस तथ स्थेतीके rent Paralle Printer appropriately tally रुपरे शका चर्चिका । देखता आदिशांकि पुरा व्यवस्थे हरा

प्रकार अस्टेस केवन स्टाइस केवनानीत ात केल्पाल क्वीन्त्र आनेका **विका** विकास । साहरूपान केवला, श्राप्ति अवैद प्रवाहनति ands from the little and the समाको साथ में अपने वैद्याल-जानके wrong firmly and Folio frifting केरणसम्बद्धी गर्ने । केरणस्य व्यवसान् दिवनको सदा ही अस्तरत रिम है। न्यून्येने निम कियर, अन्तरामे और चीननिकट्ट च्याना पुरुष इत्त्वा पारीभारित होका करते 🛊 क्या 🚃 पर्वत अपूर्ण ही जीवा है। जरनेर निष्टर

महारेक्के तिल कुकेरवरी आरम्बर कमा

महादिवर पूर्व रक्तांच पुरी है, जिसे तक

क्षमा महिल्हे । जिल्ह अन्यव्यक्तीर पुर्वाता होनेकर । चैत्रकृतेकाले स्रोत्यविक्रम पात्रक क्षान्तर विस्ते महाराज्ञा अन्तर् महाके जन्त्र है जन्त्र किन्नेंट पूर्व के । प्रत्येत ब्यानी भारतने अन्या और हारान्त्रे रोच्यार्नेत्रीय याचा जीवन अन्यापण्य—वे हे आवन याण विक परित्र ही रूपमान को काम है, ये अगरमण प्रतिकारी पहली है, यो प्रतिकारको प्रार्थकार्थके कर प्रार्थ केवी है। महाराम कुकेच्यी आरम्बाद्धी और और्राधिक परको the physics and making democial प्रकारों क्यांकों ही प्रारंत कर दिया है; 🚃 ही दूरवर प्रवासनीके व्यवस्थाने देवत । कारे वाले और अवसी अधिकार प्रस्ता अन्याचीक रिक्ते क्रम्क अस्ते । विके ? वर्षे - वैत्रक स्मिते की । ह्या कुछ सी बीचन कैना का और अन्यते प्रत्यानी सम्बन्ध जीवनस्थ र्वेजने क्षु भी । अल्बर कोई चीरस्त नहीं सर और जीनका तक से उससे क्या पूर है क्षात 🗷 । यो पुरुषांका पुरुषेको ही प्राप्ता कोन 🖥 लाला है। का बाध राज़रीय और क्राह्मक प्राप्त है। हुए दिला <sub>क्राह</sub> नगवन्त् क्षान्त्रात क्षेत्राच्यात है । योगियांक प्राप्त केवा और भाग काम है। मृतुश्वाके अधायपूर का बक्रवेगक सम्बद्धाः रोवे विक् करी राज केलकाओं भगवान् पंचानको विश्वकारण वेकार मेरे पूर्व महानित्त्व सम्बद्धि, भी श्रेष्ठ विकानमंत्रिये गाना क्रोक्सो और कार्य है, बड़ी प्रशासकी प्राप्त प्रस्कृति सेवार्थे केंद्रे से । भगवान् क्रिकार क्रीकिस काम काम दिलाकी देगा बार प्रकार प्रकार कुनेर, जो सुद्वाची और क्ष्मानोडे सामी है, अपने रोवकानमी स्था कुरुक्तेनको हा का विशेषकारी peut fim finer mit fie et unbur

हिला इस स्टब्स स्टब्सीय-वेलो परमधिय

स्थानेकारा भून्यका भारत विको के है है नक आहितं क्रकेंट अनुमेनी बढ़ी क्रोका है की भी। भगवान् तिक अवने कवार स्मधानके कारण समें संस्कृत सुद्धा है। भारत् ! अस विच से एक व्यक्तसम्बद्ध मेंद्रे से और सब संतर्भ सुन्ते पूर तुम्ही उध बारकेयर सुन्धें ज्ञान सन्त्रका क्रमोक हे रहे थे । वे बाबों करण अंगनी सूची ब्रोकार और बार्म इस क्षेत्र पुरुषेत्र एते, अवद्वी मध्यक्ती काल क्रमे कुक वर्तका के विराक्षकार के ।

**ब्रह्म करने पर्यापन् दिल्ला स्टो**र कार्यके प्रस्त प्रस्ता विकास 🚟 🚃 हेक्साओंने केंन्री क्षण जेड़ वकान हाजाकर पुर्वत कर्नाक व्यवकार्थ प्रकार विकास । वेरे साम्य

अवस्थानका भागकान सह अध्यक्त साथे हो गाने और उन्होंने सिर हुक्तार कई प्रनाम भी निवास । फिर निवास आहि सब देवलाओं में क्य अन्यान् शिक्यो प्रकार का दिया, तम उन्हेंने मुझे कारकार कियर—टॉक इसी क्लू केंग्रे स्वेत्रांको प्राप्त गृहि अनुन कर्तकाने करवान् निका प्रवासीत मानवाको प्राप्ता 🔚 है। सादशाय brought, Real, worden after प्रमाणि प्रमाणि स्था हिंदी औ (श्रीविक्युको एवं पुरस्को) समझसर medical record front alight sergegibte underer giftem Reite : (attente &a)

जनवार, विज्ञानो आस देश सामुक्तीक

देवताओं द्वारा भगवान् विकासी सुक्ति, भगवान् शिवका देवता आदिके अङ्गोके ठीक होने और दक्षके जीवित होनेका बरक्षन देना, श्रीहरि आविके साथ यहामध्यपमें हाताला हिलका दक्षको जीवित करना बच्च दक्ष और बिच्चु आदिके द्वारा उनकी सुसि

रेपांकओंने परावान् दिलानीको अस्पेत बहरून सात वर्षभर्याक्रमका 🛊 । आकृती

**विनयके साथ अति काते हुए अन्तमे बद्धा--**-अस्य पर (काहरू), वर्गकर, समास विशे प्रमान्यरतार 🕏 । आग प्रार्वकाली विकासी महेश्वरको नमानवर है। प्राप्त विक्युक्तका, प्राप्ता प्राप्तका है। पहेशर । सहा, विक्रु, विष्युक्षेत्र, चातु, नैरव, प्रस्कायककका, इस और एन्द्र आदि प्रथम देवता तका मुनि न्यन्यकः तथा विवरणातीनः है। 🚥 अन्यक्ते 🕏 अन्यक्त हुए है। बैक्टि अन्य अन्यति

मुख्यान हैं। जोक भी 🚃 🛗 नन है, जरीरको अस्त नानोमें विभक्त सरके 🚃 आप मितृत एवं जुन्याम है। बन्द्रार, जुनं और अपि आपके के हैं। अन्य सम्बद्ध

प्यानको है। असर ही सम्बंध आहितारहा

**स्थानकः है । अपने अपने से रेपारे सन्दर्ग** 

जन्मको च्या 📰 रहा है। आर

Palliant, mungaj, fügingegung,

पंजारका केवल करते हैं, इस्टिये अञ्चल्हें

तर्ववेको प्रेणुटेको चंद्रका और साथ केपुटिकोको सारको विश्वका चेत्रा देवेते यो कम् सिक्ष

भ्रेज है, उसे 'तर्क-का' समने है। इस्तीका जम क्रानक: 🔡 है।

कालायम् हेकर है। आवके प्रथमे क बादु कर परवेचर दिला प्रसान हो अने। क्रमारी है । उसकोर अवदे अधि करणनेका वेदकान्द्रोको अल्याहरू **दे** हैंगकर उनका साम काम करती है, अन्तिह चयते जूर्व करता है और आपने ही घनते पुरुष् 🚃 और वीवारी निराती वे । भवातिरूको ! ज्योबारन ! परनेवार रे प्रसान होएके । इस नक् और अन्येत हो रहे हैं ( करा), राख ही हमाने रक्त कीकिये, रक्षा वरिवित्वे । अस्य ! ऋकारिके ! प्राचने ! अस्पने क्यापन क्यापन अन्तर्गानकोत्रं जिल यश्च हुने कहा सुरक्षित रका है, उसी तरह आक भी आज हमारी रक्षा मरिविये । जन्म । यूनेस । अस्य प्रीक्ष कृता करोर इस अपूर्ण प्रकृत और प्रकारित एकपार भी उत्पार प्रतिको । भागको अवनी आंधे नितः साथै, प्रतासन दश जीवित हो जाये, पुराके दौर सक कार्य और पुरुषी भूषे-पूर्व जाने-नेत्रे 🎆 सान्। क्षेत्रम ! अरक्ष्मी और व्यवशिक्षी वर्णके विश्वेद अञ्चलक हो को है, उन देखा। अतिकार आप सर्वाचा अन्त्रमा वर्ते, विकासे 🔤 पूर्णतः आरोध्य 📖 🛍 । यस्य । बहाबार्ग पूर्व होनेपर जो बहा क्षेत्र हो. यह राम आपेक्स पुरा-पूरा भाग हो (प्रशान और कोई समझेच न नारे) । कार्यक ! अन्यके भागमे है यह पूर्व हो, अन्यन्त नहीं।

ऐसा बहकर भूत प्रक्राके साथ संबंध वेक्स अधराम क्षमा करानेके सिन्ने क्यून हो हाथ और जुनियर रुखके समान का गर्ने ।

जहां भी करते हैं...कर ! पूजा महत, लेकनल, प्रजन्ति तथा सुनिकेमीत श्रीपति शिष्युके अनुस्कानिका सार्थ-

अनुम्य करते 📰 कोनमधीयाम परवेकर रिकामे प्रकार

चीनस्वरेषकी केले —स्टब्रेस बक्रा और किन्तुदेख ! असन केनी स्तानकान क्रीका बेरी अस्य सुन्हें, में अपने जान कानून हैं। सहर ) अपन केल्क्रेकी सची कार्तोको मैंने सना नाना है। रक्षके हुएहा का निर्मात की 🔚 किया है। एक सर्थ ही तुसरोंसे हेन करते हैं। कुरतिके प्रति केवा कर्मन किया जानूना, बहु अधने रिक्ने ही फ़रिला हेगा । अतः ऐसा बार्ग कर्ना नहीं करण कार्डिन, जो पुरारोकी क्या केंग्रस्थ कें । यहान्य नामक जान real & gertral parts freele Barell क्यारेका विश् केंद्र विश पात्र; यग देवता निकारी अधिको अको पञ्चभारती देही। साम । पूजा भागक केवला, विश्वके दाँत हुट नचे हैं, चरावानकें; बीतोंसे कादीओंसे रिजे नमें भारतकर भारत और । यह सैने संबंध कार कालकी है। येदा विद्योक कारनेकाले पुष्पके क्रुकेंक स्थानने क्यारेकी वाकी लगा 🛊 जान । होन प्राप्त देखान्त्रदेशित, निर्मार्थ अक्षे बहुत्थायके कार्य बहुब्ही अवस्तिह वस्तुरी हो है, जारे अङ्ग व्यक्तिको पाति होता के नार्थ । जानवर्ष कार्यः वारीनकोत्तेन, विकास भूगाई हुई गर्नी है, से अभिनी-कुमारीकी पुम्तकोंके और जिनके हाथ नह के पने हैं. वे पुसले हामोंसे अपने काम बरावो । यह देने आपलोगोधी शेलवहा war to

<sup>ै</sup> में 🔛 चेलं पहलापालकीकांत्र व चेलं हैलने चर्च 🛭 चर्च राष्ट्रहरूत ।

कारणे कारो है—कार ! हेल mm धारि, रेकर, शरी रूप अन्यत्य **ा** श्रापन स्ट्रेन्सर स्टिनिया और स्थानसील राज्यूनो केवल संबुध हो उन्हें त्यावान आयुक्ता केरे रागे। सकता काकर, प्रानुत्वी अवस्थित करो। 🚃 📖 और 🌃 पाव प्रीतिन्तु अस्तरन स्टंड्र्डस पुरः स्थात नामारमधी और यहे । प्रा 📖 Statute verset was form unit function are unwell filled topolic कान्त्री कालान्त्रको काला । वेश कान्त्र region and report sile between वेकाओं नम् व्यक्तिकेता के केन्यके क्रम



विकास मिला गया था, उसे देखा । प्राक्ता, रेशक, पूरा, तुद्धि, पूर्वर, कारको, अन्य

क्षा अनुसरम अलोकाने पहुन-ते कहा, गर्का और राक्षण वहाँ पहे मुस्तराम् अनामस्त्रीते करान् अस्त्रेश्वरः भे स्थानि कृत स्तेरहेश्वः अञ्च नीव अस्ते न्युरोहरूको पुर ही गर्ने । अन्यक्तर संबद्धाः 🛗 थे, 🚃 🛗 स्थान सेव सेव प्रेस गर्ने से और विक्रियों के उस जनसङ्गलने अपने अन्योगे क्रम के कि ने 1 जन नामकी नेतर पुरस्कात वेपाला कर्माल इंग्रामी असरे न्त्रांक्यम व्यवस्थात्रमी गीरव्यको described for all - all the फैरम्ब । यह तुसने मेला काम क्रिया ? कार ! पुरुषे कोड़ी ही देखों देखार समा पानि व्यक्ति हुन्य नार्ग हुन्य 🖟 निन्त e काम f Priest tiere abgret auch Peter, per Sainter white temporal great tife (sig) र्म्स कर विकार, यस स्थानी सुन प्रतिस नहीं पेर अवस्थी हैं।

कामान् प्रेमाओं हेला प्रश्नीता जीत-भूको भूकी जानमधिक साथ दक्षण top return profes merit gare first i stalle. ter proble flood other free plan-क्षान्यकारी प्रकार संस्तरे आगे सहै कृत कोरप्पाकी ईस्त्यान पुरान—'वेक्स्पा निरा and \$2" or required drough व्यक्त—'प्रपेषे प्रकार ! क्षेत्र से प्रकृत समय कार्य मेराको अस्पर्य क्षेत्र विश्व पर्या केरकारी का बात क्रिका कार्यान March democratical representation dult the कारत के, 🗃 कारत दे रहते 🖽 र कारताह, काने का अन्य से हुता करा, सरकी मेरे per til menne men selle me केवल अपेने पूर्व अपने प्रत्यको परित्र हो उर्जन का दिला। तहरूपर कुलुके आहेत्सरे प्रथमिक व्यक्ति स्वयं व्यक्ति व्यक्तिका मिल जोव्ह मिळा राजा । इस रिस्टीड ओड़े जाते

है क्रमुको सुन होई व्यक्ति प्रकारीको 📖 नेते है जब अस्तर केस्पूर्ण भूतीरचे प्राप्त का पर्य और ने कवाल सोवार अग्रवाती 🏢 नेवावजील भी पूर्णा क्रमें बार्क अपेते हैं। करने कारण अपका सामा से हैं। भूके प्रकृतको 🔤 न्त्रित हो गर्छ ।

करनेका 🔤 अन्तर पुरस । परंतु 🖩 अनुरामानिकाको कार्य क्या अन्ते गरी र्ख पुर्वाचा। करण मार्ग्ड मास्कृत हो सम्बद्धाः क्षारण तथकार क्ष्मिक क्रमान न कर रेग्डे । क्षेत्री हेर पहलू जन निवार होनेगर कहारे एलीवा हे सेकराका मेन्सकाको प्रचान 🌉 और अपनी सुनि 🚃 की। न्यूनि कामान् रोकरकी नदिक गारे हुए कांचार क्षे प्रकार किया। किर अपने प्रक-'परमेक्टर | असमे अक्रम क्रेमर समसे

पहुरी अस्तुकारकार जान जान करनेके हैको अपने मुख्यां निका, तम और उस साम क्रावेवारी सहस्रोद्धी रूपन 🔤 का वैसे न्यास स्वयी रेग्यन चीउनेकी यह करण है, जरी क्षाता नवंद्रकार फारन करनेकारो अस्य परवेका दन्य करण किये का साथ साहाजीकी राजी विजयिकोर सहा कारे हैं। की पूर्वजनकी कार्नेने जान परनेपारको जीन अल्प का । फिर की श्रव स्क्रापर अनुसन् करनेके रिप्ते शहरे उस असे १

को पूर्व पुरुवको भौति उद्धार पूर्व हो गये । परिक्रिके । पहामकार । क्रीकारको । क्षत्रे ही क्षत्रेने अन्ते पामने काममानिक सन्ते । पूर्ण अन्त्यो साहा कानेके भागवान् भंजान्यो देशाः देशाः से स्थाने स्थाने स्थि जोई पूज्य नहीं है। अन्य न्यूनिक कुर्वारों क्रेम करते अल्या : कर् क्रेमों करते. देखांको सम्बद्ध प्रथमा प्राथमा है। जनः कुन्तः व्यापनाको निर्मातः वृत्ते प्रत्यक्ष वार विचा । अन्तरे 📗 पहुन्तानः अञ्चलकार्षः वार्तानके क्षाना:कारण क्योंना के नका का 1 परंतु का 💎 अवश्री काले 🕯 — कार 🕻 का अध्यन

and विरुद्धे इप्रोक्ते 🖹 गावाल क्या- क्षेत्रकारणण्याती व्यालम् स्वीका क्रमान्त्र सुरेत काल क्रमान्त्र प्रकारित अनोर काले अपन्यान् 🚃 स्त्री स्त्री यह जुन हो पूर्व । त्यापार् ओरियाने इत्य की जनवार वृषय-मानके साहा वाके जनसङ्ख्या प्रत्य और अन्यास्तर वान्येक्टर जन्मदे सुनि कारण की र man - Inde 1

महोता । सामानाम १ वर्ग । अस्त कार्या परवास्त्र है, अधितीय एवं अधिकारी परविद्यार है। देश १ ईकर । अस्तरने मेरे पुरस्का अनुसद्ध विकास असने असमानामी और **पुष्**र भी कार न देवर पहले पाता पहल व्यक्तिको । वेपेकर । अस्य जनम क्षेत्रके अर्थर रायकर क्रान्येको दर कर ग्रेनिको। आस रकाम है। जार: अन्य ही सुझे कार्नेकाकी और जेरिक कुरनेकार्ड है और साम 🖽 अध्यक्तिकारों केव्यतेकारों है।

च्यानुर्वे । इस ब्राह्म करन अहेकानी मुक्ति करके में खेले क्रम मोत्र नगरन कुरमान्यर राज्या हो गर्मर । तम सून्यर विकास रक्षनेवाले ३५ कादि देवता और लोकानक पंजानेकारी सुनि करने रूने। उस समय चंचकार जिल्ला पुरातिका प्राथमाने विश्रत 🚃 वर्ष : इसके 🚃 प्रश्नमधिन हुए जानो, सन्दर्शों 🚃 आहाणोंने पृथक्-समस्य देवताओं, दूसरे-तूसरे सिद्धी, ऋषियों पुस्तक् प्रचापपूर्वक सहे असिस्पायसे । और प्रजापरियोपि भी श्रीकरप्रीयर स्थाने स्थान स्था सका किया। इसके अतिरिक्त उन्हेंगों,

( इंग्रन्थ ४१-४५ )

प्रगंबान् शिवका दक्षको अपनी भक्तवस्माणता, ज्ञानी भक्तको श्रेष्टता तथा तीनों देवताओंकी एकता बताना, 🚃 अपने यहकी पूर्ण करना, 🚃 देवता आदिका अपने-अपने स्थानको जाना, सतीराज्यका उपसंद्यार और माहात्य

महाजी बचने वै—न्यरह ! इस 📖 शीनिक्युकेत, शेरे, वेजलाओं और व्यक्तिकेत तथा शब्द लोगोंके लुवि करनेवर व्यक्तिका की असक बूद्। किर इन सम्बुध समात महियाँ, रेक्ता आदिवरे कृत्यवृद्धिरे 🔙 तथा पुरा बहा। और विकास समास्त करके दक्षरे इस उक्तर कहा।

भो मुख शक्ता 👢 सुने । ये तुश्वर अस्त है। पदापि में शतकता ईश्वर और स्वतक है तो भी सदा हो अपने प्रकारिक अभीन रहाई 🜓 बार प्रकारके धुक्तान्त्र बुद्ध हेरा चनन करते हैं। इक्ष अजायते ! इन बारों अव्योगे पूर्व-पूर्वकी अभेका उत्तरीतर हेतु है। उनमे पाला आहे, दूसरा विकास, तीसरा अवांबी और जीवा ज्ञानी है। यहलेके शीन से सामान्य लेगीके भक्त है। श्रेष्ट्र कीवायत अवना क्रिकेच महत्त्व है। उन सक्री भरतीयें

🛶 📖 🖩 💹 अधिक प्रेम 🖫 💵 मेरा स्था नामा 📖 🛊 । असरी 🊃 बुसरा कोई पुत्रे क्रिय कहें है, वह मैं सत्व-सत्व कार्या है।" में अस्ताह है। सेव-केद्रालांक कावापी विक्रम् आनके ग्रास मुझे जान मकते हैं। जिसकी बुद्धेह मन्त्र है, से ही जनके विश्व पुत्रो प्राचेका जन्म कारी 🕯 । कार्यके अधीप हुए युव मानव सुक्ते थेव, पता. कम अवैर तकावाक्षण भी कामी नहीं पा समाजे ।

असः वक्षः । अध्यक्षे तुम् वृद्धिके द्वारा का भरनेकरको जानकर ज्ञानका आसम् है सम्बद्धितिकत होकर कर्ज करो । प्रकारते ! तुंश काम युद्धिके हारा वेरी दूसरी बात भी सुन्हे । वै अपने समुक स्वरूपके विषयमें भी इस क्षेत्रकीय रहस्कारे वर्तकी दृष्टिसे तुन्हारे स्तवने प्रकट करता है। जगत्का परम कारशस्य में ही ह्यान और विच्यु है। मैं

मद्विंचा भवतो 🗏 जनः सुमृत्येतः सदः । व्यास्ताः वेदासोनं एक प्रश्नास्ते॥ उसमें विकास्<sup>र</sup>र्भार्ने क्रमी रोग क्लुकेट । कृते <u>सामा सामान्यक्रम</u>ों है: विकासके त 🔤 🔚 विकारों 🔤 📹 य 🗷 स्पृतः । वस्त्रविकारों अन्धः अस्त्रे शत्त्रे वदान्तवम् ॥

<sup>(</sup>for go so the ste wh x 8 1 X - 4)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* सम्बद्धाः अक्रमा इंदार और स्वाही है। कारणायस्य स्था निर्मितेत हैं ! सूर्ते ! अपनी विद्युक्तिकार कारणा स्थापन करके में ही जनत्ती तुद्धि, पालन और श्रीहार करता हुआ वन विल्लाओंके अनुस्ता ह्या, विष्णु और सह जम भारण करता है। का अहितीय (चेत्राहित) केवल (निवाद) मुद्रा पंचाका कामामाचे ही अक्रांनी पुत्रक बहु, ईवर तथा अन्य स्टब्स जीवीको चित्रसम्बर्ध देवाल है। वैसे यनुष्य अपने रिल और इत्था आदि अपूर्ण 'ये युक्तरे 🛗 हैं' देशी परकीय मुद्धि कभी नहीं करता, उसी वर्ष्य केरा करा अधिवाको बुक्रसे विकास गर्डी बेसाल । इ.स. ! में, अपन और निष्णु तीनो स्थानकाः एक ही हैं नका इव ही सन्पूर्ण जीवकर है—ऐसा समझकर जो इस मैंनी देवताओं में के बड़ी देखता जही सार्वण जार करता है। जो ज्यानक इस में जो क्रिक और भेतनुद्धि रकता है, का मिक्रम ही जनका बाह्या और तार्र राजे हैं, नवलक शबाने निवास कारता है।" वक्ष ! जीवे कीई क्षिक्युक्तल होकार येरी किन्द्रा करेगा और येश भक्त ब्रोकर किन्तुकी निका करेगा से गुर्चे दिये हुए पूर्वोक्त सारे उत्तय क्यी केमोक्टरे लाह होंगे और निक्षय है इन्हें सम्बद्धानकी प्राप्ति नहीं हो सकती । "

श्वतनी कवते 🕽 चुने । सम्बद्धन् महेशके इस सुराह्मक क्यान्यो सुराहर

सब देवक, बुनि आसिको का अवसावर नक् वर्ष दूश्य। कुट्रनस्त्रीत दश नक् क्रमाक्रके साथ क्रियमसियों तावर हो गया । में देवता आदि भी हिल्लो ही स्पेक्टि कारकर धनकार दिवके धननमें सम गये। जिसने जिल जकार करवालक सामुख्यी सुनी की की, उसे अभी अकार संस्कृतिया पूर् क्रमुने का दिखा। यूने ! सहन्तार प्रगमान् रिक्क्सी असूस पासर सरासचित हुए विकासक ब्रह्मने विकास 📗 अनुस्तर्य असना क्य पूरा निवन । 🚾 देवनाओंको तो च्यानाम क्रिके ही, फिल्मले भी पूर्ण भाग हिला : रचन ही बाह्यक्तीको दान दिना । इस बर्ग्स कर्षे कानुका अनुबद्ध प्राप्त दुशा। इस क्रमार व्यक्तिकारिक का महान् कार्यका विविद्यांक कर्मन किया गया। प्रसापतिने व्यक्तिकोति व्यक्तिमधे वस प्रत्यानिके विविद्यम् स्थान् विद्याः पुनीवरः। इस प्रकार परप्रकारकात संवारके प्रकारते वह दक्षका का पूर हुआ। स्टब्स्स स्थ देवता और व्यक्ति संसुद्ध है। जनवान् शिवके पास्का कर्णन करते हुए अपने अपने स्थानको वर्ग भने। बुक्ते स्टेन भी तम समय महीते सुरक्ष्मीक विका हो गर्छ । में और सीविक्यु भी कारण प्रकार के भगवान कियमे वर्णवङ्गास्त्रका सुवक्रका निरनार गान कारी हुए अपने-अपने स्वानको सानन्द वसे आने । सरक्रावेक अध्यवसूत सहस्रेवनी भी

पूर्वपृत्रकारकोषाकारको यो न पहलीः । तिसूतनो 🎹 एवं 🗷 प्रतिकारिकारकोते । क कोडी विदेश केर्युक्ष नगरक । स्ट्री क कोर्यु कारकार्यक्रमध्य । (कि पूर्व के संर सर्वा संत्र ४३। १६-१३)

<sup>े</sup> इतिकारों है। यां विन्देशना हैको क्लेबांद । तथे। जाना क्लेकुटो राजपारिस्पेटेक्टि ()

<sup>(</sup>कि कु क के सा के प्रदे (२६)

साव गणेसहित अपने निवास-स्वान कैलास पर्वतको चले गये । अवने पर्वतका चानुने अपनी 🔤 सर्वाका स्वरूप किया और उधान-प्रधान गर्बोंसे 🚃 कथा कही।

इस प्रकार स्थापन्य राती व्याने अपने शरीरको स्वानकर किर 🎹 मेशके गर्पसे उत्पन्न हुई, 🚃 📖 प्रसिद्ध है । फिर वहाँ तपस्था करके गौरी विजाने भगवाप् शिवका पातकस्य सरक व्यक्ता स ४भके बामाकुमें स्वाम फकर अञ्चल स्मीलाएँ होता 🖫 🕏

दशसे सम्मानित हो 🔤 और प्रसन्ततके करने त्रगी। नाख ! इस तरह मैंने तुमसे स्वाकि परम अञ्चल दिव्य छरिप्रका शर्णन किया है, जो मोग और मोक्षकरे देनेवाला 📺 सन्पूर्ण कामग्राओंको पूर्ण करनेवाला 🛊 । 🚃 उराह्मान पत्पको दुर कानेवाला, पवित्र एवं परन पायन है। स्वर्थ, यहा तथा आचुको हेरेकला तथा पुम-पौप्र-सन् 🚃 प्रकार विकास है। सात्र । जो प्रतिपान पुरूष भक्तिभावसे लोगोंको यह 📖 सुरत्य है, वह इस लोकपे सम्पूर्ण करीका कल पावर परलोकने परमगतिको प्राप्त कर (अध्याय ४६)



।। चार्लक्रिकचा सतीक्षक सम्पूर्ण ।।



# रुद्धसंहिता, तृतीय (पार्वती) खण्ड

हिमालमके स्वाव (-जेनच द्विविध स्वकृप एवं दिखलका वर्णन, मेनाके साथ उनका विवद्ध बाब मेना आदिको पूर्वजनमें प्राप्त हुए सनकारिके साथ एवं वस्तानका कवन

्वर्ट्यमे पूज अवन् शिक्तके गार्थे अपने वर्षेत्वर परितान करते श्रामान्य अग्रास्त्रा स्त्री वेदी किस प्रकार निर्देशन विवारकाको पूजी हुई ? निर्देश (क्षा) व्याप्ता व्याप्तामा करते उन्हेंने पूछ: विवान के के परिचनके प्राप्त निर्देश ? यह जेस प्रचा है, अस्त हुस्तर कर्माचीर और विद्यापनको प्राप्ता स्त्रीति ।

सदरकी काम-को र काम । हार क्को पर्यक्तिकी काराके कथा, क्रिकाई और कृत्य स्त्रीकृत्यतेल स्थान स्रोत पूर्ण । बुनिक्षेष्ठ ! इतर विकासे वर्वतीका सना क्रिकाल आपक महत्त्व वर्तन है, से व्यक्तिकारी और राष्ट्रीयुरम्मी है। सर्वेड के कार प्रतिदेश है--एक स्थापर और कुरूप र्थानम् । वै अस्तेनके कामेर मूक्त (स्थापर) क्षान्यक वर्धन करना है। का रक्तीन क्षीर अस प्रकारके स्थीवत अस्ति (परान) है और पूर्व गया विक्रम सम्बन्धे भीतर प्रवेश करके इस नगा शक्त है, करने कुर्वनकृत्यां) प्राथित विभी कोई मानकृत हो । 🖦 जना प्रयागके प्रश्नीने व्याप्त है और action formation warm fortun situation श्रमक दिकानी केन है। विश्व, ज्यान आदि पश्च सदा सुकार्यका जाना सेवन काले ै । क्षित्रका तो यह संसार से हैं, सार्वारके आवन्त का बाग पहल है। धाँवि-चाँनिके जाजर्गजनम रूप्योंने ज्यानी विशेष शोध्य होती है। बेसता, ऋषि, विन्तु और चुनि कर क्वीलका आक्रम रोगर गांधे है। क्याना

प्राचीना प्राप्त है। स्वयंत्र है या स्वयंत्र प्राचीना प्राप्त है। स्वयंत्र है या स्वयंत्र प्राचीनात्व है। स्वयंत्र हैं या स्वयंत्र हैंग प्राप्त स्वयंत्र क्षेत्र है। स्वयंत्र हैं। प्राप्त स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र सुवार राजनीय प्राप्त स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र सुवार राजनीय प्रेणवाद स्वयंत्र स्वयंत्र है। प्राचीनये प्राप्त क्षेत्रस्था स्वयंत्र संवयंत्र है। स्वयंत्रिय प्राप्त

प्ता समाव निर्माण विकासन् अस्मी कृत्य-सरकाराको विकास और पर्यको पृद्धिके विको वेक्कारने अस्मा निर्माण प्रारंभको उन्तर अभिन्यकार अस्मा निर्माण प्रारंभको उन्तर की। स्वित्तर । यह अस्मार्ग्य सम्बद्धि विकास विकास अस्मी प्रताबीका विकास प्रारंभ विका विकासिक प्राप्त अस्मार क्रमो अस्मार्ग्य

रेपलाओं व्या --विनये । अस्य पान सीन प्रत्यानिक क्षेत्रक क्ष्मारी वास पूर्व और बार्ड केपलाओक्त क्षाण विद्या प्रत्या जानको की अन्योग्न हो सी प्रतिक वेदक है करें। अस्यादी क्षा पूर्व को तीन पानके प्रतिन्द है, व्या महारक्ष्मको है। अस्याद विकास अस्यानेन जानका अस्यादम्बाद क्षिण्याद आयाति वाति है। हैस्स प्रत्येका आप पान सोवविक सर्वाता प्रदान स्थाप होना और क्षेत्रकाओं सर्वाता प्रदान स्थाप भी पान प्रत्यात होत्स दोगा।

रेकारओको न्यू बात कुरकर निवरीने

करकर कियार करके रक्षेत्रको दे हैं और अन्युद्धको सुक्रोधक दलो है। सब-बरी-सब अवनी पुत्री नेनाको विभिन्नक हिम्मरकोट वरण केलियी, अल्बोलिव बच्छ होन्ने सोकोने हरवार्थे हे हिन्स । कर पर्य महत्त्वार विकासी हार्थक का अन्यवेकारी है। पूर्वकृत । एक 🚃 प्रसास क्याक समान मुझेबुर नावा 🛚 नेगाने हात दिवसमध्ये सूच विकास य पुरुष प्रस्तुः 🔡 पुरुषे अस्तानापूर्वक स्ता है। 📖 और क्या सुरुग धार्म हो ?

माराजीने पूरा—शिर्म । **श**्राहर । 📖 कार्यस्थान के राज्ये केनावी व्यक्तिक यक्त प्रतिकृते । को विका प्रकार सक प्रका पुरुष पर, ह्या स्थिते और के प्रीकृत Suprem ubffeit :

सदानी चेले-पूर्व ! की अवने का क्ष्म अस्त कुरुके हाई स्टब्स को है स्टब्स बाद प्राथाने हुई थी, को पूर्वकृति अस्तिति चारक वर्ती । जन्द | दक्षणे करका 🚟 die gleicht nur bent fleite bie क, यह सब पुजरत से पुन्दे 🕮 🖹 है। क्षा प्रकृत निर्माणके सुने । इन वान्यवादेने एक प्राप्त कारावी स्थात की, विक्रास Reduc under Rentitle press flame i क्षवाकी तीन पूर्वार्थी थीं, 👹 स्रोकाल-प्रातिको सका कर्मको पूर्णि की । उनकेले क्षेत्र क्षरिका कर 'गेक' सा। मैह्न्से 'बन्ब'के भागने अस्टिड् को और समने होती कुन्याका 🚥 'प्रत्यक्ती' 🚥 🎚 स्वर्ध क्रम्पर् विक्रोपर गायके पुनिर्ध की—आहेर पहले अक्ट को थी। कुल्ला 🚃 🚟 🚟 मनीते 📶 हुआ था, असम्बद्ध 🗉 अधिनिका वीं; केवन सीवन्यवास्त्रों स्वावकी कृति नानी नाती औं। इस्के सुन्तर प्रात्मेक वीतेन करके समुख्य क्रमूपी अध्यक्तिके प्राप्त कर 💷 है। वे सक क्रमूर्ण करवारी

काम वे जीने वक्की प्रशास विन्युके रिकारकार केन्द्रीको इत्या स्त्रीर वारोके प्रेम्ने वर्गी । जनसङ् विस्मृत्यो प्रकास और भीक्ष्मंत्र अन्त्री सुति सन्त्रे ने अहींकी अक्रमी पूर्व देश पूर्व । अब क्रमा पूर्व क्षेत्रेक क्षक करी समाव स्थान हुआ का । पूर्व ! असे असमान्यर और पूरा

सरकारी विद्यालय को बढ़ी को और श्रीवृत्तिको सूर्वित-कन्त्रक सर्वेद उन्होंनी अवाले वर्ष ह्या वर्ष । स्वयंत्री पुनि वेत्रालकोचे अवस्थित्या और समूर्य संस्थापि सम्बन्ध है । वे सब बढ़ों आवत को हुए, का रायम केन्द्रीयके कहा और उन्हें देख प्रकास कानो हुए अध्यक्त पाई हो गये । परंतु वे शीनी बहिने को देखकर भी बड़ों की उठी । इससे क्रम्यक्रमाने क्रम्यो (अवस्ति-रक्षायी) क्रमे धर्मके पुर क्रेका जानको कारोबार पान है, किया । जिल्हें उपनेत कार्यना कार्यना के प्रकार हो गये और योध र

सम्बद्धान्यको साम् - विवासीयो 🔤 क्रमाओं हे हुए प्रस्कृतिक क्रेकर 🖼 🕬 क्रुपे । एक क्रुप्तरे कोन्यका नाम कार्यकार्य और राज में हुने कुल देवेवारी है। हुनकी में जेड़ है, का सरवान विजाती अंतरक क्षेत्रसम्ब निर्मित्रों 🔤 है । असी जो सम्ब होती, व्या 'नार्वर्ष'के जानते विकास ्रांग्ये । विवर्तको हुएहे 🏬 वस्था, चोरिनी क्या जात प्रकृति की होती। कार्या वान्याचेर एकवे प्रकृतकारी अवस्थित होती, **व्याप्त कर 'होल' होना। इसी प्रकार** रूपार्थक लोकारामध्ये है और उसन विलोधी होती पूर्व करवाती हामध्ये

अस्तिम भागने क्यान्यम् बैह्यमाने वर्ता होती। और अस्की किया करी 'राज्य' के नामसे विकास होती । 🔤 वेन्सर (येना) पार्वक्रीजीके बरकाको अपने परिचे साथ वसी सरीरसे कैरलक कनक परक्कको प्राप्त 📕 जानगी। बन्दर तक उनके पति, सम्बद्धान्त्रे असा 📺 औरन्युक पहाचेची राजा शीरकान, लक्ष्मीसम्बद्ध सीवको प्रयासके केंद्राव्य शासके आर्थने । कृतवालुके साम वैवादीका यहरावहात समाप 📰 कारण जीवन्त्रसः बोनिनी करणको भी अवनी करना राजाके साथ गोरनेकाकान्ये वाधरी—प्रत्ये संस्थ को है। विश्वतिये पढ़े किया कोडी किराबड़ी वर्किया अवाद होती 🕽 । ज्ञान कर्म क्रारोकाके कुम्माका कुम्मोका संबद्ध कर दल काल है, वह उन्हें कुर्रान सुरुको प्राप्त होती है। 🗯 प्रकारित

जनसङ्ख्या नेत दूसरी बात भी सुनो, यो स्वय 🚃 देवेकारमें 🕸 मेनाकी पुत्री कर्मान्य व्यक्ति देनी ...... रुपात् .... मान्य प्रमुख्य विकासी क्रिय पारी बनेगी। धन्याओं कुते होता चनवान् औरतमसंबर्ध 🔤 होनी और स्पेयस्परमध्य 🚃 🖺 क्रीकर्नात क्रांची । साधान् चेरकेक-कथरें दिवार करनेवारी राजा ही करणक्रीको कृति होती। वे गुहु संस्थे वेककर औरकामध्ये जिल्लाक वनेती :

**ार्थिक के कार्य के अपन्य कार्य के अपन्य अपन्य के अप** क्रांच्येर व्यवस्थे कुर्वेश बादान हेकर प्रकार क्रम अवंदिन चनवान् सम्बद्धमार पुनि वाह्मवीरस्थित कहीं अञ्चलीर हो गये । सास ! विवर्ताकी व्यवसी अपी में सीनों बक्रिनें इस उक्तर कार्यपुरत हो सुन चकर तुरंत अपने करको कारी नवीं। (अध्यास १-१)

#### देवताओंका हिमारवयो पास जाना और उनसे सामृत हो उन्हें बपाराधनकी निधि बता स्वयं भी एक 🚃 स्वानमें आकर उनकी सुति करना

मैंने सून विक्या । अब आगेके काम धरित्रका सर्वात चौरितने ।

वद्यानीने कहा—कार्य ! सन वेनकोर साथ विकास करके दिवसान, अपने कांग्री गर्वे, तक तीनों लोकोंने क्या भारी ब्लाब बनाबा गया । दिवासक भी अस्यन्त प्रसन्त हे नेनाके साथ अपने मुख्यानक स्वदन्ते निवास करने सरो को किस समा अधिका अर्था समक्त केवता और 🚃

नरदंती जोसे -व्याप्यी ! अलाने देवासओको आचा वेस व्याप् नेतके पूर्वजनकी 📺 भूग एवं अञ्चन प्रकारपूर्वक 💐 प्रणाम किया और अपने कामा कही है। उनके विश्ववंका मुख्य 🎹 कानवरी सरहक बारते हुए परिवर्धावसे का प्रकार 🔚 🔛 केरनी सुनि करनेको अनुस हुन्। सैनरराजके सारीएके महान रोवास हे आया । उनके नेत्रोंसे तेनके अस्ति बाले लये । मूने ! विमर्शलने प्रस्ता काले अस्तरक क्षेत्रपूर्वक प्रधान विकास और विनीवायको एउँ हे अधिका आहि देवलाक्ष्रेने स्टब्स् ।

हिगानल नोते- 📖 श्रेश क्या नुनि निरित्तकों कर क्ये। का का सकत हो नक, वेरी नहीं भारी सकता • व्यक्ति विकास •

774 

और नाम नेरी ताने कियारे तामन है कांचार प्रमान मान्ये 🛮 वहाँ ब्रह्मानुर्वक पर्यो । असम में भाग कुछ । येती तसी सूनि क्या हुई। नेता हुत्य क्या कृत्य । नेती की रूप मेर रूप कुछ बच्च है गया, इसमें संक्रम नहीं हैं; क्लेंगिंस जान राम न्यून् देवता एक जाब निरम्बर एक है राज्य पहें कारों है। युक्ते अनक सेवाद स्वयुक्त प्रवासकार्यक प्रवित्त कार्यके विको आहा है ।

दिव्यक्तिका का रूपन सुरुद्धा है जब देवल को जनम पूर् और अपने वार्तको विवर्धि कमाने हुए क्वेले ।

देवलाओं ने कहा — महाराष्ट्र दिवलाता इत्यास विस्तारका वाका रहते । इत एक रहेरा निवार प्रत्यक्तेत रिक्ते पहर्ट अवसे t, sit secondar on it to रिविधान रे पहले को परावस्त्र कर कुरुवान्य सरीके रूपने प्रकट हुई की और tigent glar gibbarrens per species बरेक कारी रही, वे ही अधिकार सब्दे अवदे विन्तुको अभावत कावान अध्यक्ते अधिकारका स्तरण कारके कहने हारीर ज्यान जनने परन भागको पक्तर गर्नी । क्रिजेंग्रे । यह कक क्षेक्नमें विकास है और मुखें की विदित है। महि से इसी पुन: मृत्यारे करने प्रकार हो साने ते देवताओका यहन् साथ हे सकता है। मकानी जनमें है—श्रीक्षिक शाहि

वेक्साओकी या का सुरकार निरित्तक हिमानक प्रश्न-ही-कर प्रसार हो आराजे हुन नके और कोषे—'प्रको ! केल हो से कहे सीमान्यको क्या है।' नदनन्त वे देवना अहे

🔤 अहरते उपन्यो 📖 कानेकी 📖

क्यार हुई। अस्य मेरा प्राम सम्बन्ध हुआ। देवताओंने जन्महमाखा स्वरम क्रिक और कार्यी सुनि करने समें ह

देखता केले निवस्तीकाने निवास करनेकारी हेर्डि की प्रेम्प्स । स्कृतिक-विन्हें। युनें ! कोश्वरे ! इन भागको करकार करते हैं। अन पा क्रम्यानका औद्यक्ति है, परक्रमान पुढ़ि है। अन्यसः अपूर्णि और यहस्तर—ने आस्त्रेर क्षे कर है। इस धरिक्युक्त अल्पके व्यवस्थान स्थाने 🛊 । अन्य साम्बन्धनान्त्री क्रिका है। आक्रंद्र क्रथ की कान्यानकारी है। आव सुद्ध, स्कूल, सुरूप और सम्बद्धा परण आधार है। अन्तरिक्त और सुविकासे अस्यन प्रस्क प्रात्मालये आर्थ देवनियो प्रम प्रकार स्थाने हैं। अपन अपन है। अपन पूर्ण है। अपने औ है और अवस हो स्थाने ज्यान स्टोम्परनी हैसी है। अस्य ही सूर्वकी विजयों है और अस्य ही अंको प्रवाहको प्रकृतिन कार्यकारी है। प्रकारकार प्राप्ति और वरात्के जीवीये मुक्ता के ब्रह्मके नेवार गुणवर्षण मानूनी जन्मता पृष्टि कराते हैं, उन आधिकीको 🕬 अध्यक्षकर करते 🕏 । आज ही केवलाता परवर्ती है, अरम ही सामित्री और सरस्वती 🖟 । 📖 💹 सन्पूर्ण चन्त्रके रिस्के धार्ल क्तरक पूर्व 🖟 और आर 🔣 धर्मस्वरूपा 🔤 🏥 🛊 । अस्य 🔣 सम्पूर्ण मुलीमें निका anam करी हैं। करवी शुक्त और होते भी अस्य ही है। अस्य ही गुम्मा, कारिय, इस्ति, हारि और महा समार्थ आनमानो देवेनाती है। असर की मून्यकर्ताओंके नहीं तक्षी करणार कारी 🖁 और ज्ञान ही पानियोंके पर काम्बर् 📖 सद्धिक-पानै ज्याची प्रश्यों - सद्ध जेद्धा (स्वयंत्री पद्मे वर्षेत्र दरिवर) नमें । एक सुन्दर स्थानने 📟 है सनमा के स्थाने बात करने हैं । जान ही सन्दर्ग प्रमानको सान्ति 🖁 । साम्य 🛍 भारत्य करने-भारते वाली एवं प्राणीयत योगम करनेवाली क्रकि हैं। आप ही प्रोको मृतके सारतपाको प्रकट करनेवासी सम्बद्धाता है। अस्य 🖫 नीतियोकी नीति सका व्यवसायकविकी है। आप ही सामचेद्वरे गीति हैं। आप ही प्रत्य है। आप 🗑 यजुर्वकोकी अस्त्रीत है। प्राचेक्परी पाता गया अक्वरेक्ट्की परम गी। भी आध ही है : को ऋतिकोंके कक, कान, नेत, सूचर, पुरस, पक्ष:एकर: और 🏬

क्रिकार विकार के सका की उनके दिन्हें मुख्यका निवलन करती है। को निवाके अध्यो संस्करके रचेन्डेको अञ्चल सुचल प्रतीत होती 🗓 वे देवी तथा जगत्वरी विवरी एवं पारमके रिक्ते इस सम्बद्ध अस्ता हो ।

क्रम क्रमानकी सरी-माध्यी महेवरी उच्चकी सहीं। करके अपने इदनने विकास क्षेत्र रिपने ने एक देवता बनके दर्शनकी क्याने को गरे हैं की है

(अस्थान ६)

#### उमा देवीका दिव्यरूपसे देवलओंको दुर्जन देना, देवताओंका उनसे अयना अधिप्राय निषेदन 🚃 और देवीका अवतार लेनेकी बात स्वीकार करके देवताओंको आश्वासन देना

सामने 🚃 हो। में परम अञ्चल रिका



हाहाओं श्रातंत्र हैं—-शास्त्र : केल्लाओंके : स्थलक स्थापर मेडी हा मी । उस लेह स्थानें इस प्रकार सुनि करनेकर हुनेन बीक्सका क्षेत्रक लगे हुए ने और मुलावन विसार निर्दे नाव। करनेवाली जगन्यक्ती 🛗 कृती कर्णर 🐧 । 🛗 शीवितवृत्ता एक-एक अङ्ग करेड़ो स्पेरे भी विकास समाजात और parette up a fift menten in arrest उद्यागिक के रही भी । तस्य ओर फैस्पी हुई अवनी तेओस्त्रिके संबंधनान्ये विशासकार औं । क्रम्बर कर बहुत ही सुन्दर 🞟 और उनकी इसिकी कहीं तुलना नहीं भी। स्वामित्रके साथ विलास करनेवाली ३५ व्याप्यकारी किसीके संध प्रवासी नहीं थीं । फ़िल्लोकों निवास करनेवाली के 💹 त्रिक्षिण विकास गुजीसे एक भी। प्राप्ता गुलोका अस्ता होदेसे उन्हें निर्मुणा कहा जाता 🖁 । ने निलक्षा है । 🖩 दुरोपर **ब्राह्म कोच करनेके ब्राह्म कर्या कहराती** है, परंतु (बक्रपसे फ़िया (बक्रपाणपर्यी) है। रक्षकी सम्पूर्ण पीक्राओंका नाम करनेकली तमा समूर्ण जगत्यने मात्रा है। 🖩 📗 · Spilled Straffmen \*

294

अस्य कर करे।

क्षा अर हेन्स नेते - अधिक ! व्यक्तिक । इस साम्र अनुबंध कार है। अवन प्रमानगर्भेक कृत्या विकेश्य पूर्व । स्कृत अस्य प्रकार पुरोपालो अवसीले के संस्कृत स्रोक्की मारान्य 🎬 भी र 💷 वरण अवने अक्रमंत्रीय कवा पूर्ण वेपालकोक rape, green france from my त्त्वनार निवासे अन्तव्ह प्राचन स्वयंके क्री 🛅 प्रतिकृतिक अध्यक्त स्थिति वर्गाएको सामा विका और सम्बद्धि कथार अवसे । प्राप्ते भागवान् इसकी की बहुत कुंगा हुआ। महेवति । असम्बंद क्यो अस्तेन्ते हेम्स्स्टरीयन कार्य पूरा नहीं कुआ । जार: इस केवल और कृषि व्यापुरत क्रेबार आस्त्री सरक्षे आहे हैं। महेशानि । हिल्ले । अस्य वेम्बर्गानीया प्रणीपक पूर्ण गरे, विवास समाज्ञासका क्का सकत है। देखि ! काम कुलावर अवगोर्ज हो पूरः महोत्यकी वर्तर होतुने और नकानोत्त्व ऐसी हरीएर स्टीडिन्टे, किस्से वेक्साओंको हाहा आह हो । हेरी ! इससे केरमरा वर्णाक विकास करनेकारे वाहेब भी सुनी होंगे। अस्य देखी कृष्य करे, निक्रमें पण प्राप्त हो और पणका साथ

कुल यह हो साथ ।

म्हानी कहते हैं—अबह ! हैन्स स्थान किन्तु आदि एक देवता केन्से यह हो स्थे और प्रविद्धो किन्स हैन्सर प्रवासन सहे हो । हेन्सरकोच्छी यह सुनिः सुनकार किन्स्तेतीको स्थानी स्थानी हिल्लाह स्थानी स्थान किन्तु आहे हेन्सरकोच्छी सम्बोधित सहोद हैन्सर केन्से । अन्ते सह—हे हो । हे किने । और है

देखाओं एक पुरियो । पुर हार सीन् अपने करते व्यक्तको निकास 🖺 और वेपी मान पूर्व । में पुरस्क प्रस्ता है, इसने संस्कृत 📰 है। एक 🕮 अवर्ग-अवर्ग व्यापनी कार्थ और विरक्तारभक्त सूची को । मै अन्यतः सं क्रिक्ट पूर्व क्रिक्ट प्रति क्रुक क्षित्र और क्योरकार को के कार्यनी i 📺 मेरा अस्तर पुर को है। क्लाप् विकास र्मारक अञ्चल है। यह स्थापनीको की गीवर्ष क्रमनेकारी है। केम्बाको । क्रा कार्ने आगर विकास द्वारा अपने कालीका अन्यक् वेक कालों की प्रश्नानित प्रारिकों मान Rea & redict if his result warmin कारेन समाप्त दिलागर क्षेत्र ग्रंथ । के लेगे क्षे विकास को पाने हैं। असी वसमें बहुने बहु विकास का करता है कि करेको जाकोजारी स्त्री बेरा रोच देखावर सिलाई: बहुने राजी और मार्थ मेरा अञ्चल देख बहुत्वे क्रेम क्रेमिक कारण असमे अन्यत्र सरीर साल विना । नही क्षेत्रकार के तर-बात क्षेत्र अलीविका के कारण करके केन्द्रे 🖟 गर्थ । मेरी स्थरण पुरस सार्थित विकास में मोहर स्वान ने कर राके । देवावाओं ! चन्त्रान् सामी भी पह अभिन ह्या है कि पुस्तकर केन और

#<u>````</u>

विवादसके परने मेरा अववार हो; क्लेकि ब्राह्म कार्यन सिया उस ब्राह्म 🖥 पुनः मेरा पाणिनाहरू करनेको अधिकः केळाओके देखने-देखते हो अवस्थ हो गर्वा अभिन्नामा रक्ती हैं। आहे में स्क्रोनके और दूस्त अपने खेळूनें स्था गर्ना। संबोचके सिमें अन्यतार होंगी और सीविक्ट प्रदम्पर लोगे यरे ह्या विका आहे समस्त गरिकार अवस्था 📟 क्रिकारण-मात्री देवता और गुनि जा विद्वारो प्रकान संस्केत केपानी पूर्वी होकीये।

सहारते नको है—सम्बर् हे हेला

अपने-अपने कार्य करे गरे। (4(min //)

### धेगाको जावश्च दर्शन देकर शिवादेवीका उन्हें अधीश बरहानसे संतक्त करना सभा मेनासे मैनाकका 📖

रूपी अन्तर्भाग के गर्भी और केवनम अभी-अपने धानको स्त्रो गर्वे. सर्वेट 🚃 **1707 2017 7** सहार्थिते पाल-भेरे कुरोते 📠 निवार गारह । यथ विन्तु आदि वेगलकुरूक विद्यालय और नेपाओं केवीयी आराज्याका स्थाप है 🜃 नवे, तर 🗺 📖 और मैना होनों 🛲 🎬 भागे तकक

लारका की। में दिल-रात राज्य और मिक्रका फिल्म गर्स हुए जीवनुक फिल्मो निश्व जनकी सम्बन्ध हार्डिंग अवसम्बन्ध करने लगे । प्रिथमानुसरी 🌃 नेमा सही प्रमुक्ताओ किवनदित किवानेकीकी कुछ 🚟 🕬 । ने उन्हास संतोषके क्षित्र एक उन्हानीओ याप केती रहती थीं । मनमें संस्थनकी कारणय ले बेना बैजनासके आस्त्यसे 📖 प्रकारीय वर्गीतक प्रतिवित सम्परतावर्गक क्रिका-देवीकी चुना और शहरकको लगी रही। वे अपूर्णको उपलब्ध करके अवसीको सङ् म्बीद-सामग्री, मेठो, जीर और गन्ध-पूर्ण अर्थाह देवनिकारे और कारणी भी । ज्यूत्रके

जिलारे ओपविजरको उनको निहरिको पूर्ति

भारत्योगे पूरा—विकासी ! अब हेती सनावन जान 🚃 🚃 वसूरी समित 🚃 🚃 एस मध्ये थीं। मेनलेबी क्षमा जिल्लार कार्री, बाबी इसके विक्रमीकर करन करती, कभी जल बीकर राजी और काफी एका बीकार ही रह जाती और विश्वक रेक्से एक्क्से ह्यं दीरिक्सी केवाने प्रेमपूर्वक **व्यक्ति । अस्त रामाने अस्तारेश वर्ष व्यक्ति** कर विके । सल्लाहंस वर्ष हो होनेवर जगन्मधी THE RESERVE OF STREET SHAPE SHAPE को । केन्स्को ज्ञान स्थाप संस्कृत से के वरमेक्टर केवी करपर अपूजा करनेके निर्दे क्ली जानने प्रकट 📹 । तेनोशण्यतके क्षा क्षित्रकार हमा क्षेत्र अवस्थिते संयुक्त उन्होंनी हाला वर्तन हे मेमले हैंगती

र्क्स कोम्ब्री । देवीने कहा-निर्वारतक हिमारकाकी राजी नक्षाकाची नेता ! में तुन्हारी तपन्यकी बक्त प्रकृष हैं। तुन्त्रमें पनमें औ अभिन्मवा हो, उसे सही । नेक । तुलने तपसा, अस और प्रवासिके 📖 जिल-जिल वसूके रिक्ने अर्थना की है, 🖦 सब में तुनों हैंगी। उक पेन्द्रने प्राथका प्रकट ह्याँ काश्मिकादेवीको देकाकर प्रकारम निरुक्त कर्तुर हुस प्रकार करहर ।

र संविद्धा विकासका ।

\$4.94 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54 \$4.54

असम्बेद कार्यका प्रत्यक्ष दर्जन कुमा है । अनः र्व जानको सुनि 🚃 प्राप्त 📢 auffeit i pritt fird mm mm ift :

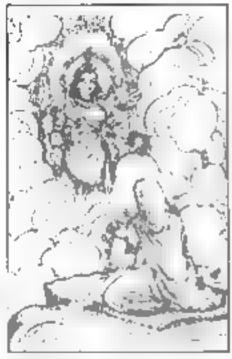

ज्ञानको सन्तरे हैं—जान्य । वैनाके देशा बाह्यनेवर सर्वभोद्येनी कारियान देवीने मनमें अत्यन प्रसार हो अन्तरी होन्हें च्यूरेंसे जीवकार नेपाको इदको राजा दिन्छ । प्रस्के क्षे तत्कार पहालान्यी अहि हो पनी। निवर सो मेनावेची डिम्म मामनीवारा परिवर-प्राचने अपने सामने पानी वर्ष कारीनकाची सारी करने सम्बंध

मेन बेली—के महत्वाचा क्याहरो भाग करनेवारी खेक्का, लेकशाणि

मेन जोलीं—देखि ! इस रम्पन मुझे हेनेपाली हैं, इन म्यूलेबीको में प्रकाम करवी है। को निज अस्तर प्रकार करनेनार्य मान, केनरिक, बनवारी तथा सुवा व्यक्तोकी महत्तको आवंकुत 🕻, उन निवन-निरम्भ क्रम्भेनीको में नगरकार करती है। में स्वयाची बारताच्यी, जिल अस्थायाची, धारोंके प्रोक्का कर सर्वकारी गथा क्षारक्यांन नहींको इवं अधिकोषी बुद्धिकारिकारी हैं, उस वेजीओं में अन्त्राम करती है। आग चरियोंके अञ्चलक बनानके जन्मकी हेन्द्रांन अक्रिक्ट है। बिर सुक्र-वैही जरियाँ अस्पेत प्रयासका बना वर्णन mit grund fie murdbert ift fine (मारक आहेका प्रयोग) है, यह आप ही है। इंदि ! अन्य मेरे अप्तिक कार्यको सरा प्रकृप परिविध्ये । प्यास्त्रीय (आसाररहित) गवा अवस्य विस्तरित्य गव्यवस्थिते आव ही पञ्चमुक्तेके रामुख्यको संयुक्त काली 🛊 । अपन की जनकी प्रत्यून क्रांकित है। अननका माना केल है। अस समय-स्थापन चेनपुरः एवं स्थवं साविके स्थाने प्रकट होती है। अल्प हो सम्माहती फोरि और अस्वार-करिंग है। आर्थ ही जानुमा मध्योती को निरमा प्रकृति बाढी नभी हैं। जिसके हारा प्रकृषे क्रम्बको स्वामें किया काता (कारा जाक) है, हुए स्थान निवार जान ही है। नातः 🕽 ज्ञान नुक्रम्यः प्रशास क्रीहमे । शाम 🕏 अधिके भीतर हुएहो रस दक्षिका सकि है। आप ही सूर्व-किरणोंने निवत प्रकारिका सकि हैं। जन्ममानें जो आहारिका शकि है, या भी जान ही हैं । ऐसी जान बच्छी देवीया मैं जावन और कर्यन करती है। अस रिक्रमेको पहुच दिल है। गवा समूर्ण जनेवारिका व्यवसीयो व्यवसारिकोकी क्षेत्रपूरा विका प्रकृतिक

भी 🚃 हो है। सन्दूर्ण जनसङ्ग्री सामान शक्त प्रत्येषकी वाले होहने और सर्व्युतार तया बीहरिकी माना भी अरुप ही हैं। जो स्टीस्त कीरिक्ते 🖰 हेकी इन्छानुसार क्य धारण 🚟 सुद्धिः 🚃 और संदारक्षी 📗 उन कर्लीका सन्पादन करती 🖥 तका 🚃 क्रिक्ट क्र्य रवके शरीरकी भी हेतुमूल हैं, के आय हो ि। वेषि *। आज आन पुरा*वर प्रस्का हो। आपको पुनः मेरा चनतवार है।

मधानी कहते हैं। नास्त् । येनाके प्रश सहित करनेपर हुगाँ कार्रिपकाने पुषः स्व नेनावेषीये ब्यक्ट—'तुन अपना वनीवारिक्रत पर गाँग तरे । क्रिककारिके १ तुम हुझे अशोके सम्बन मानी क्षेत्र तुम्बरी जो इच्छा हो, यह पाँचो । उसे मैं विश्वास ही दे हैंगी। हुन्हारे सम्बे सुक्रे कुछ भी अहेन भागि है। है

मीलपी प्रमानत पद अगुरुके समान मधूर क्यान सुरावत हिम्मीवरिकाहीको केवा स्तर्भ संस्था 🔚 और इस इस्तर केली--'विषे ! आवारी जब हो, जब हो । कर्षात प्रान्तारसे विक्रा । सम्बर्धकर्तः ! यदि मैं वर पानेका चोरक हूं तो बिहर आयारे मेर मर मांगती है। जगदम्बे ! प्याले से मुझे सी पुत्र हों। उन सकती कही जानू हो। वे क्ल-परकारसे पुक्त तक व्यक्तिगाहरू सम्बद्ध हो । उन पुनोके बह्मात् मेरे इक पुनी हो, जो ह्या और गुजोसे सुक्रीवत जनवन्त्रिके I निन्ने 1 अस्य ही केवलओका अधिक्रित है। कार्य दिन्द का लिये होते क्री

• व्याप्त कहते हैं --- वस्ट । सेनकाकी कार सुनकर प्रसन्नहरूवा ऐकी बमाने उनके मनोप्ताको पूर्व अरवेके प्रेरचे पुरस्कराकर THE R

े देवां केलां—बाले तुन्हें सी बनसात कुर वाह होने । उनमे भी एक सबसे अधिक सरमान् और प्रधान होगा, को समसे व्यक्ति जनक जेगा : तुन्त्रती यशितने संतुष्ट हो मैं क्य सुकरे वर्ज प्रतिक करने अवसीती होर्जनी और समझ हेक्सओं हे हेक्ति 🛊 उनका कर्ज हिन्द्र क्रांत्रेनी ।

केमा कहकर जनकारी परवेदारी वारिका किया बेनकाके वेक्ते-देवते वहीं अवस्य के गर्नी। तात ! महेश्वरीसे अभीव वर प्रथम नेजववको भी जपार हुई हुआ। इनका तपन्ता-अधित सारा क्रिक श्रेष्ठ हो नका । मुने ! फिर कारफामरे मेनाके नर्ध नक्ष और यह प्रतिदित सक्ते लगा। समयानुसार तसने एक क्षम कुमको दलक बिका, विस्तव नाम नेवाक बा। 👯 समुद्रके स्वय उत्तर मेवी कीवी । वह श्राकृत वर्षेत्र नागवधुक्तीके उपयोगका स्थल बहा हुआ है। असके सलका काङ्म केंद्र है। क्षिणरणको स्त्री पुलोगें यह सकते बेंड और न्यान्, नल-नराम्यायसे सम्बन्ध है । अपनेसे या होनेकाली हो: 🔤 🔣 कुरलेंक्ने अनुस्य अवने 🚃 🚃 बूर् 📖 पर्वहोंसे देनेकारी 🚥 तीनों स्तेकोमें पूजिल हो। एकवात वैज्ञाक ही वर्णतराजको प्रदूषर

https://www.data.complications.complications.com हेवी ब्याप्त दिशकान्ते ब्याप्त का बेनाके गर्धमे आना, गर्वका देवीका

देवताओंक्टरा सावन, बाह्या दिव्यसमये प्रापुर्वान, माना मेकसे

कारधीत 📖 नकनात मान्याचे अवसे परिवर्शित होना

der aft Breeze ausgegebt duandat frügir IIII marmitak in क्षा बगजनी मन्त्रती अक्षा क्रियन करने लगे । को प्रस्ता क्षेत्रेकर सम्पूर्ण अन्तिक अध्यक्षीको देवेन्स्स है, वे महेप्स उक अपने वर्ण अंक्षमें विशेशम क्षेत्रकार्यः बिल्पे प्रसिद्ध हुई। इससे कर्माः क्रास्ति अपूर्ण दर्श काला तथा सरा आसी। हि अनुस्त्रमञ्जू हो अस्तरक प्रधानिक होने सुने । का अञ्चल संस्थेरत्यक्षेत्र सम्बद्ध ब्यूक्टक विभारत अधिके समान अवस्था हो गये है । संस्थात्ता सुन्दर कारणान्यवारी सन्त्रको निरिश्रंक श्रेमासन्तरे अवनी लिए पेनाके अनमें विकास का परिवृत्ते अवस्था अनुसान निवा। इस नरह निरिश्यको पत्नी बेक्टरे विभवनके क्ष्में विलक्षक करणाविकार वेबीस्ती कुराने सुकारायक वर्ष आरक विकार र सम्बूची जनस्मादी विकास कुछ के के के गर्पम आयेमे निरिधिक मैज सहा विकास का जाता है जा रहे जा रही है है जा रही है सोका याने अभी। अवनी क्रिक जुन्ह्यूनी नेपाको देवन्या निरिद्धन दिन्यान् वर्धी मनवराचर अनुष्य अस्ते सने। नवीरे मगरकाके का कानेते वे न्यान् नेतारे समाप्त हो गयी भी। यूने ! का अवकारते विका असी देवान और सुनियोंने 📖 अध्यार गर्पने निवास कारनेवाली जिला-रेपीकी सुनि की और सक्कार कोळातिकी गना अकारने स्पूर्ण करके असर्गातक हुए

क्याची कारो है- :कार ! स्वयून्तर में और देखता अपने-अपने **व्यूच्या प्र**के को । जन कर्ना क्योंना श्रीत क्या और कार्ना भी 🚃 🖁 करता, सम्बद्धाः स्थानिकार्यः मानव पूर्व क्रेनेवर गर्वन्य सिस्ट्राडी 🖼 मृति होती है, उसीको परन्त निर्मित अधीर, प्रचा से विकास । उस अवस्थाता आवस्थानिक संसी-क्रमणी प्राप्त पहले नेपाई, सामने अपने 🖫 क्यमे प्रकट हुई । यसम्ब प्रश्नुमें बैस भारतकी कानी विकित्त कृतिहरू मध्याने अस्त्री काके जन्म नावन्त्राम् आकारान्युत्ती वर्गीत नेप्रवानी प्रमुखे हेवी दिलावा क्याने 🛊 न्यक्रम्भे प्रमुखीय कृतर । इस मन्यव राज्युर्ण संदर्भने प्रमाणक क्षा नार्वे । अनुस्तर क्रम करने करो, ओ कुन्द, शुन्तिको हव गर्मान हो । का राज्य कार्यो कर्तन प्राप्त कुरमेश्री पृष्टि ह्याँ । विकास असरि सम केसस नहीं अन्ते । सम्ते सुन्ती क्रेमर प्रस्कातंत्र संस्थ जनवन्त्रको युक्ति क्रिके और विवरeitere Berre Webrech ferbere म्बान्सक विकासिको सहस्तानी साहित्या street, proper flower (

नाम ! जन व्यापन सुनि मेरके करे भने, इस बेनका इस समय उक्तर क्षे नीता काराय-कार्यके काराय नारियालानी क्यान्यको देखका असिका आरम्बद्धाः अनुभाग करने रचनी । देवीके उस विकास स्थापन क्षाप्रेस करके विविधिका नेपाको 🚃 📻 के गया। 🎚 क्ये पानेवरी proper meet più medie 🗒 sel और संक्षेत्रपूर्वक केली।

मेनाने कहा—जनक्ष्ये ! ज्योकारे ! अस्पने मधी कृत्य वर्षः, जो मेरे स्वापने जनक हुई : अध्यक्षेत्र ! अस्पन्नते नाहि होत्य को हुई है । दिखे ! अस्प सम्पूर्ण स्वापनी अस्पाद्मीय सच्चा सीनो लोगकेकी अन्तरी हैं । देखि ! आप धनकान् विस्थाने स्वाप ही किय है समा सम्पूर्ण वेकारकोसे प्रशंकित बरवाकि है। महेकारे ! अस्प बुद्धा करें और इसी अपने मेरे अस्पन्ने विस्ता हो आहे । साथ ही

न्याची कहते है—सास् । फॉल-पती व्यास हा स्थापन असम्बद्धाः

मेरी पुरीके अनुसार 🚃 दर्जनीय सन

ब्रारण बरे।

वित्रमहेनीने इस निर्मित्रकाको इस अकार कार केला।

💹 योगी - नेवा । सुरके प्रकृति

तस्वधनस्त्रमंत्रः मेरी बड़ी होतर 🛅 वी । उस समय तुष्टारे विक्रित असम है में वर विक्रित रिक्ने तुष्टारे निकाद असमी । 'वर व्हेंगो' वेरी इस वाणीको सुवकार तुष्टा को वर वाँगा, वह इस क्वार है— 'स्क्रोबेट ! आप मेरी करें।' तथा मैंने 'तथाम्यु' काल्फर तुन्हें सबदर का वर दे किया और मैं अनने धामको करने नवी। निरिचकियित | जन काले अनुसार भवाध पान्कर आस्य में तुन्करी पुत्री हुई है। अस्य मैंने को मिल्ट क्यावध वर्णन करावश है, इस्लाव जोट्ट इसाम ही है कि तुन्हें मेरे अञ्चलका स्वरूप हो काय; अन्यक्षा मनुष्य-

पुत्री क्षेत्र कार्य और देवलाओका श्वित-सम्बन

जिल्ला के वर्ष पहली। अब तुम दीवी
कृत्वीय पुलीनावारे अवका विकाशावारे मेरा
किरावर किराव करते हुए सुक्रमें केंद्र रखी।
कृत्वी केरी क्यान माने प्राप्त हीगी। मैं पृथ्वीयर
अञ्चल क्या करके देवताओं का कार्य किन्न
करकेगी। करका मुख्यानी पत्नी होतीगी

श्रीर स्वान्त्रेका संस्कृतने उत्पर क्रांगी। देख व्यान्त्र जगन्त्रता क्षिण कृत हैं और प्रत्ये क्षण नाताके देखते-देखते प्रत्यासमूर्यक व्यान्त्र प्रतिके सम्बंध वरिक्तित हो गर्गी।

(अध्याप ६)

पार्वतीका नामकरण और विद्याध्ययन, नारवका विमयान्के पहाँ जाना, पार्वतीका हाथ देखकर धावी फल बताना, विन्तित हुए हिंपवान्को आश्वासन दे पार्वतीका विवाह शिवजीके साथ करनेको कड़ना

#### और उनके संदेशका निवारण करना

मदान्त्री कहते है—नास्त् ! पेकके सामने पद्मतेकदिवते कत्या क्रेकर लेकिक गतिका जाक्का से वह स्मृत्यात्री समी। क्राव्या भनोहर स्वत्र सुरुकर परकी सम विक्यों हर्नेसे सिस्ट कर्डी और बढ़े केन्स्ने अस्तात्रकार्यक

क्यों आ भोजी। हील कामल-दानके समान

इवान कालिकारी दश परव तेविद्यानी और स्वोत्त्व कालाको देसकार गिरिश्व द्विपात्स्य अधिकाय अक्रकारों क्यित हो गर्जे । तदास्तर स्वात्त्व पुरुषी पुलिशोंके साथ हिमवान्ते

अपनी कृष्टि क्या आदि मुख्यायक सम रहे। देवी जिला पिरिशको धननमें

विनंतिन काने रागी—रीक राग्ने नगर, मेर्स - प्रायुक्तेंने तेषु प्रारमान् प्रभी । श्राम सर्वत क्षणीक सम्बन्धे महान्त्रीची जलगानि और है और कुमानुर्वक कुसरोंके उपकारमें समे कुर्म अपूर्ण स्थानको जोर्गा क्या है। यो है। येरी कृतिको सम्बद्धानार्थने से बुक्रीरमा साहि पुलोके संयुक्त तथा पुल-क्षेत्र हो, उसे कारहवे। येरी येदी क्यूक्तोची जारी का कन्माने कुक्की विकास सेवान्यकी प्रेम को हेगी। स्रोग अभी पुरस्के अञ्चल कर्नती सन्तरे पुकारने तने । पाताने वातीनवाको 'व वा' (असे ! क्या का कर) क्या का कर्मको केवल 📖 । युवे । इसमितके व्या पुन्तर पुरुवारके निरित्तकारीकृति अतने सामान नोक्यों इसके समये विकास है नहीं। राज्य ! सक्तरपर का विकास अनेताना मानव जाना, तक विकासिको अन्तरे विकासी क्ष्मा कर्मा वही अस्तानंह स्थान हें। मुक्ते निका पक्षे वाली । पूर्वजनको साधि निवार्ष को करी गया जात के गयी, जैसे propagate points who some-age न्यनीकृत्येर राजवर वर्तुच्य पार्टी है और स्वीकी अन्यतः प्रकारतः एकः पर्वत्यक्रिकोत्तते अस्य 🕸 सारत है। कुते ! इस अवतर की निरम्पाई निवर्ध एक जीवनक के कर्तन विरुद्ध है। अस्य अस्य गोलस्या कर्मन वर्मन, सुने ।

इस सम्बन्धि कर है का अन्याद freed brech servegie francis. कर नमें । युने । तुन गुल्कारतमंद्र प्रमान और क्यां सीमार्थः मानकारोपे हेता है। नाम् । विरिश्तक क्षित्रात्रको हुन्हे सरकर जाना देश प्रमान करके मुख्यी पूजा की और अपनी पूर्णको सुरसकर अपने गुप्ताने वरमेंने ब्राह्म करकवा । मुसेवर ! किर कर्ण ही मुख्ये नवस्थार करनेक विभावनको जनने सीनान्यकी सरक्रमा की और आवन क्साफ समा स्था मोक्स राज्ये करा।

ा स्थापनी करने **ऐ—शुन्तिके**श्व ! सुन क्राचीको पुरुष और क्रीकृति से हे हैं, Pellon Sperreit fen regier geb वारीनकावा हुन्न देवा और उसके संस्था अञ्चलित विश्वेत्रकारको दृष्टिका पारके Desired per sour augus serem Persy i



कार, जेले -- केलाक और केना | आरको या पूर्व प्राथमको आहिताराके समान कही है। समान शुध तक्षण प्रत्ये अनुरेकी क्षेत्रक कराने हैं। यह इनको परिकेट विको कारणा सुरावाधिको क्रेकी और बाला-विकासी को 1888 करनेती । संसारकी amm करियोंचे का परम सकती और रकारोंको 🚃 पहल, अस्पन् हेरेकारी हिमानन केले—हे कुने करत ! 🛭 होती । विशेषक ! पुनारी पुरीके प्राथमी रंग-पहुर प्रतेताल, निर्मूत और निर्माण होता । अस्ति र माँ होती न मान । उसे मान-राज्यका के बोई राजा की केन और बहु प्रदा अवसूक्त केन कारण करेगा ।

सक्तमी क्यारे हैं—क्या ! शुक्रारी हम पतानो पुर और एक प्रकार 🔣 तथ क्षितायरः क्षेत्रे वर्त-वर्ता व्यूत द्वः वित्त हुन्, परंतु जन्मान्य निर्मा हुन्तुर्ग हेरो जन्मान्ये water aft reproduct to the similar क्रिय करका वर-ग्रे-क इन्से फिल क्रॉ । 'गरवरीओ कर करने कर चर्च हे क्याने' का सोकार दिवा परवाद विकोर पुरस-बरमोपे क्रमूची इससी अन्यत्र सेंस् सामे राजी ( सरका ) जार क्षेत्रक पत्र-क्षी-पत्र कु पत्री 🎚 विकास होते कहा— 'से । 📟 \$ | \$ sport gried and worth first क्या क्यान करे 7'

'सुरे । तुन नक्षम् क्षीतुक कार्नकारे और मार्गान्यक-विकास हो।' हिम्मान्त्री कार कुरकर अपने महारक्षानी कवनेकुत क्रमका हर्ष प्रकृते हुन् जुनने हुन प्रयक्त यहा । नार वोले-निर्माण ! एवं क्षेत्रपूर्वेक सुन्ते, नेरी कल लक्ष्मी है। न्य श्रह नहीं होती। हाधानी रेक्स ह्यान्सीकी शिक्षी है। निवार की यह निवन नहीं के सरकती। क्षाः प्रेरमानः ! इस चन्यानो नैतर हो पति विकेशा, इसले संख्या नहीं । परंतु इस रेक्सके कुम्बरको जन्मनेह रिको एक उन्हल भी है, को जेन्सूर्वक सुन्ते । को करनेने तुन्दे शुक्र

विक्रीता । मेरे जेले बरबार विकास विकास है.

हरू क्रमा राह्मा है। विकास है। वेजार है। है जनकर होतर है। ये क्रमेशन है। मुख्य देखन किरम्बान्त है, जानका चकार्य पारतः और स्थितको दिस्से अनेक कम बारण पारते शुक्षे । इसे देशा चीर तथा होता, को चोची, अही हैं । उनमें सबसा कुरवाल सकूनोंके सन्तर हे करेंगे। समर्थ पुरस्ते कोई केंग ची हैं से का उसे दुश्य की देश। व्यक्तकोके रिक्टे ही यह यु: स्वकृतक होता है । इस विकास सूर्य, अधि और पहाला सूर्यन कारणे रहारा व्यक्तिः इसरिये हुन Subsection area were forward भगवान् दिवके क्षत्रमें तीन से । भगवान् for puls par, ibm, Affine, स्वान्ध्वेदारमे और अधिनाती है। वे पानी है अरुप्त है जो है। हुए दिलाको महन कर रेक्ने, प्रस्ते संस्था भार्ति है। निर्माणाः में करकारे जाने हे जारे हैं। बाद दिया सर को हो एक काम क्षेत्र हो महत्त्वता । सर्वेकर 📖 🚥 अवसरने सर्वनी 🛊 🗓 प्रातेष कारण की विकास कर सकते हैं। प्रकृति इनके अधीन है एक से समयो सुरा देनेवारे है। परवार जनसन् संस्थानी नाती नाती होती। च्या समा व्यक्तिको अञ्चलक स्टेमी: क्योंक का कारणनी और अन्य अधिन mann sprésarch || min sous-flowic बुक्को प्रकृतिकारी है। यह सरका नार्क भागका हिल्लो करती करने कहने कर सम्बंद और हिं सनकार भी इसके मेरन किसी दूसरी बीसे निवाद नहीं करेंगे। इस वेनोका केन एक पूजरेक अनुकार है। वैसा क्यापोडीयां जेन न तो फिलीमा दशा है, न प्रमा अनव है और प आरो बेरम । निरिक्ता I 🚟 वेज्याक्षरिक कार्य कार्य है। उनके से-🐫 कार स्टूबल हे को 🗓 वर सरका इनके प्राप्त पुनः इस्तीयन को उद्धार होगा। अंक्रिया । अस्ति कार्यो सामा

ERRE / LEGISTUS DE TORE DE LA CONTRACTOR DE LEGISTA DE LA CONTRACTOR DE LA क्यान्य क्रा अर्थानारेक्त होते । क्रा केवीका - क्षत्री १ में क्रूकर विका क्रारी किसी घोटा पुनः प्रवेदवंद निर्माण क्षेत्रा । अस्त्राची पक्ष की जानी तालांद उपको क्रीक कोशास्त्रो संस्था काली उसके प्रतिस्थे आये व्यानको असमे अधिकार्तने का लेकी, प्राप्त अवर्षेक् कर जावार्थ । मिलेश्रेष्ट । तुन्हें कार्या मह माना मनमाम् राजाने विन्तं कुरी निवर्तान्त्रे वर्ता देशी वर्ताहर्त । वर्त्र देशलाहर्ताहर पूर पूर्ण है, हो सभी अस्त्रीत यह करण च्यांके :

दिव्यानको काछ - (सामी हो। पान्ह । मी

अस्पन्ने एक कर कर का है, जो देन्सुकेट क्षानि और अन्यवस्था असुरक्ष स्टिनिके ger som å melped op standt असमित्रकेता जान करते. असी कार्क अंकार्य राज्ये हुए निवह सम्बद्ध कार्य है। hampital of alle for fathering serviced her by a server and परवाहरे राज्यने हुए अभी सनाहे 🚟 parith 7 was allegat from weight क्रिकेट कार्य के के 7 कर **क्रिकेट क**्री raffic tibe &: Steamed citie prope प्रकारकारण, अभिन्यानी, अनुसीती की, Pallifure, Perjar, urger, Pallifie salt निर्देश को परप्रकृत 🖟 📰 अस्तर अस्तर स्वयुक्तिक संस्थात प्रकार है। ५००, में प्रतिका सर्वेत माञ्चलका फाले हैं, दिश्रों कहा--अधिकारम्बर पृष्टि नहीं कालो । पूर्वे । सही आहे हुए मिल्लीके बुक्ते इनके क्रिक्को मिल देशों से बाग सुनी जानी है। बाह्य बाह are Print if the Britist, and that the सुन्तेने आही है कि चनकार हाने Squares, states are all tapin til भी । अपूर्ण काल का—'प्रश्नुकार्य प्राप्ती

अवनी पूर्वी प्रशासिक दिलों न प्रतन पाहीला न महिन । 📖 मैं कुनते कृतन महात हैं ।' कुन कार समेरे साथ अपूर्ण कार्य ही प्रतिक and प्रति है । may प्रतिनेद कर महनेत्रा 🖩 बुद्धारी THE RESIDENCE AND PARTY P.

च्या सामध्य क्षा (चार) में व्यक्त--agent ( folique ( per ficerali grà किया को कान्य कदिन । तुक्ती के क्री and it quarte species set of थी । यह समय प्रतिका तथा अनेपहुण्यानी कर्म क्षेत्र कर है कि क्षेत्र स्थापन होना जाको कारी कारे हुई और उन्हेंने रिकाल and server was that where thereof भी अन्यान पुत्रत हेना सीम्बर्गित अन्यो militale stein feine gere fi ge mil fiere कुको भरते काल हाँ है। कुक्ती कृति states weapon from \$1 or \$100. servery will talk girth, part stops with the

ारवर ! के राज आहे कुम्मे केल्पानुको विकासभूतीयः शास्त्री । पानीतीयाः हा कुर्वन्तर और वर्तन प्रीतिको प्रकृतिसाहर है। कारीके का समूच पूर्वपुरस्का हुन्हारे greek mitte throng west und afte भूतके अस्त राज्यक संदेशकील हो गर्न । इसी क्या क्षेत्रके पुरस्के अन्यत्ते का पूर्वजानको कुरका कर्माने स्टब्स्ट मारे वकान जुला रिम्मी और उसके मुक्तन क्षा कुरवानकी प्रथम केला नामी । निर्मित्स विकासन कार्यके का व्यक्तिको पुनवर कार्य मानेक प्राप्त केरने को और मुक्ता कुँकार på berd biereit wer if ther freit :

भाग रे पुरुष्टि बहुत्या तुम उन्हें हुन्य

o **Aprilla** o Pala o constante de la constante

जनसमान्त्रीक सर्वानोकाको कार्ड गर्न और आजन्त्रो पुरू हो अधने सर्वाननातिसाली निरित्ता विकास भी सर-ही-सर अनोहर भारतमे प्रतिह हो गर्ने । (अध्यान ७-८)

# नेवा और दिव्यत्तवको बातकीत, वार्वती तथा दिव्यान्के स्वप्न तथा भगवान् विकासे 'मंगल' ऋकी उत्पत्तिका प्रसंग

सद्धानी करते हैं—चार ! जब पूज सर्गानोकाको को गये, सबसे कुछ करत और न्यांति हो सरोवर एक 💷 केक्ट्री विकासके निकट जानार जहें उत्सान

भिन्ता । स्थित काही को ने निर्मिकारियों केवा अपने परिस्ते किरकपूर्वक केशी । मेनने कहा — सरकार । कहा दिन

्या अध्यक्त केल जानो प्रतिके सरकोपर IIII पड़ीं। तथा संभव अनीर मुखंपर अस्तुओंकी कात हात पड़ी थी। प्राथितोत्त्रित विकासको कई स्टाना और प्रशासन संस्थाना आरक्त किया।

मेरा प्रमुख्य है।

हिमालम जेले—हेकि मैनके ! मैं प्रश्नात और राज्यकी काम कामी झूटी नहीं है प्रम कोके ! मुन्तिकी नाम कामी झूटी नहीं हो सकती । यदि केटीवर तुन्हें केड़ हैं को उसे सबदर शिका दो कि का व्यक्तिमूर्वक सुनिवर पंत्र एक (कोटा अप्रमा) ए—

विकार कार्यान् संस्थाने तिनो तथ सरे । केनोर । स्त्री कार्यान् विका त्रामा क्षेत्रर स्वानीन्या स्वित्रमाना ह्या तेनो हैं तो सम सूत्र हैं। क्षेत्रमा । व्यवस्थाना स्वानमा । त्रित्रके सम्बोत सारे अन्यपुर्व तथा नद्वरण्या हो सारे हैं। इस्तरियो दूस पुनीको विकासी आहिके हिनो स्वानमा सर्वनारे सीम विकास हो ।

उनदेश व्या निर्माण उसके पास गर्मी। परंतु वेटीके सुनुभार अञ्चलर दृष्टियान करके व्या वही व्या वृहं। उनके दोनों वेटीके तुन्त अरोबु व्या करके। किर से

मा बात सुरकर वेकाओ **मही प्रशास हा ।** 

वे त्यास्थाने स्थित जना करनेके निये पृतीको

- व्यक्तिकारी हेम्ब्यूट्टान -716 लिएहार नेवले अपनी पुरीको उन्हेंस सांस्थ और वेस्टब्ले अनुसार स्कूर स्थ हेरेकी करिए गाँँ स गाँग । अगर्ग साराजी निकार क्रिय पन्त । त्यापन्तर क्यानी आसाले कर बेहरको कर्नतियो कीम हो सब्द कर्मी । वेरी बेटी बड़ी स्त नकी और अपने इक्नों एक में सर्वात अपनेवारी मार्गीनात देखी क्र्युंची कारक रक्षकर चरित्रपूर्वक क्रमती माराको क्रांकर अस्मार है हुन्छ केनी ( रेका करने रहते । संपूर्ण । जो केत देशक हात काल है, रीवर्त मेरे सुन्ते करा दिया। क्षर्यत्तेने कार्य-का । तुस्य व्यक्ती सम्बद्धान्तर हो । नेती पक्ष पता सुन्ते । 🚃 आत: सिवे केने । क्या बदालाक इस स्वार्था निकारी राजिक समय प्रकारित की हात क्षात्रमां वरीक्षा का आधित करनी वासिने, क्या देखा है, की जनमें हैं। व्यक्ति ( क्रम समान पार्टी अभिन्न पारत प्रमुख्य है। पूरा स्थाने एवा श्रमानु एवं राजको प्रकृतको हुई। निवित्त सम्बद्धी, बढी नेस निवार है। formet moneye will bee stille कारणे कार्य है—मुरीकर कवा I करनेका जनसम्बद्धनेय उन्हेल स्थित है। ऐसा माहाकर निर्देशका है।क्यान् और बेनका क्षत्र क्ष्मको उस स्थानि स्थानको नरीका स्थ men : on which breach that अवने महिन्तो कुलाम और पुर्विक देखे हुए व्यक्तिक करने स्थे । कारणे पूर्वतः वयः कृतनाः वेननार्वः **व्यक्ति । विकासकारियोगमे । प्राप्ता**र मुक्तके कृतिके स्थानके पुरुवार निर्मेशक विकास 📰 📖 स्थानं, ज्यूरानानं, विकारण 🔚 पाता हुए और अवसी 🔤 भरित्रकार्यक्र अहेर ज्ञान है। पुन पुने mittelige figt aftempt bieg निहरूको प्राप्त — निर्म । निर्माण राजने 🎆 भी कुछ परत 🕮 है। 🖩 अन्यस्कृतिक and menter & i get frequire 🔠 geb : हात् पदे इसर अशरी थे। जन्मकोरे **स्था** मेले स्थाप समये हैं, उसी स्थापीये पुरू करीरको अनुनि सामा कर रका 🛍 । के

and promptly need the words from: राज्यता कारोके रिग्ने सामे । एने देखका कुछे ब्यून हर्न पूजा और मैं अपनी पूर्वको साम रोक्टर इस्के नाम नाम । उस समाव मुक्ते हत्ता हुआ कि जनवर्गके समये हुए पर मनकद कुन्तु में ही है। तम मैंने का proplet derit fire men gunt रुप्रेस देवर रुप्ते भी मार्चन की कि वे इतकारे संबद्ध करीकार करें । यांचु उस समय क्योंने मेरी बार जॉ करी, इसमें हो बही

Printeger Anne other min चनकम् प्राप् प्रियमिश्यमे साला हे गर्ने और प्राचीके 🔡 प्रशास कारी शर्मी केरीका इसकी जिल्हा बहारे छन्। अभी वार्यहोंको पुरस्कार सर्वाके रिप्ते प्रोक्त करने हुए उनके प्रेमकर्त्वेक गुजीका आयन्त्र प्रीतिन्त्रवेक वर्णन कारों स्त्रों का उस प्रचीने स्त्रेसारिक ration) Streeting their Parers Part, गुरूक-अस्थानको सुन्दर विक्रीत स्टब्ट नीविन वैक्तिका परिवास करनेत के विस्तावर के रावे और इस मोक्सेने इन्ययंकी भारति प्रयास करने तन्ते। स्वैत्सकृत्सन 🖼 वार्तन विकास सम्बद्धान्य प्रस्ति सहने स्त्री। शाबिक विकास द:विज्ञा के नभी भी समा क्षानं २ कहार अवस्थानकारकारी जनकर् इंच्या पुर: वैत्यासंधितिया स्वैद आने और

मनको पश्चानिक एकाम करके उन्होंने समाप्ति लगा हो, जो सबका द्वारोपन गरा करनेवास्त्रे है। सम्बद्धिते में अधिनकही स्थानका दर्शन करने करे । इस मन्द्र सीनी गुजरेंसे रहित 📗 📗 धनवान् हिन विरकारमञ्ज सुविका प्राप्तके सम्बद्धि समावे बैठे हो । वे प्रमु स्थवं हो पहलके अधिवति विभिन्नर परम्बा है। सहस्तर उस अलेका वर्ष कातीत हो पने, तब उनोने समान कोड़ी । करके बाद तुरंत हो जो परित्र हुआ, को में तुन्हें बातल है। फारकर निकर्क एएगरमे का समय बचकारत पर्यक्रियों क्य बूद पृथ्वीयर निर्ध और सम्बद्ध एक निर्मुक कर्मने परिकास 🌃 मधी। पूर्वे । कर चार सुमाई थी, सर्वरको लार की और आधार वर्षेत्र का विक युनियो क्षीरिकान् यह स्रोधानामाने कारण अस्यान द्वार नेको 🚃 🚌 नवानि का · श्रीकातरा-पराधक कानेशर शिक्षा आने यह सरकारण जिल्लाहर महात रेने कर । यह देश दुव्यी जनसम् संस्थाने का बान इतम बुद्धिके विकार कार्यके पहाल सुन्दरी सीमा बाब भारत करके बाब प्रकट हो गर्धी । ज्हाँने जा सुन्दर क्रमानको तुरेश and कारनी गोवूने रक्ष दिल्या और अपने कार प्रकट क्रेनेकाले दुवको ही मान्यके कारों को दिलाने सनी। जारेने व्यक्त क्राचा पुढ चूना और अवना है नातक कर हैस-हैरफर को सेलाने लगी। वरनेवर विषयात्र विरामस्यान करनेकाली पुरुषी देखी सबे पानने कर्ष कार्यों कर का की र

संस्थाकी स्थि करनेवाले, परम कोतुको 🔣 विद्वार अन्तर्गती प्राप्त पर करित्र हेरस्कार 🔣 पढ़े और पुश्लीको प्रकारकार कारी चोले—'पर्रापः ! सुध क्या हो । वेरे इस पुरुषा प्रेयक्रीक सरहर करो । यह बेल फिल्ह युक्त पदातेजस्त्री इस्पुके बनकर (जरीने) से तुन्हारे ही कार अवस कुआ है। नसूने । यह फिनकारी पारक प्राथि मेरे सरकारने प्रचार हुआ है, बळारे बुक्तो कपने तुक्तो ही पुनके कपने प्रस्का क्यांन क्षेत्री। यह स्का निविध क्रवेश रहेव हेवा । अवका गुजवान् और क्रीन केरेकारक क्रीना । यह मुझे भी सुक अञ्चल करोगा। एवं इसे असमी महिनेत अकुसर सहक वाले ।"

अप्राची चलते हैं.—पास्त् ! हैसा बाह्यका भागवाच् नित्य कृत हो गर्ने । इसके प्रकार विकास प्रमाण कृत कर हो गया । इनमें किछ क्या का, ये मोकामानका पासन का थे थे। बालको मनुस्कोके छिप शीरकोक विशिक्षा परमान्य ही है। विश्वकी उपर्यक्त अञ्चलको निर्मेश्वर्य करके पुत्रस्थित पुर्वादिको प्रदेश 📈 जन्मने स्थानको कानो गर्वी । क्ये अक्षानीतक सूच निरम । यह करनक 'बीब' नामले प्रतिस्तु हो युक्त क्षेत्रेकर दुरंत काशी जन्म 🛲 🛗 जार्री शाने हीर्ककारणक माध्यम् इंकास्की होता को । विकास क्षेत्रियो कुम्बले प्रत्यो पट्यी 🚃 📗 श्रुविक्युस्मार स्रोत 📗 💹 एवं विकासेकर्ते 📶 पर्व, में सुकालेकर्त (appre 4-4+) श्रीयान् शिक्का प्रमुख्यारण तीर्वाचे स्वस्थाके रिव्ये आजा, विप्रवान्त्रहरा वनका स्वापत, पूजन और सावन तथा पगवान् विवकी आजाके अनुसार

उनका 👊 स्थानपर दूसरोंको न जाने देनेवधे व्यक्तवा करना

महानी नवते हैं—अस्य ! हिम्बन्सी प्राप्तात है वर्ष है । कुषे रनेपायुनित जनिन्यकाल पार्वती क्रिस्तरमध्ये कार्ने सम्बद्ध व्यक्ते तार्क । 📖 क्या समझा मात्र कर्वकी हो गयी, तह सर्वाचे विश्वपी कामर हुए प्रमुख्ये उनके जन्मका समाचार विवत । भारत् । इस अञ्चल वर्तीकार वार्वलीको ह्यूको रक्तार वे कर-ही-कर को आक्का अनुका करने समे । इसी व्यक्ति सीविक्य गरिका व्यक्ति है प्राप्ति अको मन्त्रारे क्यांस वार्त्पेट विक्र तर कार्यका विकार क्रिका र रही जाति कुछ प्राप्त पानेटेको साथ से वे विकासनके क्तमं विकारका न्यूक्तकार नामकः सैथीने यते आहे, वहाँ पूर्वकारको अञ्चलको यहा होक्षर समझ जनसमिका निवाह अस्पेके रियो वर्गी हुई पान कालो सहा वहले-महार पुनलपर अवसीले हुई थीं । दिलेपिक इतने वहीं रहका गणका अक्षान करें। वे bereitrige it der, process, fler, क्षेत्रियंत्र, विश्वास्त्र, अनुस्त्रत, विश्वस्त्र स्वकृष, क्षेत्रकीय कथा अञ्चलकार्वाच स्वयंत्रे आसरपूर करणालाम क्यान्त्रकारे क्रियम् कावे (जो ) अध्यान् इत्ये (स्थान-बराज्यम् होनेवर अन्दी-भूकी अन्दि पुत्रह अन्य पार्वक्षणम् भी भागाने तरका हो गुर्क । उस सम्बद्ध कुछ है हामहाहाह परमान्य सम्बद्धी होन्य करते थे। ये राज-के-का और साथे और ऐसा एक्ट भी कही बोलने हो। कुछ

श्रीवर्गन-व्यूष्ण विश्वास्त्र वास्त्रात् क्रिक्टाच्या वास्त्रात् व्यवस्त्रात् वास्त्रात् व्यवस्त्रात् व्यवस्त्रात्यस्त्रात् व्यवस्त्रात् व्यवस्त्रात् व्यवस्त्रात् व्यवस्त्रात् व्यस्त्रात् व्यवस्त्रात् व्यस्त्रात् व्यवस्त्रात् व्यस्त्रात् व्यस्त्रात् व्यस्त्रात् व्यस्त्रात् व्यस्त्रात् वयस्त्रात् वयस्त्रात्यस्त्रात् वयस्त्रात् वयस्त्रात् वयस्त्रात् वयस्त्रात् वयस्त्रात् वयस्त्रात् वयस्



'अन्ये ! वेरे स्वीकान्यका ज्यम हुआ है, जो अन्य कही पश्चारे हैं 1 अवनने चुके स्ताय कर दिना । क्यों ५ हो, ब्युत्साओंने वह डीक ही कर्मन विराय है कि साल कैन्यावार है। यहां है, सामा उत्तर प्रीतिने पाल्लीक भाग नेए जन्म सरका हो गया। आज नेतः प्रथम करे। कर्णका कडू जान्य है। मोहर । आर मुहे अवन क्षत्र सन्दान्त्र सम्बन्धनो क्रु frunk firt jege Offet i ft uch उसकताने अञ्चलीका क्षेत्रक आवसी

सहाजी कहते हैं—बाह्य ? निर्वरतायक: या नवन सुरुवर महेवाने मिनिन् अपि गोर्जी और नेक्कोलीक क्रिक्ट्याको वेका । सेकारोस्सीम निरियमको उपरिका वैद्या असम्बोगमें विका हुए पानवीका कृतकाराने कृतकाराने हुए-से बाह्न ।

मेक करीला ।"

मोक बोले-चेल्लक ! में कुम्मी विकारण कुमाराने गयरक कारीके रिजे आना है। हम ऐसा प्रकार करी, विलये कोर्ज भी भी निकाद न का सके। हुन नक्रमा हो, सम्बद्धाने बान हो स्था सुनियो, देशराओं, राक्सी और जन्म व्यक्तकांको भी सहा असमय केनेकाले हो । दिन विकास तुन्हारे कार करा 🖫 निकल पाल है। हुन नकृत्वे अधिविक्त होसार सहाये विक्ये परित क्षे नमें है। इसरीका अवकार करनेकाने तथा सम्पूर्ण जिल्लामा सामार्थकारी हुन्य हो । निर्मितस्य । मैं वहाँ राष्ट्राक्तरमा-काराने तुकारे आसिता होका आहमां बन्दूर्वक कही प्रस्कानके साथ प्रयास कर्मका। वैकारत । विविश्वेष्ट ! जिल सम्बन्धे पार्ट मेरी समस्य विका विक्रमे विद्या-सम्बद्धे बहुत थ् सके, जो इस समय प्रकारकृषेक करे। पर्यतप्रकर ! मेरी पह समारे प्रक्र रोजा है। शुप सपने पर प्यक्तो और पैने को प्रक

जुन हो नवे। 📾 समय निरिश्तवने सम्पुर्स वेजपूर्वक 👊 यस कही—'वनप्रय 🛚 करवेकर ! अस्य मैंने अपने प्रदेशने विका हर् भारत्या स्वापतपूर्वक पूजन विका है, मही के रिक्ट महत्त्व सीधान्यको सात है। अब आक्ते और क्या अर्थन कर्म। मोधा । निमाने हो देवता बर्ध-बर्ध करना अवस्था के महाकृतन करके भी आवको नहीं करें । वे ही साम वहाँ सके स्वरंपित हो गर्थे । मुहाने बंदबार केंद्र भीभाग्यासाओं और पुरुवान्य कुल्या कोई नहीं है; क्योंकि साय भी पुद्रामान्या स्थलाके रिस्ते क्यांच्या हुए है। परनेश्वर | अरब में अपनेश्वर केवराय इन्हों भी अधिका प्राच्याम् मानव 🗞 वर्तान्ति सेवकोत्राहित आपने पार्ट अवका गुर्के अनुस्कृतन भागी क्या दिका । देवेश । असन कारण है । यहाँ form from fless-straight with region व्यक्तिके ( 🚟 ) में अवस्थार कुल हैं। असः बार उपायक स्थानिक क्षेत्रक कार्रेक्ट हैं।

महत्त्वी अले है—अवह ! हेल संस्कार निर्देशक क्षेत्ररूप पुरंत अपने 📖 (बैट अल्पे। ज्यूपेरे ज्यूपी जिया केवन्त्रे को अस्तरों 📧 सारा कुलान 🚃 सुकार्यः। जल्पकात् कैलरान्यने साथ जानेवाले परिवार्धे तथा स्वयक्त लेखक-क्लोको कुलका वर्षे ठीक-ठीक TOTAL L

रिमालन केले—अक्रमरे मोर्ड 🗐

न्यून्यान्त्र्यं ही है, भेरी अस्त्रा मन्त्र्यान न व्यक्तियो प्रीय ही निवाधित कर्त्या द्वित्वान्त्री पृष्टभागमं ही है, भेरी अस्त्रा मन्त्र्यान न व्यक्तियो प्रीय ही निवाधित कर्त्या द्वित्वान्त्री नाम । यह में सबी मात कदाना है। भीद वोर्क विवाधितकत्वाचे दिनों को सुन्दर प्रवास विवास वह भागमा से उस सामुद्धानों हैं सिवास वह शुर्चे बारामा है हुन्ये । (अध्यास ११)

शिम्बान्स्य पार्वतीको विश्वको सेवामें रक्षनेके लिने इनसे आहा गाँगमा और शिककर कारण काले हुए इस प्रसाधको अखीकार 📖 देग

महाची करते है—जन्म ! ....... केरणाच्या क्रियारणा प्राप्ता करण-कृतः सेवार अपनी वृत्रीके साथ इर्वपूर्वक चण्यान् इत्येः रामीय गर्थ। व्यक्ती अवकार इन्होंने स्वाप-कारक विकोक्तिक (प्रकार) प्रकार **विका** और अवनी अञ्चल हाता कालीको 🚃 जनकी होकाचे अर्थित कर दिया । पर्य-कृतन आणि जारी सामधी जनके कारने रककर पुर्वाचने आणे चार्यक्र पीलकाने प्राच्यां वका--'वनवर् । देशे दाते क्रम भगवान् क्याने सरकी रोज्य करवेचे प्रत्ये प्राप्ता है ह असः अनुबन्धेः कार्यमन्त्रदे इत्यानी 🖁 हरूको व्यक्त हाला है। यह अपने के महिल्लोके साथ अब प्राप्त शेषारको हो सेमाने रहे । चाच 🛙 चारी आवका सुद्धानर अपून्य: 📗 हो इस कानाची सेवाके किसे आहा क्रिकेट

कानक्षिणी लागाता देवकार जाँको कुट हर्ग और अपने विगुत्तातीत, अधिकारी, सामाध्यात तथा भागात भाग आरम्प विभाग । तथा सम्बद्धार एवं सर्वकारी जटांकृत्यारी वेदमारकेश कालान्स्वीयपुर्वक राज्य देवस लागाताल केटमार नेत के विश्वे राज (क्षान) में ही तल नवे। तथा देव विमानकाने काला लागातार पुन: अनके

करणीये प्रकास किया । स्कृति इतके प्रपत्ने

📖 प्रकारण प्रेक्टरने इस बाध अमेहर

अस्तित । कान्य कृत्ये कार्यंत क्रिक्ते । अस्तित अस्तित्व व्यक्ति क्रिक्ते । अस्ति स्वतित्व क्रिक्ते व्यक्तियाः व्यक्तियः । अस्ति स्वतित्व क्रिक्ते । स्वतित्व । अस्ति अस्ति क्रिक्ते । स्वतित्व । स्वतित्व । अस्ति अस्ति क्रिक्ते । स्वति । स्वतित्व । स्वतित्वः । अस्ति अस्ति । स्वति । स्वति । स्वतित्वः । स्वतित्वः । स्वतित्वः । स्वति । स्वति । स्वतित्वः । स्वतित्वः । स्वतित्वः । स्वतित्वः

केम्प्स मही की, भी की है जल समय हुए

🚃 🚃 गर्व कि 🗈 साथे भनवान् हेरी

दर्शन नहीं को संस्थान । मोक्स्परी मेंकी पता सुरवार दिवाने विता दिवानर परंत्रक सुवारकर देन परंत्रकों विताने कोरो—'प्रापो ! यह को करायूने, विदान कारकारे में इस संस्थाने सुध आपके

भेरे दर्शनको उस सन्दर्भ हो, अन्यका चेरा

दर्शनके रिज्ये नहीं भा सम्बन्ध । क्या यह



आवकी सेवाके बोल्ड को है? फिर को की आवेका क्या कारण है, का केट समझतें नार्रे आसा।'

हिन्दार भगवान् कृतनावन हिन्द हैतवे तर्ग और विद्योचनः हुए विद्यालयको दर्शव करते हुए वे हिन्दालको कोले— 'हैलराज ! यह कृत्वती सुद्धा कदिल्हेवारं सुक्रोपित, सन्द्यूरी, जन्तपुर्वी और बुध्व त्यक्षारंत सम्बद्ध है। इसकिये इसे मेरे समीप तुन्हें नहीं स्वयंत्र व्यक्ति। इसके लिये में मुन्दें कार्रवार रोकरत हूं। बेट्के परंचन विद्वानीने नरीको पापाकपिणी कहा 👣 विद्यालकः कुलावे 🛍 स्ते समामीकारीके रायको विका प्रारम्भेकाली ही बोली है। निरिजेश ! मैं सरकी, केनी और रक्य मानारो निर्मित् रक्षेत्रास्य है। मुझे पुनरी क्षेत्रे क्या प्रकेशन है। तपनिवर्धकें क्षेत्र अस्तवा क्रियालय ! प्रशासिके फिर सुन्हें ऐसी बात नहीं बढ़नी बाहिये, क्वोंकि तुम बेरोक्त क्केंगे प्रकार, इसनिकोचे केंद्र और विद्वान हो । अध्यानराष्ट्र ! स्त्रीके स्त्रुको मनये सीहा हो निक्कालक अध्यक्त हो जाती है। इससे बैरान्य यह क्षेत्र है और बैरान्य ने हीनेसे पुरुष जान तपकारी भाइ हो जाता है। इसरियों हैल । समर्थीको कियोका येग करण पारिते, क्योंकि जी न्यानिका-शासनाव्यो व्यक् वृत्रे शान-वैग्रान्यका विनास करनेकारी होती है।' 🐣

क्याची कारो है— करह | इस त्यहंशी कहा-सी करों क्यावर नहावोगिशीरोगोग गणकर नकेडर कुम हो गये। देखों | सामुका का विशापन, विश्वत और तिहुर कर्मन कुम्बार कारोके विशा दिवसार क्याव, व्यावस कार्यके विशा दिवसार क्याव, व्यावस कार्यके व्याव कुम गये। रूपानी व्याव कार्यके व्याव कुम और विशिशत किम्बार्को व्याव क्याव कारकर व्याव कार्यके विशाद क्यान कोर्स ।

(niminal 64)

4

गारामार त्राव्याद् निर्माणक्रियम् वे । स्थापक्षाः च वैदानं को प्रश्वति प्रवतः ॥
 सदक्षणितः वैदानं प्रश्नतं त्रोतु स्थापः । ग्यानिक्यपृष्ठं सः प्रार्मिक्यपिति ॥

• वेदिन्त् विकार्यका •

पार्वती और प्रिवका क्षत्रीनिक संवाद, प्रिवका पार्वतीको अपनी सेवाके

क्षिये आज्ञा देना 📖 पार्वतीग्रास धनवान्त्रदी प्रतिदिन सेवा

प्राचीने क्या—चोकिन्। अस्त्री सबसी क्रेकर निरिधामधे का एक का का क्रमंद्री ? जाहे । अस्य क्रान्तिनक्रमंद्र है, से भी अपने बाल्या गार चुलो सुन्ति। शानी । आप त्यःक्षिके सम्बद्ध केवल 🖫 क्क जारी एवं बारी है। का प्रक्रिके कारण ही आन म्यालनाती सम्बद्धा क्रानेका व्यवहा इशा है। प्रची कर्नोंको करनेकी के ब्य कृति है, उसे ही अपूर्ण अन्यक्ष फाईस्टे ह प्रकृतियों की संस्थाति सुद्धि, प्रत्यन और प्रांतुर होते हैं। मानवप् 1 अन्य प्रतेष हैं 7 और कृति प्रकृति क्या है ? प्रतका 🚃 aftifere i registrike flore fragrams ugjere केले के स्थान है ? अन्य स्था प्रात्मानीके विको जो अर्थातीय, सम्पर्धन और विन्तानीय है, यह अकृतिके ही बाएक है। इस बहायते इरकी विकासका है अन्यकों के बाह्य है. भंध एक कडीके ।

महामाने सहारे F-week / वार्वनीयोके इस क्वान्त्रों कुनवर काले तीन्य कारोपे राने कु हारक्षीका क्रोक्र Steit Ift met 1

मोपाने वक-मी अकुत सम्बद्धात ही प्रकृतिका जान करना है और नासत: प्रकृतिरक्षित प्रत्युक्ते कारचे विका क्रीक है। बाद सम्प्रकारोंको काची का कही अनुसीहरू संबद्ध नहीं फारक सावित्रे । स्वेत्रकारको हर क्षे विभिन्न स्टूक काहिते ।

MM | जन रुपुरे (तैरिक्स परक्काके अनुस्तर का कार कही, तक कवारी पन-ही-क्ष हैराधर प्रजूत कालीमें बोर्सी ।

वरतीने वदा— कल्पापकारी प्राप्ते | वेरिक् ! अरवने को कहा पन्ही है, बाब यह करने प्रकृति नहीं है ? किर अपन करते को क्ये जी हे गये ? (क्यों अध्योक्त स्वार रेन्प्रर 🚟 पन्ने १) इन एस बस्तिको **ार्थित प्रतिकत्त पृष्टियो को प्रकर्त** बार हो, जरीको हक्त्य कहिने । हहा एक कुछ रक्षा अकृतियो जेवा दुशन है। इक्तियो अपना में के फेल्क करिये और प पुता करना हो मानिने; क्योंनित क्याना अनेत मान्य-एक नक्कार प्रत्येत है है। अस व्यक्ति सुद्रियो प्रत्यको सम्मद्रियो । अस्य प्रो कुछ शुक्ते, कार्य, देशको अर्थर ह्याने हैं, का राम अकृतिका हो कार्य है। कड़े हका-विकास करना कर्ज है। प्रके ! प्रके । नहें अन्य अपूर्णियों को हैं तो इस समय इस हिम्मान वर्णातक अस्य स्वतास विद्युष्ट देवने शहरते हैं ? 🐠 ! प्राथमिके आरम्बो निकार है। अन्य: ब्राह्म अन्ते प्रयूक्तको स्त्री सन्ते । हैंस ! जान परि अपने कांसको जानी है में किए रेजने एवं कारी हैं है जोतिया । पूछी मारके रसस कर-विकार करनेकी विका अन्यक्रमाना है ? प्रस्ता प्रमान अन्यक्र हेपैक विद्वार पूका अनुसार प्रधानको पही मानो । मो पुछ प्राणियोग्री प्रक्रिकेश निका केल हैं, 📺 💷 उसके पुरस्केंको कुर्वित्ते विकासका प्रस्तान के पानक काहिये। क्षेत्रिक्त ! अपूर्ण काहिये पदा

राज्य ? नेती जनन कात सुनित्ते । में अनुतीर

है। अस्य पुरुष है। यह स्तात है, सरव है।

इसमें संसम्प नहीं है। मेरे उत्पूजनों ही आह

स्त्यून और प्रकार मध्ये को 🕻 । 🛅 दिना से बार्क निर्देश हैं। कुछ की नहीं बार कुछने \$1 mm Milliam priver od sopiliete अभीत हो सदा नामा प्रकारके 🔤 कहते uph \$1 for Priffuge IIII \$? afte न्यानी विका केने नहीं ? चंकर ! नहीं आप अपूर्णिक को है और पहि अक्का पर कारन राज है तो अरुवारे मेरे प्राचीन करेगर की करण नहीं चाहिये ।

महाजी कारों है—कार्यतीका का मांका-अध्यक्ति अनुसार बाह्य हुआ प्रधान सुनकर चनवान् तिथा केन्द्रम्यार्थे विश्व हे अपने को कोते ।

मेरिलने क्ल-शुक्त भावत क्षानेकार्थ रेगीयो । यदि द्वार स्थ्य न्यायो भारत्य करके देशी क्रम कक्की के के प्रतिक्रिय नेती केचा मही; पांतु बढ़ केवा रतकारिनिक्क नहीं होती वार्तको ।

निरिधाओं हैंगा बाह्यत प्राथित अनुम्य और जनक धनेरहान करनेव्हारे भगवान दिश्व क्रिक्टल्यों केले ।

शिवने क्या-निर्देशक । व 👊 तुन्तरी अस्त्रका रमणीय सेप्र विश्वनकी मुक्तिको इत्तम् स्थापन राज्य अन्ति अस्तिकृत्य प्राथमिक्कार्य विकार करता हुआ। तपका भारतेको अनुवर्ता है। अनुवर्ता Section 1

ा सक्ता वर्षे हे—कार्य ! निरित्त**य** क्षित्रकानुके हेला कालोपर लोगास्त्रकाना प्रकारी करकान क्रांबर 🌃 यह और सम्बन्ध्योक उनले कोले—'अन हुए जाओ ।' एंन्यरकी **ार्डिश के कर विकास करते और सौद गर्छ ।** के निर्देशकों स्थान अधिक जनके एक्क्कें Roft agen it s wurft agent ferrift figer की बोन्हे हाकिकोंके पहल दिन एक्स्प्रेडिंग पाल पाती और परिवर्तक पत्नी रेजने सभी न्यूनी। प्रश्नेक्षर असीर सोर्च की गर्य क्ये नेकार नहीं का तता। बहेबरके आरोक्स हो देशा होता का र अनेना गण चीनगर्भवर्धक स्थाप अवसी अनुस्तात कारण कारण कर। को विकास प्रतिके पराच्या अधिक रिव्ह होते हैं, अही किया और रिक्को स्रोपन और बेहाना माने हिस्स के के काराराज्यक अंबाद किया, क राजीय भूत्य देवेकारण है। यह संस्था मेरी जहाँ का पुल्ला । इतिकाति वर्गान् इंतारे विविक्तां वाहोती काला पीवा पालार कर्मण पुरिको अस्त्री कर स्वकर सेवा वारतेक हैं। वीकार कर दिन्या।

पहली जनमी हो लिएपोके साथ पान्त्रोत्कार व्यक्तिमानीका हैनाके हिन्दे प्रतिनित्र अस्ति-नाती स्वाते औं । मे भगवान् विकर्णन्त । वर्णनारम ! अस्य मुझे वर्ण अवस्थि प्रकार केवार इस वरणामृतका पान कारणी और जानको स्थापक सुद्ध निर्देश पूर्व अञ्चलके किया कोई एवं नहीं किया का बच्चते । व्यास्ता गरंब करूने योचे 🛍 मक्के हुन। 🚟 प्रतिसद्ध कर्मन अस्ती, नेपारिकोण पुरस्कारी भागावाद विकास क्रमें पाराठी-पोकारी और 🔠 जोतात का करन पुनका विकासने करे उच्चल उनकारोहे विकास प्रस्ती पूरा 📖 अरके क्या-'न्याकेश ! केवल, अञ्चन कार्यकर अनके करणीने प्रकास कारकेश और म्युक्तोलिक सम्पूर्ण जनस् से अवस्था अक्षान् प्रतिकृत विकर्णः पर और साले सूर्व । में हैं। में हुक होनार जायते कर नहें ?' जुनिकेंद्र ! इस 📖 स्वान्यसम्ब

a stiffer framjere + रक्ष इंकरकी सेवावें करी हुई विवादा बहुत् इसी बीवलें 🚃 आहे देखलाओं क्या समय व्यक्ति हो क्या, तो भी से अपनी मुनियोंने प्रधानीको अञ्चल कामदेवको इत्रिकोको संबक्ती रहनकर पूर्वपार काली वर्डी अहर्रपूर्वक चेका । वे इक्कार्टी प्रेरणारी समा करती रहें । महादेकप्रीने हम्य किए उन्हें कार्यका सुके स्तव संयोग कराना जाहते अथवी सेवाचे दिख सरका देखा, तक के कुकते में । क्लेंट ऐसा 🔤 प्रतरण यह शा 🔛 📰 🛮 उठे और इस 📟 निका काने मक्तपश्चाकी सरकासुगरे 🖩 बहुत पीरील वे लगे—'न्यू नाली आ स्वयूर्णका कोली

वाले महायोगीयर भगवान् भूगवाय राज्यार ध्यालमें विकास 🎬 जाते । यहने । यहनाता विकास 🚃 ब्यायमें एक गये, 🖂 🚟 हरूको दूसरी कोर्ग जिल्हा नहीं रह गयी। प्रतिवित नवाच्या विकास क्रांका क्रिक्ट नियान कारती हुई उनक प्रतिकारको उनकी सेवाये तारी रही । ब्रह्मकराचन भागान् हर गुद्ध धामसे नहीं रहती हुई किल्लिक निरम वेक्तो थे। किए भी पूर्व किलाम्बर्ध शुक्ताका रूपे देवारे हुए भी नहीं देखते थे।

और इसमें गर्थका बीज नहीं से सावता,

ऐसा विकार करके स्कारकेन काने-

तची में इसका चालितका करोना।'

(और संवारणीरी किसी बहुत् वास्थान कुमकी इत्यति बाहरे थे) । कामदेवने वहाँ च्येनकर अपने सम उन्तर्येका प्रयोग किया, वरंतु पहलेलकोकै सबने शरिका भी क्षेत्र नहें हुन। इस्से उन्होंने नामोचको कारकार भाग कर दिया। पूर्व । तय जारी पार्वकीय की वर्वकीय 🗎 उनकी आप्राप्ते **ार्क्स प्रकृत स्वयंक्त विकास के अधिकार में** अस्त विकास । 🛗 ने पार्शनी और परमेश्वर कररकर असकता केनले और प्रसासता-पूर्वक रहते रूपे । उन क्षेत्रीय परिपक्ताओं मस्या स्थाप केल्याकोचा महान सार्च Person I (अध्याप ११)

तारकासुरके सताये हुए देवताओंका ह्याजीको अपनी कहकथा सुनाना, ह्रह्माजीका उन्हें पार्वतीके साथ शिवके विधाहके लिये उद्योग करनेका अस्देश देना, ब्रह्माजीके समझानेसे तारकासुरका स्वर्गको क्रोहना और देवताओंका वहाँ शुक्तर लक्ष्मसिद्धिके लिये यक्षशील होता

धुतको अहते हैं—सक्तकर **कार्यके** पूर्वानेपर पार्वाहीके विकासके विकास प्रस्कृतने 🚃 करते 🚃 ब्यूक्तवीने तारकासुरकी जनति, इसके इत वर्ग. मनेवानिकत अञ्चली तका देशता और

प्रतिहित हो जानेकी कथा सुनायी।

ज्ञाना सहाजीने कहा---तहर**कान्**र मीनो ओकोको अधने बहाते करके का स्वर्थ 💯 💹 गण, 📖 अध्के शक्षान दूसरा कोई **प्राप्ता नहीं से प्रथम । यह जिमेन्द्रिय असूर** विपूर्वत्वार एकवाच स्थानी क्रेकर अञ्चा अस्र — सम्बद्धे जीतका रूपं इनकावर केनले राज्यका बांगाच्या करने एतम । उसने सम्बद्ध केल्प्स्य और के निवास समार करवरी जगह

र्वेद्रावेच्ये कालिक कर दिला और विकास, वैद्या कर्म अन्ते काले का देखा में बेदर अभी, केल्प्रेरिकीको अन्य अन्ये कर्नम अन्ये उन्हेल करका है, कुन केल कर्न कर्न करे। हैरे क्याच्या । जुने ! अनुस्तार अन्यत्रापुर्यक अन्तेष्ठ अन्यत्याने य वे अन्यत्रापुरव्य पान् पार भारते हुए इस असीर समूर्य देशना अस्तर्य । सम्बन्ध 🕻 म मनुसार, विस्तु कर सम्बन्ध 🛭 अवकृति अर्थर क्रमान क्रीमार मेरी करणने और य जनकार होवार ही जनका अने कर with a metal the standard state. tends tolk without then strong through talls अपने शास पु: एकी वाले सामाना प्रकार---जर्मी है जान 🔣 जनहीं गर्मी है। अस्य 🗒 क्ष्में कर्मकार प्रक्रोक देनेकारे 🛚 और अन्य के क्रमी कार हो दक्षान है। इस सब केवल प्राच्याका गानक अस्ति जनकार Martin warden ift sij fin den splatte र्शनानी अधान अर्थिकोर धोर निर्माल हो उसकी है, करी प्रभाग कर असुरने कर्जा सभी सुर parties wright for they be writing Torophi apple states if both howeigh अक्टा अन्यानीका पूजी है। नांचु का प्रो

भागी कर असूरको फूलको जाना बहुनको नार्थ से र 3) I bestellen 45 mill geter की का सर्का सरकेतिक बात पही--'केम्प्रांचके ! मेरे ही काहामार्थ केम फारमापुर क्रमान पहर गर्मक है। स्थान: मेरे क्रमी के क्रमान क्य क्षेत्र वरित और में विक्रे क्या क्या हो, अल्या अस्ति हर। यह होना केन कार्य नहीं है। जिसके स्थापके भी करी करा प्रतिकार बद्धा किया गया 🖫 तो औ रहद कारण अनुस्थित साथ राज्य है । सुन्दर्शनीयुक्त सारा कर्त्य करवेके केन्स्र मन्त्राम् होता है। विकास के इसको प्राथमिक 🔠 पूर्व कर्य

अपूर्णक स्थापन 🛗 धर प्राची । सम्बद्ध

ande mente miner à ver i sele गर्रको पद्मार कह ऐस्ट करीन होने परंत का

मिन अनुसार क्रिके सुर्वेत सहयो अपने धरीरको समा दिक गाः 🚟 प्रत सामा केवलकारी केवलके स्थित प्रकार हुई है। we man girt als Suffer 🔡 \$ 1 angebreit. को वान्त्रका शामित्रका अनुस्य काँने, Marie galeray . Mil 100 ay hade gay and करे । हा आहे काले देश कोण 40), fured interpret under च्यानाम् प्रेकार अपने प्रीविधा आवरित का स्त्रीत । व्यवस्थान् प्रोक्तर क्रांब्रीताः 🖟 (क्रांब्रत 🔤 जनन्त्री और 🚃 हुन्तु है) इन्हें भीनीको जन्मारिक करवेरी केन्स्य पर्यासी ही पावर्च हैं । कुमरी जोई अवरण अगरी मुक्तिसे रेक औं वर एकते । विशेषकारी पूर्व के कारी इस समय क्यानकार्वे उनेत का पुर्वा है और विकारनपर सम्वाने रही हुए व्यक्तिकारीको अभिनेत होक करती है। अपने निया विकासको कालोने बहारी जिल्हा

प्रकृति है अधिकतिके साथ कार्नाहरूमा

कर्मका हिम्मक सरक्ष नेक करने है।

नीवी मोन्द्रीचे पत्तको अधिक सुन्दरी कार्नेसी

रमको हैं। कुरून फोर्ज़ और फुरू अनका रूपे

केवल विराज्य भी जो भूडी बार इसकी, बा र्वे सरम कारण है। केन्स्रके । वर्ष

रिकामीचे परिर्वते कोई पुत्र अन्यत् हो से पहि

सारक केवार का बार प्राथात है, कुरश

न्हीं । सुरवेद्वानमं । इतके रेंग्ले को जनाव में

**ब्राह्म है, को पर्य र म्यूनिक्सीकी फुलाने** 

or year sever for the printer.

2100

• व्यक्ति विक्रियाः •

7766 

शिवके सामने रहकर प्रतिक्षित उनकी चुना। जिल्हों की कार्य है, से राज हुने कहीं सुरूप करती हैं, तथापि ने व्यानवत्र प्रदेशन करते. होंने । इसमें अन्यक्त 📖 अन्येतरी

थी ध्वानहीन स्वितियें नहीं आते। अर्थात् आवस्त्रकता नहीं है।' स्कार भक्त कारके चार्कतीयमें उत्तर देशनेया।

क्रियार भी करने नहीं तसे : देशकाने ! बन्दर्पेक्ट किया जिस अध्यत कालीको कहाँहो अदस्य हो 📟 तारकाश्चर 🖩

अपनी भाषां बतायेवारी इच्छा करें, बैसरे चेहर

तुमस्त्रेण प्रीम ही प्रयक्तपूर्वक करो । मै क्ल देशके स्थानवर बास्य नारकाग्रस्को हरे

हरते हरानेकी क्षेत्र कर्मना : असः 📟 पुथरतीय अपने स्वानको जाओ है

नारद ! बेबलाओमें ऐसा बाइकर में इतित्र ही तारकासूरके जिला और कई प्रेमने बहुतकर मैंने काले इस कार बाह्य-

'सारका । एक स्थानी इसारे नेपायत शासाम्ब है । परंतु तुम सहविद्य सञ्चलन व्यवस्थ बार ग्रे हैं । जिस्मेर निम्ने तुमने इसध नवका बरी भी, कराने कार्राज्य कार्य करते हो । की

तन्हें इससे छोडा हो पर दिया था। सर्गका राज्य क्राकृषि जहाँ विधा या। इसकिये

तुम सर्गांकी क्रोहकन वृश्वक्रियर गरक करी । अस्तरतेष्ठ । देवनाओक चोन्य

हेरम पर्यक्रत जस असूरको समझानेके

बाद में ज़िया और शिकका स्थाप करके क्रमंद्रमें सोक्कर पृथ्वियर आ गया और

क्रोमिक्सपुरमें रहकार यह राज्य करने लगा । किर 🔤 वेक्सा 🔛 🔤 बास सम्बद्धर सुक्रे प्रकार कालो प्रमुक्ते साथ प्रमाननस्पूर्णक

क्यो राज्यकारीके साम इन्द्रशोकार्थ गये। 🛁 अल्का परवार विलेकर आकृत्वे सलाह 🚃 📱 📹 हेल्ला. इन्हर्से द्वेशपूर्णक

बोले.—'बारबाद । सिरावरी शिवाचे कीरे भी

कार्ककृतक 📖 हो, बैसा ब्रह्मानीका 🚃 ३५० लात 🚃 अत्यक्ती करना make d ber ment fatter beite senfes

क्लान्त व्याप्त करके के देवल प्रसानामपूर्वकः स्था और आको-अपने क्षानगर जाने क्ये । (海田田 ヤビー・ヤル)

इन्द्रपुरा कामका संरक, उसके स्तव उनकी बातबीत 📖 उनके

# कहनेसे कामका दिख्यको मोहनेके लिये प्रस्वान

हहाजी करते हैं — नास्त् । देवताओं के 🛛 📭 🜓 असे तुन्हारे विना कोई 🔣 दूर क्ले अनेपर कुराह्मा हाता कैनसे केहित 🚃 इन्हरं कायदेवका स्थरण किया। अस्पदेव

नहीं कर बावान । कुलको परीक्षा हुर्धिक्रमें, शुरुवीसकी परीक्षा रकामृथिये, पित्रकी तत्कारः वर्षा आ पर्वेषाः 📖 इन्हरे परीक्षा आवतिकारको तथा विकेकि

मिन्नताका धर्म बनस्थते हुए कामसे 🕮 — कुरवारी परीवत परिके असमर्थ हो अनेपर होती है। 📖 । संबाद पहलेपर विनयकी 'पित्र ! कारस्क्षकात् मृत्रस्य अस्तव्य दुःस्य

वरीका होती है और परेक्षां लाग एवं हतन। कौन बनावडी — का रूप देशकेकी बस्तु है, बोहकी, अन्यक्ष नहीं। 🖦 की सकी प्रक नाही है।<sup>क</sup> निकार ! इस समय मुहत्त्र) जो निवस्त भागो है, क्लाब्र क्लिक्न कुरि कितरिसे नहीं हो सम्बन्ध । असः जान सुन्हारी परीक्षा हो जावनी । यह कार्य केवल नेता ही है और मुझे ही जुल वेनेन्त्रमा है, वेसी बात नहीं। अधित यह सम्बद्ध देखता अधिका कार्य है, इसमें जंगम नहीं है।'

प्रकार के बार सुरक्त केन्द्रिक मुसकारक और केक्ट्रने क्योर हैं

पानने प्राप्त -- वेपानका । अस्य देखी बारा वर्षों कालो है ? में आरबाद जार नहीं है क्षा है (अरमहरूक निनेदनका मार का है) ।

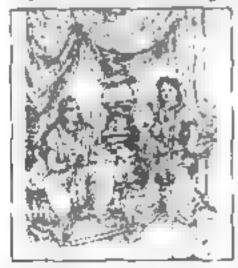

रवेकार्ने क्षीप जनवारी विश्व है और अपनी पूरी शक्ति लगाकर चुद्ध विज्ञा का

क्यूनेको ज्याँ । जो संस्कृते समय क्यून करों करना है, वह काम क्या बरोगा ? तवापि न्यून्त्र । प्रची । वी कुळ न्यून्त 🕻 को सुनिये। 🌃 । को आपने प्रकृतकार्य क्षेत्रकेते: 🜃 कृतन स्वयत कर रहा है, 🚃 🚃 प्रमुख्ये में सर्ववा सवस्त्राते 📖 🖛 ईमा। जो कार्य जिस्सी पुरा ही सके, बुद्धानार पुरूष को उसी कालने क्यार्थ । और जोन्य को बार्य हो, बढ़ एक कार केरे विकास करियां।

महत्त्वे 🚟 है --काम्बेयन क कारण कुरुवार हात को जनन हुए। के कानिनियोको सुक्त केन्याने कानको प्रकान कारो असरे इस अधार केले ।

क्ष्मि कहा—स्था । यसेक्स् । वैके अपने बच्चे जिए कार्यको पूर्ण कार्यको क्षेत्रम रका है, को रेख्यू जानेचे केवल तुन्हीं समर्थ हो । कुर्ला किस्सीसे उस कार्यका होना सम्बद्ध गहीं है। फिल्कर । बन्तेक्य काम ! जिलके दिन्हें अन्य तुन्हारे स्कृतिकारी अनेका क्षुं है, जो गीज-डीक क्षक गृह 🐉 सुन्ते । तारक जलमे महिन्द जी महान् देल है, का प्रक्राजीका अञ्चल भर क्षकर अनेन हे गया है और शबीकों दृःक दे रहा है। यह सारे संस्करको पीड़ा दे रहा है। इसके हुए। कार्यकार अलंका नाम हुआ है। कारते एक देवला और समक्त श्रापि पु:सी हुए हैं। सम्पूर्ण देवनाओंने बहुने उसके साम

व्यक्तिः वर्राशाः पुरित्ते राते ज्ञूतम् जनके : अन्यक्ताने मृ विकत्सकार्यः सीम्बे कुलम्ब वि ॥ मिनी: संबर्ध क्रोडियांबास क्षेत्रकः । भुद्रोत्रका क्या एक 📖 अस्मिरियम् ।

· Marie profess v Define and the second many and the second many in the ball of the second second

Pho

पूरंत असके असर समके अधा-कृषा निकास- संबंध-निकास बद्धाने र एसे 🛊 । मार । 📟 क्षे गवे। उत्तके स्वामी ब्राजना कहा दूर गवा । श्रीवृत्तिका सुदर्शनकार को नहीं सकत नहीं हुआ । औरिन्याने ऋगके हुन्सावर बाह कराया, सिन्नु यह कर्ड क्रिक्ति है। एक । क्षाराजीने कारकोगीका गामकान् प्रान्तके श्रीचंते रूपम धूर बालको स्थाने इस पुराला क्रिअकी मृत्यु नामकी है। यह पहर्न हुन्हें अन्तर्र भाग और प्रकृत्यांक बारक है। विकास ! उसके हो जानेते हम देवनाओंको श्रम प्रक विकेशा । भगवान् अस्य निरिक्ता क्रिअस्टानवर करान सम्बद्धार्थ समें हैं। के बनारे भी प्रभु है, कायनाके करावे की है, कारक वरवेकर हैं। मैने सून्य है कि निर्मरतकार्वकरी पार्वती विदासी आक्र सम्बद अवसे हैं भविषयोंके साथ उनके सन्देन रहतान जनकी सेवाने 🔤 🛊 । अन्यतः 👊 प्रका महाकेनजीयो परिकार प्राप्त करनेके विके हो है। पहि बनवान् 🚟 अपने बनवो

तरह भी उनकी नार्वतीये अत्यन्त समि हो अवन, तुन्तें मैस्स हो अन्यत कान्य पाहिने। 📹 कार्य कार्क तुम फतार्च 📗 वाओगे और हमारा जात द:स यह हो नावना। 30-4 के नहीं, रूकेकमें इन्कार स्थानी प्रताप **र्क**ा क्रमणा ।

ज्ञानी कहते हैं —क्स्यू । इसके ऐसा व्यक्तिक कारकोकात मुख्यानिक प्रश्नकाती किल का। असे रेक्सको प्रेक्सकी क्ष्या—'में इस कार्यको कर्यमा । इसमें क्यान अस्ति है।' ऐत्तर काल्या शिक्की भाषामे योगील कृष् कायने इस कार्यके लिये स्क्रीकृति है के और जीए ही उसका भार से क्षिता । यह अवदरी यही रति और महत्त्वको कार्य से वर्षी प्रकारकों साथ उस स्थानकर भवा, वर्ष सरकार, येथीवर विध ज्ञान कारण कर हो थे।

(अध्यक्ति १५)

स्क्रकी नेपाप्रिसे कामका भएन होना, रतिका किरवाय, देवताओंकी प्रार्थनासे शिषका कामको हायरचे प्रशुप्तकासे नृतन शरीरकी प्राप्तिके लिये वर देना और रतिका सम्बर-नगरमें जाना

पार दिना है

बहाजी करते हैं--यूने ! काल अपने शुक्राजीने यहाँ की जिसमें विकार वैद्या साबी करण आदिको लेकर नहीं पहेला। इसने चरम्बाद् क्रिक्यर अवने क्रम क्रमणे । तम प्रांपर्श्वीके मन्त्रों वार्यतिके प्रति आपर्यम होने राज्य और उन्मध की पूर्वने लगा। अच्छे वैचेका हात केत 📰 महत्त्वेगी महेबर अवस्य निर्मेशन हो

मन-हो-मन इस प्रकार किन्तन करने समे ।

रहा बा, असमें 💵 कैसे अर करे 🖰 किस

क्षिय डोले—में से उसम तत्त्वा कर

क्रम तरह किवार करके संस्कृतीके अव्यक्तकार नक्तकोगी पर्नेश्वर शिक प्रकृतकृतः हो सम्पूर्ण दिकाओकी और देखने अमे । इसी स्टाय केंच्यानमें **मान सीचे** स्को 📰 🚃 जन्मते इति पक्षे । 📰 पुर्वाणिय पहल अपनी शतिको प्रापेडमें 🚃 दनः अकत् कथा क्षेत्रना 🛮 बाहुतः

क्षारं कर है और अवस्थाने कामदर होते

पह बाराय पुरे । ज्या अवस्थाने चीतकर करते हुए वेथे-विरामाने राती । मानानीत पन्न पने को हुए फानो भगवान् इंकरपर अपन्य अन्तेष अन्त केन्द्र दिया, जिसका निवास्थ करक बहुत स्रोतन का। परेषु परकारत विकास का उन्हें अब्र भी मोच (व्यर्थ) हो नवा, पुनित हुए वरवेद्धरके बास जाते 🕍 साल से गाना। worder the state of the state o मानेवर गणन (काम) को नक पन हुआ । चनवान् मृत्युक्तकारी सामने देशकाः 🚃 करिए जार और इन्द्र असी 🚃 वेक्टलओका करण करने समा । मुनिकेषु ! - अपने क्रिकेट के क्रिकेट करू काली कालुक्त हैं जान का । मुरीवार ! कार्याक्षक सारण कारनेकर में कुछ आहे. साथ हेक्स वहाँ जा पहिले और सम्पूर्ण प्रयान धारके प्राची भूति काने लगे।

केवन जुले कर ही को वे कि कुलि हिर् बर्गकान् इत्ते स्थानको अध्यक्तानो विभाग पुरतिय नेताने साही भारी आग मान्यान प्रकट होन्दर निवासी । कान्यी न्यान्तरी जनन्त्री और का सी भी। व्या अग्न यू-यू चारके जलने समी। उसकी प्रका अन्तर्भाविके समान 📟 🚟 🐠 🖘 अगर हुरेत हैं। जनकारतमें स्वरूप और पुर्वाचर गिर पड़ी। फिर अस्मे करों ओर प्राची ! 'मनावर् ! ह्याह बोलिये, क्षात प्रतिकृते 📺 बार ज्ञालक देवलाओके नुसर्वे विकास, स्वतान ही पर आयर्थ कामदेवको सरगवर परा कर विकास स बीर वहन्त्रेयके करे आनेवर देवनाव्येको कार पु: पर पुस्ता । ने न्यानुस्त हो 'प्रस्त ! 🛗

कही ही करवान्य निरीकाची लालात केन कम हुन्य ?' ऐसर बड़-बड़कर और-बोरसे

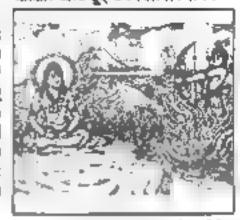

का समय विकासित हो वर्गतिका साथ करीर समेग का क्या—साथे तो क्या नहीं । ये प्राधिकवीयको समय से अपने क्यानको कार्यः कर्ता । कार्यक्रिके कार्य कार्यका रसि बर्ज एक कुम्लाक अस्त्रेत गरी गरी । प्रतिकी कुरहोत पुरस्को यह इस तरह पढ़ी थी, माले कर नावी हो । बोब्री देशमें जान होक हुआ, तन अस्ता काकुल हो पति उस समय सदा-स्त्युको को ब्रह्मा विस्तर करने समी।

की बोली—इस्ट | में क्या करें ? कुर्ज कार्य ? वेक्स्सओसे का क्या निर्मात की ज्ञान राजनेको पुरस्का स्थापक क्रिया । प्राय १ प्राय । माना । स्था । स्तानिन् ! प्रान्तिनः । सः पुत्रो सुन्त वेनिनर्तन विकास ! हा सम्बद्धा | यह पढ़ी पण वे चया ?

- काओ नहरे है— क्या ! इस प्रकार वेदी, विकारती और अनेक प्रकारकी नारे क्यारी हुई रहि एक-बैर फाकने और अपने मिरनेह क्**रोधो क्या** समी। इस सम्ब कार्यक्र किरमान सुरस्कार नहीं सहनेवाले समस्त

ः वृक्षित्यु विकास्था । 144 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* करकारों जीव तथा पृक्ष आदि स्थापर 📖 असी संबंध कर 🕬 वाले हो। रहिन्द 📟 व्यक्त पु:की 🖩 गर्ने। इसी 🚟 पु:क देशकर देखक नद्वार हो स्टे इन्द्र अभीर प्रमूपी देवता व्यानीवनीया है; इस्तीको आवको परिवर्ध प्रोच्छ पुर 🚥 मान करते हर सीचो 🚃 🛚 हत वेश व्यक्तिने र ज्ञान केले ( अक्रमे स्था है—सहा। असूनं देवसाओंने व्याप्त—पूज व्याप्तके वेपस्ताओका यह स्थान सुरक्षर मगनान् करीरका क्षेत्र-सर चरून शैन्द्रर उसे निवा असम को जनसे उस अध्याद कोले । परस्त्रीय एको और पद्म होको । इस स्टब्नेट रिक्त क्या-वेक्स्प्रको और कानी महारेकती काकोकको पुनः 🛗 व्यक्ति ! 📖 🚥 उन्दरपूर्वक मेरी 📖 बार हेंगे और हुए ज़िए अपने डिवरानको सके। मेरे क्योपने को बक्त 🎚 गया 🕏 मह लाह कर स्टोनी । कोई विक्रांको न स्ट्रे सुक में अन्यक नहीं हो सबरत, तक्षांव रहिन्दा वेर्वेदारम है और न कोई दुःस 🔡 क्रेक्सर प्रक्रिक्समें 🛗 सम्बंध तथीतक अनेह

चोगले हैं। तुल हैक्साओं को क्रेस केवर कार्य ही कोच्य करती हो। इस क्रकर रामिको आक्रमान हे एक देवता चनकर हैक्सो कार आफे और अने

। एक सोग अवरी-अवरी सररीका कर

वरितमानाने प्रत्या कानी मी कोने । रेपमाओंने नवा— कानान् ! शरकाणा-काना कोना ! आप कृता

कारके हमारे इस पुश्च क्रवानको सुनिके। रोकर ! आय क्रांक्केक्टी कर्युत्तर भागेग्यां | क्रांक्काल्क्ट्रेक क्रिका क्रिके। स्केक्ट्र | क्रांक्के की ह्या कार्य क्रिका है, इसमें इसका कोई खार्च नहीं था। युव सारकास्ट्रांस क्रिक हुए इस सब्द क्रिकाकोने विस्थान क्रांक्का क्रांक्का क्रांक्का है। याथ ! प्रांक्त ! इसे अस्य अन्यका क स्वकृते। एक हाल देवेकाने देव ! दिनोक्का क्रांक्का क्रांक्का है।

वी है। 📖 जो सन्वन अस्त को।

श्रीकार । यदि 📺 प्रदेशकी द्वारा असमी

कार्यक्रमा सार क्रांप 🚟 🚃 सही सन्दर्भने

🔤 🔤 देवलाओस्तीत 📖 प्रतिन्दीका

संख्यास्तुरके व्यक्ते तेकार उत्तके साथ पुरः कारमे कावका । तेस वह कावन सर्वका काव होता । व्यक्ति नेवसे हैं—नाव ? वर्गकान् सिकार का कार सुनवार केवा।असेके विकरे

(भगीराहित) रहेना, कवनम् लोक्वनीयीत

कीक्सकायक वर्षतीयर अक्स्तर नहीं हो पास्त ।

निव श्रीकृत्या अवसानी स्थाप कुलेको स्थाप स्थिते: सब के व्यक्तिकारीके एकीई स्थापना

भी क्या देंगे। का ब्यास्ट हो नात रह

सम्बद्ध 'अवस्ता' केया—इसमें संसाध वर्षे हैं ।

क्य पुरुषे अन्य होते ही सम्बरासूर क्यो दर

किया । प्रत्यके पश्चात् सम्बद्धितेशकि सम्बद

का शिक्षको सन्तर्भ अस्त कृता। सिर पह

मुंह करे करा बुंधा सम्बद्धकर अधने नगरको

र्र्मेद अध्यक्त र सी । 📠 सम्बन्ध 🔤

सम्बद्धानुरके कारने शुक्रापूर्वक विकास

कामा क्रमीने। 🎹 तुर्वे अपने पीत

मक्कानी असी होगी। वहाँ कुमले निरम्पर

क्षा पुराने क्षान्तवस्था वर्थ करेना

और सुर्वी केला। वेज्याओं ! संक्रा-

नारकारी काम अकवे कामिनी रतिको सक

Spange Surger Stage Production and the Stage Surger State of Surger State State Surger State Sta

कुल करनाम हुआ। और ने उन्हें प्रनाम करनेंद्र शुद्धारे दुःसाना सर्वका पाछ करीना ।' दोनों सम जोद निर्मातपानारे जेले । ऐसा क्यूकर क्यूनेन उस भागा

देनताओंने कहा--देश्वेष ! महातेष ! करणासामा | देश्वे ! आप् || श्रीष औषत-दान दे तथा सीको ||

रक्षा करें।

केम्प्राक्षिये या सा सुनगर सम्बंध सामी कामानामार प्रत्येकर सा पुर: असम होकर कोर्ड-- 'नेक्प्रको ! ये कहा साम हैं। से कामाने साम स्थान विद्यार कार हैंगा : यह रक्षा मेरा तक होकर विद्यार करेगा ! सा असमे स्थानको सामाने ! हेनाः व्यक्तार प्रावेण उस प्रायम सुनि व्यक्तिमारे हेन्याओंक देखते नेहारे न्यामारे हैं गुने । देवलाओंका विद्यम दूर के गुन और वे स्था-के-म्बा प्रस्ता हो गुने । पूर्व ! नामकार स्वायी वातवर महिसा क्राके विवार सुनेवाक देवहर रिवारे उपकार क्राका ह्यामा व्यक्तिमा | क्राक्वि आगी स्था सुनेवा व्यक्तिमा के । वृत्तिवर | क्राक्वि आगी सुने सुनेवा व्यक्तिमा के व्यक्ति क्राक्वि क्राक्वि सुने ह्यामा

अवस्थित विकास अधेवारिको बद्धवानसको संज्ञा दे समुद्रमे स्वाधित करके संसारके भयको दूर करना, विस्तके विरहसे पार्वतीका जोक बद्धा नारक्षीके क्षण उन्हें सपस्यके सिधे

क्वदेशपूर्णक पञ्चाक्षर-मन्त्रकी प्राप्ति

महानी कारों है— तमा ! जा भगवान रहते गीतरे नेवार प्रवाद हूई अधिये कार्यदेखारे हीति जरकार पर्य पा दिया, जा वह विना स्थाति अधेकारके ही इत्यादित जा और पैताने रवती । इत्यो कार्यन प्राधिकोत्रीहा गीतरे तमेकांचे सहस्य हताकार सामित्री शायाचे आसे । उन सबसे अस्यन्त कार्यन शाया नेवार कार्य । असे हात्य केह मुझे प्रवास किया और मेरी सुदिर कारके पर्य प्राप्त दिखान कारण सरके उसके जेतुका भगवान दिखान स्थाप सरके उसके जेतुका भगवान दिखान स्थाप सरके उसके जेतुका भगवान दिखान स्थाप सरके उसके जेतुका भागीको विनो विनोहास्ताह देवार पर्युका ! यह अधि ज्याहरस्ताह असेट

च्याँ निवल 🚟 नवर्ग है ? चुने अन्यतः वन्यत्वर एक करके तृत्वे का आदेश है चा रेक्स प्रमान इस स्थानो जीनिवृत्तीय है—इस महेक्स्के क्रीयानो, जो पाक्रमात

विकास कारण सामें स्वेतकी



रकते हुए मेरे अससे जलकारपूर्वक नदा-'तरत संस्कृत ! तुम बद्धे सुद्धिकान् और सन्तुर्ध विभिन्न के कार्रिक जीवित्सूर्वक सुनने हता पह है। या मनवान् ओक्टब्ब स्रोप है, जे महान् प्रातिकारणी अनुको पानने वहाँ अन्तिका है। यह साम्योकको एक समीह मुक्त ही सम्पूर्ण जनस्को जन्म करनेके रिजे कार 🖟 पन्न या । 📺 देख पीर्वित 📺 रेक्सओकी प्रार्थकर्त में ब्रेक्टेक्ककड़ बढ़ी गया और इस अगियों स्थित किया। मिन इसने चोडेका हता करण किया और

कारत मोरव—क्षेत्रेक कार्य् ! अस्य हो। सेक्टर में कई sees करनकर ! में रूप कारत करके मुख्यों न्यसम क्र**ा**ट भगवान्, कारत कृत कहा है, तुम प्रत्यकारकर्तन कारत 🛍 रहे ( सरियरे ) जब मैं सही अक्टा 📖 करेन, 🔛 📺 वनसम् पंचानी का अपूर प्रोचको क्रीव देख। grant wit & white print show क्षेत्रा । पुरु पाल्क्ष्रीय इसे कार के बारण किसे पहल, विकास वह सुमूरी अरुव कारतानिकोट भीतर व काल काल (\*

कवानी करते हैं—जन्म ! की देख कारोग्य अपूर्ण स्थाने क्रोपारिकार स्थानकारो कारण सामा सीकार कर from, the quirks from account to a व्याप्त का कार्यात समुद्री प्रतिप्त हुई और व्याप्तासम्बद्धीने प्रदेश है सरकार्य कारतिका कुर कार्ने स्त्री । वृते ! इसके degree given å and niveral den ताना और यह विकास्त्रकारी संसूत्र यूके जन्मन करके अद्भव के गमा। महापुर्ने ! पहालो कह क्रोधार्तिको भागते सुकार सम्पूर्ण क्या प्रदेशका अपूर्ण करने स्टब्स् और केवार क्षेत्रक वृत्ति श्रुपते 🔡 गर्छ ।

करदनी जेले-स्थानिके! वहन-कारके पहल् निरंत्रकर्याको सर्वेरी वृत्ति नव किया ? वे सबसे क्षेत्रे सरिवयीक साथ कही नहीं ? जह एक मुझे कराहरें ।

सहस्रकोतः काम्-भागान् श्री**यस्त्रे**क केली क्रमण हुई जानने कर सम्बद्धेयको स्था विकार, des अर्थ चढ़ान्य, अनुस्त काम्य, प्रशास कृत, निवने साम सामागा पूँच 📖 । 📖 प्रान् प्रमाने साथ से सम्परेतको दश

\$90 

'मिल', सिम्ब' यह उस मिला फरमी थी।

क्रांतिके विकास करने रक्षात की वे विकास

हुआ देश अन्तर्गत और अवहार हुई सार्वते । जिल्लाम भी हुम नहीं नाई भी । वे साह क्रेके लिककेक साथ अपने कर वाले गानी। अस् प्रथमने परिवासनाहित दिग्यान् भी यहे विकास का पूर्व और वहाँ गया हुई अवनी पुर्णिका स्थान काले. उसे सक् हेमा हुआ। प्राप्ति है बार्वती कृत्ये अलगे हुई दिल्लक की। के प्रात्मकोर नेपाइक्षेत्र के पाई की 1 अवस्थि degen mand befte få für hante क्रिक्कामुको प्राप्त सोवा हुआ और वे प्रतिक ही अर्थेद फार ज चहुँथे । ये वितः क्रमाने अरच्छी क्षेत्री अभिने चीव्यवर जोगे—'दिव्ये । पूर्व का, केओ पर / हैक क्यूबर अवलेखा America serve finger of welchule परिच ही पोन्हों का प्राप्त और को सामान की पूर्व के अनने बर से अपने (

marginess ill stage allegant अनुस्य के गर्व में। अतः प्रयोग विश्वकी पानको असम्ब मानुस्त हो गही थी। अहे कर्मी भी तुक्त का प्रतिक नहीं विकास की । निवानी का प्राप्ता का से अवनी नाहते fredt, mit wert melit famele seine क्षा क्षा हुआ प्रत्या है अपने उपना निश्व करने कर्ती और ओसी—'क्रव ) वे मारी पन्ने ।' जन्मिनीचे समात्रकेना की से निर्मिरत्यकुमारी जुंक रूपका न्यूर्व पहले भी र के जोते-जराजे, कार्य-बांबे, महारो-बांबे, मानो-विक्ते और स्टिन्नोंके बीचने क्ले होते राज्य भी कारी विशेषकात की सुरक्ता अनुभार को करते और जेरे अक्टब्ले मका मुक्त-कार्वको भी विद्याल है' हैए। met at 2 ca submitted who नेपूरका विकास कारते और इस सामा सर्वर्ते चरमान् विकोध विकास मन-ही-का

रिकामकारि अभवाद् प्रेमाओ सार अपूर्व कुरी भी । संग ! 🌃 प्रोक्स है कार्यकर पूर्वित हो जाती थीं। हैस्सान हेक्स्पन् अस्ति को केन्द्र इस इस्ते कैयान अधीर संबंधी पूछा, प्रते पाने अधारकेल ते. वर्ष एक मान्यम के सुने के 1 प्रवास वे प्रश्नाम् प्रोक्तसके जुल्ह च कार्ती । where see a married to her प्रकारी केरवाने प्रकानुकार पूर्व हुए हुन marger wellere prob a gap mere beginne विभवितन्ते मुख्यमा १८८५५-वस्त्रात विकास और प्राथम-महार पूछा । विश् पुन कर्मह क्षिते कृत ज्ञान जानकात क्षेत्रे । कृतकात descript and process without अस्तिकाले ही वर्णन विकास । विकास लगह उनके व्याप्तित्वर्वाच्ये केवा भारत्य प्रति और विराध तक 🚟 हुन स्वयंत्रका स्वय 

the group good fullerade with-

'हैनेश्वर । जनवान, विकास भारत साथै ('

मित्र अपने विका हैजार तुम और आंद धन-ग्री-

का शिक्षक अल्ल करके जैसलको सेव

क्षीक ही एकापाने फारतीके पास जा गये।

कुरे ! कुर सोव्योजकारी, इसमी समा सिम्बी

क्षेत्र कार हो; सरस्य हरान्यानीके विशेषकि

हें। जनः कार्यके पात आ 🚾 सन्तेतिक

with which their firms in such single

का रहत करन केरी । - कर्णनीरे (तुन्ते) नक----वार्तिनो । हुन जेते कर पूजे । में एकका क्यी मार आक्रम हैम्बर अनुवार कार्यों और वान का है। मेन कार मुखारे मेनी सर्ववा

वस्तुओंको देनेताला क्षेत्रा। कुक्ते वहाँ महादेवजीकी सेवा अवदय की थी, बरंतु वह किता तपावांके गर्ववृक्त क्षेकर की भी। दीनोंपर अनुसर कारनेवाले सिक्ते सुवारे उसी गर्मको नह किया है। पिन्हे ! तुन्हारे त्यानी महेक्स किरफ और महत्योगी है। इन्होंने केवल कामरेकको करमकर से तुन्हें रक्तुवाल स्रोप दिया है, क्समें यही बहारक है कि वे भगवान् शतकात्त्व है। 🚃 🊃 क्ष्मण व्यवस्था संस्था हो विश्वस्थानका मकेवरकी अगराधना करो । तपस्थाले लक्करा संस्थार हो प्राप्तेकर स्थिति सुधी अधनी सहयर्थिकी क्यांचेने और तुम भी क्रांची उन करकायकारी एक्स्का परिस्था पढी करोगी। देनि ! तुम इतपूर्वक वित्वको अपनानेका पत्न करो । शिभके शिक्ष इसरे मिनीको अवन गति स्वीकार न करना :

महाजी वजते हैं —सुवे ! चुकारी का वास सुनंकर विधियानकृतारी काली 🚃 इस्टारिक हो नुबसे हाथ ओड़ अस्त्रतासूर्वक कोश्री ।

रिक्यने कहा—सभी ! आहा सर्वात करनेवाले है। मुने ! मुझे रक्षरेककी शाराधकके हिन्दे कोई यना दीकिये ।

त्रकामी कहते हैं - मास्ट ! क्यांबीका या जनन सुनकर तुमने 🚃 जिल्हाम (नमः क्रिकाप) का उन्हें विशिवपूर्वक उन्हेंक्र बिन्या ! लाभ ही उस मन्तराजने अल्या अपन

हिनका, निर्देश तथा अस्य काम्य करनेके हिन्दे हमने असका सुमहे अधिक अधान वसायाः ।

> क्ट (तुम) क्रेडे<del>---डेकि</del> । इस 🚃 परम अञ्चल जन्मन सुनो। इसके 📖 वनवार, इंकर इसम हो जते 👣 🖦 धन्न सम मनोका एका और य-वेजनिक्क करूको देनेवासा 🛊 । भगवान् संबरको बक्त है जिय है तथा सायकको जोज और जोड़ देवेंने समर्थ है। स्वैधान्त-कारियाँच ! इस व्यास्था विशिवपूर्वक जय ध्वरतेन्ते तुन्हारे द्वारा आस्त्रीवत हुए चगवान् क्षित्र अवस्य और सीध पुरुत्ते औरतीके राध्यमे अक्टर हो सम्बेगे । रिस्ते ! सीच-संनोपर्वेद जिल्होंने तावर रहकर चगकान् निरमके राज्यका कियान काती हाँ तुम प्रकाशकास्त्र अप करो। असरस्थकोल दिएक परित्र ही संस्ता होंगे। काश्मी १ इस नव्ह तपका करो । तपकासे न्योधा बक्षमें हो समाते हैं। तपस्पासे ही नकको प्रकेशक्तित कलको प्राप्ति होती है, अन्यंका भरी ।

यहाजी 🐗 है -- मास्त्र । सुन धनकान् दिवाके प्रिय संख्य और इच्छानुसार किवरनेवाले हो । तुमने कालीसे उपर्युक्त कार पद्मकर देवलाओंके क्रियों तत्वर 📗 सर्गलेकको प्रस्कान किया । तुन्हारी बात कुरकर इस स्वय पर्वती बहुत प्रसन्न हुई। महे परव 🚃 पद्धावत-मन्त्र 🚃 🛊 यचा चा ।

(SF-49 PHPFE)

## शीरिककी अस्तवनके सिवे कर्वतीजीकी दुकर तपसा

आनेवर अनुकल्पीयस क्षां प्राथिति । पहलेकर्गमा स्वस्थातं हो स्थान व्याप और नव्याने रेज्ये ही मन्त्रे निक्षय क्रिका । 📖 क्योंने अपनी संबंध तथा और विविध क्षेत्र विना क्रियासल और गाता केन्द्रसे क्षात शांनी । विकासे को परीवाल कर रिस्का; वर्तनु माता मेराने कोक्का अनेक अध्यक्ती रिव्युक्तमा और प्राप्ते हुए करेंचे जावार कर मार्गाने पूर्वाच्या मेचार । केनाने नाम्यान्त्रेत रिक्ते वनमें वालेके केवले हुए 'ह', 'वह' (काइर न काओ) देख कहा, इस्तीन्ये का धमन विकास राज क्ष्म के गम । पूछे । कैसरामको जाती वर्डा नेवाचे रेपहरेले विकास कुली हाँ जार अवस विकास ware firm offer spublicate requests flots धानेकी अञ्चल हे थे। युनिकेट । काराव्यो के अरका प्राचन क्रमण प्राचन कार्यकारके वार्वतीय धननाहरू इंग्लेस्सर भारत करके अन्ते जन्में को स्वाचा श्रेषु वर्ष विकार । कुन्त-विकास अस्तुत्ता-पूर्वक प्रयास करके विक्लोह स्टान्स्यूर्वक केनी स्विक्षेत्रेक मध्य से स्वयंत्र करनेतेंड रिको कर्म गर्मी। अनेक प्रवासके हिन्द पंचीका परिवास बारके पूर्वतीने ब्हारे-अरेशने सुप्त प्रैजनी नेवल्य ब्रीव क्रीत ही (ग्यूरेपरी) सीर्चकी अहेर करह ।

कारणी करते हैं.—देवर्षे ! तृष्टारे करें। कान्येक्करे एक किया का, विकास का विकार पहाजनसम्बद्ध अपने जीवद हैं। क्टी पर्व अवन सुद्दीतीकी कार्यतीने संदर्भा की । वेरीने हद करनेते ही स्था 'गोरी-विराहर' जान हो बाता। यूने १ विराहरे अवने समाने परिवादि दिनों बहुई बहुत-के कुन्तर एवं वर्तिक 🚃 स्टाप्टे, को पाल वेरेन्डरे के। सन्दरी भागीकी पहले क्षी-प्रश्न करने वर्ष एवं बेहेका निर्मात **व्याप्त है के काम असमें भी,** में पुरिचोदे प्रिये की कुमार भी। है व्यवसीय सन्दर्भ इतिहासिको प्रतित हो सास्त्री महात अस पेक्षीयर अपयोगीयारि त्याचा पहचे राजी। सीवा स्त्रूपी अभी वारी क्षेत्र किन-राम अल्ल चलाचे उपायर के बीचमें बैद्धारी और विश्वार प्रशासन-अवस्था प्रय परस्थे राज्ये औ । यन्त्रं प्रमुखे वैद्योवर सुनिधर आवानो बेह्नार अवना निजी पालकी क्ष्मानवर के आसन सन्तरकर के निरंतर क्योकी क्रमायाले जीवनी रहते थीं। क्षीतकारणके दिलक्षण स्वाप्तर अपेश्वर र्वकानेत संकारने संभार हो से स्वयू व्यक्तिक अन्ते भीतर काहे स्त्री तथा गत्या वरकारी चक्रानीयर केल कराते थीं। इस म्बार एक करती हो पहासा-सम्बंध अवस रोक्क के फिक सम्पूर्ण सम्बेकाविका प्रशासिक भाषात बाता कर रिने । हाता परिवार कता विकास असा करते थीं । प्रतिहेत भारते अन्य मुख्यानीको कान्यो स्थानक । प्रात्ताता अस्तर्गक 🖫 स्वरंतनीके आस गतनक्षाम् वे समस्याके मिन्ने सङ्गानासम्बन्धः अवने सम्बन्धे हुए कृतीको प्रस्तवसमूचीक मीकर्षा और व्यक्ति प्रधारे कुछ आरितिकार नहीं बार्क रूपनी हुए परावार् संवारते. अविकास सम्बाध की वारके वी ।

ज्योर समा वर्ज अन्य प्रकारके कृता आहे, वर्षेत्र अपूर्ण कर सकतो पुरू जो दिला। मुने । ये केवल दिवाने पन लगावत वहाँ तुरिकामाको सही या वैदी जाते थीं। क्रमा पहल को मलकारने बोला और कुरता कर्ष उन्होंने केवला करे कारकार मिलाना ! इस तरह राजक करती हुई केरी पार्वतीने स्वाप्तः अनंत्रम वर्ष अवकित सार fich : represe femment ign fereibilt परे कामा की प्रोड़कर सर्वका निराहत रहने लगी, में भी सरक्षाती उत्पाद अनुसान report (f. 1748). Operatorials Street भीकाको प्रियो क्रोका की कीत्राम का विकार प्रतिनेत्री केवलाओं केवल का 'अन्तर्या' रक्षा दिखा। इसके 🚃 पार्वकी कारतार हिल्लों स्थानकूर्वक इस वैरहे कर्म हे पहालूग-स्थापन जब कर्मा हा क्की भारी तरावत काले क्ली । इसके कहा चीर और चान्याको एके ये । वे अलाहक व्यवस्थित समूह भारत किये सुनी हो । हम क्षार विभक्त विकासी संस्थित हुई क्रकेरिने अवनी मध्यक्षके प्रान मुनिर्याको जीन रिकार र अन् राज्येकारचे अनेकारके विकारक्रकीय सरका कारते हाँ कारकेंद्रे और हवार का बीत गर्ने ।

त्रकारण वर्षा व्यक्तिकारीने सहा प्रकार करीतक एक किया थी, यह स्वास्त्र श्रामभर प्रकृतका विकालेकी हुन प्रकार विका करने लगी— क्या व्यक्तिकी इस समय 🔤 नहीं जानों कि मैं इस्तेर दिले निवर्गके पहलते सभर हे 🕮 🕸 🕸

शुद्ध विकास मार्गनीचे प्रकाद हूं ? बिर क्या प्रतास है कि सुद्धेर्वकारको श्रीपी, महानेहकी रार्डी, अनेक अव्यानकी राजवाने राजी पूर्व गुरू नेनियतके बार में क्यों क्या कुरस्य जूकार भी सेवल किया । जार्रि आधे ? स्टेक्टी, बेटने और बुटिसोक्कर राह्य निरोक्तको पहिलाका गान किया जाता है। सम बहे बहने है कि प्रकार पंचर वर्षक, राज्येका, सर्वदर्शी, सथका ऐक्क्वेंकि का, दिल प्रकारणपुर, सर्वार क्षेत्रकार्यको सन्त्रा नेनेकते, वर्ताको करकी अरबीह कहा बेरेकाले और गरा सम्बन्ध केव्हीका विकास सर्वेक्स्पे हैं । वर्षि के सम्बद्ध प्राप्य करेंग्रेस करियान करके भागमा कुरमाञ्चले अनुस्ता हुई है हो है कारणकारी कारण किए वहाँ पुरस्क जार हो। यदि 👫 वास्त्राचीता विकास स्थापन स्थापन स्थापन चीतप्तको विविज्योग कर विका हो से करनाम क्रेक्ट स्ट्रावर प्रत्य हो। पहि सै क्वेंचर क्रिक्स जीतमे दुध एवं विधिकार

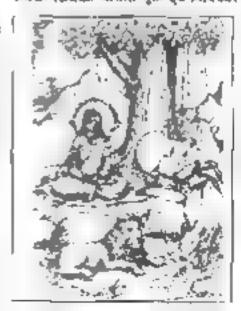

e militar e

न्तरा हो।' क्षेत्रेते संयुक्त स्थाना अवस्था आहे थे। सिंह और में अस्टि सदा राजसी क्षेत्रे से भागवान् संयुक्त सुक्रात अवस्था आहे थे। सिंह और में अस्टि सदा राजसी असम हो।'

प्रभा स्टाइ निरंत निराम करती हुई निर्मा करता हुई निर्मा अपन्ता विश्वितार वार्णते हुई निर्मा अपनित्त कर्मते हुई निर्मा अपनित्त कर्मते हुई निर्मा कर्मते हुई निर्मा कर्मते हुई निर्मा हुई । जाने जाने वह क्षित्र क्षित्र क्षित्र कर्मते क्षित्र कर्मते क्षित्र कर्मते क्षित्र कर्मते क्षित्र कर्मते क्षित्र क्षत्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षत्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षत्र क्

केवोले संपूर्ण परिवाले पश्च की पार्वतिके स्थाने स्वीताले कहा हाता करवा नहीं पर्वूचले के। पुल्लिश्च ! इसके असिरिक को स्थानी आहि दूसरे-दूसरे प्रीय भी अस स्थानकार कभी रोग आहि विकासीके पुल स्थानकार कभी रोग आहि विकासीके पुल स्थानकार कभी रोग आहि स्थानका पुलि करा स्थानकार कभी रोग आहि स्थानका पुलि करि स्थानका पुल्ल स्थानकारी प्रोप्ता कर्न्सल के स्थानका स्थान क्यानकार केवानुको प्राप्त के स्थान क्यानकार केवानुको प्राप्त के स्थान क्यानकार केवानुको प्राप्त केवानुको के।

844

ት

पार्वतीकी संपर्काविकासः दूकता, उनका पहलेले मी 💷 तब, उसले त्रिकोकीका संसप्त होना 💷 समस्य देवताओंके 📖 प्रदूत और विकाका करवान् दिसको स्वातकर क्राल

व्यास्ति विद्यानी है — क्रूबिक्ट । विश्वन्ती अस्तिके विद्या प्रकार क्यांक कारणे क्रूबे प्रकारिके व्याप क्यां क्ष्मा गुर्वे, तो की धारविक प्रकार क्यांक व्याप्ति व्याप्ति कार्यात् कार्यात्वे अस्यात् कार्यात्विके सम्बद्धात्वा और विश्ववत्ति अस्यात्व कार्यात्वा क्यांक कार्यात्व अस्ति व्याप्ति अस्तिको स्थाप्ता क्यांक व्याप्ति व्याप्ति अस्तिको स्थाप्ता

तम उन एकार्य कर मुख्या पाईडिने कार--वितामी ! कारायी ! कथा मेरे सकी कार्यम ! मैंने पहले मेरे कार कथी थी, उसे क्या आधारीमी कुमा दिखा है ? अस्तु, इस समय भी मेरे की प्रतिहा है, उसे आक्सेम दूस हैं । जिस्होंने रोजरे कार्यन्तमों जलाकर

परको और मध्ये ।

ाता व्याप्त विश्व विश्

वै कामरवेकोसे सहय, धन्य कवती है। शुर्मका व्याप्त करनेकारी प्रवेतराज-कुमारी विका पता केनका, भाई मैनाक,

ले कि न्यान स्वीयत्त्रों ही वनवान

सद्धानिकको सेका सुरक्षण 📦 सकती है। 🕸

 वंदिए देव्यक्तम + 160 निता हिमाराम और मन्दराबार आहिते इतम की दाल जोड़कर प्रकारपूर्वक उनकी क्यपुंतः प्राप्त महाकार मोता ही पूजा हो क्यों । सहीर अधी और कहा—'नहारिकाने ! विकास देशा कहनेवर वे चतुर-कारमध अवस्था राजी हुई सर्वेटीके कान उस राजने वर्षात्, निविधान सुनेश असी निविधानो संगत् 🔡 इस 📖 स्तेन आपनी प्रत्याने मारंबार प्रक्रंतर वार्र्य हुए अस्तव विशिष्ट हो। आहे हैं । बाद हमें कवाड़वें , कवाड़वें ।' 🏢 m केशकारोपी का कत सुरकार जैसे आने थे, नैसे 🛮 तोट गर्छ । 🗷 सम्बंद क्षेत्रकारकार केंद्रे 🚃 धनावान् स्थानीयति व्यक्ते व्यक्तेवर स्तविवयोशे 🜃 📕 व्यविक्र मनमे प्रमाणं निक्रम सनके पहलेले भी क्षाने केले ( अधिक का सम्बद्ध करने समी । मुन्तिके । . स्वीतिन्त्रों क्या —केवलाओं । वैते देवलाओं, असुरों, प्यूच्यों और व्यक्ति स्वकाका सारा काल प्रारम्भोगाहित समात विकास हा हुए। काम निरम्भ है। असः पुरस्केनोके साथ अस त्त्वपुरान्ते संतर्भ हो असे । उस सम्बन्ध हामान क्रमान क्रिकेट क्रमान क्रमान 🖟 ( 📠 स्टब र्गान 🚃 🚃 प्रार्थन अर्थन कि के burn, seet, war, fürst, ween, firm, माना, मुने, विकास, बडे-बडे सन, **व्यक्तिक प्राप्त असने वर्ष से आनें।** प्रसारकी, मुहस्य साथ अन्य लोग महत्त्व-से-महान कराने का गर्न : परंच क्रान्य कोई कान्यानके 🛗 प्रत्यान्ते 📟 कारण उनकी समझने नहीं आताब कर हुन व्यक्तिकारको विके अनुदेश सारम है। Marie Marie was few आहे हा देवता निरम्पर पुर पुरस्कीके सरमात में बढ़ी विद्वारताचे साथ सुनेप Personal are bloke from Sale will well service क्वीतपर युक्त विश्वासक्की करवाने अल्पे । का क्रमाना वर्ष, इस सम्बंध 🖂 🞆 🖟 प्रकार करेने । 📖 करन स्थारतंत्रन स्वयतंत्र समय उनके स्तरे अब्द संगत के 🔡 🗓 । 🛗 आ मुझे प्रशासका का सभी समझा और 📧 नहीं का स्वयंक्तों समें 🚃 🖥 नहीं इस काणितीय देवकाओंने वेश 🚃 🚟 🚃 👊 लोग करें। साथ 🖩 मुक्ती पुर्व -- 'प्रची 🕈 अन्यक्ति भगवान् विष्णुकी का कत कुरवार मेराज होनेकर mm कारफ है 7' कारण देवता आदि हती, हवेची और क्रमा हा प्रथम सुरक्ता पर-क्री-कर annight first and spinnigh province विकास प्राप्त करके विकास्त्रके की एक स्वते अस्यत् प्रयमित हो सेले । 🚃 सान किया । इस समय कियुने को एक

सिवनार साम्या करने निकारपूर्वक की सब साम नान निजा। इस सबन किसने को इस सन्दर्भ है गया है, यह निर्देशायों सबस्यका करा है—यह जानकर में उन सबने साम्या सीम ही वीरसागरको गया। साम अनेका सोम करने का प्रमाणिक स्वाप्त है, उन रोजको सीम को का प्रमाणिक है, उन रोजको सीम को का प्रमाणिक है, उन रोजको सीम को का प्रमाणिक की जा को स्वाप्त है। व्यक्ति का प्रमाणिक को स्वाप्त है। व्यक्ति का स्वाप्त की साम को सीम का सामित का सामित का सामित की साम को सीम का सामित का सामित की साम की है। भूने ! इन्हरि नेधराओवी का पुरस्तर हेम्बेचनी कनामानो काराका विकास और लक्ष्मीयति श्रीहरिने उन सम्बद्धी स्तरपन्त हेरे हर जहा ।

मीर्कार कोर्क-के देखालको ! हक ma होग प्रेम और आहरोह 🚌 नेगे 🚃 सुनो । भगवान् दिन्य नेनावःओके स्मानी तता उन्हें मध्या गए कानेक्से है। ये पूर्व नहीं दन्य अरेंगे। तुम 📖 लोभ नदे 📖 हो । अगः तुन्ते सन्तुको सान्तनकारी man trick and which they may me नक्रवेकनीकी सरक्ष्ये कालन सक्ष्ये । धरकान् हिल प्रामक्त्य, सर्वेक्टर, काळीब, परासर, लगा और वरकानशक्त है; असः क्षेत्र क्रमारी प्रत्याने अन्यक्ष प्राप्ता वातिये ।

प्रभावकारो विकास देखा अवस्थित 🚃 देवार इन्हें: साथ दिलावार्गांग विकास क्षीन करनेके रिवर्ष गये । यहाँने पार्वतीका आवाम प्रकृते अवता कर। अतः कर गिरिक्सन्बिद्धीयो तपका देखनेके प्रेक मिक्या आदि एक देवार व्यक्तिकारपूर्वक इस्तेत आध्रमपर् गर्ने । क्योंसैके हेसू स्कूटो देशकर एक देवता अर्थंद्र क्रमा नेवले प्रमान 📑 गर्ने । इन्होंने सम्बद्धने रूपी 🛍 इन

रम्बात विद्वित्यक्ता शिक्तदेवीके तपनी पूरि-पूर्व प्रसंस्त करते हुए वे सम देवता दस त्यानकर एके, जारी धारताम् सूक्यानक विश्वमान से। यूने ! यहाँ परिवास सम केवलाक्ष्मेंने पहले तुन्हें प्रत्येक बास केवा और कर्ण के व्यवस्थानकारी जनवान कार्त पर ही कर है। वे व्यक्ति वह देखते से कि मन्त्रमम् तिसा कृतित 🛊 मा प्रसन्त ( जास्य 🗈 तुम के प्रकार निर्माण कानेवाले और विशेषतः क्रिक्के चंक्र है। अतः तुक्ते धरकान् किर्मेद्र स्थानका कालार उन्हें सर्वेका प्रसन्त देवता । वित्र वालीने मीठका सून श्रीविका अली राज केल्लाओको जगवान दिलको प्रमाण्या के पने । यहाँ पश्चिमार विक्यु आदि क्रम वेक्स्प्रभावे केच्या, ध्यत्रकारका ध्यवस्थ किम शुरुकुर्वक प्रसन्त मुहाये केंद्र है। अपने मानीचे मिरे हुई प्राप्त तराजीका कर शास्त्र क्रिके केंग्यबुक्त आसीन है। इन क्लोबरकारी अकारका दुर्वन करके वेरे समित ऑफिन्स् संबा अन्य नेवलाओं, सिद्धों और व्यक्तिकारेने उन्हें प्रध्याय करके हेवी और कारिक्टीके सुर्वेद्धान अन्यत सम्बन्ध विकास (अध्यक्त १३)

देवताओंका मगवान् हिस्सरे पार्वतीके 📖 विकाश करनेका अनुरोध, धनवान्का विवाहके क्षेत्र बताकर अखीकार करना तथा उनके पुन: प्रार्थना करनेपर खीकार कर लेना

म्बराजी जातरे हैं—जरद ! देवलाओंने 'जन्मे ? देवना और जुन्ने अंकरतें प्रकृतर उनकी सुर्ति की । सथ अधिकेखरने फनकन् 🚃 🚃 करें ।' विकास तमकी क्षेत्रकानुस्य एवं अच्छ- - द्वालपु सम्प्रीक इस अन्यार सुवित

मही प्रतिकार रामकान् स्वको जन्मन् काके असमही जरवाने आहे हैं। सर्वेकः ! 📖

वासरकारको प्रकंशा करते हुए कहा— करनेवर सरावस्य प्राप्त वरिन्धीर असि

लोलका प्यानले अन्तर हुन्। समाधिको प्राप्त परिषक दर्शन करते हुए इस प्रकार विरुद्ध को मरन्यक्षानी वरन्यक्रम पूर्व ईखर कृत्युनै रामका बेजताओं से प्रश्न प्रकार सदा ।

शर्भ केले—बीबिक्यु और अक्र शादि देनेक्ने | | स्था स्था लोग मेरे समीप बैद्धों आणे ? पूज अवने अपनेका को 🔣 कारण हो, यह सील क्लाओ :

क्राचान् क्रेक्टनका 🚃 🚃 सुरक्ता क्रम केवल क्रमा के प्राप्त क्यानेक रिस्के चनवान् विष्णुके वृह्मती और वेकने तर्न । त्वा दिलके पहल अप और वेगमध्येके क्षेत्रकारी शीविष्णु भेरे जवाचे पूर् देवताओंके न्यूनर कार्यको कृष्णि कार्य को । इन्होंने कहा—'इल्ले । सरकानुस्वे नेताराओं के काम असून एवं काम 📖 TOP THE R I NOT THE WAY वेसता पहरे आये हैं। भागवन् र 🚟 औरस पुरुषे हो सारक देख बारा का 🚟 और बिली ज्ञानों नहीं। वेस 🕮 कान राजेशा साथ है। कहारोज 🛭 हता प्रकार निकार कार्षे अस्य कृष्ण करें। अस्त्रको नक्त्रसर 🛊 । स्थापिन् । तररकासुरके 🐠 अलीकर वित्रके गर्थ इस व्यक्तने अक्टा नेपासकीया क्यार प्रतिनिये । वेष ! प्राची ! आप राहिने हाक्ये गिरियाका पाक्षित्वाम करे। गिरीराम विनवान्के छरा है 🥡 नक्नुवरका पार्वतीको पार्विपाक्तको हुन। ही अनुपूर्वत चरित्रचे ।'

शीरिन्तुका यह नका सुरकर

कार के कार के शाम के की अपने संबंधिन सुन्हों रंपरिया वेबीयते श्रीकार निवया, 🞹 ही लवका सुरेवार क्या अवि-सूनि शकान हो कारीने । किन को 📓 परवार्धकागर बारानेने सवर्ध व हो सर्वेले । हुनौ अवने पानित्रहरू। नामने ही परामहेलको 🚃 का केही । विकास ! मैंने करण्येक्सरे जरणकर वेजवाओंका बहुर बहा कार्य है। दे किया है। आको सब र्लंग वेरे साथ सुनिक्षितकारी निकारण क्षेत्रकर गई । देखताक्ष्ते । जैसे में है, जरी तरह हुन रूप लोग क्षान्त-वंशन्त रहकर कोई विशेष प्रयक्त 🚟 वित्त ही अस्तर कुमार 🕬 काम गुरुवा महर सम्बोगे । अस क्त महत्त्वके २ हेनेके तुन सब देवता 🚃 वरक्कव्या अनुषय करते 📺 निर्मिकार हो जाओ; हवेल्डि काम नरकार्याः 🖈 व्यक्तिः करानेश्वासः 🖟 । कारको क्रोध क्रेस है. क्रीको भेध होता 🛮 और बोहरी तपाला पह होती है। अतः सुध सप्ती क्षेत्र केलनाओं को काम और क्रोबका वरिकार कर देख वाहिये, मेरे इस कथनवरे क्षाची अन्यक्ष गाउँ मानम प्राप्ति । "

ब्ह्याची करते है—मास्ट । क्यांच्ये विकास कुल भारत बारत करनेवाले कामान् व्यक्तिको इस प्रकारकी 📟 शुक्तकर स्थान, विष्णु, देवताओं संबा पुरिश्तेको निष्यान वर्षक उत्तरेस विका त्रहरूपर भवनाय क्रम्य पुतः स्थान स्थाना चेनकराज्य करकार, क्रिक्ने का सकतो कुछ हो तमे और पहलेखी हो लॉसे वार्यदोसे

वस्त्री है अरक्षणित वर्त्वात् क्रीकोऽणिककते (क्रोक्क्यक्रवांत सम्बंधे केवल अंग्रते एकः ॥ कार्यकोची परित्याची अवस्थि कुरसको । स्टेनिंग च मन्तर्भ गञ्जनं प्रकाश प्रतिहा । (海 聖 新 市 南 (\*184-94)

निर्दे पूर्व सुरिक्तरकारों मैंस को 1 के अपने - देखांओं 1 कुछ लाह स्मेन एक लाह की करते हैं। 🚃 अध्यासका, विकास, किस शांतिसको असे है ? मेरे सामी

Des spiritelles, Arreits, houghlis,

रिर्मुल, अन्यस्था एकं अनुसीको पर हैं. सम्बंध अन्यपनिते होतर है। यहा सार प्राथमका विकास काले रहते । इस प्रवास कृतने भूतनी बात 📰 जातो ? अवस्थ बाब सरकारात विकास काले हुए ने भारतीं। जानी है, तनावि आवनी आहाते में सार्व

विवार के गये। बहुत-के प्रानित्योधी सुद्धि क्रार्वकाने जनकान् क्रिक स्थान क्राने-क्राने

ही परवास्त्रको निवास हो गर्ने । [888] कृतं हुन अनुहि देवल्डओने क्या नरकेवर हिलाको बनाएकक देखा, तथ अधीर्थ उपरोधी प्रकारि भी । उन्होंने पुरः कैन्स्मानके सूचि क्षात्रेके विश्वे कुछ । अन्यति कृत पंतरानारिके अनुसर केन्स्य सुनि करने एके । वे केन्स्---

finite i replic i marriery pris i हम आरम्पी प्रत्यनी आसे हैं। शहर पहल् क्रेज़री प्रभारत प्रक्रात स्टीर्नेसके । क्साओं करते हैं—कार 1 हुए प्रकार

बहुत क्षेत्रसम्बर्ग क्षेत्रसं क्षेत्रसम्बर्धे सम्बद्धाः minimal unffe uft i gerit fem if von देशाच हेक्से व्याख्याचित 🛊 ३५ जनमे कार-बहुकार होने हुन्ते । की हुन्ना संस्थान, बीबरि जनम अविकासकी युक्त के पन-वी-का भगवान् प्रानुका गरम करते हुए

अस्ता रीमनावृत्ते सामीक्षा करते जनग श्राणिकाम निर्देशक करने राग्ने । humafig, all nur efuftig per प्रसार बहुत सुनि क्रानेपर मगण्य स्त्रीयर

अवनी प्रकारकारणको करूप व्यक्ति हिल्ला हो गर्ने । इसका यन सम्बन्ध प्रत्य का । वे भगावताल प्रांचर लीहरि आवियारे क्षकानुद्धिने देशकार उनका वर्ष कराने पुर

Petrune, fulfage, frames, quere, mu-mu mestil i' भीवरिते कक्-महेक्स । अत्य सर्वत भी स्थाप है। पुरस्तानक संबद ! इस सम क्षेत्राक्ष्मेको अस्त्राच्याको अनेक प्रकारका

Citte wife wart & e gefffied mercafff.

gerand were been & 1 sepain find [6 इन्होंने निर्मात क्रियरणयसे दिखाओं क्रायनि करानी है। क्रिकट कर्पने आर्क्ट हारा के का प्रत्य क्षेत्रा, अस्ति तत्त्वात्त्राची पूर्ण girt, wat funt moret agt i martis an breek of at few hi per once. कुरोने जाको कृषु नहीं है क गई है। असम्ब 🚌 निवा क्षेत्रत वर्ग क्षेत्रारको कक्ष है एक है। इसर अवस्थिति अञ्चलो कर्वती क्योर स्थाप कर भी है। उस्के नेजरे gerent mit befreibeite fierbeite क्षान्यविक क्षेत्र क्षेत्र है। इस्तरिको परमेश्वर । aure freuent un blift ften unger : कारिय । हेक्सर्वीका द:या विद्यार्थ और pil type difficie i wiere i die meir horashir peri arrek Ruman arre

चनतर क्रमेवर । अन्ये सीको जो मर दिना क, कामो पुरिका अवसर भा गया है। ३०: जनमें सरिकामों सीत सम्बद्धाः स्ट्रीतिको । - स्टूडियो प्रकृते है—सन्द I ऐसा कह क्षेत्रे—'विको । सहस् ! तक इस आहे. उद्दे अन्यत्व पतन्त्रे सीविन्यु आहे केलाओं

हेकानेके विको पहल प्याप्ति आलाई है। जल:

ser mailten feirit fram affirit :

· dig invege .

और अवियोग कम क्रमाने सोक्साव गरत है, जिनके क्रम महत्व करा शता है।

पुनः उनकी स्तुति की । विश् से सक-के-एक

कार्यः सामने एवं हो गने । व्यवस्थि अधीन रहनेवाले भगवान् संबार भी, जो

वेदनवांक्रके १६०६ है, देवनवर्तको बाह्य सुन कैंग्यार मोले--'हे हो ! हे सिथे ! और हे

देवनको ! हुए एक स्तेत्र आरस्त्र्वंक सुने। 🖁 पन्तेपित, निकेस्तः निकेसपूर्व

मात 📖 दार 📳 🏬 🚃 प्रभूकोचे रिज्ये प्राणित कार्य नहीं है; एपाएम स्थाप दुक्तपुर्वक जीव रक्तकेकाओ एक बहुत हाहै।

🕎 है। जन्ममें बहुत-से कुराय हैं, वर्ष वीका सङ्ग अस्ये समये वक्ताः है। सनुवा कारे बन्धनीने कुरकारा पा जवतव है, वस्तु भीत्रसम्बद्धाः विकास व्या पुरतः वर्ताः 👹

पाना । लोडे और अञ्चली क्ली हो बेडिकोंचे कुम्भवूर्वक वैशा हुआ पुरस भी एक दिन क्स केंद्रमें कुळकारा या माला है, बांधु की-पुर आहिके सम्बन्धे बैचा हुआ प्रमुख कची बुद नहीं भागा । जहान् कथावर्गे कार्नाकारे निषय सक्त मेक्ने रहते है। जिल्लाह सन

विषयोक्ति वर्गाभूत हो गया है, जाके हिस्से मोक स्वतर्थे भी कुलंभ है । किन्नुन् पुरुष पदि सुक्त काइता है तो वह किक्बोको विक्किक्व रकान है। विकासीयके विकास समाज समाजा कारतेयकी परेर्डु परित भूति 🖥 तामानि में

🚃 जार कर्जा अल्बेमात्रके मुख्य क्ष्मपर्वे जीत हे जता है। अजावीन विकासको पित्रही विकासी हुई सामग्री (बदिरा) काल है "। कालि मैं इस बातको

मान्स 🛊 और 📖 बिल्क्के झा सारे येथोंका मुझे विशेष अन है, तथापि में पुष्पारी अर्थनको 🚃 कर्पनः; क्योंकि 🖩 चनारेके अधीन रहता 🛊 और शक्त-व्यक्ति-अधूरिक सारे कार्य

कारण 🜓 इसरियों सीओं लोबोंने 'अवकोतिकारका' में बदारे केरी असिद्धि है। भारतेने दिन्हें मैंने सनेना नार बहुत-से जन्म करके कह महत्र किने हैं, गुन्धिर केवल विकास सुनिका बु:सा दूर फिला है। ph ! fieft ! ann aiffen migfeit mit क्लाक्क्स्प्रकार । येशे जी प्रतिकार है, को सब नक रहेण अधूने तरह जाको हो । मैं यह सरक न्यातः है कि उक-का भत्तीयर अही विक्रीत अवती है, कम-तत्व में राज्यत्व अपके खारे बाह

हर केला है। मारकासुरमे तम कब स्थेगॉको

न्ये कुरू जात हुन्य है, उसे में जानता हूँ और

मान्य इस्म करीका, 🚃 भी सहा-हाल

🚃 पर है। पदाने भी पनने विवाद

(部)中外市中等(2014年-66)

पुरस्ताः व्यक्ते सेके प्रतिस्थानात्र व्यक्तिकः। अप्रोत्सकर्तिनैवैर्थः वीश्वपूत्रः अपुन्ति।। कोक्टाक्यचे करोहेंद्र **व्यास्त्र गुम्बरे । सम्बद्धिकात्मुसम्बद्धे गुम्बर्ग न क**दावन ॥ सद्देशी निकासः प्राथनकारमञ्जलकारिकः । विकासकारकारकः 🕮 श्रीक्षेत्रस्य दुर्रेगः ॥ सुमानिकाति केन् माने विकाद निकासकोद् । विकाद विकासकार्वकर्वकर्वकिया स्था क्ये विभवित्यः स्तरं कार्यः 📖 क्यान् विका अनुवन्नतः विकेरिकेन्द्रवरणीय् ।

पुर्वोत्सक्तके निर्वे निर्वे कारियाके 🚃 विकास 🔠 🚃 व्याप्ते 🔭 प्राप्त । देशा कर्मना । द्वार रूप केवल ma निर्मय होवार अहमार पन्नाम् प्रेवर और हो सलक्षिणे अपने-अपने वर प्राप्तो । मैं सुन्धारा चार्चा निका हो गये और विच्यु असी संगी हेवल किन्द्र मानेन्य । इस किनाने अब बोर्ड अवने-अवने ब्याब्स वर्त्त पर्व । विकार नहीं करना स्थानि है (अकारण १५) चनवान् विककी आज्ञासे सप्तर्विधोका पार्वलेके आज्ञानघर जा इनके शिवविषयक अनुसगको परीक्षा करना और यगकानको सब वसाम बनाकर सर्वको जाना महारूपी बहारों है। --वेक्स्प्रअधिक अवसे विकास में बार संस्थित विकास के प्राप्त के विकास के प्राप्त के विकास के प्राप्त के प्राप् आधारी पत्ने जानेका काकाव स्वया नियुक्त के । जनः श्रीप्र मेरी 📖 सुनी । निरियमकुमारी देवेवरी पार्वती इस समय परीक्षके 🕮 गण्याम् संग्रह समाचित्रः हे गमें र के 🕮 अध्यो-अत्योर, अध्यो 🗎 शुक्रिक्टिका हो भौती-दिस्कर सम्बद्ध प्रचेतपर पर्गासा, 📖 प्रत्यातील 🚃 🚃 प्रमाण कर पड़ी है। यूने चरिकामरे प्राप्त and the second section in the second section in the second section is section in the second section in the second section is section in the second section in the second section is section in the second section in the second section is section in the section in the second section in the second section is section in the second section in the section is section in the section in the section in the section is section in the section in the section is section in the section in the section in the section is section in the section in the section is section in the section in the section is section in the section in the section in the section is section in the section **ाता है अन्तर्भ समारमध्य औरन है।** यस्ति 🚟 साधान् चनवान् कोवन 📗 विको । इस समय केवल अधिनयों बनवरी 🛲 🛊। भेरे सिक्ट इसमी समझा निराधकात है। सिन्दी गरिन्दा निराहेको अभ नहीं होता । में शनकान, क्रम्पनक ही कामनाओका परिवाध क्या है एक इसम विश्वापनर पहुँच पूर्वा है। पुष्तियरें । तुन सम्बद्धेः सम्बद्धा-चरचेश्वर हैं। तात । इन दिनों कार्यनिवेदी नहीं जाती कार रनेतर येती अवकारी वर्षी जारको और लांका कर रही भी । इस नक्कारी हुन्हा केल्युजी इन्ट्यरी इत्याने युवाराची परीका

📰 सक्ते विकासमाँ यह गये। समझ्यीत

होनेके कारण हो 🖩 स्टब्स्टिके क्रिक्टिस 📗 मने और बितमी मारकारे नहीं। महत्त्वार स्त्रीकर्ता दरने कविता आहे. लहकिंदीका स्थान किया। उनके सार्व 🚟 🔣 🖁

सामी ऋषि श्रीष ही नहीं भा वहींने । इनके

समान विस्त हरे और वे हैंको हुए जेले— 'प्रकारिक हो पत्री औं । कर जान करवारी तात सहिनेको । पूरू पर्यक्त स्त्रील और स्टार्डिकोने उन्हें भार-ही-यन 🚥 विस्त्रा

नकतो अधि तरंग हो उस स्वरूपर का सब्देने, मुख्या 🚃 📰 📫 🐞 २० 🗏 आई देशियती जनवरता गार्वती विश्ववान रुप-के-रुप अपने (वैध्यापानी अधिक धी र सप्तर्विचेने वहीं विध्याची सपत्नाकी सराह्मा अत्ये वे । क्यें आण्य देख चणवान् अस्मिती दूसरी विदेशके समान देखा । विवयं नेत्र प्रकारतये प्रयुक्त अञ्चलके प्रत्यक तेव महान् या। ये अपने साम सेतारे

भारे । नहीं हुन्दें राजेश करनेवस नमें सहनी च्यक्रिये । जारत असमाधि व्यक्तियो । पार

आद्यानो केला करना है । प्रश्तीरको सुनी श्रीराण

भागकत शंकरकी यह आता कवार के

भागि कारन चार्किने ।"

- व्यक्तिक क्षेत्रकार -

और अपने क्षारा निकेशक पुनित 🖫 थें है। उनके नामने करना पनी रहती है। साम क्लक सुवाने इस अकर केले — अस्ति का-देश ! विकास-मन्त्रित । कुमारी यह महत्त् सुन्ते । हम जनस कारो है 🔣 🚌 विकासिके संबद्धा 🚟

का विक्रोंके केल प्रकार पहलेकर निरियानकुमारी देवी क्रिकार उनके आक्रो जानक क्षेत्रकीय हेरीवर की 🛗 🚌 पालकी (

विकास परस्था परस्य पश्चानी 🛗 7

**ार्डि** केल्पे—जुनेश्वर्तः । अध्यक्तीयः प्रकारकार्युर्वे 🚟 केरी 📾 पूर्वे । 🖼 seedt gilgit former form from \$. अन्तर यह निवार में आबके स्वानी एक्ट्री है। अध्यक्षेत्र मेरी अध्यक्ष्य क्ष्मे सुरक्ता मेरा अध्यास धारेते, प्रशासिक प्राप्त स्वापनी अवस्थि हो होना है, नवारि व्यक्ती है। क्या कर्त ? वेश वह वन अन्तर प्रकारहरीक एक समृद्ध कार्यक स्थापना करता है और beir meiter freit bemer ib mir : un पार्टिक कार सकूर पक्ष और क्रेसी कुंदर वाकी न्यापा कावाम है। केवरिया इंड्रोक क्तकर में 'अनकार था की और में' 🗪 मनीरमधी मनने निर्म आस्त्रत व्यक्ति क्रम मार गर्दी है। नेश क्ष्मको कही दिया ब्रोह्मके ही प्राप्तिक आवश्यको पह रहा है। के माने कार्यान्तिक अंक्टर् केंद्र है जनके इस जानामधी चूर्न कर कवाने हैं। गर्वतिका यह हहार सुरक्त हे जुरे

हैंस को और निरिक्तका सम्बाध करते हुए

प्रशासकार्थिक प्रकार है है जिस्सा कारण होते ।

देवर्गि मृत्यू कार्य ही अवनेताते परिवाद महत्ते

महिनों का लिशकार्यक्षी !

क्रमात्रार होता भी 🚃 उनके परिवर्त नहीं जानती । सन्द क्रस-कान्यमी क्रों करते हैं और इसरोवेर विरामको बोहरों कारवहर गय कारणे हैं। अवकी 🞆 चुननेके सर्वाक सुर्वेश के 7 तका प्रमादे क्षण विकास नेपायमध्ये और 🔡 केले हैं। अक्षपुर दक्षणेर पुर्विको चारहरे 🚟 कारपूर्व कर्मम दिला, क्रांस्थ करा पह हुआ हिंद से सम्बन्धि-सम्ब अपने विसर्के वर लीकार न अस्त कोई। यही कार क्योंने व्यक्ते जुलरे कुर्तेका भी विश्वत । ये भी क्रके **ार्टि** आकर विकास कर गर्ने । विकास Carabaguah graftik ipan seripa Alam 🖼 रुप्ता पर ही रुपद गया । 🌉 📆 अवस den wenne prijd fermanbegeb को को द:क विकास । 🛭 का दूसरीकी परिक्रों 🛗 पेपा विरुक्त बारते हैं। परस्कृति The first franchist and fight रिका-विकासी पूर्ण 🔣 है, सही अपना कर भीवकर सम्बद्ध औरत जीको हुन्छ है। अवस्था कर करिया है। केब्बर प्राप्ति 🔡 संस्थ क्ष्मान विकास देश है। इस अहे निर्देश कार्य जानो है; क्वेसिंड क्वेड स्टब्र सुते हैं। State अनेत प्राप्त को के विद्यारिक सम्बद्धित होनेनाओं हुए 🗎 बार्च है पुरुष्टे 🕳 भने और पूर्व व्यक्त 🚃 क्षांका करने राजी।

करों 1 🚃 विरुद्धि रीजी 🚃 कारी नक्ता काली हो, वे वह हाई अपूर्वल, follower was report the 1-post र्गरूप नहीं है। ये अन्यकृतिक वसुरहोंके मुख्य प्रतीर व्यवस्थ कालो 🕏 सम्बाधी विरम्हारित है जुले हैं, उनका न कही वर है न कर । ये किस कुमारे अला हुए है, इसका भी विकासिको प्रता नहीं है। पुर्वतिका 🔤

कारण विक्रिय पूर्व हाता हैन आहे है पहल रहीं हैं और केंद-बहेल हो चूल बारण डिडरे कुरते हैं। यूर्व मासूने अन्तर्भ बन्ताने पुत्तर्भ तारे विकासको ज्या कर दिया. युविको पुष्टे क्षेत्र विभाग अर्थन कुमाने उत्तर व्यवस्थात । hitalt ( feltrandigh ) gel feur करें कि ऐसे पत्कों सक्त हुने एक हुन क्लिका प्राप्ति पहले पृथ्विके श्रीय क्लिक Brevent with with them form करत के केरे पूर है कि गुरू केर की अर्थ per freez v wie i un deurfteit fich di केंग देवत प्रयोग साम देवत और पाने कारण हो अन्तर विकास और प्रोकारकीय क्षान्त्र काम काले हुए स्त्रीते मुन्तवृत्ते रम गर्ने । हेर्नि ! यो सम्र क्रांत्रित स्वर्गकरी, gert, ergeführ sehr selbebe & unbr same figure where from deal give ? आग को पुरु नहीं किया है। पुर प्रवर्त आहर कारवार कर स्थेत बाले और इस लुनिक्रको स्थान हो। नक्षणाने ! इसके तुन्तरात नामा क्रेमा । बुन्हरे नीमा कर है मान्यम् विन्यु, यो अन्यतः सङ्ग्रीरो मुखः 🛊 । वे केनुव्यमि पाने हैं, स्वयूक्ति राजनी है और परमा प्रचारच्या प्रतिक्रम् भारतेने सुमान्त है। जनके साथ इस कुनुमत विकास करा केरे और on from their box some directly विकास क्षेत्रम । कार्यस्य । सुन्तरम क्षेत्र व्यक्ति साम विकास मारवेचार प्रग है, ऐसे प्राची चौद से और सूजी हो पाओं।

सहायो करते हैं — सारत् ! उनको देखी मात कुरवार जनवन्त्रिका पार्वती है। नहीं और पूरः का क्रांसीनसारह पुरिवर्ताने केली । वर्षकी करा-मुरीको । आक्री

अर्थनी संस्कृति क्षेत्र के ब्रह्म है। जोतु

BBS ! नेपा क्रड और कार्येन्सरमा नहीं है । मेरा करीर पर्यक्ते काल क्षेत्रिक पहरण पह



स्थानात्रिक क्योग्स विद्याल है। अपने कृतिको हेला विकासका आसरकेत स्क्री व्यवस्थाने केन्द्रवेशा साह व नारे । केन्द्रवेशा इन्सेस नाम सेरे विन्हें ५०व दिलागर है। इक्कान्ते में को बानी जो प्रोकृति । केंद्रवैता की बहु नामके हैं कि मुक्तानिक प्रथम Speniere des les l'Accions avec une dies &', ben fterem gu feren &, wit प्रात्मेक और वर्गनेकों कर मुक्तकी प्राप्ति केंग्री है और पूज्य भरती नहीं होता। 'Handlett Weit fier fie fie fem? निकार कारणे जाति है, इन्हें प्रारंगक और परावेकने के दुःस 📗 जार होता है, कुस कार्या व्यक्ति विकास । अस्य: द्वित्ये । गुजर्जानेत क्यक्ता करे 🕮 श्रह 🗷 शान की व्यक्ति । येल वर बहे क रुप्य जान, पुर्व के पर हुए है हुए। इस वेरेक्टर है।

- अधिक विकास -

446

नुमेंबरों । आयो को बाते कथे हैं, मैं उनका पुरूषी 🔡 📺 गार्टकी, पांतु दूसरेके साथ आफ्ने कड़े हुए सामर्पने विका अर्थ सम्बाती है और इतका कई संक्रेशने निर्मेशन असूत काली है। असमे 📰 होन्ड 🚃 कि चनवान् किन्तु प्रदूरतेके कार सभा स्पेरमधिकारी है। 📖 📕 आपने स्मारिकको निर्मुण कहा है। इसमें जो अर्थन है, यह मनस्य साम है। अन्तर्य नित्य स्थानम् प्रशासः है, अन्यकः विविधि है। वे केलल भरतीके रिप्ते प्रतीर कुरूक करते हैं, फिर की स्त्रेपिक्क प्रमुख्यको दिखाना नहीं पहले । आरः परव्यक्तिको स्रो विश्व गरी है, क्योग्ये से मारण करते है: क्योंक ने भगवान क्ष्म परव्यक्तन है. इसरिको अध्यक्षाकाको एको है। जानुसरिका नीभोक्ये ही जुक्क उत्तरिकी स्वीत होती है, अक्षमधे नहीं। वे सन् गुलालीत, अंक्रमा, मामाहित, मानवननी और विराह है। विके । कामान्य प्राप्त किसरी निर्माण कर्य का आहि आदिके बाररण विक्रीपर अञ्चल व्यक्ति मार्थे । 🖩 रहतारी क्रायम् 🔡 निवक्तार मेमार्थकारो वालारे हैं। अपूर्वको । 🔤

किया भी परिते। यह मैं क्ल-सन काली 🖫 🛗 सूर्व कीइन दिवाले जनने लगे, नेप्यकंत अपने रकान्ये विकासित 🕏 कार, अधि प्रतिकृतकानी अपना से बचा भागा वर्धतिनेशस्त्री हिल्लो स्वर 開門 (改) 自分 物 (在 ) ( ) ( ament का है कारी कार कहाते हैं।

क्रिकेट स्थाप रे—'सरद 1 देशा नद 📖 मुनियोको अन्तर करके निर्मेशककुलारी Bredi Med कारते क्ष्मं कृत को नगरी। इस प्रकार full-mile our som fragetale mount is स्तार्थि भी जनवे सम-मक्तार काने सने और अनुर्देश कार्क्सिको जन्म आसीर्काह विकार पुत्रे ! विविधानेतीकी प्रतिका करनेवाके में साले माने उनके प्रकार कार्यक कारणांचित्र को प्रतिक की धरानान् हिल्लोर ज्यानको को। गर्छ । वर्ष स्ट्रीकार विकास कार कार कार कार प्राप्त क्रांच रिकेटर प्राचीत प्रत्यात क्षेत्रात से से पूर्व ज्ञार कर्नको वर्ग को ।

(Make 44)

चंगवान् इंकरका अदिक तपसी अधारको अवमें वार्यतीके आसम्बर जाना, उनसे संस्कृत हो उनकी तपस्याका कारण पूछना तथा

पार्वतीयीका अवनी सहरि विजवासे 📖 पुष्क कहराना

सार्विकोचे अपने क्षेत्रके कर्ष प्रात्तेवर अवस्थित का पाल करके बनवाद समू सुधा सीमा करनेवाले सावान् भनवान् अनके बनने नने । अपने तेवारे प्रकाशनाप प्रीकरने कैचीके सक्की पंतिक सेनेकर जानक सुद्धे प्रवासनका क्रम जारक प्राप्ते निवार विका। ने सन-दो-वन गर्जनीते अस्तावित हो के द्वार और इस विने महींपे

किया भी नाना निभाव नहीं भारते को मैं नाव

महाराजी करते हैं—असर ! अने **स्थानस्थानी देखानेक देखा प्रसाधारी** म्पूर्ण संसुक्त हो। परिकार ही पहले प्रतिवर्ग हुए। अस्तवाने पहुँकार कहाँने देखा

ऐसी दिल्या सर्वित्योंने निर्म कुई नेपीयर केरी. जिल्लोड कुल्लो इत्यस कुई से ? तुन्हीरे निर्मा कोन हैं और कुशन का का है ? 📰

ii और क्यानाओं निवृद्ध करने के प्रतित dell i spreches were mit fieb

manus was welchen durch प्रेरिक्टीय अनेद 📖 स्थे । 🔛 🊃 नेक्स्म सम्बन्धेकारको अस्य देख का

सामा देनी निर्माने समाग्र पूजन-स्थापियों-प्राप्त अन्यति 🚃 स्त्रीत स्त्रा प्रमुख नार्वे नर्वित हराया 🖟 नाव, साम्यविक्रीहरू

भागी पुरत 🚃 📾 🗎 🕬, 📠 क्रमेरिने पहें प्रस्तक और स्मिन्न क्रम प्राप्तानिको अस्त्रापुर्वक कुम्मा-स्थापन

व्याप्त । भूगोरी भोगी—स्थापतीयः स्थाप बारण करके आने हुए जान कीए हैं और man and \$7 departments in

fitter 1 are apply fruit for men त्रकारिका कर को है। 🌣 को कुछ करते हैं,

क्ते पत्तरमान्त्रे । Michael ant—g Belleding

ferriner im som Er vingt. लक्ती, पुरस्का पुत्र केरेनाता और वर्गेक्कारो है--इसमें संस्था वर्ष है। हुन म्बर्केम हो है निर्मालकी भूती हो उत्तेर इस निर्मान क्यूने विकासिक हेली सामा पर 🔣 हो. को पंजेचे मरावर कहे हो गर फरनेकारे बुनियोगिर निर्म को सुर्गक है। 🚃 🗷

कारिका है, र पुत्र है है, सुपरी समर्थ जान कारी हो । विश्व किल्पिको परिहेर क्रिक इस करने आकर कठोर नक्क करते हो ? को । क्या पुर विजयी सम्पर्धको रचनादिकी समितनी हो ? देशि ! क्या नाह स्वयसी

क्रीक्रमर अन्यक्ष प्रत्य गया है 7 मोलों, हार

मंत्र हिस्त एव ( मंद्रा द्वारू ) २०---

कुकरा करून-केवल भूषि करता, जो हुन्हें

फर्नत येलं-निकार । न से नै वेक्सम प्राची 🖺 न सक्ते 🕻 और न erreich 🏚 📳 per werer 🖩 Herreichelt

कृति है और मेरा साथ पार्थको है । कृतिकारको

व्यक्तिभागामा स्था गोर्थ है। तुमार

स्वयक्तम् अनुस्य वर्गः 🖫 स्वर्गः 🐯

चेक्का चन्नी हो, राष्ट्री 👸 अध्यक्ष करा

पुष्प कार्यसम्भ सरकारी 🗑 ? इस सीनोंने

हर महिन हो ---वह में अनुष्यको निहास महि

Mt

इसके शहरेको जन्मने में प्रकारकी बक्तनी चुनै भी : कर समय नेश क्या करते या । एक the french sty married from with whi, **ार्डिश हो की केल्क्र प्रथा प्रतिकों** कार देखा छ । इस अनुने की सरकार रित्य हें क्षेत्र कि में, प्रति प्रत्यक्त व्यान्त्रको पाल पार्तक से 📹 भी क्रोड्रका करें गर्ने । अक्रूप् ! संबद्धनीके करे कर्नेक में निरम्भवको जीहर हो जहाँ और सम्बद्धांक

लिये कुंब निक्षण करके विलाके चाले वर्डा

न्युरमीके स्थाप धार्म आयो । यहाँ दीयं-कारणम्ह कहोर तथका करके भी में अवर्थ प्राम्बनस्त्रकारे न का भवति। इत्तरिये अधिमें प्रवेश कर काम काक्ष्में की। प्राप्ति के जारको आमा देख में क्षात्रकोर रिप्टे कार गर्ने । अस्य अस्य महाने । में अधिये प्रमेश कार्रमी; क्योंकि व्याकात् क्षेत्रमे जुले स्वीकार जार्रे किया । मिल् अर्थ-कार्र में अन्य कुंचे, पार्ट-वर्ड राज्यक 🗒 परिवर्कनी स्टब्स andrift i

म्बर्ग नार्थ है—कर्म ! ऐस वाकार करोडी हर प्राप्त नेकालो कार्यने

PRATER AND PROPERTY OF THE PRO हें अधिने एक नहें, 📟 अवस्थित 💎 बहुओं करने हैं—कर ! अवस्थित

सार्थको को नारकर हेला बलोनो केक इस प्रकार सुक्रोनर काल समित सारक हों है। 🚃 उनेन करते हां कानियाने अधिकाने अपने सर्वान्ते स्वर क्षेत्राम्बद्धान्ते सर्वतेको क्यान्ते प्रमानने 🔤 🚃 आंत्री क्षण प्रमान म्बुद्धिः सम्बन्धः स्टीनसः 🖺 नाति । श्रामानस् सार जानके भीतर सकत का कर्कत अध्यक्ति सम्बद्धाने क्रमान्त्री ओर क्रमे राजी, क्रा क्रांचन क्लाक्षरी केवने स्थान 🚟 हुए पान पुर: पुत्रा -- 'असे को । तुपान तर का है, म्ब पुरु भी मेरी सम्बन्धे नहीं अस्त । इसर अर्थिको सुन्धारा आर्थन अर्थी प्रथम, 📰 से required symmetric spaces &; edg. कावारक तुन्हें अपन्य अनेतन्त्र आह्य नहीं हुआ.



इन्हर्ने अरम्बर्ध निवारमा प्रमाद होती है। क्रम: देवें । मानके अन्यन् देवेनाके मूल केंद्र महानके सामी दूर असी अपीत् मध्येत्वयो एक-एक प्रकार है

क्षेत्रेक हरूने हेहिल विक्रम । पहलीको केरिल क्षे क्रमण प्राप्तकार क्रमण्यानी स्वापित, क्रो कार प्रकार जानेवाले के, ब्राह्मि security with a

लको पोली—स्टाको । पूर्णा कार्यको इसम् व्यक्तित्वः और इसकी इस्टब्लेड संस्था बाहरे 🛭 के बुलिये । केंग्रे बावर्क निर्माणन क्रियान्त्रमधी चुनी है। से पतांति और बदारी करने विकास है एक बाद केरणकी क्या है। क्या विश्वीते क्रमें साथ firsty of IIII is it wrong flock from gelt forthalt weeth of talls प्रयोगित में को बीच प्रवास क्वांकी जानको कर nit it i Wourt Bereit seffete fieb ib 🕮 📖 राज़ीने देश्य तथ प्रारम्भ क्रिका है। मैक्स्पर । इसमें को कारण है, को बसावी है; कृष्टिके । के कर्जनराज-कुम्बरी लक्ष्य, विकास per per soft humshalt at altern वेतान विकासकारित प्रकृतिक वृक्तिको ही चरित्रको अनु सारत बस्ती है और ज्यान्त्रीके अवोत्तरों का करों। तपास का को हैं। केलोड़ ! अपने जो कह कुर का, लगेंड जनुसार की मारकालुबंध श्रेपनी क्रमीयाः मञ्जनम् चला निवा । अंदः सारा और क्या स्टब्स सामी है ?

म्बारने परने है—क्यू । विकासका च्ह क्यार्थ च्या सुकार स्टाशांट व्यक्त था, हैलारे दूज क्षेत्रे—'श्वारीने यह को कुछ

कार है, असमें जुले परिवासका अनुवान 💮 📟 अवस्थित इस अकार कार्यनेपर होता है। यदि यह सम राज्य हो को वालेगियेथी अपने पुराते ही को पहले एसी। पर्वातीकेची रूपने प्राप्त कई।"

(नेपालांग १६)

पार्वतीकी कात सुनकार अटकारी ब्राह्मणका दिखकी निन्दा करते हुए पार्वतीको उनकी ओरसे पनको हटा लेनेका आदेश हेना

पार्वती जेलॉ-- बळावती विकास ! वेश जारा कुराला सुनिये । येथे राजानि यो क्रम क्या है, क्षर क्यें कर त्यों कर है; आर्थ

आराय कुछ भी जो है। ये यन, बाजी और क्रियाप्रस मध्य 📑 स्थाने है, असम आँ। कि सामान् प्रतिभावके वगवान् संबादक है बरम विका है। कहते काली है, यह

र्दे: तमानि नरवदी असल्याने निवस 🕏 🖣 संपंका कर रही 🛊 । हास्वाके देखी करा सहकर वार्कतीदेवी

कुर्वभ बस्तु फल को केले जात से सकती

इस समय मुख हो पहि । तह इनकी यह मान श्त्यकार अञ्चलको कहा ।

सामा नोरो--इस सम्पन्न केरे मनमें 📺 नावनेकी प्रवास प्रयास 🔣 👫 🖣 देवी किस पूर्वम बसुको बस्ता है? बिक्तके रिल्मे देशर महत्त्व राग कर गाँ हैं। किंतु देखि । प्रकार मुख्याधिकारे सम प्रक शुनकार कर अपरीष्ट्र कशुक्के जान लेनेके बाद अम मैं बहरिने का रहा है। तुन्हारी जैसी इंच्या हो, बेस्त करें । बदि तुम सुक्रके न कहती से

निकता निकास होती। एक जैला तुषाया कार्च है, बेस। ही इसका परिवास होना। यब तुन्हें इसीवे सक्त है, तम पूछे पुष्ट नहीं

बरक्रमा है। सहाँ ऐसी जात समुख्य अञ्चलने पर्य ही जानेका दिखार किया, तमें ही कर्नती

कर्वतं चेली—किवार ( श्राप कर्वे अपने ? स्वारिये और मेरे दिलाहे सा प्रकार ।

वैक्रीने प्रणान करके रूपने इस प्रथम बहुत ।

कार्वतीके ऐसा स्कृतिक स्वाधारी अकुल-देखा स्था गर्व 💹 पुर: 🚃 कोहर — 'हेर्डिं ? चर्चि मेरी जात भूतपेका जन है और पूछे चाकियांच्या स्वाप स्वा हो हो में up mu ner um up f. freed get क्रिसाहितक प्रथम हो जनवना । महावेकनीके

प्रति मेरे करने जीत्य-पृति है, असः मै

इनको सब इकारमे जानता है; हो भी वचार्च कर क्यूना 🐍 📺 साववान होकर सुने । कुल्यके बिहारी अञ्चल ध्वारा शारण कानेवले महावेवले सारे प्रतीरने भाग श्रमको रहते हैं, निरुपर जब्द बारक करते हैं, क्षेत्रीकी अन्य वास्त्रत मान स्ट्रम्से और कारकी बन्द इमीकी साल ऑक्ने है।

हाको प्रीम मॉक्नेक लिये एक सीवार्ड

प्रिक्ते गहरे हैं । प्रोड-के-मुंड सांच उनके आरे

अपूर्विन रिकाट देको जाते हैं । में बिय एकफार ही प्रष्ट होते हैं, अन्यवन्तरहरू हैं, उनके नेव बड़े को हैं और देखनेमें डरावने लगते है। उपका जन्म कहा, कहाँ और फिरस्से हुआ, बहु अस्वसंक प्रथम नहीं हुआ। यर-पुरुविके कोनारे वे सदा हा ही रहते हैं.

नंग-बहुन पूपते 📗 और चून-प्रेलेको सद्य

साम प्राणि हैं। असेन एक-में नहें, वह स्थान करात हैं। असेन एक-में नहें, वह स्थान हैं। असेन एक-में नहें। असे स्थान करात हैं। असेन एक महिला करात हैं। इस प्राणि करात हैं। इस से प्राणि करात हैं।

'तुम से दिलांने का हो, तुमारे निम्म सम्मान कर्मांने स्वार है, वित्र पुन कर्म क्रम अर स्वयुक्तंत स्वार केरी क्षिप्रको प्रतिक्री सम्मानि स्वार कर्मांने अन्य है क्षम (अस्ति) देवार कर्मांने अन्य है क्षम समित रेगा कर्मांने हैं ? इन्यार क्षम्य स्वयुक्त अन्य अनुनिर्म क्षम्य क्षम्य सामिति सम्मान कर्मां है ? क्षम्य क्षम्पार अन्य अन्य कर्मांने ? क्षम्य क्षम्पार क्षम्य कर्मां है ? क्षम्य क्षम्पार क्षम्य क्षम्य क्षम्य हो है ? क्षम्य क्षेत्रकर क्षम्य हो। स्वयुक्त क्षम्य हो है ? क्षम्य क्षम्पार देवाने हो। अनुरक्त हो हो अन्यव्य क्षम्पार दिलां हो। अनुरक्त हो हो अन्यव्य क्षम्पार दिलां क्षम्य क्षम्य स्वयुक्त हो हो अन्यव्य

पानेकी प्रथम करती हो। सोवहर्ते इस मारको अपूर जा ग्रह तथा है। सेलके राज पुराव सम्बन्ध पूर्व देश समय परन्यविकास् विकाली देशा है। बाह्री तुन, विकास केन प्रकार क्षाराहरके समान क्षेत्रक करने हैं और करते ने स्ता, जी तीन करी अपिते कारण करते हैं। तुक को चलुत्तानी 🤻 हो और रिम्प प्रकृति होते गर्ने हैं। तुन्हरि बिरायर क्षिप्त केची वर्गिको-स्त्री होत्या या रही हैं; पांतु रिस्कंक क्लाक्स में कराबुद नवाम मान्य है, यह प्रतिस्थ ही है। सुन्हारे अञ्चले कवरणा अक्टरान क्रेक्ट और दिसके प्रतिरूपे विकास थएंग । अर्थ कुमूर्त सुमार पहल पानी और कहाँ इंक्स्पीके उपयोगने व्यानेनारने प्राथीयी भारत ? कर्ज सुन्हरि अपूर्ण विका अराज्यक और बाओं संवारके मर्बाह्य निर्मा इर सर्व ? बहाँ सुदारी रेकाके लिए काल ग्राह्मको स्थाप देवता क्षेत्र वर्णा कृतिको से पूर्व वर्गिको पर्राट् करनेकारे दिखा? नवा से मृद्युक्ती पशुर **व्याप्त अर्थ कार्य कार्यकार विकासिक ? नावर्र** पेलिके संस्थानी नहन्त्राहर और पार्ट अधूभ सुर्वेश्या है मही ब्रह्माका समा और व्यक्ति अरब्राप्य मरस्याम् ? हुन्यारः 🖦 जनम कर किर्मा मेन कहति औ है। परि क्लें पास पर होता हो ने दिशवार (नेने) क्यों रहते ? समारीके क्यानर उनके नाम एक पूर्व केन है और भूगते कोई जी सामगी काके कार नहीं है। बानाने हिन्दे क्षे

अध्येष में अर्थने प्रश्निक क्षेत्रक के के का मान है। एक पुत्रकों पुत्र और विकास में मुद्र को माने हैं, एको अधिक कुमकों नहीं : इस स्थान एकपुत्र और प्रश्नुकारों हैं। तुम्ल की पर्य है। 'पन्तपुत्री' पर्या हुम्म सात है—-कुमल हात प्रश्नुकों साता कोन्छ है और ने प्रश्नुका सिन्छें समय कोन्छ है।

पार्वतीजीका परमेश्वर जिल्ली ह्याला प्रतिकारण करना, रोकपूर्वक

वानेकारो करोबें को नहीं कोना हुए हैनेकारे बुक बताबे नवे हैं, उनकेंद्रे एक भी पुन भाई ऑक्स्प्रेस काने जारें है। तुन्हारे परव किय कारको भी व्य हर देवताने हुन कर दिक और मुखारे जीन बनवार अन्तरहर को सभी देख रिकार राजा, अन्य से तुन्हें क्रोक्कार अस्त्रज करें। गर्थ । क्ष्मकी करेडूं पार्मंत यहाँ देवी जाती । इत्तर्ने विकास स्थार प्रात्नका भी पात नहीं करता । विकास हो असेद इस्तुनक है और मिक को उनके कान्छने हो विकाली बेता है। के सुद्धाः व्यक्तिः सुक्रेकान्ते अर्गुरः विम्रोजनकाने बिरात है। इस्तरियो तुन्हें इस्के साम्य अपने गरको नहीं जोड़क कार्डिने । बाई ग्राहरे कान्याने कुरून हार और भाई प्रश्नी विश्नी

नरपुर्वाको नारम ? देवि ! सुखारे और इस्के का असी संग का नुसरेके विकास है। आ: मुद्रे हो यह सम्बन्ध की क्वला। सिर तुम्बरी जैन्द्री इच्छा हो, पैरम करो । संस्तानी के पुरु को अनवातु है, यह सब तुन सर्व प्याने राजी से । अतः मैं प्रकृता है कि दुन का अस्तानी औरसे अपने मनको इस ती । अन्यता के साहे, का करो; को कुछ नहीं कारण है है है

कारणे प्रको है—जन्म । यह सन कुरकार प्राचीने कियाओं निष्या कर्णकारों महाकार धर-कि-पर कृतित 🖥 सही और असमे पूरा प्रकार केली :

(almin 40)

कटिल ब्राष्ट्राणको कटकारना, सर्लोद्धारा ३न्डे फिर बोलनेसे रोकना तथा पार्वती भेटी—सम्बद्धी ! अस्तात सं मेरे 🖭 राज्या 📾 कि बंदी पूर्ण सामे व्यक्तिम औ गर्ने 🖟 वर्तन् अस गर्न प्राप्त 🔣 गवा-अवदी कराई सुरु भवी। अरबार क्या काई—क्रिकेत: इस इक्सों, उस आप अवन्य प्राप्तान है ? प्रमुक्त-देवता ! आफ्री जो मुख्य प्रदेश है, बहु सम्ब पूछे ज्ञान है । वर्षत् 第二年 日本市 大田市 日本市 (本) and up to be 4 femal must \$1 पहि अस्ति क बात होना होती से सान देशी पुनिः एवं कृतिके निकार मान नहीं बोरले । यह ठीक 🖁 कि कभी-कभी मोहर अवनी (जिल्हानियों केरिय के समावाधित अञ्चल नेम धारण पार शिका करते हैं। परंशु भावनाने के साम्राह्म परवाल प्रत्यालय है।

धगणान् शिकका अन्द्रे प्रत्यक्ष दर्शन है अयर्थ शाम चलनेके लिये कक्षना 📖 संबद्धारी ही सारीर धारण विह्ना है। काम अञ्चलिका मान्या प्राप्त कर् क्षणनेके रिक्ते 🚃 के यहाँ अस्ते है और अनुष्टित कृते अलंका पुरितकीका 🚃 🗏 क्ल-कावरचे पुरू 🜃 बोल से हैं। पै सरमञ्जू क्षेत्रको स्वस्थाने स्ट्रीपनि जानती है। इस्तरियो समायोग्य विकार सहये। उनके नामका वर्णन कार्ती है। बालवर्ण 🚃 निर्मात स्वा है, कारणवार स्वाय 🗓 🔤 है। यो निर्मुण है, सचला गुल विज्ञके स्थानकार है, उनकी काल केले 🔣 सकती 🖁 ? 🖩 भागवान् समावित्र समस्त विद्यासंकि जानार है । स्मर उन पूर्व परमस्यक्षये किसी विकास 🚃 📟 ? पूर्वकारको कालको आरक्षां वान्यान् प्रमुखे वीक्षिक्तुसरे

· Hillion Sprogers ·

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* उन्हरणन्त्रको समूर्व के प्रक्रम किये थे। कान्यतर् दिख् हो कार्त है, एक निर्वेदक अतः प्रचीतं सम्बन्धं क्रांस क्रम् कृत्या सीन प्रकेशको का प्राथका दिवसे विकार है ? 💹 राज्येत जाति सामान है, जाती आहेरे 📾 प्रमान है ? तिया पुरस्के पुरस्के सारक 📖 आहुक पर-तीत केले हे सम्बन्ध हैं ? अपूरीर अनुनेहें अलग पूर्व है। 🔤 रूपको प्रतिकता कृतरा कवा कारण 🛊 रायाना है ? जो स्टेन सद्धा प्रेम्पूर्वक सामिके प्राची भगनम् इंग्रहस्य नवन करते हैं, को परवाद प्रापु प्रयुक्तीय, सारक्षातीय और स्थानकि—ने तीनो अक्षण प्रविच्या अक्रम करते हैं । परस्कत् हिस्सेंड पर्यक्ते 📙 बीच मुख्यमें चीत् रेल्ड और विश्वंत हो बाह्य है। क्रेस्ट्रिक् सुन्तु क्रेक्ट्रेस् २०वर 'केव्हेसन, ner wites to wellte begreich flere Braywoll, agus agustali silv kara देवकानो अञ्चल है। क्रिक्टीका क्रम सेवार सकूर जोरकोंने संबर स्थान ? के प्रान्तान् पूर्ण the regard to accompany formats नेक्को वहाँ कीप-का प्रजेतक क्रिन्ट नहीं हो enterior? De regulateralista state flater पालको साम है, यो वे भगनान् सङ्ग्रीवर सर्व कुले सर्वेशी हुए की? सर्व thereof there is not in section to the जन्मेनक पश्चि होता 🛮 और रुपीकी सेवको मानार्वेद है के क्या किया है किया लक्षी मात्र सिंह्य है । विकास सामने अस्त्री Religief Prov. across Perc after Park per इक्कारे कृत काली हैं कि वे चलवान् इक्का संस्कृ 🗒 व्यापे, जनके दिल्ये कोर्नु 🔠 दिल्कर बस्य पूर्वभ वैतने हो सकती है ? जबकि वहाँ महरिका वर्ष क्लेक्स कर्ष 📟 सेवन भी करते, सकति उनके उनक-

नार्वे हैं। स्थान पहल होता है। जिल्ली कुराने प्रकारो स्थानकार्य सम्पूर्ण

मानक <u>जात</u> क्या अन्तरित होता से उनके करियों 🚃 स्था भारती वेजाजनीय हुन्स अन्तरे क्रिस्ता केले जायन क्यो ? (अन: व्यक्ती अनुविक स्वर्गने सर्वाक कर को परित्र के वाली है।) जो महार्थन समुख होचार गीन्द्रें ओखीन्द्रे कर्ण-कर्ता और पूर्वा होने है तक विर्मुक्तकों निर्म सामानो है, के पुरेक्षके क्षात पूर्वकारने कैनो बारे क क्रको है। बरक्क बरमान langus sir Projes une fr, unt sera-det व्यक्तिक लोग केले साथ सवाले है ? जो कुरमानी और वाले हैं, के विकासिक ब्राह्मिक्ट हो जाते हैं। ऐसे लोग निर्मुल निरम्भे राज्यमे स्त्री सन्तरे । से पुसर सरकारे व जारपेक कारण पड़ी रिस्कारी विष्कु बामा है, असके श्रम्पाका सभा इतिस द्रम्य क्या हो साल है। आपने सो वर्षा अभिन्न केव्यक्ति अनुस्वयन्त्रिके निम्तु वर्त है और मैंने जो आपकी हुता की है, उससे बुद्धी पालकी धारिको होता बहु है। रिल्क्ष्रेक्षिकी देखकर प्रकारकृत साम परिव व्यक्ति, विष्योधीक स्त्रीत हो व्यक्ति अवदित्त कान्य कविने । हरेना पर्यपर चर्नतीयी अने व्यापा श्रीमक वह होका मोहर्गे—अरे रे भ्रष्ट ! हुने 🚃 या कि मैं संवारको 🛲 🗓 परंतु निक्रम ही हो हा। समापन विकास नहीं

**ावार 'रिक' का बहुतकर का दिवास** करता है, उसके दर्शनकारने 🎬 जन्म सम

क्या परिवा होते हैं। कैसर कि शायने पादा है,

में विश्वकार कर्यन स्थानों हैं। बरेनू करि उपकार

कार है। मन्त्रान् स्थाने तु वैसा अवात है, कार्यकारंगा सर्वक 📖 सरे। वरि का ने केरे है करी न हो, उनके की क बहुर्राच्यक रहा क्यों व हो, साहक्येके विकास निव्य-निर्मिकार के प्रत्यक्षत् हिना ही भेरे अधीवसम देव हैं। जाज और विक्यु औ कभी इन म्यूनक इतके समाव नहीं हैं क्रमाने । किर कूले केम्बलकोची हो कार ही क्यर है ? क्योंकि के शर्मक कार्यांट अधीन है। इस प्रकार अन्तर्भ सुराष्ट्रीको स्टब्स विकासकर में कियांके किये निर्देश जानार बढ़ी करी तथाक बार होते हैं। ये कवामकार राजेंधर किया हो हम असके परनेश्वर है। दीनोंचर अनुमद करनेकारे उन न्यूक्रीयांचे हो प्राप्त करनेकी नेते हका है।

अवारकी कार्य है—स्टब्स् । हेल्स **व्याप्त निरित्यननिर्ध निरिक्त पूर्व हैं** गर्ना और मिलिया स्थाप पंचान विकास अस्त सार्वे अवस् हेर्सको स्था सुर्वेकर 📺 स्थानारी अञ्चल जो है 📺 फिर प्राप्नेनेर निक्षे प्रदान पुरत, उसे ही ffemil serregefon think upon sigh विन्दा सुवनेसे विद्या हो करोड़ी अंक्री सची किसमाधे प्रीप्त केसी ।

भवंतीने क्या-स्था ! प्रा अक्ष प्राक्तभारते नामकृतिक मेनते, वह जिल कुछ बाइना काइना है। यह केवल दिख्याने दिन्हा ही कोगा, को मिलाकी निर्मत करता है. केम्बन असीको पाप नहीं समात. जो उस नियानो सुनत है, का भी का माना मानी होता है। " मनकार कियाँत उपारक्षीको प्राप्तिने कि में विकासी निन्हां को प्रक पक्षा है, स्ट्यर सेंह बुद्धिये निकार

ज्ञान्य हो हो को क्यान्य है स्वार रे और कर्ष का निवास स्वाको सीव हा बसे नार्थ । यह युद्ध प्राव्हाण निरंद दिश्यकी किन्द्र। करेना । शिक्षाण क्षेत्रेनेट कारण वह कन्न्य से है भहीं, अस: स्टान देने कोत्य है । किसी तरह भी प्रस्का भी नहीं देखना कविने । इस रकारको क्षेत्रकर कुल्लेन 📖 ही विजनी guit and other seek with forest निवर पूरा अञ्चलकोचे प्राप्त 📖 पार्टनका न्यकार न प्रिके।

व्याप्ता चिम्प्रेस क्षेत्र । देशस प्राप्तार अपने को हो अन्तर धारेने हिन्दे के काम, जो से कामान समर्थ अपने राज्यात् राज्यानी प्रकार के प्रिया पर्यातीया कृत्य करान् विकार विकास विकास है से सामान्यात बंदल करके की, बैसा ही सुन्दर कर धारण पाओं रिक्टो को हुएंच दिया। पार्वरिने राज्याच्या अन्यक क्षेत्र मीचेव्यी और कर Rent i

त्तव धन**ा**वन् दिल उनके चोरेन**ा दिये ।** पक्षे क्षेत्रकर पार्व जरमोनी 7 अक में दिए काची मुख्यात ज्ञान अही कक्षण । मै असल 🖫 वर गरेने । मुझे हुन्हारे हिस्से 🚃 भी अंक्षेप नहीं है। देनि । अन्यकों में तरकार्यक नेक समित हुना तुन्तारा क्रम है। तुन्तारे स्वेन्त्रकी की बुझे मोह रिन्स है। तक तुन्हारे निज चुने एक बात भी मुख्के समान बान महार है। सका क्षेत्रे । तुम तो नेरी प्रशासन 🚃 हो । पिरिसम्बर्गदनि ! कोहरि ! मैने

a म केवर। कोन् पूर्व मिनापाई- तिमाह के । यो के मुचेरी। हास्सा प्रकारक सु क्येरीय ह

- Applit granden . कते । सुरिवर विशायको कार्यको । वैने सन्त केरपराची चर्नुना।

जनारते तुन्दारी 📟 परीकृत सी है। लोकलीलाका अनुसरण करनेकाने पुत्र क्रमाने अपराधको अन्य कर हो । क्रिके ! तीनों रचेकोंचे मुकारी-कैसी अनुराशिकी पूर्क इसरी कोई को विकास वेटी। मैं सर्वका सुनारे अभीन है। सुनारी इच्छा पूर्व हो। रियो ! मेरे पाया आओ । सून येरी पारी हो और में सुखारा का है। बुखारे राज्य 🖩 सीव हो अपने नियासस्थान साथ 📟

🚃 ऐका कहनेवर 📖 ऐकी आनव-का 📕 उदी । उत्का स्वकायनित व्यक्तिका साम करू जिट गया। मुन्तिहा । राजे-सामी पानाच्या सारी प्रकारक कुर 🎚 नची; क्योंकि परिव्य-कुरु प्राप्त हो करेका करीका क्रारंगात्व करा अन ग्रह li 🚃 tı (अस्ताच १८)

सहार्थी पहले है—रेपाधियेष

हिन और पार्वतीकी वातकीत, विकास पार्वतीके अनुसेधको स्वीकार करना लाहर करनेने कुलत है। अतः मेरे विका

स्थानी कारो है—नावद ! करमाना इरबरी यह साम सुरावर और असे अस्टा-शुर्थी प्राप्ता गर्भन प्राप्त विकास वर्ष इर्व हुआ । क्रम्बा पुरत प्रस्तानको विकर कता । से बहुत सुक्तका अनुक्का काले एकति । बिर क्ष महत्त्वाच्यी दिल्याने अपने पास 🛗 सब्दे हुए भगवान् दिल्ली कहा ।

पार्वती केली—केक्स ! अला वेरे कामी है। प्रची । पूर्वकालमें आको जिल्लेड निन्ने प्रारंपुर्वक ब्रह्मके बलका विनास क्रिया बा, उसे क्वें भूता दिया था ! वे ही जान है और नहीं में हैं। ऐस्केनेकर ! इस समय में तारकासुरमें दूः या मानेकाने वेकामध्येके कार्यकी शिक्षिक रिल्के राजी मेनाके गर्यके क्यम वर्ष है। देवेश ! यह आप प्रथम है और पदि पुरुषर कृता करने हैं से बेरे पति हो जाहरे । ईसान ! अध्ये ! नेरी पह सात मान लेकिये, अरचकी 🚃 लेकर 🖥 चिताक वर जाती है। अब अब्द अवने

विचाइकम बरम करन निवाद बकाने सर्वत

विमानामुक्ते पास करिन्दे और वास्त्रक करवार क्रमने निर्म परवाल महिन्दिने । रहेकाने पर निवके प्रश्नको फैलाने हुए आवर्की हेरत हैं। करक काहिये। इस सरहे आब मेरे सम्पूर्ण गुरुकाकारको स्टबस्य बन्तको । 📖 🚃 व्यवसम्बद्धिक अविकोले मेरे विसावने सब करायेंगे, तम मेरे विसा

कार्-सन्दर्शके स्था **विका**र अकारका पासन करेंगे—इसमें संदेश नहीं है। यह में बहुते प्रशासी दक्षणी काया थी और मेरे मिलाने अलगढ़े हाजमें मेरा 🚃 हैन, का सबय स्थान सब्बोक दिवसे विकासका कार्य पूरा नहीं विस्था । मेरे विसा क्क्रमे क्योंकी पूजा नहीं की। अंश: अंश विकास व्यक्तिकार की भारी होते या गर्ना । इसरियो प्रामी ! महावेश ! अवन्त्री मार देवताओंके कार्यकी विद्विके विभी अन्य प्राच्योक विकित विकासकार्यका सन्त्रकार करें। किस्ताको केसे रेसि निक्यम मीविन्ते । 📖 । प्रच्ये । आज न्ते 💲 उत्त्वा चालन आपन्ते अन्यस्य करन्।

स्थान क्षेत्र स्थान क्षेत्र क

व्याच्या हेल्ले कर पुरुषा कावार स्वाधिक को कावा ह्या और उसरे हैक्से १९-में प्रेमानोक कोने ।

विकार काल **- दे**कि | व्यक्ता । केवे बहु जान बात हुने, हुए सीमा, महरकारक और निर्मेंग है। इसे सुरकार र्वका को करें । करान्ते ! आहा नकर निर्मा भी जानी हैं, से तक जानिस है। ध्वानिनि । यह सब को कुछ दिस्तानी देना है, इसे उन्हर संस्कृते । में निर्मुत्त बरमात्मा है। गुरुवेंने पुरू के प्राची अनेत के गया है। के अली प्रकारको प्रकारका केला है, बढ़ी परणका में ब्रुप्तेचेर क्रदानको जनस्थान क्रेनेनामा क्रे नवा । देवित । मैं स्थानक है, जोत् पूर्ण पुत्रो mille अन्य निवार संस्कृत कार्योको बारनेपालने अपूर्णत एवं महामाना गुन्हीं हो । बद्ध सम्पूर्ण जनार् मानामन हो रक्षा नवा है। the district district state of **ब्रोडिक प्रशा प्रशे कारणनाम कर रहत है।** राजीत परभागात्रका राज्यात्रका सम्बोधक कुरक्कानीरे इसे अपने भीवर सीमा है हैं। क्या 🚟 पुर्वाले अवनेतिन है। देवि । बरवर्शित । बरिष सुक्त का है ? बरेक-से अञ्च-सम्बद्ध है ? अध्यक्त गर्मन कृती-कृती ज्याबद्ध है ? इस समय दुसने मिलके मिले क्या 🚃 🖫 विवस वर्गानका विकास विकास है ? गुजा और मार्ग्यंक नेदारे हुए केन्ट्री इस वनक्षे अक्टनकारको सामा मक्त्रीको सुरू केलेंद्र केनु अन्यता 🚃 विका है। पूर्वी स्था<del>वक स्थेवक</del> (तिगुनारिकार) सूक्ष्य अपूर्ण हो, सक

व्यवस्त्राक्षण संपूर्ण और निर्मुण भी है।
पुरुष्णे ! मैं वह स्वपूर्ण पूर्णेक्ष अस्त्रा,
निर्मेश्वर पूर्ण निर्मेश हैं। अस्त्रानी प्रवासी
क्रिक्षण पूर्ण निर्मेश हैं। अस्त्रानी प्रवासी
क्रिक्षण प्रवास क्रिक्षण पर्म नहीं का श्रम्यता
क्रिक्षण प्रेच्यर विश्ली स्वय सुन्तरों अस्त्री
क्रिक्षण प्रवास प्रवास क्रिक्षण स्वयं क्रिक्षण
क्रिक्षण प्रवास क्रिक्षण क्रिक्षण प्रवासम्बद्धि
क्रिक्षण प्रवास क्रिक्षण क्रिक्षण प्रवास स्वयं
क्रिक्षण प्रवास क्रिक्षण क्रिक्षण स्वयं
क्रिक्षण क्रिक्षण क्रिक्षण क्रिक्षण स्वयं
क्रिक्षण क्रिक्षण क्रिक्षण क्रिक्षण है। क्रिक्षण क्रिक्णण क्रिक्षण क्रिक्णण क्रिक्षण क्रिक्णण क्रिक्णण क्रिक्षण क्रिक्षण क्र

स्त्रातेकार्यके ऐसा व्यक्तिया की सार्थ-सामार्थ कामार्थकार प्रकृति दिनाने इन कामार्थ संस्कृतको व्यक्तिया प्रकृति सामार्थ इसस्य कामेर कहा ।

📟 चेली—सथ । अस्य असम 🖡 🚃 II sydk i per ferent fleger करनेकी कोई कर नहीं है । इस केनी स्थानक और विर्मुख होते हुए भी भारतिक अधीन 🚟 वतरम संस्था हो जले है। सन्त्री । 🔤 ! आपको जनसङ्ग्रीक मेरी प्रार्थनके क्षनक्षर कार्य करना चाहिये । प्रेकर । आम मेरे निर्म भाषाना करे और क्रिनकान्त्रमे दाल वक्तेका सीव्यन्त अवन वर्षे । ग्लेबर । वि एका कार्यको भवत है, असः सुप्रधर कृष्य व्यक्तिके । पान ! कहा चन्त्र-सन्तर्थे **!! है** स्कारते 📖 हेती यह 📢 📖 पराव manus I, Crifer I, Siptici et I. निर्मिकार, निरीह एवं स्थान्य पानेवार है; क्षाता करतेने उद्धारने संस्था हेकर नहीं रुपूर्ण भी हो जाते हैं, स्वास्थ्यतम् होकर 🔣

a tilled firegree o

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* सीर्वाविद्यारी कर पाते हैं. क्लेकि 🚃 वर्तकीर को कुछ 🚃 का, उन्होंके अन्य प्रकारकी मीनाई कारोने कुछा है। महाकेष ! महेका ! 🛮 का प्रकार से उक्कारी वान्त्री है। अर्थर है। अर्थ व्यक्त व्यक्ति 📖 स्ताम् १ द्वारार एक व्यक्तिको । सम्बन् अञ्चल हरीता करके त्येक्टों अपने पुरसक्ता विकास की किये , किसे गा-मानद स्थाप अभाजार है जनसम्बद्धे बार हो नहर्षे ।

194

सक्तानी कारते हैं----नावद । देखा **व्यक्ता विशेषको प्रोक्तानी वार्तमाः अस्तर** निरम् और समान प्रमुख्य 🕬 🚟 🗷 पूर्व हे 🔤 । समेर देश नहींका हाता गोवर्ग सोवारीर स्वा अनुसरण जीति

first dest were where we down

अस्त्रात्मकृतिक करनेके 🚟 उत्तर होपार है क्षेत्रमें हमें । अध्यक्तर इसी को हुए 📖 अनार्थात् हो कैतनसको बले गर्ने । यस क्रमा बहुईके विक्रमें इनका दिल क्यूरिकी और 🎟 नगर यह बैह्मसंबर प्राचर क्रकारको निवास हुए महेवाचे आपने कारी अवनि राज्येके व्या कारा कृताना कर् सुराजा । के मेला जाते सभी गांव भी 🖽 🚥 राज्यका सुरुका अस्तर सुकी हो गये और व्यक्त अस्ति करने सने । संबद / 🕮 शक्त व्यक्ति बहुन् बहुत्त होने तन्त्र । सबके बु:स पह के पर्व कार्य प्रात्मिकों की पूर्व भारतप् (अप्रमानं ६९) with Hotel o

## पार्वलीका विलोके करवें सरकार, पदावेकवीकी नटलीलका कवरकार, मना आदिसे फर्बतीको योगना और पाता-पिताके

इनकार कंश्नेपर अन्तर्थान 🕍 जाना

सद्भवी अपने है—साम १ जनवान, सन्तव प्रताह और एवंदे विद्वार्गिका हैकर प्रेंग्स्टके अपने एक्टनमें करे सामित परिवर्गसभित 🚃 भी अपने प्रमाने सरका करके व्यक्तिकारिक तथा नेतर सुर् Providing we well well a undefrant आरावन सुनवन मेना और विमानत विका प्राचन में क्षेत्र हैं करते हैं कि क्षेत्र करती अंगळानीके स्थित करे । पुरेशित, धुरवासी, अनेव्हानेक, सर्वित्यां तथा अन्य एक सम्बन्धी भी जा महेचे। पार्थतीके सारे पार्च नेताक गारी को प्रवेते लाग कव-कवनात वासी हुए उन्हें पर है आनेके देखें नवे। हती बीमनें सम्बंध अनने क्याने

निक्रट का नवीं। जनत्वें प्रवेक करते समय

विका देवीने महार-विकामी देशा. यो

क्षं फल्मेने स्विक्नेस्ट्रित प्रकाम क्रिका ( बारा-दिलाने पूर्वास्थ्यो आसीवाँद ने पुत्रीकी कारीके राज्य स्थित और 'ओ, मेरी मधी ।' हेरत बहुबहर केमले विद्याल हो रोने उन्हें। गरमध्य अपने मान्त्री कृतरी-कृतरी विक्री 📖 व्यक्तिकोरे 🖾 वर्षे अस्त्राके साथ केन्द्राचेक कर्षे वृत्राज्ञीने स्थाप नेता । देशि: तुनने अपने मुख्यत बहार करनेवाले जनम कार्यको अवसी तरह निवा विका है। तुन्हारे स्वयुक्तरकारे इस सब स्ट्रोग वर्तिक हो राजे' ऐस्त अहकार राज क्येंग हार्बक साम कर्वतीयाँ पूनि-पूरि अञ्चल करते हुए उन्हें प्रकार कार्य लंदे । त्येचीने चन्द्रम और

र्देवे करे का स्ते थे। को देशकर हाँके भरी

ALPERTY PROPERTY OF THE PARTY O स्तान क्रानें क्रिक्ट्रेडिक मान्य क्रिक किया । 🗯 प्राप्तात्त्वा विभावता थेते । केला और कर्जाकेको अन्यकार **पान्छे <u>प्रा</u>ास** कुर्मोक्ष्ये कर्षे करते हुए सुनि की : सन्द । को असन हुन्हें भी एक हुन्छ। राजन विकास अधार अधी का लोग समस्ते हैं गर्ने । किर प्रकारने, कविन्ते एक कुर्गा forth of work was seen to भीतर प्रमेश करान्। बिन्हेंने प्रश्नेत 📖 कार-को कार्य निकास की । प्राप्तनीने mirchaft fift i mibur ! fem finnen, और काल केन्य्राच्ये 🚟 प्राण्या 🎉 । क्षेत्र असरे पुरस्त अध्यक्तो स्थान पान और का अनुकर हिन्दा है है arbier might if 🛅 it i Palitareli साक्रमों और अधीवनांको हर 🚃 🚟 क्षांक्रकेने प्रकृतकात्र कार्यका । पूर्व १ प्रत stor unlike the plat tou-fau, भाई तथा चीनकार्य 🔛 📟 अर्थकार्य अरेग्याम्बर्गिक केवी ।



प्रभावता क्षेत्र व्यवस्थिता स्थान वही। special or well fresh first कराके प्राची को पूजा पूर्व बहुत्या और पुद्ध भी स्थास वर्षा अर वर्षितः पूर्व ! उस पुरुष्ट्र केलके पुरुष्ट और उस कोश कार कुमाने वेद्यापर वर्ग आहे हर सम रकेन सम्बद्धार जीवित के गये । फेल भी जोदी कर्ता । अस्य कर्पनीये असने स्थापने व्यवसाय Marrier wagen, spile Street i in Street. built flag men fart some ger विकासी क्षेत्र से । उत्तरात साल अनु वित्युतियो विद्युवित कर वे प्रकृतिको प्रस्ताने अलंका थे। अन्या मुख्य सूर्व, वर्षा पूर्व आधिका सीन विनेशे प्रदासिक वा। अवस्थि भागका प्रक्रेमधील भागन विकास 💷 । उनके का ह्यान करनते. देशकर दुर्ग वेन्यवेत्रके भूतिकृत हे पाने । चौरक्तिराष्ट्रीय धैनान्य प्राथमिक प्रार्थिक प्रार्थिक प्रार्थिक प्रार्थिक

attaatilikusses en siitettatajajaksesses esen assautstat en esen taatatata esen esen taatatat esen esen taatat Atta क्यों कि उन्हें के कि 'का मोने ३' अपने जेता, विश्वके आहे अस्तर 🔣 पानवार् क्रमाने विराम्बनाय व्यक्तियानीयो इस कालों. जिल्हाका 🚃 करना कर विराम है। उसके देखानार कार्यती हेवीने क्ये अमान किया और - पंताकात जिल्हेंट, कार्योंने कुम्बार और क्य-ही-क्रम क्या कर कॉमा कि 'आहर मेरे पति । इसीस्वर बीलक्या होत्या करे हैं । इसके धार के बनने ।' प्रेसियुक्त प्रश्यमे विकालो नैया । युनाई हैं । दीनवार्य प्रयाक समय प्रश्नारी करणानवारी वर देवर में पूर: अनवर्गन 🎚 : बीवरियों को-जो 🚃 आदि कहने थे, ये पन्ने और अर्थ पूर्वकर निवार चौन्नेकार missen अवोदे निवार्क स्तरित और missen क्षकर प्रस्त दस्य करने समे । रेको । सम्बद्धान निर्देशकाने 🚃 राज्य केन्द्र विकास समाजित एक विश्वविद्यालयो जनसङ्घ चतुर्वस हुई पहुल-हे सुन्दर 💷 हे जो अनुस्थानपूर्वन न्यक्रमें एक्ट्रों देवत : 🎟 प्राप्तिका कर्ण हेरेके रेक्ने नहीं । सामा हा वेजर्ज देखान नकर मा और में वेदिक सूचना कर कर व्यवसान् क्षेत्रार सामग्री-सन् याने प्रतान हुए । यो 🖁 । अवस्थार वीरकराजने का महैकुकावारी वर्षा अनुरोत इस सामेको अनेकाल पूर्व जिल्ला । नाराजनो एक क्षाने जनम्दे नेपान ii frant iiii 🎆 frant 🛊 🚥 कुर्वेक अञ्चलको देवत । तस्त । इसके बाद रागे और पुनः कीवुक्तक 🚃 🕬 🔣 ी पहल् अञ्चल करते रूपमें विश्वतनी दिसे I तात करनेको प्राप्त हुन् । केन अर विवास क्लोड स्टब्स् 🎆 व्यक्ति 🕮 औ । 🖁 इतन न्यानी 🚌 सुरुवार अस्तरूप मुझेका 🕍 🚟 केवले सम्बन्ध राज्यीय रख और-और क्रेस खे और को हरिने-मान्याने नहीं। जन्म थे । मिल से केवल सेकोमन क्याने बुद्धिनीयर क्यारे 📰 ब्यून निकास क्षेत्री 🚃 🚮 : 📺 । 🚌 😅 स्थाप निरामीर, निरामन, इसी बीचने विशेषक विकास स्थानको क्यांक्षिक्ष्य, निरोद्द क्षे सरस्या अञ्चल था । नक्षामार स्टीप अस्ते । क्योंने अस्ते क्रान्ते इक क्रम प्रकार क्षेत्रवान्त्रे इतके व्यक्तिनी क्रम **व्यक्ति विकास को अंगियों कहा देखा।** हेवी । इंग्लें जों बड़ा फिल्म हुआ और बे भेगाने पुराने 🔚 🛗 पुराक ३००० 🖬 बुरेन 🖫 प्रशासकार्थे निवास हो गर्वे । सहस्रवार मक् मोध हुआ : उन्होंने अपने लेककोको सुन्दर र्रावान करनेकारे इन विश्वतिकीकारिको जारित के फिर कर नामते माना मिकारत के र क्षेत्रकर, और वेदाले हुगाँकी 🛊 गिक्सके काने जीना र कुरते कोई वस्तु ज्यून नहीं मुन्तिह । से बाराज विकासम्बद्धाः अधिकी चीरि अवने काम तेमसे प्रकारिक के से थे। की। परंतु शिक्का जन्मने में कि होनेके र्जी कुंश की काहिन का। इस्सीएके कोई की कारण कैलारायने कामध्ये क्या प्राचीनाको जर्चे महार व विकास सका । तक । विक से मीकर जो किया । किर निवृत्ते कोई वस्तू नारा प्रकारको लीत्काकोने विकास का नहीं की और 🛭 बहुति असर्वाद हो करें। निव्हरित्रोवरित्रे जैनसम्बद्धे अकन अन्तर तम मेल और ईरक्स्प्यों जान इस ३३४ और 🖁 होको जने—'बन्बल हिल हो

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

अवनी माधारी इस्तकर अपने श्वानको बसे आहि करानेपाली, विभा तथा संपूर्ण भवे हें का विचारकर कर केरोकी सम्बद्धा आगर प्रकार करनेवाली है। हिल्ली बराजरिक हां, को प्यान केंग्रस्की

(MINER 0+)

देवताओंके अनुरोधसे रीकाव ब्राह्मणके बेचमें दिखबीका विध्वानके धर जाना और दिखकी निन्दा करके पार्वतीका विवाह

उनके 🚃 🛮 करनेको कहना

मध्यमी अक्षते हैं — कर्षा ! चेला और हिरम्बान्सी चानसन् दिन्सके प्रति उपकोदिको अरुप परित देख कर 🏬 हरू देवता करकर निकार करने रको। स्वयुक्ता एक कुल्लानी और स्वापनीयी सकारिके अनुसार सभी मुक्य वेकावओंने विकासीके बाल सरकर उनको प्रकास किया और ये जन्म कोक्कर करवारे स्तुति काने लगे।

देवता नेले—केकेन । म्हाकेक । आक्षणकार । वीचार । वस अस्त्वादी कारणांचे आचे है, कृपा गरेतियो । आपको जनस्था है। स्वाधित् ! अस्य क्लान्स्तर होनेके कारण रहा भक्तोंके कार्य सिद्ध करने हैं। ग्रीनोका उद्धार करनेवाले और इशके रिज्य है तथा धलाँको क्विक्सिको कुन्न-नेवाले हैं।

प्रशा प्रकार महेश्वरकी सामि कारके इन्द्रसम्बद्धाः सन्दर्भ देवतान्त्रेण केन और हिमबान्त्रती अनन्य विकासिको भिषको भागी बाते आरम्बंक करावी । देवलाओंकी वर्ष कात सुनवार व्योधाने अन्तरी प्रार्थन स्वीकार कर सी और देखो का उन्हें आधारान देवार विद्य किया । भव सब देवता अपना कार्य किन्नु कुमा मानुकर भगकान् सर्वाक्रकारी उद्यास करने 📺 श्रीक अपने धरको लौटकर ब्यास्ट्रिक अनुकार करने

विकास प्रेस्टराव्यके बहुई सुर्व । उस समय विरित्तम क्रिक्टान् समायकाने सम्प्रकारि क्ति हुए कर्वनीताहित प्रतासनायुर्वक वेदे में । क्रमी अध्यानपर नहीं सम्हातिको प्रदार्थम किया । ये इस्को क्ष्म, स्था, शरीरपर दिखा क्या, नरकाने प्रत्यक्त हिल्ला, एक क्रमपे संबद्धिकार्यी नाम और गरेने शालप्राय धारण किये परिस्तृतीक हरियाकका गय का रहे से अप्रैर देखनेने जाधुनेपवारी जातूना जान वहारे थे। उन्हें आचा देख समितार क्रियवान् व्यापार काहे हो पाने। उन्होंने उन अपूर्व अगिविकेसमध्ये चूलस्पर शक्के क्रमान व्यक्तार भागितवाचारे साष्ट्राह प्रणाम किया । वेकी पार्वकी प्राक्तकारूपारी प्रानेश्वर विकास प्रकार गरी भी । जनः अपूर्वित भी क्यांकी कारणा शुक्रात्वा और यव-ही-सन चन्ने प्रमाताके साथ उनकी स्तुति वर्षे । प्राप्ताकाकावार्गः शिवने का राजको प्रेमपूर्वक आशीर्जन दिना। किंतु विकासी समझे अधिक नरीवासिक

ञ्चनकीर्वाद प्रदान किया । शैकाविराज विकारते को सादको को प्रमुपक आदि

कुक्त-सामाची थेट की और ब्राह्मणने सही

प्रसम्बद्धको स्था 📰 सब अहम किया।

लये । तकारण शतकारकार महेका भगवान

कर्म, जो 🚃 स्तानी है, निर्मिकार

सरकारण् निरित्रेष्ठ विश्वकारणे उत्पाद कुलारन- चाल चारनेके सेरचे एक बच्च भी नहीं है । वैशे विकासकारी विकित्तम् पूजा करके कैरनावर्ष



मुक्त—'आन सीन है ?' का रूप लक्का-विर्देशनीयो निर्देशनाओं प्रोक्ष ही अवद्श्यकीय

वे तेत्र समान केले—शिलेक । से काल निवास केवल प्रवास 🐔 🚟 कोरियोको पुरिनका अध्यक्ष लेकार पुरस्कार श्रमण करता रहता है। मनके मनल वेसे गरि 🖥 । मैं सर्वव जलेंने संवर्ष और गुरवरी 📰 🔤 शकिले लर्बंड, परेपकारी, खुळावा, दका-विरुद्ध और विवादर-व्यक्तक है। मुझे प्रभा कुला कि तुम अवनी इस लक्ष्मी-शरीकी सुम्बर रूपवाली दिल्ल सुरुक्तक रूपनी पुरीको एक आसम्बद्धान, असङ्, कुरूप और मुख्यीन वर--- नक्ष्मंप्रवर्गके सकते देश काले हो । 🛭 का देवल मरघटमें कार काले, प्रतिराहे सीव लोरे को और योग पाओं कियो है। असे

प्रकार पूजा । तुने ! आवना प्रीतिपूर्वक कर 🏚 चंग-वर्षण पूजते है । आधूनवार्की जात सर्व करण करते हैं। इसके कुलका नाम आकारक फिर्मीको झारा वहीं हुआ। 🖫 कुपान और कुजील है। कामायतः विद्वारते हुए रहते 🞚 । सारे शरीरने 📖 रचने 🜓 सोची और आंग्रिकेची है । 🚟 अध्यक्त किलनी है, 🚃 कारका केन्द्र क्रम निरुद्ध शहर विके रहते है। वे माने-को सम्बद्धा हुएका देनेकाले, प्रकारकील, जानकारकारी, विक्रुक, कुमार्ग-क्याका तथा इत्यूचेन वेतिककार्यका जाग कार्यकारे हैं। 🛗 🚟 बरमां आर arch Mill more Mill II ? manual ! अन्यक्ष्य 🗒 अञ्चलका यह विकास स्मृतकारका यह है । सरकारकार्यकार १८०० । हासियोर्ट हेब्द्र चिरिया । मेरे कावनका वर्ण शयको । कुम्मे जिल्ल परावाले हैत् एका है, यह इस मोरन नहीं है 🛗 🌃 हायमें पार्थतीका दाम दिया अन्य । कैरण्याच । मून्त्री देखो, उनके एक भी च्यां-कथ् व्या है। तुन तो बहे-बहे स्तीकी कुलन हो । जिल्हा उनके करने कुकी व्यक्ति की नहीं E-& reich Reife Et feffera i gie क्रीक 🔣 अध्ये धार्च-क्रमुओसे, मेमवेपीसे, राजी हार्गि और विकासी जी प्रकार्यक कु स्त्रे । विद्यु कर्वनीले न पुरुषा; क्योंकि क्षे क्षित्रके मूल-केवकी बरस नहीं है।

असलो कहते हैं — करूद I देशा कहकार वे प्राकृत रेकत, जो नत्य प्रकारकी रजिल क्रिकार क्रिकेट क्रिकेट के के का-वीकर आक्यापूर्वक व्यक्ति अपने परको mer ficht e

(सम्बद्ध ११)

feral en blimbergale pallen nafer af militet en daten frem gerrafen et Lienpe Spaten frempt af milite

मेनाका कोयभवनमें प्रवेश, धववान् शिवका हिमदान्ते। सप्तर्षियोंको फेजना राजा हिमवान्क्षरा उनका सन्तार, सप्तर्वियो तथा अरुधतीका और महर्वि वरिसका येना और द्विपवानुको सम्बाद्धार पार्वतीका विश्वाह धगवान् शिवके 📖 करनेके लिये कहना

क्रिकारी के कारोंका नेकारे अने कहा प्रभाग पक्ष और प्रमुक्ति कुली क्रेकर प्रक्रिके क्या — 'निर्विहास ) प्रत केलाल सञ्चालके विभागीयों के निया औ है, उसे तुलका नेप अन क्रमणी औरमे स्थान दिवस पूर्व मिरहा है। गमा है। वैसेम्बर । स्वाके क्या, प्रीक और नाम सामी कुलिए हैं। में उन्हें अन्तर सुरुक्तामा एक कार्यन और हैन्द्रे । चरि अस मेरी बाग नहीं मानेंगे से में नेजारेड़ कर जाईगी, अपर्य इस कामरे 🚟 देनी अक्टू बिक्त पर। क्रीओ, पान्नीक्षेत्र भारती पानिक्ष सम्बद्धार गञ्चन सनमें क्षिके कार्कनी अवस्थ को महासागरमें कुळे हुँगी; वसंतु असारी नेक्षेत्रके सकते पर्व गाँव मार्केश । वेहार महाका सेवा तुरंत क्रोपलकार्य क्रमी नहीं और अपने झरफो नेकामा रोही औ वस्तीकर खेट राजी।

Ball arrival biology file woman ज्याचर क्षेत्रे समझानेकी अलाग हो।

विकारिको आहेल जातुकार वरणान् पहेले । विकास नगरमार कामे ने विका आहे

म्बराजी काले में—साक्षानकथानारों में श्रीमाध्यनपूर्वको बरस्पर अवंशा काले हुए सब देखनीते को यो क्षिमानुके का जा व्यक्ति। 🕶 पूर्वतुरूप वेताली साती व्यक्तिको कृतो आकाशके राजो आने देखा विकास होते हैं के विकास होता । मैं क्रीते ---में साम मुक्तान रेजकी मुद्रि की दास आ ग्हें है। जुड़े अन्यातुर्वक इस समय इसकी पूजा काची वालिके। त्रवको सक क्षेत्रात कर गुरुष धोग क्या है, जिलांड परवर हेते महाराज प्रदर्शन विद्वार करते हैं।"

अक्टबरे कार्र है--शार्क समाप के मुनि राज्याच्या जनसङ् प्रधीपा सहे हो गर्थ । क्षेत्र राज्ये हेल हिम्मान् सहै जात्त्री साथ श्वामें क्षेत्र और देश्य ओड़ महत्तक हुकावर। क सार्विकोको प्रकार प्रार्थिक प्रकार क्योंने वर्षे सम्मापक मान का शबकी प्रश की तथा क्यें आने आतोः अक्ष--'वेश मुक्रमित अंध्य कथा है गया है मो प्रक्रिकर करें केलकेन रिक्ट कवित्रहर्षक, कार्यक **स्था**त पक्षा रहना, तम उन्होंने अन्यमानिकीत दिवा। जन ने आसनोपर केंद्र रहे, तन महार्थिकोच्यो जुल्लाका अवन केवानेड काम अवनी आहत तेवतर दिवालांग् भी बैठे और भागी ज्ञा प्योतिर्वेश पद्धविनीले इस ज्ञाहार

देशकाने इस---आध में बन्द है, आकारामार्गाहे अर स्थानको सार दिये, नहीं कृतकृतक है। गेरा जीवन सपार हो गया। मैं विभवनकुरते नगरी थी। उस किया पुरीको स्केमाने बबूत-से संबर्धकी भारत दर्शनीय बन देशकार इस महार्थिनोच्छो कहा किलाव हुन्छ । चन्छ; क्लीकि जान-वैहो विव्युक्तरी महास्त

- tiligg faregon .

Engel tabenergiterant tille ereffert, ete trine trine trine er film trine er fielde er film er film er film er मेरे कर च्याने हैं। अस्कारेण मूर्ववद्भाव हैं। 🚃 🚃 गरबरे स्मृत्तिनीरे ग्रिकारो च्यानावी इन्न क्षेत्रोंके करेंने अन्तरक क्या कान हो। प्रक्रीता वालोंक क्रेस्टाके IIII अवन्यतीको anne है। समापि पूर्व नेक्यके पोन्त गरि, केवा। 1888 असर ann अन्यविकी कोर्च कार्न है से कुक्तपूर्वक को अवस्थ करों । जरे पूर्ण करनेने जैस जीवन जनार हो। पेना और फारेंसे भी । जाहर प्रदेशे हेसा, Witness A

वर्षि भेते--केवलव । क्यान्त्रह विकास जन्महरू 🚟 वह कर है और विभाग जनमञ्जास मानी गानी है। ३००: पूर्व क्षात्रक प्रमाणको अन्तरी कार्यक हेरी क्योंने । स्वापाल । हेला करके सुन्तात नक्ष सक्ता है जानक तथा हुन करपूर्ण की पुत्र हो स्थानिये, इसमें संस्था 🕮 है। पुरोपर : महानिधीक व्य अवन greet fremet dat per die of

weigen fereite feit mente eine e

रिवरण केले—क्षाधान स्थापिक । शास्त्रकेत्रोते 🚟 हाहा नाहरे हैं, उसे हैरान्यक्री इन्द्रानों की पहलेंको हो कर हुए। का: पीता प्राप्ते ! इस देश्वे एक वैकानकर्ती प्रवाहनके **व्याप्त कार्यान् विकास असे अस्तराज्यांक** म्पूर्त को कार्य 🚟 अवन्त्र 🖅 स्थान विकासी मानुबार अन प्रमु हो गया है। वे अवनी बेटीका विवास दल कोगी पहले रहत नवीं करक कार्यों । इस्क्रमें । में सहर कार्य हर बार्क हैरी कान्द्रे गांव क्रीन्यकारे करते नवी हैं और क्षात्रप्रधानन जी काला नहीं रहे हैं। में भी क्ष केला अस्तरकारी बात कुरबार आन्त्रहरू हो स्था 🗓 साहते 📸 माना है, विश्वविद्यासमारी महेक्टवरे वेती वेरेकी नेरी भी अब इंकर नहीं है।

भरूराजी नदले हैं —कब्द रे जुणिकोंके बीवार्थ केंद्रे हुए क्रीएएस दिलाकी मानाओ मेरिन हो उपनुंध 💵 स्थाध्य सुद से खे ।

अक्नाती देवी दूरंग कर धरने कर्नी, वर्ग केव प्रोक्तो अल्बल क्षेत्रर प्रकार की It was me smeath dieber und recommenden भाग अपूर एनं विकास स्था ।

अस्तिको स्थानि - स्थानी राजी नेपाने । क्रों, वे अक्नमंत्री सुन्दारे वर्तने 🚟 है सम् कुमार्ग् न्यांक्री भी कमरे हैं । आक्राअतीका स्वर सुर्वेदर केवकर कीक्र प्रद 🔠 और sayed about recognision we referred this time. करणाने प्रतास रक्तका केवर्ड ।

Mill War-tage I per grouping Married with the party day and हात है कि इसमें इस करने जनसम्बद्धाः mittel fir bille i seine fürgefferig seinft 🖺 ? यह युक्ते ककार्य । में और नेरी भूते आवनी क्षानिके स्थान है। साथ प्राप्त कृता नीहींगर्थ ।

वेनकार्क हैंका व्यक्तिक सामित अन्यक्षात्रे अन्यक्षे स्मृत अन्यति सम्ब ल्यान कुरू और उन्हें शय से वे प्रमानकार्यक अन्य प्राप्तकार अन्त्री, जाई के रक्षि विकास 🖺 । सहित्रिका बाल-बीली को निमुध्य के। इन सबसे मानवार हिएकोर कुर्मान करमाराजिन्द्रोका सरका अस्के केराज्यको सन्तरास्य अस्तराः विकासः

प्रति योग-चेत्रेण । प्रमान श्चानकारक ककर सुन्ते । तुन कार्यक्रीकर जिल्ला किलोर राज्य कर के और संक्रासर्ज नक्षांट प्रापुत क्षेत्र नक्षांत्र । फूल्यु स्वर्वेश्वर है । से विक्तिये क्षण्या यहि करते । स्वयं प्रकारीये

तारकासुरके विनासके रिप्ते एक जीरपुर **ाता करनेके ओश्रमको सेवार परमान**् शिक्को मह प्रार्थना महि है कि से विकास कर ले । भगवान् संकार तरे बोर्नियोक्त दिस्तेवर्णन हैं। 🖩 विकासके रिप्ते असून्य नहीं है। केवार बह्माजीकी प्रार्थकरों 🖁 ने सहस्रेत सुक्रारी क्षणका परिवद्धन करेंचे । तुन्तारी सुनीने जब तक्का 🛗 बी, वर सम्ब काके सामने क्योंने कराते कियाकारी प्रतिक कर की थी। ज्यों के कारणेंसे 🛮 केलिएक 🔤 🚃

व्यक्तिकीयी व्या का पुरस्का वैतासक केंद्र को और 🚃 प्रश्नात के प्रकार्यक nicht i

करिये ।

विकास के कहा --- में विकास कार कोई राजोचिक सामग्री नहीं देखका है। क्यांक न कोई घर है, न रेखने है और व कोई स्वयन क्षा कपु-कार्यन के हैं। मैं अस्तरण निर्मित योगीको अस्ति केट 🏬 नहीं पालक। आपलेग केंद्रीयमाल महात्रीके का 🎚 आ: अपना मिकिन निका करिने। मेर रिश्व कामने, मोहले, भगने असमा सी भरे विसी अयोग्य कांग्रे हासमें अवसे कांग्र दे केल है, कह नरनेके कर गरकार कारत है "। अस: मैं संस्थाने प्रस्कार शुरुवाधिको अवसी सन्त्र नहीं हैन। इस्तिको महर्मियो ! यो जीवा विकास हो, को अस्पतांग परिवर्त ।

मुनीचर नागः। 📖 उप क्यानको सुनकर बाध-सीव कारनेने निवृत्त महर्षि वरिद्वपे उपने की बद्धाः

वरिष्ठ <del>केले केलेकर</del> । चेरी 🚥 सुने । यह सर्वक सुन्दारे किये हिस्पासक, · अपूर्णल, 📖 📖 असोक और क्रान्यको सुराक्ष्मक है। ईरवराज । खेळ क्या केट्ने सीन अवहरके क्या अस्टब्स होते है। सम्बद्ध पूजर अवन्त्रे विविद्ध जन्महिले 🔤 राज प्रमाणके 🚟 🏥 जानता है। एक को 🚃 💴 🕽, को तत्कारा सुर्काने 🚃 🚃 (तिम) समक्षा 🕻, परंतु 🛗 🐃 अव्यान कृषे अधिनवारक रिव्य होता है। हैला ककर पुरिकान कहा ही कदाना है, उससे 🚟 कि माँ केल । इसरा 📺 🕏 ओ अक्टबर्व 🚃 🔚 सम्बन्धः क्रो धुनका अञ्चलका ही केरी है। बांस् परिकासमें का कुक देनेकारम केला है। इस सरक्रमा कान क्कार क्ष्मम् धर्मकोतः मान्यस्थनं ही क्रांग्यम क्षेत्र कराता है। तीनरी क्षेत्रीया क्सन वह है जो जुनते ही अनुतके समान नेवर बावा 🛘 और 📖 कारने सुन क्षेत्रेसारक क्षेत्रक है। १६८० 🔣 अवस्था साथ होता है। इसमिन्दे नद हिल्कारक हुआ करता है। den man ernit 💹 ufr zeric fieb अचेक् है। फैलरास । 📺 तरह मीति-क्राक्रमें तीन अफराबेंद्र बचन करे गरे हैं। इन तीवीकेके तुन्वें मील-सा बचन असीह है ? कारको, में सुप्तारे निज्ये बेहर ही बच्चन क्राहेना । जनकान् इत्यार सम्पूर्ण वेकलाओंके रक्षकी है। उनके बार बाह्य सम्बन्धि की कृतिकार कारण पहु है 🍱 📖 विश क्ष्म्यात प्राप्तके महास्थानाचे नाम द्वारा है। को प्राप्तकारकारका और सम्बंध प्रेश्वर हैं, को

अक्ष्मित्रकृतकृति किल् काम् एस्ट्री केत् । अवन्येतकृतकारोकम् च नहे अस्ट समेत् व

र्रोडिक —काम बस्तुलोको करा इच्छा अस्ते सर्व है भरवान् विकासे सर्वनै पुनि क्षेत्री ? गुक्तव युक्त राज्य और सम्बर्धिक क्षुक्रीचल क्षेत्रेवाले 🕮 अनमी पुर्व देश है; क्योंकि किसी होन-यु:परिको कारक देवेले रिवर कान्यकारी होता है—को वान्यके बध्वमा पार काला है 🐣 । स्क्रीन स्वरूप है व्या प्रकार प्रकार पुरसी हैं ? कुरोर विकोध कियार है, को अन्त्री प्रमानकी लीलामाओ संस्करको 🚃 और संस्कृत करके रूपने हैं. **लिंड प्रकारित, प्राथमक और अपूर्णको परे** परनेक्षर हुइड गया है, युद्धि, पानन और संदार कार्यकाती विशेषा विशेष पूर्ण है जबार, निरम्तु और इर पान शररन करती है, को जोन निर्धेन अधवा दुःग्री यह स्थाता है है इस्तरोकारे रिकास कारोकारे हाह क्षीरसागरमें स्वर्थेक्टरे विकास केलासमारी इर-ने सा सिन्दा है विकृतिको है। विकास प्रकट कई प्रकृति औ अपने अंक्षके तील प्रकारकी पूर्विकेको धारण करती है। सम्बद्धे विविधासित प्रेरित क्षे यह अच्छी ध्राम्यके ब्यून-सर कर प्रतिक्षा करानी है। अन्यतः प्राप्तकारणी अधिकारी देवी कार्यों क्येंड मुक्ते प्रकार हुई है और सर्वसम्बद्धमनियो संस्थि पंजानकारी आमित्रोत को है तथा विकास रेक्तओंके एका हुए तेजरे अवनेको उत्तर किया था और संस्था दाल्योका कव करके वेक्टमओवरे सर्वको सक्ती प्रदान क्यें की र देवी दिल्या कारकाररने व्यापालिक कारने 🚃 में साथै जनके प्रसिद्ध हुई और

के की। व्यक्ति व्यक्ति निष्या सुरकार क्षेत्रकरको अपने प्रारीवको त्यांग विका सा । 🖩 🛊 करकामधनी सही अब हुन्हारे बीर्न और वेजके नकी प्रकट हुई है । पीरणाम १ में दिवस जन्म-कन्पने विरुक्ती है नहीं होती है। अनेक कारने पुरिश्रमा दुर्गा अभिन्तेकी केंद्र पाला होती हैं। में रस्ता शिक्ट. and fortugation of the statement पुरुष्ट्र 🔛 विकासकोर प्रची स्त्रीके अधिनपूर्णको हो वार्च हेम्सूबीक अपने अपूर्विने आरम्ब कालो 🗗 असः निरित्तम । हुन रहेकारों ही अवसी महरतानी कन्याकी भगवान् इत्के इक्कों दे हो । तुम वर्षः नहीं क्षेत्रे से यह पाने विकासिक प्रकार पता ज्ञानको । देवेश्वर क्रिया हुन्याची बुबीयल अन्तरन his ginne marrie and being राजकार्येद एकावाचा असमे के और प्रसंके शाक विकासको अस्तित 🚟 इसे अस्तात्सम पूर्व क 🚟 अवने अन्यास-स्थानको सीट गर्ने के । १९४ । व्यवस्थान क्रमीनले हा क्रमूने तुंच्यों पास जलकर इसके रिग्वे पायम परी और तुम क्रेमीने फिल्क्सियों तम रामाका उन्हर्भ 📰 क्षान्यसम्बे जीवार 📰 निकास का व निर्देश्वर ! मरकाओ, जिल्ह किला कारको कुक्ती बुद्धि 🚟 🕸 🕸 १ चनकान् विकाने देवलाक्षीकी प्राचीकारे जनवीयन क्षेत्रकर 🚃 तथा व्यक्तियोको और अक्टबरी 🎟 को तुक्ते कर नेमा 🕏 । 📖 तुन्दे नही दिस्सा देते 🖁 🔛 तुन कार्यनीयो हरको उन्होंने चीलंड करने जाह केंग्रक : स्वादेश प्राथमी है थे। जिरे ! हैला करनेपर

मृते द्वारि राम्या क्रमान्त्रीयस्थिते । स्थारते दृशिके स्था स्थारती क्षेत्रिया ।

हुनें महत्त् अन्य प्रदा होता। वैतेषा ! को हुई प्रदेश करने पत्य यह सकती।

rendaftein beger all ber fiem fin florein all gert fie ?

यदि हुन लेकानो अन्तरी मेटी विकासो निहित्ता । हुंबरोड बाहचे रहनेकाले हाता रिक्योद प्रथमें नहीं केने तो भागीके मानके राज्यु मुख्योकी भी प्रतिकृतका संस्थाने 📗 इन दोनोंका किराह के व्यक्ता । सार 🐮 विलक्षिक प्रशा प्रारम्बुन क्रेना क्रांतिन है । बिहर कर्मवान् पंचारने प्रवासने राजी 🎳 स्थान्त् हीतावी स्वीतानी दिस्ते से काहण (20000-09-00)

सप्तर्विचोचे समझाने तथा येच अवविषे कहनेसे प्रतीसहित श्विमकान्त्रा विवक्त साथ अपनी पुत्रीके विवाहका निश्चय करना 📖 सप्तर्वियोका कियके जम जा उने 🚃 बात बताकर अपने बामको जाना

अक्टर-वी अस्तरी हैं - न्याक्ट ! स्वयुक्त वरिक्षणे प्राचीन कारको गास अन्यन्त्रके हरा अन्ये क्या प्रकार विकासके अन from unbull you while unique निर्माणको समान अधिकार, स्था, गुजा, प्राप्त



मिन रहनेपाले पोपन, कुलेर और इनाते भी न्युकर कर-ऐवर्च, श्रीष, सिद्ध एवं प्रत्या जात करनेकी तथा जाको जिल्ह चौहर,

मेंकल, प्रवास एवं काहिर हरा करन पुरस्कार, केल पूर्विके प्राप्त कारनेकी कारत मुख्यार सहा — 'हिन्देश ! एवं मेरे स्टब्स्के न्यानान्यको सम्बद्धान्यस्य क्ष्यानी सुद्धी पार्थनीत्रका क्षा महत्त्वेवनीचे प्राथमें है के और नेजार्ग्यात मुन्तरी कार्यों को क्रोप है, उसे न्यान के । अरकते एक सामक कारीन क्रेमेकर अस्तर भूत्व और कृतिय पूर्ण अस्तियाला है। का अन्य प्रमान नामंत्र कार्यो होतार अन्यो पुत्र ब्यूपांचे सारव त्याचे के विकार क्षेत्रे ह अवार देशियो प्रशासे राज्य चीन होता। पालक और नारे सुद्ध सेने । भारतिने-न्यानके अन्यानीन श्रामूची क्रेकेसे प्रदेश मीलवारको, उसे कि लक्ष्यर समूची कुलाकोच्छे इक्षि होती, यानकोच्छी दृष्टि अहीं केंगी तथा बुह्मकार देने स्थानकर विश्वन होंगे, न्यानि से काल संस्था और परिवार औधान्य देशेने समार्थ होंगे। ऐसे पुरुषि तुम अवसी क्षाक पुरावकृति हेवरी मान्यता पार्वतीको मन्त्रीयसः सनवान् वित्यक्षे स्वयमे केवर फूलमें हैं। माओं (

ber auser merhebnie gleer क्षिता क्षा प्रकारकी श्रीता करवेवाले

• संक्षेत्र देखपुराण • 926 

भगमान् हिलका हररण करके भूव हो गर्न । जेन्दरेकीको समझाबा । तस हीरण्यती पेनका वसिक्षणीकी बात सुनकर संख्याते और प्रतीसक्ति गिरिशन क्रियत्स्य छहे 🚃 💮

हुए और दूसरे-हुसरे पर्वजीसे कोले । विकारकाने कहा -- विविधान के**ड**, हाला

गमानक, पद्शक्त, मैनक और विकास आहि व्यक्तिको ! लोग मेरी बात सुने। बहिन्द्रको ऐसी बात

बार में है। अब मुझे क्या कावा कहिने, प्रशा विकास कारण है। अस्परकोग

अपने पन्ने स्व करतेका निर्मात 🚟 वैशा ठीक समझे, वेस्त करे ।

विकास करते 📰 📟 सुरुवार सुरेक आणि पर्वत भरतिभूति 🚃 स्थान इनसे

ज्ञराचनायूर्वक कोले । फॉर्तेल क्या-व्याध्यम । इस सम्ब

विचार क्षत्रेचे क्या साथ है जैया अधिसीय बाहरे 🗓 ब्रावेद अनुस्वर 💹 कार्य करना साविये । वालाक्ष्ये का सम्मा हेळावश्रीका मार्थ शिद्ध करनेके लिये ही अल्पा हुई है। इसने शिवके 🚟 🗿 अध्यक्त रिवक है, इस्लिमे यह जिलको हो दो कानी वाहिये। यदि प्रसंगे सहदेशकी आराधना करे है और काने आकार इसके साथ कर्णासका किया है तो प्राप्ता नियम अपिक स्था क्षेत्र

कारिये । मध्यानी कवते हैं—नास्त् ! इब क्रेड

आदि धर्वतीकी यह सात सुरुका विकासक बढ़े असक्त हुए और गिनिजा भी <del>वय-दी य</del>न हैसने स्टाई । अरुक्तीने भी अनेक कार्य बताकर, जन्म प्रकारकी जानें सुनाकर और

📖 🚃 समझ नयाँ और उपश्रमित हो क्वोंने चूनियोको, अस्थानियोको और क्रिक्टम्परको ची धोजन सराकर ऋदै धोजन विका । बद्धान्तर ज्ञानी गिरिवेस ब्रिक्सकर्म

क पनियोक्त चलीभारि सेमा की। अस्त यन प्रमाध और स्तरा प्राय को वी गया था। अवेनि 🚃 मोद सरसमापूर्वक उन प्यार्थिनीये प्राप्ता । स्थित्व 💹 -बहुध्यम सप्तर्विते !

आवलोन: येरी कल सुने । मेरा साहा संदेष्ट दूर 📕 नवा। क्षेत्र दिल-कर्जनीके वरित्र सुन रिक्षे: अब बेरा क्रारि, मेरी करी क्रेना, मेरे पुत्र-पुत्री, महीह-सिद्धी साम अन्य सारी वक्ष् भारतात् शिवन्ति ही है, इस्ते

Restrict set !

**ार्क्स क्षेत्रकालने अवनी पुर्वाची ओर** अन्दरपूर्वक देवत अर्थेर अमे ककान्युनमोसे विकृतित करके स्वियोकी ग्रेडमें विदा विष्य । करमञ्जूष में कैलक्षण पुनः 🚃 हो **ा परिकास बोले—'यह भगवान सरका** बान है। इसे में उन्होंको देगा, देखा निक्रम वार शिका है हैं।

अभि ओले निरिशम । भगवार प्रोक्स सुन्हारे कालक हैं, तुम रूप्ये इनके क्रता हे और फर्करिकी भिक्षा है। इससे उत्तम अप्रैर क्या 📕 सकात है 🕈 हिमाबल 🖁 तुम समस्त वर्कतेके राजा, सबसे श्रेष्ठ और यन्य

हो । अनः शुकारे शिक्तरोकी सामान्य गति है—मुक्कारे सामी ज़िलार सक्रमानकवारी विविध प्रकारके इन्हिस्सोकः वर्धन करके पवित्र एवं शेष्ट्र 🗓 ।

निर्मल असःकरणकाले का मुनियोंने गिरिराज-कुमारी पार्वलीको इस्थारे कुकर अवसीर्वाद देते हुए कहा—'किने ! तुम मगवान् शिवके रिज्ये सुरव्यक्तिकी हेओ। तुमारा कल्पण होगा। 🔚 श्रुप्तकारों 🚃 व्यक्ते हैं, 🥅 प्रकार तुन्हारे गुजीबरी वृद्धि हो ।' देशा बद्धकर सम्ब मुनियोंने गिरिराजको जारकान्युर्वक कल-पुरुत है विकासके 🔤 क्रेनेकर 🚃 विकास कर लिए। इस समय पान 📰 🚃 अक्रधारीने प्रसम्भाषुर्वेक भगवान् 📖 गुर्जेका 🚃 करके नेकको लुधा दिन्हा । ल्युनमर गिरिएक विमानम्ने परम उसम माजूरिक सोकाचारका 🚃 🕏 📰 और कुकूमसे अवनी संध-पुरस्ता कर्यन किया । तापकृत्यू भीचे दिन क्रम्प हास्ति। निक्रम करके परस्पर संतोध है, से लिएक धगवान् विक्रके बास 🔠 नये । नहीं जनक विकास और स्थाप स्थिप्योसे इनका सत्त्वन करके से स्वीतः आदि 🚥 मुनि परमेक्टर दिल्क्से कोले ।

क्रियोने कहा-केल्प्रेस ! महादेश ! परमेश्वर ! महाप्राची ! अस्य प्रेमपूर्वक हमारी बात सुनै। आपके इन सेवकांने को कार्य किया है, रुसे 📖 हैं । म्होश्वर ! इसने शक प्रकारके सुन्दर क्यान असर इतिहास सुनाकर गिरिराज और मेनाको सपन्ना दिया है। गिरिराजने उत्तपके लिये पार्वतीका कान्द्रन कर दिया है। सक इसमें कोई नन्-नच नहीं है । 📖 📖 अपने पर्वते तथा वेदवाओंके

ब्रह्माजी कहते हैं—नास्त् ! केस **=== उनके क्यों विवाहके रिज्ये जाह**ये। 🚃 १ प्रभो ! 🚃 श्रीप्र हिमाचलके बर पवास्ति और वेदोक्त सामग्र अनुसार क्षवंतीका अपने किये प्रणियहण्डाविकोत

सप्तर्विकेका यह 🚃 सुनकार लोकाजार-परस्थण पहेचर जसस्वित हो क्रमो हुए इस प्रकार मोले ।

महेचरने कहा—स्थाप्ताम सहिती। विवासको 🔣 🚟 न कपी देला है और न 🚃 ही है । तुमल्केग्डॅने पहले जैसा देला ही, इसके अनुसार विकास निर्माण वर्णन करे ।

**ार्जार्जे वस त्येतिका श्रम बक्तको** सुरकार 🖩 🚃 ईसले हुए देशाधिका भगवान् सदाविकारे केले ।

ऋभियोंने कहा — प्राप्ते । अगय पहले तो क्याबान् विक्युको, विशेषतः स्टब्स कर्वक्रेसबित सीम सूचा है। किन पुनीसवित क्रकानीको, देवराज उच्चको, समस्त अविकोको, कहा, शम्बर्ध, बिस्नर, सिद्ध, विद्याधर और अध्यागक्षीको प्रसन्तापूर्वक आव्यक्तित करें। इनको 📖 अन्य 📰 लोगोंको नहीं स्तरूर शुरुवा हो। वे सम अरपके विकास साध्य कर शिरे, करमें संसव नहीं है।

जनाक कहते है—नारद ! **ऐसा** 🚃 🗏 सातों चाचि उनकी 🚃 ते जनकान् अंकरको रिवरिका वर्णन करते इए कहाँसे प्रसन्नकायुर्वक अपने बासको क्ले को ।

(अञ्चाय ३४—5६)

**ः संविद्धाः विकास्**रक्षाः क

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

विषयान्का धगवान् विषये पास लागाविका केवना, विवाहके सिवे

आवर्यक 📰 बुटाना, महुरुम्बारका आरम्प करना, उनका निमनागः पाकर पर्वतो और नदियोंका दिव्यस्मामे आहा, प्रीकी समाबट 📖 विश्वकर्माद्वारा दिस्य-मञ्जूप हर्व देवताओंके

> निवासके किये दिव्यक्षेकोंका निर्माण करवाना क्या देशोरी क्षेत्रको अस्त्री क्यूजीको

नार्**जीने पूछा- नातः । 'स्वतारक** ! प्रचे । अस्य कृतपूर्वक च्या मात्रको कि enterin und auter Antonia aus विकास

क्या-पूर्वभार । अक्टबरीयक्रित इन इस्तुर्विनोके को स्वोधर द्वितवानमें को कार्य विकार, यह तुन्हें कार रहा है। महाविधेक जानेक बाद अपने केत आदि पार्च-पन्धार्थको आपन्यित सरके का और वनीन्तील नवानन्त्री है।रिया विकास को देवेका अनुसम् बाले समे । सर्गणार महिन्द्रोकी शासको अनुस्था हिमबाको अपने बुरोबील गर्मधीको बाह्री क्रामाने सम् एक-प्रक्रिक रिकामानी । उस प्रतिकारको उन्होंने धगनान विकास करा भेजा । पर्वत्रशासके सक्तानी अल्लीकका प्रसामनारे नामा प्रकारकी कामीवर्ग रोकार वहाँ गर्वे । कैलासकर धनकान् विक्रके सर्वीय प्रक्रैसकर का लोगोंने कियाहे क्रिका लगावा और बहु लावपत्र कनके प्रधाने दिया। वर्ष भगवान क्रिक्ने का स्वाहत मधानोत्रा जिलेक सामार जिला है किए से एक मोग अस्वकित के प्रैलगक्के करा लीट आये । महेबारके द्वारा विद्यान सम्बद्धीत होकर को हर्वके साथ लीटे हुए व्य लोगोंको

सम्बद्धाः निवन्त्रक केया, को का सम्बद्धी सुरत केरेकारण का । इसके बाद में बड़े आहर और करवाके राज्य करात अस एवं नाता जनस्था विवासीयिक सम्परियोका संबद्ध काने एने । इन्होंने फायल, गृह, संस्थार, भारत, कुछ, सही, की, विवस्तां, सम्बद्धीन पर्यापं, कारणान, प्रकारकार, महान, स्वासीत रस और बाज प्रकारके ज्यूबर कार्न अधिक एका दिल्ले कि सुन्ते प्रतानीकि प्रदाद सबै हे नमें और इस प्रकाशीकी कामदियाँ का गर्की । दिस्सके धर्मनी और देखनाओंके रिजी क्षेत्रकर काम प्रकारकी बन्तुई, व्यक्ति-चारिकेः व्यक्तुत्व वका, आगर्वे सवाकार सुद्ध किये हुए सुकर्ण, स्थार और विभिन्न प्रकारके महिनाम—प्रकार स्था अस क्योति क्योंका विविद्धंत राज्य कार्यः विरिन्तको सङ्ग्रेणकारी दिनमें माहारिका कृत्य कारता असम्ब विकास । वर्षतराज्ञके बरन्दी क्रिजोने कथीवीयत् संस्कार क्रास्त्रम् । भारि-धारिके आधुषकारे विज्ञानित 📷 राज्यकारकी जन सुकती विकाले सानक महत्त्वकार्यका सम्बद्धः विस्ता। नगरके अव्यक्तिकी विकास स्था प्रदे हर्गके साथ लोकस्थारका सनुस्था किया । उससे देशकार क्रिक्कान्के इक्कों अस्वता हाँ स्मूलपूर्वक ससि-व्यक्तिके ब्रह्मण सम्बन्धे हुआ । तस्यक्रम् आजन्ति हो क्रीयराजने नवे । क्षाँचरे हुस्त्रसे 🚃 बहुस्त्रकारकुर

Apper to the first to the commence of the commence of the commence of the commence of the comment of the commen राज्यको कानो होनाएक को नार्विकारेड होता प्रश्न महिन्दियों होती, बीर्क को, जिल्ला पूर्व और अली निर्माणन जाहि क्या का पूर्वको प्रोच्य बहारी हो । magnific surround inquiriple fluidist of oil strains and sort अंक्रीकर करने उसे । the state that before the

मन्त्रम असे सो । हेम्पाओं, निकासक follows gots from our corns corts Test postly affect our equation despite that is not all-public क्रिक क्षेत्रकारकोड का असे । वस्तुकार, Sporter, tollings, tolly, up, first, नशास्त्रम्, कार्याः, महेत्र, नहीताः, tife, geberde, 🎟, 1991, विलयुर, बेहुर, श्रीवील, मोन्सानुक, कान्द्र, form, springer, darrier man from 1997 क्रिक कर अस्थानकर अध्यो की-पुर्वके मान च्या-प्रते मेंद-सामाने के व्यक्ति अवस्थित हुए। कृतरे प्रोचीने तथा च्या भी जो-जो नर्पत हैं. 🗟 ten fangereit av verit i fang 200 filmen firest &, we wrong much subberteiteile gerat auf weignier June : प्रोमाध्या आहि यह और समूची गरियाँ विका पर-मारिकेटि एक अगल्या अग्र प्रधानेट anthorité arriger à few-quilles from harble find and i should, प्रमुख, सरकारे, केली, स्कूर, पर्यक्र कक अन्य केंद्र स्थिति है की कही जातानके पहल क्षेत्रकार्यक वर्षा ३४वी । एवं सर्वक अस्ति। विकासकारी विका पूरी तथा उनेस्ते कर क्षी । यह श्रम अवस्थारे क्षेत्रकारेके सम्बद्ध की। वर्ष समेनके हाला है से के व्यापा-पाराधारी पहल रही थीं । व्यापकारीके

असमी अभिक्र मोन्स क्रेसि की। पहले और

केंग्रेने पर्ने होनेने वहाँ सूर्यक्त एता पूर्व

पहले करती हुए सब्दे की-पुरुवेका करानीक spectation from the world provi-भागत शुन्दा सामानेचे स्कृतस्य । अनेकार्यक् अनुक सामग्री हैगर स्वयंत्रे दुर्ग संद्वा fam i पुरियोद्ध । स्वयंत्राप्त क्षेत्रप्तान विकासको

**ल्ला है कार जातने परिवर्ग अन्ते** 

944

terpredi film (effet stepre sorten flavor straditiv propagation street विकास विकास को स्पृतित स्थानीते कुर्वाच्या कृषे प्रोटीका स्थित । प्रतीपः क्योर temper to the militar the क्रमानके और उन्हें नामुक्तिक प्रमोधे संयुक्त Burn i salvenik dielek utvikle terrek i रेक्टरपार्ट क्रेकेंट क्रांस्टेंट सरसात सर्वेत्रकर ब्युल्यार कामाची और व्यू वर संचीक भारों ओर रूक्त दिया । मान्सीके कुलीकी अल्लाई अर (अर्थिक) के सम्बन्धीर हासास हा नहीं । हाता संस्थाने हात अधिकार भाग अस्तर प्रतिस्थित कर प्रतिस्थ स्था क्षारी विकासिक प्रमुख्य प्राप्त हुन्य हुन्य रही नमें में, जो जब प्रमुख्यकों भीना बड़ा के के र प्रती प्रधान कालमा प्रस्तावको भी हुए Palitina Spreadings suggest propagated पर्वपृत्तिको अस्मे कालो अस्मी पुर्वके रिप्ते प्रभूत करनेकेन साथ प्राप्त कारणार्थ प्राच्या विकास । क्यूंनि विकास संबंधी सुरस्तात क्रारंप्यंक एक 📖 बनवारा, विरादा flum; me selve er i 🕎 selek कारण नहें पत्था बहुर मन्द्रेश जान पहल का । देवरों ? यह सम्बद्ध कई योगान विश्वास

मन्त्रामार मही का महा का 1 सहीकी संदर्भ । भक्काने संस्था और पंचा समाधेने मानद सर्वाच्या हो हो है हन्द्रीय है handlige about an annual sign क्ष्माना पूर्ण से सामी होते से । उस कार्यकारी tion with it the part went tion it after क्षा कार । व्यक्ति कृतित्व सिंधु क्षेत्र के जीत भाई सरस्रोधः विभवे । यहाँ कार्यके केर पर्य परिचार देवी जात है।

विकासी राज्या अस्तुत भी । यह प्रत्यक सूच्य

मार अनेक मुन्त राक्योंने सुध्य कर्या प्रकार अभिनोधा अन्यान ही अनेक होते. के र मन्त्रकोट अस्तुनीको चरिपूर्ण था। धार्म भूत्रकारोकादेश कोई और प्रत्यीतकारी-प्रमान और पनम सभी पत्नी प्राधिम असी. प्राधिम प्राची. प्राची. प्राची प्राची भने थे। पहाँ-स्क्री की, कोनु अध्यानी पंजाननीय जन्मन अधितः श्रीकार्वकृतिक एक को थे, पो कृतिक अंक्रीने होती भी । कार्य का प्रश्नावदी मनोहरण कहा हो। क्षींचे जाते थे । क्ष्में देशकर स्वेत्यको नवीं और नहीं हमा और देशी अञ्चल मधुरी। यहा अध्यार्थ होता था । इतके दिला पूर्णन भी भी जा भवागत प्रांत भार कार्र हारे प्रतिम बहुत से कई को के। केल थी। पास अक्षरको निरातने अनुष्योक्त प्रत्यक्षिकोची कृतिक केन् को वर्ष केन्द्र of a get I years through freetands वेक्सपनी और पुरिनीको की प्रोप the fur foll sistem fickens) अञ्चल रचनाएँ को की। भूतकादे समाहे को कामान्य कृतिन पन्ते प्रत्य का, वर्ष सुद्ध क्यान्त्रीत प्रत्यो भरतित है सी थी। स्वर्धभ्यानिक प्रवार प्रत्यान सार्वास अवनेत् व्याप-से-व्याप प्रमुख को बाद व्याप्त सुनीतिसा होता व्याप अववस्तु विस्तर्थ व्याप्त widere den armelt b. den dert ib an भी भा । का कृतिय कर्तीय करा का-विश्ववित अवस्थित कृत्यात क्षेत्रत काल का. थे. को अपने सुन्तारों नक्के केंद्र केंद्र के बाहरते तथा देत कार्योंने स्वारण क्या है। नहीं कृतिन देवनों भी, को पुनर्शने का। इसके बान सहीने हो पुनीन हाती क्रम पूर्व बावते हा देवते अति वी । वे बाई थे, विकास रेत विकृत बेहराने समार क्षारित क्षेत्रेयर की राज रहेग्योगरी और विकारी । का १ के बार व्हीतकारे कराने करे से और और वर्ग्य प्रमाने मोहले हाल हेती और जाह क्रिके पाहीके सम्बन्ध केवले के। वे भारी निर्माणने व्यवेदार प्रत्यानन क्रमे थे, को अस्तरन बोद करने में जाति होते 🖽 । क्रमी प्रकार होतेपर की जंगावेदिक समाप कार्य आहे कारण की 1 हाते प्रकार कृति हातार क्यों के। में अन्ने क्रमेंके पहल माला अन्यत प्रकारका से दिना अन्य की विकास स्थित कराने थे, यो मेनेको सार्थकुल क्षरपर कृतिक अवस्थित काहे औ, और प्रेस्ट अवस्थानोंने प्रियुक्ति के । हेड्र कार्य अनुसर्वको प्रवाद, वाराव्यकी राजानीते सेवूल विकास केरी की। जो रहे रहे बात का कार्य केरल की कह देशकर देश कर पहल का, वाले क्रिक्टलीकर से स्थे के, के होना क्राई क्षीरकारको भाषाम् स्वरूपे ही का गाने ही । अधिकारको अहेर केववाओं है। इसके जुल्हे कर रूपार्ग राज्य-राज्या इस्ते-एक्टर के। इसी तथा पूर्व अंदी प्रवास प्रयोजन कृतिक प्राणी पन्ने विक्रे पने के, को अन्तर्गत अही, अध्यान प्रात्त्रिका और विद्यु की

अनेद क्रम नहीं निर्मित हुए है।

का। भारत ! उसी प्रकार चुने, केने और विश्वीते मिरे हुए पुत्र महामाने की भूतिका मही कमारी मनी की, को की समाज ही नैक्षिक सुक्तेंपत कठ कर सूर्व भी । देशका राजीवर वर्षे हुए देवपान इन्द्र भी वर्दा एल-बलके मान करें थे। के की करिय ही बनाने गये के और वरियून्ट क्यूटकांड़ स्थान जनारित होते थे। देखें ! खून कार्यके क्या आर्थ ? विकासको प्रेरित पुर निकासमी वर्ष प्रीप्त ही अन्तर्ग केपरायाक्ष्मी प्रातिक विवासिक निर्माण पार क्षेत्रमा पा । इस प्रधार अर्थने क्षेत्रस नवादको रचना को थी। यह नवाद अनेक आक्षणीर्थे पुष्पः, स्कृत्यं काम क्षेत्रसाओको स्त्री मोह हेनेमाल का।

तक्षणार निरिदास क्रिक्सन्त्री अञ्चल परम बुद्धिपान् विकासमधि देशमा अवदिके निवासके रियो इन-उनके पूर्वाच सोप्योगा भी व्यापूर्णक निर्माण विश्वत । उन्हीं ह्येच्हीये क्यूबेर्ड कर हेम्पाउन्हेंक रिप्ते अस्कार तेताली, परम अञ्चल और सुरस्याच्या बड़े-बड़े हैं।या मध्ये (सिहरूको) की रचन भी। अही मत्त्र अपूर्विने मुद्रा राज्यांचु अञ्चाले निवासके रिजे क्षणांचरचे अञ्चल सरक्षणेकाको रक्षण कर हाली, म्बे क्लम पंदिले क्रीम से दश या। साथ में जनकान् निस्तुके रिस्ते औ क्षराज्यमं दूसरे विका वैद्यान्तकाता

निर्माण का विका, जो परंच उत्तमार तथा गर्मंद कादि राजक वार्क्वेसे जुक्त जना प्रकारके अवश्रावीते परिपूर्ण था। मनकार् मिन्तुमार कृतिय किन्ता 🔣 इसी तत्त्व विश्वकारी हेवारच उन्होंन विश्वकानि करावा था, जिल्ला खड़न हैन्द्रे को दिल, अजून, उत्तन एवं समस्त साक्षाक् अविभिन्ने समान ही अध्यानेत्रका देखनीते सम्बन्ध गुरुवी रचना की। अन्य रनेकावरनेके रिक्ते भी इन्होंने प्रशासनामुर्वक म्मे सुन्दर, वित्या, अञ्चल इस को मने पतार क्याने । जिल्ह आधान: प्रमुख्य देवलाओंके रिके की अपूर्ण प्रापक: विकास पृथ्वीका निर्माण निरमा । परम सुद्धिनाम् निरम्भानीयो क्षांका के के का जान कर जात कर, pelifica orgita firmir pictoris fieb धनकारे इन सब क्याओवी रक्ता सर काली। ज्यानकार कारी प्रकार मगशान् र्गन्यरके रिप्ने भी उन्होंने एक कोमासाली गुक्का मैलांन दिवा, के दिवांके विद्वारे पुत्र तथा विकासकार्त क्षेत्र प्रमुक्त क्लान ही अनुवास था। क्षेत्र वेसलाओं में काकी कुरि-भूति इसंस्थ नहें भी। वह बरम क्रम्बल, महत्त्व प्रकानुसने इक्षामितः कान और अञ्चल था। विश्वकार्यी मगवान् निकारी अस्तावक किये बढ़ी हैरी अञ्चल रणक वर्र की, को बरब उन्न्यूल होनेके लाव है राज्यात पालीवाधीको भी आकर्षने क्रांपनेकारमें की । इस अकार का सारा लेकिक क्लाक करके हिपायक वर्डी अस्तराजेर न्यूना धानवान संच्यात श्राप्तालको ५७६म वर्ग लगे। वेपने 1 विभागनको न्या सारा स्थानकावन वृताला <sup>4</sup>ने तुमले कह सुनक्ता। अब और बवा सुरका व्यक्ति से ?

14%

yek — <del>allini fireljen</del>e = <del>allini fireljene =</del> ss<u>totini an</u>end<u>i i pristranteljenemen</u>es<u>a samti pr</u>esa <u>i prijamineljenejski nejski pri</u>pos मनवान् शिवका नास्त्जीके द्वारा सब देवताओंको निवकाण दिलाना,

समका आगमन 📖 शिवका मङ्गलाका एवं बहुपूर्वन आदि

करके कैलाससे बढ़र निकशना

सार विदेशाः । अस्यको जनकारः 🕻 । महत्त्वीरम कार्यवारं देवेशाः प्रमानन् सम्पूरे कुरवानिये ! अवन्ये पुँकते 📺 अञ्चल 📖 न्येकान्यरस्य स्वारंत से 🖦 🗯 हुन्यरा हुते सुरुरेको निर्म है। अब मैं भागकर सहस्र मिना । हुए अस्मे सीधान्यकी कार्यातिको पान बहुन्यान 📖 स्थान अञ्चल कार्य हुए वर्ग 🚃 🚾 वर्ग पानराजिके निर्मालक वैकादीक वर्षताको 🚟 और 🚃 भूगा प्राप्त प्राप्त का 🚃 कुरमा निवास है। व्यक्तियांका क्षत्रार मोह विनोधनाको पाई हो को। व्यक्तिकारी करा किया ? करवाका तथ राजवान् दिवसे स्का-नारक्ष !

स्थितार हो। भागान इंडाने इतन के वर केल कि से गीतानो सुदारा पहाली सुन्ते । महान्यांक्रिया काका प्रयक्तम्, पानिष्यक्तः, वालेग्यः । पानेतीको अतिः रोजारने और कुछ किया, यह बारामा है। वेद्याला में उनके बाहते के गान है। इस्तीनके बारवान, नित्म जर श्रहणगणिकाओं अंत्रके साथ विकास सार्वणा। सहस्मितीये प्रसारमाञ्चिक प्राप्ती लेका प्राप्ती वर्ष इन्बेक्स अञ्चलका कारते हुन केल्पे उपने । विका का भागवान्त्री को स्टब्स्टिस्टेक्ट कवान विकार नामकान्य को मोनका विकित्तीक plant from t good and Sperments व्यक्ति आसे पूर् विकास कई आहर-क्षानानी साथ विद्या निवस । महत्त्वार हम मुक्तिकोरे यहा—'आक्रानेकोरी की कुलकार्यका भागेचांति सन्ताम विकास अंध केरे कियाद स्टीकार कर दिन्दा है। असः अस्तरकेलीको करे विकासी उसक कारिये ("

मनेक्स् संबद्धका व्यापका कुमार है। मही को प्रसम हुए और उन्हें प्रणात एवं अस्ती चीक्रम करके असे क्रम सीमान्यकी समझा करते हुए अन्ते

नरस्त्री केले—किन्तुक्तिम 🚃 अनुस्त्री कले को पूर्व । स्वकार

हांबारकी कर जिल्ल कथा सुरक्षके । प्रश्नुको अर्थकार्थ देनी पार्वतीने कही भारी जराजीन नवा—केटा । तुम बद्ध सरका की और उसके संस्कृत केवर मेरी उसे राज्यात राज्यान और प्रोत्यन कर दिया है। अनः आयो प्राप्ती दिन मेरा विवास सेना । यह अवस्थान सीविका रेतिका आक्रम से मैं प्राप्त करात कराता। मुने ! तुन विका श्वाद्य सम्बद्धाना होता है। इस विकास विवर्गका असे । 📖 लोग की जानकी पुरस्ताको सथकावन अस्तात और क्लाक्के कार भन प्रवासी कम-अगसर वी-प्रतिको भाश विक्रमें बार्ज अपने ।

> कारची कारो है--बुधे ! मनवान् <del>प्रकार का नामनो सिवेधार्थ काफे</del> कुली सीक्ष ही सर्वात सामार कर सम्बद्धी निकारण हे दिला । तत्त्वक्रम् सम्बुके दास अवसर करवारी आजानेत अनुसार तुल नहीं रक्षत्र पर्ने। परामान् वित्य भी कर सम

का राज्य क्षेत्रक राज्य अनेत सुद्रको

प्रकार के फिल्में। अंग्रह को पूर्वर

राज्याकार्ते कीवन्त्र नेत्र कर, 🚟 भूतर निरम्क

📖 मधा। पूर्व ! कामेके आमृत्यनीके करने भो से उन्हें करने उन्हें हैं, में कार

अक्रमणेह सम्बोधि चुन्ह के <u>सम्बाह्य</u> कर गर्ने ।

अन्यान्य अस्तिमें स्थित सर्थ प्रतन्त्रम अस्तिमें

महा स्वयंत्र प्रता समय आयुर्ग है

专电机

e registro se

हेन्द्रपानिके अन्यव्यक्ति स्वायनापूर्वक मार्ग्यनिक केन का 🔤 उनकी इन्हर्म अभिकृत करते हुए अन्ये क्योंके स्थल नहीं. अने 🕮 आधुक्याकी कार्यों 📾 गुन्त । क्षेत्र अन्ते सन्ते पर समूर्व विकासीके राज्ये 🚃 नहीं हुक 'सार्व स्थात 🖼 👈 🗷 । इसी भोकर्ते चरपान् मिन्यु सुन्दर 🍱 धारण विशेष अध्यक्षे पाने और वंदानायों रमान 🔤 ही बैहलार ज्योगस्य अस्ते और नरिक्षाको भागान् देखको उत्तर काळ कर्मा अक्षा प्रकार प्रत्यकार्योग स्था क्रांत्रने सहर गर्ने । 🏬 📟 🖹 अपने नमोंके प्राप्त सम्बद्धानपूर्वत 🚻 🔣 क्रिक्स पान और परावाद प्रानुत्वे प्राप्तव वारके रूपने व्यक्तिकार अस्ति हा स्कृत । त्रकृत्यर 📺 असी सोम्बन्स और THE Part House works were the transfer out that it is not be-क्षा काल का यो थे। सम्बद्धाः युक्ति, मार्ग, सिन्द्र, प्रश्लेषक नवा 📖 लोग 🔣 निवरिक्त हैं जाना पत्नते हुए बढ़ा अर्थ ह का समय मोबाने गई आने हुए पन देखा STREET PART SPARE SEPT STREET, SPREET विवयत् । विवरं तो वैधानस्य वर्णस्यय महाः अस्तुत और महत्त्व अस्ता होने सना । वैवादनाओंने क्षा अवस्थार प्रवासीन्य मुख आहे किया। विका अर्थाः को वेतन प्रश्लाम् प्राप्तानी केमार्किक काल सम्बद्धा सामनेके 🚟 अन सम्बन्ध नहीं आने थे. से सम्बन्धानम्बन्ध गर्ने । परम्बन्द्र विकासी अंद्रात पान्तर सन रकेन प्रमोह अनेक महार्थको असन्य ही यतर्थ

सम्बद्धाला निर्माणिक अवले बारने हमी और

इसे दिनादी केवा नामो अने । उस समय

सानो पालुकारे वर्ग को जानसको एक

शिक्षको जनायोग्य सामूक्य पश्चिमने स्था ।

सुविकोष्ट ! पर्यक्रम चलनाम् विकास 🚻

पने । कार्येक प्राप्तियों को भाग रहात हुआ था, को पद्म 🚟 अपूर्ण पर गर्म और क्रके 🖹 प्रकार अभी गरिवार है, 🗎 कुन्तर विका पुरुष्ट कर गर्ने । 📟 प्राची रूपा 📖 हरेन कुन है 🚃 🎬 जनका पंचीन पर्याप वर्धनित है। मे भारतम् 🔤 ने ने ही, इन्होरे पूरा-पूरा केंग्रामी प्राप्त कार जैनका । तक्कार आगान देखात. 🚃 स्टब्स, पान, पंत्री, शनारा afte supplies therein street fresh क्रमीय जमे और महाग् हालक्ष अपने हुए प्राथमिक 🚟 वेले--'मानोस ! भोकर । जन्म जन्म जन्मीनी विशेषाची काम नामेके रिक्ते हारणेन्हेके साथ गरिक्ते, प्रतिनमे । प्रमापर पूर्वा महिनिये ।' तस्यक्रास् Marrie was promis want brigh भगवान् प्रेकारको परिवासको प्रशास क्रमें उन्हेंक क्षानको अनुस्थ 🖥 च्या स्थापित 'वनकर् विक्यु जेले — क्रारक्त सम्बद्धाः हेल्लेस ! पहलीय ! प्रस्ते । असर असर्पे

प्रकार-देश्या कार्य हिन्द कारोधारे हैं; सर्गः

🔤 🚾 विकेश सुर्विते । प्रतनासकारी क्षाच्ये । 🚃 मुद्रासुद्धोप्त विकेत अनुसार विश्वास कर्म व्यवस्था । वृष्ट १ आवर्ष प्रस्ता व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्था वृद्ध अस्त्र वृद्ध अस्त्र वृद्ध अस्त्र अस्तर अस्त्र अस्त अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त

महत्वार्थ काले है—नाव्य ! धारकार विकास देशा कालेका त्येकाकारकारका arrier tings bellegde on and किया। उन्होंने सारा अस्प्रदर्शिक कार्य क्षरानेके रिक्ते पुत्राको ही अधिकार हे दिया बा । अतः पर्ण पुनियोक्दे साथ से मैंने कावर और जनामताने बाब पर हा। वहर्ष सम्बद्ध विकास महामुखे । यस सम्बद्ध मार्थम, असि, मसिक्, ग्रीसम, भागूरि, मूळ, मान्य, सुक्रमति, स्रोतः, सम्बद्धिः, शासरः, मार्था क्षेत्र, विकास्त्रका, अनुसन्दर्भ, अस्त्रतांत्रस्, अस्त्रताः, च्यापाः, गर्ने, दिलस्त्, श्रुवीचि, प्रवासम्, भारतास, विकास, क्रोस स्वा क्रिको-समित स्वाध--वे और दूसने बब्त-से ग्राम को परावान विकास अधीन आने 🗉 वेरी

कराने रूपे । में सक्त-के-शम बेहोंके धारेगत विकास से । असः केंद्रोक्त विविधे वैद्याविक म्बारकवार करेंद्र क्रमेद, प्रकृतेंद्र और मामनेकोर मिकिश प्रस्त शुक्रतेष्ठारा च्येबरकी व्या करने सने। इन सम व्यक्तिये वर्ष प्रस्तातके साथ वक्तानी नक्षरकार्य सरको। मेरी और सन्धारी केंग्याने अपूर्णि विद्याली प्रातिको रिक्ट जीतिकृतीया व्यक्तिया और समान प्रव्यवस्थाती वेप्यवस्थाना पुत्रन किया। यह सर्व र्रमेंदिका, चेविक कर्ण वर्धनेता रीतिके करके बगवाद हिथ बहुत मेलूई हुए और रुक्षेत्रे प्रसम्बन्धिक प्राप्तारहेको सामा व्यापन । अवश्यार के प्रतिश्वार महादेख देखताओं और प्राह्मणीयने आने करके इस गिरिकेट वैक्तारको प्रवेदार्वक निकार । वैत्तारको बाहर जान्यर देवलाओं और ब्रह्माओंक साथ प्रकार सम्बू, को राग्न अकारकी लीटकी मारनेकाने हैं, शहराम् भावे हो राधे। इस मानव बार्ज परेचरके विकास केने देवरत अविदेने फिरफोर बहुत बद्धा कलाव नगाया । माने को उसा पूरू और दूस हुए।

(शक्तान ६९)

10

## भगवान् विश्वका बारात लेकर दिवालकपुरीकी ओर प्रश्लान

ज्ञानी करते हैं—बुने ! सक्तकर जनकन् शब्दों नहीं आदि सब गर्मोंको अक्ने सत्त्र क्षितकरम्पूरीको अधनेवार जस्मानापूर्वक रूका के दृष् करा— 'तुमसीग बोदे-से गर्मोंको वर्ष रक्तकर सेव सभी लोग मेरे साव को उत्तबह और आनन्त्रर कुछ हो जिरिरान दिक्कान्के

वनस्को बस्ते।' फिर से जनकान्ती आहा वाकर वजेवर प्रज्ञुकर्ण, केकराक्ष, सिक्ता, विस्तव, वर्गरास, सिक्तानर, पुचुम, कवारर, संदायक, बाजूबर, कुरवक, विद्यार, विवार, सरावार, आवेक्षय, कुळ, पर्वतक, व्यक्तारर, बास, आक्ष्म, प्रक्रास्ट, अधिक, अधिमुक, आदिव्यक्ष, मनावद,

कारणकर्त्रेश, जिल्ला, स्कृतिक, स्वेतिका, कृतिका, क्षेत्र, स्कृतिक, सारक, schiere, wrote, many dame, मञ्जूपार, विकासक, सुरेका, कृतक, सम्बद्धाः, सर्वाचेत्रः, कानुका, केत्रः स्वयक्षम्, रम्पुरमेश, रचेकरकत, श्रेद्धात, श्रेतरकत, पुर्वितिक, वेप्योपक्रिया, अस्तरित सामुक्त, ann am मेरफा अस्ते असंस्थ स्टेरि-बोर्टि करो क्या कृतिको स्थल रेकर करे। नार्थ आहे राज्याच आहेत्वा नार्वाचे 🖼 करे 📖 क्षेत्रकार और 📖 के फ्रीटे-कोटि नगोको रेक्स साम्य नगरे हुए रेप और जासको साथ कर को । के एक सक्त इन्होंने पुन्न थे। विरुक्त उत्पन्न पूर्व करण विक्रो हुए के । 🖂 शक्के जनकार प्रकृत और गोर्स 📖 🏬 🗓 🕬 🗟 सम्बन्धि-सम्ब विकासमार्थः हो । एव 🔤 सामके आकृत्य पहल एके थे। सभी हरून परम सामा निर्म ने और इस, पुरस्का, केन्द्रर स्टब्स प्रश्नुस्त अस्तिको अस्तिकार 🖫 । प्रान प्रकार केलाओं बाब पूर्ण-कृत करोको माध के भगवान प्रोचन अपने निरम्हादे विश्वे विकासन्त्रेष्ट मन्त्रवादी और पार्टन क्यांत्रिक क्योलको व्योक क्यार सूत्र असम नगती हा गढ़ी प्रस्कताने साथ वहाँ 💷 वर्ष्ट्रवी । में स्वयुक्तिको अस्ता स्व hinni die ante estite appeni अन्तेको विकृतित 🚃 🚃 वा । उनक कहर हेत का। 🖩 अहंदर अवस्तु हो हाकी ज्यानिक से 📖 या ।

र्मन्या, कुनुत, अन्तेन, कोनियर, कुन्या, कोन्स को है, विकास em विकासन का र क्रमें का-रंग 📰 अनेक प्रकारक थे। un neu propolite fan-fan sêrok, वेरियोची व्यान्ताहरणे और स्ट्रांके पन्नीर ज्याने तीन्त्रे एकेक कुँव और से । पूर्व्यापनीकी **व्यक्ति का**न्यु कोलकुल के गुरू का । यह and the feet for makes मारा 📖 🖽 । ऐस्ता तोच विकासीके 🎬 हेकर 🏬 स्त्रुक्तमके साथ परावक्त अनुसाम करते से । सन्दर्ग विद्यु और अर्थाः हा वे स्टब्स्ट के व देवनकारीके कव्यक्तको गढाके आकरक व्यक्ति स्थापिकी भववाद विन्तु वस रहे वे । कुरे । जन्मे कार महत्त् का तक हुआ क, 👈 🚃 क्षेत्रा काले था। स्टबर विवेदी पुरसको अस रहे भी अर्थन के अनको पानमेले 🜃 🚌 ने । 🚟 से प्राप्तकरी कर्नमें ने 🏬 अपने 📖 अरमूरण आहेते हार Straffen Storm uns geich sourc if 🔣 चुरिन्यम् केवे, प्रश्यो, धुरायो, आस्पो, मान्यकी महारिक्षों, प्रकारिकों, मुते स्था अन्यान वरियालेके हत्या नार्गये बहुतत हुन्त नहीं होत्या या ग्रह 😅 और फ़िक्सी र्मेक्ट्रो स्टब्ट का। देवराज इन्यू की पाना प्रकारके अस्पूर्वकोंके विश्वकित के देशका हामील अल्ल् हेन्दर अपने रेन्स्के बीचर्र कानो कुर आकार सुकोरिता 🛭 यो में । का राज्य साराजी राज्य पात्रा करते हुए सहरते स्क्री की अपने स्थित स्थानित हो से हैं। d formeliere formet Sprinke finde unge मानेनर एक स्तेनेका नरा हुता कारक सिंग सामीकर थे। साबिती, कारूकर, नेतार, क्या पूर्व भी । यह प्रत्यक नहत्त् प्रप्यपुत्रते । इक्काइक, पूर, तेव, विद्याल, प्रयम कार्य, कर, प्राप्तात करा, प्राप्त और क्षा आहे; क्षेत्र मुने । वर्षा करोड़ों दिला पूजना पर्का क्या विकास की गई होते अस्तर

· Hall Stripper -

774

काका करती हुए करे । समूर्ण जगानकारे, हो सबके काथ बाल करते हुए वही सीमा सारी देवनानार्थ, प्राथमी, सामित्री, स्थापी, पर क्षेत्र में । देवनियोंने समुदान उत्पत्ती सेवाने और अन्य केनकुनर्व—में सथा पूजरी उन्होंबल के। पून सम्य केवलओं उत्तेर देश्योगर्थ को सन्दर्भ जनसभी पासमें हैं. न्यूनिंगोर्क एका पूर् सनुसन्तरे गर्नेकस्त्री प्रोक्तरनीयार कियाब है, यह मोजकर यही अहे मोनक हो हो। की ( जन्या बहुत नुहुतर meganiste einer mirt mireffen gibble fleger with ap i fe farmiet mitteleger रिक्षे गर्नी । केर्री, सरको, स्वयुर्वे और मारकेत रिक्षे हिम्मानको स्थानको मा स्वे महर्मिकोद्वाप को प्रधान वर्षमा कारण बहुत हो । कारह ! इस अवहर मारताची प्रधान गया है गया निरामके अञ्चलकार सुद्ध सम्बन्धि काम क्रमण्डे पुरा प्रमुख्य पारित माहिकाके अवान अन्यान है, या स्पर्दन्- यहा गण । इस विवालकान्त्रों को पूजा कुन्त नृत्यन नगमन् रियम्बर नाम है। कृत्यन गरित हुआ, हो हुते। Militarier supherfy an Proper Street

(अपनाम ४०)

विमयानक्कर विश्वको कारासको अवकानी तथा सकका अधिनन्दन एवं कन्दन, मेनाका नारहजीको बुलाकर उनसे बरारियोंका परिचय याना 🚃 शिव और उनके नगोको देखकर धवसे मुखित होना

विकार नाम्याको विकासको या केना । वे महीकी विश्वकृत समाज्य देखका देव छ गर्भे । निकासभागि को क्रिक्ट, सक्क उसकी समझ देवताओं तथा काथ ज्यार referred develop after abbundt मुर्तियाँ करानी थीं, क्षेत्रे देवाचा देवाँने साम विकास के प्रदेश सम्बद्धात किलाकानो वैवर्षिको पासल प्राप्त सामिके विको सेवा । माम है का बरानकी अन्तवनीके रिके वैनाक असीर् कर्मन भी नामे । तहनागर विकार नाहि बेनमाओं तथा अल्लिका हुए अन्यने गर्माके राख भगवान् किय क्रियानेक्यात्रके

समीय सामग्र अस पहेंचे । गिरिशन विकासको जी यह सुध है। सर्वाच्याची शुक्त की जनाके विवाद आ भूगे हैं. तम रहे गई अपना हां।

स्थानी चन्ने हैं—न्यक्तार भगवान् महत्त्वार इन्हेंने महूत-जा आगम हत्त्वा र नाम्हरीको विकासरको यर केना । वे. महत्वे वर्णको और अनुसर्गको महत्वेगवीके Der andres mebbs firth dan t und ची वर्षी चरित्रों साथ ने प्रश्नवारे पक्षेत्रस्था कृति पहलेक विके गर्म । जन रिक्ट अनेक प्रदेश अधिक प्रेरको प्रतिया व्यक्ति के रहा भा और में अनुस्तानुर्वक क्ष्मणे औद्यानकार्यः सराह्मण सररते मे । इस क्षेत्रच मन्त्रस रेक्टमजीवर्ध सेव्यक्ती स्वतिकार रेक क्रिकारको नक जिल्ला हुआ और वे अवनेको भाग मानते हुए उनके आयो क्रे । रेक्स और वर्षत एक-कुलेंसे किलकर बहुत भारत हुए और अधने-आवको कृतकृत्व करने रुपे। महानेवजीको सामने देशकर

द्विमालको उन्हें जन्मम विकाश साथ ही

रूपमा पर्वती और आक्रमेंने भी

राज्यक्रियमध्ये कार्यना करि । वे स्थापना

· militar »

burner for it also area home ands also got exchant property on and set o

अपने परिवारने संबुक्त पुरा स्थापनो देशा । श्वास नही । मूने १ केना अपने स्थापनो

अर्थन में । अनेक पुरस्क अस्तर्भ का श्री अनुसार देखके रहते 🖺 अन्यत्र 🖼 हर 🔤 । में नाम प्रकारके आकृष्णीये विश्वीतः होनी हेनेक्सेक न्त्रीय धरके शीकारकीत में और अपने दिवा अनुनिधं राज्यांको निर्देशको अस्तानुनिध प्रसार दिवा।

राष्ट्राची विकासीयके प्रकारिका कर रहे थे । कांक्स कीशक साराम भूतिन, गुरू और ger brieft mit geblen ist und मानवाका मुख्य क्रांग स्थाने स्थीन होतेहे वारित्य क्यूरी क्षेत्रक का पहल कर । के अपनी कारण प्राप्तका प्राप्ता कार्य हुए हैव हो है । ज्ञान ज्ञांक अंद्र पुरुष को हुए सर्वार्थ कुर का रूपा कराई। अञ्चयतीय पाई अरक्षा Priesell bill all I firm spalleris source per महेलाकी शुरेकाराज इस्कर्त केल इस्के केल कर के के। उनके बारे चानके समावा forg it alle gille werd it mit till. Turch bler gene atter giffen seftener

की तथा अन्या-काराने निवासन के। यम तूनो प्रधान करके मोती-चूने । We work too out in this fallock plant what up t Montered where the out upt and apply it from the few are \$. South Set करते थे। अपूर्णि अध्यान्त्रे क्षेत्रिया कर्तान हेते वेदीय हैता अपूर्ण बन्दार क्षेत्रे हैं। भीरूम कर रका का कालाओं के आकृत Plant review, staft for, businessed feeds directly patients). House, scharfely by history, appropria-नुव्यक्ति कृता, अनुवार गुर्वाको स्थित, बर्वाकेट कृतु बोर्त्त । artin spinnis, were an university. regilt afte quark of floreger bur again haterfielfen agent-agen महिलाग्यकार है। प्रयोग सर्वेगके प्रकृत, क्षेत्रक निर्देशकोंक क्षत्रक प्रतिको । प्रश विकास कामार विकास सामानने मोहेने आहेंचे ।

प्राप्त अवस्थार स्थापन के साथ अवस्थान के प्राप्त के साथ अविद्यों भी देशका निरिद्धमं का सबके rank water Sparter a treater, Street अञ्चलके आगे होक्या कैएकाम् अपने नगरको गर्भ । प्रमुद्ध प्रकार प्रमुक्तिकारी, जानवान, विकार पत्र पर्याप प्रकार को भूतियों और describeter pherophic took sets

मुक्ते १ व्यव अस्मारका नेतृत्वे सन्ते अनुसूत्

विकास स्कूर्णनी प्रचार रही। प्रतरिको प्रकृति

policy provides the steel straight

ार र का अवन नवान् वित्र भी क्षेत्रिया और बाके अञ्चल स्टेस करते िरिको <del>ज्या ज्या</del> । शांत केरी केरी

warren aurgemitt. fürgiber all hamselieb gester den urbbe fieb विकास का निर्माण किया क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट में । यूने ! अन्यान्ते शक्षेत्रे न्यूनने प्रश्नीते ज्ञानक देवनाओं होता केले ही स्वयत्त्व कर पुर्वाने पुत्र, नामकेन्याकारी शक्त काले अनुकारपूर्वक व्यक्ति पूर्वा-पूर्वक

: श्रीकृत विक्यूप्य A 

का समय वनवान् विकेशन्ते अध्येको ऐसी। इसेने जोती—'अवस्थ से ही नेरी विकास केन-भूमार्थे हिस्सान, निमाने नेमाने पति स्वाह्मात् पाण्याम् हिमा है इसमें संताह इस्तानों केस महेते। समाने पाणे पाछानेह नहीं है।'

कुरुवर्ग विकिन् सहयोग्द विद्यालय सूच सरो-को कथे नातेने राज काकाई मकारो हर पह आदि गर्मा असे; हिर चीरारीवादि पृक्ष, स्वयंच्या सम्बद्धे व्यवस्थ, रिक्ट्रीर, क्यान, कान्, स्ट्रीर, ईक्टन, केलाव १९, क्यान, क्रुं, ५५ कार्र, न्त्रीकर समा प्रश्ना अस्त्रे । ये सन् प्रत्येकर एक-से-एक विशेष सुप्ता क्षेत्रालय क्यeftent semme fie bergig mehrer etrafe कार्याको हेकाहर केन 🚃 🔛 🚾 प्रस ने ही रिस्प है ?' सरकारी सकते —'का को हिम्मीर रेपक है।' केन पर सुरक्तर कहे प्रसाह होती और प्रति जन्मर क्या-हो-ना क्राइमी-- में कर्ना, रोजक के मन इसने सुभा

विक्रमें सुधर केरे। इसी मीको व्यक्त जनसङ् रिका पंचरित में संस्थाने सोन्याने सम्बद्ध होत्यान्, कृति मानवर्षा समाग १९४० वटा 🕬 पुकाओंसे सेवुक के। जनका सरका करोड़ों करवें को लाविता कर रहा था। वे पीताच्या भारत क्रान्डे अवनी सक्क प्रधाने अवस्थित 🖩 रहे थे। अन्ते सुन्दर के प्रकृतन कन्यत्वार क्षेत्राको व्यक्ति होते से र

है, स्तर के स्थाने हिंदा के पान औ

जनकी आकृतिको क्रान्ति करण रही की। विभागम गर्न्य इस्तेत कहन से । 📖, 📖 आदि ल्यांगोरे पुष्क गुपुर असिवे fright, up:rarel starous for

बारण 🔤 🖁 राजनीयति विकास अपने

राजने अगरी 'राजने तुम्हारे समय काही औं । हेराते ही नेपाके नेत्र परिवार हो नने । 🖁 पहे

को ! हर भी स्क्रिक सर्वकारे क्षे करे । असः केवाची गढ बात सुरकार करो कोरे— 'हेरिक । ये विकास पति गाउँ हैं, कार्यन्त जनकार केवाच और है। प्रत्यान् इंक्सचे समूर्ण कार्योक अधिकारी तथा कर्का हिन्द है । कार्यशिके वर्तन औ कुरसा विभा है, को इस्ते के सहस्त सम्बद्धन अधिये : अन्ती क्रेपाक क्लंब कुले यह है राजात । के क्षेत्र सामूर्ण अञ्चलको अधिनाहि, राजेक्षर तथा कार्यकारक वरमाना है।'

बहार्क काने हैं -- नावर ! तुषारी इक ment greer dead at genegen क्रापिके स्थान, अप-वेश्वयके सामग्रह, africant our that guilts find कुरानुनिकी पान्य । है जुलावा जनसङ्ग रायका प्रोडीस्ट्रांस हामध्ये अन्तरे सामित्रक गोधनवास 📟 वर्गन करने 🖼 mirit i

केको पाछ-पाल स्थाप से पार्थतीयते क्या हैनेके बारण सर्वता क्या हो गयी । के निरिधा भी क्या है लेक केरा राज चुक्क गांव THE RESERVE SHAPE SHAPE STANDS केल्याओं और केल्यानेका मेरे दर्शन मिन्स है, इब जबके को पति है, से बेरी नुजीके पति होते । अस्ते स्टैमान्यका कर कर्नन 📖 चार ? भगवान् जिल्लो भौतिकारी परिक्री कारक वालीके सेपानका से वर्गी भी क्कंट नहीं किया 💷 क्कूत ।

ा महान्ये करते है—सम्बर्ध मेन्द्रते अक्षाचेच अन्यानुहारी अवस्थानान हो । अप्ते अन्यून्तं इट्यारे स्त्रो ही अर्जुन्त करा सही,

को है अञ्चल सोरम करनेकारे सम्बाद का उसके सम्ब को में और विकासीके स्कूत-से अस्तुत हाला नेपाने असंस्थानको पूर्ण कर्रावासे थे। कावाद् दिल अकी-जानकी

mark RNg at Miller III हर वर्ष अले। हरे। 🎬 🚃 का got book fronk slice sets with हर जाने इस जनार पद्धा—'क्यारे ।

देको, वे साम्रात् भगवान् क्रेकर है, विकास अधिके विने दिल्ली करने कहे करी

क्या की भी हैं तुन्तरं हैल व्यक्तित केवने 🎆 प्रस्तानके साथ श्रद्धा शासावाके भगवान् महेशाच्या और देखा । वे सन्द से

अञ्चल में हो, करके अनुबार की 🔣 अञ्चल में । इसमेर्ने 🏿 प्रानेकची परम अञ्चल सेवा 📰 💷 पहुँची, भी पुर-तिर असमिते संपुक्त नभा नाना गानीने सम्बद्ध भी। उपनेत विकारी ही वर्षपुरका क्रम करका व्हरके असी to the second releases प्राचन प्रपट् सारों थे। मिलापित के के li से 🚟 असन्त कुरून दिवानी की थे। कुछ को विकास थे। विकास कुँ क्षी-देवले भरा हुआ धान कोई हैन्से 🛭 ने क्वेई अंधे । कोई प्रका और परस धारण

किने हुए से तो किन्हींके इत्योंने मुद्दार से र 🔤 🏚 अपने प्रकृतिको 🔤 प्रत्य रहे थे। कोई सींग, कोई क्रमा और कोई चोजुक क्षेत्रक थे, चन्त्रेकेले विक्रालेक से हैंह ही नहीं थे। विकालोंके मुख्य पीछाडी और रनो 🖩 और बहुतोंके बहुतेरे हुन्य में । इसी

बरह कोर्ड किया हरकोर थे। किस्क्रिके हरक

the flat was a state of the same of the

सामने आ गर्ने । तस्त ! अपके सामी गर्मा क्रम्य थे । विश्वने ही नेपहीर में, विश्वनिक ब्यूल-से नेत थे। किन्सिक मेरर हो नहीं से और किपूर्विक पहुत फाराव निरं थे, निरमृतिः बाल हो नहीं से और निर्माण नक्त-से करन थे। इस तक सभी पन पास प्रकारकी वेक-भूग काम सिन्दे हुए थे। बात ! पे

> विकास अस्तारकारी अनेक प्रकार कर नहें बोर और भवंबार थे। इनकी कोई संस्था बही और कुरे । इसने अनुस्तिहास ध्यानीको निवाते पुर् केवले वया— 'करामने ! तुम महाने पराचाम् इतके रोजकोको देखो, रिक्ट प्रमुख्य भी पुर्वत बारका (\* इस अस्तिका कुल-प्रेस अस्ति) क्योंको देशकर केन्द्र सम्बास अन्तरे कानुरू हो पनी । अहीते बीवने भगवान् बंबार की थे, को निर्मुल होने हुए की बर्फ पुरुवान् हे । वे वृक्तवर स्वरूर है । इनके चीव पुरू से और अनेक गुजरे गीन-गीर केत । उनके करे अवस्थि विकास लगी को

> प्रिक्त, इस्तिएका कार्यकाच्या तुलकुर और हाथांचे रियाक कुर्व किसूत, अपेटी मध्यानक, अपूर्णी विकासन और प्राथीकी स्थानको क्या ! यह तथ देशस्त्रत दिल्लाकी यांना सहर क नवी, व्यक्ति हो नवी, काकुल होका कांग्ये स्त्रम् और क्यारे मुद्दि कारा गयी । का अवस्थाने तुनने रीगुरीले दिवाले हुए

> उससे बद्धा-- 'मे ही हैं जनकर विश्व हैं

कुछारी का काम कुरकार राजी मेना कुरकारे

की, को उनके रिन्मे जुनस्तात काथ देशी

🛍 । मरावारण नदासूद और समानामा

बुद्धार, एक प्राप्त और उनमेंने एकने धानार

247 - वंद्रीय हैम्बर्ग्य -भर नवीं और इसके होते रक्कर विसे हुई। चुन्हित हो नवी : ब्रह्म्बर स्वित्वेन 🚥 न्याचे प्रमान तुरंत पुनियर गैर यहाँ । "यह जाना अवधारों प्रमान वार्त्य प्रमानी समुचित वैतन विकृत दुरुष हैं ? मैं दुरावाने व्याचन जेवा की, का निरित्तवद्विका केवा की-और क्ष्मी पर्यो ( 🔣 व्यवस्थ केन क्ष्मी 📖 क्षेत्रने क्ष्मी ( ) (अञ्चल ४१—४३) मेनरका किराय, दिसके साथ क:नाका विवाद व करवेका इस, वेवरराओं 📖 श्रीविष्णुका अर्थे समझ्यक 📖 🕮 सुन्दर सम बारज करनेपर ही दिक्को कन्या देवेका विचार हवाट करना सहरकी करते है—करह ! 🚃 देश प्रकार केन अवधी हती दिवस्ती विकासकीया राजी जेनाको 🚟 ६३११, सब ओर देखका वर्षे कहाबार सुराने लगी— के असमान हुए। होत्यार विकास एवं विराम्यार 'जनी ह्या राज्यते । युने ह्या स्त्रीध-भा धार्म कार्य राजी । यहां 🔣 प्रश्लेष अक्ष्ये पूर्वीकी विश्वा, 🔝 के 🛗 दुःग्रहाक्या वैराह कृत्या र कृष्ट दुक्तने सम्बं ही सोना केवर कर्षक निष्य की, इसके बाद ने तुन्हें और IIIIII कृतिको दुर्वकर सुनाने लगी। मरीय है, यंद्या क्षेत्रका असे अहींने सेना केली - पूर्व । 🛗 हो पूर्व 🔤 मोन्यक्रा 🔣 केन 🚟 । इस्त । 🚌 ( क्यून नेता 'रिक्स विरामका करना करेग्डे', क्षेत्रको प्रकृतस्य पूर्व विकासि स्रोधन प्रतृत र्गके की भी। देशकानूका वर्तान कराना निका । अञ्चलकारको पूर पेजालार सुर्विका उन्हें असरायना-पृज्ञाने संशासक । गाँसु प्रस्तात मन पीमा । प्रकास पानेशी इन्हाले सूर्यको मकार्थ भाग काम केवल गांव है किवरील हुई क्षेत्रकर कार्युर्वक पुरस्को प्रकार । कार्यक अवर्णकारी । कृष्टिह 🚃 । इसने 🚃 होत्यात भूगी एवं हो । यो फेस्ट्राट प्रोफी minim miller pag steph gre from 1 1000 **व्यक्ति अस्ट्रिकेट केल क्लाक । शिकार** मेरी मेदीने केला हाता विकास, को स्थितकोड़ आहर कोक्सर रिकारका सेवन किया। रिक्वे की कुम्बर है; अल्पी का संस्थान **ाव्या केव्या प्रतिहा राज्या शर्म ..... फिल, जो देशनेकालोको जो १:ए**ली किया । वेटी 🕽 मूर्वे भएने एकी ह्याँ पक्की करना है। क्रम ! मैं करा करे, वर्क करे, व्यक्तनको विक्तिको हा इसकर किराबी क्रीन मेरे दुःकाको दूर करिया ? वेश कुल अवहरूपकी राज्य अस्त्रे करने की सी।

आहि जा हो गया, मेरे जीवजब्द भी जात है गना । कहाँ गने में दिव्य ऋषि ? चादै तो बै अन्यर्थ क्यो-वृष्ट योग है। व्यक्तिकार क तमरिक्ती पानी भी नहीं बहुई है, ज्यू रहने इस निवासके स्थिति अनुश्चन स्टब्स्टर स्थाति की । व जाने विजन-विजनों अवरायको हुए एक्य बैरा सम्बद्धाः एक एक 🚃

विकास सम्बद्धा केंद्र क्षेत्रसम्बद्धाः और किन्तु मादि परवेकरोको क्रोक्कर अवनी कुल्लिके **व्याप्त विश्वको क्रोके विश्वे हेन्स स्ट** निक्या 7 सुरुको, सेरी बुद्धियों, हेरे स्वयको अकेर तेरे जरियाको भी बारंबरर विकास है। सुर्वे क्यान्यक क्योक देनेवाले नास्त्रको सवा वेगे सक्तान्या करनेकानी क्षेत्रों स्वतिकोको with the starting property of the Part Indian Section in contrast, which were transfer for the based to be table

Annal III Augus 🖫 Prairi gal ara

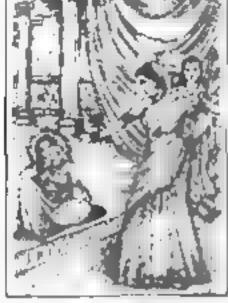

विकार करते । पुन्तारी पृत्तिको नो विकास h turbig beneh er entebelieb ich Paper &: graft greek Paper &: हुन्तुरी विस्था-कुल्याओं औ निकार है रहत हुनने को पूछा बैहरता, उन बनाबी निवहर है। कुलो में नेतर पर ही जरन दिया : यह के मेरा मरक क्षेत्र है। वे व्यक्तिक मन्त्र आग की निवाद म अगरे। स्तानि मोन कर्ष भूते अन्यतः है। र है। इस्ते । इस समावे निरमाहर क्या राज्या ? मेरे कुरकार नाम करा दिखा। क्षा । में जीव करों नहीं है नहीं ? नेम नहीं क्वी नहीं कर कथा 7 से अक्वा केरी कुछ 🔣 Mill नहीं तर नामे ? अध्यक्त राह्मात आहेते भी जानकार में से सकत हुने भने नहीं का कुरम ? वर्षणी । इसमा में तेन दिन बाद क्रानुंगी, परंतु ने क्रानिके कुछाई लेका

🔤 विकास है। केटे । इस केने अवाद कार करोगों ? इस ! इस । इसे क्षेत्रक वर्षी करें करें र केट में कीए हैं क के क्या !!

> स्थानो काहे हैं--नार । यह स्थान नेना जुर्विक क्षेत्र पृथ्वीकर गिर पहिँ । क्रोक-केंग अस्तिको प्रात्तुत्त क्षेत्रेके सारत्य हैं चीतोः समीव नहीं नहीं । देवरें ! पर श्रमण राम हेपार अभिन्तः अन्ते निवादः गर्ने । सम्बद्धे क्यों हैं क्षेत्र । पुरिश्लेष्ट १ पुर्व देखका 🚃 क्षा केलले केले ।

न्तरने एक —चीको । हुई का ची t, some verse, from our par-पुन्त है। उन्हेंने सीवारी देश पत्र परान बार रिक्स है, यह अवदा समार्थ कर नहीं है। इस्तीन्ते पूर क्षोप क्षेत्रकर सामा 🔡 क्रमे अस्त क्रेक्टर विकास 🔤 को in and finish to find polit t 🚟 । हुन्तारी हात बात सुनवा नेना सुनते कंती—'को, स्थाने हा यते वाले । हर and acquirite formerly of a second देखा प्रकृतेन्द्र मेरे साथ ह्या आहे एक देखा क्ष विकास काला अल्बा में बेसे-'विकारिको करका की १ हुई। कुरते प्रकारिको progregier gebr 4 🚃 Part 🕏 राजने अनुस् देशांत है और विविधे काल सुन्त केरेकारे है। अस्ताकी पुर्वति अस्ताक पुरस्क मनको हेराका इन जनकातन प्रमुद्धे कृता-पूर्वक कर्ष स्त्रीय और 🚟 पर विक सा 🖰

च्या पुरुवार नेनाने देवनाश्लेषे वार्यवार अस्तर विराजन प्रमुखे कहा — 'विराजक स्था यक पर्यक्त है, से इन्हें अपने पुने यह केंग्रे । अर्थन पूर्व केंग्रेस काल किया करते की इस कर्माद्र शहर समझे कर्म करवेके दिन्दे प्रकार है ?"

Contract of the Contract of th

काहि सहितिकोचे पार्च अस्तर पर काल काहि सहितिकोचे पार्च अस्तर पर काल स्त्री केरे | इस्तरेण कृत्या काल शिर्मात्वा स्त्री केरे | इस्तरेण कृत्या काल शिर्मात्वा स्त्रीय क्षेत्र अस्त्रेण हैं । स्त्रे सुमाने स्त्रांत्व स्त्रीय क्षेत्र अस्त्रेण हैं । स्त्रे सुमाने स्त्रांत्वा स्त्रीय कृतिक स्त्रांत्र स्त्रांत्र स्त्रांत्र है । से स्त्रीयम् कृतिक स्त्रांत्र सुमाने स्त्र कालो है । से

वानोह हैता स्वानेनर की प्रत्यवृत्तीता रिकान प्रत्यों काल कियान कर है और पह वेत्यार प्रत्यों काल — 'में क्या आहेते, काल के नेत्रीत प्रत्यों नक्ष्यों कर क्ष्मीती, काल को क्ष्माती अध्यों नहीं हैती, हुए एक स्वेत हुए क्ष्माती, विश्लीको और क्षमा नहीं अस्ता प्रत्योंने :'

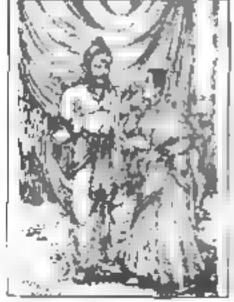

केरक बाद जानगर निवृत्य की निरामन कार्यक्र केरम कुछ को गार्गी ( गुर्छ ) अर्थी उसके

पुरीकर है जनके ऐसा पाक्षीवर वरिश्व इस अंबोक्से इक्कावार यात राजा। सब । सहर्ववेको पाक्षी अस्तर यह क्षण हैंक्कावा अस्तर पाक्षुमा है पार्की आने और — 'निसरोक्षी करना तथा निर्माणकारी केवाको समझकोटे किने जैनकृतीह स्वत और। इस्तरोग गुण्या। वस्त्रों किन्द्र स्वती कृत कोते।

> Britonit um-fich bit bill बार पूर्व, इस इसमें मानुस्त करें है गर्नी ? देवते हो, व्योप-महिन्ती स्थानन कुंदरों के कहते हैं। युक्त इसकी मिन्हा समी कामी के ? मनकान् प्रांतरको सुध भी कार्यों के, 🏬 का नकारत क्रिके निकार कार्या देशका कारा गरी हो। मैं क्रंबरमीको भागेपानि स्वत्स 🐌 🕯 🛊 सम्बद्ध 🚟 🖟 पुरुषेत्रीके औ कृतनीय है तथा अनुसह एवं निव्य करनेवारी to the way of the contract of और राज बहार्व करते । स्कृति सार विकास-कारवाणे भूकाने 🔣 प्रत्या आकर को जान प्रकारकी प्रक्रियाई की थी, में प्रमुख काल क्षा करना है। यह है। अनी अन परत नावान्यको हेवा और संस्कृतका का समय की और कुले को क्या के सीकार from to 1 field ! sereth wit mough जनन चनकर सर्वक करे।

हम बालके मुख्या जिल्लानी क्षेत्र केन हैम्बरणार्थ केली—जात | मेरी बात हुनिये और हुनबार आवकी पूर्व पार्थकी परेक पार्थ प्रिकार क्षेत्र केवाओं पर्यक्ति तरेक पार्थ प्रिकार क्ष्में वेपार्थ्य पर्यक्ति कीन दिया क्षित्रके, वर्ष्यू में क्ष्में क्ष्में कार्यों कही दिये । अवका गाव ! अपनी क्ष्में पेक्षेत्रके के व्यक्त विकासकृतिक समुद्री क्ष्मा हिन्दिने । विकास ! देखा बार्यक अस्य पूर्ण क्ष्मी के व्यक्ते । अवकित् ! वह विकासकारणी

त प्राचीर स्थान हैंग्डि । नेवाने जब इक्ष्मुर्वेक ऐसी पाल कड़ी, अक्त प्रदीर स्वान देखे ।

का पानीरी एको आकार का राजनीय सकर कोर्ल-'र्ज ! स्वापी पुरेष लि पक्षे शुभकारक है। इस समय विवरंत केसे हो राजी ? वर्णना अवस्थान करनेकारी होका मा <u>मा सम्मा</u> केले क्षेत्र पढ़े है । वे

पर्याप समाध्य अवस्थित सारमञ्जून समाध्य इंक्ट हैं, इनसे बक्कर हमार कोई नहीं है। and क्रीकोर्ड का कर्मन है कि करवान् कांत्र सुन्दर स्थानको 💷 🚃 🐉

minimum upper mens bereichte काली तथा क्रमंत्रकाक है। इसके कल और का अध्य है। कारणे ! औरिया और स्कृत असीह को प्रकार केवा करते है। व राजके अभिन्द्रान है, कर्मा, वर्म और नाजके है। व्यवस्थान व्यक्त भी है। वे that describe surel, softward we nemes Er greit ferb ift mer burn विवास क्षेत्रात कुन्तुरे प्रत्येत प्रचारे हैं और

and क्षेत्र को है। इससे बक्कर कुनाओं met afte mit II stunft fie uter पारत्येक को और पीवन समान करे। चुते विरम्पेत हामारे और से और अपने पुरस्तासन्तर्भे सर्वत्र वर्षे । भाँ । पूर्व

मुक्ते यह मान महाते 🖣 । तुन नेरी इननी-सी 🎆 विनादी नाम एते । चर्ची 📖 इनके इत्यानी कुरे वर्ष केनी के नै कुले व्यक्त नतक

परमेश्वर हामहत्वा हेन्क्ये हे के । में सार्थ

वरण औं करोगी; वनोकि यो विकास पान है, को इसरोंको इन्हेंबास्य रिकार केले क

कालों असर पूर्व है केरे जो में निकार ही हो गरन फिया है। अब हुपारी फैसी हका हो. पर करे हैं

्यान्त्रे सार्थे हैं—सार्थ । सार्थिको क का सुरकर ईलेक्ट्रकिया नेवा क्यून 🗗 क्रोबीका के नवीं और क्रानिको बीजी हा क्षीक्षा ब्राइक्षर गोने कक्षा किरमन करने सन्ति । व्यक्तार कर्ष की रूप अन्यती किन्नेने की पेकाको सङ्ग्रह सम्बद्धाना । परंतु से स्वित्रके**की** का न मानवा सबसे प्रति पृति हुनी केको उस्ते प्रकृत एवं न्यून्त इसकी कर कुरुक्त क्रिक्टीय परवर्ग निष्यु भी होत न्यां का पहिले और पूरा प्रकार केले । श्रीविकाने कहा—केंग्रिय । सुन्न विकासीकी

कारती कृते इसे उन्हें बहुत ही प्याप्त हो; साम क्षे निर्माणक क्षेत्रसम्बद्धी पुल्तकरी कर्ती क्षेत्र Die ment Selber denne seiten alberger काल कुराते हैं। संस्तानों दुख्यों स्थानक भी क्षेत्र हा है। 🚃 🚃 हो। में पुनर्क 📾 कई ? तुम के विकास आकरपूरत हो, फिर कर्पका ज्लम केले काली के ? तुन्हीं अवकी तक केको हैं। सही । सन्पूर्ण देवता, असे. सहारको अहै। बै— सभी लोग विकरित करा हो क्यों अहेंने ? तुम रिहारको नहीं जानते । के विर्माण और है और संस्थान भी है। कुनना भी है और सुध्या भी। सम्बंध सेवा नेक राजुक्तीके अध्यक्त है। जनीरे कुरक्रपुर्तिकार हेवी ईक्ट्रीका निर्माण विला और असेर क्रम्पूर्ण पुरुषेत्रमध्या निर्माण करोत ब्राह्मक उर्जा क्षेत्रीचे प्रमुख-कार्य नेरी क्या सहाराधे जनकी सूर्व। मेरर क्षेत्रोक्त हिए करनेके लिये में समर्थ भी वह-क्रमने प्रकट कुर्। स्वत्यक्त नेश्, देवता सक क्षाका है ? जो ! 🕅 का, व्यव्या और क्षाकर-जनवनमध्ये जो कुछ दिसानी देता है, कियाद्वारा कुले इसका भरण विकार है, इसका बाद बादा जनाए भी जनकार, संकरने ही

- संदित्त विकास्तर । 

304

क्रमा हुआ । क्रमी, क्रमां शिक-धीव: वर्णन - क्रमां क्रमां समावारी क्रमेगर नेनामा अन अध्यक्त महिन मह सम्बद्ध है ? अध्यक्त प्रदेश जाके कारको जानस है ? वैने और <sub>संस्थ</sub>ानि भी जिल्ला अन्त नहीं पत्त्व, अन्यत कर कुरत क्षीय या सम्बता है ? प्रद्वाको लेकर ब्रॉड्डबर्नेस को पुरू जगन, विकासी देता है, 🚥 सम विकास हो एक है -- देख करते । इस विकास कोई अन्यभा निकार को कारना काहिये। ये ही अपनी स्थिताचे देखे काली अवस्थितं हुए हैं और विकास 📟 जनायने द्वारति प्राप्त आने हैं। अगः विकासकारी मार्ग ई तुन बुत्सा होतो और विकक्षा करन करे । पूछले सूचे वक्रम जनन्य जार क्रेमा और सामा राज्य हेक दिए जनना ।

कुक ब्रोक्त हुका। गांतु क्रिक्को कुन्त न देनेका इठ इन्होंने तम भी जी होता ! एकहा जाकरो केंद्रित होनेके जाएक ही उन्होंने हेसा बुधाबद्व किया वा । उस सचन वैनाने विश्वके व्यानको स्वीवार कर रिव्य । यस उत्तर हो क्रानेशर 🚃 अधिक्रीको प्रका—'नहि मक्त्रात् दिवा सुन्दर सर्वेत आरम् कर हैं। तब मैं उन्हें अनमे पूरी दे सकती है; जनमा फोड़े उसके क्रांकर भी नहीं हैकी। वह बच्च है क्षणाई और कुलको काथ कह रही है।"

ऐस्स अञ्चल पुरसायूर्वक उत्तम मास्यत पारक सानेकारी केंगा हिस्सकी इसामे हेरित हैं पूज हो नवीं । कन है शिवको माना, को स्थानो स्था है—कार । **वेशेन्स्यो**क सम्बद्धे वेद्योगकार हेरी है । (अध्यान ५४)

भगवान् रिश्वका अयने 📖 सुन्दर दिन्य रूपको 📖 करना, मेनाकी प्रसन्ता और क्षमा-प्रार्थना 📖 पुरवासिनी कियोका विवके

**व्याप्त दर्जन करके जन्म और जीवनको साम्या** महन्त्रा

महाको करते है—नाम: ! **इसी शामा** मेन विद्यालय थी। भगवाम् निन्तुते प्रेरित हो तुम प्रांत 🔣 मनवार क्रेक्सको अवृद्धान करनेके रिक्र इनके 📟 गर्ने । उन्हें संस्था देवनाओंका कार्य 📖 जरनेकी इकारो 📖 अकारके स्त्रेत्रीद्वारः सुम्बे स्वक्रेकको संग्रह विका। तुम्बारी जात सुरुकत स्टब्को अलकारकोक अञ्चल, ज्यान एवं दिल्ल कर धारण कर निया। हैता करके उन्होंने अर्थन कुसल्

**ारावांत परिषक दिया । मुने ! समयान्** शासुका का सदस्य काम्योगले की अधिक सुन्दर तका सम्बन्धका 📖 शेवाच हा:

उसका वर्षन करके तुम 📖 🚃 और बार कारपर गये, नहीं स्थापे साथ

वर्ष पर्वकार क्षमे कल्-विकास नेव्येकाची येथे ! भगवान् विश्वके इस नामितन प्रत्यका पहिने करो । यह सात प्रकृत 🔤 ३४ कामनायन दिल्लो सुम्बर महे 🖫 कुल को है।

तुन्तरो व्य 🕮 तुनका गैलरमाधी 🔤 येना अध्यार्थपरिकत 🖥 गर्वी । स्वीते विकास का परवास-प्रक्रमक 🚃 पूर्वन किया, जो अरोब्रें स्वेकि समान नेवली, सर्वेष्ट्रसुद्धर, विकित्र क्ष्यवारी तथा नाम ज्ञानको आयुक्तोंने विद्वित या। यह अन्यन्त प्रसन्त, शुन्दर हामासे सुरागिकत. ल्लीक राज्यकाचे सर्वेद्धाः, प्रचेद्धाः, गौरवर्तः,

कृतिकार् साथ प्राप्तकेताको आवित सा निरम् असी समूर्ण देशक को देशके परमान् किन्नार्थे रोगां यर क्षे वे । कृषिको



क्षा क्या रका का अनुवेद स्थानका नुप्रद परस्था इसकी होता पह को से । इस पान कार्यकोरे क्षाप्तान क्रेस प्रसंख रनामीय पान पढ़ते थे। स्थान प्राप्त भी अधिक प्रकार्तक अवस्थानकोर्थ विश्ववित साथ कारती प्रशिक्षेत्रकार पर्यंत्र औं 🖥 प्रवास बार पहले और प्रपृत्त करवान, निर्माण कुन्दर केनर 🚃 को 🖩 और 📖 हिन्दीहर्ण करने अस्ति हाहा रही की । अस ब्राह्म के, परमान् निम्नु तथा इस असी ince arel-arel tipoli erricilli साम कर भे थे। जनसम्बद्धारी विश्वके प्रक

उन्हेक्ट, प्रयम भूति प्रया सन्द प्रय स्टेन ची नक्षार् सुन्तिया अनुवार करते हुए सराय mentaged a first, one may be the में । पूरा सामार देखता असीर हाहा स्टेन Army depicts that procedure at ager का-कार्या अवन्त्रे प्रक्रिकेट स्टब्ट क्याना क्रिका क्योधन वाले हर वा हो है। विकासम् अस्ति गान्यं अन्यत्त्रात्रेके साथ हे चंकरबोके उपन कहाता पार बाले हुए जनीर अलगे-अलगे चल ग्री थे। जुनियेख र Tablica directally green trapping parts हर प्रकार को साथ प्रकारका स्थान हरू Property of the second wronger formal deal three at 150 थी. प्रत्यक प्रेरकेन प्रत्येत प्रत्येत व्यक्ति व्यक्ति सम्बं के सबस्य है ? वर्षे केरे विकास und trent des propris Reb Particulated of male for any क्षापालके क्षाप क्षेत्री— 'प्रकेश । नेपे भूकी कुछ है, कियाने कहा भारत कर विकास और का एको प्रभावने अन्य मेरे दूस परने कर्मा । पहले को दीने अन्य विश्ववर्धी अञ्चल Prop III E. tol Atl Propin used दिन । जन्म हास करें और इस सनन पूर्णक: समय से असे हैं

अक्रामी काले हैं—काल ! प्रस प्रकार बार करके बन्द्रकेरित दिख्यते स्कृति काली र्श्व केल्प्रेन्स केल्प्रे को ह्या ओड़ सामन निकार, विका के स्थितिक ही सकी। कुलोरी ही व्यूक-परे पुरवर्गाओं दिवर्ग गणकर दिवसे विकृतिक वेरके वर्णनकारी बनागान् क्रिक्के दर्जनकी सारमान्त अनेक प्रधानके बाल क्षेत्रकर व्यक्त अर व्यक्ति । क्षेत्रे क्षेत्र और क्षेत्रे कुर सम-प्रथम आरोप आरोप हो 🗏 क्या-व्यापको पेड् आरो । धरवान् विकास अले-आने कार हो थे। हिन्तु, प्रेक्टला का वर्षहर का देवला 🖩 🕬

306 - व्यक्तिया देशवाद्यक्षण := 

मोरित हे गर्नी । कियके दर्जनसे हर्णको ऋह हे प्रेयपूर्व स्वयवस्थि वे अस्ति व्यक्तिस इस मूर्तिको अधने मने वर्गन्त्वे शिक्षकार इस क्रकार बोली।

प्रवासिनिन्देने क्या — **अको** । द्विमयान्त्रेत नगरमें निवास वाननेव्यके

लोगीके नेव अस्ता स्थाप ही गर्व । किस-शिस व्यक्तिने इस दिव्य कारका हुईन किया है, निक्रम ही उसका जन सार्थक से पना

🕯 । जरीयतः 📖 अकरतः 🖥 अहेर 💹 कृतरी किरवाद अध्यक्त है, विकान सम्बाधी क्षाप्रेका नार क्राप्त्रकले साक्षण विकास बुर्गन व्यक्ति है। पार्थतीले दिल्लोह रिक्ने को

कारा वर्गरक किन्द्र कर केन्द्र । विकास प्रतिके कार्य प्रकार में दिल्हा बन्ध और कुरस्कृत्य हो गर्जी । यदि विश्वास्त्र विच्या अहैर भिन्नकी इस कुन्त कोडीको स्थान्द एक-कुर्तरोरे मिल्ल व देते यो उन्तरप्र स्तरत परिस्तर

तमें किया है, जल्के द्वारा क्रहेंने अपन

भागवाम् दिव्य प्रश्तानिक हो अवने वाली,

मेगाद्वारा हारवर भगवान् क्षित्रका परिद्यान, उनके स्थाको देखकर संतोषका

सर्वता वेपताओं तथा 📖 लोगोंके साथ सौरहरूपूर्वक भिरितक दिवकान्छे कार्यन विक्रमेंके क्या घरके भीतर नहीं और

राज्यकी आरती अधरनेके 🛗 राज्ये

🚃 📗 जाता । इस उत्तन जोसीको विकृतका प्रकारतीये सहर अन्या कार्य किया है। इसमें समझे सभी कार्य शाबीक हो क्यो । स्वरूपके क्रिक बन्धोंके निर्दे कुरुक्त दर्शन कुर्वभ है। जनवान होकाके वर्धनप्रकारे ही सब लोग करार्थ हो गये। भो-मो सर्वेक्षर निर्माणापति प्रेक्षरका वर्तन कारो है, में कारे चूला लेड़ है और हम सारी भिन्नी भी सन्दर्भ है।

**म्हरूमे क्लेत हैं — नारह ! हैती वास** व्यक्तार कर विकॉम यादन और अधारते ज़िल्ला एवन किल और **बड़े** आदरसे क्षित सम्बद्ध कोलोको कर्च को <sub>र</sub> से सम विकार नेपाके साथ अपूर्ण होकार राजी गर्दी और नेक सक निरियमके भूटिसान्यकी करकृष करनी श्री । भूते ! कियोके गुरुके बैसी सूध करो सुकार विन्यु आदि सब केवल अंग्रेके पर्वक प्रान्तवान् विकास वर्षा हुने gen r (अध्यक्ष ४५)

अनुभव, अन्यान्य युवतियोद्धरा वरकी प्रशंसा, पार्वतीका अभिका-पूजनके लिये बाहर निकलना संधा देवताओं और घगवान विश्वका उनके सुन्दर रूपको देखकर 🚃 होना

समानी कहते हैं—कार ? नेदरनार व्यक्तिकी 🚃 अन्य 🚃 सम्ब व्यक्तपूर्वक स्वरूपर असमि। यहाँ आगर चेनाने रम्पूर्ण देवताकारने सेचित गिरिशायति महेबार संकरको, को श्रापन उपनिशत थे, बड़े गुष्टे । हिमानस्त्रवर्ध सेष्ट कर्बा मेना भी उन प्रवासने देखा । उनकी अनुकाणि बनीहर सन्दाके सन्दार भी। अन्ते एक मूल और क्षीन नेत्र थे। इसक्र मुस्तरक्षिक्वर मन्द दीवकोंने 🔤 🥫 📟 लेका सभी मुलकानकी इस्त का रही की। वे रहा और

In the state of th मुद्रद नारम करनेते जन्ता वृक्तनकार Print Trick Spiller it im in i कार्य का आदे सुना आवरक क्रेक है रहे है। सुन्दर करने और सामुख्य उनकी पुजाशोको निर्माण कर स्त्रे से । अधिके सम्बद्धाः निर्मातः हते अनुष्याः अस्तरमा सुन्ततः, मधोहर, निर्माण क्यां सङ्ग्राप्त पुरस्त कासो रूपनी वर्षी फोवन हो रहे थी। वस्तुत, अलर, कार्युरी अवा फ्लेक्ट कृतुक्के अक्रमाने उनके अस्त विद्यापत से । उन्हेंने क्रिक्षमें मानक इसेन्ट में रक्ष्य का और अहंद केंगे नेत्र कावताले सुरतेष्टित के। प्रश्लेष कारणी अभागे सामको अस्तर्गतीक का विकार म तथा में अल्पन मनेवृत कार पढ़ते 🕸 । **व्यक्ति सरका, बाह्य सुन्दर और आधान्य-**पूर्वित अपूर्विते सुर्वोदिका के । सार्वितिर्वाक्ष birere erreite miter gibt ibe meb क्षात्राच्याः अभावत् का । <u>स्थान</u> भूतार्थन्त् while manually of action suggea la furtigion white the friedman अवने सची अनुमि वस्य सुन्तर हो। हेरी that seemed management arrange विकास कामानके कामी अवने आर्मी पहल देश नेपायी मती क्रीक-निवाह हा हो गयी । ने परकारपरित्यूने जिला हो गर्नी और अवने ध्वानको, निरिज्ञानी, निरिज्ञान विकासकारी अवेश अनोड एकरात प्रशेषकी पुरि-पुरि प्रमंत्र करने लग्ने । उन्होरे अन्ते-अभवको कृतार्थ भाग और है वार्थकर इस्कृत अपूर्ण करने तर्गी। सभी नेकको पूछा मनकारी विकास का का से के अपने

सुवार्ग आधिको निर्माणिक के। गरीको बाराबार्क्य सोन्याक्य साराव्य अवस्थितान न्यानार्विको प्रमान चाने हुन के। कुन्दर स्थानक कारती हुई हमानी अलको जारते हमाँ । निर्देशको सब्दे क्षुं कारको आसार नार कर्म नेकारों पक्ष विस्तव हो रहा छ । वे रूपेक्ट पुरवर्गकाले कुछ हो पर-ही-का के कहा गर्मी — पार्कतिन सुप्तरी पहले मेल कवार का, पाने की अधिक स्टेक्ट में इस करनेवार निर्मात अञ्चलि देशर होते हैं। कोकरेका कोकर स्थापन कर अनेन appelier bit ber einem gegel-पारिका ह्यू वेका अन्ति प्रत्येत सीत्ता आसी । न्यूरी अगनी शुद्धं पुन्नतिन्त्रीचे भी सत्त्रेड

क्लेक्ट काली जुर्ते-भूति प्रशंसा ग्री । वे क्षेत्री—'विरिज्ञानिकी विका कर है, क्य है। कुछ सम्बद्ध सबसे करों—'हुसे से स्थापन परावर्ष है।' कुछ बूतरी सत्याई महत्त्व केली चेली—क्वर्य से क्वरी देश कर नहीं देशन है और 🗈 पहली बाराओं क्ष केले प्रस्तवा सामानाता विकास के र क्रांट कारण विकास होता है करते हैं कार्यकार startes up the hunter fines have पालका तर । अनके औरम्युरेको करिंग नहेती. इस्ति विवाद उद्ये । केंद्र मन्त्रार्थ करवार सम् क्यों क्यों और अधारतों तृत्य भारते स्वर्ती। काम क्रमानेकारे ओश प्रपुर महिले अनेक जन्मानी करन दिवाले हुए आरामूनीय गर्ति-व्यक्तिक माने बन्ध रहे थे । हैक्कानो की अरमीका केन्द्रर प्रातिका स्कूतरकार विकास । स्वापना नारियोचे स्वाप केवाचे औ कर कार माने हर गावा बीवार विकास । विकास से अनुस्थानसमूचीया प्राप्ती पारती नवीं । इसके बाद भनवान् दिन्ह अपने पनी और केस्ताओंके साथ अवनेको हिंदी गर्ने कार (अनकारे) से क्रमे गर्ने।

क्रके बोक्ने विशिक्तके अन्यःपुर्वि

a witner foreigness o

अपूर्वार क्या १३६ वर । ऐसेने क्यानेस सम

को से अपेर से अपने समाप-समाप राष्ट्रअधिक

कारण बढ़ी क्रोकर का रही की । समक्षा हेवला

**अर्था**ने जवन्त्री अस्तिकारणकृत जनकारी

पूर्वक्रिकेको देखका अधिकानसे काल

भूता नेवारकी उने प्रमान किया।

British Breit of 4th personals serv

क्रमीयकोशे को देखा और अभे सरीयरि

क्षाक्रमी देशका अवसी विश्व-नेवालको आग

दिया । विकास अस्ति अस्तित प्रमान क्रिय इस सम्बन्ध तथा पुरूष भूग गुनै । उनके सारे

अपूर्णि रीन्यक्ष के अपना । ये कृतेका अस्त्राण

करने पूर्व नीरीको और देखने वर्ण । जीवे

अधिकानीकीकी कृष्टा सरवेके प्रश्नात्

प्राप्तनपरिवर्षिक साथ पुरः अपने विसर्वेद

रुवकीय चक्काने स्ट्रेट आसी । असमाद शंकर

भी पुरा प्रकार निव्हा नथा देवलाओंके साथ

कुलकाने: काले हुए अपने मिनत स्वानकर म्लक्ष्मपूर्वक रहे। वही विशित्तको प्राप

क्षक अध्याकी सुंबद रामुद्देशने संन्यानित हुए

के राम रकेन प्रकारकंक राज्य गर्व अर्थर

(Station Ad)

प्रकार क्रिक्सी केस करने स्ते ।

इन्तर कार्रों पूर्वाने कक्षर क्रांकर

क्षा करें के जिल्ला करें

विकारी पुर्याच्यो अस्या हेर कुरम्बेनीच्यो पुरसके अञ्चलकारको पुरवेशीच्या या । उसके असूनिने कवार, सावर, काहरी और मुख्याका

रियो पाए निवार्त । वहाँ वेक्सवीरे,

विकासी परकों कभी पार्टी विरक्षी थी. अन्तरमञ्जूनीय प्रार्थकीयने देशता ज्यापी

अनुवार्तन नील अनुनके राजन की। वे जन्मे प्रतेष्ठा अञ्चीने ही विष्युर्वेशन भी । क्रमान

माराश्च केवल मानाम् विकेशनमः है अव्यक्तिक स्थान कः । कृत्ये विक्री पुरुषकी अरेर अन्तर नेव नहीं क्यों से । इनका अल्ड-

मुख्य कर मुख्यामको सुरतेश्विम का। दे प्रकारता प्रकृति हेकारी भी और सही मनेद्वारियों कान पक्षते थीं । उसके केद्वोपी नेक्षे पड़ी के कुएर के । कर्मलोक नके हा मधेका परिवारी अच्छी सोच्छ बदार्गी सी । राक्तारमें पाल्युरीकी केंद्रिके साथ ही विश्वासकी मिटी सोध्य के सहि और कहरतकरण केंद्र

क्षांकि सरकूर हारते दिक नेदी विकास रही भी। प्राप्तिक करे हुए केन्द्रर, कारूर और महाराजे काको पुकारे अस्तुवा भी । इसक रवाना कुम्बारोंसे उनके करोवर अधीन जनमन्त्र पी: वे । उपभूते कुलवेशिः भारतको लका स्थोकी प्रभावो कीने होती जो और पूजाकी क्षेत्रक अवती भी । मचूने कृति जन्म और

ओह विकास को समान कहा है। होते रेनोचे रलोको अध्यक्त कुछ अक्रवर प्रोचक वेत का। इन्होंने अदने एक द्वार्क नामांत्रा क्षेत्र से उत्तर का और अध्या कुरता क्रम

बरपक्के आपूर्वणोसे विभूषित विख्याची नीतवान, कन्यादानके समय

वरके साम सब देवलाओका दिमाचलके वरके जांगनये विराधना

तवा जरवयुके द्वारा एक-दूसरेका पूजन

स्थानो काने हैं—अस्य ! क्यूनमा स्थान केम्प्यांक्रिय पूर्व और हिम्बक **अस्या**न निरितेष्ट क्रियमन्ते प्रस्ताना और अस्ताके करणायः। सामक्रम् निरितामधी प्रार्थनामे

क्षीरिक्यु अर्थि देवल गया 🎹 हुन्दर स्वात्युक्तोले सुर्वाचन कर्य मीकुरस्त्रोक प्रयोद करके सीवर पर्ने : 🔤 कुरस्ताद शीवनर, विद्यान 📖 और सम

क्योंने वैद्या और रिकार्ट सरकारक बोलते 📺 एक होग को। पुरस्कृत् दिने हुए अस्पूरणोधे हेती दिल्लाने अल्पून किया । स्रोतियों और म्यून्यी चीर्यों कारे कार्यक्रियों 🚃 करवान, वित्र का प्रकारके वक्तपुर-वें-श्रुप सिम्ब्रील 🖼 ज्याची अस्तरी कराएँ। 🔤 स्वेच्योची कानी व्यक्तिराष्ट्रते पूच्यो विका 📰 प्रकार्यकोर्वे स्वयंका केवर का के क भागमा हिम्मा 🚃 कर्मा 📗 🔙 🚟 । यह समय क्यारी 🎮 सोधा 🕍 🛗 को। उस अवसरपर केन्स्रे पक्षेत्रे पहरू आक्रमकार सरक होने रकत । प्रश्निकोको प्राच्योत्ता वैक्ति अन्य प्रचारका दल 🔤 राजा । अरुक रहेग्रीको भी 🔤 🖼 भारित्रेक ब्यून-से प्राप्त 🔤 🕬 । 🎟 अनुबंध साथ जीत और बाद 🚟 🚟 प्राप भोगोका वनोरक्षत किया शया अवस्था मे अक्षा, जगमान् विका, प्राप्त शावि वेकल संख The section of the second साम हाला प्रसार क्षत्री हुए परित्यको रिकामी सामाना दिल्ली करकारिक होने विकास के अधिक के अधिक के अधिक अपने स्थानका चले नने । क्रमे हा पनि सम्बद्धाः 📖 जान विमानको और्याचर गया परानियोधो कुरमनेके दिन्ने <sub>सम्बद</sub>ा किए तो काने काने रको । द्विमानकोट महिलाकि सम्बद्ध पर और बरातिकोसे प्रीक क्यारकेके किये प्रार्थन

को। के बोले—'कलायनके निने जीवत

प्रकार का गुजा है। अहा: आहा सोग जीता

क्ष्मान्ते क्षारे ।' तहन्तर क्ष्मकन् क्रिक्को

कवार्थ रिकिने प्रकार करके करकार सिक्के अंकरको अल्पे करके कवे बाबते और चौतुक करते हुए तक मरानी हिन्सरमाने 🚟 पर्व । क्षेत्रकारके प्रेमे हुए प्रस्तुक क्ष्म क्षेत्र कोत को**या**ल्लाके प्राथित अपने-आने बहुतके हो । व्यवसन्तरेक वसल्यानर ब्यून बहा कर तथा हुत्य था। एक औरके र्जी केवर प्राप्ता सार्वे व्य पना से ग्रोहर Miller die grege werdt M i ft, freit, me afte educação april plante delm क्षेत्रको बुक्तेपिक क्षेत्र के बे र उस स्कृत् राज्यके संस्थ प्रश्न, मेरी, स्वय, स्वयक और नेतृत्व 🚃 🛅 कांचार 📖 ये थे । इन 🚟 साथ सामग्री एकनात्र जीवन-· व्यवस्था निर्म कावेस्टोनित नेवारे कारण के बात कर में के। का समय राज्या केवेवून प्रकारी सेवाने प्रातिका ही बढ़े क्ष्मीरूपारको हाला उत्पर पूर्णकी कर्म काने 🖾 । पूरा प्रस्ता पुरिता और सहार-सी सुक्रीरचेत्रास प्रकारिक हैं। यरनेकर दिस्की बहुत्त्वव्यक्षमे प्रमेश विद्या । यहाँ सेष्ट्र वर्णनीने विकास प्रथमने ब्राह्म और महाम् असम्बंध कार प्रेमपूर्वक वर्षे वर्गेक भीतर से सबै। क्षेत्रसम्बद्धे को करवे अपने हुए क्षेत्रसाओं-स्त्रीय चोक्तको स्तिक्ष्मीय परित भावते जनान कार्यंत कार्यंत अनामी जाती। विश ब्यूक्त् असम्पूर्वक अवने नान्त्रको सराहरा करने 🚌 उन्होंने अन्य शनक देखताओं और कुरिक्टेंको प्रसान करके रूप सम्बद्ध समाप्त विकार औरिक्युक्कित व्योक्तको संस पुरुष-पुरुष केवलाओंको पास-अपने हेकर क्रियालय उन्हें अपने सबनके सीवर से नवे

**111**1

और ऑन्स्से समय शिक्सकेंट 🚃 मुक्रको, किलुको, संकरतीको साम अन्य निविष्ट व्यक्तियोको विद्याल । 📖 स्थल केमने जपनी सहित्यों, स्वयुक्तवित्ये क्या पुरिक्कोके साथ आसन समन्द भारती भारती । अञ्चेकानकोर प्राप्ता प्रतिकृत स्वयन्ता र्शकरके रिन्धे प्रमुख्यं-पूजन आदि जो-को आवरपक करा है, उन राजको सार्ग सामा किया । दिल के कहाने प्रतिकृति विकास अनुसाय स्ताय प्रमुक्तान्य कार्य आरम्भ विकार । grote any figuress associated and समस्य आधुरकोसे विश्ववित अवस्री क्रमाडी कमा बेरीके उधा विराजका की,

के राजे । सक्ताना सक्तानीर अवदि 🚟 🞹 सहस्रको 🚃 हो सन्तरप्रकेरिक 🚃 शिव-पार्वतीके विवाहका आरम्थ, हिमालयके द्वारा शिवके गोत्रके

बहाँ मेरे और श्रीकिन्सूके साथ व्यान्त्वकीयो

ज्ञानने **। । है** — नास्त् ! इसी समय वहाँ गर्माकार्यके हेरित हो नेजलबील हिम्बान्ते कन्याराज्या 🚟 आरम्ध किया । उस समय यक्तभूवयोंसे निश्ववित महाभागा मेना होनेका करका 🖼 परि दिक्यान्के दारिने भागने बैही । स्वध्धार पुरोवितस्तीत 🚃 चरे हर फैल्माको कर मादिके हारा बच्चा हुए बस्के क्या. कवन और आधुरजोद्धरा 🕬 वरण किया । इसके हाता हिम्मकलने हाहायाँको कहा—'आवस्तेच विकि आदिके नदीनंत-पूर्वक कामाजाको संबद्धानकारणस्य प्रयोग

कोलें र उसके लिये 🚃 🚃 🖫 है र' वे

अनीवा करने समे। गर्गने पुरुवाहनायन आस्ते हुन् कार्यसीयीयते अञ्चलिने जावल गरे और विस्करीके कार सहात छोडा। पश्च इदार सुवाली पार्वाचीने द्वरि, अक्रात, क्यां और जल्ले वर्ज़ कादेवका 🚃 किया। किरफे रियो शिकाने बाह्य भारी तपण्या की बी, 🚃 भगवान् शिवको बन्ने क्रेमसे देशसी हुई 🖫 वहाँ अस्तरण कोन्स का रही की। फिर

क्षेत्रसम्बद्धाः क्षित्रस्थाः पूर्वतः विद्याः । इस 🚃 परस्यर 🚃 करते 🗗 🛮 दोनों व्यक्ति-वरवेषर वर्ग समोपित है 📑 थे। विश्ववनकी सोधारो सम्बन्न हो परवार देखने 🏬 उन होनी सम्बरिकी सक्की अवीर विकास विकास अवस्था अवस्था । (MURIN 1/4)

की और गर्भार जुनियोंक ब्रह्मको सम्बूधे

nie.

विषयमे प्रश्न होनेपर नारदक्षीके द्वारा उत्तर, हिमालयका कन्यादान करके दिवको क्षेत्र देना तथा जिलाका अभिवेक रूप श्रीकारेषु विकास थे। स्था

> 'नकाल्' क्राह्म में तक बढ़ी प्रसन्नतके हिलंब आदिवल बडीसँग कारने त्याँ। नवननार सुन्दर त्यीत्वा कारनेकाले पाणेश्वर सम्बद्धेः द्वारा मन-ही-सम 🚟 हो क्षिमानान्त्रे जनसम्बद्धीय क्षेत्रकर करहे क्या — 'सम्बो ! 📺 अपने गोतकः क्षीक्षम है। क्रकर, कुल, नाम, क्रेट्स और जामाना अस्तिका प्रदेश हा अधिक सम्बद्ध न विकासे ()

व्यक्त साम सुन्तार समान् प्रकार समुक्त क्षेत्रक भी निमुक्त हो गये। अधीयनीय ब्रोक्टर भी तत्काल जोधनीय

\$111101101101101010 P. SESECTO SECURIO SECUENTI AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF अवस्थाने पद्ग प्रतेत आ सक्य 🔣 वेक्सओं, सुरियों, मध्यों, मध्ये और विद्योंने देशर कि अनवान विकास पुरस्ते कोई जल नहीं निकास का है। करा ! यह देखांचा तुम हैंसने लगे और म्हेकरका कर-ही-का करण करके निर्मित्तको के बीते। -कादने कहा — वर्षात्रका ! हुन पुरातके वसीपूर्त केवार 🚃 🕮 🔤 जारते । महेकार्ते 🚥 स्थान व्यक्ति और am नहीं, प्रस्ताय हम्में प्रशासनी है। बारायमें पुन यह महिन्दिन है । हुनने पुन समय सामान् हाने अन्या गोव पूछा है और इसे क्लानेके हुन्न 🚟 जेरीन रिक्ट ै। तुन्त्राची पद्म बहुत अस्तित क्रम्युरस्थानक 🖟 । वर्णनहान ! इसके जीता, कुल और कानको तो मिन्तु और ह्या आदि को को सकते, मित दूसरोको क्या क्या है ? फ्रेस्ट्राम ! विक्लेर कुछ है।को असेकी ह्याप्तकीका क्रम क्रेला है, ज्यों अन्ध्राम् प्रेमारको तुक्ते ध्याक कारीके राजेन्द्रको प्राप्त वेका है। इनक कोई का नहीं है, से अवस्तिके को नैग्लिस, पराच्या परापाला है। निरान्तर, निर्मिकार, मानाबीस एवं पत्तन्य है। मीत, बुक और नामने रक्ति रक्तन्त्र नरमेका है। साम ही अवने क्यांके और की कार देवार है। क्यांकेरी इच्छाने ही से निर्मुपरने संगुर्ज 🖥 असे है. निनकार होते हुए भी सुन्दर प्रतीर कारण कर रोगों है अहर अस्तार क्रेकर भी स्कूत-से नामकाने के जाते हैं। में मौक्कीन क्रेकर भी श्लाम गोवालाने हैं, कुरवारित होवार की कुर्मीत है, क्यांगीकी करमाते ही वे अस्य मुख्यो जानका का वर्ष है, प्राप्तें संक्रय नहीं चिरिक्रेस्स । इस स्मीलाविक्सण वस्त्रेक्सके वरावर कमानुद्धी चोदनें कार रहत है। परेई

रेक्टन है मुद्रिक्त को २ हे, वह पराना, रिक्यमी अन्तर्भ राष्ट्र वहीं अन्तर ।

महत्रमें कहते हैं—बुदे ! देखा प्रकृति रिकामी इच्छाने कार्य कार्यमाले क्रा हाती वेपार्थित रीर्व्याचको अच्छी कर्णाते हर्व प्रकृष करते हुए किर इस अवगर करर दिया ।

कर कीने -कियाओं याच वेनेवाले बात प्राचील ! मेरी कात सुने और उसे कुरबार अवसी कृति संस्थानीके राज्यों ने से । र्गातापूर्वक इस कारण क्रानेकले स्पूर्ण मोक्यक नेत्र और क्रम केमल नम् से है. इस कारको अन्तरी वस्तु सन्तर स्ते। हिन प्रदूष्ण है और यह दिवस्य है—यह रुपोक्त राजी बात है। यह और दिय —इन केनोने कोई अन्तर भूति है। जैनेक्ट ! सुविके राज्य प्राथके भारते जीवनके निर्म समुक्त कार धारमः कानेकारे विकास कर है उपाद हुआ 🕮 । अलः पह रूपसे क्यून्ह् 🕏 । श्रेमारस्य 🖡 प्रकेरिको सम्बद्धी-सम्बद्धीया प्रकारके स्था भ्रीता के 🌃 अवस 🚟 केवर कवाना आरम्भ पार विकास ।

समार्थ करते है—सूर्व ! हुक्**री क** बाग पुरस्तर निर्मातन क्षेत्रगणनको संबोध जाज कुरू और उनके करका सारा विस्तव कार का । स्थानका भीविता आदि देवता त्रेको सुनि सन्द-वेद-एक किस्तवरहित हो कारको सम्बुधार होते समे । महेकाकी मानीता जानार सन्ते सिहन् अधार्य-वरिका 📕 वर्षः अस्त्रातके साथ नास्तर मोरो-'महो । 🚃 असमि प्रस निकास समाहक 🚃 कुल 🐈 से पक्रम्परतर, अक्रमानीयासम्बद्धाः, स्थापन स्वीतिः करनेवाले क्या उत्तर भावले हैं। वाननेवीना 🤾 🚃 मिलेक्स का कार्याट क्रम्बूका 🕬

इमसोगॉने मलीभाँति दर्शन क्रिया है।' सदनतर हिमालयने विकिते हुए। प्रेरित हो भगवान् शिक्को अवनी क्रश्नेका द्वय कर दिया। सन्यकान करते सक्य से बोले---

इसो करणे तुष्कातं दद्धान प्रशेषरः। भारतीये परिगृहणीत् असंद सकतेगाः।।

'परेक्थर ! में अवनी व्या करण आध्यते केंद्र हूँ। अवद इसे अवनी वर्ती कर्नावेके किये महण करें | सर्वेक्ट ! इस सम्बद्धारमधे आप संसुद्ध हों !'

हार अध्यक्षा प्रकारण बारके विकासको अवनी पूर्वी 🚟 पर्वाचिको 🕶 महान् देशता सहके हाधने हे दिया। 🚃 दीलगाज मन-ही-यन 🚃 प्रसम्ब हुन् । उस रामच के अपने मनोरवके बहातानरको पार 🚃 गर्प थे । परमेखर बहादेशजीने जनस हो वेदानको: अक्षरकार्यको गिरियाके सरकारको गीव अपने क्षावने से स्थिति । मृते । लोकाचारके पालकको शतककका-को दिलाते पुर 🎟 प्रमानका संभारने पृथ्वीका सर्व करके 'कोइट्या-' " झकवि रुपसे कामसम्बन्धी समाका कर किया। Mile क्या वहाँ राज अंदेर महान् आनगर-क्ष्मक पहोरसम होने राजा । पृथ्वीयन, अन्तरिक्षये गंधी सार्गमें भी सम-अन्यकारका प्रस्त गुँजने लग्न । 📖 खेग असन्त हर्वसे भरकर साधुवाद देने और हासाह करने

लगे। शब्दार्शकमा प्रेक्यूर्वक क्राने समे और

का अनुसर्व काने लगे । उस 🚥 पहान् उस्त्रको । जन परम सहस्र मनाया जाने रामा । मै. मिन्यू, इन्त्र, देवनान तमा सम्पूर्ण मुन्नि इर्वसे भर नवे । इस सबके मुलार्राकर इसकासरे किया हो। त्यानार रीक्रमज क्षेत्रभारते अत्यक्त प्रसम् हे सिमके लिये करकार, करते क्योकित इसक्ता प्रदान की। कमक्षात उनके बन्धकरोंने धरिवपूर्वक विकास कुमर सरके नाम जिल्ल-विकासके धनवान् रिक्क्वे उत्तव इस्य समर्थित सिया । क्रियतकाने 🚟 अनेक प्रकारके हुन्य, रक, कार, एक मास्त शुस्तविमा गीर्ड, एक लाक क्रजे-मजले योडे, करेंग प्राधी और करने 🔣 सुलब्बेशिक 📖 आदि बसुपै ही: **व्याप्त अवस्थात विश्वयंत्र विधिपूर्वकः** अवनी पूर्ण कल्पालयम् पार्वलीका क्षान करकी क्षेत्रकारक कृतार्थ 🔣 गये । इसके का डोमराक्षे क्यूबेट्सी याध्यंदिनी क्षेत्रके 📺 केनी हास क्षेत्र असत्रमापूर्वक असम सार्थीमे बरमेखर शिमकी स्तृति की। बेट्बेल दिमाकलके आज्ञा देनेंवर मुनियोंने कड़े अभावके स्तक्ष विकास सिरपर अधिकेक 🚃 और महादेवजीका नाम लेकर इस अधिकेककी विधि पूरी की। मुने ! उस समय प्रका आगण्यापक महोताय से रक्त था।

(अध्याय ४८)

अपरार्थे दल करने हर्गी। हिथाबरको

क्यरके लोग भी अवने क्यमें परम आनन्त-

Ŷ

<sup>-</sup> विकारों सम्भ-प्रतिवाको प्रशास्त्र कर इस कामसुर्विका ५८ करत है पूर कम इस कमर है— कोऽदाकामा अवात्मकोऽ⊅लक्षकाकुलको दक्षा काम: प्रतिवादित कर्मको । (ञ्. बजुबेदमीया ७ । ५८)

शिवके विकासका उपसंदार, उनके द्वारा दक्षिण-विवारण, वर-वपूका कोदबर और वास्त्रकार्थ जाना, वहाँ विवारका उनसे लोकावारका पश्चन कराना, रतिकी प्रार्थनासे शिवद्वारा कामको जीवनदान एवं वर-प्रदान, वर-वसूका एक-रूसरेको विद्वारा धोजन

कराना और शिवका अनवासेये लौटना

वकानी करते हैं - करू । तद्वादर केते अस्त्रा पावन स्कूचनो प्राप्तन्तेव्यस न्तिको स्थापना करकाची और पार्वपीको अवने आणे विकास को स्थार स्थारित तका सामग्रेहके मध्येत्वा अर्थको आयुरिको वीं । साम है कुछ सम्बन्ध करमीके बाई कैनकारे राजाभी अञ्चलि की और बजनी तथा है। येन्स् अस्ति वेकर लोकरकारका अक्त है। अक्टबरायुर्वेक अधियोक्षारी परिवास की । माग्य । सदम्बन दिल्ला अस्ताले gfachtefun filt fürer-fure-Resegren ebe कार्य प्रमाननपूर्वक पूरा विकास । विकास वेषो रामक्रिके प्रसादाका अधिकेक हुआ। महायोगे उसे आएएएक हुनका सहित कर्मका । सर्वकृति कृतिकारमञ्ज्ञास्य पार्च कुता । विभ वर्षे अस्तको स्वर्थ स्वीतन्त्रका किया गच्छ। इसके नक्षण अञ्चलकी आज्ञासे दिखाने विकास निरुपे निरमूहरूप विकास । पर प्राप्त विकास विकास अनुवादी शोष्या असून और अवर्णनीय हो नवी : हैवर महारूपिक अलोक्स में किय-प्राथित हुआ

भारतपर विराजनाथ हो मन्होंके विराजी

आरम्प देवेवाली स्थल होत्रा करे करे।

पूर्व । तरकार अञ्चल औरन वारवेवारी का मान्यानीको वेती आहार क्राव्यत आवर्थ स्थानिक भा संस्थानकार विश्वा । क्रम प्रमाप विविक्तांक का वैक्काक बाक्ते पूर्व के ज्योग प्रभाव कियो हुए खेनाहरू मानुवाले पूर्णका साथ विस्ता । वित्र प्राप्ताने अस्तार्थको पोदान निरम् । सहस्रहानक स्रो को-बड़े कर बताने राजे हैं, के भी सहवं लेक्स किये । सामकृत्य उन्होंने सहार-हो लाक्षण्येको प्रथक-प्रथक भी-भी सुवर्ग पुरुषे थी। धारोडों को हाम बिक्ने और अभैका अध्यानके इन्या धारी । प्रश्न शामक स्वय केन्स्स तथा दूशरे-दूशरे जगवर जीव समये को प्रका हुए और जोर-जेररी जब **श्रवकारको** मानि होने गली । सम और मध्यपिक संबद और गील क्षेत्रे लगे । क्षाक्रीयरी समीवर ध्यपि मको सम्बद्धारे व्यक्त सम्बद्धाः कृत क्षीवित्रम्, ये, देवारा, सहिर तया अन्य श्रव नीय निरियाको असार से बढी प्रस्तानके सम्बद्ध होता है। अनने-अवने देशेने बाने आहे । क्षंत्र राज्या केराराज्याच्याराची क्रिको आगेल-यस हो किन और क्वेलंको लेकर कोहबरने क्यों । व्यक्ते ३० समाने उस्टरपूर्णक वर-वपूर्ण

अधिने पीची अधुर्वेत देवार कुळाँ शिक्षाः कुलाने क्षेत्रकांकामे कालोन्सी शिक्ष है । अकेक अधुर्वेत् ऐक शिक्षा साम है । अक्षिकांकामें काले कुर् केक्षा क्षेत्रतेका कालो है । सामां कालाव उसे पील है । इसेक्षाः 'अअवस्थारम' कार गण है ।

स्पेक्सकरका सम्बद्धाः प्राप्ताना का काम 🚟 प्राप्तिको है, असमे को प्राप्त 🚃 का और परवानकृत्य पहलू काम का अला ? अने वहाँ की परियो 🚃 विकास सम्बद्ध अन्तर सङ्ग्रहनुस्तर कार्यक्ष प्रस क्ष्मान्यांच्यो केरील्युको व्यूक्ताच और व्यवकारि क्ष्मां ह्यां इतके रीज्याक्याको प्रक प्रकारो अर्थाका साथ स्थाना विकास ।

ar see as yet pulled build. विक्री प्रोत्पद् विका नहींच्याँ यहे, अवहर्णेद काव क्षीत्रस्थपूर्वकः स्तृते अस्त्ये । विविधः साम् कृत ware however, each, relief, reger, auflight, wordt, vibranger, anneach, अक्रमान, सुराती, प्रमात, हेसीकी, पुरिवर्ती, पुरस्कार, प्रदेश स्था गी। वे केन्स्यूनमें क्यां क्योक्रीको केन्द्रका, स्टब्स्य और पुरित्यको स्थापन का स्थित स्था fort for police of, or well पुरुष क्रापेर कीन करते हैं ? क्रापेर filt go were Represent wrong the serpengales his i an even wight from our second forbeign with नहीं। महत्त्वर प्रत्याधिक हुए महेवाने अपनी पातिक ताच विद्यान क्रिका और अस्तर कर्फ क्यू क्रूप द्वार कर

THE R. P. prit accepted anyther state the प्रकार क्षु रहिले केन्द्रात्मार क्षान्त्रम् सेन्द्रात्ते क्क-'भगवन् । व्यवेशिका वर्गनिकान कार्य सामी सामा दुर्गम जीवान प्राप्त किया है। बलाई, तेरें जनसम्बद्धे, से

प्रमाण । <u>स्थापना ने प्रि</u>त्नी का रहेक- 🚃 और अपने अपन्यात्रात्तानी क्रम्यानकारी क्यांनिको साथ है। पन्न विन्य साथ-साथानी अन्यानके प्रमुक्ते । कार करता (परिवृद्धान्य ) ने करी और गार्ट अन्यतंत्र और पुरानो को अन्यत्त्रात्त्रो भी जनसम्बद्धिक सोहारकारण हाताहरू विकेशकील स्थापित प्रहा हुआ है, 🖼 हुए fierer : perfe ung Pafferente werent 20000000 miger ! merete per रिकारिकार्थ का स्टेन सुन्ते हुए है। केवार में ही अपने जीके किया दुःसारे हुनी ह्यों है। ऐस ! प्रेम्पर ! अलग होएमें और मुझे सम्बद्ध नहीं है है । के स्वर्क है । परम प्रके । अवस्था कर्क हुई अवस्था तत्त्व क्रिकेट । करावर अर्थनार्थनार्थन संबंध संबद्धने आर्थक iiiii कुरू और है, के के दुःस्का कर with and \$7 his wear are game our abbeit, deber ein क्रमेक्टर प्रथ । सम्बद्धे अस्तर प्रकृत क्षानेक्षाने अन्ये इस विवादीकार्यो को भी Millerry water a street or



अधित होनेगर है अपनी दिया हिल्ला लाग अवन्यात सुन्दर विद्वार परिपूर्ण होना । प्राणी रोशय नहीं है। सर्वेदर ( अन्य संध्य कुछ करनेने जनमें हैं: क्यांक आप ही परनेश्वर है । वर्षी अधिक कड़ेओं वया सरथ ? स्टेंबर ! आय सील येरे फॉल्क्से जीविक क्येंटिके 🗗

ऐसा काइकार रहिले चौठाने केंग्र हुआ कान्येको एरीन्का धान क्रमुको हे हिन और असे सम्बंध 🕎 अब ! 🛊 🚃 !' सक्कर सेने लगी। सीका रोका सुरकार कररवती आहें, प्रथी कृष्णा रोने हार्वा और अस्त्रम क्षेत्र वाणीने केली---' प्रभी । आस्त्रा 📖 चक्काल है । अतर दीववन्तु और कुल्के सामा है। असः कामको जीवनकान क्षेत्रिके अरेर रतिको अक्रपील वर्धकिने । अञ्चलो - B 1

च्या कार्य दे—बाग् 1 का क्या बढ़ कार सुरकर ब्रोधर करक हो रहे । इस क्रक्रमामार प्रभूते त्राव्यक्त 🖥 प्रतिका क्रमा 👭 । क्यान् शुल्यानियो अभूवयर्थ होते यक्ते ही बहरी-केंग्रे गाव, क्षेत्र अर्थेश विद्वार पूक अञ्चल मुलिधारी शुक्त काओन 🗯 चन्छे क्रमार 📱 गुणा । अध्यो चाँतको मिर्न 💥 कृत्य, आस्ति, प्रथ पुरुवन और वपुष-वापले एक वेश रशिये वर्षेत्राच्यो maan विश्वतः 🚃 करार्थ हो गयी। इसने प्राथनाथको प्रारीह करावेवाले मनवान् शिववत अपने जीविव परिनेह साथ द्वार जोड्नार कर्मकर प्रकार 📟 । कोस्पृत क्ष्मको 🔠 पुर्व स्तृतिको सुरकार एक्कोइन धननान् सेका अस्ता असम हुए और इस अक्षर सोलें।

प्रकार का वालेका । वालेकारीत पुरुषे को स्पृष्टि की है, उससे मैं शहर प्रस्ता है। वर्ष प्रकट होनेकले करण । हम पर मांभी । मैं कुछे करोकारिकत वर्धा हैका।

रुक्त क रुका सुरक्त सामोग पहल् आरम्बर्ने निवास हो नगा और हाम और कारक क्षान्त्रकार गानुस भागीले क्षेत्रका ।

कार्यन्त्र क्या -- विकेश व्यक्तिय । **ब्राह्म अर्थ । यदि स्त्रा शहरा अस्त** 🖟 मी भेरे 🌉 शरमञ्ज्ञासक क्षेत्रमे । प्रार्थी 🛭 क्षेत्राच्ये के जे अकाव ख्रिया था, औ क्षणा परित्रिके । व्यवसमित प्रति चरश्च देश और पक्ति स्थापित स्थाप

कान्योकका का अवन कुनकर परमेकर क्षिण अस्तर के बोले—'ज्यून अस्तर !' इसके क्य प्रम कारकारिनकि हैराको बद्धा — 'महाको बारमेश ? में शुन्धा अलग हैं। तुम अपने मनते क्ष्मणे निकास से । जनकर क्षित्रके पात 📟 और कुल करने जोत्तर ही रही ।'

व्यवस्था बाह्य दिल्लानेको प्रकान काके पाइर मा गुरु । विष्णु आमें देवसाओंने उसे आधीर्वाद श्रिया । इसके पाए भगवान् इंकारने क्र कम्बद्धाने व्यक्ति शुक्ते विद्यासन निवास प्रकार कराया और वर्वतीने की जनकारमूर्वक रूपका क्रि बीटा विश्वा तक्तका पहुँ लोकाकारका मालव करते हुए आक्रमक इस्त करके नेगर और विध्वान्त्री अद्या में जनवान दिया अध्यानिये वाले गर्य । पुने ! अंक समय नागर समात हमा और वेद्याच्यांका आर्थि क्षेत्रे सनी। लीग वारी प्रकारके ' क्षाचे स्थाने लगे । सन्वताने अधने

१. अन्यन्त्रेपने को पार ४००१के मध्ये काले को है, संस्कृत सर्व आर्थन अवन्य कर्त्यान 🚥 कर्मने अन्तर्गन है। उसके 841 (क ज़ब्बा है—स्त्रा, अनव, मुनिर,और कर 1 देश) वह सामा है, जिसमें

स्थान्यर प्रश्नेकार शिवने लोकाकास्वता निरिजनाकक म्होधरकी स्तुति करके चे मुनियोंको प्रकास किया । श्रीहरिको और विश्व आदि वेदना प्रस्तासपूर्वक उनकी मुद्धे भी नालक भूकामा । निर कब वेदना आदिने प्राच्या बन्दरा 🔤 । जा समय व्याः त्येरलपूर्वक प्रतीर बारण करनेवाले महेवर वर्ष-'जन्मारं, काकाव समा समात विक्रोका विकास करनेकार्य प्रकारिकी बेक्सिन भी होने राजी। इसके बाद की, यगमान् मिल्लो तमा इत्य, प्राप्ति और तिहा आहिते भी संवारणीयो सुनि वर्षः।

संबद्धी तक नवे। क्रम्पने उन स्थापके सम्बाद दिया । फिर बन वरनेक्टरको अस्त्रा याकर वे किया आदि केवल अस्तर प्रस्ता हो अयमे-अयमे विवासकारणांच्यां गर्थे । (अक्कार ४९—५१)

## रातको परम सुन्दर सजे हुए बासगृहने शयन करके प्राप्त:काल भगवान् विभक्त कामासेमें आगयन

हुए सम्बुने का बासमन्दिरका निरीक्षण विस्ता । वह मानव प्रश्लीका हुए सेकाहे अध्यानी कवते हैं। साल ! स्थानकार मान्यकारोंने केंद्र और बहुर निरिशक हिनवाक्ते बाराहिकोच्छे कोचन चरानेक सावन प्रदोगोंके कारण अञ्चल प्रभाने निषे अपने अनिकारो शुन्दर इंज्जे सवावा राजनेल के पत्र था। भई संस्था पत तथा अपने पूर्वी एवं अन्यान्य वर्णतीको तथा रहोके 🛢 कलका रही एवं के। मोती भेजना नियम्पीत श्रम देखाओं जो और परिवर्तने जारा धर्मन जगमना रहा भोजनके रिपने बुरसम्बर । अब सब स्टेन आ या । रक्षणय दर्वसम्बद्धी क्षीआले सन्दर्भ तथा गये, सक उपको कई आहाके सहय केर केवरीये आक्रिक भर । भूकामणिओंकी श्तमेत्तम चीन्ध प्याचीका धोजन करावा । शुक्त करकाओं (कंदनवारी) से आवेदित योजनके मक्षान् प्राच-नेत्र को, ध्रापन कृतत व्यक्त व्यक्तपायक व्यक्त समृद्धिलाएकै विकासी देश था। अस्त्री कर्या ज्या कारके विका आदि एक केवल विकासके रिग्ये इस्तानापूर्वक अपने अपने देशे भी । मह महाविक्य, असीविविद्या, परप गये। मेनाकी जनलाने लाखी क्रियोपे नकेंद्रर तथा पन्धंने आहार प्रशंत भगवान् विकले अकिपूर्वक प्रार्थना करके करनेकारम का। उसके पार्श्वपर नामा उन्हें नहान् उत्सवसे प्रतिपूर्व सुन्दर प्रकारकी रचनाएँ की गयी थीं—बेश-वासमबनमें स्वातका। वेजके दिने 🚃 कुटे निकाले गर्व थे। नगेहर रह-सिद्धासनका संस्कृत आगहिता इर करकर 🗈 म्यान एवं अनुसन 🚃

तारका किन्तार हो—-जैसे बीला, शिक्षर 🚟 : विद्धे **पन्योगे वक्षप्त करा परा हो, वह 'आनद्द' कहरता**त है---वैसे होत, मुर्दण, 🚥 आदि ( किसने केंद्र हो और उसने 🗪 चरकर रस 📟 जान हो, उसे 'सुपिर' काले हैं— केले बंदरी, हुएक बिलुटर, कालोनियार आदि । कॉलेके हुईहा उपदिश्ती 'यन' काली है ।

दिसाना पूजा नह प्रतेत्वकाली प्राप्त हिम्प्सेकके कुमरे अस्टि किया गम 🞟 नास अकारके सुन्धित क्षेत्र अव्योगे स्वारित तब सुदर प्रकासने परिपूर्ण वा । बड़ों चन्त्र और अन्त्यंद्र सन्तिमा गम फेल भूते थी। यह भवनमें मूल्लेकी होन निकी हुई की। निकासनीका मनानी हुआ वह पद्धन माना प्रव्यानके विकिन विज्ञाने सुसर्विता था। चेट्र तसंबंध आरक्त यक्तिके निर्मित सुन्दर इत्तोक्कर का बामगुह्नको अलेकुल किया नवा वा । कार्ने Personalister fielder under Buren. प्रकृतिक, बैजनल, प्रमुख्यन क्रम निरम्परकेक जिल्ही दीका पहे थे। हेने अरक्षयंत्रक क्षेत्रक सम्बद्ध का कारायक्रकारे देवावर निर्माणक विकासकारी प्रशंका करने हुए भगनाम् मोधर मकुः संसुह कृदे । वहाँ असि राज्योग राज्यकित इसन क्लंगवर प्राचेवर दिख नहीं प्रकारको श्रीसम्बर्धक मोचे। इधर विश्वनमध्ये वर्षा प्रशासको अपने समात नाई-नामुओं एवं हारी लोगोंको भी फेजन कराया एक को बार्स क्षेत्र रह राजे में, इन्हें भी कुर्न निरम्ध ।

क्षेत्रहरू क्षेत्रहरू हुए प्रकार अध्यक्त श्चरपंचे हाने पूर्व में और फ़िकाम करनेवर हिन्य क्रयन कर रहे थे। इस्तेने है सारी यह बीर नवी और प्रसःकार हो गया । प्रयासकार होनेपर वैर्वकान, और हताओं पुरस्त जन्म प्रकारके क्ये समाने नहीं। 📟 🚃 ब्रोमिक, अहि सम देवता 🚃 में और अपने इत्हेब देवेवर शिवको एक्ट करके

हैकर हो पत्रे। उन्होंने अपने पाइन पी सुरविक्या पार रिपने । प्रश्तकार, वर्णको विक्रके स्वीय केल। योगप्रक्रिये 🚃 वर्ष कराज्यकारी आहारते वास्तरभूते पहेनकर वीनीका प्रकासी समझेतित बाब वोसे --'प्रमधनुष्यके स्थानी महेन्द्रर । रहिने, रहिने; आकार बारवारण हो । आव हानरे नियो भी वारकारमधारी होत्रके; सामक्रारेचे कविन्ने और नहीं सब देवताओंको कुलाई क्रीकिंध (

वर्वकी यह कर्न दुनकर सम्बन्ध प्रकेश 🏢 । अपूर्ण वर्गको कृष्णपृक्षिणे देशा और प्राच्या प्राप्त हो । इसके बाद करोने देखते हुए कहा -- पुन असने करते । मैं की वर्ष मौता ही असीरक, इसमें संसम्ब नहीं 🕏 🖰

भूगान्त्र शास्त्रीय देशा व्यक्तिया वर्ग अवकारोदी गर्छ । नायअस्य सम्बू भी स्मर्थ सहर्ष व्यानेको अपने पूर् । यह व्यानका महत्त्व इस्तान करती हो कियाँ की आवीं और चंतवान क्रमुक्ते कुरावः वारमारक्रियकेका दर्शन वार्रात ह्यं पञ्चरकारः। कारवे गार्गीः। राज्यानार स्रोतकारकारका कारण कारते हुए अन्य प्राप्त पार्टिक पुरस्त प्रत्येक मेंगा और क्षिणराज्यको आसा है। सन्तर्भागेको गर्थ। क्षे ! इस समय कहा असी असम्ब हुआ ! वेदमध्येकी कार्य होने लगा और लोग जारो प्रच≥रके काचे कमाने समे । अपने स्थानपर **ा प्रमा**ने स्वेप्यस्थारकत सुनियोको, विकास और युक्तक प्रकार विकास किया केवला अवदिने उनकी कदन। वर्ते । वसे समय क्ष-५८६८, जनसम्बद्धाः स्था केतृक्योक्करश-बडी महत्त्वव्यक्रियो ध्यन्ति होने लग्गी । इससे सर्व कारि केलारको सरावेके संग्ये अस्पी-साची। और कोरकार का करा । (अक्साव ५२)

t to the first to the second s च्युर्थीकर्म, चारमका कई दिनोंतक ठहरनर, सप्तर्वियोके समझानेसे हिमालयका बारसको विदा करनेके लिये राजी होना, मेनका जिथको अयनी कन्या सीपना तथा बारातका पुरीके बहुर जाकर ठहरना

म्बरूपनी करते है—तब्बरूपर विक्यु आहे. केवल तथा पांच केवल संबर्धक विकार करने सारे । तक हैकारकरे जनवारोवें आकर राजको चोरानके 📖 निर्माता निका । नामधार, वेकेशर निकारी जानामा करके रिमायल अपने बसके गये और जन प्रकारके विकास क्षेत्रकेत्रकार वैकरी कारने रागे । अन्तेनि अस्तकतः और अध्ययकोः साथ कोयाको रिको परिवारसक्षित कारान्य विकारों पंचीपित तीरियों अपने पर कुरम्बरमा । सम्बद्धीर, निर्माहीर, मेरे, काथ कर वेजनाओंके, मुश्चिके साम वार्ट आके हुए अन्य सम्बद्धिक भी जन्मोंके को आस्तर्क स्तव बोक्टर अन स्टब्बर्व निर्देशको स्टब्स्केट भीतर सुन्दर अञ्चलीयर विकास । वित्र अपने भाई-वानुश्रीको साथ विवा प्रान्त सहयोगमे इस इस्त अमितिक्योको 🚃 क्रकारके सरक क्याब्रीहरू पूर्वतक वृह विकार । मेरे, विकासि एको प्रान्तके राज्य संस लोगोने सची क्ष्म चेवन 🛍 : 📖 🖰 विकित्तम् धोजन और आधाना कान्द्रे हुए और जनक हुए एक स्तेन दिवस्तवसे आहा ते अपने-अपने डोपर पर्य । यूरे । इसी प्रकार क्षेत्र कि भी निविद्याने विभिन्न कुल, लाम और प्राप्ता अवस्थि द्वरा का शुक्रामुक्ति सनिवि क्युवीकर्य हुआ, निकारे किया विकाद-बाह्य अधारा ही रह जाता है। अभ सम्ब नाना प्रकारका उत्तव हुआ। सामुक्ताः और सम-सम्बद्धारकी स्वर्धिः 🛒।

व्यान-से सुन्दर दान दिने गने । मारि-भारिके कुर्र हाता और कृत हुए । चीनने हिर हात वेक्काओंने बड़े हुई और जरूना केन्क्रे साथ प्रैराक्यको सुचित किया कि 'अब इक्लोग व्यक्ति जाना चाको हैं। जान आजा उद्यन करें ।' उनकी का कार सुन निरित्तन क्रियमान् क्रम ओक्रार कोर्ने — देवनमा । अवदर्शन कुछ दिन और उन्हें तथा चुलपर कुल करें ।' 10 mars 100 the san 24 ironalis), man firmi, firmi, कुल्को क्या अन्य **स्टिस्टिं** स्कृत दिलीतक रहाज्या और व्यक्ति व्यक्ति आहर-सामार Barrer o

का अवन क्षेत्राओं स्वा को हर and दिन कीन पाने, see कर सामेरे Pullwork was replicable then राज्ञिकेने विकास और मेनाने समयोगित 🚃 🚃 र उन्हें समझाना, 🚃 विकासम्बद्धाः कर्मन् विकास स्वतः अस्तरसम्बद्धाः ज्यांके रचे भारत्यको सरहान्य भूति । भूते ै प्राचीत राज्यकोने स्थितिक गरराज्यों निक्र स स्वीयारः का रिक्या । सर्वश्रास्य मनकान् सम्ब कार्क रेजे जात है देवता आदिके साथ and the part of the state of th हेक्समंत्रित कैलाएकी प्रमुक्ते विभे अब अवत हुए, इस समय नेना का स्वरते हैंवे रणीं और का कृपानिभागमें खेली।

मेकने कहा---कुम्बानिये । कुमा काले नेरी दिवाला भारीचीते स्वाप्त-करून मीनियेगा । 📖 अस्तुलेख 🐉 पार्वतीके

Approximate the property of the second secon

सक्तो अवश्यक्षेको भी क्रम व्यवस्थिते स्थापको अवश्यक्षेत्र व्यवस्थित व्यवस्थित स्थापको अवश्यक्षेत्र व्यवस्थित स्थापको स्थापको

स्थानी कहते हैं—जन्द ! हैसा सिक्ता मेनकामे अन्तनी केटी रिचको सीम दी और अन् केनोंके सम्मने ही स्वयंक्तने रीमी हो का मुख्या हो जन्दै । स्था स्वयंक्तनोंने

विकास समझ्यात स्वेत किया और उनसे विवास के देवलाओं के साथ महान दस्तावपूर्ण की । मिला देवला अपने स्वामी मान विवास सेवलानकों के साथ पूर्णकार के तरस विवास विवास कर सूर्त है । मिनाकलपुरिके कार्य विवास कर सूर्त है । मिनाकलपुरिके कार्य विवास अपना सिवस्तित स्व देवला को और अस्ताको साथ तहर गये और विवास साथवनको असीहा करने स्वी। कृतिका । इस अवसर देवलाओं सहित

वास्त्राच्या वर्णन सुनी, प्रे और अल्ब्स् क्षेत्रेसे संसुता है। (अध्यास ५३)

भेनाकी इच्छाके अनुसार (हांस ब्राह्मण-पक्कीका पहलेतीको धरितामधर्मका उपदेश हेना

स्वानी पार्टी है—नाम । स्वानका राप्त्रविक्षेत्रे क्षेत्रकारको व्यक्त-- निरियान ! अस आप अवारी पुत्री पार्वतिदेवीवति क्षप्रका प्रकार प्रकार 🛗 (\* भूगोक्षर ) बह सुरकार पार्वतीके अन्तर्ग विश्वका अनुका काके निराम क्या कारणक अधिक प्रेमके कारक विकास वृद्धे स्व मन्त्रे । कुछ देर बाद सबेत हे ईक्सानने 'तवाना' करकर मेनाको संकेत दिना। एते ! विश्वानका संदेश थाकर हर्ष और फोमको स्वरंभक्त हर्द मैना पार्वतीको बिद्ध करनेके दिन्ने उत्तर रही । र्मेलगनकी प्यारी 🔤 📟 विक्युर्वक वैदिक एवं स्त्रेकिक पुरस्कारका पास्त किया और उस स्थय नाम ज्यासके अस्य मनाये । किन उन्होंने नाना प्रकारके रक्तमहित सुन्त वस्ते और कर अस्त्रकोद्धरा

राजेनिका श्राप्त व्यक्तिको विश्वपित विका । त्याप्तस्य सेनाके स्वीधानको वाकार एक स्ती-सधी प्राप्ताधानी निरियाको अस्य पातिसम्बद्धी विश्वा है।

व्यक्तन-पानी मोहने—निर्मारण-विक्तिर । तुन वेजपूर्वक वैश यह क्यान सूची । यह वर्गकी क्यानेकालं , इक्तिक और परलेकां भी क्याना देनेकालं तथा स्रोताकों की सुक्तकी शांदि करावैकालं है। संस्थानने पविकास वारी ही क्या है, दूसरी नहीं । वहीं विक्रेयकारमें पूजनीय है। परितास सब स्वेगोको पविज्ञ करनेकाली है। पिने ! को परिवको प्राथिति क्यानेकाली है। पिने ! को परिवको प्राथिति क्यानेकाली है। पिने ! को परिवको प्राथिति क्यानेकाली है। पिने ! को पर्वको स्वाप्तिक क्यानेकाली है। पिने ! को स्वाप्ति सेवा करसी है, यह इस स्वेकने सम्पूर्ण धोगोका क्यानेक्य करके अनावे कल्यानमधी गरीको पती 🛊 । 🕈 स्वविती, लेकपुर, अकबती, स्तन्यारी, स्तान्यारी, करपुष्प, स्थानी, कामा, सभी, संद्रान, सुमति, 🚃 भेन और स्वयू—चे स्वा और 🌃 स्कूत-मी विक्यों प्रशंभी नहीं पत्ती है। पर्व विकारकको अच्छा नाम नही रिका राज । में अपने पारिहारके बरको है 📖 सोनोबी पुत्रवीच सथा ह्या, किन्दु, क्रिक एवं मुक्तेश्वरीकी की कारनीका क्षेत्र करी है। इस्तरियर्थ सुन्हें अन्तर्भ सारि चननावन् प्रकारकी 🚃 केना 🚟 व्यक्ति । वि क्षेत्रपुर्वास्तु, प्रस्तान अस्तान्त्र असेर प्रानुस्त्रीके

**व्यक्ति क्याना गया है। इसको संब** केष्ठ बाराचा जाता है, केस्त कुरता वर्षे 🔠 है--- वह विश्ववपूर्वक अक्षा का अधिक है। परिवाद-धरीरे बाब्र सुनेकर्य 🔠

रायने दिन परिनेत मोजन का हिन्सी हैं

अस्तरम है । श्रुतिको और स्पृतिकोधे परिवास-

भीतन गरे । सिथे ? जन पति कहा हो, का साम्बी 🚟 🔛 एवड़ी ही रहनी प्राहित । प्रज्ञानिकारी सम्बद्धा की प्रतिका अपने वरिके से अनेकर सेवे और उसके जलनेके गहरे ही अन जान । यह क्रान-क्रमाः क्रोकका रुद्ध काले: 🚟 विरुद्धार परार्थ 🗏 को । चित्रे । साम्री स्थित्रे साहिते 🛱 जन्मन वकाणुरवासि विभूतित व हो हे उपलब्ध बह अपनेको भौतिकी इक्षिके सम्बुक्त न सक्के । महि पति विश्वते कार्यके प्रतिक्रमें गया हो से

व्यक्तिये । 🚃 🔛 🚟 प्रतिका जान ज हे। चरिके कटुक्का प्रमुचेपर पी या कारेचे कही बात न कहे । चरिके कुरानेवर च्या चरके त्यारे कार्य झोड़कर तुरंत करके पार वरणे कव और हाथ बोड डेक्से बसक 🚃 🖚 — 'नावा 📒 विकासियों 🚃 क्रमीको क्रमक 🛮 ? 🛗 रेजके रिजे अमेरा केपर अवसी कुराते अनुसूक्त परिचित्रे ।' किर पनि को आहेल है, इसका 🚃 स्थान प्रत्यको करान वर्ष । व्यः वर्गक इन्लानेपर देरसका काढ़ी न रहे । कुलरेके बर म बाम । मोर्च मोक्सीय करा सामका हर इसके कारण को प्रकारका न को । श्रीओ विना कड़ें ही रूपके रिप्ये पुजल-सामारी राज्ये सुद्धा है तथा प्रचंद किन-साथ-पंद व्यवसार-🔤 असेका व्यक्त यो । योगको अस्ता 🌃 विका 🚟 गोर्थयराज्येत रिग्ये भी व 🚃 लोगोको चीहरो प्रश्नी हाई सभा 📰 🎟 आदिके असमीया देशका यह दूरते ही त्यान हे । व्यक्त अरोको तीर्थकाराका कार पावेकी क्रमा थे, उसे अवने परिचा चरणेक्ट पीना व्यक्ति । अस्तेः निने क्तीने शरी 🚟 और क्षेत्र 🗓 इसमें लेक्ट्स नहीं 🕏 🕆

का दिनों को प्रकृति शुक्रम नहीं करना

गरिताल गारी परित्ये प्रियम् साह आदिनके करण किए भोजन मानवार ज्ञान करे और पनि 写 हुए हे. 🚟 महरूपाद मानवर क्रिकेवार्च करे (केमम, रिवर, अधिरिंद, रोक्कशर्म, ती वर्धा

क्या कीवार की क्या कृत्य विशेष्ट : साम कांग्रेस्ट कांग्रेसिय कीवार्य कांग्रेसिय क्या क्या क्या कीवार्य कांग्रेसिय क्या कांग्रेसिय कांग्रेसिय कांग्रेसिय कांग्रेसिय कांग्रेसिय कांग्रेसिय कांग्रेसिय कांग्रेसिय कांग्रेसिय कांग्रिय कांग्रेसिय कांग कांग्रेसिय कांग् रोको व्यः पति वेटनः कानेकाविको । इह भूकाविकारकोगानको पहल दिसां अदित् ॥

<sup>(</sup>जिल्हा के के पर के पर 19 (१०)

तेचीर्वते हु सः वर्गः पविष्यदेश्यः विवेत् । व्यविन् सर्वति स्वेतिन सेवति सः न संसव- । (कि कु क से क से ५४ । २५)

निव्युत्तपुरुष्यो सिर्वे अक्या मान विषे करे। बोर्विन, विशास क कुलक, विमा बाहारि जोजन न बारे । पारिकार-कर्वने सर्वर स्कोतारमें मुक्तिकोंको काहिने कि बह बरकी समयोको संबद एवं सुरक्षित रहे। पुरुषांकी कुमल हो, ताहा जलक रहे और एकंकी ओरसे कथ भीने से । पालक अदात निर्मे विका उपक्रमा-अत आहे; य प्रते, अथवा को कावा चोई वस नहीं विरास और यह प्रावेकने नाकामधिक क्षेत्री है। की मुक्तपूर्वक केंद्र 🖟 का उत्कानस्था प्रतिकारिकोद् अकार क्योरकार्थे राज्य हो, का राज्यकों कोई सामाध्य कर्न आ को 🏢 भी चरित्रका प्रति संभवे परिवर्त कार्यान स असरे। भी। पर्युक्तक 🏗 पना हो, पूर्णीको पक्र हो, सेनी हो, पूछ हो, पूजी हो अपना द्वाची हो, जिली भी दक्षाने गरी अली का क्षानात परित्या काराकृत न 🚟 । रकारात होनेका का तीन रातिताक परिचले अवस्थ कुं न दिसाने अर्थात् असने असन यो । जनस्क काम करके कुछ र हो जान, तकाक अवस्थ मोर्च बात भी यह वरिके बारवेले र पहले है । अपनी तरह काम करनेके पहला सकते पहले का अवने परिके पुरस्का दर्शन करे, सूत्रने facilitat da maple e ipi source me-क्षे-एक परिवार विकास करके सूर्वका वर्तन को । परिचये अल्यु बक्नेको अधिनक्रक रक्रेक्सची प्रतिकास चरी क्रक, केसी, रितन्तुर, कारावर अस्ति; कोर्स, पान, मानुस्थित अवसूत्रम अति: वेरक्षीवा रेकामा, बोडी पूजन तथा प्राय-मानके आयुक्त — इन राजको अन्तर्भ प्रतीरते हुर व

रंग्यनियो और पर्यांना विकेश मा कवी अवनी कवी न कराने। परिसे हेर रक्षनेव्याने क्षेत्रक व्या कभी अवहर न करे। व्यक्ति अकेरने न साब्री हो । व्यक्ती नंती होकर 🛭 प्याप्ते । जारी भी ओसारी, पुलस्त, इत्यू , रिका, जीर और हारके जीवाको रोजेकारी रम्बद्धीयर कभी व वैदे । नैक्षकारको विका और विक्रो सम्बर्ग यह परिनेत सामने बहुता न करे । निरम-विका कसूचें व्यक्ति क्रींच हो, व्यक्ती का कर्म भी तेन करे । प्रतिकता देवी राष्ट्र प्रतिका केल प्राकृतिकार्य होती है। यह 📟 इस्ते 🔛 याते । 🚟 पुरुषर भारताली करण 🚟 🚃 💥 विश्ववद्ये कुछ कर नथा का विकास काले जीने ऐसा 🚃 को, 🔤 क क्ये 🐃 लो। पुरुवाच्या परिवास 🖫 सम्बन्धि और विकासि भी मोभ्के रिम्मे क्यान्तर हो। अस्मे सम्ब सामा प्रकार म अपने वे और अब्र मेर्न बारेक विश्वे को । भी, नकत, तेल अस्तिके शनका के व्यवेश भी प्रतिकृत भी गरिए महामा का न करें कि अनुक प्रमु नहीं है। यह परियो यह या किसाने न हरते। देवेवरि । चरिवास मार्गके रिन्मे स्वाचन पति ही प्रहात, विच्यु अहेर हिल्लाने भी Miller with the St. and Red aren with firecome at \$" 1 air without अवस्था अल्यकृत करके उन और उपवास आधिके नियमका यात्रन करती है, बह **ा अन्य पर नेता है और मरोगर** जनकों कर्ता है। जो भी परिके कुछ

e fleithfeitiget athabitair as i allacea diffe 1998. For an ex-

क्यानेवर सोधकृतिक करोर 📖 देती है 🚃 प्रतिमा और 🔤 कर्ने स्थिति होती 🛮 । जारी परिक्रे कैंने आयानवर न बैंदे, ह्यू कृत्योद्ध निवाद म स्थय और विविध कथी कासर क्यम न ओसे। विश्वीपी 🎆 न करे । अस्तकार्धे कृत्ये ही त्यान है । नुकल्केके Post: न के उक्कारके कोर्ट और न हैते। को कारपरे परिवर्ध आने देख तुन्त अस. कार, योज्य बाह्न, साम और वक्क अधीरते काली नेना काली है. सनके क्षेत्रे करण क्षाती है, उनमें देखे क्यान बोरस्ती है तन्त्र विकासके केवाई हा कार्यकार अध्यान क्यानोंके अस्त्रातालुकंड अने अनुक्र कार्या है. करने भागी तीनों लोग्योंको हुए एवं महुह कर दिया। विका, अर्थ और कुछ वरिनिया सुका क्षेत्रे हैं, यांत्रु पति अस्तीय सुका केन है। आ: गारीको सहा अपने चरित्रत सुवीर--आहर-माम्बर बहरवा वादीचे । यहि ही वेदना है, चर्का है युक्त है और पनि क्षे बज्दे, तीर्च पूर्व

जो स्वृद्धि भारी अन्यने प्रतिको ज्यानकर प्रकारको विभागी है (या व्यक्तियार काली क्ट क्यके क्षेक्लों क्वन करकेल्ली 🚃 ब्रह्मकी होती है। जो पराने बुण्यको वारावार्ण रहिते देवती है, व्य देवाराजी

इस है: इसलिये स्टब्स्ये क्रोक्स ज्यानक

परिच्हों ही असरधार सरानी फाहिने 🗗

देखनेकाची होती है। को परिवर्त कोड़कर अवेडले निरुष्टं स्ताबी है, वह गरिवले सुअरी होती है अच्चल क्यारी होकर अधनी ही विद्वा कारी है। जो बरिको यु कहकर केलती है, बहु गूँगी होती है। को सौतते सवा ईंकों रक्ता है, यह दूर्जन्यकार होता है। जो चीत्वी अपित वयाचार किसी दूसरे पूछापर बुद्धि कारती है, का बाली, केरे देशनाली सक्त कुम्मक होती है। कैने निर्माण सरीर कार्यात अवस्थित हो पाला है, हमी संख् चीक्षीय यह जानेवाँने क्रम करनेपर भी एक्ट अपनित ही रहती है। मोक्सी के मान कुछ 🕯, बहु बन्बहाल विता शुरू 🛊 तथा बहु ब्राह्म औ बन्द है, रिकाने, बन्दे परिवास देवी क्ता काकी है। प्रशिक्ताके कुन्यते कित, काल और परिवेद पुरलोकी हीन-तीय प्रिकृतिके लोग लगेक्केसचे सुक केसी है। र के पुरावतीकी कियाँ अधना कील चक्रु बार देली हैं, से अपने बजा-देशन और वक्षि क्षेत्रवेद कुलोको नीचे लिएली है स्वा इस क्लेक और वान्त्रेक्ट भी इ:क भोगती है। व्यक्तिकारका के अर्थ-अर्थ प्रकाशित स्वर्ध बारक है, बहाँ-कांची सूचि सामहारेजी क्का अभ्य कारत सम् 🚟 🕯 🗯 प्रतासन् हुएँ, क्षत्राम तक्का मामुदेव भी अपने-अनुबंधी विक्रिय व्यापेकी विक्रों के प्रतिप्रधानक

<sup>.</sup> वर्ता हेच्चे कुरनीर्व कर्मकेर्ववरहरि चाः मरकारको चरितवनः क्रिकेट स्वयविद्या (विक् पुर का भी भार भी दश । ५६)

<sup>।</sup> इस प्रमाण करते होके स पानो जनक विकार गण्या वा मा प्रतिनंता होते हेगी। परिवास व folglichen ungeboren billiotensproteure brilliamert. Artike mit Artikel (gaben) (The grow shows should be up to the bett)

इ परिकारकारको सम् का क्योगुरुष्: III एउ परोत् III के परवार्थ पुरस्तान स (御事中的事物 (414))

स्पर्श करते हैं और किसी दृष्टिसे नहीं 3 जार भी रहा। परिज्ञानक स्टब्स करना नावात है और इसका स्पर्श करते क्षेत्र अनुनक करता है कि आज मेरी अक्षाक्क क्षा के रूप तथा

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

मार्ग के मुक्त करनेका ।
 कार्य के मुक्त अस्त करनेका ।
 कार्य के मुक्त अस्त कर के कर्क के अस्त के
 कार्य के मुक्त के कर्म के कर्म कर्म के
 कार्य कर्म के करम कर्म के
 कार्य कर्म के करम करम के
 कार्य करम के

क्ष्मा वर-वस्त्रे अवने तम और सावन्यपर गर्व करनेवासी क्षित्रे श्री है ? परंदू वरित्रता जी से विद्यान निकार



जीव व्यक्ति क्षेत्रेसे ही जान होती है। भागाँसे इस रवेल और परत्येक क्षेत्रीयर विजय वाली का समावि है। भागांत्रीय पुराव रेजयहर, विक्रमा और असिक्षिका अस्तेका अधिकारी वर्षि होता । माहाबाने पुराण 🔤 है, जिसके धरमें मनिकाद औं है। जुलरी औ के पुरस्कारे कर्ष करा स्टब्स प्राप्त (क्लेप्प) क्कारी है, जैसे करकरक वृद्ध सञ्जूती। वैसे नक्षाकान करवेले क्रातेर वर्षित क्रेसा है। वसी प्रकार वहिताल क्षीका हर्तन करनेपर प्रक कुछ नक्षत्र हो काल है । १ वर्गिको ही उन्हरेन नाम्बेक्सके समी जारी और गुरुषे कोई चेद न्हीं है। परिवास और उसके परिदेश नेना और गोजरोड सम्बंध है, आर: विद्यार मनुष्ट का खेलोब्स कुरूर करें र वर्ता प्रयास है और नारी नेतृत्वी व्यक्तः पवि तप 🛊 और घर्ष क्षण: मही सरकार्य है और पति नगपत कार । मिल्ले । साथे कारी और उसके की —हेने ध्यारी क्या है 🖽

निरिद्धां अपूरण १ इस प्रकार वैथे तुम्मी परिकारभवेषा पर्यम प्रियो है। स्था तुम स्थापकार हो स्थार पुत्रमे प्रमासापूर्णक परिकार मार्थिक स्थाप सुन्ते। देखि । परिकार मार्थिक स्थाप साहि धेवसे पार प्रकारकी सामग्री स्थापि है, सो स्थाप प्रमाण करणेकार पुत्रमीयम प्रमाण साम हर दिसी है। काला, प्रकारम, निवृद्धा और

अभी मृतं गुक्तम्त्वः कर्ण मृतं कृतम् च । कर्णः अभिक्षत्वकर्णः कर्णः (त्रिक्षत्वकृत्वने ॥
 (तिक क् क कं का कं ५५ । एक)

<sup>।</sup> यस व्यक्तिकारीत 🕮 🔤 प्रतिहास्त्र 🚾 🚃 सार्थ प्रतिहास

<sup>(</sup>Per grate the speak work fac)

है जार और जुनियोरी कुछ सर के निर्मे कर । यहाँ चीर स्मृतका सा भागों सी सुम्बर्ध होतो ॥ (विरु कु का के कर की ५५ (४०)

784 - tight fragin + \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* अतिनिकृष्टा---ने परिक्रकके बार के है। सरक्षाने बहुत, विका और क्रिय—इन अब मैं इनके लक्षण बताती है। ब्यान केवर तीनों वेककशोकी आर्थनारो पानिस्ताकोर सुन्ते । भारे ! जिसम्बद्ध कर नाक स्थाने 🖫 प्रकारका ज्यांनेन करके बारहको हाकते अवने वरिको ही देशक है, दूको किसी गरे हुए एक ब्रह्मानको जीवित कर दिया परपुरुषको नहीं, 📰 को रुएमा का स्वयन 🚥 । चैलकुवारी क्रिके ! देशा वासकर तुचे बेजीको परिवरत कही नहीं है। हैल्ले ! निव प्रसारापूर्वक वरिकी सेक करनी जो इसरे प्रत्यको स्तय ब्र**ि**को निता, नाई पारिये । परिसेचन सदा समझा अभीव एनं पुत्रके सनान देवाती है, उसे नवडन करनेको देनेकारम है। तुल साक्षान् बगवन्ता महेवारी हो और बच्चरे पति लक्षात धरावान

> दिला है। तुन्हारा के निन्तनगढ़ कार्यके विकार परिवारत हो अलोगी । देवि ! यदावि

> कुरूरी आणे यह एक बाहनेका कोई प्रयोजन

जी है, क्यापि आज लोकाबारका आजब

🖎 वैने तुन्हें सती-अर्थका उपलेख दिना 🛊 🗉

मकार्था कवते है—नत्त्व । केला व्यक्ता क ज्यान-को विवर्धनीको

पालक शुक्ता कुर है। गर्थी : इस कारोहरको

कुरकर प्रकारीत्व पार्वतीवेर्वाको पञ

(अध्याम ५१)

नेपीकी परिवार) कहा गढ़ है। कर्कते ? को मनसे अपने धर्मका विश्वार करके ध्यक्तिकार नहीं करती, सक्कारण से हैं दिवस रक्षी है, उसे निकास अध्यक्ष निकारिकीकी परिवास पादा पाना है। जो परिवेद धानने नवा कुल्में बालकु समन्त्रेत कुले मानिकारने क्वानेका ज्वान करती है, की

🎹 ! वे व्यर्थे प्रकारकी पश्चिमाई सवक लेकोंका 🚥 गल करनेकली और 🚟 🛒 🚛 व्यक्तिकारी है। अधिकी 🔠

पूर्वकारको विद्वालीने अतिनिकृद्धा अध्यक्त

निवासन क्येकिकी परिवास करान्या है।

會

शिष-पार्वती 📖 उनकी बारतकी विदर्ह, भनवान् शिवका

समस्त देवताओंको विदा करके कैलासपर राजा और

## पार्वतीराष्ट्रके शवगकी वहिया

म्बराजी नेवरो है —नावद ! हान्युक्तीने राज्यकार अरक्ता अवस्थानी रीने हालीं । जिस हेगी धर्मतीको परिवार-वर्गकी दिवह हेग्के. पानेती थी करव्यावानक बात 🚃 🤠 😅 पश्चम, मेन्यको कुलकार पदा- ओर-ओरले 🖥 वार्ध : मेना और दिखा केनी 'महाराजीवी है अब अवजी कृतिकी चाल ही बिराइ-अनेपाले पीड़िल हो जूचित 🕍 कराइने — इसे किन्न कॉरिंग्ने ।' क्या 'बहुत वर्गी । व्यक्तिक रोनेसे हेक्प्रक्रियों भी अवनी aum' बहकर में प्रेमके महीभूत हो गर्नी । सुच-कुछ स्थे देही । 🚟 🚟 🛗 होने

किर रीचे भारत करके उन्होंने काशीको लगाँ । ये रख-धरी-एक अधेल-सी हो क्यों । **बुरमधा औ**र उसके कियोगके क्यारे कर कारको सक्त 📖 प्रच साक्षात

कारकुरू हो वे 🚃 🚃 नहेश्रे केवीकर क्रिक भी से पढ़े. 🔤 दलरा स्टीप पूर्व पर सकाम का 7 हाते समय अपने पूर्वेदील और स्वाहनीको तथा चीनाहानी नगरके सुरा भागे हुए वे क्षांतर विशेष कर्म को। का अधिकोर्ग केन्न गुरोक्नियो अन्य प्राक्तनोते प्रान्तेनने कृत्यपूर्वक अकारपरिवारिक अधेरा केरे हुए समयो सुवाद रोतियो सम्बाह्य । पार्वकोरी भागिक प्राथमी कुरत-विका स्थान गुरुको अन्यान विकार । वे स्थानकार होतार भी स्टेक्टरकारकार कर्-वार से उससे भी : व्यक्तिक सेनेत हो रूप किया केने सराती की। यून्य नेपर के बहुत रोजों। औरक्युओं को रोजे करते। बही दशा प्राकृतिको को । प्राप्तका को, प्राप्तिको तथा अन्य भूगतिर्धं कर-वार रोवर करने सर्वे । पार्व और साम स्मृत्य और प्रतिकृतिकाल होती विकास मा रहा इसके । इसर सम्बन्ध कार्यान्त्रेत्रे स्थानकर अध्यक्ते अध्यक्तिक राजानम् और यह सुन्ति। क्रिक क्रि मानके रिक्ते गही सकते ज्ञान तथा सुवाद रूप है।

III क्रिक्समा और मेन्नपे विकेशपूर्वक And correct spreads through the first करमारी रीनवाची, माहानोधरी विवास रिकामो प्राप्ता प्रकृति और स्थिति विकास श्रेलकोर्यात् विभागः विभागान्यात् असैर angelik 🚉 serik 🚃 mana yan बरी। नेन्द्र और क्षेत्रप्राप्ताने प्रार्थतीको बेहरे-बेहरे प्रस्तान दिये, जो स्मानानीके कोस्य में। नाम प्रकारके दल्लीकी सुख संदि। मेर की, को इसरोंके प्रैरणे परम कृतिन की।

सम्बन्ध कुते, अधिराधी और प्रथम अध्यानोधेर और मूकरी विकासिक प्रथम सरके प्रथम काथ क्षित्राच्या क्षीत कही हम वहींने और वहीं । कुलेस्पीय बुद्धियान् क्षित्राच्या की चीवुमार कार्यी नवींको प्राप्तने नगामा चीवुके महीभूत हो गीते-रोहे यथे और उस मेर्ने सर्ग । 'केवी 🗆 🚃 युक्ते 📖 वर्षाः वर्षाः वर्षान्तर स्कृते, वर्धा देशकान्त्रवित परावत् कारी जा नहीं है ?' ऐसर व्यक्तार नारे जिल्ला कारणापूर्वक कार्रका कर रहे से । यहाँ 🚌 त्येन पढ़े 🔚 और अन्ययरे गरकर बिरोर । इन सबने कालानुब्रो इकाम किया और अवसे अलेका करते हुई में पूरीको स्वीत स्था ।

> महारू केला ज्ञान प्रतिह that weich aus-hourt i ge स्थान है जैने मानारिका है। हुने सीरवाद्योक इस कारको कह किया गा है। कृष्टे पूर्वतन्त्रको सामोगा प्रतास है। असः की और असी विकास सम्बद्धान पनि सुनी कारण 🛊 🕅 बाह्यको (\* अनुने प्रारम्भवा न्येक्टरको प्रथ करा कुरकार इंक्टरको निरा क्रिक क्रकी पुरस्तात 🕍 बेली— 'mitter ! agt een militer verer \$. निवाद प्राप्त प्राप्तक स्थाप पूरा रहेले 🔠 हरू अक्तरके अनुस्त 🔣 बार्च हे, क्लेकी titel and adding to

अक्रमें कार्त है—कार्य I विका क्रमेरीके लिखा सूच्य-वाराओके स्वाप मध्र वयाच्ये पुरस्ता लोकाचार-वरायक ननकर् निकास यहे अल्लाह्य 📺 । असेने पहार हो स्थापियाँ स्थाप कार्यः miss आणि वेक्साओंको भौति-महित्यो मन्वेहर चेन्न वसूर् रिस्सार्थ । इसी 🚃 अपने विकास वासरे हुए हुतरे लोगोंको जी भगवान् शकरने प्रेमपूर्वक सुनवुर राज्ये पुर क्या अध्यक्ता श्रेष्ठ चेत्री प्राप्ता विकाने 🚃 पुरस्तविको, पाक-विकास), भोजन स्थानेके पश्चाम् उन 🚃 हेपलास्थीने

**ा रहोंसे विश्ववित हे अपनी क्रियों और** सेवकगजीके चन्द्रशेखरको 🚃 किया। 🚟 विव क्वजोद्धारा प्रसन्नतापूर्वक उनकी स्तुति एवं परिक्रमा अत्येत जिल-विकासमी | काते हर ये 📖 लोग अपने-अपने धामको बले गर्ने । भूने ! साक्षात् घनवान् विकते रोकाकारवदा बगवान् विकृत्ये और मुक्तको भी क्याप किया — ठीक ठली तगह, यायपकायभारी श्रीवरिषे महर्षि काइयपको नारकार 🚃 जा । 🥅 पैने श्रीप सीविष्युचे विकासी प्रत्यको सम्बद्धाः क्राफो 🚟 दिया । शहनमार 🚟 उन्हें परप्रदा परमात्मा मानकर उनकी उनम स्तुति की । इसके बाद मेरेशकि धनकान विष्णु दिखने बिद्धा से विषय और 🏣 प्रसारतापूर्वक हान और उनके व्यवस्था प्रकृति। कारते हुए अपने उत्तम धामको भये। भगवान् विक भी पानंतीके साम सामन विद्वार भरते हुए अपने निवासपूत । पर्यातपर रहते रहते । सनका कियानकोच्छे 🚃 विवाहरी वक्षा पूर्ण फिला। वे अस्वस भक्तिपूर्वक क्रिका और विकास आराजन करने लगे ।

तात । इस प्रकार की वरन बहुलका द्वित-विवाहका वर्णन किन्य। शोकनाशक, आनव्यक्रक तका धन और आपकी विद्य करनेवाल है। 🗃 पूजा

चनकान् क्षित्र और सिवापे पन लगाकर पवित्र हो प्रतिदिन इस प्रसद्भवते सुनता अववा निवादपूर्वक दूसरीको सुनाता है, 🚃 जियलोक प्राप्त कर लेता है। यह अज़त अवस्थान व्यक्त गया, 🗐 प्रकृतका आकासस्थान है। यह सन्पूर्ण विद्योंको शान्त करके सथक रोगोका नाम करनेवाला है। इसके हार अर्थ, कर, आयु 🚥 पुत्र और क्रीक्रोंकी क्रज़ि 🎆 है। थह सम्पूर्ण बाधनाओंको पूर्व करता, इस लोकर्ने भीग वेता और 🌃 मोश अदल करता 🕏 । ्रास्त्रुवये शुक्तेले अपगुल्ल<u>का</u> लकन क्रोतर है और परम शास्तिकी प्राप्ति 🎆 🐧 । 🚃 सपस्त वु:स्वर्धोका गांशक 📖 चुद्धिः एवं 📟 असरिका शाधकः है। अपने सुभवते 🚃 रलनेवाहे लोगोको क्रिय-सम्बन्धी सची उसलोमे प्रसारताके साथ प्रकारपूर्वक इसका पाठ करना चाहिये । ४३ भागभारत् विभागते 🚟 प्रदान कारनेवात्स 🕯 : विक्रेशतः देवता 🔙 अतिहाके समय 📖 विस्वसम्बन्धी सभी 🛚 असक्ष्में असकतपूर्वक इसका पाट करना कारिये अक्षम परित्र हो शिम-पार्वरीके हम करपालकारी वरिषका समय सरमा काहिये। वेला करनेसे समस्त कार्य सिन्न होते हैं । यह सहा है, साथ है । इसमें सेहाय जातें है। (अध्यास ५५)

## खसंहिता, चतुर्घ (कुमार) खण्ड

देवताओं द्वारा स्वन्दका जिव-पार्वतीके पास हाता जाना, हाता लाइ-णार, देवीके माँगनेपर ज्ञिकवीका उन्हें तारक-वधके किये सामी कार्तिकको देना, कुमारकी अध्यक्षतामें देवसेनाका प्रस्थान, महीसागर-संगमपर तारकासुरका आना और दोनों सेनाओं में मुठभेड़, वीरम्यका तारकके साथ घरेर संज्ञाम, पुन: बीहार और तारकमें हाताला पुन

वाचे कदनसुद्धमानसम्बक्तिवेगामितं केवदे पूर्व पूर्ववादे अपूर्वविकित्तीयकाले किवत्। साने सर्ववादे विकरवांचभक सर्व्यावये सरवादे विक्युसद्धानुतं सरकोचकालको संकरत्।।।

वन्त्रमा कारनेसे किनवार पन सामा है जान है, नियों तेम आवान जारा है, जो तेन बहुत कारनेसाने, पूर्णान्यपा, असोवी आधान्यपा पूर्ण कारनेसारे, सम्पूर्ण क्षेत्रपेटि क्ष्ममात आधानसभाव और कारनाव्यपान है, कार जिल्ला अधिकार है, को सामाव है, जिल्ला केवर्ण किसारनावादित है, जो सामातिय पूर्ण कार-अवानों है, अवान और विव्या जिल्ला बुक्त कारते हैं, कोबान्युकार कृतीर कारण कारनेसारे कर कारनाव

शीनरदर्वाने पूछा—देवलाओंका बहुतः करनेवाले केम! परमाप्ता दिखा हो सर्वालयाँ हैं। असलाराम होकर की उन्होंने किस पुत्रकी सर्वालके निर्म कर्काले संख्य विवाह विर्मा का, उनके का पुत्र विरम अकर स्वास हुआ? स्वास्ट्री कृतियर कृता करके का सारा कृतान पूर्वकरणे कर्मन करके का सारा कृतान पूर्वकरणे कर्मन

संकरकी में कचन करता है।

इसके कराने सहावीने कनामण्ड सुनाकर बुज्यस्के महासे अपना होने स्था

कृतिका आहे 📻 🚟 🖼 प्रत कर्क पाने कर्त, उन 🚃 संतुर्विके रिज्ये उनके छ: होता कारण जारने और क्रिकाओंके स्वय को सनेके कारण अवस्त 'कार्तिकेम' नाम **व्यक्ति कार वार्त** । क्यूननर उनके संकार-भिविकामधी येकाचे लागे कानेकी सामा शुक्रको । विराः प्रद्वाकोचे प्रद्वा--- पराचा-( प्रकारने कुम्बरको गोदने बैठाकर आगना बोह्न विराह्म । देवलाओंने क्यू माना प्रकारका क्क्रवं, रेक्कार्ड, प्राप्ता और अव्या-प्राप्तानि प्रकार किये । पार्वकीके अवसे हेन समाना नहीं का, उन्होंने इन्तेपूर्वक मूलकराकर क्ष्माको वायोसय देशमें प्रदान किया, साथ हो किरेबीमी भी करा दिया। तहनीने विका सम्बद्ध तथा एक विकास एवं मनोक्ष हार अधिन किया । सामितीने प्रसंत्र द्वीकर सारी सिद्धानिकाएँ प्रकार की। मुस्तिहा 🕻 इस अकार वर्ड क्लेसब स्थापा गया। राजीके का प्रसंध में । विशेषतः विश् और वार्वतिके अवस्थात पार नहीं था। इसी बीय देवताओंने करवाद प्रकारों कहा---प्रको ! च्या नारकासूर कुम्बरके झमी ही बारा जानेकारस है, इसीरिंग्ये ही 🚃 (पार्वती-परिपाय 📖 कुमारोत्पति आदि) क्रांण चानित 📖 पृत्रम 🖫 उत्तरः इन्स्नेनोके सुरवर्ष अस्त्र 📖 तपाप

han englik gimling a कारेके हेतू कुमारको अञ्चल केंकिके। कारण करणती हो उसी और वे इनलेन आग 📗 अन्य-प्रकारे सुर्वाक्त नव-के-सब कुमारको अञ्चली बसका धड़ी होकार सरकाको सरानेके रिक्वे रक-वाला क्राक्टरीके स्था नहींचानर-संगमको को। उत्पर ब्यूलेक्टक असुरोते विरा हुआ करेंगे। बहु सरक भी बहुत नहीं सेनाके साथ सीह नक्रमी नवते है—सूरे । 📖 पुरस्का हो नहीं 📧 प्रस्तात नहीं 🖁 सभी देवल भगवान् इंकारका 🚃 दर्वा हे 🚃 क्योंने प्रत्यो क्रवंत संस्था प्रत्ये क्यो रहे थे। इस महत्वे अलवन-कारमें प्रकारकार्यन नेपोंक स्थान पर्यंत ब्यात तारपाका यस करकेंद्र रिच्ने अपने पुत कुम्बरको देवतरओधो सीच दिया। विस्त हो कर्णकारी राजवेरियों तक आयान्य कार्यक् दिवाकीको अञ्चल जिल्ल आनेवर साहत् विका सन्द बान्नेकारे हाताला हता यह वे । उस अवदि सभी केवता एकत होकार गुरुको अस्त क्याच्या साम्ब्रहासूरके ह्या आनेवाले देख भाग प्रोचके हुए पर्यान 📖 छे थे। इनके कर्षः तुरंत 📕 कः 🖼 📖 📫 । का समय अधिपि आदि देखसाओंके 🚟 🗃 निवास का (कि वे अवस्य साम्बद्धा कर **ा । जो कोलाहरको पुरस्तर भी** बार प्रामेगे); 🖩 सरकाम् प्रावस्थः वेपारं सभी 🔤 निर्मय 🗟 🎮 रहे : 🗎 एक साथ मार्थित 👸 बुध्याचीः सेन्द्रवर्गीवयमे नानकातः अवस्थार सरकात्राको स्थान स्थान है। जीवार कारपेनेंड स्थिते (२००व्हेलपे) अन्ति । इक्टबर सब्दे हो करे । इस समय देवराज इन्ह **बाल पहालानी सारवाने 💷 केवलाओंके इस** कुमारको नवस्थान विकास समाने आने 🚟 पूर्व के स्वेत्रायाओं से 📺 के और दुर्वकोगको सुन्। 🛲 मा 📰 🚌 विसास dreife wen halbit im merbite find **व्याप देवरावधीयोः स्थापि संस्त् भी** । राजार हो पान गा। ब्राह्म का निर्मात **व्यक्तिक कुमार्थ का गजराजको हो** वाहिनीको असी देख देखकाओको काम महेजनो हो है किस और ने सम्बंद्धा हैसे बिएसम् पुश्रातः। 📖 से वे वरस्यूर्वक कर्मवार विकास हा हुए, के बावाधर्वकार सिंहराष्ट्र करने राजे। अधि समय तुरेत ही ann नाम प्रमारके कारेंग्रे सुहोर्गिक स्रो । मध्यान् एंकरकी हेरणाने किया आहे का प्रकार 🖿 विकासका समार होनेसे क्रम्पूर्ण केवाल अधिक प्रति कार्यातकारण केवाजि सर्वेपुरस्तानम् पहाचारको संवार-सुत कुनार आकारवालीने यहा—देखाना | क्रांक्स जीवाले संबुक्त क्षेकर सुरोजित हो कुल्लेम को कुलाके आंक्रिक्ककारों पत्र हो 📕 । उपनर परम प्रकाशनान सैनर इस्ताने करनेके जिन्ने ज्ञात हुए ही, इससे पून मा यो थे। इसी बीच बस्तिविक्तनी हर्न संभागमे रेलॉको प्राप्ता विजयो हेडकेने । न्यानीर देखता और देख प्रदेशके विद्यान सकार्या कहते हैं—सूते ! उस क्रेकर करवर बुद्ध करने लगे। इस समय आवासकार्यामीको सुमनार संभी देवसाओका वेणताओं और हैओंने 📺 क्यालन पुद स्तान कर एका । उनकर कर जाता रहा और इसा। अनगरने है स्वरी राजपुनि क्या-

कुक्टोंसे ब्लाह हो गयी।

वे गौरोबित गर्बना करने तमे । 🎟 🚃

रेगके **एक रेग्लाओं हुद करेगे**: 📶 केन्युर्वेक जाने कहा। जा रच्युर्वेद अवस्था पुरुषी प्रकारको आगे माने देखान हार अवदि केमल पूर्वन ही कार्यक सामने आने । विकर से केनों रोजाओंने नक्षम् कोराव्यक क्षेत्रे राज्य । राज्यात् 🔣 तक असुरोक्त क्रिया करनेकान हेला प्रमुख अरम्म हुन्ता, विशे देखकर भीरत्येत इतीतुक्तः 🔡 🕮 और कार्याकी कार्य क्या एक गाँव । 🎆 सर्वत मीरणा भूतिस क्षेत्रर महत्त्वमी प्रश्नामानीक सरक बीरहर्वेक्सको सारकामे समीच अह चाँचे ह वे बरमान् प्रमुख्यक भगमान् विक्रके क्रीको 🚃 📑 हे. अप: एक्क देवलाओं 🛅 करते: ज्यान अधिकानको स्थापके सम्बद्ध का गर्प । का राज्य प्रत्यानां हता स्वी अपूर्विके कार्य धरावेगराता का, का: वे का महाराज्यके सामा गुरुवाका केवा सुर्व (रने ) स्थान्ता बोरकाते जरकात चळाटा. मुख्य क्षण । इसी 🔤 अनुसंख्यी हेला स्वयंत्रे नियुक्त के अब्बा नार्ग : इस ब्राह्म अवने केन्याची विकार-विकार 🔛 देखा 🚃 🚃 सारकारपुर क्रोक्से पर गया और कुछ प्रकार पुरवर्षे 🚃 करके लिएम समार 📑 वेपानरिके पर 📟 रिन्हे केन्द्रकेट क्लार्क और प्राप्ता । व्या बुद्धांक बुद्धानेक 🛗 क्ष्म अन्यक्ष्मक्ष्मेंको भार-भारकर निर्माने स्थल । पन अन्यवाकोके नेता नहत्त्वती वीराव्य काले का वर्णको देशकार अल्का का करनेके प्रिये असम्ब पुर्नात हो उसे। 🚟 से इन्होंने कारण क्रिके स्वयस्थातस्थ का कर्यः एक ऐसा क्षेत्र क्षिप्ता क्ष्मणे निर्मा, निर्माक केवले करी बैटलर्ड और अन्यक्त प्रवासीत

am अञ्चलनी सरकार्युत महार माग्री हो को । इसी अवस्तरका महत्र्य जीवन अर्थान कानेकले काविकारीको सुरंत 🕍 केरव्यक्रम क्रांक्टर 💷 पुरुषे केन विकार क्षेत्र सामीको अञ्चलने केरका 🚥 बुद्धारे 🔛 गर्थ । 🚃 देशस्या असूर-वेजावति व्यापीर सरक कृतिया हैं करा। यह यून् कुर्यात कथा काल जनसङ्के अवस्था नामकार व्या, अवः ऐक्क्क्रप्रतिको कारम्बार-सरम्बद्धारकार क्रमार कार्मेकी मुद्दे करने मात्र । मा प्राप्त वर्गकारीने केंद्र अवस्तान सारको देख बहुत् कर्न किया कि को किया कित्यार भी प्रस्था क्रमण न कर सके । इस जनभीत वेबलाओं की नो निक्रो हुए हेहाबार कामान् अन्यानके प्रकेष हो 🚃 और वे छात्र हो 🚃 ब्यापेक राजे रेवार हे पर्छ। सा धनवार, बीहरिने सबसे मानुष पुरर्वनकतः और प्रातृष्टनुष्यके शेकाः पुरासको स्कृति सरकार अधारम . कृषे । स्वारंत्रस्य क्रमके देशके-देवके 🚃 और सारपञ्जूषो अध्यन प्रमेशर एवं रेन्स्स्यानारी महासूत्र दिन्द गणा । इसी 🚟 अन्यान्त्रे कृतिल क्षेत्रत न्यान् निवृत्त्व विराह और विविध्या हुई प्रकारओंके-मे प्रकारतारी अपने प्यांग्यो ब्रह्ममा । निरंद तो जीवरिये वसी कारणे केनंदान सरकारत जातर किया । जनकी 🚟 अनुन करित क्षेत्र 📰 अनुर कृष्णिक निर्देश प्राप्तः। परिष्ठः 📰 अञ्चलक्ष कर्मक प्राप्ता करूको बा, बाब प्रश्न है क्रांचन कर क्रैप्याचने अवनी शरिकने श्रामक हमाने-इकने कर दिने। यूने । भगवान् विक् और व्यवस्थातुर क्षेत्रों वरुवायु वे और क्षेत्रीये ...... का का का <sub>का</sub> प्रमाणि । वासर काने हुने । (3mm) t-4)

इक्काजीकी आज्ञासे कुमारका युद्धके रिध्ये जाना, तारकके। भीषण संप्राप और उनके द्वारा 🚃 वस, तत्पश्चात् देवींद्वारा कुमारका अधिनन्दन और सावन, कुमारका उन्हें बरदान देकर कैलसपर ज फ़िक-पार्करीके जस निवास करना

त्त्व प्रदूतकोने कहा — संकारसुकार स्थानी अहेर असने देशकार सारका कार्रीक । तुन तो देवाविदेव हे : वर्षती-सूत्र । विच्यु और सरकासूरका व्यः कार्य सुद्ध क्षेत्रमा नहीं दे गढ़ा है, क्केडिट विकास इस्पी इस सारकाकी पूरव नहीं होगी : यह नुहारी बरदान पाकर आक्ना करन्यान् हो गम है। यह में निकासन साम बात बाद हता 🛊 । पार्थसी-स्थान 🛽 सुन्दारे अमिरिक इस पानीको परानेकरण कुरत कोई की है, इसकिन्दे सहाजन्ते । तृत्वे केरे कालकान्तार ही कारका काहिये । क्षेत्रक ! कुन क्षेत्र हो हो। treur wer werdt. Deb fear it mat: क्योंकि पार्वके-दुव । सरकावा संक्रा करनेके विकास के पुत्र क्षेत्रको अन्यत स्ट है।

मकानी क्यारे हैं — हुने । वो मेरा कावन सुरकार संकारकवा सुवार सार्विका हराकार **है**श पढ़े और प्रशासकार्**त्रेस** संस्टे — 'तथाश्य-ऐसा हो होगाः' सक अक्रम् विकर्षपाली संकरभुकः कृत्या कार्यक्षाने अभवत निक्रम करके विकास प्राप्त को और पैदल हो गये। जिल समय महायानी शिया-पुत्र प्राकृति अवसी अञ्चल प्रान्तविती प्रक्रिको, जो राज्योंने इसकार क्षां एक बढ़ी क्रमा-सी पान पहली भी, हाकने लेकर पैक्स की बींद्र रहे थे, क्ल सम्बद्ध क्रमाडी 🚃 📺 शोष्ण हो रही 🔣। उनके मनमें तनिक भी

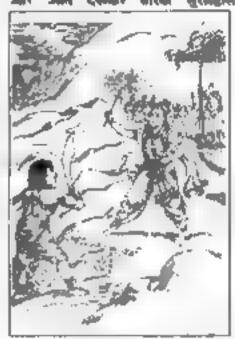

क्षेत्र — 'क्या इत्युओंका संक्रार करनेकान कुम्बर कही है ? मैं अकेरण कीर इसके साथ च्या क्रफेला और में ही समस्त जीते. जनवारणों, रहेकनाओं तक बौद्धरि किन्द्रेर कारक है, उन 🏬 भी कर इस्ट्रेगा है

सम्बन्धर देवतालीको दुर्वचन कदकर 🚃 रुसुर 🛲 🔛 सुद्ध करने लगा । का समय बढ़ा फिल्ट संसान हुआ। सब अञ्चलीरोंका अंकर करनेवाले कुन्तरवे कराकुरभर नहीं भी। ने बरब प्रसम्ब और दिलकोने करक-कुक्तनेका स्वरण करके अञ्जेष सम्पर्काली 🖩 । उन कम्युक्तको अक्ची - सारकके 🚃 । विचार विकार किया । किर से

111 

क्य कारोकी प्रकारो प्रतित प्रकृते हों, 📟

**लाम करकी अञ्चल कोच्या को** १ तस्त्रपार

र्मकानीक रेक्से समझ कुमाने 🖿 क्रीको करकासुन्दर, से ह्याल स्टेक्नेको

क्या वेनेकारक था, प्रकृत विकास जार

**व्यक्ति अक्टब्लि सरकातुर्वेद स्वर्ग अपू** 

क्रिक-रिक्त के एके और जनहर्ग

अञ्चलकोच्या अधिकति यह ग्राह्मके स्थान

क्राक्तनी हो नका। को ! सबके देवती-

श्राक्षेत्ररणे पूर्व नक्ष्माची कुमार केवानेकले. प्रेरमा । क्षमुपुत कुमार महत्वाचे हता न्यून् आहर नर्मण करने एने और स्कृत 🚟 देखनेशाओं तो थे हैं। क्या प्रयोग तरणना tiebt um nach Mil were uit it नके। का नाम्य सामात देखाताओंने कथ-क्रक्रास्था सन्द किया और सारकार 🕾 क्रमीक्रम अन्यते सुनि की । तब तक्का और कुन्धरम्य रोगान् प्रत्यम कृता, 🔣 आगन हुंतन, स्थार जनका और प्रसूध Milipalitak maraka Milipalitak an i aprilit और अरम केने हैं सॉक-बुद्धने करन प्रतीक से, असः अस्तर संपर्वतार्थ से क्रावर क्य-क्रारेकर प्रकार काले सिर्व । काम क्रमानी में केंगें जन्म प्रकारके केरो क्याके हुए न्तर्मक क्षेत्र को 🖩 और अधिक प्रधारके शुक्र-केवारे श्रव्य-शुक्रोचर आवात का स्त्रे है । इस समय देवता, नामर्थ और विकास— क्षती कुरवार कई ब्रेकर यह दूरत देखते रहे । इन्हें पान निरम्प हुआ — पहिल्ह कि सामुक्ता करणा केंद्र के गया, कुर्वकी प्रक क्रीको पर गर्भ और पर्नत एवं पर-कार होता क्षेत्र कार्य प्रकार भारतिक व्यक्त अवस्थापर क्रियालय असी पर्यंत केव्राणियक क्षेत्रत कुमारकी एकके रिन्मे वर्ज आहे। हात क्रम जानी व्यक्तियों क्याचीन देखका शेक्टर एवं निरिक्तके कुर कुम्बर अवे स्वाच्या की हर केले । कुमारे क्या-प्रक्रमण कांग्रे। कुन्तकेन केंद्र नत करो । तुन्ते वितनी प्रकारकी विकास नहीं करकी पाहिने। वै आहा हुए पार सोनीवरी अर्थवर्तिक सामने हैं। इस क्रमीका कान समान कर देंगर ।' में ३२

कोर्ड तथा वेकनमोको दादात वेकास-

कुरवारने निरिच्य और सम्बुध्धे प्रमाण विश्व राज्य अपनी कर्गालकरी समित्रके सम्बद्धे र्सक है। १० १ भेरा समय ११०—

देकते 📰 कुकारक्षरा बारे गर्ने लाग्कर्क क्रमान्त्रेय ह्या गर्ने । का असूब 🍱 🚃 व्यासम्बद्धे प्राम्परीत क्रेकर 🕮 हेला पेककर क्रीकर कुलाने एक **का**या क्षेत्र पार्ट निकास । उस्त प्रकारताने केवलान **ाता** वारे अनंबर केवनओर बहुर-मे अक्टोंको चैसके कर असर विकास कर कुर्य 🚌 अपूर्ण जननीत क्रेका शत जोड़ रिक्ट, कुछके सरीर दिख-दिख हो गरी और प्रकारी केल मृत्युक्त अभिन्ति वन गर्ने । कुछ प्रत्याची देश अकृति वरिवार 'गर्थstill - run ubbet, tur ubfürlt si पुर्वकारी हुए कुन्यरके परम्पायक हो गये। कुछ नाम प्राप्ति गर्वे और कुछ वैद्यम क्रीकार कुल करे। स्तुको केन जीवकार आस्मार व्यापकर व्यक्ताओं कुछ गर्न । इस शामकी आहारी पत्र हे गर्थ भी और मुस्तव कैंगत कानी औं भी। नुरीवार । इस जन्मर बद्ध स्मरी देवकोग निष्यु हो नवी । देवनगोर्क स्वयं

कोई भी कई द्वार र सकत । उस दुरस्या

सरकार को समेनर सभी छोटा विकासक क्षे पने और इन्द्र आहे सभी देवल

आरच्याम हो गर्थ । में कुम्बरको विकर्ष दिन । 🚃 सरकोड् सारकार इसर 🚃 हुआ। 🗯 समय चन्त्रम् संबंध 🕸 कार्तिकेवकी विभेक्ता ...... राजा क्या का को और व्यवस्था 🚃 गर्नोसे निर्दे हुए सही बच्चने । तथ विक्रांत इरकरे केंद्र समान नहीं 🖘 के 🚟 🚟 काम जेम्ब्युर्वक सूर्वके सम्बन्ध (व्यवस्था अवने का कुमारको अन्तर्थ गोवने रंग्यर स्वय-मार करने सनी। इसी ........... अनने कृति सि पूर् क्रियालको सन्द-वारकको ात अनुवारिकोचे साथ आवार प्राप्तु, पानल और गुल्ला समान केला । सम्बद्धान् सम्पूर्ण देवशक, चुनि, विक्क और कारणंति विकासका कुमार, सम्बु और काम जाता हा पार्करीकी सुनि 🔤 । एक समय स्थानित म्मून नहीं पुन्त-नर्ज की। विश्व प्रकारक बाबी बाबने अने । विशेषकरको बावधान और नगणकारके क्षेत्रं वार्तकार उक्तकरके ग्रैवाने राने । जा समय नहीं एक नहान् विकासिता गमाना गमा, जिसमें बोर्जनकी विशेषक की और ह्या स्थान पाने-कवानेके हता प्रका अधिकारिक सक्रकेको नक्षा छ। को । ्राप्त केवनमाँ वे वस्त्रकारकृतिक सा-सम्बद्धार इस जोड़कर कामान् अवस्थानां सुक्ती पर्वे । सम्बद्धारम् सम्बद्धी अर्थनीयन 🚥 अर्थ गर्माने जिले हुए कार्यन् या वनवानी पवानीके साथ अपने निवास-स्थान कैरमस पर्याच्यो क्यो गर्ने ।

इन्द्र तारकाले कार एक देखकर सभी देवताओं तथा अन्य राज्या प्राचिकीके बेहरेकर 📰 क्रेस्टरे समी : वे व्यक्तिपूर्वक शंकरतुवन कुळालो सुनि करने लगे---

देशकार एक साथ है। तनपूर्ण देशकाओं तथा करनेवारे हो, पूर्व 🚃 👫 निरमेक्तिके स्थान प्राणिकोको भारत् अस्याद अध्यादका । पुत्र कालासुरके प्राणीका अन्यक्ष्म करकेशके अन्य अञ्चलक्ष्मे विकासक हो । सुकार कारण करन क्षेत्र है, पुरे प्रमाण अधिकात्य है।'

महारो पक्षते हैं—यूपे ! यह विश्व कार्य, केव्याओंने इस स्वार कुमारका कारण किया, कर का प्रमुपे सामी 🚟 क्षरकाः रूपा-क्या 🖿 अञ्चल विकास नम्बाल् वर्णकेको सुनि काले देसकार वे रांचल-राज्य परण प्रसार हुए और उन्हें पर की कृत केले ह

रक्ष्या क्या—वृत्यते । 🚃 सभी सर्वाचनेत्रस्य कृतनेत्र सम्ब 🔤 🚃 स्था सिन्दे 🖼 🙀 क्रेक्टेने । 🗓 के के पालक (अन्त) वर्तनोष्ट दिनवार, T was a series with a series of the last Section 1988



देवका

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* असुरराज तारकको 🚃 तक देवाँको वर प्रदान काके तुमने इस सम्बद्धे तथा बराबर जगत्को सुली कर दिवा। अब तुन्हे परम प्रसन्नतापूर्वक अपने मन्ता-पिता पार्वती और र्राकरका दर्शन कारनेके किये विकास

निकासभूत कैरक्रस्वर चलन चाहिये । महाभारे कहते हैं — सुने ! समन्तर सम देवताओं के साथ विमानपर 🚃 🚃

**ाता निकारिक समीप कैलान वर्ड्ड एटे** । रस हरू दिय-दियाने 📖 आकर मनावा । देवताओंने विकासकी जुलि की । दिकारीने उन्हें बरदाय तथा अध्यक्षण देकर

शिवाका अपनी मैलसे गर्वेशको 🚃 करके हारपाल-पहपर नियुक्त करना, गणेशद्वारा शिवजीके रोके जानेपर 🚃 शिवगणीके 📖 धर्यकर संप्राप्त, शिवजीहारा गणेशका शिवरछेदन, कृषित हुई शिवाका शक्तियोको अपन करना और उनके द्वारा प्रस्वय मजाया जाना, देवताओं और ऋविप्रोका सावनद्वारा वार्वनीको प्रसन्न 🚃 , उनके हारा पुत्रको जिलापे

जानेकी 📖 कही जानेपर शिकारिके आज्ञानुसार हाथीका सिर लाया जाना और उसे गणेसके सबसे

ओड़कर उन्हें जीवित करना

उत्तम एवं अञ्चल कुलानकी नारदर्जीको बढ़ी प्रसम्रता हुई। इन्हेंने पुनः प्रेमपूर्वक ब्रह्माजीसे पुरुत ।

भारवजी योलं—देखदेख ! अल्प तो

चित्र-सम्बन्धी ज्ञानके अवस्य सागर है। प्रवानाय ! मैंने स्वर्थः कानिकके सर्वुत्तन्तको 🔣 अपृत्तवे भी काम है, सुन

किया । अस् गर्भेत्रका उत्तय चरित्र सुनवा **ः है। आप उसका अन्ध-वृत्तान्त तवा** 

सुतनी महते है—नारकारि कुलाके किल सरित, को समूर्ज पहुल्केंद्र लिये भी महत्त्वसम्बद्धाः है, ब्राह्मः स्ट्रेडिये । स्तमी कहते है—सहामृति नाखका

किन्न किया। सुने! उस अवसरपर

देकताओं को 📖 आनन्द प्राप्त इआ। वे

वित्व, 📟 📰 इंकरनन्दर कुमारके

रमणीय परस्या बन्तान करते हुए अपने-

अपने लोकको धले गये। इधर परमेश्वर

किन भी किना, कुमार 📖 गणोंके सम्ब

अन्तरपूर्वक रूप वर्षतपर निवास करने

लमें । मुने ! प्रार 🚃 जो विश्व-मकिसे

ओस्डोल, सुरक्तायक एवं विका है.

कुम्मरका का सारा चरित्र की सपसे वर्णन

कर विका; अब और क्या भूतना कार्यों हो ?

(新期間 七一七年)

देता क्यन सुक्कर ब्रह्माजीका मन हर्वसे नद्गद 📕 वेका ( 🖥 🚞 सारण करके बोले ।

क्क्रवीने कहा—नास्त् । पहले भी पेपे विक्युर्वक ग्लेसकी उत्पत्तिका वर्णन किया

🖿 कि 🔙 📉 दृष्टि पहनेसे गणेदाका मस्तक कट 📖 का, तक उसपर हार्शीका

- मंदिल देख्युरूप + 

मुक्त करत दिया गया था, यह यह करवा सम्ब am है! अस केस्प्राचने चरित हो

134

गर्भक्रकी जन्म-कथाका वर्णन कमा 🐔 जिल्ले कुमान् कंपाने 🛮 🚃 📖 🚃 रिका था। यूने ! इस विश्वको सुद्धे संकेष्ट नहीं सामा काहिये; वर्गसीक व्यक्तान् कुल्यु कान्याककारी, इश्विकार्त और सम्बद्ध काबी है। के ही कर्मूक और निर्मुख भी है। अवीची लीलाचे रतरे किथानी खड़ि, रका और फिनाइ होता है। सुनियोह ! अन्य प्रयुक्त

विक्यको आदरपूर्वक शकन वरो ।

एक समय पर्वाक्षितीको समा-विकास नायकारी संकित्ती अने चन हाता विकार करने तन्त्री—'सम्रो | सभी नन स्क्रोत की है। जन्दी, पहले आदि को इसारे हैं, के भी क्रिक्के ही आक्रमालनने करण रहते है। 📰 असंबंध प्रवास्थाल 🖹 🚟 भी gunte fill uft fit if fill freienannen क्रेकर प्रस्पर सन्दे रहते है । कालि के सभी प्रमारे भी है, संक्षानि प्रमाने द्वारान 🚥 न्हीं निरुत्ता; अतः पानरहिते । अञ्चले की बनारे 🔚 🚃 नजनी रक्ता करने कारिके ।"

सहाजी करते है पूर्वे ! सब **ार्था** प्राथंतिकोचे देखा सुन्दर करान

and the अधिये असे विस्तारिक धाना और केल कारोका विचार की किया। स्वाक्ता बितरी समय 📖 पार्वकीकी काम कर गरी वर्षे, ह्या स्वयुक्तिक उन्होंको इस-कर्काटक बर्गंड चीतर संसे आये । शंकरवीको आगे देखकर 📖 करती हुई जनकर्म वर्णनी ···· सबी हो नहीं। इस सबसे कराये

वदी राजा आपी। वे अध्वर्णनमित हो नवी । 📰 अवसरका उन्होंने प्रक्रिकोके

क्षकारो विराधारक तथा सुकार कारा। इस समय हेर्स कटना वटित होनेपर परवाधा परकेवरी क्रिक्का क्रवंतीने कार्य देखा कियार किया कि नेता कोई एक ऐसा रेजक होना व्यक्ति, 🛗 स्था शुप्त, कार्यक्रशस्त और वेरी 🗏 अवलों 📼 सुनेवाला हो, काने लोगा भी हिम्मा हैनेनाता न हो। को विकासका पार्वतीकेवीने अपने प्रारीसकी वैहरते एक ऐसे केरन प्रत्यका निर्माण क्रिका, को सम्पूर्ण प्रथमक्षणोंके संयुक्त कार्यः सभी अप्र सुन्दा वर्ग जेपादित के। कारणा पढ़ प्रतित विकास, परम क्षेत्रकारम् और भ्रह्म वार-वासामसे सम्बद्ध था। देखीने को अनेक स्वासके क्या, क्या प्रकारके आयुक्त और ब्यून-सर इसमा अवसीयांद केवल कक्का-- 'तुम मेरे कुत हो । मेरे अपने ही हो । तुन्हारे समान

च्यारा मेरा चर्चा कोई कुला नहीं है।' पार्वकोक ऐसा स्थापित सा पुरत औ भवास्त्रार करके खेला। समेदाने करा—'माँ ! आस आवसी कोन-क कार्य भा पदा है ? मैं जानके कवरायुक्तर को पूर्व वर्षमा ।' गर्भशके को प्रक्रानेकर कार्यतीची अध्ये प्रक्रको क्रार देते हर् जेली ।

वर्षे अपने हो। सनः कुर मेरी हता सुनी। आजरी तुम की प्रत्याल हो काओ । सरका । नेरी आज्ञके जिला कोई भी प्रत्यूचेक की भारतके पॉलर अवेश न करने पाने, नाहे यह क्क्कीले 🚟 उसके, कोर्ड भी हो । 🚟 🧵 यह

रिल्मने कर्म--- साथ 1 👭 भेरे पून हो,

🔣 राजमे जिलकुरु 📖 📖 करी है । अञ्चली काले है—पूर्व I 🔣 काइकर पहलीने रूपेक्के प्रधाने एक सुरूव बड़ी है

है। इस समय अन्द्रे कुना सम्बन्धे सहका गर्नेताने अने केनानेने 🔤 उन्हें



विद्वारकार बार्वती इर्ववत के गर्नी । अक्रेंपे काम क्रिक्ट्रिक अल्पे चुन्नार गुरू कुल और कुमायरका हो प्रानीने समा निकार किर इक्कारी गंजराजको अस्त्रे सम्बन्धानिक कर दिन्छ। केंद्र अन्ति ! नवन्तर पार्वती-स्वत बहुत्वीत स्वोद्ध वार्वतीयारे वैहाanners and so the so-men पश्चरा हेने तन्त्रे। अवर विच्या अवने पुत गर्नेक्षको अन्तरे दशकोशा निवृक्त काले राज्ये साविकारिक स्थाप आर्थ करने राजी । मुन्तिक ! इसी करण करणार, रिसर, वी नान कौतुको राजा गान प्रकारको स्थितको रवर्षने सिकुत है, ह्याहर 🕮 ग्यूरे । अमेर का सर्वतीयरिको पहुन्तानी से में नहीं, सकः योग्य क्रोः— 'हेल । न्यानकी अन्याके किया तुम अभी चीतर य जाउंचे । चाता स्थान करने केंद्र सभी है। तुम जंबई जारा नाहते हे 7 इस सम्बद्ध कार्रेस इट कार्यो ( को

क्रवर्ते हे हो । उन्हें देख करने देख किवनी कोले—'कुर्ज ! यू किले रोक रक्त है? हुई दे! क्या वृद्धाने नहीं करना? वै विकास असीवरिया और मोई नहीं है।'

**व्हिर अहेबारके गण उसे सम्बाधनर** ह्यानेके किये वर्ड अपने और गुणेक्सी केरे—हुने, इस पुरस क्रिकाम है प्राच्यात है और सर्वव्यानी मनवद इंब्याची अञ्चल हुएँ इंट्रांगेंड लिये पूर्व अपने हैं। तन्त्रें भी नव समझन्तर इनलोगीने करा भई है. अन्यक तुम कर्का मार्ने करे होते । अस्य कुक्ता इतिने है कि दूस कार: ही हर हर अपने । को वार्च अपने पूर्व सूत्र चो बो 7

सहार्थ कहा है—यूने। यो स्क्रे व्यक्तित की निर्देशनका नरीव विर्वय है को स्ट्रे । इन्होंने हिन्दानमोसी प्रदर्शन और रुपर्यको को क्षेत्र । यह उस सभी विकासकोरी विकासीके पत्त पायर सात कुरमात्र करे सुराज्य । पूर्व ! काले सम्ब वाले कुरकार जंजारके गारिकारण अञ्चल सीहरू-विकास कोचार अपने का गर्नोको प्रीटकर च्याने तमे ।

भोक्त कह-'क्वो । व्य और है. 🗈 इतन उक्कान हेकर शहरी गाँत वक का ६२ इस वर्धन प्रत्यासम्बद्ध हुर अन्त के। तुम्लकेच नर्पुतकामध्य तरह सावे होचार क्सका 🚃 🧮 🛗 सुन्न को हो।' **व्यक्ति स्थानिकारे अपने नागी** प्राच्यको को बद्धनेका ने 📖 पुत्रः नहीं सीव सन्ते। तस्त्रपार जनेत्रक्षर पुरः 📟 क्षानेका क्रिक्कीने नामीको जाता है कि 'बुग प्रसा राजाओं, ज्या कीन है और क्लों anne 🔤 'ने जीतिरामके पुत्र हैं क्षेत्र कर प्रतिक्रीमा का सम्बद्धकार हैन सभी प्रत्यानके प्रत्यें 🛗 है।' 🖚 स्वेतास्थ water father rates were well were जनने गानीका गर्न भी चीता करना बहुत । प्रमुक्तिको जनसेवारे स्थान बेह्यान जीवारे पुरस्कार क्तेत्रकीते जीवन कुटु सहस्रकाः पर है। कोई भी पर्यक्रको कारीका र कर गर्छ । क्या पाने प्राप्तानिक न्योक्त अस्ते र



मनेवानीये मताबंध करणोक्क स्थान विकास तक कारियने कर्षे कार अक्षाप कर दिया । कारी हेकर फिल्डोर्ड काले का की, केर कुद् gat i sembrat und appealle aburb SHOT Regard without the way विकार पर्या पर्या एक्कार पार्वकारीको फिला, सब के झुन्दू हो नहीं और कहर-सी प्रक्रियोको अन्य कर्ना अनुहर निम्ह किन्तर

हेजा कर का है ?' नजीरे कर सरकार अधिकोड़े क्या पराव सवाबी करने सकी। विवादकोची स्थानक विको अस्तव वर्ग । जो देशका ने जन्म निवासन अवस्थात के पर्य और धनमा पूर मा एक्ट्रे हुए।

मुद्रे । इसी मानव कुन कैल्साहर्शन गर्नद व्यक्ती तथा व्यक्ति । प्रश्नाच्या व्यक्ती अर्थाना अभिकास केम्प्लीको सुक्त ब्लेक्टर सार on and the processingly describ जनान कर्मी कहा कि इस विकास समाने विकास क्रिकार करना साहित्रे । सब ने सार्थ देशन कुर पहल्लाके साथ सामू प्राप्त and the per graves were delt in women to her with mit from from he some followish per all ofth water, and out it within 1 and the विकास और विकास करना कार्य है। देखी बारकर करनेर पुराने सहित जन्मे हेक्स और मुद्दि प्राप्तको विकास विकास करे और minute profession from the page starts कर्त । इन्होंने केन्युक्तिक कर्दे अलग करने हुए seines streitern werd unte weite militar print straight arflement flows : Plat fragment segral uple side :

हेक्क्ष्रेचे व्यक्त-स्थाने । सर्वे मनकार है। विकासी ! सुन्हें अलग है। व्यक्ति : पूर्व क्यार अधिकार्य असे है । werte ! Ti utter geet \$1 मन्त्रे ! पूर्ण समीवर्गक हो । पूर्ण एक कार्य स्थिति निर्माणकार्त, व्यक्तिकारणीय और संक्रार करनेकाली के । केनेश्वर १ कुकरे कोको सारी विलोकी विकास हो रही है, भार हा प्रमाण हो पहलो और हरेपानो कर्षे अनन्य कार्यको अकृत है की। जिस को प्रकार करते। विकेश कुनलेन सुन्तरी

करमेंचे बसक सुकते हैं।

बद्धानी कहते हैं—जन्म 1 🖷 हुन

सभी अस्तिवेद्वार सुनि किये करोबर की पर्रावेगी पार्करीने अवधी और स्रोपान्त व्यक्ति ही देखा, सिन्द् कुछ स्वयू नहीं। तक

उन व्यक्तियोगे पुन: इनके परप्रकारकोने किर हरकारत और व्यक्तिकृतिक हान गोहका नार्वतिकारि विकेश्य विकास । श्रीपयोगे कमा ---सेविर ! अपनी संस्था

क्षेत्रा प्राकृता है: अनः क्षेत्री भागे, क्षण क्रो । अधिको । एक्टरे कानी देख के तो पड़ी विभाग है, गरिवा प्रमानी अंधेर स्थे दक्षितल करो । इसकेम, वे ज्ञात, निका आदि देवला तथा सारी प्रका— क्रम सुख्ये ही है और मासूल होचर अहारि कीने तुन्हारे ज्ञाबने काढे है। परमेखरी ! उन

प्रमाण अपराध्य अपर पाते । विके ? अस इन्हें कार्गित क्टान करें।

नक्षानी काले हैं — सुने । सभी 🚃 यो बहुबर असन्त दीनकारने बळकुत है हाथ बोक्कार कविकास समान साहे है गर्थे । इनका देशा कथन सुनका परिद्यास बारता हो गर्नी । उनके स्थानने करानान्तर

संस्थार हो। अस्पर । तथा हे अधिकारिक कोली । देनीने कहा---आषिको ! यदि केन कुछ जीवित है जान और धर बुधल्येगोंके जन्म भूजनीय कार विका जान से संदार नहीं होगा । सब कुल्लोन को 'कर्जानक'का क

प्रदान कर होने हमी लोकने कान्ति हो रनाती है.

न्यानी काले हैं—जुने । वालंबीनेंड को पूर् हैं, आवन्या नहीं तेन केहनवाकें बाह्यनेक तुन सन्ती व्यक्तिकेंने इन केवलाओं के अधिकोनारी इस वालकार्ने अवेड करें।' इस पास आवार सारा कुरान्य कड़ सुन्यवा । उसे - प्रकार क्रणी केवलओंने विराम्बर सेट्स्काहरा

कार्यी 📰 गर्यी । वे इंकरजीके क्या गर्ने और 🚃 जोड़कर उनके चरजोने रचनका कर्म 📖 🚃 निवेदर 📟 दिया । केक्ट्रानेका कार पुरुषा हिल्लाने

कुनकर इन्द्र आदि सभी देवताओंके बेहरेवर

कड़ा—'डीक है, जिस प्रकार सारी विक्रोपनियों सुका निर्मा शर्क बड़ी करना व्यक्तिके । अस्तः अस्य अस्त विद्यवसी और व्यापा व्यक्ति और को बीच व्यक्ते किले, क्रमच्या विश कालकाः का कारकाके सरीरका जोड़ हैनर क्वडीचे ।"

काराची काले हैं--क्षेत्र लहानकर विकासीको आजामा पर्यक् कर्मकार स देवताओं ने वह सारा पर्स्य समाप्त विकास क्योंने का दिल्लु-प्रानीरको धो-पोक्रका विभिन्न क्यांकी पूजा की। बिरा के क्या दिवासी और गये । वहाँ इन्हें सहने-पहल एक रोपकाल एक सभी मिला । उन्होंने

क्रमका विक अध्या क्रम प्रचीएवर जीव विष्य । क्रमीके उक्त विरस्ताते संस्कृत हाता हेरेके प्रशास शभी वेपालकांचे भगवान् विस्व आदियते प्रभाव करके कहा कि इसलेलीने साधा काम पूल कर दिया । तथ जो करना सेच है, क्षेत्र अगामकेल पूर्वत वहाँ व ल्लाची करने है—स्त्र विकास-कार-प्राच्यान्त्राच्यानी केल्प्स्याचित साथ सुरकार **ा रेवा और कर्वदेको नक्ष**न् अस्तर

कुरत । क्याक्रम् <u>साम्</u> विन्तु आहे सची केंग्रा अवने 📖 निर्मुक्तकान करवान् इंक्टरको प्रणाण करके केले--- 'सानित् ! आर महाराजे किस सेवले इव सकी करना



धारको अभिनादित क्रिक, मिन क्रिक्केश स्थल कर्मा अर अरू बराको धारमधी शरीरका क्रिका क्रिका । उस जनका सर्वा क्रेंगे हो का करना रिल्नेकारी सीत ही वेद्यसमुख्य द्वेत्यार जीवित 🔣 📖 और सीमें <u> १५९६ 🚃 ३३ वेडा । 🚃 जीपल्यकाली</u> बस्तक अस्त्रक कृतर या। कारका पुत्र क्रमीका-स्व का। स्टॉल्का रेम प्रश-स्वरू था । केव्रोत्पर प्रस्कृतस स्टेल रही भी । करामी अब्द्रात कवनीय को और इसकी सुन्दर प्रका फेरू हो थी। कुरोश्वर ! कर्मनीयक्व कर पारस्काने जीविक देखकर यहाँ कारिका क्रमी त्येग आनन्द्रमा हो गये और कारा पु:का विकास के रूपा । तम हर्व-विध्वेर केवार सची स्थेनोने का कलकार्यो पार्वक्रियोको विकास । अस्मे पुरुको भीकिः वेकका कर्वतीयो वस्य प्रसन् ह्ये । (attent th-to)

पार्वतीच्चरा गणेकजीको सरदान, देवीद्वारा कर्डे आवपूर्व 📖 जाना, विक्जिक्कार गणेशको सर्वाध्यक्षपद प्रदान और गणेश-जनुर्वीत्रतका वर्णन, तत्पक्षत् सची देवलाओका उनकी स्तुति करके इर्वपूर्वक अपने-अपने स्वानको हाँट ===

गिरिया-यूर क्यातारकित होकर वीर्तित हो हते, गय नवानायक देवेंने उनका आक्रमा विकास अपने पुरुषो देशकर कर्वनीदेवी आन्तव्या 📕 गर्ची और उन्होंने इचीतिरेक्टने जा मारक्षको छेन्हें हार्चेसे क्यक्कर 📟 📖 शिया । किर अन्यिकाने 📖 होकर अपने पुर समेदाको 🚟 अक्टानके 🚃 और आयुक्त प्रकृत किये।

महाराधे नवते हैं—जूने । mm विकृत विरोद्धार्थने विकास विविधनिकासी स्थाना पूजन किया और यहाने अपने सर्वदृःसङ्गरी क्रमणे 🚟 अव्हेंच्या स्वर्ज मिल्या। इस प्रकार दिला-वहीं वार्यलीवेदीने अपने पुरस्का सरकार 🔤 🚃 सुन्। कृत्म और प्रेम-पूर्वेक उसे करकत की हुए कहा—'केटा । 🚃 समय तुहरे 🚌 कहे होसमा पहा है। भिन्नु अन्य स् प्रतासका 🖥 स्था है। सू सम्ब है। अवसी सम्पूर्ण देवताओंने तेरी असपूरा होती खेली और तुमे कभी दुःसका सामना रेप्यून्यात भी संस्था नहीं है।"

व्यापनी व्यापे हैं — कुरे । म्क्रीवारिकेटीने अपने का राविकों को कावार को करा अवस्थि पहुरे अपन कर्म पुरः अस्य adverse Rese t fee t set followsk property and depotent with Represident on Redressed unter & war i marrier gree suffe describe published found upt of the of were made it referredure front mingripani deut fleschie erfer wit i वर्ष ग्रेनका उन्हेंने सिल्केकीकी कारणाstraint in the straint Special shift for Spec on Specia of an annual second tree up-कारत केटी हुए केवलकोंक बोरी—'बा मेरा कुरस पुर है।' समझात् परोक्तरे भी appr finality which afferms Repri for unidad, agair, frequi और बाल आहे सकी प्रतिकोंको उत्पन वाले अने को हेवा उन्हेंने व्यव— 'के अधिका साथ ग्यूनोका समार है है. असः अस्तरातेण नेता अस्तराम कृष्ण करें।' का है, इंदर और निव्यू—इन कीने वेक्स्प्रांकों के एक एक है देखकूर्व उन्हें

नहीं करना बोला। **वी**क इस सनन की जान कर क्रमून सन्ने हुए कहा—'सुन्तरी ( मुकारत मिरपूर औरत रहा है। इस्तरियों 🚟 शिरप्रेन्द्रीयों इन सीनों देखीकी पूर्वा होती न्यूकोको स्त्रा किन्तुको 🚟 पूर्ण काली है, उसी 🚌 दून सबको 💹 ननेसका भी कार्यिके । को प्रमुख कुछ, कार्यन, कुछन गामा, । कुछन कार्यक व्यक्तिके । प्रमुखीको प्राप्तिके कि faber, reveiles across, compre adversors marks proud you works recognize क्या परिवास और कावार करते निकि- इसकेनीका पूजर करें। ऐसा कारोसे पूर्वक रेरी पूजा करेका, को उसरे निर्देशनों इसकेनीकी पूजा सन्तर हो जनते। इंडरना है जानेने और उसके जन्मे देवनको ! को नहीं इनकी पूर्ण नहीं क्रमानोर क्रिक पहुं हो क्रानिने—हालों न बारके अन्य देवका कुमर क्रिक पर्या में का पुजरका कर जा है करना— प्राप्त अन्यस्य विकार सार्वेको अन्यक्तास

> - अक्रमके अपने है—यूर्व ) अव्यक्ता sur, they aft were and seek burgeith feireir undflich men क्षात्रके क्षेत्र की मनेकक 'सर्वकार' daften um flett i stell menn firmelle क्रम प्रथम किससे पून- मनेक्रमो मोन्सर्वे

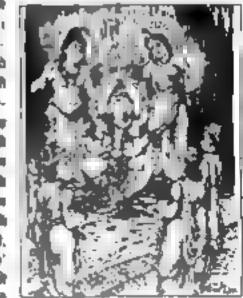

- maked glooden -

सर्वत सुरू केनेवारे अनेवत वर प्रधान करते. बहुतको 🚥 विश्वविद्य पूर्वि 🚥 🗷

📰 कोले---

क्षिक भेरे बार — विशेषक रहता १ निकारिक्ष में दुक्ताना नाम जाता है । मेरे जाता ही जानेपर अन्य यू स्वरे जनस्को ही प्रस्थ हुआ सम्बद्धा । अन्य महेर्च भी हेरा निरोध नहीं कंट सम्बन्धा वृक्षानिकात कुत्र है, असः अक्रम नेवामी है। ब्यान्य क्षेत्रम भी हरे महान् पराहर 📖 🚟 है, इसरिक्ट रू राम सुपरी गोना। निकासको सम्बंधि नेरा पान अवने केंद्र होता। यू सकता कुरत है, अराः 📖 की सन्दर्भ 🚟

अक्टब्स् हो 🕮 । प्राप्त अकृति प्रकृति स्वाप्त स्वता क्रमा क्राम्यके कारत प्रकेशको पुरः नका के हर की-नक्ता है without stated demonstrate andage fielbaft million gaber fiber man हुआ है। विशः 📟 निर्माणके पुन्त चित्रमें नेता क्या प्रकार ५००, तम सार्थ गरिका प्रकार सहर बील शहर का । इस्तीएके जरी दिवसे जारण करके और निविधे देश काम हैल अरमा काविये। यह तल परम क्षेत्रक तथा मन्दर्भ विद्युत्तेका प्रकार है। वर्षके अवस्थे तथ दरः नहीं चतुर्जी जा साथ त्वाराज्य होरे व्याधनानुस्तान हेरे प्रतास्थ्य नहरून ana प्राप्ति । विशे संस्कृती अनेको स्वारके अनुवन सुकोबी कान्या है, उन्हें चतुर्वित हिन भवित्रपूर्वक विशेषस्थीत हेरा कृतन प्राप्ता कर्मिने । अत्र मार्गवर्गिकेनाके

कान्ये जन-प्रतिक्ष 📶 और अधिवासमे ana प्रकारके देशन कर्ती, कराने और कुन्तेले प्राप्ता पूजा करे। पुरः सर्वेत्वर प्रमुख अपन जीन व्यानेत्र व्यान वालीः क्वांक्रमेंने पूजर करना व्यक्ति । यह दुर्ज सहस्रोत, बाद्य अंकृत अली और सैंप चरित्रेक्समी होनी कहिने । ऐसी एक सी ऐक अध्यक्त प्रात्मेश कृष्येने कह स्वारीका जीवनाची कुछत करें। सरकाश्चार कुछ, दीय, अनेक marrie filts, range, and afte अस्त-राज्य प्रकृतिहार गर्नकारी पूजा वर्ष और जान्य करके इसके आगे जिल्लास करे । 🗷 प्रयोक्तको 🚃 सामेके प्रकृत बारमञ्जूषाच्याकाः पृत्याः चने । सन्यक्षास् इन्देवंत स्वान्तेयो पूज काके ज्ये विद्याद्यक्षा चेत्रक करावे । विद्या चेत्रन कर केनेके बाद साथ 🕮 मनवारकित निवासका 🛍 प्रस्ताद करने । किर क्लोक्कारी स्वरूप करके अवके राज्ये निकामिका विकासीय कर है । इस प्रकार करनेने का प्रकार पूर्व होता है। भीवर । भी इस बहुई-करने क्या वर्ष

कुर हे जाय, तय उन्हें कर्जायों के हिये कि बहु प्रस्तात चुर्जिक रिक्ते प्रश्लेकायनका कार्य भी सम्बंध करें । इसमें मेरे आसानुस्थर बारहा प्रमुख्येको जोत्तन कराना कृष्टिये । सरीको व्यक्ति 📰 व्य एक व्यक्त स्थापित 🎫 क्तान्त तेनी पृष्टिकी पूजा करे। तापातत् bulathik argun bibur freier meb. प्राप्त अपूर्ण प्राप्त प्रयाने, फिर असीवर कुम्मानक्षणी प्रदूर्णी आने तथ तम दिन प्रांतकी प्रमूख क्षेत्रकर कुम्म करे। पुनः annesses काम बहरके प्रार्थित हैंग्लों जूसिक शासने 🖟 मिल्लों और दो बार्स्स्याच्ये अक्रमोने निमेर को। पूर्वेश निमित्रे विकास निमित्र्यंत काली पूरा को और 

THE क्षते ( क्रारा:कारत कृत: कृता 📟 📟 प्रकार विकार ( कुलैकर ) क्रारा कार्या

कुरुप्तरंक्तके क्रिके विकार्यन कर है। निरिक्तकेतीको को अन्यन्द प्राप्त कुरुप् म्बूल्यारेंसे आयोग्योद स्थान करे.

सरितमानन कराने और आहें ब्रॉनिंग हिंह qualify fielder uit i fier moure

**ार्थ प्रकार समित्र कराना** ब्रोरे । 📺 प्रस्तान को 📺 प्रत्यको पूर्ण करना है, उसे अपनेत्र करान्यते वर्तात होती है। गर्मका । यो स्टब्स्स स्थान प्राप्तिक अधूतार मिल वेरी गूजा कोगा, अस्त्रे 📖 इन्हें व स्थान हो जाने । जुन्मीकी विरुद्धा, प्राप्ताः, प्राप्ताः। वेदन्यी-पुन्तः अस्ति अनेवरी क्याररोक्करा गणेक्करका बुक्त करना बाहिये। भी जो त्येग कक जनगंद क्रमारोसे भरितपूर्वक तेरी पूर्वा 🔤 अनोतं निर्माणा सरानेत विस्ते नाम के नामना और उनको नार्योत्स्य केले रहेने । सनी melde edelledt. Andrews Millett un पूजा अवस्थ हिल्ला प्रातिक स्था

their all the year programming it is still अनुभा जिल-जिल कर्मुकी कार्यक व्यत्तव है, को निवास पद समा प्राप्त हो उसके है। अनः fact facility angel selection is, all अवस्थ नेरी सेना करनी शाक्ति।

अञ्चलकारे काचन कानेकारे कावश्रीके

बहुताओं करते हैं—क्षेत्रे ! क्षा क्रिक्रोंने बहुत्वा गरोकको इस उपान वर प्रकृत विकार, तथा संस्कृत देखनाओं, होड व्यक्तिको अर्थन विश्वके प्रकार समान्त गान्तिने 'ताकारत' स्वकृतित कार्यात स्वयंत्रीय विकास और आक्ना विकिन्नंद क्याधीतका कुळा विकार । भागवान विकासकोचे आवरण्यीक क्रम जनसम्बद्धी कुल-स्तानकोले गानेकस्थि

बिह्ने बक्ताने अर्थन की और उनके कन्मीने

ज्ञाल कर्मन 🎟 करो पुक्रोंने भी नहीं है सम्बद्धाः स्टब्स् वितर में उसे केने सम्बद्धाः 💷 अवसरपर केस्टरओपी पुरुषिको कर्मा स्थितः अन्यक्तानी कृतः स्वरूपे स्टब्टे । स्वरूपेतीहरू

पान कार्य लगे और पुर्लोको नव क्रेने स्वती । इस अवदर गलेसके गलाबीशनकार प्रतिकृति क्षेत्रेयर वर्षा प्राप्त प्रताप क्षाप गर्भा । सारे जनगर्ने सानित न्यानित हो गर्नी और साम द्वार जान गुरु। क्या । मेल और पार्वातीको से विकेष अस्तर प्राप्त प्रथा aft min sein seine merein generale बहुत्व होने लगे । सहयत्त्रा सन्दर्भ देवनमा और महिन्द्रम को कहाँ करता हुए थे, से सामी विभावती जावारी जावी-अंबर्ग स्थानकी को । का स्थान ने सिवाबीओ भूकी कार्ते

क्रीक और क्रांकीकी क्रांकार अर्थक कर

से के और 'कैसा अञ्चल पुत्र हुआ' की

परकर कर्तानाय करने हुए थर्क जा रहे थे।

३४१ ज्या विरिक्तांत्रीका स्रोप प्राप्त है क्या, नव क्रिक्टी भी, को स्वामानम् होते हुए भी सहा अवस्था जार्च विद्यु कारोके र्केको प्रकार रहते हैं, निर्मानको संगिक्तर गर्ने क्षेत्र मोक्सेको विश्वसम्बन्धे पूर्वकर् गान इक्साके सुरक्षात्रक कार्य करने हुने । सर्व ने प्रकार और विष्णु ग्रेगी मधिवयूर्वक fine-frequell der unde fireuf sent के अनुने-अन्तरे पालको स्कैट आने। को

ज्ञानकारको स्थान करना है, का समूर्त बहुत्सेका सामी होयार बहुत्त-अवन ही कार है। इसके बनानो पुत्रकेनको पुत्रकी, रिक्रीकाले कार्याते, मान्यांच्याच्ये भागांच्ये,

क्यूच्य क्रिकेट्रिय होकर इस करन सङ्गीतक

- संदिक्त विकासका -\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* जनभाविके प्रजानी, रोगीको आरोकाकी और कार्षे शक्त पूर्वकान रहता है, यह सङ्ग्लासमञ्ज केला है—इसमें लॉनक भी संशयकी गुंबाइस अभागेको सीमान्यको जार्स केती है : जिस चीवर 📖 और 📖 नष्ट 📕 मन्द्र हो और परि 🐃 है । जो भारतके उत्तरसरपर सरसमा विश्वी परदेश 🚃 📖 हो, उसे उसका परि जिल ची पुरुषपर्यवार इसे घन सम्बद्धार सुनता है, यह नाता है। जो फोक-सलाग्यें 📟 🖦 हो. 📟 अन्येक्षेक्षे कृतके समूर्ग अपीत् 🚃 इसके अवलसे निसर्वेड जोगरदेश 🖥 जात प्राप्त कर लेखा है। है। यह गरोज़-वरिकाम्बन्धी क्रम विहासे (अकाच १९) कामिकार्तिक और गणेकको बाल-स्केल, केनोका बाला विवाहके विश्वमें विचाद, शिक्जीद्वारा पृथ्वी-परिक्रमाका आदेश, कार्तिकेथका प्रस्थान, ग्रजेहाका माता-पिताकी परिक्रमा करके उनसे पृथ्वीपरिक्रमा स्वीकृत कराना, विश्वरूपकी सिद्धि और बृद्धि 🚃 होनों कन्याओंके 🚃 ग्लेशका विवास और उनसे क्षेप तबा लाभ नामक हो कुर्वेकी उत्पत्ति, कुमारका पृथ्वीपरिक्रमा करके छोडना और शुब्ध होकर इत्रैक्पर्कतपर हाला जाना,

आर शुक्य झंकर क्राचपवरूपर व्याप्त क्रमारत्वको अवगकी भक्तिम

नारकोने पूज — तात । की गणेतके जिस करण man a और है केमी कुमार

जन्मकारों अनुष्य कृतान तथा कर पराज्ञनमें तिथुनित उतका दिश्र शरित स्म पूर्व निका। सुरेश्वर । उसके बाद क्रेन-जी

चन प्रहान् आनव्य प्रवान करनेवाला है। वसानीने कहा—मृत्यिकेषु ! तूम तो वहे कारतीक हो। तुमने वहाँ उक्त कार एकी है। अधिकास ! अध्या, अस सि

चित्राची ! दिशा और धार्मगीका उज्ज्यात

व्यास्त वर्णन सम्बद्ध है, तृत कान सरकार सुनो । तित्रेन्द्र ! दिख और वर्णनी अपने केने पुत्रोंकी बास्त्रसीत्म केस-देखकर बहुन्द् प्रेयमें सम्र रहते सने । पुत्रोंका सरकार

करनेके कारण पत्ता-वितावत हुए। विवी-

त्रीतिपूर्वक अस्तक्षेत्र स्था तर्त्र-तरहकी जीत्सर्थे क्षाते थे। मुरीका ! थे शीवी मतनक न्यानिकार्तिक और गयोक्ष भविक-यूरित स्थान स्था नाता-विभाकी परिकर्ष किन्य करने थे। इससे सता-विभाकी सहान् केष्ट कन्यूक और जनोक्षयर सुक्रमको

एक समय दिया और दिया है।
डेम्पूर्वक एकल्लमें बैदकर में विचार करने समें कि इस के दोनों पुत्र निवाहके पोष्प के गये.
इस इस दोनोंका तुम विवाह हैं।
इस दोनोंका तुम विवाह हैं।
की है प्रशेष की है।
ऐसी विचाम पहला की है।

क्षिप क्षेत्रक विकास क्षेत्रक विकास क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्ष

क्षेत्रों फुरोंके करने भी विकासकी इस्ता जान करी। ये केली 'सहते में 🚃 सर्वत्य, बक्तो में विकास कार्यन्त'—में कार्यकर बाह्रों हुए परस्पर निवाद करने राने । का सरमाने अयोधार ने केनी एसकी पूर्वेकी क्या कुरुवार स्वैधिक अध्यासक आक्षा है। परन निपनवार्थ प्राप्त हुए । हुक समय बाद ज्योंने अपने होती कुरोको कुलका श्रीर क्लो इस जकर कहा ।

रिम-पार्थते येतं—पुत्रते । इंक्सोनीर्न पहलेले ही क्या केल निवय करा रका है, 🗷 कुर केनेके तक 🚌 क्षेत्र । का इन विकासिक स्थाप विकास कार्ष हैं, सुन्तवेग जेन्यूबंट सुन्ते । पार्र बच्चे । इने से तुन दोनों पुत्र करना 📓 कारे हो; बिलीयर विशेष जेन हो—ऐसी बात नहीं है; प्रक: प्रन्ते सुनन्तेन्त्रिक विकासके विकास एक ऐसी पूर्ण करायी है, जो केन्स्रेके रिक्षे वाज्यानवारिको है, (बहु सर्व वह है कि) के क्यों पृथ्वीपी परिकास वार्क युक्ते और अलेगा, जीवन पूज विकास वाले विकास आवन्तः।

महारको कथने है—मुखे ! काल-विकासी के बार सुरकार सरकारक भ्याचाचे पर्वाधिक तुन्ति 🛊 अपने त्यानारे पृथ्वीकी परिवास कारतेके रिच्के कार क्रिके । वरंतु अगाथ-सुद्धि-मानश गानेस वही सह क्ष गर्थ । से जनमें कान मुद्रिका अनाम से क्षांचार मनमें विकास करने लगे कि 'कब मैं 📖 कर्त ? कर्द्र जाते ? परिवास 🔣 बुक्ते हो नहीं स्केटी; व्योधिक कोलान मानोके पद आने सुकते पता व्यवस शही । फिन कारी पृष्णीकी परिक्रमा करके में

पुरे । माता-विकास विकारको कारकार का बैको 🚃 आह कर सर्वोत्स ?' ऐसा विकारकर पर्नेकों को कुछ किया, औ कुने । उन्होंने अपने पर स्टैंडबर निविद्धांक कार किया और माम-विवासे इस प्रकार **400** (

क्लेस्टबी चेल<del>े विकासी</del> वाराजी ! मेरे अल्लाकेनीको पुत्रा करनेके रिक्षे वहाँ से अस्तर रवासित किमे हैं। अस्य केन्द्रे इक्तपर विकासिके और मेरा बजोरम पूर्ण adding a

्राप्ति । विक्**र**िक् का 🚃 🚟 और समेक जन्मी पूरा पहल कार्यके देखें आसारा के को । का कोसने विविक्तुनेक पूजा वित्र और अवस्था अन्तर्भ कानो पूर् क्रमधी साम चार प्रदक्षिणा गरि। केट नारव ! मनेक से बुद्धिसार में है, 🛭 **ब्रह्म केंद्रकर केल्पल बला-विस्ताकी सहा**र



ः वेर्षेत्रम् विकासम्बद्धाः । 1984 जनारने सुरी। परिष्य केले : हिल-वर्वतीकी पूजा करके प्रदक्षिका का स्त्री गर्नेक्जीनं कहा---हे बाह्यकी ! सवा है है, असः वेरी समुक्तार्थना पृथ्वीको मरिक्रमा पूर्व हे ज्लो । 📟 संबद्धकुर 👊 और हिताबी 🛘 आक्तोन जेते उद्यूत कर पूरिये प्राथमि जो ऐसे हपात निरको हैं, में साम है और सीत ही मेरा सुध निष्क्ष कर वैश्विते । महानी कहते हैं—वृत्रे हे महाना anna अज्ञास I (में क्यार है कि) जो पूर क्रमेक्फा देला काल सुरुवार में बेली पाय-क्या-विकास पूजा करके क्यारे प्रदर्भिका भिना मानपुरिकार मधीवाने केले । कारत है, हमें पूर्णी-परिकाराज्यील कार-क्रमण 🞆 अन्य 🕯 । जो जाता-विसामो अरवर शिमा-शिमने कहा—केश । स् काले क्षाननेत्रकीत कृत नहते पुर्वाच्ये विकास क्षेत्रकर बीची-मामके रिजे माता है, का मात-तो कर भर । कुच्चर एक इका है, सु भी का विकासी हासारी विकानकार कारका भागी सेता और कारो पहले लोट का (सम रेफ 🎟 है; प्रकाशि कुल्के निर्मे अल्ब-विकास करण-क्रांते कर दिया कवाता) । सरोज की जवान मीर्च है। अन्य हीर्च हो पूर व्यक्तपति नव्यति ्री—सूरे ! ज्या केले है, फांलू अर्थका साकाशृत merchant reige unterfanen beb 🚃 क्री के बारायें ही सुराध है। पुराके निर्मे बार्स सुनवार कृतिल 🎚 पुरेत क्रेंग्न क्रें (पाम-निवा) और व्यक्त निर्म (पनि) मे रानेपाजीने अक्षा-है व्यक्तको ! 📖 केंग्रे सुन्दर सीर्थ भरते ही सर्वकान है। ऐसा की िराजी । अस्य पृष्ट् सर्वोद्ध, ल्ला बेद-प्राप्त निरमार अपूर्वे किस करने रहते हैं, उसे और महत्त्वविकान् है, अतः बर्णानुसार नेते वितर अनुवारीय असुबा कर दोरियके । (और बाग सुनिये। क्षेत्रे सात शार पृथ्वीयते महि का अनम हो वाक्य हो | निहार्येक केर परिक्रम की है, किए आक्रमेन देवी करा भी असम 🎖 जनक और बेरहार धनित क्यों कर के है ? आकार का काम भी प्राप्त अपने । प्रशासिको का तो पर्वता ही मेश सूच्य विकास मार **ब्राह्मी कहते हैं—को ! रिल्म-कार्यती** तं को सीमानकी ही छहरे, 🖩 अनेकाम दीविके अक्षमा की हुन्ता दीविके कि केंद्र-वाका नावन ह्या मीरिकाः भूतिका स्थान नेपान 🚃 है। अस्य क्षेत्रे वर्णस्य है, असः चर्णall from वालि किवार करके इस केनीचे को प्रश्नोत्तम हिन-कार्तिने क्या—कुत्र। हुने अधित हो , जरे जनाजपूर्वक करका साहित्रे । इत्युक्तर्गन्त विकारकारी महे-वहे कारणीते बहारी पंडते है—चुने । तस मी सुद्धिकारोजे लेहा, ज्ञान सुद्धिकार तथा नदान, वृत्ती इस सञ्जीवकती विकास पृथ्वीकी परिकारत बाब कर रही ? हाती है, वे कार्यतीनका गर्नेस हाता काकर चून हो नवे । अपर से केने पति-सबी जनवीयर कार्यनीने हेरर कहा, inn को सुक्कार नकन् प्रियन-शर्वती गर्यक्रके बसल सुकक्त धरम श्रुविक्रमञ्जू गणेस 🔤 । विक्ति। हर् । उद्यक्त में प्रवासंघाती एवं क्योजानीये स्ट्रा — स्ट्राह्मकी अक्षुत वृद्धिमारी अपने पुर परोक्रकी वर्तना विशाली ! मैंने अलगी सुद्धिते ज्ञान सेन्से स्टब्से हर खेले ।

supported terms & public gard diebe मुद्रि जन्म हाँ है। हुने को कह सभी है, का विश्वकृत साथ है, अन्यवा यहि है। दुःसावा कारी है, जाता हु: ए जारे प्रस्तर निन्तु हे मात है, केरे पूर्वक 🚃 🔣 🖹 annang Propin dan 🔡 🗓 🎮 कारकार् 🖁 पुरिश्वतिकोर पान बार पार्थ । क्रा । वेष-प्रत्या और पुरानोने पाल्यके विको वर्ग-सारामध्ये केले पात बाहे पहल है, बाद तरम पूर्ण पूरी बात हते। पूर्ण को बाद मो है, बार कुरता कीन कर सम्बद्धा है। कुरने Rel age was were old, and years flowled

महान्त्रे काले हैं -काल ! के कालत

वर्षी करेंगे।

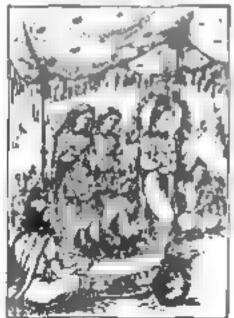

💷 केनोरी मुद्धिस्थान गानेकाको स्थानका है

(क्षाप-रिकार) पान्न-केळ १ पू प्याप्त् और विद्याचे प्रापेष विवस्त्रोह प्राप्तानी प्राप 📟 करने राने। इसी समय क्रम जाता all the same of the same of the same क्योगवा का क्या, सा सावा निका 🚃 में पंत 📺 📺 हमें। स march freenit finance-arres 🔤 व्यक्तिकार 🖹 पुरुष कार्या 🕮 विविधा जन्म 'सेवीह' क्वेर 'सुदेह' यह। क्तान् इंग्ल और निर्मालने का केनोके me physic witness from street error miner i me franch scorrer सन्दर्भ कृत्य साथ क्षेत्रर कर्मर क repe for all redding the when क, अक्षेत्रे अनुसार विश्ववादी का स्टब्स् वित्या जो देशका अधिनी स्था केवलाओको परण 🌉 प्राप्त हुआर । मुनै 🏗 mirgraft of the sink wheelige Street, के पूज <u>क्रम दू</u>रत, अध्या पर्णय भूगे विकास an every t the second value value. गर्नको इर केने स्थानको 🕍 🚟 कुर कारत हेल्ला । करने पानेकारको स्थितहरू पार्थको केल प्रकार हा केंद्र पूजा और पूजिल गर्नके विश्व अक्ष कृत्या दुवने क्या रिम्स, क्षांत्रक अन्य 'नर्राज' हैंगर । इस प्रयोग क्षा पनेत अधिक पुर्वक भीन वाले पूर् रिकार कार्य सर्थ, तस हत्त्वे कृत substitute found spilled may नीरे । प्रम मानव नारकारिये आवार कुमार क्षान्यको सम्बद्धानामा धुनाने । उन्हें पूर्वकर पुरुषात्के वन्ते हुन्न क्षेत्र हुआ और के पाया-विरम किया-दिवयो हारा हेके मानेवर भी न सम्बद्धान्य सर्वे प्राप्तवीताको अते र स्वापे गाँगे । देवर्थे ! 🎟 फिस्ते फ्रिय-कुर स्थापि-

मार्जिकार कृष्णस्य (कुंबरस्यर) प्रसिद्ध

हि नकः । उनका नाम त्रिस्त्रेकीमें विस्वात 🛊 🚃 सुधदावक, सर्वपायहारी. मुण्यस्य और स्थान ब्रह्मचर्यकी पाकि **ार्ज करनेपास्त्र है । कार्तिकको पुलिसको** सभी देवता, ऋषि, तीर्च और प्रगंधार सक कुपारका वर्गन करनेके 🔚 (क्रीक पर्यत्तरः) जाते हैं। जो 🚃 कार्तिकी युर्णियाके दिन कृष्टिका प्रकारत केंग होनेपर क्लिकालिकाम दर्जन करात है. करके सम्पूर्ण पाप रह हो आने है और उसे मनोजाव्यित परवर्ती आहि। 🛗 🕯 । 🚃 स्वन्यका हो कानेवर सहस् यु:स्र १५५१ । इन्होंने दीनचाव्यसे अधने स्वामी शिवनीयं कहा—'प्रको । अन्य 📹 साथ रंग्यर वहाँ चलिये।' तम किरायो सून बेनेके विधिम भागे चगवान संका अपने एक अदासे इस पर्वतपर क्ये और सुक्र-शामक परिसकार्ज्य नामक क्योतिर्वेद्धके क्यमें वहाँ प्रतिक्रित हो नये : वे कायुवसीयरी गरि तथा अपने सभी मस्तिक बनेरक पूर्ण करनेवाले हैं। में आज भी विश्वाक सर्वात उस फर्बनपर विराजमान है।

बेट नार ! 🖩 बेचे दिला-दिल भी

प्य-सेहरे 📗 🚃 होकार प्रशेक पर्वपर कुम्बरको देखनेके लिये अमायास्थाके दिन कहाँ स्वयं कम्पू पश्चरते हैं और पूर्णियाके दिव फर्चरीजी जानी हैं। मुनीबर । तूपने सामिकार्तिक गणेकका को-को वृत्ताना मुझसे पूछा था, **२६ १८८ <sup>वर्ष</sup> गुर्चे कह सुनावा । इसे भूनकर** पुरिहमान् प्रमुख्य समस्म पायोसे मुक्त हो 🚥 और उसकी सभी सुध कामनाएँ पूर्व हो कावी है। जो मनुष्य 🊃 🚟 पेवता अक्का प्रकृत 🛮 एवं सुनता 🚃 सनाता है, निर्फ़र्नेक उसके सभी मनोरथ 🚃 हो क्सरे है। यह अनुवय आक्रमन पापनश्रक, कीर्तित्रद्, स्वरवर्धक, आम् बहानेतास्त्र, सर्गंबर आहि करावेचाला, पुत्र-पीर्वकी वृद्धि करकेलाला, बोलाव्ह, शिवजीके उत्तम इसनका प्रहाता, विक-पार्वतीमें प्रेम क्रपन करनेवास्य और सिवचक्तिवर्धक है। यह करणसम्बद्धाः, हिन्दशीके अहैल ज्ञानका कुल और सदा जिनम्य है; अतः मोक्षकामी क्षं निकास धरातेको सदा इसका 🚃 करना समीधे।

(अध्याप २०)

🛮 स्वेहीवितायत कृमारसम्ब ५१थूर्ण ॥

## रहसंदिता, पश्चम (मुख्) लप्ड

तारकपुर तारकाक्ष, विद्युष्पत्वे और कमलाक्षकी सवस्त, व्यासारा कहें बर-प्रकार, मयद्वारा उनके किये तीन पुरोका निर्माण और उनकी समावट-सोपाका वर्णन

और आहेत्युवर्शियाची क्रांस कामध्येते से विवेदीत्ता, त्या कार्योद दिन्ने जाता, ओसावेल प्रया आरम्प प्रदान करवेवरम्य है, जेवाने, स्वयंकादे, पूर्वाचन, प्रदान मीर और भगवाम् संवारके गृहका सन्वर्धा का काल केवीने हेन्द्र करनेवाले वे । वर सीनीने सनी करियको इन्हें पूर्व विकार अस्य अस्य प्रका आयोगांव वर्ष करेवर चीन्त्रेका गरिकाण कार्यः का परनेता वरिकार पति pliffert, flygelt medick plea-gl-viscolt क्षुरेका पर दिला था। यहान् स्टेबंडको प्रशास शंकाले के के के के कारोको पुन्न हो साथ देखा हो बाजारे विका कारण एवं केले जन्म कर काल का ? प्रशास । विकास महत्त्री सामग्रीहरू सुक्रीचित है जाता जो उत्तर नामान्य साथ Augra Webuch E. 18 women Williams वारित स्त्रे वेदार्विचीको अस्तरू प्रदान क्रानेकाल है। उसर का सारा फीस विकारपूर्वक वर्गन व्यक्तिको ।

म्मान्त्री केले<del> - जुलिक</del> । स्वार्क विसी राज्य कारणे स्थानुसारणे देशा ही हेन्द्र विकास पर । इस सम्बद्ध स्टब्स्ट्राम्परी प्रो कुछ ज़नर है। का, नहीं में क्रमंत्र करना है।

इस समा सनस्थानको कहा च-महामुद्धिकान् अकारती । विश्ववदा प्रोतार कारनेपाले बन्हर्वीन दिल्लो निमा अञ्चल एक ही पानले विमुख्यों मूल विका का. बढ़ बरिष प्रकृत है; युने । पुर्वकर । बढ़ रिरम्पुरूपर प्राप्त अस्मार्शको सर जान, रात उसके बीमी पुर्वेको न्यान् संसाध हुआ। इन्हें जरसाय एको लेख या, क्रिक्रामानी प्रकारत पर और वीतेया रहत

करावीर का:—विकास । यो गर्नक कारणां का । अन्योती क्रमा कर का । करके देवलीयको एक कन्याने सावार कार अञ्चल कार्यन कार्यन की र वर्षी delege until vilos spelal properties their sections are the factors क्षा सुर और असुनेके गुरु महत्त्वस्था paper your every street time giner pie ur bieb fieb men ge :

महायोगे कार-महार्थको । में प्रक क्षेत्रोंने करते प्रकार के गया है, जात



तुम्बरी कामराके अनुसार तुमी संबी कर ज्ञान वर्धना । विद्योग्रिको 🗎 सन्वरी जनका के पालकार और सर्वत कर पूर्व करवेचे कवर्त है; अनः कारओ, दुवरकेचेने क्षाना चोर तम विद्यानियो विश्वा है ? सन्त्यूनकर्मा गर्मा है- जुने ! स्क्रामीयी यह सक्षेत्र सुम्बद्ध पर काले अञ्चानि जीवका निरामकोड करणोने

afferen flavo aft for dit-off appl

व्यक्ति कार व्यक्ति स्वाच्या विकास है देश कोड़े —हेनेल ! कहि अब ह्वाव्य अवस है और को जर देख व्यक्ति हैं को वह सा कैरियो शि समाप्त अधिकारों हह अवसे दियो अवस्था हो आहे । कारताल ! अवस हो विकार कर है और हमारे कहा, केन आहि स्वाचे कह यह हो अब नवा कालो भी कृत्य हमारे सामित न प्राची । हमानेन्सेका हैसा विकार है कि हमानेन अवस्थार के साथ

और निर्माणीयों अन्य सभी आर्गियोंकों ग्रीनिक पाद अन्यानों गई: क्योंकि स्थान ! पाई परिव ही दिनोरों पासप्तेंट प्यान्ते पाया पान्य निर्मित ही है से अनुस्य गान्ती, अनुस्य पाद और देवपोर्ट पाद अमेक्स है। मेरे विकारने को यह अन्योक्त निर्म के सन्दर्शनारमी कारते हैं—पाई ! यह सन्दर्शनारमी कारते हैं—पाई ! यह

रामकी वैरमेकी यह बाग सुनकर प्रकार कराने स्थानी गिरियरची चनकान संच्याच्या ....... साक्षेत्र केले :

स्वारतीने कहा—अबुधे | seema स्वीयो नहीं दिल्ह स्वयत्ता, अतः गुण्योप अन्यत्व नव विचार कोष्ट्र है । इसके असिरिक स्वया कोई पर जो सुन्धें स्वयत्त्व हो, भूगि हो । कोर्सिंग्ड देखों | इस कुल्लार नहीं होंहें हैं। को अभी जन्म है अस्यत्व जन्म सेन्स, यह जन्महों असर-असर नहीं है इसका। इसरिको पायरहित असूरों ! सुन्धकेन स्वयं करते हुए कोई देशन पुर्शण इसे पुरशाध्य कर बीन रचे, भी देखना और असुरोधि दिखे आताम हो। उस जराहचे तुम्लोन असने सन्दर्भ शास्त्र नेम्बर पुरस्कु-पुरस्कु अपने अस्तार्थ विकार हेलुको जीन स्ते, विस्तार मुख्यरी रक्षा हो साथ और स्वस् सुग्रे परान र

अवनी सुद्धिले विकासकर मृत्युकी पञ्चात

सन्तर्भावती नाहे हैं—नाहें | सहार्थके हेंगे सम्बद्ध सुरवार के हे पड़ीतक बार्कक हो गर्थ, दिए सुब्द क्षेत्र-सिम्माहर सर्वार्थकर्त्वसम्बद्ध स्वार्थके केंग्रे | हैर्न्थे द्या — प्रत्यात् | व्यापि

सार प्रकेत ।

कुरुकेन प्रमान प्रत्यानी है समुद्री हमारे यात कोई ऐसा वर और है, अई इस क्यानीचे सुनीका स्थाप सुकार्यक निवास कर रही; अल: आप हमारे निक्ते ऐसे पीन वर्णाका रिजीन कर वेकिये, जो अस्तर अञ्चल और सम्पूर्ण विकासीकी सम्पन्न हो **ाता केवला विकास प्रधानिक न प्राप्त समेते** । शोकेक 🕽 अल्ब की जनसमुख है। इनलोग अवनारी कुमाने ऐसे लेकी पुरोधे अधिक्रित क्षेत्रमं प्रस पुश्लीपर निमान करिने। इसी बीच करकाशने जहां कि विज्ञानों केरे विने विस ज्याचा विभीन करें, या व्यक्तिक हो और हेल्या भी इल्लाइ भेवन न बार राजे । तत्वक्षात् करणाक्षते क्रांदेवि करे कूर अस्तर्भ निरुक्त नगरकी पातना की और नियुक्तानीने प्रशास होतार स्थापेत समान करोर लोक्स क्या हुआ यह जना मीन । hara ! के जीनों पूर सम्बद्धके समय अभिनित् पुर्वार्थे चन्द्रमाके पुरा प्रशासर निवार क्षेत्रेगर एक क्षाप्तवर विरक्ष करें और आव्याक्रमे नीते वाहर्त्वम विका होका वे

बारानेकोर्क वर्ष करते राज्य एक स्थान क्वींक्र बाब के बीजों जगर कराकर किसे और स्वीधको जल हो, अन्तव नहीं। जन समय कृतिकारम चर्चान् शंकर, स्रो वैरासको स्थान, समीकाम और सम्बंद के है। संस्त्रपूर्वक सम्पूर्ण सामग्रीकोते पुरा एक असम्बद्ध रक्ष्यर वैद्यार एक अवेचे काराते हुन्तरे प्रतेका केदन करें। विन्तु धारकान् प्रकार तक कुमलेकोके कन्द्रवेत, पूजा और अधिकालको पात है: अनः वे इसकेनोको केले कर करेने—काने हेती बारता करने 🚃 हेते कृतिन जाती मार्गित पति है ।

सम्बद्धान्यस्थी कर्नते है --- व्यक्तस्थी । उन कृतिका कार्य सुरक्ता स्थितनी रोपानिताबह अक्रमे रिकार्टका ज्ञान क्रमीर असी पाक कि 'अन्तर, देश के क्षेत्रा (" फिर मक्को भी आका की हुए क्रांचेने कारा-'ते जन । सुन कोने, जीते और रहेकेंद्र सीम कार बात के हैं की नवकी आहेत देवार म्यूनमी ३० लगक-पूर्वक हेक्सी-देवती असमे जान कर्मको करे को न सहानार वैजीवाली संबंध अवने त्योगानी गराद्रेका निर्माण करण असम्ब विकास असने सारकाश्चले जिन्ने स्वर्गका, यामसाक्ष्मेर विको राजानमा और नियुत्त्याती-के विको सीवारक—की सीच प्रकारके जनक हुने रीबार किये । में पुर क्रमक: सम्बं, अन्तरीक् और मूलावर विकित हुए थे। शसुरोके क्रियो संबंद स्थानस्था गय हर सीनो पुरोको तारकाश आदि असुरोके इसमें क्षांत सर्व भी अपेने क्षेत्र कर

haliten tottifa imassonistertesse lahiner teb pirit beverennen haliten tipati tetrisii. क्षावर्तः देखाते क्रमा एक रहते हुए स्तेन्त्रेची - गया । इस प्रमार रूप मौनी पुरीको कार्याः इतिहों अतिहरू हो । किए पुरवासकों अन्यक नवाम् वरू-परवासको सन्यत्र के सारकाशुर्णक रक्के उनमें अधिह हुए और सभात भोगीका क्राचीन करने रूने । वे पत्तर कान्यवृक्षीते स्थात तथा प्राची-चोड़ीसे सम्बन्ध से । उनमें मोनोपेर्य मारिकोचे आपानिक स्कूर्ण महार करे हुए से । ने क्यारानके को हुए एवं कुर्व-सन्त्राहरू समान बानवीले विज्ञानेते, कियों वारों और श्रावाचे हमें थे, चीपायको थे। किल्ला-विकास समान क्षेत्रे क्षत्र वामुकाने जनान जनात है। जन्मके स्था मेशुरीने बनकी अञ्चल क्रीमा हे की वी ( में अफाराओं), गनार्थी, स्थिहे क्या पारणोते एकाएक भरे थे। अनेक म्यूनने हिल्लान स्था अधिक्रेपरात्ताको प्रक्रिया ह्यां भी । कामें विश्ववस्ति नरायम प्राच्यात प्राच्यान राज्य निरमास करते थे। वे कारती, कुन, सरस्य और क्यी-क्यी प्रतिकोरी तथा सम्बन्ध-के-क्यूड स्वर्गते पूर्व हुए कुथ्नेसे पुत्रा ब्यानों और बनीने क्षुक्रेरीचन थे। वाक्री-अझे वाक्रियों, न्यों और क्रेरी-क्रेडी सरिवाक्तेले, विवर्ध स्वयक जिल्हे हुए थे, उपनी चोचा और वह पनी थी। कार्य सम्पूर्ण कालनाओको पूर्ण कार्यकारे अनेको पालोके चार्या स्थे पूर् कुछ राजे थे, जिस्से में मार विशेष मजेपूर रूपने से। ये श्रीष्ठ-के-श्रीद मध्यत मकराबंदि, सुब्द-सुब्द केंग्नेदे, मान प्रकारके अल्यार-प्रकारकारे रथी एवं विक्रीनवारकोसे अस्पूर्ण है। उन्हों सम्बद्धार कृतक्-पृत्रक् जीवस्थर की के और वेदाव्यकनको करुक्तन्त्रऐ की क्रिक क्षिप विभिन्न हुई भी । के पानी पुरस्तीक किये क<del> कारोजे की अनोपर के । उन्हें सहाकार</del>ी पुरुवाहील महानत है देख रूपको थे। वर्षि-रोबायराज्यः तथा कुश्चनीरे विकृतः सुनेकारी पतिव्रमा अस्थिते इन नवरीके रूपन स्वर्धकी सर्वत्र परवार का 🚃 📰 । उनमें नावकार भूरवीर केय और शृक्षि-श्वामिक अधीर सम्बद्ध एवं स्वधनेवरायम प्रश्नाम अवनी विको सम पुत्रोंके साथ निकास करते थे। उनमें कन्युप्रत सुरक्षित ऐसे सुद्धा परमानी बीच भरे हुए थे, जिसके केन जील कामरके सकार जीने और पूँचराने थे। ये सभी सुधिकित थे, जिससे क्ष्मचे अदा कृत्युकी शास्त्रका भरी रहती थी। से बाहे-बाहे समारेंसे हेम करनेकारे से, ह्याब और विकास पुरान करनेसे उनके बराधान कियान

II; ये कुर्व, कक्ट्मन और महेन्द्रके समान बहरी के और देवलाओंके मधन भारतेयांके से । बेखें, काओं ओर पुरस्तोंने जिन-जिन पर्योका वर्णन विकास समा है, से सामी बार्ग और निरम्नोर केमी देखना बहाँ करों 🔚 न्याप में। स्थ नारोने प्रमेश 📟 ने देश 🚞 कियामनिविधन क्षेत्रक पहरी विश्लेष्यीको व्यक्तित भारती विश्ववद्ध राज्यका उपधीप करने रुने। यूरे : 📺 प्रकार वर्ष निकास वारनेकाले का पृथ्वानकाओं के सुरत एवं श्रीरिकृष्टे अस्य एकाका पालम करते हुए बहुत संबद प्रकट भवतीय हो रहक ( (अभाग १)

垃

## तारक-युत्रोंके प्रयासके संबंध दूर देवीकी प्रधाने पाती पाता पुकार, क्रिके पास चेजना, विक्की आहासे देवीका विक्युकी शरफर्ये जाना और विक्युका दन देखीको मोहित करके उन्हें आचार-भ्रष्ट करना

सनस्क्रमारमी कहते हे—म्बार्गे । तकान्तर शारक-कृतिक प्रामनको कृष्ट हुए हुन्। आदि सभी ठेवना सुःसी हो परस्यर सम्बद्ध कारके प्रक्राजीकी कारणमें गये । वहाँ सन्पूर्ण देवताओंने दीन होबार प्रेमपूर्वक विज्ञानहरूरे 🚃 किया और अवसर देखक 🚟 अपना बुक्तका सुनाते हुए कहा ।

देवता बोले— बात: 1 क्रियुरोके सामी लरक-पूत्रोंने तथा मकसरने समस क्यांचारियोको संबद्ध कर दिश है । प्रकृत् ! इलेलिके इक्लेन दुःसी क्रेकर अस्त्रकी प्ररक्तमे असमे हैं। साथ उनके 🚃 कोई उपाय कॉरिंग्से, विकास स्वासेन सुरक्ते सर सके।

महाराजीने कहा.—देखानको 🛊 सुन्दे छन क्षानकोरी निर्माण जन नहीं कारण चाहिये । मैं अनोह हाताला प्रदाय कारणाता 🖫 धारणात् निव (स्थान काल्यान करेंगे : की ही हा दैल्योको जन्मक है, अल: मेरे हाची इनका प्रथ क्रेम 🔤 न्हें । साथ 🛮 विद्रुत्में इतका कुरुव 🔣 वृद्धिकत होता खेला । असः इन्हर्मात्र सभी देवता दिवसीने प्राचीन करें । में सर्वाचीश वदि जाए के जार्वने से मे है हक्केगोका कार्य पूर्ण करेंगे । सनत्त्रमारजे करते हैं — काराजी ! बद्धाजीको शह कार्यो सुरकार इन्तरहित सधी

देशक दुःसी 🗒 📖 📖 वर्षा

क्षप्रकार सिन् आसीन थे। तम कर समने

PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PR कर्ञ्चलकार्य प्रेक्टरका आवर किया । को । इस अवस्था अन्य प्रकारके दिला मोनोहर रिव्हरधारी परवेषस्थी सुनि करके स्वार्थ-साधानी नियुक्त हुन्द असीर वेपताओंने दोशभावके कंत्रत शुक्तके हुए सक जोक्सर प्रसूत स्थापीको निर्मेशन सरक आरम्प निवयः ।

देशकाने पद— व्यक्ति । सामाने कृत सीओं पाश्चामें विश्वकार इन्हालील समाप्त देवनावारीको परास्त कर दिना है। नागवान् ! अनुर्वेते हिल्लेन्डीको जना भूगीवारोको अन्तरे अचीन कर निरुक्त है और बायार्ग सिद्ध क्यानीयके नष्ट-प्रद् वारके सारे वारताको क्रावेशीका भाग रहना है। ये क्रावान केल राजसा प्रक्रामानीको साथे पहला साथे ge mill uft-geben france unter अस्तर्गका विकास कर रहत है। प्रेक्ट ! विक्रम है से प्राप्त-कृत समय अधिनीत And server it, printed & elementer सभी कार्य कार्त रहते है। प्रची ! बे विवारिकामी कृतान के प्राचनक जन्म्हरू क्रिक्ट न पर करें, काफे चारे है गाउ विक्रमी ऐसी जीविका विकास करे, विकास प्रथमित रहत हो सन्दे ।

सरकुषस्य व्यक्ते है—बूरे ! क्रे मानम करते हुए का स्थानानी हजादि duffell um meur formal unt be Line and 1

जिल्लाको क्या—देखका ! इस समा

अवारित वर्गकवार वेकेशर निरवको वर्गमधूर्वकः । वे शिकुलबीस व्यान् युक्त-वार्ग्वेषि असे श्रूप् प्रचान विक्री और पेटन पुरानार सोपकेंद्र 🐮 और हेता निवन है कि को पुरातान है, more forgrafied florid prints till print च्याँ करक पादिये । में देवताओंके आरे म्बार क्योको जनम है: नित भी वे देन को प्रकार है, असः रीकार और श्रेतुर निक्तार भी क्यार पथ नहीं कर सकते । वे बारक-पुत्र सव-के-सम भूग्य-सम्बद्ध है, अव्यक्तिको जन कची जिल्ह्यानियोग्ना यथ मुक्तान्य है। पश्चमि में राज्यक्षेत्र है, स्थानि कार बहुतकार में जिल-जेड़ फैसे भर समाना है क्योंकि कारे किसी स्टब्स अक्रमीये काक सा कि निव्यक्तिको सक्तार शुक्रात सोर्च बाहा पान अही है। सामुख्योंने अधारामारे, क्राच्यो, कोर नका सम-प्रकृ क्रानेक्सोके रिक्के प्राथितिकार विद्यान किया है; परंतु क्रांत्रकेर प्रदारका कीई उनक की है ۴ क्षेत्रकारे ! मुक्तकेश और से धर्मत हो, सम: कांद्रिको विकासक भूग्री बाराओ कि बार के देश की अन्य है, एक में उन्हें नेत्से नार गामा है। इसरिये अपने ! सामान के देश नेती भवितने सरका है, स्वतंत्रत अवका क्य अवस्थित है। नवादि गुवलोन विष्णुके कार अभार इसमें कर अध्यक्त विकेशन करी ।

शहरूका देवला भगवाद विश्वास क्रमीय एके और उनके द्वारा देशी न्यन्यत की गयी कि किम्मों से अपूर क्रेस— क्यान करें। विदुत्त क्षेत्रर सर्वध अवस्थानवरम्बन हो गर्ने । वैशिक सर्वेशन वात क्षेत्रेके कहाँ निक्योंने प्रतिस्था-धर्म कीह दिना, पुरुष प्रतिक्रीके बड़ा हो गये। बी

महारो प्रमुखे न क्षेत्रे नामले करा । विन्यविक्रीय अवैदः पृथ्वी स्थित विन्यविक्रः

Mod · diffig frequency · Printerior description of the second second second second second second section is a second s

बौ-पुरुष सच्चे दुरावारी हो गये । देवरायन, 🛚 ऋतु संश्वी बहाने वाले वर्षी । इस प्रकार साह, परा, परा, गीर्च, दिन्न-निक्न<del>ु सूर्च- वहाँ अधर्मका दिल्ला है क्या। पूरे ! सब</del> गर्भेश आविष्य पूज्य, जान, दान आदि, विशेष्यस्ते पद्मानोर्गक्षेत्र उस दिवसमान्द्री सभी प्रभ आवरण नह हो गये। तब नावा । तहा कवळी वी शक्ति कृष्टित हो भयी। हका अस्त्रभूमी का पूर्वाने का महिना । क्यारे

(अध्याय १--५)

मिल्ला । प्रमाणक शार्थी केवला ३० पर्वजारने

देवीका जिक्जीके पास जाकर इनका सावन करना, शिक्जीके विद्रा-बधके रिक्टे उद्धान न होनेपर इस्ता और किन्तुका अने समझाना, विन्तुके बतलाये हुए शिव-मन्त्रका देखोद्वारा तथा विष्णुद्धारा जय, सिकजीकी प्रसारता और इनके किये विश्वकर्माकरा सर्वदेवयय रक्षका निर्माण

काराजीने पूछा----सन्तक्ताराजी ! कार अक्रमणका केंद्र करोहकी संस्कारक का भाइनी तथा पुरवासिकोसील आ क्रैक्टराजी पृद्धि विजेक्टराजे बोहाकुर हो नवी, तम उसके बाद औष-भी प्रकार भारी ? विश्वते । यह स्तरण कृष्यान वर्णन mbillioù i

संस्कृतस्थिते क्या-व्यक्ति । प्रथ तीनी पुरोकी पूर्वीक बज़ार हो गयी, क्रेबोने विरामार्थकाः परिवास कर विका, अनुवर्ध की-वर्ष ग्या के गया और वाले और दराबार फैल पवा, तथ नगवान् विष्णु और विद्वाले कार्य एक देवल बैरलन क्वीक्स गर्व और सुन्दर क्रव्होंने हिल्लकी मुक्ति करने रूपे--- 'प्रदेशर देख । अस्य परकोरकक आक्रमानो सन्दर्भ हैं; अल्ब ही शुक्तिक वार्ती सका, पालक विन्तु और पंतर्ग का है: वर्षाहरूकार आक्को नकावर है।' चो पद्मवेकर्गाका स्थापन कर्त्या केलेंने उन्हें स्तरक प्रकार किया। रिक्र भगवार

विष्याने जलके सके होकर अपने स्वाकी

परमेक्टर किसका मन-क्री-मन स्थल करके संघय हो दक्षिणापूर्तिक हारा प्रवासिक

बन रज्याकर को उनकी सुक्ति करने थे। देखेंने चयर—असी ! असव समान प्रक्रिकेट अवस्थित, साम्यान्यसर्ग और भक्तोकी बीख प्रातेकको है। असम्बेद गरीनी मीरम बिद्ध है, फिल्के आप मीरम्बरम व्यक्ताने है। अस्य विकास एवं प्रचेता है. अवय व्यक्ति क्यारा प्रमाण है। अञ्चर्तनेष्णका । आने ही हमारी स्तरी applicable fourte mybuch \$, am: कदारों अल्प ही हमारी गाँद है और अन्य ही सर्वेद्ध प्रमाणेकोचे बन्दर्गीय है । आय सर्वेद अवदि है और असर ही अन्तरि भी है। अस हे अवन्यत्राच्या, अन्यय, प्राप्त, प्रकृति-कुळकेर भी साक्षात् सहर और जगदीकर है। अपन ही रक्षेत्रक, सरवगुक्त और शमीगुक्तक

अल्लाकने प्रदात, मिन्तु और यह होशार जन्मके कर्मा, जार्ग और संदारक मनते हैं।

अवय क्री क्रम नवस्थानस्थे तारनेवाले 🖫। आप समात अधिकों के शामी, अभिनाती,

बरहाता, साह्यकावरूप, बेट्रालियास और

पाय-राज्याको स्ट्रेट है। केनलेय केनी आप ईक्समें पुष्टिकी पायन करने 🖫 कार क्षेत्रिकोके क्षत्रकारकार्ध करिवेकार जिल्लामाम् एको है। केट और महाज्ञा सङ्ग्रो 🕯 कि: असर पराव्यक्तकारण, सरवासित, तेकोनाहरू और परस्पर 📳 सर्व । आप reducely, grafian afte floobolik अधिकारि है। भग ! इस सम्मूर्ण रिको परकार क्या साथ है, या अंग है है। बगपूर्व ! क्रा बगाएं स्थित देखने, धूनने, कृतक कार्न स्था करने केना कारण करन है और को असूनी की सुरूप तथा काम्यूनी की महाम् है, यह आप हो है। आप पार्ट ओर शाथ, पेर, नेश, विश्व, मुख्य, साम्य और reports & sur several unit sibelt क्याच्यार है। सर्वकारीय १ अस्य सर्वत्र, प्रतिश्वर, अन्यक्ता अतेर विकास है: ३०न formered the sixth selection be क्षाप प्रतिकृत, प्राथमानुत, प्राप्तकात, क्रम्यानकार्त, अनुवनेत और वार्ट्यो भूगोंकि स्थाप अभागकात्री है। आवन्ते हम वारों ओरले राज्यम्-प्रवास करते हैं। विकासका, अवदि-अन्यकुक, प्राथिको पुरव, विकासकारीम जन्म समान प्रतिस्थी-को अपने-अपने प्राचीन प्रमुख व्यानेकारे अनुकार्य पुणाना पान औरमें प्रणान है । आग प्रकृतिके की प्रकृतिक, स्त्रको अधिकारक, श्रीप समझ इरीगेने काह है: अस क्लेक्सको इसरा परस्कार है। सुरेश्य नक सुरेश-स्थाने प्राप्त विकास आरख्ये बस्तुमान, स्वत्य कृतेने निवास क्रावेकाव, स्वयत् और सुनि-संस्था पालको है। सन्दर्भ उनको जन्मों अनेको ऐसे कर्ल किमे हैं, के इमरी सम्पूर्ण परे हैं; इमीनिये केवल,

designation and a parameters are presented as a supplemental of the present of the supplemental of the sup अपूर, प्रकार और अध्यान क्यान-सहन भी अवस्थी है सुद्दी करने है। इस्से ! रियुरकारी केवीने हमें प्रस्तः न्यू-सा कर करने है, अलः अस्य क्षेत्र हो का असुरोका क्रिक्क वार्ष्य प्रवासे पक्षा सोवित्ये; क्योंकि केल्यानन्य । इस देखेके एकामा अस्य ही भी। है। पर्यक्षा ! इस समय में जानकी परकारे मोदील हो गर्च है, अल: प्रच्ये ! में कर्मार्थ विकास कार्य में प्रेरिको ब्यूक्रमें केंग्रावार स्वयं धर्म-धर्म क्रीड़ की है। वक्कारक । इससे औव्यानका इस समय क्ष्म क्षित्रोपे स्टब्स्ट क्योंका वरिस्तान ter fon å sår tilling grænt sintil से रक्त है। इस्प्यूबा । जान सदावे homeiten und und und \$, politich अक्षा को प्रकारित अनको सरकारक पूर् है । अस अस्तरको सेन्छे प्रयान हो, सेन्स परिनिये ।

याल्याको व्यक्ते 🖁 महरिया ! इस प्रभार परेवरिया स्थान वाले वेकस्त क्षेत्रप्राचने अञ्चलि परिवार सामने कहे हो नने । का समय करते भवता हुने हुए है ।



Arid - again glankar -

मा जनार कर हुरेन्द्र असी देवीने ग्लेकाको सामा अवस्था ही उन्हेरे असने जर्मका सुन्ति और और निम्मुने ईजान-सम्बन्धे स्थासना यह दिन्द्र है और वे अस्थाने प्रमुख्य कर दिन्द्रा, एवं प्रमेश्वर करावत् है तिथा कुछा कोई कराव्य कर नहीं कर दिन जरार हो गये। यह समय कर्मक्रियीः विभागा कर जराव था। ज्योगे पर्याकाको स्थापन है त्या क्ष्मित्रीय एक प्रमेश कराव्ये विश्वे स्थासन विभागा स्थापन कर्मकार को साम केन्द्रिया क्षम अधिन है। अस्य से और दिन्द के ज्योगर क्षम नेक्स्यर को साम है, असः सम्बन्धे कर्मनुकार हो गये और सम्बन्धे केन्द्रावर्थियों और क्षमित्रीया वर्ष क्षमोर्थे क्षम नहीं सम्बन्धः

क्रमाचरी इंदिने देखकर गानीर 📟

बीबरिसे बोले ।

प्रारम्भागं अञ्चल-नेतानेता । जन अध्यानिक देखोंक सेन्से पुरोको में यह कर क्रमेल—इसमें इसम नहीं हैं परंतु के महर्मित मेरे पता थे और उस्ता पर सुद्ध क्रमते पुराने राजा रहता था; अत: पहाने इस राज्य अनुर्वेते व्यान्त्रमञ्जू काम् वर्णका मरिकार कर दिया है, रायकी क्या में केरे ही क्रार मार्च योग्य है ? इस्सीको विन्हेंने विद्यालयो प्रति वैत्रवेषके कर्मभार काले मेरी भविनो विकुल कर विन्त है, में विन्तु अवक अन्य कीर्व ही उन्हें करने नहीं नातने ? मुनीका । प्रान्तुके वे नका शुक्रका का राज्या देवतानीका एक बोहारिका भी पर क्यम हो गया। क्या सहिक्यमं अक्षरे देशा वि देवताओं और निव्युक्ते कुरूवर अवसी का गानी है, तक अवेति प्रत्य गोवकर प्रान्तुके

व्यक्षण आरम्भ विकातः न्यस्ति कोटः—वरणेक्षणः । कार योगनेनाकोणे केष्कः, पर्यक्षः तका स्वकृते देखी और व्यक्षिणेकी न्याने सम्परः हैः अनः कार अस्यकः सर्वा नहीं कर सम्बद्धः । स्वक्षः है अस्यकः अस्तुक्तरे ही तो उन्हें नोक्षणे कारम नमा है। इसके केरकः तो कारण ही है। इस

MINIM HE BOY !! aft it arrest नरीको विजुक्त हो उन्हें हैं; तकारि आयोह निश्ंत कुरत कोई करका कर जी कर पहलेल ! जापुर्वोची रहाने प्रेमे आपके क्षाप का मोन्स्केंक क्या अधित है। अस्य से राज्य 🐧 असः राज्यको कर्जनुससर वारिकोचा वय कारोते क्या रही सम्बद्धाः प्राथिको इत प्राथिको उत्तरकार स्थि-प्रमुक्तिको एका बोलिको । समा महि अस्के राज्य क्या सर्वक्षेत्रस्थितस्थाने विश्वर स्थान ब्बाह्म हो से को अपने शतको एवं अन्यव भी देखा 🖫 न्याबार करना पाहिने। हारोरचे अस्य देशकारेची रहाचेर रिज्ये बहार हो साहचे, विल्ला का वर्गिको । देवदेवेस । को-वदं पुनीवर, यह, हजूने केंद्र, हत्या, में और निष्णु की निवृत्त हो आवकी उत्तर fil mit i apre burnafte melide मानाह है । ये अधिरि असी देवनक तथा सारा जनत् अन्यका ही पुत्रूच है । अन्यक्त हेन । व्यक्त जनके पुरस्क 🛮 और 🖣 स्कूत जारकार पूर्वकीत है सन्दा अनकारी आहतका

निरम्पुरस एका है। सम्बद्धानाओं कहते हैं—काशकी | संक्रमी का कार पुरस्का पुरस्कार गरमेवर सम्बद्धा कर जाक है गया। का क्वीर

कारण करनेकारे क्रम राजवार्थ सेवारणे-

कारे भन्ते है। सर्वेत्र ! हात देवत 🔣

सामके प्राथमके विकासनी सामा होते.

अपने-अपने वालीरे हाता वही है। यह

भागा केले — स्थान् ! वर्गः स्थान युक्ते देशकार्थनाका सम्भाद कालव रहे हैं हो केले

144 पाल कर पर्योग कोच्य कोई देवी 🚟 🖽 अध्ययकारी औद्योगि जब 🛅 आहा, 🕶 🛮 🊃 🚟 🖟 🚾 ब्लूबरे प्राप्त 📖 प्राची देवता पुरः विवादकार्य स्टा पर्य । कर्ष: ब्रह्मी न के 🕮 कहा कोई हुएका सन्धान्त् सोहरे 🗷 💹 🗪 पूर्विकोर्ड हिल्ल एक है, ज अस्तरेर प्रम्मुकर संस्थान है और - प्रत्यांकी विश्लिक हेनू दिल्ली कर सरकारर a singui force Rembust this area- fudrement follegibu wert mer ib मान्य ही है कि निर्म संस्थार में अनोचीनपूर्वकः नावे । जुनिसोहा । इसर देवनाना सैर्वराज्यात हो संभागों का प्रमुख देखेंका क्या का बर्लवर 'दिन'-'दिन' में उत्पर्तन नाने सक्षी । यो बक्कार के कुछ के क्यों । क्यों कुर एक क्योंड़ जब करके सामने क्यों हो विकारीको प्रीप असूर होते र देशका वर्ष । इसे समय का साहत्य विक कृतिक क्रमात देवता, सहका अली, पहिंच आकता अकता धारण करके प्रकार हो गये और धी आकृत तथा दृश्यों हो गरे । स्था कार्यन्, सही समे । केरियाने केरे--मे । भारत् । प्रतिये जनमे नाहा । भारता हिन्तु नीते - 'देशे करा देशका तथा काम प्रत्या भारत कार्यकारी जुनिको । तुम्मकेन करो दुःको से रहे हो ? जुनिको । मै तुम्मकेनोके इस मनने प्रसार हो हुई अपने तरे दु:काव्य श्रीतरात कर देश अवा है, अत: अब हुआरेन अपन क्रमीचे । काम तुम काम लोग अवहत्युर्वक वालेक्यांकार का मानि तो । हेरी बाल सुन्ने । देवनमा ? सुन्दी त्येत्र विवार - देवन्त्रजीते - व्यान - देवानिर्देश ? बारो क्या व्यान् पुत्रकीची आराध्यक कात्रकाव्याती सनकेवर ! वहि आन इनवर कुलारास्य नहीं होती । मेरे ऐस्स पुरत है कि अवस्त है को देखोजी विकासनावार विकास महाराजनाने पहले महत्र्य बहु होराना पहला. सालो स्टीत ही तितृत्वन संदार का द्वीतिनो । है। फ्रीके अवस्थित कृतम देखानर प्रकृति वालेका ! जान दीनाम्यु तथा कृतमारी पतन अध्यक्त प्रकृत होने हैं। पांचु विकासे सम्बद्धा है। आर्थने ही नव्हाने हम देवताओंकी मनोके अन्यक्ष सम पर्यक्ष है। ये से सांस्थार क्रियरियोधे रहा सी है, अनः इस आरक्ष्मीय ही अही । अस: यहाँ 'अभे' यह जायह की असर हमारी एक परिवर्ष । क्रमकृष्णरको काले **\$**—**महोन्** 1 तथ क्यांका सत्ते हिर 'नक' सा क्यांन करें। pape aufr feregreibe befreit us une हिल जिलान बाह्यान के बाद 'शुरून' का जुनका रिकाम कर-ही-कर प्रकार हुए और स्वारण करे। अस्ते भार से बार 'क्र का प्रयोग करके किर 'रिस्तान नेन्द्र' 'की' ओड़ कृत: इस अवदर चीते । है। (वेसा कारकेते 'a)- कर शिक्य सुन महेकाने कहा-हो । महत्त् ! हेमपूर्ण ! क्षा बुनियो ! अस विकृतको नह शुने कुर कुर जिलाब तक की का कन दूआ ही सन्तर्भ । गुन्तरोग आवरपूर्वक नेरी क्यात है।) भूदिविधानके र गर्वे दुम्पकेत बार कुछे (और असे अनुसर कर्य fired stroub firt pe wood gr: क्को) । वैने भारते जिल निव्य एक, स्वर्ताच, एश करोड़ जब करोने से दिक्की अनस्य क्षुत्र और इक्स कामको अङ्गीकार किस क्षा कर्म की की भी की।

• श्रीहा केन्युका • 146 

है, ब्या प्रमा प्रोप्त ही तैयार करें। विश्लो करनेवारण है। यह निवासकी लिये मोक्ष तथा विशे । निश्चम ही तुम दोनो डेल्प्रेफीके अधिपति हो; इस्परित्वे तुन्हें चाहिने कि मेरे रियो प्रयासकृषिक स्ताहको बोध्य स्तर उपकरण प्रसूच कर हो। तुम होनी सहिके समय और पालक-कार्यने नियुक्त हो, उता: वितुरको 📖 हुआ सम्बद्धकर केलाओको सद्यापनाके रिक्टे 🚃 वार्ल अवस्थ करो : 🕶 प्रथ २५ (जिलका नुस्त्तेनोरे 📖 बिरक है) पहल कुरवान तथा पूर्व प्रतक्ष कार्यकारम है। यह भूकि-मुक्तिका दूसा, मानूनी कामकाक्षेत्रा पूरव्य और क्रिय-मतानि रिक्ते आसम्बद्धार् है। यह सर्गकानी मुक्कोके रिश्ने कर, कहा और अवकृत्यी कृतिह

बचा स्वयन करनेवाले पुरुषोके किये पुरित-मुक्तिनका रक्षणक है। जो मनुष्य पश्चित्र होन्यर स्था 📺 रूपका सीतंत्र काता है, सुनक्ष है 🚃 दूसरेको सुचला 🕏 अस्की सारी अभिन्तायाम् यूर्ण हो जाती है।

सरस्ट्रायस्थी व्यक्ती है—यूर्व [ **ावार ने राज्या का अप स्थान के जी** केलका परम 📖 पूर् और 🚃 📟 मिन्युको से निर्माप आगन्द प्राप्त हुआ। उस शन्य विकासनीने दिलको आज्ञानुसार कियुके देशके रिन्हे एक समीदान्य सदा क्षम औक्षर क्षिम रक्षमा निर्माण किया । (अक्सव ६--८)

सर्ववेषयय रचका वर्णन, विक्योंका उस 📖 बढ़कर युद्धके लिये प्रस्थान, व्याप्त पशुपति नाम पड्नेका कारण, शिवजीद्वारा गणेशका पूजन और त्रिपुर-दाइ, मध्यसम्बद्धाः त्रिपुरसे 🚃 📖 निकल्मा अपुरतर राज्यी निर्माण-कामाका वर्गन

न्यासनीने कहा--- रीकान्यर सनस्क्रामाध्यति । अस्यवाने सुनिद्व व्यक्ती जनमा है, **ा सर्वत है। सल । आपने परवेश्वर** दिवर्की को 🚃 सुराती है, वह अस्तर अञ्चल है। अस सुदिस्तर विस्तरपति रित्यानीके दिन्ने जिल्ह केवल्य एवं परन्तेत्वक दिव्य रक्त्या निर्माण विकास वा, उत्तवक सर्वात सरीवित्रे ।

सुराजी काहते हैं—मुखे ! घड बसा सुरुवर मुगीवर सन्स्कृतार रिकारिक पर्यानकार्तका ...... करके केले ।

मुनिवर भगराजी ! वे विकासीके पादपद्योका स्वरण करके अवनी बुद्धिके उन दोनों पश्चितोकी नेनि वर्गी। अपारिक्ष

क्षाता है, सुने ! तत्ववता विवाधपनि स्मानेको विन्त्रे यहे सालो आवृत्युकीह सर्वलोकामय दिव्य रक्षकी स्थान की। 📠 नर्वकान 📖 नर्वकृत्तन 📖 सुवर्णका क्या हुआ 🚃 उसके सहिते चारूपे सूर्य और वाक्यकार्थ कड़क स्थानकार है। कदिने चक्रमें बारह और लगे हुए थे, जिल्हों 🚃 पूर्व जनिवित 📕 और नार्था परिया कोल्ड अरोसे कुछ था, जिनमें चनामाकी स्रोत्स्य महत्वर्षे विवासम्बन्धः 🔣 । उत्तरम 🚃 कारनेवाले विजेत् । अपनि आदि

ई। रचेन्स साम रहे से । निजनेतु ! बहरें सहापै

रक्षार अक्ष्मण हु३० और क्युरावाके इत्त्रीका 🗯 स्टेबक्स पूर्व ईयाहर । anne और असम्बद्ध — में केने प्रत रकोर कुमर हुए। प्रकृतित अधिकार हुउस और सरकार्यन कार्यः ........... हुर्। मेन्सर का लाख केन, प्राच्या और क्षीतराज्य — वृत्ति रहेहचारक, मुहर्ग क्रमूर (रामा). काराई अल्बो कीले हुई । काहुई काका केमा (महिन्स्त्रात अल्यान), क्षम अक्षरम, विवेष अनुवर्ग (नेनेका कान् ) और तक ईकारण हुनु । सुरक्षेत्र इस रक्का हाला (करते पर्यो) उत्तर सार्ग और मेर मनरे हो। असन् (रेनकार) मारी) और कामचेतु कुएके व्यवस्था होएक the fair stands (Maryl) made ईंग्याम, पृद्धि रहणा, अवंकार क्षेत्रा और क्ष अवस्था अस्ता कर है। पुरिशेष्ट र प्रतिवर्ग को काने क्षेत्रके विकृतिक कर रही भी और हुए। हुए रक्की साथ को : इक सरक केहेंक 🛗 📷 🗒 🕮 पूर्व और पुराक्त, न्याय, बीजील 📾 वर्णकाय नवपुरस हुए। सन्दर्भ शुभ स्थानमेरे कुळ करमान्त्र 💹 २५ करमके स्थापन 📶 और मर्ज नक आक्ना अल्डे वर्ण की। स्का करोते सुत्तेतित हेल्यान करात्यु कुर और रिसार्ट स्था कार्डियार्ट कार्क 🛍 afteres eller field service printed terretarillar rate tipe form और करी समूह का राज्ये अवकारण-क्या वने । पहल आसि सब्दे केंद्र व्यक्तिकोरी सुन्दरी क्रिकेट इस करन विकास सम्बद्धाः असन्तरकोते विक्रुपित हो हायाँ वैदार से कारता दिवन क्षेत्रर में रचको होथा मक्ते रश्नी । कान्य आदि रहते वायुओंने

रक्तारी वैक्काना प्रथम पहल विकास मोनाएकेक वर्गत उत्तरे वाले औरका अन्त्रेकन और काल कहि सरोकर अस्के सुन्तर क्यारी जिन्नात्त्वन हुए। सारे प्रशीकार माने करों ओरके कहा की और नीकेक लोकोके निकारी का रावक तर बान हुए। केवन्त्रीय भागान् प्रकृत स्थान weekent with fit of the states water or purpose under drait अन्यानने निवासन कृष्यकः सन्द नात्रकः विदेशाः । क्यानकर कर्वकारका हुन् ११४ । केलाक विभागन क्यून और 📖 नगरम होन अस्ति अस्तुः को । बुर्तक्रिकी सरक्रते वेजी उस अनुस्थती पान्या ह्यूं और म्यूस्तेत्राची किया हाता एका अधि का बाराने नेवा 🌃 । युरे । कारी केंद्र उस रखकें जुलकेवाहे aux नोदे को नमें है । इसके कर प्रेम करी ह्यं विक्रियों का अन्तिकी आधूरण हो। केंग्से उस्ता 📗 बस्तुओंचे सेनामा सिंह बारण निरम, यादु बाजा बामानेवाले और कार आहे. पुरस-पुरूप स्त्रीर राज्यास हुन्। युनीश्वर । अधिका प्रात्नेने क्या लाश, वै संक्षेत्रके 🔣 बनायान है कि सहारकार की कुछ कर्या थी, हुई एक उस रक्षों विकास 🔣 : प्रम प्रथतन वृद्धिकार् विश्ववहार्थीर अक्स और विव्यापी अदारते ३० सुध १५का पता remember Andre Sport of a

सम्बद्धमारम् अञ्चले है---आहे ! हुन ज्यानके च्यान् हैच्या रचये, जो अनेकविध अध्यानीचे पुरत था, नेप्यूनी अयोग्ये मोधकार अञ्चलने अने दिल्लाको चलानित कर् निक । क्रम्युको निकेतित कार्यको पञ्चात् को रिक्या आहे. रेजोके सम्बाधनीय को विद्यान भारत करनेकारे हैं, 🗯 देनेक्टवरी प्रार्थन

e office Supplies of क्योंकि से देवलोड़ अभी मारे का समावे हैं, कर्मा कारमी जो सर रक्तर काले को । तम अकृत् ऐक्वजारचे समीवनन अस्तु रक-Statem when the Manage & C. सनस्वात्राची कहते हैं —सूचे । अन्यान सामग्रेले पुरू कर विष्य रक्तर आक्न्यु हुए । क्रम समय व्यक्ति, केम्प्रा, नव्यर्ग, सम, कृतिहरूपात देवार्विकेत प्रमान्त् इंग्याची बहु बात सुरक्ता रूपी केवल पश्चानके अपि लोक्समार और प्रकार, किन्तु भी उनकी सुर्ति सम्बद्धित हो डोडे, जिसको उत्पन्न पन क्रिक्स हो बार स्त्रे मे । माननिवाधीयमस्य अध्यसओके राका । तक प्रकंड कामको समझावार केन्द्रेन गम को 🗷 हुए थे। 🚟 🖼 स्थानक श्राविकालकोर प्राप्तु करामार्गः 🖟 गये । विस स्थानको देशस्यार का कार्यानक सम्पूर्णी के हैं।स्कार का केस्सरओंने इस क्रमार केले । विकेष क्रोध्य वर्ष । रहेकाकी वर्षा कर्तुकारी भ्रन्ते का—केलोड्डे ! पद्यालय कारियार का रक्षण दिलाती का ही में के कि 🚃 क्षेत्रेक्ट को जुल्लोगोका कम महि Appropri II sirb fereit um sgifere fire महे । पुजीने भूकम् अन्यातः । सारे नक होता। में का पहुचाओं विद्या हेरेका and कारतात है , सुन्ते और केल ही min क्रान्त्रणाने करें । सहस्र वैश्वना विश्वना क्रमादील क्रमान्त्रे केवलाओं । में हुमल्केनीसे बार न पर प्रवासिक वारण जानूर 🖥 वार्रण **ः । अस्त प्रति कृष्टा अन्यसन् वरणीयस्ते** 🔤 अर्थक करना है कि को इस दिन कारूका-कार्या सामा करेगा, व्या प्रमुक्ता क्रका न्त्रीधरका का क्ल्ब केला और in a man dengt i tide, १६६६ मेचे कावन को कामको कामा; माँचु 🚟 🚟 अन्य सन्तर्भ भी वेरे श्राकृतन-THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON मान्यो बरेन, वे यो 🕅 प्राप्त रक्षको सुर **व्यक्ति प्रमुख व हात समेर, अनः स्पृति** स्त्राचेने । को नैविक्ता स्त्राप्त्राचेका बालन करते region ill geder girb des fiebe 🚃 🚌 वर्षतक, 🛊: वर्षतक अवन्त गीर STREET, STREET, SQUARE, SQUARE, क्षा नेरी सेवा करेगा समया करानेगा, अक्षाने प्रचर्ने क्यून ने चेन्नेके 🚃 बहु प्रकृतिके विद्युक्त है जानमा । इसरियो क्षा केंद्र राजको प्राप्त निरुक्त । सहस्रकार केंद्र केंद्रमध्ये । पुष्पचेत्र भी 🚥 🚃 महेराक्षरा अधिकीत जा जाता राजने केले हुए क्लोब्बूब्र दिन प्रसाद बसल करेंगे से प्रकारोंने रकते जुते हुए तक और अपूर्वेट 🚃 राज्य प्रकृतने कुछ हो साओने— प्रमाण केनकारने केन्द्रन अधीनके का नकती manifel attention IIII dippe sele हरने कुछ 🔣 संस्था नहीं है। व्यक्ति अगरे व्यक्तमा । साम्राह्म लोकोन्द्रे स्टलकृतकाओं काले 🖣 - महर्षे 🛚 कर्मानकार्वे पर्वास् व्य देवेची जेर व्यवस्था कोइन्स साथ सुरक्ष विश्व पुरिवास कार्यः व्यक्तं स्थो*—*'सूकोक्के ! और स्थान सामी वेदनाओंने हाता-जर्वेरियं — स्कूत अच्छा, ऐसा ही क्रेसा। वर्षि गुणलेन 🌃 तथा अन्य वर्गनानिक प्रतिरिक्ते को को वेकस स्था असुर विकार पुरुष्-पुरुष पश्चनको सामान प्रमाण्य प्रेकाले यह को और पहरवाली करके हर प्रमुखेना जानिका हुई प्रदन व्यक्तो जिल्ला करनेवाले का पश्चाति हुए। क्षवेने, तभी मैं का अनुसेवा संकृत करीना;

\$45\$\$1000\$10-0-\$25\$\$140\$16\$40\$000\$271-\$100\$100\$24-0-\$00\$0\$1\$\$15\$\$140\$140\$240\$ क्षणेत्रे कोञ्चलक 'कपुनति' यह जान विक्रमें । कार्यन करता है । केरिन् | एकाल राजराजीतें मान-पानकार काले तने और वेलेक प्रकार विन्तु राक्ष अन्यान्य प्रान्ते को कार्यक्रकार हे रहे । इस क्रम्यांक न्यूना विकास बैस्त पर प्रयक्त हुन्य था, प्रत्या पर्याप रीकाओं क्योंनि और नहीं हो स्त्यान्त । स्वयन्त्रा को रिस्स एका सन्दर्भ जनस्के स्थान और कुर्मात प्राणिनोके सुका प्रदान कारनेकाने हैं. के बक्रेकर को सुराधिकर क्रेकर विमुख्या स्थान वार्तके केले प्रतिक हुए। विक करण hale uple Repair from which find site, our prosecut horne units संभी अक्रम-प्रधान देवना भी प्रचंद सम्ब प्रतिका पूर्व वर्षानीर स्थान विकास्तास्त्र में के भारण करके हाकी, बोड़े, स्था, रण और बैस्पेयर सम्बंद हो कार रहे थे। का सरक किन्द्रेर प्रतिर काम प्रकारकान से और पन पहल करवारे करता है तथा से उन्ह अवस्थे अन्य-सम्बंधे जुल्हीका थे, थे इन्ह हाहर और मिन्नु आहे के प्रमुखी कर-क्रकार बोल्ले हुए लोक्स्फे अल्फे-अली मनाने ताने अवेर आवश्याच्यानी निर्देश एवा विदासी कता बको समय जिल्ले क्लेबर क्रियमीके राज्य के अन्यो गणन वाले कीन कर के सकता है। तकति में कुकता

निकारत हो राजा ह का जान सकता सोकोने 🔚 पृत्ती करोड़नी कक केवनकोने निरमार वार्त्याच्या अञ्चल कार्यवारात है। उस राजन विध्यानका आकार 🕍 म्लेकारी 📟 कार्य केवल तथा वही वर्तना होयर प्रियुक्त व्यवस्थित हैयर विशेष men-atra tion, Remount, septime, ज्ञारकर, सोवकरचे-सवर्ग, धोका, सरक, सोववाई, वृत्रीवार्ध, वृत्रीकाल, क्रुकोश्च, क्रुरेपाला, क्रुप, क्रुपर, जनान्द्र, gare, and, more, adiabase, pa. प्रकार, करा, दिकार, क्रांस्थ, क्याचे, च्यापास, म्योवर, सर्वच्यु, समाम, रहु, mirgen, Men, Mira, editorentes, benefitt, brysten, इक्कान, अर्थकार आदि बहुत-से आसीन करवाली की प्रत्यकाश संभा-स्थापकी बरका न क्यों हुए कोवरको केरकर करा

हरत, प्राप्त, भूकर, मृश्कीय और पान का सुरक्षेत्रियोके बीनों पुरोक्के बूर्णस्था राज प्रवासके वर्कर-वेले विकास आयुर्वाको कारोके विके काम हुए। प्रयोगे स्वर्के pfid-parent from it on mire scape कारकर मानक चढाको और सावर सन्त क्रम्बक्त लंबान करनेर वे नेपालको होठको कारो रहते । तिल अनुसन्धी कुरुको सुनत-कृषेक कळकळा और प्रकृते हों। विस्ताकर के बार्ड अवस्थानको कहे हो पर्ने । परंतु pale Spile servered from Bar माने । सभी गुरुष्टे पूर्व जटावारी वृत्ति वर्ष नवेता निरमर ग्रीक्ष में प्रदेशने रहे, विश्वाने ने जीनो पुर जिल्लाकारी प्रकारका मन्त्र नहीं कारण पुन्तेश्वी पृद्धि करने रागे । विशेषा । तथ राग्वे । तथ वर्षुकारणकारी पुत्रकेश रिकारका प्रोक्ति वस्त प्रोपक शासका-कामी सुधै। (का व्योगकानीने व्यक्त-) 'वेद्यार्थकारी व्यवस्थार ! क्रांसक आस

· militari girodini · to a party or with the second second

इर तीचे पुरेषा संदार नहीं कर क्लेंगे ( तम हैती पात पुरस्ता अध्यात्मको नेपाल संग्रहम् क्रिको प्राथमधिको कुलका ग्राम्प्या पूज्य विकास । यह प्रवेद्धीय fafte-freue-voller armenet frem en विवायकाची पूजा को नकी, तम के प्रवास के गर्व । विशे में मानकार् इंकारको इन सारकge servent hebbs det over unburered surmered from 4'41 Tip: इस रिकारी पुरू लोग ऐसा पाने हैं कि क्य दिल्ली सर्व स्थाप, परवह, स्पूर्ण, रिर्मुक, सर्वाद्धे क्रम शतकात, सामी, परांगक, निरम्भ, क्योक्स, स्थानि 🚃 अर्थेप प्रयास्त्र 🚌 है, 🖬 🖺 प्रस्केत कारत है, कारत उसका चोड़े 🚟 है, 📖 राज्ये व्यवस्थित व्यक्तिकारण 💳 🚟 where trees is an initial in the agent life limit anothering screen कुरास्तर असरमन्त्रिया है। परंतु सूर्य । एव haring him where we हरीराज्यक स्था हुन्तु 📟 हे प्रत्यात है। शाबू । इके प्रकार कर परवर्गिकार पूछन करके न्याकेरकी निवत हुए, तब वे तीनी पुर पारकार कीए 🖟 एकारको 🚎 🛊 को । भूषे । का विकृतिक चारवर निरम्बार कृत हो क्षानेता नहान् आत्तानाने पानक देवताओंको पहल् इर्न हुआ। यस कापूर्ण जेपायर अधिक अधिक से और से देवनक, निरुद्ध और परवर्षि आधुर्वतिकारी निर्देशकाओं पासका विशासक तथा विकासी पुर्वित सामेर अवस्थाने एक अवस्थात विकास का उस पहलू आज्यानामा कार्य (तो । का नाम्य क्रका और अगद्येक्ट । प्रीवानामी कार्यने का तिकृतिकारी फैलीको विन्तुचे कक्क—"मोधर ! तारकके पुत्र का अन्य कर दिया । तत्त्वकार में तीनों पूर की विकृतिकारी देखेंके प्रवचन सारव मेरे ३६ जान हैं उसे और कृद साथ हैं जाते

हुन क्येत्रको अर्थन नहीं कर हैने, सम्बद्धाः अत्य हो नवे हैं। अतः देवेत् । क्यान्य पे किनुत पुर: विस्तर हो जर्माद पहले ही अस माना क्षेत्रकार इन्हें फार कर इसीको उर्वेर वेक्काओंका कार्न सिद्धा क्षीतियो (\*

को । कारकार क्रिक्कोने बनुवकी होती कामा साम कृत स्त्रुवास करत more than from the set & forger क्षेत्रकेक विकास काने उसे। संसारतीने विका स्थाप अन्त्रे अञ्चल समुख्यो स्थीता क, जा सक्त अभिनेत् कुर्व कर प्रा बार ज्योगे क्यूनार्थ कार तथा हुना विकास करके अपना मान योगिन विका



और 🚃 चान्युरोको सरकारका क्रावेड्रो कृतिक समान प्रात्मकात का भीवन which per the fart the facts क्या है। विको । प्रतिकिनो के पुर स्थानको । समुद्रोतको केशसम्बन्धी सुविका निर कहे। शंकरका लक्त किया और वय-ही-वय महारोकको देवरकार परंज धारिन्दर्गक नाना जकारसे कियान करता हुआ यह उनसे काटो लगा (

तारकाश बोट्य—'ध्य ! 🚃 🚃 करात्र 🖟 📖 इने इसन 👭 पत्र 🖫 ५०० प्रत्येक प्रयासको आप किए 📖 प्राप्ती-सर्वेत क्ष्मको स्था करेने । सन्तरम् ! औ देवता और असुरोके रिक्ने अञ्चल है, 📖 (आयोर क्रमचे मरमका) कुर्नेथ साम क्रो कार हो हाला हुन विकासित विकास **ारा भारत को, भड़ी इक्ती पृद्धि आल्की** 🚃 🚃 से (को (को (को 🔚 विकास कर ही हो 🖹 🔛 🛗 अवस्थि 📠 असिने जोई कानून रेसिसे जारकार सकाकी 🔚 अन्त विकास न्यासओ ! और 🔣 🔣 🚃 और चुळ क्ष्मक के, के रित्यक्रम्यतार 📖 अधिकार

उस समय विकरीको कुलका असिकायण प्रदेश ही करूकर पहर हो गये। यहाँकर कि कर देनेके कारण सेकड़ों देख दस जाजरिका 🚁 तिपृशेषे दिवली कियाँ और पुस्त थे, 🖩 अधिती जलकर हाहाकार पत्रा नहे थे। यह - सब-के-सब का अधितो उसी प्रकार हुन्य हो भाइपोंसदित तरावाक्ष व्यवने सम्बन्ध 📖 नवे वैसे बक्ष्यपाने बगत करन हो बाता है। असमे अपने 🔛 भक्तकत्त्व भगवान् उस 🚃 उस 📖 कोई 🖛 अधुरेका विश्वकर्त अधिनाती 🚃 📖 चनाः वर्षेतिः यह देशीका अभियेती, क्रमुके वेजने सुरक्षित और सजक था। विकासिक व्यापन विकास क्रप्यतम् क्या स्थातः का 🕬 केयो 🚥 शन्त प्राणिकोका प्राप्त सम्बद्ध कृत-अकृतके जार क्षेत्रेयर वास्त्रकारक पतन नहीं होत्या, 🔰 विकासने 🚟 रहते 🐩 क्रमीकं सरकुर्वको बाज्य सन्धावित-इतम कार्यक रिचने की प्रचल करना चालिने: ा विकास का कार्य कार्य कार्य कार्य विकास हो जाता है। अतः गर्दित 🚟 आवारक भूकवार 🕮 व वर्षे " । सर 📖 📰 को 💹 कथ्-वाध्यवेत्रहित शिवजीवी कुमाने सरवर में, 🎚 प्राच-के-सम शिय-चुनाके जनामचे (कूतरे जनामे) नगोंके ——— । तमे। (अध्यय ५-६*०*)

देवीके स्तवनसे विकासका कोप शास होता और शिवजीका उन्हें बर रेना, 🚃 🚃 शिकजीके समीप आना और उनसे वर-पाधना करना, जिक्कीसे वर पाकर मधका वितललोकमें जाना

**व्यासओ** । विवर्भकोंने सर्वनेष्ट है, अल: ::::: क्या है । जब बाई ::::: और इन तिवृतामाहोंकी क्या

पूरा-महायुद्धिमान् अध यह कललाहचे कि विपुत्के इन्छ हो सनत्कृतारमी ! अस्य तो अवस्थि पुत्र और अनेवर सम्बूध्र देशनाओंने क्या किया ?

प्रस्कृत नकः सुराभावनः सन्दिः नर्गन्य कृत है। प्रतिकत् सीको सीको ॥ सहस्रो सम्पर्कति ॥ (कि पूर्व के महारोप १० (४२)

PAR O MÉDIT ÉRREQUES D ALCONOMISSO DE COMPANS DE COMPAN गति हुई ? यदि यह कृतान १९५७को कथाने। बक्रमानकार्य प्रयूप अलग होयार मोरी । रक्षनेवसर व ले व्या व्या प्रस्तित वस-व्यान, विन्यु व्या केवन्य । वै पुजानेन्त्रेयर विशेषकारने उसक विकारपूर्वक युक्तो कर्णन व्योक्ति । स्तुतवी क्यते हैं---चुने । स्वात्स्वीका है, अतः बाब तुम सभी विकार कारके an सुरकर स्थिकमं अक्षणे 📺 भगवार् ann वर्गवारिका कर बाँग स्ते । स्रमाञ्चलार विकासीके पुलस्य करणीया अस्तुन्यरको अस्ते हैं—पुनिसेश्व है किन्नार को हर कानको सुन्तर संधी करण करके वोले। सम्बद्धान्त्रजीने सक्ष-च्यानुद्धियम् वेकात्रक्षेत्रा यन प्रकारतने विका (व्यक्तारा । अस्य महेशाचे देशकेले क्राव्यक्तमः विकास से ने क्रेस्ट की र वरे हुए सम्पूर्ण प्रियुपको भाग कर विका, तथा देणकाओं । वका—भागवन् । सानी केश्ताओंको महान् शाक्षणे हुआ । यह 💆 🚾 । यह अस्य हराया प्रसार 🔻 और क्रमण क्रंबारतीचे महत्व भवेकर क्रि. इन देवनलोको अवन क्रम सन्दाना पर कृत कार्य 📱 को केवररतान ! 🚥 🚥 कार्या, यो कार्यो पूर्वींक 🚥 देवकाओवर पु: क्यारे व्यास्तात हो, सम-नम अधारमाय और प्राप्यकारोप क्रांक् ब्यार केवादी का प्राप्त विकास केवादे करते अपन प्राप्त केवाद प्राप्त करते हैं की व्याप दिलाई प्रकारिक-की श्रीक ची जी, देखका विकास करते थी। सनस्वात्रसम्बद्धाः वसने १—वर्षे । 📖 मा विभागत-पूरी विभाग और हाहियात वारके संस्तृत केवता अवसीत 🖩 जीर देवलाओंने धनवान् कार्र मुखे । तथा पुरस-पुरुष देशका विशव क्षेत्रक 🎆 अर्थन भी, 🖦 के साम तथा जनज सामने काई हो नवे । उस अवकरकर कई-कई हेकर एक साथ ही सबसे बोले—'अच्छा, सक् देख ही होता ।' ऐस्स व्यक्ता संवारची-स्कृषि भी देवलाओकी वाक्रिकेको भवानीतः ते, जो प्रकृ देखेंका दुः स्ट इतन करनेवाले हैं, देशकार कांद्रे ही रह गये, कुछ कोल न सम्बेत अस्तरकार्यक देवीको 🎹 📺 अभीद वा, वे पारों औरसे संस्कृतो प्रमान करने समे । स्वारा-का-साता उन्हें त्रक्षण कर दिया। राजकार कार की दिवासीके का संस्थान इसी समय गय करत, के दिल्लीकी देखाकर भवजान हो गये । एव क्योंने हरे हुए निया हुआ देवराओंके स्थार प्रसार 📖 कुलके काली अल्केरो वस गया था, सामकारीपूर्वक वन विविधासम्बन्ध म्हेकर- जानुको साम देशकर इसिंह मनसे नहीं का, जो देशोंके भी देव, जब एका इरवायरों। अवन्य । उसने विनीत नावने दान जोड़कर अभिरत्य, धाराविक अध्योग राष्ट्रोधारी और वेक्सूर्वक हर 🚥 🚥 वेब्सेको 🗏 प्रिपृश्यन्त है, कार्यवाधिकाक तक्कार सभी अध्यान किया । जिर वह विकासिक परवर्ति प्रमुख देवलाओंने धारवान् विकासी सुनित त्येद्र एक सामानुस्यानकोड् सबने व्याकार की। वो सुनि किले जानेवर लोकोके दिक्कीकी और देखा। उस समय प्रेनके क्षिक्रोह । जाना जिल्ले गर्व सावश्यके आदरपूर्वश्च उससे मेरी।

शायकार करा—दाक्यकेश वर्ष ! 🛊 कुरुवर प्रसन्न है, 📖 तू पर माँग से । इस समय जो सुद्ध 🖫 हर नवकी अध्यक्तिक होती, उसे में अकाव दुने करोना :

समस्त्रमारको कश्चते है---सुने ! ऋण्युके )।। नक्षणस्य क्षणन्त्रो सुनकर सुनकोह प्रयूपे अञ्चलि सामकर सम्बद्ध हो का अधुके करकोर्ने जनसङ्ग्रह करके कहा ।

मय मोरल---देकाप्रिकेच च्यानेट ! वर्षि, आप भूक्षित 📖 🛮 और भूति घर वानेवा अधिकारण सम्बन्धते 🛮 ले अवनी 📟 नाल ज्ञान सीविये । यहनेवार । से १५६० अपने अस्तिसे विश्वात रखे, डीजेयर जार बेस द्याचाच बना रहे और 🚃 🗨 प्राणियोंकी नै उनेशा करक रहें। न्हेंबर । कभी भी मुक्तमें आसुर मानका उर्ज प हो । नाम । निरन्तर आपके सुध कक्नमें भागीय शहकर निर्मय बना गई।

सनत्क्रमारजी कहते हैं—व्यक्तमी। प्रोक्तर मो सबके स्वाची तथा व्यतकारमञ्जू है। मधने जब इस प्रकार कर परपेश्वरकी प्राचीना की, तब वे प्रसन्न होकर क्यमें केलें।

महेशरने कहा--- कनवसचय ! तु भेश भक्त है, तुक्रमें कोई भी विकार नहीं है; कह: सुना दिखा ।

भक्तिपूर्ण किससे उनकी सुनि करने समा। यर है, यह सारा-का-सारा तुने प्रदान करता है। अब वृ थेएँ अक्षाने अपने परिवारसहित सुनकार परपेक्षर क्षित्र प्रस्ता हो गये और जिसलस्त्रेकको कला वर । 🚃 सर्परी भी रक्कीय है। यू वर्डी अस्त्राधिकरों मेरा प्रयम कतो हुए निर्वय होकर निवस्त कर । मेरी अञ्चलके कच्छी भी सुप्रणी आसूर व्यापन न्या नहीं होगा ।

> सक्तकृत्वारची कराते हैं—चुने । काले बहुत्सा संकारकी जार शासावके 🔤 हुन्हों-कर क्रीकार किया और उन्हें 📖 अन्यान भी प्रकास करके वह विश्वस्त्रीकको व्याप नकान तक्त्रकार पहादेककी देवताओं के का पहल् कार्यको पूर्ण कार्यः 🞆 पार्वती, अवने ५६ और सन्दर्भ गर्गोतरित अन्तर्भार 📕 गर्वे । का परिवारस्थेत धनवान् संकर अन्तर्शित हो गर्ने, तक वह श्रमुक, बाग, रथ असी, साथ क्याक्ट की अकुरू हो गया। तत्त्रक्षाल, लक्षा. किन्यु तथा अन्यान्य देल, वृति, गव्यक्षं, विस्तर, नाग, सर्व, 📟 और मनुष्योको महान् हुई जहा हुआ। वे सभी इंक्सरबीके उत्तय प्रकृतता बंद्यान करते 🙀 आक्ष्यपूर्वक अपने-अपने स्वानको चले क्वे । वर्षा बहुबकर उन्हें परम सुलकी आहि क्कां । नक्ष्में । इस प्रकार मैंने शक्तिमीलि इंक्स्प्रीका विद्याल परित, जो विपुर-विनासको सुचित करनेवास्य तथा परमेरकृष्ट स्मैलप्रसे बुक है, भारा-का-सारा तुन्हें (अध्याप ११-११)

ः स्त्रीतः हेन्यक्ताः + 40 Marite Chapter 6 b 70 6 5 Fred Cres Catalogue and a ser plant accessor to the contract of the Catalogue and Cat ह्माको तपका और विश्वपुद्धारा जो पुत-प्राहिका कश्चन, प्रश्नुपहुका जन्म, 📖 और उसे परव्यक्ति, प्रधाननीयते अवस्थाने प्रस्तवा पुष्पारचे तुरश्रीके 📖 अस्ता और इसके हता भारतिकार, इद्यानीका पुनः वहीं प्रकट क्रेकर होनोको आसीर्वाद देना और सञ्ज्ञाहरूक नामार्थ निकालकी विविधि तुल्पतीका वार्विप्रहान व्याप्त तदनसर 🔤 अध्यक्ति अर्थातमे सेन्दर **अस्ये स्थानकर्यको 📺 वन्यन्दर अस्ये** क्ष<del>ण्यान करा हाता विद्या और पुरवार</del>ने क्षांत्र केर का काम काम किया। भारी तुरस्कृत्वाकी क्या-मूर्व । 💷 क्रम्यूका कृतरा व्यक्ति प्रेयपूर्वक शतान वर्गे । 📖 कुछ अल्ले स्टब्स्ट कुल्ल-प्रकार 🚃 करते हुए सम्बंद एक सामा वर्ग जीत सुनर्ग-व्यवसं विकासिक सुनुष् 🎆 जनमे है । क्यापार्थ । स्थापन स्थापन एक महायोग क्षेत्र तथा कर क्यांक्रिक वर्गकारे एक सारकारकार केंद्र विकासकार सर्वत जाता है। वा, को देवोंके दिन्दे वान्यकारणा का। उन्हें विश्ववाधि रक्षके मुहावेवर विश्ववाधी प्रवा: का हैन अन्य कुछन् 💷 कि असमे क्ष्युओं केवला, गुनि शक्त बनु संस्तान के और । कर काल का विकास का दिला विकास त्व से प्रवासे अनुभा क्यानर प्रवासे परम कावन तथा बाव्यत्यक है। कुमार **व्यक्ति क्षेत्र क्षेत्रेके कारण में कारण कर्मन** 🚃 हरः 🚟 🔤 न्नपूर्ण eratritik pri Maria ana 176 करता है, तुन केन्यूनेक की साम करे। 🚃 🎟 और 🕮 निर्माणको ह्यानी पुर को न्यूपि क्रोडिंग के, उनके पुर व्याप्ताः क्षेत्रमः अवन्तः सारा कृताना प्रतसे बाह सुमाना । जनमी नाथ सुनवार प्रदेश भी शृहिकार्त, विकासकार स्था प्रसारकी थे। उन्हें साथ नेकर कह जारा क्याना किन्तुओ ब्रह्मने जनाम होन्यार अन्त्रमी नेपा वान्याओंका लुक्तरेक रीवने मैकुन्तरूपने प्रतीत पद्मी force park new me men men व्यक्तिकार एक स्थेतीय जिल्लाका अनीवार standing para barrer print gan 🕮 तका रक्षम परमामा विष्युको विभीनवाको ज्ञाका वर्णन करना जरिल है। उन कश्यन-प्रकार विकास और बियर क्रांस मोक्रमर प्रकारी 🚃 स्थित प्रकार प्राप्त क्षु का । यह 📑 सुन्दे तथा अञ्चलकारी की । उस स्थानीका मुक्ति चारचे रागे । देवल केले—केक्क्रेब ! हमें का नहीं सीमान्य कहा हुत्ता वा । पूने ! उस सुक्री कि वर्ष काँन-सर कारण जनत हो शक है। सक्तानो महायसी पुत्र अन्य हुन्। किस्सरमध्ये करके नाम नहीं शिक्षणे सा से कुन विस्तरके रिक्षणे संसाह हो कई है, यह आप 🜓 जने एकक 🚥 🚟 🚾 🖛 मे ही बहुत्त्वकृषे । द्वारायको ! असमे यु:पनि महान् करा-परस्थानो सम्बद्ध छ । उत्तरह **व्यक्तिक स्टब्स्ट के अलग क्षेत्र है**; अगः कुरमञ्जून । स्थानक । क्रम करमानानिकी कुत्र द्वार दुवर, 🔣 विमेत्रिय, वार्मिक स्था विल्युभक्त था। जब उसके मोई कु स्वी क्षा व्यक्तिको, पक्ष व्यक्तिको।

कुश्त, तथा अस चीरको निकार समझ हो **गाँ**छै ।

सन्दर्भारमे अस्ते हैं—चुने ! जान

आदि देवताओंके सकान्त्रे पुरस्त निवृत सामे सर्व अनार्वात हो नवे। सरकारतकारतः भगवान् विच्यु पुरुषाचे दानकेन् दन्तकी तकाव विद्व हो मुक्ती भी, और प्रेयपूर्वक कोले ।

विकान अज्ञ — अवसे । प्रवच को. क्यराओं जा, भवभीत व होओ । 🚃 क्राव्य-प्राप्तः 💹 क्रेमाः 🕶 असी प्रत्यका समय नहीं अस्य है। एक 🚟 हो ) इच्छ नालक स्थापका है, से मेरा चक

है और पुरुषी कामको एवं का छ। है। है को बस्रान देकर करन कर देना। सनस्कारके कक्ते है-पूर्व । मराबाद विष्णुके में क्यूनेनर मुख्य आहे. देवलाओंकी स्थापन सामी रही, वे कानी कैयें

बारण आरके अपने-अपने बाकको स्केट गर्ने । इसर परस्कान् अध्युतः मी पर प्रकार बारवेके रिस्के कुमारवाचे करा को, सार्व कर 📖 प्रमुक्त कृतन 🖂 🖼 🐯 🖼 🚟 पहुँचकर औश्रापिते अपने 🚃 🚃

मध्र बाजीये कहा—'बर बॉन !' तब विकास अर्थुक करन सुरका और अंदे आने क्वारिक्त देखकर प्रश्न कही जीतके साथ इनके सरमोपे लोट-पेन हो पना और

ात क्षेत्रको सामका के <u>सा</u>

बारंकार सुक्री करने कुर् केरन र गुम्पने **पश्च-देवारिकेत** ! कारास्त्रपर । आस्त्रो 📖 ै ।

रमानाव । स्क्रानर 🕶 💳 । **विकास ! मुझे एक ऐला क्षेत्र कुत वैकिये.** जो आपका भक्त शक बहान् कर-करतानने

राज्या हो । यह जिल्लेकीको जीव से, क्ल् केवल वसे वसनिका न कर सके। सनस्क्रमारची कहते 🖁 — पूर्णे !

द्वान्यस्य रूपके में कालेश औरतिने स्ते यह बर दे दिका और 🗯 भोर छवने 🔣

किस्से आता क्वेरन पूर्व हे गुरू वा;

🚃 👊 🔛 वर्ग जानेक जा विकारको नवक्कार करके अवने भरको लीट ग्या । कोड्रे 📕 सम्बन्धे उपरान्त उत्त्वती व्यानकारे करी मर्गामारे हे गयी । यह अपने केताने परके 🔤 भागाने उन्तरित

करती 📹 स्थेष्य करे स्टमें। सूत्रे।

क्षेत्रालके वार्वकृष्ण अवन्त्रे यो सुराना ····· नोप 📸 जिले राक्षणीने पाप दे हिन्त बा, नहीं असके गानन जनिष्ठ हुआ वा । त्यान्तर प्रथम कार्यम साध्ये रूप-्या विकास कारणां स्थाप है जा कारका विविध्यानिक मालवार्थ आहि संस्थार स्वया विकार विकेशन ने उस पुरुषे अन्य क्षेत्रेयर कहा कहा उत्सव भगावा गया। विस शुभ दिन अलोका विवास का वारकारका 'ब्रह्मपूर्क' हैरस मानकाम मिया । 🚃 अपने विशासी जाने स्टूब्यक्षके अञ्चलकी

क्रमा बुद्धियोगा थे 🖽 विशेषकारी हेक-मान्य है गया। सक्षानार क्षा प्रश्नुष्ट्र वहा दुवेते, तम क र्जनीयक युनिके उन्हेंजरो पुन्तरमें नकार अञ्चानीको प्रशास 🚟 विस्थे प्रक्रिक्षेक तवस्या धार्म समा । उस समय ··· एकालका हो अचली इन्हिलोको सासूपै कर्तेः गुरुवाद्यः प्रक्रांस्थाना जन करता

रहा । यो पुष्करणे सवस्या करते हुए क्रम्यसम

धारि बक्षे लगा। यह असम्य रेजसी थी, जल: उसमें कक्षमाने ही उसमें निवारी सीम

हर्षे । वह 🚃 कल्लाहित कर्लंद अपने

भारत निर्माणक 🔣 प्रमुखे स्थल और अपने

apalle species in a til i series de la contracta de la contrac

क्षेत्रचेताली इक्का स्टेंब है वहाँ पतारे और वस दानमेक्से केसे-'वर की !' महाजीको देशका असे आका सम्मन को अभिवादन विस्ता और विर क्या वासीके करकी स्त्रीत की। तस्थान, असे लक्षाने कर मॉनने हुए ब्यान-'मनवन् ! वै क्षेत्रकार्थित किये अध्येष हो स्वर्ध है स्व महान्त्री परम अस्त्र होत्तर नेतरे-'सभारत--पेका ही होता।' किर उन्होंने paramit of the superiors and विक, से काहोर लगूनी पहलेका से महत्त्व और सर्वत 🛗 प्रदेश करनेवाल है। सहन्तर बहुतवीने को अधार के कि 'पूज क्यूरीकरूकी काओ । वहीं वर्णभावती कृत्या मुख्यी सकावध्यको क्यक कर गृहे है। तुम करने 📖 निम्म बार से (' वी कहारी सहारको उन्हें क्षण उन्हों राज्यों ही तुरेत अपायांत हो गये : गत व्यःतिहा स्कृत्याने भी, विकास सारे स्थापन सर्वाकलने पूर्ण हो क्या के और मुकल



सुद्धानुहारते का देनेके तिको स्केकपुत एवं अस्ताता केल की की, पुन्तराने ही उस सन्तर्क व्यानीके भी प्रकृतकाम बारकारी पारेने क्षेत्र रिच्या और लहानेर अक्षानाम यह काराम हो वर्शनकारणको क्षेत्र पहार वहाँ समान प्रश्नुबद्ध स्थान स्थ रक्षका का जूंबा को सर्वभवको पुनी कुलते तर कर की भी। सुदरी तुल्लीका का अन्य क्रमीय और प्रवेदर स । स कार क्षेत्रको सन्त्रम स्री। का रातीको देशका स्ट्रापुट करके समीप हो बहर गया और प्रयुव कालीने असने मोहल ।

अञ्चलको करा- स्वयति ! सून परित हे ? किसानी पूर्व है ? पूर वर्ष पूरवान बैक्सर कर्म कर रही है ? यह सार रहन पुष्टे क्यामध्ये ।

मन्त्रभारते करे है—कृते। प्रमुक्ताने के सम्बद्ध प्रयान कुलाई है med was i

तुलादे योली -वे वर्णकावाते अवस्थित अन्या है और वहाँ संवेचनये गर का भी है। आने कीन हैं ? सुसापूर्वक अवदे अचीष्ट्र स्वानको यहे यहचे; क्योंकि नारिकारि प्रकार जातिको भी मोहचे प्रस केरेकार्क क्रेकी है। यह विकासन, निन्तर्केत, क्षेत्र अवत कार्यकाची, मानावर्यको स्था विकास्त्रीरचेको ची नहारको समान प्रकार debugeit sieb fin

सम्बद्धान्य काते हैं---वार्थ ! प्राची पान हरा प्रकार राज्यती कर्त कड़कर सूच हो गर्वी, क्य को क्लबाओं देखका स्ट्रान्डको की कहाना असरामा विराम ।

प्रकृत्य जेला—देखि । सूमने जो सम कार्ड है, वह कारी-बंधे-सार्च व्यक्त हो, ऐसी काश नहीं है। जाने हुए। साथ 🛚 और धुंक

अन्तरम् भी । इसका विभारत पुराने सुन्ने । युद्ध से अन्तर है तथा सूनकी सुद्धि एक सोचने ! जनाएरे शिलके चीताना जारेकों हैं, कामें कुछ अवस्थी हो। केन हो हैका निवार है कि बैसे मैं नारपुद्धि वाली जाति है, करी प्रमाहर भूम भी महाम-मरावर्गना नहीं हो । निर्म भी इस समय में बहुतबीयदे उस्तुवन्ते कुमारे समीच आता है और गामार्थ विकासकी विकित्ते हुन्हें प्रकृत सहीत्रक । भो ! उस तुर सुते नहीं कानते हो अववह हुको कथी येश मध्य भी भई हुन है ? अरे ! वेपकाओं चन्या प्रत्योक्ताय महापुर में ही है। में स्ट्राया बंदाय तथा कुल माना राज्यका कुत्र है। पूर्वकालो से शीवनिषय पार्वद था। मेन पत्र सहस्य ग्रेप ta i pri store 4 tillocologia usoch यानवरस्य प्रशासक क्षेत्रस्य क्षत्रस्य कृत्रसः है। से सारी वाले पुत्री उसा है; वनोधिक (वेपूरणांक प्रकारने जुड़े अपने कृतिकार्धा सारच कर gert 🛊 ı

सनत्वृत्यक्षरणी कालो 🖺 न्यूनी ( पुरस्की के राजवार की कार्यकर प्रश्नाच्छा पूर्व हो मका । अस वामनरामने आस्ट्रपूर्वक सुरस्त्रीके देशा करन प्रथम बाह्य, यस बहु करने प्रथम **र्धा और पुरस्करमार काले राजी।** 

तुरुवते कोर्रो — भार पुरुष ! अस्य शास्त्रो असने सारियक विकास स्था परिता का दिला है। जो पूरत क्रीकृत नगरन न हो सके, भए शेलाएंगे कन्यवस्था पार है; क्योंकि जिसे भी जीत रेखी है, यह पुष्प समाचारी होते हुए भी कहा अध्यक्त कम स्थान है। वेजन, मिला और स्थान मानव अस्तरी निन्दा करते हैं। करवार्यन तथा कामाक्रीयमें अञ्चल का दिनोते, श्रीक बार्ड क्रिकें और बैहन बंद्ध देखें

कारणे हे जाते है—ऐसा केवक अनुसासन है; कोबू कोले कार्रील हुए कुलबाई सुदेह विकासकोर अर्थितिक अन्य किसी प्रकारि मानक हो नहीं है। इसी कारण उसके किया काले प्राप्त दिये क्ये विकानकीय आहियाँ प्रकारमुखेल पहला नहीं पहले राजा हैताल औ अर्थे हुए। अर्थित विक्रो गये पुष्प-पास आदिको क्वीकार नहीं भारते । विकास का किन्नेक्षरा आकृत के कार्यर है, उसके ज्ञान, काम कर, कर, होय, पूजर, किया और क्षाको पक्ष समय ? अधीत इसके ने सभी टिन्मान के कर्ष है। वैने आयोह निका, प्रथम और प्राथमी साम्बद्धानिक रिग्ने ही आकार करिया हो है; क्वेरिट प्रार्थिको माहिने के यह अपने मनोनीत कारकारी वरीक्द कार्यक्ष हो उसे परिवासके करक भरी । सन्त्रुव्यास्यो व्यक्ते है---**व्याप्त्रको** १ विका समय चुरुको यो अस्तोत्स्य कर स्त्री भी, जाने अथव सुरोहकारों जाहा कहाँ अर

त्यानकी करा- -प्रश्नवह ! नुव प्रतिक साथ पता व्यवसे सार-विकाद कर हो के ? तुल न्यानार्थ विकासकी विविद्ये क्रमात व्यक्तिकाल करो; क्योंक निक्षय ही हुन पुरस्तान के और यह समी-सामी मारियोंने सम्बद्धान है। ऐसी इसमें निकृत्वका निवृत्यके साथ एकान्य पृथ्वकारी है हेन्छ। (किर तुरस्तीकी ओर सब्ब काफे केले--) सारी-सामी सुराती | यू ऐसे गुजाबन् बारमाध्ये क्या वर्गका से रही **है? यह में वेक्स**करों, असूरी सथर कुरुव्येका का गाँध कानेवाला है। क्षापरी ! स् इसके साथ सन्दर्भ स्टेब्स्नि

महिने और इस जनार काले लगे ।

- वंदिन्त देशकुक्त ॥

सर्वेत् 📰 📟 स्थानीयर विस्तानसम्बद्धः 🛗 सर्वे : 📺 दनन प्रश्नुबद्धने गान्धर्व-क्षार्थंक व्यवसम्बद्धे व्यव क्षेत्री ।

Tibe

प्रकार अरहीयदि हेका उद्धा राज्ये प्रकार

यबेह विहार कर । पंतीराज होनेवर वह पुतः विवाहको 📟 हलातीका पश्चित्रहरू गोरचेकमे जीकुम्मको 🔣 प्राप्त होगा और 🛗। वो गुरुसीके साथ विवाह करके वह इरामी हुन्यु के सानेपर दू 🔣 बैकुम्पानें अन्तर्व विकास प्रधानको 🚃 यथा और क्योरम प्रमा का 🚃 🚃 विकार भनत्कमारजी कहते हैं — बुने I इस कार्टी रूपता । (अव्याप १६—११)

इतुन्द्रका असुरराज्यपर अभिनेक और उसके प्रश देवोंका अधिकार चीना जाना, देवोंका अञ्चाकी शरणमें जाना, ब्रह्मका उन्हें साथ लेकर विष्णुके पास जाना, विष्णुक्रम सङ्ख्यूको 🚃 सहस्रोद्वाटन और फिर समका दिवके पास जाना और दिवसभावें उनकी ब्रांकी करनर तथा अवना अधिप्रतथ प्रकट करना

सरस्वाताओं क्याते हैं — व्यक्ति । 📖 सञ्ज्ञाको तथ करके का क्रम कर 📟 और यह विकासित द्वेषता अवने पर त्येद आचा, तथ बामवी और वैद्योको 🚃 अल्लाक र्ह्म । वे सन्तर्भ असूर तृश्य ही 📖 लोकमे विकासकर अपने गुरु शुक्रामार्थको शाब के दल क्याकर अगके निकट आये और किर्म्मूर्वक इसे प्रकार करके अनेकी प्रकारि अल्दर 🌉 करने 📺 उसका स्तमन मारने लगे । मिर को अधन नेजबर्ध सानी भागवार आस्पन प्रेमध्यको उनके पास ही साहे हो गरें। उधार राज्यकार एक्ष्युक्तने भी अपने कुरवपुत सुत्रताकार्यको अवया पुत्रत देखकर यह आदर और यक्तिके **ा उन्हें साम्राह्म व्याप्त विकास : तद्कारा** गुरु भुकानायी 🚃 असुरोके साम समाध करके हैंग्या सथिते प्रश्नुकरी दानको तथा असुरोक्त अधिवति क्या दिन्छ । दर्भाषुत्र सङ्गाबुद्ध प्रतापी एवं बीर तो बा

है, का 📖 अधुर-गणपर अधिकेस क्षेत्रेके कारण का असुरतात विरोक्ताके क्षेत्र पर्व = 3तरे हा वेक्काओवर अस्तरमध्य काके बेगपूर्वक क्रमात संक्रार करना अवस्था विश्व । सम्पूर्ण देखार 📟 🛮 सन्दे 🚌 तेनची म्ब्रुग त 📾 एकं, अतः 🖁 समस्युक्ति भाग 🔤 और 🔛 क्षेपर मध-सम प्रोतिक का दिन र उनकी कारकता जाली गुड़े । से शहुरकूको मसकार्ती क्षेत्रिक कारण प्रत्यादीन को गये। इधार शुरकीर प्रामुक्ती दरम्बक्तमा द्वानकार्य रह्मभूकरे भी सम्पूर्ण कोक्टोब्डे जीतका देवताओंका स्वरा अधिकार कीर लिया। ख्यु क्रिक्**रेय्टिको** अवने क्रांचीन करके सम्पूर्ण सोकोपर कारान करने सना और सार्व इन्द्र बनकर लारे च्याचारतेको भी श्रधाने लगा तथा अवनी फ़लिसे कुबेर, सोम, सुर्व, अति, यस अतेर काथ आविके अधिकारीका

POT

सुराचन कका व्यक्ति परायर वच्याचा करके

व्यक्तिकी समाने यहे। यह व्यक्ति

क्योंने ब्राह्मजीकर दर्शन किया और उनके करणोर्ने अधिवस्ता सन्ते विशेषकारे

🚃 सुरी। यो ( रिस्ट आकुरस्तासूर्वेस

क्षान्य व्याप कृष्णम् अने बाद सुनामा । तथ

की सामा बातने सन्त । इस सन्त कहन, क्रेकर सम्बन्ध क्रम के बैढे हैं, है सकी का-नरकारो समात कानीर स्थापक शक्ती, सर्वे, विक्ते, क्यूको तक विक्रोप्रोके सम्बन्ध अभिनोधा एकका सकार, 🗷 । इस 📟 न्यून्य राज्यानेकर क्रांत क्रांत क्रांत प्रकार राज्यका अरचीन बाह्य रहा । सम्बे राज्यने न अध्यात प्रकृत 📺 🗷 प्रकृति और न अपूर्ण अहींपार 🔣 प्रयोग होता या: आणि-मारियाँ में 🚃 उपन भी इस 📟 भी। को स्था प्रकारक सुरक्षे 📖 को। कुरती विक्र कोते ही अनेका प्रकारकी बाला जनम् करती 🔣 । नाना जनसंस्थी ओनिवर्ग काय-काम 📟 और स्टीने पुरू थीं। शाय-व्याप परिवर्णको 🚃 वी । 🚃 अपनी प्रचीपर निरुत्तर देश-चेड-देश 🕬 विक्रोत्तो रहते थे। क्योंने स्था पुन्न-पान port und de sufferentiet promp 200 mars रक्षात् भा । केम्प्राप्तकारिक व्यवस्थित संभी कीम सुन्ति हो। कार्ने स्थाति कारणका विकास मही कापन होता था। धरने वन्ते और अस्तर्मानेक सम्बंध स्थेत अस्तरे-अस्तरे वर्तीये विकास स्थाने के । इस उस्तान 🕮 🕮 विकोचनिका कुल्ला और रहा कर, तहा स्थान कोई भी कुरती नहीं था: केवल केवल आय-होइक्क बुरू का स्त्रे में । पूर्व । महन्त्रात प्रमुक्त नोर्रोकिन्सनी सीकृत्यक परन THE WATER CONTRACTOR IN CO. अंक्ष्मिको निक स्था वा पूर्वप्रभावक को सम्बन्धी चौनिने जन हैना बहा था, परंतु दानव होनेकर भी उक्तकी बुद्धि क्रांसक्ती-से नहीं थी। हिन नक्ताओं ? सहस्तार को नवनित

ana 🚌 तथी देखकाओं एका पुनियोंको 🚃 रेकक 📗 सब 🗎 सनुस्रोको **त्राम्य करनेपाले वैद्यान्त-लोकाके पर**र को । अर्थ पहुँकार रेक्नकोलील अस्ति रवायीचा दर्शन किया। उनके यसम्बद्धर 🚟 पुर्वतिक क, कालेने कृत्यान क्षेत्र के वे और बन्द बनवासारे बिन्द्रांका का । वे क्यूनुंत केव अन्यने कारी धुवाओंने सङ्घ, सक्त, नक्त और पण भारत किये हुए है । होस्थियक्यर मीतरम्बर कीमा है रहा हा और प्रवादनादि दिन्ना उनकी रीकाने िरमुक्त के । ऐसे अर्थकानी विष्णुकी प्रविधी **व्यक्ति अक्र क्रिक्र क्रिक्र के स्वार मुजीश्वरीये** अरे प्रमाण विकास और मिल अरेक्स्पर्केक प्राप्त कोक्सा से प्रश्नको स्तुति काले त्वते । देच्या बोले—सम्बद्धासमी digeographic man delta sub der र्जन सोन्द्रोपेट 🚃 🖫 📟 विस्केपकेट नुष्य है । ब्रोहरे ! इस हता आरक्के सरमाना हुए है, अस्य क्रमारी रक्ता मंदिनिये । अस्पनी महिनाने कभी जून व होनेवाले हेहार्वजाती क्रिकेक्ट ! अन्य ही स्तेपारेके पालक है। पोर्टिन्स् ! स्थानी आपने ही निवास कारी 🛘 और 🚃 अस्ते सर्वके जन-माना है, अन्यको सामा नगरकार है। इस

प्रकार सहीर करके राज्ये 🖂 और्वरिये

काने में पहे । इनकी **क**ार सुनकर मननान्

र्मिल्लुने स्थानने स्थान ।

विकार रिक्ते आने हो ? सुनवर कीय-मा कहा करके पुत: कुम्मा-कर्वेद हो जावरता। कर्मन करे। ।

सम्बद्धारची काले है—यूने ! बीवरिका क्या कुरका प्रकाशिके विल्ला-भारती है। इस्तावर उन्हें कर्पकर प्रचान विकास और असुनीय मोनवार परवाला विष्णुके समझ रिक्ट हो केवलाओके प्रकृति भरी हुई सञ्जनकारी उसरी अरसूत सन् सुनाची। तथ प्रचल अभियोके कालेके हाता परमान् और्डन का कामते पूर्णार हैत को और प्रक्राणे का कुलाब ब्रह्मान कारो हुए केले ।

र्वजन्ति का—कार्यकी । व सञ्जानिक कारा कृतन्त्र कारण है। पूर्वकारणे का महारोजाकी गीम का, को बेरा यक्त था। मैं अस्ति वृत्तान्त्वे सम्बन्ध रक्षत्रेवाले इस पुरत्या इतिहासका कर्तन क्सा है, सुने। इसमें विक्री जनवन्त्र परिष्ठ गरी बारना वासिने । नगवान् प्रोका रम्य करन्यान्य करेने । चौरकेकाने मेरे ही कर श्रीकृत्या रहते हैं । उत्तरके को औरराज नामके विकास है। यह सगरायन गांध प्रकृतिकी परकोरकुषु चर्चकर्मा चूनि है। बहु बहुर सुन्दरकारको विकार अपनेकारको है। जनके अकृते हुन्नुसू व्यूत-से गोप और पोरियाँ भी वहाँ निकास करती है। में निर्म शब्द-कृष्णका अञ्चली करते हुए स्थानका क्रीक्राओंने स्थान खते हैं। नहीं गोप इस समय प्रामुकी इस सीलाले भोड़िल होन्छर इस्तवास अवनेको १:स देनेकाची क्रमके

केश्विके अञ्च हो गया है। औदाव्यने पहलेले रेम्प् केरे—स्वरू ! या केव्या हो साथे तेत्वुराते स्थाति <u>स्था</u> स्थाति स कोरिश्तरिके हिन्ते भी दुर्शन है। पून बार्ड की है। इस प्रवास यह कानव-बेहरूक परिस्थान अर पद्म है ? यह प्रवासीकांको की सामने हेनेहा । ऐसा सामकार तुन्हें 📖 नहीं करना कारिये । पहले, इस क्षेत्रों शंकरकी शरकार्थ करें, ने 🚟 हैं साम्यानका विकास करेंगे । क्रम हमें, गुन्हें लाग क्रममा देखीको निर्मेष हो कार करिये । सरकुरास्को ४५० है—भूते । चौ

> miguer progratter flere ferendumb को । व्यनि 🖹 का-ही-मन महत्त्वाता क्वींकर कुल्बुका अन्तर कारो 📾 मो थे। व्यास्त्रको ! इस अक्राल में रमानति निष्णु प्रकृति क्या जारे समय का रिमालीकार्य क व्योधे, जो व्यान्त् वित्या, निराचार 📖 भीतेरकार्य क्षित्र है। यह वर्षकार अवेते क्षात्राच्या । यह केली एवं अकृत् प्रमाणकार्य नेपा प्रधानिकृत करीरोकाने क्रिय-कर्पतीरे 🚃 हेरेके महारक विकेत्रकारको प्रोतिक 🔣 स्त्री 💹 । 🕮 कार्यक्रेका कर सुन्दर कार्यको वृक्त न्हेंबरके क्रमांक स्थापन था। उनके एक पुआर्य थी। चीच भूल और होत के चे । महेने नील विश्व रहत प्रतिकार **व्या** अस्तर और धा । के सभी केंद्र न्यांने हता एकक्ष और मानके ज्ञानारको नियुक्ति हो। 📺 प्रतेष्ठा समा करित प्राप्तकारोह समान आसारवासी और भौकोर थी। जान-जान महिलों हा हीरोंके प्रारोधे यह कवाची गयी थी। अस्तुत्य न्वीके भने हुए काल-पत्रीते सुरवेशियां भी। उसने नामान्या करिक्योरो युक्त नवस्त्र वर्ष वे, फिल्ले था निय-विकास सेम स्ट्री मी। प्रकल्पी इक्से असे प्रकारणीर वही

हुई ब्रो, जिससे वह अञ्चल-सी लग रही बी । वह स्वयन्त्रस्थानको सन् 📗 तैक्स् सीवियोसे युक्त औ। 🚟 कार्च अपेर इन्हर्नेस्ट्यपिके संघे रहे थे, किरपर सर्वासको प्रवित काञ्चले सुन्दर परस्क लड़काँ रहे थे, जिलाने कह 🚃 जेड़े लेली थी । यह चलीपर्तेति संस्कृत तक सुगरिका सामुहे सुवारिता थी। एक सहस्र चीवन किस्तरधाली वह सभा चक्रा-से किसरोसे गुलाएस्य वरी थी। उसके मध्यभागमे अपूरुप राजेग्रारा निर्मित एक विकास विद्यापन या, उसीयर स्थालहित संस्कर विराजमान से । ज्ये सुरेश्वर मिच्युने वेका । वे तारकाओं से किरे हुए बन्हमाने सवान लग रहे है । वे निर्ताट, सुरकाल और स्होदरी मालाओं में बिभूमित थे। इनके मारे अकुये भक्त रवाची हुई भी और वे लोशा-सम्बद्ध प्रारण किये हुए थे। महान् अल्लाससे वर्ष हुए इमाकात्मका यन शतक तका प्रसन्न का । देवी पार्वतीने उन्हें सुवारिक नम्बूक अधन किया था, जिसे के चंदा रहे थे। क्रिकाल

क्षांच्ये हेर विवर लेकर वरवपस्तिके साव कामधी लेका कर रहे थे और सिद्ध असिवात हिरा प्रकारकार उनके सायनमें रूपे थे। वे पुरवासीत, बोरसान, जिदेवोंके जनका, कर्वकारके, विशिवदस्य, विराज्ञतर, मोद्यानसम्बद्धाः व्यक्तवासस्यक्ताः नामारशित, अन्यन्त, अस्त, प्राथके अवीचर, प्रकृति और युवनसे भी मशस्पर, प्रवेशकां, परिपूर्णतम् और समतायुक्त 🛊 । देने विक्रिक्ट मुल्तेसे युक्त क्रिकारे देखका क्रम और किन्तुने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और फिर वे सुनि करने समे। विक्रिय प्रकारके सूचि करके अनामें वै कोले-'धारकः ! आव दीनी और अवाधीके प्रक्रमक, दीवीके प्रतिपालका, क्षेत्रकम्, क्रिलेकीके अधीक्षर और क्षरकारकारकार है। गीरीस ! हमारा बहार वर्धिको ! यहपेका । प्रत्यक क्या प्रतिनिधे । मान । इस अलको ही अधीन है: अम अरकारी केरी इच्छा हो, बेसा करें।" (40-99 PRIMITE)

देवताओंका साके पास आकर अपनर दुःस निवेदन करना, लहारा उने आश्वासन और वित्ररकको सङ्ख्युक्के पास भेजना, वित्ररक्षके लौटनेपर साका गणों, पुत्रों और बहुकालीसहित युद्धके लिये प्रस्तान, उधर शृह्यकुर्वका सेनासहित पुष्पमद्भके तटपर पड़ाव डालना तथा

दानवराजके दूत और ज़ियकी बातजीत

सन्त्कृत्यस्त्री ऋडते हैं – मूने ! हे, 📰 प्राप्ता और विष्णुका क्वन भुक्कर हिच्छी मुस्कारचे और मेसनर्गनांक समान एक्सीर सामीचें बोले ।

शिवकीने कहा—हे हरे । 🖥 लहान् । तकानार 🖫 अरमन दीवताको 🚃 📗 क्ये कुम्लोन प्रश्नुकुरस्थत 🚥 हुए भयको सर्वक हाता है । निसंदेह तुक्तरा करपाय होषा । ये सहस्रहरूका सारा क्लाप्त दवार्थ स्वतं जानता है। वह पूर्वजन्ममें एक गोप

e dilps foregon e 

बा, को देवर्गकारी गणका प्रीकृत्यक भक्त का। इसका जन सुक्रमा था। वही सुराया राजानीके जानके समुद्धा करक कुम्बराज होकर अन्तर हुआ है। यह करन वर्षात्र और वेपस्थाओं सेंग् कार्यवास्य 🛊 । या प्रतिकास अपने प्राव्य कार्यंत्र कार्यंत्र रुप्पूर्ण देवनाओंको क्रेक वे का है। जब सुरक्षिण केन्युर्वक नेती क्रम सुन्ते और विभीको आरमिक्त करनेके विको प्रतिस ही केरमानवासी स्थापे समीच नाओ । स्था कार्यन केरा ही काम पूर्ववान है। मैं ही हेच-मार्थकी रिव्हिक्त हेनू पृथ्वक स्वयंत भारत कार्यः वर्षे उत्तर हुआ है। वेस वह क्या रेख्यकाली तथा परिवृत्तिक है। हो । प्रतिनिक्ते में कार्यके क्योंका से बैजास वर्धनका राज्य निकास कामा है।

प्रमाण कोलको सुनि को और अन्तवे क्या — 'अवेदाल ! अस्य से कुमाने अस्तर है। दीनीका बहुत काना से आकरा बान री है। प्रको ! राज्यसम्ब प्रमुख्या कर काफे इन्द्रको उक्के सम्बंदे पूर्व क्रिकिन और देवविको इस विकासिक प्रकारिक (\* एक भागानसंदर प्राप्त केवनाओवी हत अर्थनाको सुनकार हैसे और नेकर्कानकी औ गच्चीर शक्तीयं केले ।

периот бочен офисия достой

चीप्रंकरते कहा—है हरे ! है सहस् ! है देवराज ! सुन्तवीय अपने-अपने स्थानको सीय जाओ। में निवास के कैनियानिकीत सञ्जानका यथ कर क्रांतुन्त । इसमें तनिक भी संसम नहीं है।

समल्यातको जहते हैं—=================== महेशके का अनुसकारी वक्तमधे सुनकर सम्पूर्ण हेक्स्प्रशिको परम सानन्द प्राप्त

was represed for surprise way, कांच् इसने विन्त्र युद्ध वित्रवे वेत्रमाओंको रास्त्र स्वेदान्य स्थेत्यान नहीं विकास और ब्यास — 'मेंचे ऐसर कुट निश्चान कर रिन्या है कि महेक्टरें राज युद्ध किसे किया न से मैं नामा ही कावान हैना और न अधिकारीको ही र्र्वकारीयाः । यु कारणस्याकार्तं स्कृतेः वाक सीट का और केरी कड़ी हुई बाल बकार्यकारी कारों कह है । के जैवल क्रीकर चल्क्कीर्थ, बैशक क्ष्में । मृ सार्थ कारवाद पन कर ।' समस्मानको बहरे हैं — मुस्तिहा ! वी को अनेपा का शिक्यून पुरस्ता (विकास) अन्ये स्कृती महेत्रुरोह बाल सीट क्या और उसने सारी धरों ठीक-डीव्ह कह **थै। तम का दूसके प्रमानको सुरका**र देवताओंके स्वाची नगवान् प्रेकामधे होत्र का नाम ज्योंने अपने बीरण, अबी

स्द्र जेले- हे बीरवह ! हे व्यक्ति !

केंग्रास्त ! अपने पैरव ! वै अपन सीव 🛊

प्रश्नेत्रका का करनेके लिन्स करना है,

sale मेरी अध्याने मेरे सभी चलकारनी गुरा

क्योंसे समूत

हुआ। कर बाबा उन्होंने सन्दर्भ दिन्स कि जेन कुरून रहानुह नत हुआ है है। तम

महेशको परकार्ने अनिवस्त कार्ये विक्

वैक्रान्त्रको और प्रदान मत्यरकेष्ट्रको परी गर्ने

mm राज्यूर्ण देवता की अक्ने-अ**क्** 

रकारको प्रतिका हुए। इतार कर महत्त्वारे, को कारेकर, कुलेर स्था कारकार और

राजुर्जाकी गाँध है, देवसाओंकी इच्छाते

अस्ते कर्ता प्रमुख्ये तथका निश्चन विकास । यस उन्होंने प्रत्यकान्त्र्यंत्रः अन्त्रे शेकी

नवर्षगत विकासको हुए बनावर सीति ही

क्रमुक्के यास केम । क्रियामने वर्गी

आयुक्तेने तैस क्रेकर वैकर के आवे और करती क्रू अवने भागेको अन्य तथा अधी-अधी कुमारो (साविकार्तिक और अपूर्वोको सम् अकर कर रही में । करवी क्ष्मेत्र) के साथ राज्यात करें। भागाती क्ष्म केशन क्ष्में वीकारकार विद्वा स्थापना सी अवने संस्थे क्षम कुमार्क विके सी वी। वे अपने क्ष्मोंचे कहा, करा, नगर, इस्थान करें।

स-।त्क्वरजी कहते हैं--वृते ! वेली MINI BUTT FRUME MARK WHILE WAR श्रम पर्दे । फिर में राजी बीरमण इन्हेंबत प्रोच्या प्रकृत कीई-द्वीचे चारणे लगे। इसी त्रमध्य सम्पूर्ण सेमाओके आवश्य स्थाप और गरीस भी इसंसे को कुर सकत करन करने सरामा विकारीके निकट का पहुँके। बिट जीरमा, १९६), प्रकारतः, मुख्याने, Brenevill, altri, Pagesty, Persona, Parper, Bargelle, referral, services, करिल, हीनीह, विकास, समारोपक. कार्यका, क्योपा, कार्यका, कृतिकर, क्रातेचन, राजकाचा, इसंब तथा पूर्वन आहे नगरायक में इथार-प्रयोग केनाकी थे. शिक्जीके साथ यहे । उनके गानीकी र्शकल करोड़ों करोड़ थी। आयों बैरन, क्यान्त्र भवेदार का, आर्थे क्या, इस, वारहो आहेल, और, ज्यून, विकासी, क्षेत्रो अधिनीकुमार, कुमेर, क्य, निवेति, गरसङ्ख्यार, बाबु, काल्य, कुछ, बाहुत्व गरा। अध्यान्य सह, परमान्यी कार्यांक, कार्यक्र, इन्हरू, क्रोस्ट एका बोटम आदिने की शीक ही महेक्स्पा अनुस्था फिल । स्वर्थ महेकरिकेटी भारतस्मी भी सी हाता जारन काफे दिवासीके एतम पानी । वे उनकेका रक्षोप्ते सने पूर्व विवयनपर आस्त्रत् भी । प्रश्लेष प्रतिस्वर लांल अञ्चलका अनुसेन लगा का और भारत कार होगा या रहा था। ये इर्फना

होका हेराती, बावादी और उत्तन स्वरते गान

जावनकोको सम्ब अकन बरा रही भी । उनकी कृष्ण योजन संबंधे योजनस्थार जिल्ला स्थानका को थी। वे अपने क्रवोपे प्रक्र, क्रवा, न्या, क्यू, केल, करकार, श्रुष, कररा, एक केवन विकासकार गहरा गीरवकार सम्बर, प्रकारको शिक्षा, एक योजन संबं सकि, क्यूनर, कारण, कथ, कथून, सीका कराया, कैनावास, कारणास, देशकास, शास्त्रकार, पारत्यकारक, राजवर्षक, प्रश्नामक, मुख्यान, पर्यापाल, प्राप्तानात, कुल्लाका, क्योतस्य, अकृत् पराक्राणी कुर्यात, कारणकार, स्कूलक, महेकराचा, कारकारक, सन्वेदनाव तथा समर्थ दिख अक्ष और अन्यान्य सेवाई दिवास वरस्य किये हुए बीं । करोड़ों जोगिनियाँ प्रका क्राविक्रियों क्रावेत स्तरभ भी । विश्व भूत, केन, वैक्क्स, कुल्लामा, प्रकुरश्राम, केलान, राव्यान, स्था और मिना आहिते विने पुत् क्रमान्त्रे विकास पास अस्ति का सन्दर्भकारको अञ्चल विकास अवैर उनकी अवस्था पार्वप्यानमें विका क्षेत्रर स्क्रापंच्यक प्रकार प्रकृति विकास । तक्षणपर व्यक्तवारी सन्तु अवनी सारी सेनाको एकपिन करके प्रश्नुपृत्तके साथ लोहां सेनेक र्केको विन्नविकारपूर्वक अस्ते को और देखानओका उद्धार करनेके रिज्ये कन्द्रमाना नहींके तरका चनेका करवशके मीचे कडे हो पने र प्रकारको । जना कम विकास परस गवा, तब प्रकारी प्रश्नुबुद्धने महत्त्वेह जीतर

क्रांच्या स्वाप्तिके व्या सारी नार्ता का

स्कृतको क्य-१८७ । अनुके

सम्बद्धी ।

१०६ - ऑस्ट्र स्थिति । १८०१-१८४ व्यक्ति (रामिक्स्या स्थाप्तः) में संस्था सामेति विसे राम-सामाति सुरक्ति सुरक्तो (रामिक्स्या सुरक्तः) में संस्था सामेति विसे राम-सामाति मुद्दाति रिप्ते सुरक्त हुआः हूं और उपने सुरक्तिस क्षे क्षोतः

कुर्वार स्था में विश्वाद ही महीना । मुख इसके लिये मुझे अवस्थ हो । वो प्रश्नान मह इसके लिये मुझे अवस्थ हो । वो प्रश्नान मह इसके अवसी जिल्ला ने जा अवस्था स्थानका । बिर सर्पाल्युली उद्यान महा: कुराव सर्पाह विश्वा और प्रश्नो विश्वाद वृद्य करके प्रश्नो स्थान कुरावी प्रश्नाद अवसीना स्थान स्थानित कर के। पूछा और स्था स्थानित स्थानित कर के। पूछा कर दसकी स्थान पुरस्की केनी मुझे

क्ष्म्रकार को क्षम्म्य सेवान्य । ग्रान्थार का समापूर सामग्राहरको क्षम्य क्षम्य प्रत्ये पृत्र क्षरोत्री विशे क्षम्य है अन्ये की रेक्स्प्रेटको क्षम्यका को अन्येत की ह्या प्रद्या ।

राशा प्रश्नुकृष्टने मान्य प्रकारको कथाई

शहुक्द मेशा—संगयो । भेरे समी वीर, जो सम्पूर्ण वार्याचि वृद्धान और प्रकार होचा वानेवाले हैं, आम कारण धारण बारणे पुद्धांत रिक्षे प्रकार करें। शूरणीर हार्याचे और ईस्टोकी कियांका ह्यांकियों तथा वारकारणे बाहुरेकी विश्वीक सेन्यन् अधा-क्रमाने स्टूलिंका हेन्यर व्यवस्थ बाहर क्रिक्टें। करोड़ी प्रकारको प्रकार प्रकार बारलेकारे जो असुरोधि प्रकार बुटा है, में भी हेलेंक प्रकारणी सामार क्रम बारनेके

रिक्वे प्रश्वित ही, मेरी अहाराने धौड़ोके सी इस्त की कावजरी विज्ञानित हो प्रश्निक साम

नोहा लेनेके रिश्वे जीवा ही निकासे र

ब्यानकेची, बीचीं, एँड्डो नका कामकोची

भी तेरी बहु अधि। सुन थे कि वे प्रक्रे कार्य

स्वत्यात्वा स्वापं है—पूर्व ! केवार्यात्वा यो आदेश केवर असुरोका राजा आक्षां वहाँ सेवाओं से विरा हुआ नगाने वाहर विवास ! अस्ता सेनावीं मी पुश्चाावारी विवास ! अस्ता सेनावीं मी पुश्चावारी विवास ! अस्ता सेनावीं मी पुश्चावारी विवास स्वाप्तां प्रतिके अवस्था का । इस

केनेवारक का सम्बद्धान कींग स्थाप अर्थातिको सेनाओवर प्राप्तन वर्धान हुआ

विविद्यानी प्राप्तर निकास और असमेत्राथ

रसंख्या निर्मित विकासका आसम् क्षे पुरावकोषो अस्ते करके पुराके रिन्ते कर प्रमा । अस्ते पहुनेकर क्ष्म पुन्नका गर्नके कर्मन विद्यालको क्ष्म पुन्नका गर्मके सरीक्षक विद्यालको क्ष्म विकासका का । यह प्रावका वा । पुन्नको प्रमान का । यह पुन्नका स्वाहत्यको प्रमान का । यह पुन्नका प्रक्रित स्वप्रते पूर्व, सरकार्यको स्वाहत्यको स्वाहत्यकार स्वाहत्यको स्वाहत्यकार स्वाहत्यको स्वाहत्यकार स्वाहत्यको स्वाहत्यक्ष स्

विका काली हैं। सदा को मान्यते संयुक्त सुरोक्तार्थ स्वरूपस्त्रायस्क्षी त्रिया भागी

पुन्तन्त्र सारवरीके बाब विज्ञालयसे

विकारण है और गोमन्तरनंत्रको **स्था** करके

चीहर अनुहरें 🔛 निर्मा है । यहाँ पहिनकर

र प्रकृति विकासीयार्थे विकास है जार र

पूर्वे । उद्योगे पहले विश्ववर्ताके कार एक कुरुनेश्वरको कुनके स्थाने नेजा। असने क्रिमनीसे युद्ध न करनेके निन्दे नका और विकर्णने उसे वेसलाओंका शम्ब लोज केरेकी बात कही । अन्तर्भ कोबाने कहा—'दल ! हम क्रिसीका भी पक्ष नहीं हेते; क्लेकि इन हो काची स्वाप्त रहते ही गई।, उन्ह क्यांने अधीन रहते है और उसकी उच्चाने अधीका कार्य करने रहते हैं। देशो, पूर्वकारणे ह्याच्या प्राचेशके व्यक्ति-व्यक्त प्रका-स्थाती बीहरि और 🚟 पत्-रेजभवा 🖹 कुर् कुआ था। पुन: भलोके केतकारी कर्जी श्रीविष्णुने व्यवस्था प्राचीक कारकेका प्रकृतिक व्यारम दिरण्यकतिनुका वध मिला बा । तूमने यह भी सुना होना कि स्कृते को वीने तिपुरोके साथ पुता अरके अने अस्य कर स्त्राम था, यह की देवीकी प्रार्थकार ही हुआ वृत्रकारको समेवनी जनकानीका को कुम्ब अवस्थित स्तथ दुन कुमा था और किराने उन्होंने उन देखीकर बाद की कुला

था, यह की केल्लाओंके अर्थन करनेकर है

\*\*\*\*\*\*\*\*

बरित हुमा का। के ही सभी देवनमा आर्थ मा स्थानके शरकारण पूर् थे। तम मे स्थ केवलाओं और सीवृधिक साथ मेरी प्रराणवें आर्थे थे। ह्यां इस प्रकार सहा, सिन्हु और वेजन्योकी प्राथमके महीचून से देखेंका अर्थाका होनेके कारण में की पुरस्के Mar है। इस की को बहुआत क्रीकृत्यके 🎹 पानेद के । 🚥 जी-जो केल गारे गये हैं, इन्मीसे कोई भी मुख्यती संभागत नहीं बार समाता । इसरियों राज्य । केवकारचंत्री निर्मालके रिक्ने सुम्बर्ग 🚃 एड करवेले यही भीत-सी बडी राजा 🔤 । अर्थान् कृतः नहीः, क्लोनेत में ईवर है और देखाओंने 🎆 दिनवर्षक चेना 🗓 क्षाः तुम बाव्ये और सञ्जूष्यके केरी बात कार्य को । नाई जीवक क्रवित जानकोगा, बैस्सा करेका । मुझे को केक्सओका आर्थ करका ही 🛊 ।' 🚟 स्कूबार स्थापालकर्ता प्रदेशर पूर्व है। त्रवे । तम सञ्जूष्ट्राका का कृत क्या और इसके पार पार दिया। (MWP 14-94)

देवताओं और दानबोका युद्ध, सङ्ख्यूकके साथ वीरभशका संप्राथ, युन: उसके साथ भइकालीका भयंकर युद्ध 🚃 और आकाशवरणी सुनकर निवृत्त होना, शिक्जीका शङ्ख्युहके 🚃 युद्ध और आकाशवाणी सुनकर युज्ञसे निकृत हो विष्णुको प्रेरित करना, विष्णुद्धारा शङ्ख्युङके कारत और तुलसीके शीलका अफ्डरण, किर स्वकें हाओं त्रिशुलद्वारा सङ्ख्युदको वय, सङ्ख्यौ उत्पत्तिका कवन

सम्बद्धानस्या कर्नते हैं—म्बर्नि ! 🚃 प्रकट किया, 📖 उसे सुनकर प्रतापी ट्राने अञ्चलकोर कार कारण कारणात्र सञ्चलको भी वरण प्रसमसापूर्वक किसारपूर्वक विकारीका वका कह सुखक पुरस्को 🖩 अनुकार किया। किरा से 🔤

medic fieb solie firm | pur अधिकारेक्ट कियानीने को सामान्य की अनिकी सैन्सको तथा देवोको आने वस्त्रेकी अद्या की और साथे भी सीराज्यक मुख्येत वैक्ये संस्कृत हो गर्न । किर में और है युद्ध आगर हो पन्ने । इस समय नाम अनुसन्दे राजना कारने सार्थ । क्रीनेक प्रमुद्ध अवैत क्रोसाक्यान कारों और पैन की। मुने । इस अवस्र रेक्काओं और क्रम्बोक्ट बरम्प पुत्र क्रेने हरता । इस समय ने केले रोजरी वर्तपूर्वक बहुत्वे अनी । कर्ष कोन्द्र कुरुवाके कार्य स्कृते तथे और विविधित्ती तथा पूर्वका क्षांपुर्व 📆 स्वतः (स्वयु 🖼 📖 चीवम प्रसार कामे रागे। व्यवस्थाति कारत, गोधार्थाने अहीर, धारत्योतको कुमैर, कारो विश्वपार्या, अवंतराचे पुत्रपु, नेक्षराचे वम, कारातीनकारे क्यम, महत्त्वी चनु, च्यापुराने जून, रस्ताक्षाने क्षत्रिक, स्थानको व्यक्त, प्रवासकोरे भ्रमुख्य, केले दीविकानीके केन्द्रे अधिनीत्क्रमार, सुक्रो कार्यात्वर, सुरंबरले वर्ग, जनसङ्क्ष्ये केवल, क्षेत्राकरणे केवानर, विकास क्यान, गोकाएक, कुर्ग, कहन, बाह, संकार, जनमें दिया और मामून क्रमार अञ्चलेने बाराहे आहेल चर्नपूर्वक लोक स्थि रहे। per mane fremañ agracada fireb aseb हुए अवरोका अधुरोके लाग कुद्र होने समा । न्यानो प्रकृति पहल् कल-पराक्रको सम्बद्ध न्यास्य सर्वकार असूर-वीरीके निवा गर्पे। इस और क्या अवस्थि साम महान्तिः, राष्ट्रेके साथ बन्द्रमा और ह्यात्राचीके साथ पृहासीत कर्नपुर, काले लगे। इस अध्या का महामुद्धने उन्होंबर

pac sagen in aggin gladden v कारी अपनी रोजको पंचापे काथ पुत्र आहे सभी विकास के राजनीके साथ बंबार करने एने। विस्तारक्ताने उपन्य पुनक् कर्नन नहीं किया गया है। मुने ! उस समय सभी सेशाई निरंतर मुख्ये व्यक्त 🔣 और प्राप्तु वारण्यपुर्वत सम्ब वटवृक्षके मेचे विराज्ञात थे। अन् व्यास्त्र भी merendir flegfin ff mugi greite हार विकास स्थानिक स्था मिल प्रेमारको जना असुरोवे विरम्पालना अक्टबर प्राप्तकार युद्ध होता रहा । सरम्बन स्कृतकु को अस्तर देश भीवन संवासने कुट one प्रती कीय महस्त्राती और और और से राजनभूतिको कारकारची पञ्चान्यको वर निर्दे । क्षा पहले स्थानमा विकासिक अधीरकी क्षां करण का, जनगणने बीरमा पीर-के चोत्रको अपने विवास मान्य करने हैं । व्यक्ताची ! इस्ते अवव देवी आह्वास्त्रीने pprojekt man op 2000 filper Marie III am major sprace Mili क्षान्य पुरिकृति 🖟 पूर्व । इस समय 🔣 वारंकर अञ्चाम किया और समुबान करके थ रुपार पुरस्कार कुल कार्य राजी । उसके काम ही उपर्यक्त, उपस्थक और मोदारीने भी सर्वात किया हात अन्यत्य विश्ववित सी कुर पर् केवर बुद्धसाली राजक आरम Marie of the State क्रोपे काम् कोलाइन क्य करा। sub सुर-संबुद्धान कहा प्रकारते नर्वक करता 🚃 स्थित से गया। सहस्यार कालीने regregate town towns anticely हिर्दरके कान वहेंसे आजेन्दर करनना, परंतु द्वानकरायाने कैन्याकास्त्रके 📰 सीहर 🗗 garn am few i am bell sagrandib 🚃 🚃 प्रयोग विकास क्ष

444 Tabbilgarrer 67 Endlich mit von tillione ere belabelings if rediffebenalt unde bilgar tribate असर कुरूब-इत्यूबो केसकार स्थापे समा। कुन: ३४ सदा कुन: ३० मा मानुक्री मा तम प्रत्यक्तिको न्यानको अन्यन स्ट्रेप्न होने. स्टिक्ट की कार्य नहीं हुआ या; स्टिक्ट हुन् भारतकारकारो हेरावार प्रहुतका स्थानी जाता वर अस्त वा वर्गान कर भागकातीको प्रकार सस्त्रे भागुन्य मंत्रित भूतिकार केट काल और व्यक्तिक प्रतिकार कर्ष सन्तः। तम् वस् वस्थ्यको स्व दृश्य च्योद्धार विकि अन्ते क्या चेत्रीहर देखकर का 📖 निश्चन हे गया । सावहान, विकासका को केवा । इधा कारिएका पुरस्ते विकास क्षेत्रकर कारणीयात सम्म कार कारणे देवीने जाना पदापूर्वक ब्रह्मक क्षेत्र । सम क्रमी । प्रती अध्यक्तक वर्ज में अध्यक्त अच्छाके जनगीना क्षेत्र हुआ देशस्य कारी हो—'ईक्से ! असी राजपूरियों क्षान्यसम्बद्धाः स्थ्ये क्षेत्रस्य को प्रकार विकास व्यक्तिकार केंद्र स्थान प्रत्योग, और किया और प्रकारको है सरका निकरण क्को है। वे क्को प्रमुख है, असर सुख हुनो क्षर दिखा। स्वयन्तर का क्षणतका कृतिन के क्रम और पेलवुरीक अपने अनुस्कार अवस्था अञ्चल अन्य स्थे। वर्तन् देनि १ श्रीकार देवीके स्वर वयाका बाते हुए संस्थानी प्राथमात्र प्रश्नुत्राक्षेत्र कार्यके विकासीकी 🚟 करने रचन । पालासी रिको पन पर बीहाओ; क्लेकि पर सुपरे वेल्वे अवस्य है—देशा विक्रम समझे।' समरपुरियं अपने विकास पुरस्को केल्पानर अन्तरकारकारीकृत वर्ष हुए क्यानको सुनकार 🚃 अध्योषी रियान 🔤 और अनुवास-कुर्वक गर्वाना करने समी, विश्लो समान हेती अञ्चलकोंने व्यूत-से कुमकोना मोत क्यूना करके अन्यतं एक वाच विकास और संबंधीत के गर्थ। यह सङ्ख्याने जालेके for a fipulitie from well self i mil क्रम एक हो चेवन मंत्री प्रक्रिये वर अपेट क्यांगरे प्राची साथ पुर-प्राच प्रिया: पांतु केवीचे जान्ये विश्वकारमञ्जूषे -अर्थात की दुवाने बार दिये। यो अर क्षेत्रीने क्यानोरे पूज-न्यक्ष्यिकर् सम्बद्धानस्य । सामित्र व्य करण ferreneren un fem um afr und हेशत सार क्षण क्षण क्रका प्राप्त से हेशते कुरकर महेक्से इस सम्बद्ध क्या ब्यूक और हो : अन्तर्थे देवीने पहल ब्रोधकोहती कारण वेग्युर्वक पृष्टि-प्रक्रुप किया । क्रम्परी क्रेक्से वीय-का कर्ज विकास जो अन्य वर्णन क्य क्षान्यक्षत्र कार्य अपन और प्रार्थ करनेवर्ध कुछ करें; क्लोबिड केरे लगारे हते क्रम पृथ्वित से गण । फिर समाधारें से कुर्णनेको प्रकृत क्रमान्य जान ३४३ है। समन्त्रमध्ये केले --वर्ष ! सम्ब से इसकी चेनन तरेट जानी और नद का शक जीवंदिर प्रकृत्यसम्बद्धाः, परवेदाः और वहे हुआ; परंतु जल जलावीने बालुबुद्धि केनेके कारण देनीके साथ जातुन्द्र नहीं किया । श्रीरचनिक्रमें है। वे व्यत्नीवृत्त को दूर ता हेकी जा दलका प्रकार को क्षकाने सुरक्ता उन्हें आकृतन के हुए है।को एको । स्थानकर आका**स्था**कारीको 📟 🗷 पुरस्का और 🚟 क्षेत्रके वेशकूर्वक कुरुका बरकार-विदास्य सर्व संवार अपने कारको ब्राह्म दिया। ज्ञानके स्थापक

नेगर्स कारको ज्ञाल और कृतीकर निरस्कर

गुर्वके साथ समाधुनिको और पते । 🕮

भारत हे अञ्चल्या कार्यकारक प्राचीर में और - बचाया होतार जारे और पृत्यु अनना प्राचान अवीके स्थान वरावामी बीटराह, वैरच और "वहीं प्रस्त स्थीने ।" अव: सम्बोधन संबार । होत्यान असी क्षेत्रे साथ थे। राजपूरियों अपूर्ण इस वयानके साथ सीनियें।'' च्युंबर्गरः न्येक्टरे केर्पण करण किया। क्रा कारत का स्वार्थ को कोन्स हो को भी किन्सीने जह अन्यावकारीको सुनका और में पूर्तिमान करन-से केंग्रा को से 1 कर "नवानू" बहुबार को जीवार कर दिन्स रहान्युक्ती हुई हिल्लानर नहीं, कर यह और विन्युको का व्यवके रिन्दे हैरिन विभागो जार कहा और गरन चरिको साथ क्षांकी नहींर पूर्वांकर लोकपर प्राप्त वैक्की बार क्यें अन्तर्भ विकास । इस उत्पार कारणार कारोबी पक्षात् यह शुरू ही अपने निकासन क बैका और कार्य कारण करने उसने भूगुर-वाम कारक । मिर से ऐमी ओसी वालीको प्राप्ती कर नकी । को कर्ज ही करन-वर्ग करनेवाने दिन और स्थून्यूक्त पर क्षा पुरु सेन्द्रों क्ष्मेंक काल का अन्तर्भ कृत्रकान्ये स्थापनात्रः एव कर्तके निर्म पहलारी कोवाने स्थान अस्त वह finger spirit, forest from men ub-ark ingligeitig 1994 III ungen bir तम राम्हार ही कावत विकेश धारकेर दिन्हे वी अस्तरक्षराज्ये हो—''सेकर ! 🕮 आर्थना सुरियो और इसे धनाय इस प्रेराहरूको क्र प्रकारों । हैंस । पहिले अस्य क्रमानाओं पूरे प्रशासकार विकास करनेने सर्वक अवर्थ है, जिर इस अमेरने शाला प्रश्नानुस्था से कार ही करा है, तकारि अगर राजनीके सुध विकासीक्षक विकास नहीं होता नाहिते। व्यक्तित । अस्य इस्त (वेद्यवर्थाता) को सुनिये और वसे चार एवं एकार करक्ये। '(का रेक्नवीय का || कि) कारक रूप प्रकृतको स्थाने सीहरिया परण की नेतन वर्तवान रहेना और इनको नोवान करी (कुलरी) का सावेल असाविक सेन्स,

the military representation Rooms Rat th Sportfull graped Perff व्यक्ति कार को । ये से सामानिकीर की केंद्र **व्यक्ति** स्थाने । इस्तः अन्तेत्रे एक वृद्ध programme der anner Maren salle degregation निवास कामा उसमे में सक् ।

पुत्र सक्त चेरे—'क्क्कि ! इस क्रमा है पामक क्रेमर तुम्बर क्रम क्रमा है, पुर चुते निवास से । सैनामास्त । अनी र्व अन्ये क्योरक्यो प्रकट नहीं क्योंना। (क्या तुम केम मीकार कर और), सार) पीके में जो बनाविक और एक पूर्व को पूर्व कारत (" क्रमुक्तको पान पुन्ता राजेप व्यक्तिकारी पुरा और देश अंग्रेसारों दिला की । क्या असमें 'जोन्' महामार करे स्टीमार कर दिनका, तत प्राकृत्यने क्रान्स्वीयः पाक्ष--



'नै तुन्दारा कावण व्यक्ता है।' व्या कुरवार शूल वर्णा शंकाशानी है। व्या क्षेत्र क्षेत्र कावण व्यक्ता है।' व्या कुरवार शूल वर्णा शंकाशानी है। व्या क्षेत्र के व्यक्ता वर्णा करें। व्यक्ता स्वाच करें। व्यक्ता करें। वर्णा करें।

क्ष्मी स्थव विव्याचनकाही प्राची अपनी सारी बाल बाद सुनावी। तब दिवस्कीने राष्ट्रकोर विकार गाउँमा अन्यक स्ट्रीस विकास बाजने रिक्स । करवारक कंपारका का विजय गरम्क विकास अवसी कार्यक् प्राच्या विकीत रहा का । क्याने जारी विकास, पुत्रकी और अव्यक्त पन्यतित हो क्टे । यह सम्बद्धान्यत्तीन क्रवेड़ी जूनी तथा प्रत्यवस्थित विकाल समान पानकीरमा तथा जलका निकारण कारण असम्बद्ध का । ह्या दुर्वर्ग, काली कार्य क होनेपारम और शतुओंका संसारक या । 📖 रेकोका हाहाहा का समूह, सन्दर्भ समापनीका सारकार, नकार और सर्रे देसाओं नक असुरोके रिक्ते कुसल 💷 । यह कुल 🛊 रखानकर नेता राज्य का था, करे तीताक प्राप्त रेक्ट राज्ये अक्राच्यक संबद विशेषि विशे ब्ह्यत हो । क्यकी संवाई एक हवार बहुए और भीवर्ष भी प्राप थी। उसे औल-प्रयुक्तिक क्षणक विकास स्था विकास अमे दृश्य था। अस्का रूप नित्य या। अन्यत्सूने व्यक्तर **व्यापात हुआ पह तिपूल दिल्लीको आहा**ले रखुपुरके अवर गिरा और उसने जर्म क्रम को राक्तको केरी सना दिया । मित्र 🗄 महेक्का यह

जुल बर्गेड सम्बन्ध केम्प्रसारी 🛍 । यह प्रीप्त 🕸 अवन्य कार्य पूर्ण करके प्रकारके प्राप्त आ च्हिल और किर आकाशवार्गसे बला रखा। का समय समित हुन्द्रीयमा करने राजी । गवार्थ और किसर गान करने लगे। देशे 🚃 वृत्तिकोते सुनि प्राप्ता आरम्य 📖 और अञ्चलके दुरु करने स्वर्ग । दिस्कानिक कार रम्पानन पूर्णोची वर्षा होने लगी और प्रदार, विष्णु, इन्द्र आदि वेष्या तथा मुनिनम क्यारी प्रवंता नार्ने राने। क्रम्पतम राज्यस्य भी क्रमोड पूर्व (श्रीकृष्ण-पार्वव-) क्रमकी अहि हो नवी । सङ्ख्यालारी स्ट्रिपॉसे सङ्ख-कारिका मार्चित हुआ, स्त्रि स्ट्राच्या सहा अंकारके स्ट्राची स्टब्स देशकाओं विश्वे प्रस्तुत बारत काल है। महामुने 1 अंक्रिर और region on the little of signal are freferent man little \$; May Breek lieb aff i ger murt पशुष्युक्ती मारकर प्रेकर उसा, सन्यु और मनोके हाह समान्यपूर्वन नवीपाचर हाहित हो दिल्यानेकाको क्रमे छने । चंगकान् विध्युने केंगुल्हमें स्थिते स्थापन स्थाप और देवनाम बर्ग्यक्ष्यूयम् के अपने-अपने लोकाको प्रापे क्ये । कर समय जनस्में करों और परम ज़ानित an करो । **व्यक्ति निर्मितकारो सुक**्षिको राजा । अस्वयस्य निर्मतः 🔣 राजा और मारी कृतीयर उत्तय-उत्तय सङ्गलकार्य होने लगे। पूर्व ! 🚃 ज्ञ्रकार 🚟 तुससे महेसके विस वरिक्रका वर्णन क्रिका है, व्या आरम्बद्धानक, सर्वद:सद्भागे, लक्ष्मीयद और सम्पूर्ण व्यानकार्यको पूर्व करनेकारा है। (MWP \$4.—Ye)

## Mentekörnes vann varnnas en elimpiser sammanna propertier en se en et elimpiser en elimpiser en elimpiser en e FC é विष्णुद्वारा तुलसीके सील-इरकका वर्णन, कुवित हुई तुलसीद्वारा विष्णुको

इत्तप, शब्दुहारा तुलसी और झालकाम-झिलाके माह्यत्मका वर्णन

फिर् काराओं पूजनेया समनुष्धार्यों । का दिवा है, अतः मैं अभी हुते साप बेरी 🗓 । क्य -- प्रवृत्ते ! स्वत्यकृतिने आकार-🚃 पुरसर का क्षेत्र समूर्ग श्रीकृतिको प्रेरित किया, तक 🗎 मूर्ग्क 🕸

अवनी बानासे हासहाता वेन करण करके राष्ट्रपद्धके यान सा गहेचे और उन्होंने आले परमोक्ष्य क्रमक स्तेत क्रिया। स्वर प्रशासकार कर बनकर में सुन्तरोके परवी और बले । वहाँ जीवकर क्योंने कुम्मीके

महाराजे हारके निकट गणरा बाह्या और वक-कार्यारहे भुन्ति तुलसीको अवि आगमको सुकता हो। को सुरकर सकी-

लाको सुरस्तीने कई अध्यक्त लाहा प्रयोगीके 🌃 राजकारीकी और प्रतिक और अपने बर्गिको अस्या हुआ अल्प्सर सह परम्यस्यो

निकार 🎚 श्रेती । जाने नावाल ही प्रावृत्योगो का-दान 📟 इस्ते यहस्तकार 📖 और मिर अचन न्यूनर मिना। प्रवर

dumatus und Ray uride 1990 वादाने सङ्गक्ता हाता करने करनेकरे भगवान् विका रकते बावक 📶 तुरभविके ज्ञाबने जबे । तुल्लीने पनिकानने आसे हुए भगवान्का पूजन किया, ब्यूत-सी मारी चर्री, नक्तभार उनके साथ रचन विकास । एक सब

स्वाचीने सुरह, सामार्थ और आवर्गकर्ने करिकाम देखकर सक्कर क्रिकार क्रिका और (संदेश करपात होनेपर) बाह्य 'सू बढीन 📗?' 🔤 क्रोंग्री कुं केली।

तहर्साने कहा—हुद्ध । मुक्के प्रतिक कि प्रवास नेत उपयोग

करनेवाला तु काँन 🕻 ? जूने मेल समीख नष्ट

सनल्क्ष्यरजी बदले ौ--- अद्भार ! कुरमार्थिका प्रसास सुरुका अधिरिये सीला-कृषेक अवनी पाप पनेवर मूर्त ..... कर नी । ma का कामो वेसकर तुल्लीमे **अञ्चलों के ब्यूबार दिस्सा कि से शाक्षा**न् विक्तु 🖟 । परंतु कारका पानिकाम नष्ट्र हो पूजा

या, इसरियो हा सुनिय सेकर विन्युसे

व्यक्ती स्वती । तुलसीन व्यक्त-हे विक्को । सूचारा क्य कामलेर संदुष्ट काहोर है । तुमने दकाका रेकारक भी नहीं है। मेरे परिधानिक पहुन् हो जानेके निक्षण ही मेरे माली मारे गर्ने । ब्रेडिंग तुम भरवाण-स्वयुक्त काळोर, स्वयंत्रकेत और युक्त हो, प्रसमिको अस हात मेरे प्राम्पने मान्यान-स्वयन है से साओ ।

सम्बद्धकार्यं कालो हैं—बुने ! धी बाइकर प्रक्राच्याको का सामी-साध्यो पत्नी कुनली कुट-कुरुवार रीने स्वमी और सोकार्त क्रेकर जून गरहने किवाद करने लगी। क्राफेरे व्यक्ति भवावस्थाल भागसान् सेवार ज्ञात हो एवं और उन्होंने समझ्तार कक्क —'स्थि। अस तूल दःसको इत कानेवाली मेरी कत सुने और बीहरी भी रक्त करते को अवस्त करें; क्वोंकि तुम केनोके रिष्ये को सुरक्षात्त्व होता, बड़ी मैं कड़िया। एते ! तुसने (जिस मनोरक्रको लेकर) प्रव किका का, यह इसी समस्याका पाल है। बरवा, बाह अन्यका कैसे हो सबता। है ? इसीरियरे सुचे उसके अनुस्था ही परल

त्राप्त हुआ है। अस तुन्द इस क्रमीमको

स्थानकर दिल्ल केंद्र व्यापन कर रचे और प्याप्तिक प्रेचा और साम बच्चेतिक रोगी बच्च लामीके राज्यन क्षेत्रण निरम औवनिके हाला (बैक्सफारें) विद्यार करती को । तुकात 🔤 शरीर, जिसे तूच क्रोड़ दोगी, नावित कर्णी व्यापार्वतः हो 🚃 🚃 पट्टी भारतमधी पुरवक्ता नव्यवदेशे सामरे प्रस्ति हेनी। महावेषि ! एक विशेष पश्चम मेरे करके प्रभावको देखपुराय-स्थापनीचे सुलातीका प्रचान स्थान के जानना । सुन्दरी । तुन व्यनीत्रेक्कों, क्राक्रमेकमें तक धारामार्थे तक सीवनिके निकार ही विकास करोगी और युक्तेने 🎆 तुससीका कुछ 🕍 जाओं से । पुन केबुन्यको विकास कारियों कुलाविद्यानी देखें सम्बद्ध रक्षा प्रकारकांत्र अधिवर्गके आक्षा सरीका करनेत्री । क्षार धारतवर्षने 🔠 गरियोकी अधिकृत्ये देवी होगी, 🙉 परंप कुम्ब प्रदान करनेकारी होगी और सीहरिके अंक्षपुत राजनसागरकी पूर्व 🛲 । तक अंद्रिक भी नुस्कर कारण क्रमांका कर धारक करके करतने गणकी व्यक्ति जाओर निकार निकास करेंगे। कार्र नीवरी प्रकृतिकाले कार्याचे ब्याव्या करेडू कर राज्यको कारकार असके मध्यमे ब्यामा आकार क्यांकेर्रे । उसके सेवर्ग का असक पूर्व प्रकृत करनेवाली इसल्यामसिका कामुरामानेनी और ब्राह्म नेवाने प्रशासन स्व्यूनीनारायसः **३०वि** भी सन् क्रेसाः। विश्वविदे प्राप्तकार्वकृतक और वृक्षकार्वकरी पुरुवीका सम्बन्ध राहा असुकृत्य तथा बहुव प्रकारके पुरुषोधी वृद्धि करनेकाल होता। को ! को प्रस्तकर्गालको अगरने सुरश्रीयप्रको इर करेला, उसे सन्तरकार्ने व्यक्तियोगकी जाति होगी तथा जे सहाके द्र करके पुरस्केताओं इसकेन, व्य के

कुंचा। के ब्युद्धानी पुरूष शास्त्राविशया, प्राप्ती और सञ्जूष्ये एका रहका असी रकुर कारक है, यह अविदेशका स्थारा होता है। स्मरकृष्णाओं स्वते हैं — व्यासकी । इस

- प्रमुखानि का सम<del>ा</del> प्रमाणकार्वाक्रमा और तुलसीके प्रमा पूजा-कुचन अञ्चलकार करीन किया । गराश्वास वे श्रीवृत्तिको साम शुरवर्गीको आजन्तिक करके अन्यकान को गये। 📺 प्रयक्ता सन्दा स्त्यूनकेका सामाना कार्यकारे समू अपने कारको परे गर्व। इसर मानुका सचन कुल्ला पुरस्तिको यही प्रशासन शु । 🚟 अवने इस इसीरका परित्यान करके दिना कर कारण कर रिन्हा । तक कामानवर्गन विच्यु उसे ज्ञाब लेकर बैकुन्डको करे गये । अस्के धीवे 🚃 इत्तरके राज्यकी बदी अंगर 🗎 गयी और चनवान् हाताः ची विक्री स्थार भनुष्यीको कुरुक्कान करनेकाले जिलाके स्वामें क्षेत्रस के को । को । असमें 🔠 अनेक जकारके 🔤 बच्चने क्षमे है। इतमें को फिल्मर्स् क्लाक्रीके जनके विश्ली है, 🖥 अरब कुरवासर होती है और जो स्वरूपन ही या जाती है, उन्हें रिकुल्स क्षम् जाता है और वे प्राणियोके लिये वेक्कान्यास्य होती है। क्यासमी 🗓 इस प्रकार कुमारे अलोक अनुसार मेरी जानुका सारा व्यक्ति, जो पुरुषञ्चान तथा सन्त्योको स्वरी काकारकोको पूर्व करकेवाला है, तुन्हें सुना दिया। यह पूरण आक्यार, सो विन्तुके महात्र्यारे संयुक्त तथा भोग और मोक्षका प्रकास है, कुल्से कर्णन कर क्रिक: अन और क्या सुनवा चारते हो ? (Manual Ad)

उनाहारा सम्पृक्षे नेत्र मृद्द लिये जानेपर अन्यकारपे सम्पृष्ट पर्शानेसे अन्यकासुरकी अपन्ति, हिरण्याक्षकी पुतार्थ लाला और सियका उसे पुत्रकार्थ अन्यकारी देना, हिरण्याक्षका तिलोकीको जीतकर पृत्रवीको स्रातलमें ले

जाना और बराइकपमारी किन्तुद्धारा उसका 📖

सन्तपुर्वास्त कार्त है—स्वास्त्री है अस विश्व साम अन्यवस्तु वे वरणान संस्थुके नवक्ष्यक्ष-कार्त आह किया था, बहेक्कोर कर अहरणान सरिवारी अन्यव करो : जुनीकर । अन्यवस्तु ने स्था विश्व वीके साम कह योर संवास साम स्था सांतु क्षेत्रे साम कार्यकार अवके अंग्रेस कर्ता अवस्थित साम कर विश्व : साम सरवार साम साम अस्तु है।

अवस्थिति पूर्ण — ऐक्रणंत्राणी पूर्वित्रार । यह स्थान स्थान स्थान स्थान पूर्वित्रार वित्रा सीर्यमान्त्रे कृत्यो स्थान प्रकार वित्रा केर्ने स्थान स्थान स्थान और संग्र वित्रांत्रा स्थान स्थान केर्ने स्थान तेत्राती प्राणुकी राज्यान्त्राकृत्यों केर्ने सहा वित्रा ? यदि अन्यान गर्यकार से स्थान स्थान तो सह परम अन्यान्त्रात प्राण है।

विका पार्वतीयोक्ते 🚃 साथ साथे हुए से जबबनोब्बे हुलु हेरेवाचे अनेव प्रकारकी स्क्रीरकाई आरमें उसने । एक समय के अपनेत क्रमुक्के प्रकारका अवेको केराप्राच्य गर्मभूमो और 🚟 📖 पन्द्रसम्बद्धार 🕍 🎬 🌉 यो नरह-नरक्षकी क्रीकर्रहे करने रुने । क्षा दिव क्षा प्रचन्न परासमी 🚃 📖 क्यरायरमध्ये 🚾 दिवाने 🔤 थे, अही समय विकित्सने नर्वसीद्वाचन उनके नेत बंद कर दिने । 📺 जन्मर जन 🚟 केरे, सुन्दर्ग और बहामध्यते प्रभावादे भूतिक प्रत्यानकारों के स्थाप के लिए स्थाप के स्थाप स्थाप कर के स्थाप स्थाप के स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स हिंचे, तथ क्यांट नेत्रोंके मुद्द वानेके कारण क्कॉ क्षणभरमें ही चीर अन्धन्तर कैल गया । · अधिका महेकाके करीरले कर्ण होतेके कारण प्रमुक्त मनावर्ष विका अधिके संतप्त क्षेत्रस मद-सम प्रकार के गया और सरकारी सङ्गत-सी 🞆 हमक पड़ी। त्यानक का बूरोने एक भन्नेता का 📖 कर दिन्दा । उससे एक ऐसा जीव जनत कुत्रो, विकास चुका विकासक था। यह अंशा, अंशा, कुम्बर, जराभारी, काले रंगका, मनुष्यसे विक, बेब्रील और सुन्दर कल्पेकला का। उत्को कन्द्रसे केर प्राप्ता 🚃 विकास 🛍 **बार का कार्य गाल, कभी हेल्ला और** क्रभी येने सरका का तक जनहोंको प्राठमे हुए कवा यहा का। 📖 अञ्चल क्षानात अपने बाद हेर्नेक क्रिकी

अंग्रहेशलं ५४ — 'रियो । येरे नेप्रीको गुँहकर सुनने ही मो यह कर्न फिल्म है, किर हुन काली क्रम करों 🚥 स्त्री हो ?' प्रकारनीचे का वयाच्या सुरुवार गाँचे 🔡 वहीं और उसके नेबोयपरे उन्होंने अपने हत्य क्षत्र रिल्पे। किर से नहीं जनत्त्व का पन्ना, परंतु कर आनीका रूप पर्यक्त ही कर का और अन्यवासमे जन्म होनेके बारच्य कार्क मैंज भी अंधे से। तम मैसे जानीको जनह हुआ देवाचार गीरीने महेवाओ पूजा।

गोरिने नवा---- भगवन् । मुक्ते सक-सक mente fie produkt sund und ger यह मेडील जल्मी मधैन है। यह में अल्बन्ह strint & | Rea felleral dass famil क्रमणी भूषि परे है और पह विश्वपात

सनस्यानारजी नाहरे हैं- व्यक्ति ? व्यक्त लीवन रचनेवाली तथा जीवी लोखीकी जननी गौरीने मुश्चिमानियो इस अंचीमाहिके विकास की का बिला, तब सीता-विद्वारी मराजान् प्रोबार अन्त्री विश्वले का नवनको सुर्वकर कुछ मुख्याराचे और इस प्रवार ministra.

नकेवरने कदा--अञ्चल व्यक्ति रक्नेकारी अधिको । सुन्हे । यह दुन्हे के नेत पूर रिप्ते थे, असी शाम्य यह अञ्चल क्ये जनन्य पराक्षमी जनने मेरे दश्मिके असूट **कृता । इसका मान अन्यक है । तुन्हीं इसको** क्रम कारनेवलमें हो, अतः लव्लिक्सिक्स तुन्ते करणासूर्वक इसकी मनोके बन्धानीन रक्षा करते रङ्गा चार्किने । अस्पें 🕴 इस प्रकार मुद्रिपूर्वक मिथार करके ही सुधी राज कार्य ार्क स्थापित । स्थापित स्थापित

सम्बद्धानाओं कारो है—वृते ! अववे म्बाबीके ऐसे बचन सुरुवार गौरीका इदय कामार्थ हो गया । से सम्बंध सरिवर्गसर्थन अन्यक्षमधी अनमे पुरुष्टी भूति शस्त्र प्रकारके प्रयानीक्षण एक बारने सारी। त्वक्ता विदीत-सह आकेर देख विरम्पान पुरादी फारानो सर्व कार्ने अरका, क्योंकि अरको प्रशीने करके जोड क्याची संज्ञान-परम्पराची देशकार औ भेटानार्थे तयश्चर्यके निये हेरित किया था। नार्वे पद परक्षकरूप हिल्लाश्च प्रकार जन्मन के पुन-प्राहित किये चीए तब करने रक्य । कार्केट अवने योक्तुन्तेह इत्रोक्की पृत्राह के, कार यह क्रोब आदि क्षेत्रेको अवने कार्यो करके देखके जीते निवास क्षेत्रत सम्बन्धिक के गया । दिनेना ! तक विकासी कारणे प्रथम त्रिष्ट गर्नका है तथा से विकास भारत करवेकले हैं, से महेन इससी क्यांकारे पूर्वत्या प्रस्ता क्षेत्रः को का प्रकृत ब्यानेके लिये बले और इस व्यान्ति व्यक्तिका क्षेत्रकार दिल्लाको केले ।

मनेताने काम- क्रैयनाच ! अस स् अवनी इन्डिकेन्स किनक बस बर । बिह्न-निष्ये कृते प्रशा मानवार अग्रसमा निष्या है ? स् अवना भनोरम से इकट कर । वे बस्तार शर्मा 💲 सता लेगी जो अधिमतन्त्र होगी. का रूप में सुते प्रदान करीना।

समञ्जूनकर वे ककते है — महर्ने ! नीवाफे 📰 📖 वकाको सुरका देखाला किरम्पात परम् सामा हुआ । उसमे विशेषके कार्योपे मन्त्रकार करके अनेक प्रकारके क्यांकी स्तृति औ; किर यह अक्रारेड क्षाँचे सिर्द शूक्तकार कहने समा ।

हिरण्याचाने सहरू---चन्द्रभागा । सी

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* कार परावासकार का केल्कुरके महत्त्वको केल परंप प्रवास कुँक । असे

परम करकारते कुत केविये । सम्बद्धारमं करते हैं-को ।

कैसरामके का बनामके सुनवार कृतानु शंकर जाना हो पने और जाने जेले.-'हेरवादिक । वेरे नाम्याने शेरे सम्बद्धा प्रमान क्षेत्रेक्तरम् पुरा स्त्रे नहीं वित्यत है, सिंग्यु में सुने एक कुर देशा है। नेश एक कुर है, निवस्ता मान अवस्था है। यह भेरे ही समान परमान्त्री श्रीप अधेष 🖁 । सू सम्पूर्ण पुःचरिको स्थापकर रहीको पुरस्तको काल 🚃 से और 🧱 अकार पुत्र अस कर से हैं सम्बद्धमारको प्राकृते हैं--- ब्यूब्रें । असके

वी व्यक्तर गेरीके साथ विरामका का बहुत्वा कृतवास विद्यारी ईकाचे प्रका हेका हिरम्बाक्षको यह दश है दिना। हर



प्रकार विकासीले पुत्र प्रदान करके न्या

अनुकार कोई पुत्र नहीं है, इस्तिरियों मैंने इस संस्थात कोसीहरत सहसी पूजा करके माना अञ्चान क्या है। क्षेत्र ! कुछ आदिना की और विर का अकी राजको कार राज । निरीक्षरे कु अस कर सेनेक कर 📰 🚃 परवाली के समूर्ग humaini alman an Angle was देख रकासामी का से नगर। सब देखनाओं,

पुरित्वें और रिव्वेडी अवस्थ परास्त्रजी विकासी कार्यकर की। किए से मानाव, क्रिया सर्वाच्या यहावन विकासन नारक-प्राप्ति वारासका बूध्यके अनेको उपलोधे कृत्योंको विद्याल करके कार्यक स्थेकने ज कुते । व्या उन्होंने काची न कुलेकाने अवसी अवनी वर्षीये तथा पृथुक्त सैकाई वित्रीका कवृत्त विकासका अस्ते वह-क्रमा करेन कर-प्रश्नाती निरूपकोकी **ार्थित का सम्बन्ध मार्थित श्रीत देवे** कार रेजान किया करेगे स्थित

प्रकारकांकान शुक्तक-कार्यके Sprongels profine frenh une fren और पुर देखीओ सरस्वार नाम कर दिया। का देशकार देवराम इन्हर्मा कही प्रशासन र्ज । उन्होंने इस असूर-राज्यपर अन्यनाओ क्रान्त्रिक यर विका किर स्कूल्य इस विकास अपने स्त्रीपुर कालानेकरे पुर्वाको उन्हें हुए देखका वाच उत्तर हुए और असी मारका आका पूर्वता गर्न और कुल्लाकी प्रका करने समें। इसर बारक्रमा धारण करके काम कार्य कलेकाले कावन्यकरी बीव्री जनगणित हुए सब्बत देखें, मुस्ति और पदानीरि व्यक्तिक प्रोतिक क्षेत्रर असने लोकको

भारे गाने । इसे बाबा कराव्यक्तकारी आवेशर सन्दर्श देव, बुटि तथा अन्यान सभी विक्षुद्वार असुरराज क्रिरम्बाक्के मारे जीव सुनी हे क्ये।

(Sk minste)

## हिरण्यक्षत्रिपुकी तपश्या और ऋदासे वरदान पत्कर 📖 अत्याकार, नृसिंह्यारा उसका 📖 और प्रद्वादको राज्यप्राप्ति

इयर वराइल्लाकारी अधिराजि 🚃 🚃 प्रकार माईके मारे जानेश्वर श्रीरणकारिक्ट् क्रोक और कोधने संबद्ध हो आ । श्रीहरीके साथ गेर करना हो औ सकता ही थी, अल: क्रमी संक्रातियाँ भीर असूरीको प्रकारक विभाग करनेके लिये जाएक दे ही। एक से मंब्राफिय असुर स्वामिकी स्थानको विन चकुमार देवनाओं और जनाओंक विजय काने लेने। इस प्रकार क्या कर रहा-विश्ववासे अधुरीक्षरा कात क्षेत्रकोच्य शहर-महस्र कर दिया गया, 📖 देवता भागेकी क्रीक्रकर गुरुवनको भूतरकार विकास लगे। 📖 भाईकी मृत्युले दु:की हुई हिर्द्यक्रक्तिपुने चर्ताको अल्लाक्रमेर वेकर उसकी को आदिको क्रकुल संकारक । शरपञ्चार, उस देखगायने अपने रिप्ये विकास किया कि "मैं अवैद्य, जारा और अवर हो जाकै। येथ ही एकस्थल सल्लंक रहे और मेरा अस्थिती कोई न स जाय है भी करका बन्तवर एक मध्यरायकार गया और वहीं एक गुकायें अत्यन कोर प्रकार करने लगा। इस समय यह पैरवेर जैन्हेके वस सहर का : जसकी धुअली इस्तको 📰 श्री और दृष्टि असमाजनकी और लगी भी। ठानकी कररकारो संग्रह क्षेत्रर रेकलाओंका

नुसा विकास हो सामा ने सर्गाओं होत्रकर अप्रत्येकमें जा गहुंचे और उन्होंने उद्यास अवन रक्षक क्ष्म समाया । कालवी ! उन वेचलाओं के इस प्रकार बस्तीपर सम्बन्ध **ब्रह्म पुन्, दश आधिक माम उस दैलेशको** आधानक गर्ध । एवं विक्रमें अवदे नवदे संस्कृत रहेक्ट्रेक्ट संस्कृत कर दिया था, उस क्रिक्टक्टरियुरे वर देवेके रिक्टे आने हुए क्याकेरि प्रक्रमाने असमे मान्त्रे इत्तरिक्त हेला। ज्या विकासको भी ज्याने महा---'बर धरेन ।' तथ जिसकी बुद्धि चोहित पड़ी र्ह्ह थी. इस अस्ट्रप्ने विकलाकी वस मधूर कालीको सुरुक्तर इस प्रकार कहा । हिरान्य-संदेशु जेला — देखर्पकाशी

The second of the second of the व्यवंदें, जूतरायर, दिनये, सहसे, क्रमर अक्का मीचे -- कही पी एक्ट, अक्क, पान, क्ता, भूका पुढ़ा, पर्वत, उत्तर, अधिको समये प्रामुके प्रधारते,देवना, देख, मुनि, सिद्ध किंग्यून आयहारा ग्ये हर जीवीके हांशी भूते कभी भी मृत्युक्त भव न है। सनस्थापाची भहते है- - यूने ! क्षित्रच्यार्वित्रपुक्ते जैसे यका सुप्रकार क्यापोनि व्यक्तके मनमे दवत्का 📖 उत्पन्न हो 🚃

क्यूटि भग-हो-मन विष्णुको प्रकार शाकी

करमे बद्धा — 'देखेन्द्र ! में मुझ्या प्रमान है,

PRESENTATION OF THE PROPERTY O जतः हुक्रो सारी क्यूप्ट्रे जात होती। यूने देख क्या साथ उत्पर क्या पहे । यस उत्प क्रिकानचे हमार क्योंतक तर किया है, जब अस्पुत पराहती पृश्चिने बहायनी स्वीके तेरी कतमन पूर्व हो चुडरी है; अनः नवसे रताय पुद्ध करके क्यूनोको मार करूर और ब्यूक्रोको प्रकारका तोड्-वसेक् श्रेया । सिर

a संविद्धा दिवस्थान्त्र +

बिस्त होकर वठ और दानकोंके राज्यका अपभोग कर।' इहास्की वाली सुकार

124

हिरण्यकांशियुका युक्त अस्तातासे विस्त देखा । इस प्रकार क्रथ विसामहने उसे कुनम-

स्त्रज्ञकर अधिविधा कर दिया, तम यह उत्पन्न है बहुत और निर्मिणाओं यह प्राणिक

विवार करने लगा । दिन हो उनके सम्पूर्ण क्योंका स्केट पाला जाता समा देवलाओंको भी जीत जिला। तम देवला

भागकर किकाने यात्र व्यक्ति । व्यक्ती सीवरिने देवशाओं और पुनियोक्ती हु:क्रामध्य सुरुकर अन्द्रे आरक्षमान दिवा और प्रीक्ष ही कर देखके क्षत्र कारनेका क्यान क्षिया । असे देवता अपने

स्थानको और नवे। स्ट्रान्सर प्रक्रमा किनाने ऐसा कम भारत किया, 👫 आंगा सिंह और आया समुख्यक का 1 यह अध्यक्त मर्थकार तथा विकासन 📰 रहा 🚥

इसका भूक् जूब वाली हुआ बा, करिन्स बढ़ी सुन्दर भी और नक तीले है । नईनवर सदाएँ रहरत चर्ना को । रहते ही आयुक्त थे ।

कारी करोड़ों सुचेंकि समान प्रथा क्रिक रही भी और इसका प्राथक प्रत्यकानीन अफ्रिके सदया था। अकिक बद्धांत्या कहा

आधा, यह इस अगन्यम धाः । इसी अगसे मे

भागतान् भाग्याचे अपलब्दन्ती कृत्व

लेनेवर असुरोकी कारीयें अन्ति हुए। इन अतुरः प्रभावकारी वृधिकारे देखका समी रहा है। यह वहाँ विज्ञासिये आवा है। प्रहादने पुनः कारा—विकासी । पुने सी हैका जाति हो रहा है कि ने चगवान् अक्स है और पुरिश्वान कर बारण करके अलके

वे इस कारमें धूमने लगे । तम उन मर्यनय

विकास देशकार देशसम्बद पुर प्रक्रापने

राजाने बहा-"यह मुनेन्द्र तो जनवय कैस

नगरमे अधिक हुए हैं; क्लोर्क मुझे इनकी वृत्तिं बाढ़ी विकासक दीवा रही है । अतः आप कुलारे कुटकर कुरकारी करकार्थे आह्मे । इनले चनकर किलोन्सीने बुसरा कोई घोडा गाउँ है, प्रसमित्रं अस्य इत कृषेत्रहों। सामने सुकासर

कुरकी जात सूचकर 🛲 ब्रास्थाने उससे बहा-- 'बेस | क्या स् अवभीत हो गमा ?' अवने कुले की बद्धकर कैलेक अधिकति कथा हिरण्यकतित्वे मातवली देशीको

अको सञ्चला उपयोग कोनिये। अकी

अदात देने हुए बदा —'बीरो ! तुमलोग इस केवेल भूक्षी: और नेप्रवाले विकास प्रकार को (' सब एकानीयाँ अवश्वासे उस मुगेन्हको कार्क्रकेटी इच्छाले से सभी सहै-वहे देख रणकृषियें यूने; परंतु जैसे स्थाकी

कल-भून 🚟 🖟 असी तरह ये सल-के-सब क्रमानम्बे ही जलकर भाग हो गये । देखेंके रूप हो जानेकर 📰 👊 देखका सम्पूर्ण

ऑक्टब्बर्स अधिमें उसेज़ करनेवाले परिणे

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

किन्तुने प्रहादको सुरक्तार उन्हें वैस्पीके इत्या, अस्त, सकि, महि, पास, अहुप और पातक आदिसे उन मुगेनको सध्य स्मेहर राज्यपर अधिविक कर 🔚 और स्वयं अवर्कित परिको प्राप्त हो गये अर्थान् लेता ही रहा। इस प्रकार कतुत कारण्यक 🚃 वृद्ध हुआ। अन्तमें 📰 वृतिक्री अन्त्रधान 👼 गर्वे । तदनस्तर वितायह आदि समात सरेवर पर्य प्रश्न हो अपना कार्य कराके समान करोर अवनी अनेको सिद्ध करनेवाले यूजर्जेच मगवान् विच्याको भूजाओं से दूर देखको क्षमह लिया और उसे 📖 🔣 चन्नाम करके अपने-अपने अपने जानुओंचर लिककर दान्जोंके वर्षको व्यवस्था सहे गरे । विश्ववर ! प्रसङ्ख्या मैंने विदीर्ण करनेवाले नसाङ्करोसे काकी 🚃 भीर काली 🚃 जुनसे 🚃 कूर् उसके सहते अन्यकारी उत्पत्ति, सरहारी क्य-कारतको निकाल लिया। फिर 📆 क्षित्रकाशका मृत्यु, नृतिहर्के हार्के उसके इसी क्या उसके जागवसेक का गये । तम प्रार्थका विकास और प्रदानको राप्थ-अभिका वर्णन कर दिया । दिवसेह ! 🚥 भगवान् नृतिहरे करेवारके आयानसे ने व्यापक कृतामें ज्ञान हुए अन्यक्रके विसको सारे अङ्ग भूर-पूर हो गये थे, उस काहुभूत देखको स्रोह दिया । यस सक्य का प्रचलका, संकारतीके साथ उसके पुरुका और 📟 📟 प्रकार क्रमें महेवाके देवश्रभूके भारे जानेपर क्यें बढ़ी अस्त्रका हुई। इसी अवसरपर प्रद्वाचने कावार उनके भवतंत्रसञ्ज-पदम्ही 📰 💥, अस मकामान वर्णन करता 🗜 शुके। (अध्याय ४३) कर्गोने रिस शुकाया । तथ अञ्चन परकायी

भाइयोंके उपालबारे अध्यकका तप करना और 📖 पाकर विलोकीको जीतकर खेळाचारमें प्रधुत क्षेत्रा, उसके मन्त्रियों धरा शिव-परिवारका वर्णन, पर्वतीके सौन्दर्यपर मोहित होकर अन्यकका वहाँ जाना और नन्दीश्वरके साथ युद्ध, अन्यकके प्रहारसे नन्दीश्वरकी यूर्व्छा, पार्वतीके आवाहनसे देवियोंका प्रकट होकर युद्ध करना, शिवका आगमन और युद्ध, शिवद्यरा शुक्राचार्वका निगला जाना, शिवकी प्रेरणासे विध्युका कालीसप वारण करके दानवींके रक्तका पान करना, शिवका अन्यकको अपने त्रिञ्चलमें पिरोना और युद्धकी समाप्ति

सन्त्युनगरको कहते हैं - युनिकर ! ह्या हिल्लाक्षका पुत्र अन्यक अपने

bto • Ting fragen • Exercisensia decemparation and design of the decemparation and d

भाइयोंके साथ विदारमें संस्था था। उसी देखता, दैता, गन्दर्व, वक्ष, नाग, बनुष्य,

च्या उसके कामासक भदाना महाबेने उससे कहा---'अरे अन्ये } ■ ■ अन

राज्यसे क्या प्रयोजन है ? हिरण्याक के पूर्ण या, भी उसने योर तकक्करा अंकरणीको

या, या असन यार त्यक्कारा अवस्थानक प्रसंत्र करके की तृष-जैसे कुल्पा, वेडीस, कारिस्टिय और नेप्राधिको अस विभा ! हेसे

तुम राज्यके भागों तो हो नहीं राजते; क्योंकि भागा, तुनीं विचार करो कि कहीं दूसरेले

भला, तुन्ती विचार करो कि कही दूसरेले स्टब्स हुआ पुत्र भी राज्य कता है?

इम्सिकोग है।' संबद्धभारजी कहते है—सूरे ! क्य

लोगोंकी हा बाब सुनकर बावाब ईन हैं गया । फिर इसने क्वर्य हैं। बृद्धिपूर्वक किवार करके तरह-तरहकी बातोंसे कई सहस्र किया

और रातके समय जा निर्मन जनमें करण गया। बड़ों इसने हजारों क्योंतक धोर तथ करके अपने सरीरको सुना करना और

करके अपने सरीसको सुका करना और अन्तर्में कर सरीरको अधिये होच देना बाक्स स्वयं कराजीने उसे केस करनेसे

रोकांकर कहा—'दानक ! अस्य सू कर माँग ले । सारे संसारमें जिस दुर्कक कानुको अस्र

करनेकी तेरी अभिलाषा हो, उसे दू पुरासे ले ले !' पदायोगि बहारके क्यमको सुनकर व्य दैल दीनता एहं नम्रतापूर्वक कहने कथा—

'भगवन् ! जिन निष्ठुरोने मेरा 🚥 📶 लिया है, ये सब दैता आदि मेरे कृत्व 🖫

जायँ, पुरू अंचेको दिव्य चक्कु प्राप्त हो जाव, इन्द्र आदि देवना युद्धे कर दिया करे और अवसी ओले : कहा भीने कहा — बैहबेजू । ये सारी वालें सि 🏿 वार्येगी, किन्सु सु अपने विनासका

अन्यान्य किन्हीं भी ऋषियोंसे गेरी गृत्यु न हो 1' उसके उस अत्यन्त दुस्ता वस्तनको

सुरका ब्रह्मानी सप्तापुल हो क्ठे और

कोई कारण भी से सीकार कर है; क्योंकि जनव्दे कोई देख प्राणी न हुआ है और न आगे होगा ही, जो कारतके गारकों न गया

रंजे जीवनकः विकार त्याप ही देना माहिये । स्थानेर इस अनुगवर्धर कवनको सुनकर कर

है । बिर तुल-वैसे सायुक्तोंको तो अलक

क्रिय पूनः सोला।
अञ्चलने कहा—प्रश्नी ! नीवी कालीये को साम, वश्यम और नीच नारियों होती हैं, उन्हों नारियोमें कोई उन्हणूना नारी मेरी भी जननी होती। यह मनुष्यत्वोकके निक्षे हुत्यैभ उन्हों शहर, प्रथ और स्वावसे भी अगम्य है। उन्होंने शहरा-पालके कारण क्ष्म मेरी कहम-पालका उन्होंने हो जाय, तथी मेरा नास हो। उन्होंने कहम सुनकर स्वयुच्या कार्यवान् स्वावको पहान् अग्नाम हुआ। से शंकरजीके

कोले। सहाजीने कहा—दैत्यकर ! तू जो कुछ काहता है, मेरे वे सभी सकाम कवन पूर्ण होने। देखेन्द्र ! अस शु उठ, अपना अभीष्ट्र

परणकपर्यन्त्र 🚃 काने लगे। 🚃

प्राण्यकी अवस्था पाकर में उस अध्यक्तरे

प्राप्त कर और सदा योगेके साथ पुद्ध करता. रिका । इसमें यक्त-मत्र महत-सी स्वयंद्रीयी रह । सूचीरा ! क्षेरण्याक्षपुत्रः अञ्चलके एक्कार भागो, सूचमी, नेहा गहाली, पश्ची, बारियों को और हिंदनों है सेन व्ह क्वी कहाँ, बनुवर्त, बन्ने-बन्ने क्वीं, वृक्षों और वीं । यह प्रश्नाके ऐसे क्यानको सुनका कीश सिंध आहे, अध्यक्त कीपायोको भी और ही श्रामित्रपूर्वक कर स्त्रेकेश्वरके चरणोपे लोट विका। बहुविका 🔣 उसने चराबर गया और इस उकार केसा ।

भारीरचे नमें और अहिम्मिक्त हो क्षेप रह नकी है, तक मत्या इस 😘 स्त्रासेनामें 🚃 काफे 🖣 कैसे युद्ध कर संक्रिया: अस: अस आध अपने परित्र हाकरे नेत त्वर्त करके इस सरीरक्षे पांचल क्य होन्स्के ।

संनक्षभारकी कहते है—अवर्षे । अन्यकारी प्रार्थना सुरुका **सहार्थने** असे क्षांक्रमे क्यांके शरीरका क्यां 📟 और रितर के मुनियानों तका विरक्षालयुक्तिके चर्ताचारि पुषित हो देवलाओंके साथ अपने भागको बसे गर्ने । स्थाने स्थां कसे ही क्षा देखकामा स्वीर प्रशु-पूरा 🗰 पन्न, निकासे उससे बहरका संख्या 📕 आया समा मार्च सन् हे जानेसे 📰 हुन्स दौराने श्रमाः । तम् असने जलप्रसम्बद्धाः अवने नगरने प्रदेश फिला। इस समय प्रद्राद आहे। 🚟 दानवीने जब उसे बादान प्राप्त करके अन्य

हुआ जाना, तम ने सारा राज्य उसे सम्पर्कत

करके उसके वजनते धूल हो गये।

तद्वानार अञ्चल सेन्द्र और मुख्यार्गको साथ

🚃 अर्थ वसमें बार रिया।

अभ्यक्ते कहा—विको । यस वैदे तहरूवार यह रहासामें, भूतरूवा सक क्रमंदे दिलवी सन्दर कपकरण नारियाँ बी. 📖 🙀 इम्परोक्ट, जो आवन्त्र दर्शनीय तथा अवने अनुकार की, शाध लेकर विभिन्न क्वेंत्रेवर तथा महत्त्वची रचनीय स्टॉपा विकार काने रागा। ईत्यस्य अन्यक स्था

कुरेका है यह काला कर शिक्षी सुद्धि म्बारे अंची हो गर्धी थीं, जिल्ले इस मुहको इसका 🚃 🖺 इतन 🔛 स्तु पंचा 🕮 कर्म काल चाहिये। इस जनार यह व्यायकार्य क्षेत्र क्ष्मल हो और अपने सारे

इक्षान-प्रधान पूर्वको स्नार्कनावसे पराजित करके देखेलील सम्पूर्ण वैदिक धर्मीका किनास बासस हुआ विकास करने लगा। 📺 अपनेर मधले आभिन्त 🖥 तेत. देवना, क्राक्रम और कुर आदि व्यवस्था में नहीं मानव वा । आरबद्धका उसकी आधु समाह है। पुन्ती भी, इसीसे यह संप्रत्यारमें प्रमृत

र्गेकान्स कुशा 🚃 📹 रहा 🐠 । इस है सर्गको प्रीक्ष्मेक दिये गया। 🔛 दुस्क्ष्मेश्चने 🔤 पन्नी से, जिनका 🔤 संज्ञानमे सन्दर्सा देवलाओंको पराधित करके वा — द्वॉकन, बैधर और हस्ती । एक उसमें चन्नधारी इन्त्रको अपना चन्द्र 🖦 सन्द्र उन होनोने इम वर्वतके किसी रमगीप

क्षे कार्यों है अवनी आयुक्ते होय दिन

प्रमुक्ता पूर्व परन कथकडे न्यांको देखा । 📟 भी देखा है। 🖮 भूतरण्य उसे देशकार के लीकनाओं होता केना क्रमेनक हो। प्रकारकारः है। अनुवार पान बाह्य मुनोरम है तुरंत ही मार्क्तव्यक्ति बोरबर अन्यक्ति चान कोर राजरी होनेक जारे यह भनवते गोर्ड पहुँचे और बढ़े प्रेमले का देखी कई घटनाका केली है । मुन्दे, बोली, बांचिन, सुवार्ण, गंध और क्रम क्रांसे क सुराधित 🕯 । उसके गरेने वर्णन करने लगे। यांचिकोने क्या -क्येन्द्र ! 📰 🚃 सुन्दर पारताई सरक भूते हैं। (कारीसक मुखानेंद्र जीता इसने एक मुन्तिको नेपार है। थाई, यह इसरी सुचरी है कि) विसाने उसे ध्यापास 🗯 पारक अलेह 🛅 🚮 है। कुछ बार देश विश्वा, अतीवार केर बारण 📺 बक्का करावान्त् है। अस्ते व्यवस्थाना करण क्ष्मल है। प्राप्त हिला प्रश्न स्रोधाने अन्य अधेषामधी काम अधनी छवा निर्देश स्क्री है बाह्यकोके देखनेके क्या प्रयोजन । बाह विका और कारले गर्वेन्द्रको 🚃 🔣 हो 🌬 नारी कुण्यास्था कुनियार महेकाबडी मान्या एती बढ़े-बढ़े जग उसके सारे शरीरचे रिकारे कुर् है। क्षेत्रक्रियोक्त प्रसार है 📖 कराधारीका **व्याप्ति स्थापित कालेकारी है।** आपूर्ण है। उसके हाको शिक्स है गाव अनः अने 🜃 व्यास्त्रात्व देन्तिये । 📠 क्षा विद्याल बहुव, काम और तृतीय भी बह meete oli kuninding it s धारम किये हुए है। सामा नवस्तुत स्वरू ारप्रकृतसभी 🛲 🖟—पृ**ष्टिहेद्र ।** रीक पह है। अल्के बार भूजर्द क्या 🚃 🗷 एक्केको सुनका देखराज लंबी-लंबी अक्षर् है। यह स्वकृत, विक्रूल अन्यन्त्रः करमानुर 📕 क्वर । क्लोर सारे और राष्ट्राट धारण स्थात हुए है। अस्परे क्रारेरचे काम का गावा। किर 🍱 राज्ये हुति अन्यानि अस्यान गीर है और क्रायर भागवार ही दुर्गोचन अस्तिको कह बुद्धिके शास भेजा । अपुर्वेत्व भागा इक्षा है। 📺 अपने प्रस्ता मन्त्रियोने नहीं कारण नुवीक्त्यों प्रसाद 📟 सुकोधिन 🖁 रहा 🕏 । 🗫 प्रमार का करके उनमे अन्यकानुस्का संदेश कहा तथा बेह नवलीका सता के ही अद्भूत है। क्क्रकेचे प्रिक्तजीका जात सम्बद्ध से सौक्कार अनमें भोगी हैं। दूरफर इसमें 🚌 और अध्यक्ति कोले । युक्तकरी देवता है, जी विकासक करवर-का है । गन्तियोने कारा—शक्य ! आर 🕮 **ावा पुरस् कहा भनेकर है। यह संबो** स्त्युर्ण देखोंके क्यारी है, बिर भी उस महत्। अर्मपुध धारमा मिल्ले पूर् है, यरेतू उत्स्वार क्रम परकारी कीचा समती चुनिने अपनी रूका है। यह उस सपल्योकी रक्षकों तरका है। **व्यक्तिक विकास स्टब्स्ट स्टब्स स** अरुके पास ही एक यूदा स्टेब्ट रेक्क बैहर हैलने हुए आपने रिच्चे ऐसी 🔤 नाही भी बैदा है। उस कैंडे हुए सवाबोद्ध है—'इस निहरणास्त्रा सोर्थ और 📰 परश्रीचाराचे इसने एक भूगानक्षणसभ्यक्ता अस्तित है। यह दाजब कृत्या, सम्बद्धीन,

• विक्रम्बर •

112

कुर, कुला और घटा है क्यक्स करनेकाल है। एक उसे सूर्यकृत क्यका पर वहीं है ? कहाँ तो में, पेरे क्यक्स क्या और मुख्यको भी संस्था क्या देनेकाल यह और

मृत्युको थी संप्रका क्रंक हेनेवाला सुद्ध और कहाँ व्या व्याप्तकाला मृत्यकला प्रत्येक निवास्त्रात, जिलके करो अब सुक्षांकी कर्नर क्षे गये हैं ! कहाँ नेता का स्वयंक और कहाँ तेती कद्यालाता ! तेती सेना की को व्यक्ति

स्थानको हो है। किर भी की मुहन्ते पूक्त स्थानको हो से कुद्धांत स्थिते तेकार हो का और आकर कुछ अवनी कातृत दिवस । केरे वाल सुहा-केरें। वाधियोका विकास कारकेकाय कुछ-साहित विकास सक्षा है और तेन क्रांति विकासको स्थान कोस्टर है। ऐसी सुसावे

त्व क्रम्बरम्य स्थान कामरा हा एका द्वाप विकार काके हुई। यो विकास क्रमित हो. वह कर।' समस्थारती कहते हैं—बुनिका!

मंकियोकी बात सुरक्त (मातः) कर्वतीयर

मेरीत धुआ का स्थाप संस्कृत विकास सेना सेकर स्था दिया और वहाँ पहुँकार मधीकरसे चुन्न करने साथ । कहा स्थापक स्था हुआ। इस स्थाप बुन्नस्थाने कर्ती. स्था, मोस और रक्तकी स्थाप स्थापकी

स्वता, जांस और रक्तकी (1988) === गणी। अहाँ दिए कट हुए कह नाज रहे के और काल मांस कार्नकार जानका कारों और न्यास के राधे थे, जिससे कह (1981) सर्वकार करा रहा का। जोड़ी ही देशने देख (1981) रहते हुए। 1981 विस्तकाकारी अंगकान् संकार दश-कारण

सतीको धरप्रधाति भीरण बैकले हुए केले— 'प्रिये ! मैंने को पहले सरकत वर्गकर सहस् पाञ्चयत-इतका अनुहान किया या, उतने

रात-दिन तुन्हरे प्रसंनकत्र जो इक्सी सेनका

भिन्नात हुआ है, यह विज्ञ-सा बा गाँ है।

शिक्षा हुआ है, यह साले पुरुषका
क्रिक्ता करनेकाल कोई का उकट हो गया

है। असः अस्य ये युनः स्थाप्त निर्मन मनसे काका कर परम असूत दिका प्रमान दीका कुंचा और क्या करित क्षांका अनुद्वान करोजा । सुन्दरि ! युकारा क्षेत्रा और सम पूर हैं साम करिये ।' समस्त्रामध्यो नाइट हैं--- मुने । इतना

अपना विशेष प्रतास एक आवन प्रयास प्रतिस अपना विशेष प्रतास एक आवन प्रयोगर स्था करने करे गर्थ । वहाँ ने एक इसार

विक्रिके प्राप्तुका-सर्वेद अनुद्वानये नायर के नचे । इस क्रांच्या निधाना देवों और असुरोधिय अधिके क्रांचर है। इसर प्रोत्स्युक्तके सन्दर्भ परिवास देवों कार्यनी क्रांच्याकार हैं स्कूचर दिक्कोंके अस्त्युक्तकी क्रांच्या करती राजी वीं। क्यांप

पुण्यानीय वीरक्षाण अवसी सुरकार्थ तांका के, व्याच्या कर गृहाके जीतर आकेली रहनेके व्याच्या के सक्त अवस्थित रहती हीं, जिल्लो अने कहा कुला होता हांचा हुओ कीम बरहायके प्रशासको उत्पन्त हुआ वह देख उत्पन्त, जिल्ला व्याच्याकेक बर्गने

क्रिज़-पिक हो गया था, अपने मुख्य-मुख्य

बोक्सओको लाम से पुनः इस गुकायर का

मामा वहाँ सैनिकोस्तरित उसने वीस्थानको साथ जन्मन अञ्चल हात्र विस्था । उस साथ सभी चौरीने अञ्चल करा और नीनका परिवास कर दिसा था । इस

प्रकार 🚃 युद्ध संगातार पाँच सो पाँच

दिन-एतास्य कराव रहा । अपने 🎆 🎆 पुन्तकारेले कूटे कुए अन्युनोके उद्यान्त्रे नकीवरका प्राप्ति बांचल हो गया, जिल्लो वे गुहुतहारकर ही गिर कहे और कृषिक्र हो क्ये । क्ली जिस्सेने प्राप्ता गरर वरवाया 🖹 **ब्ला गर्मा, विकासे उसका क्रांग्स समा** property and a floor flooder in its supplier हारे बीरवायको अन्ति जनवाकोने कारकारील कर दिया । यह कार्यक्षेत्रे अनुवास निक्यु और प्रमुक्तीका करक विकार । सरक बारों के बाहरे, सराधनी, देखे, नेवानी, कारण, नेर्नेहीर, कारणी, कारणी, कोर्नेने, महोक्टी, मानहीं असी क्षेत्रिकोंके करते क्रमका केवला, कार, मिर्स्स, मुख्या असीर संबाधीने सुराधिक क्षेत्रर असी-अर्थ वाहरीया समार के पार्वतिक पार का पहेंचे और राक्ष्मिके साथ निवा गये । कुछ गर्मन बाब चनवान किया भी अब गर्ने । किर तो योग मुद्र हुआ । सर्वत्यर सुस्तावार्यको विविधित निकार हुए। देखीको जीकित काले देखकर कुरनाम क्रियारी स्थान रिपाल गर्ने : इससे केल बीले यह गये ।

माननी ! अध्यक्त यहान् कार्याकी, भीर और विश्वरक्षण दिक्के सम्बन्ध बुद्धिकान् an i freigt gegegt freiefelt gegen gig क्ष्मानको प्रशिक्ष हो <u>छ</u>ह या। **प्रश**ी व्यक्तिकाम एकाम्बर्धिको चोठ्ये अञ्चल स्रतित क्वीर हो बाल का, किर में दिल्लगीका विजय पानेके रिक्ते इसने दूसरी मामा नहीं। 💷 प्रत्यवसर्गात स्राहिके स्वान प्रति बारण करनेवाले जुलनाव क्रिपुरानि इंब्याने अपने जिल्लाने करे पूर्ण तरह क्षेत्र काल, का भूतरपर 🔚 हुए असके रक्तकानीचे कुछ-के-चूब अल्ला प्राप्त हो एवं। करते राती

रमपूर्ण काह हो गयी । वे विकृत मुख्याने वर्षकर राक्षण अन्यक्तो स्तुक ही बराधानी वे । 📺 🚥 ज्य प्रमुखसम्बद्धाः मारे पर्व वैरिक्टोके कालोंके निवाले वृद् अलाग नाम-नाम रसाविष्युओं से दूसरे सैरियक स्थान क्षेत्रे लगे, 📖 ब्यूब-सी पुष्पक्ती त्यत्रओं-कुल क्षाताल क्षेत्रिक क्षाताल कृतिल वृद् पुरिक्रमन् परमान् विकास प्रमाणक विकास क्षाप्त क्षाप्त है। अवेष क्षीपक करना विकास विकास पूर्व Pager as adv my zw. Newton afte क्षपुरस्थान का । यह स्त्रीतम हाम्युके कार्या Description and a second of the consistent क्वांत्रिक हो अन्तर्भ कुमल बरमांके पुर्वाको अध्यान विकास तथा पानी वेचना उपनी सुक्री काने लगे । कथ्कान् जनवावने इनकी पुरिकारे क्रेरिय क्रिक्ट । क्रिक्ट के से भूतार्थ होका रूपके मुहानेवर उन शहरकार्क सका कुल्लाकोर प्रतीरको विकासे हुए अस्त्रास नाथ-नरम स्वीतरका कान काले लागी। (किस्सी रायानीया अस्यत्र होता वर 🖥 प्रया 🛚 । सारकार एकला अन्यक है क्या रहा। न्याने व्यक्ति इतिस्था एक ह्या व्यक्ति है. क्ष्मार्थ 🚌 अपने कुलोजित समाना 📠 भर्मका सरम करके अधिनात्री भराकत् इंकरके एक्ट वर्गकर प्रवाहीते, बहा-स्वृह जापुर्वी और चरनीपे, ब्रह्मकार गलीते, भूषि, मुख्य और रिग्रेंसे संज्ञान करता रहा । तम प्रमानका दिवने एक पृथिते साम्राह्म हार्थ निर्दार्भ करके को ब्रह्म कर विकास 📟 तिकृत भोजन्तर को स्थानुके प्रशास क्रमान्त्रों 🕮 रिन्म । अस्पत्र अर्थर प्रारीत नीकेको प्राप्ता 💷 📖 । सूर्यको किरणोने अने सुरता विका। प्रकारके झोंकोंने सुक

येवोने नूरस्काधार कार सरसम्बार करे मीरध और इंगिंत हुए स्थान, बिन्सु आणि देवोने नार्यन कर दिया । क्षित्रकाके समान सीराज भूकानार इसकेमन सुनिकेद्वारा उसका समान सन्त्रसम्बद्धी वित्रकोने को विश्वीर्थ कर विवा । किया । किर क्य-अववार करते दूर वे आवन्द हिंदर भी कर्त केल्याको अवने प्रत्योको कार्यने स्वते । अवन्यत दिवानी उन स्वयके स्वत वरिकार नहीं किया। असे विकेशकाओं रेक्टर आक्नापूर्वक विशेषकारी पुरसकों सीट विकारीका स्थान विकार जब करणाके आने। वहाँ उन्होंने अपने ही अंबापूत अनुसर समार सम्बु सरमा हो गये और उन्होंने पूजवीय वेदमाओंको जाना प्रध्याकी मेट वसे प्रेमपूर्वक राजाक्यक्रमा पर अग्रम कर सम्पर्धित करके अने निवह सिरम और स्वयं विका । मरदक्षात् भूत्रके सम्बद्ध हे जानेल अनुविध हुई निरीयमञ्जूनकोचे साथ सम्बेचन सोबायासंभि नामा प्रवासके सारभवित सीनाई वान्ने समे । मोतोहर विविद्यंत विवयंति अर्थन की (Need At—Ad) क्वीक्ररक्षरा भूकाव्यक्ति अवहरण और दिव्यक्तरा उनकर निगरम जाना, स्मै वर्गके कार सुक्रका किमलिक्कोर रात्ते बाहर निकलना, शिवहारा 🛭 'सुक्र' 📖 रखा जाना, शुक्रवारा जये गये मृत्युक्षय-यना और विचाहोत्तरक्षतमामसोत्रका वर्धन, दिवद्वारा अन्यकको वर-प्रकृत क्यारकीने पूक---व्यक्तपुरिक्षण् वर्धवन्ती है, जिससे कृत्युका विवारण है। कराकुत्वाको । यस यह स्वार् क्षेत्रर एवं साना है ? सुने ! सीस्नविद्यारी देशानिदेख रीनाम्बर्गाने क्राप्त का हा था, का स्थापन प्रेन्टिके विकृतने 🗐 हुए क्रमण तिपुरारि अंच्याने केल्युंक निवान अन्यानाको नामाध्यक्षाको प्रारीत 🔤 पुरातकार्यको मिनाहर विरास का—बाद कामा 🛒 ? सार ! 💹 विरासरीरातका अवस्थ 🌃 संक्षेत्रके 🔣 सूत्री भी। 🚃 अस्य उस्ते करानेकी 🚟 🚃 🚃 🐛 असः 🚛 विकारकृषेक वर्णन व्यक्तिके । मान्य करके का साथ वृत्ताच विश्वके अर्गने जावार का प्रक्रकोची पूर्वकारो वर्गन सर्विको कहते हैं —अभिनवेसपूर्व रक्षताचार्यके कथा 🚟 भा र अञ्चलके बाहरतीके पून कवनीको सुमक्तर सम्बद्धमार वहराहिते ज्ये बलाक क्ये महि? कृतुन्त्वतः बृद्धिसम् ह्याः भी तो स्थापनाः बाज्यानाकातीय अधिके समानः ता केतन्त्रीः वाहने समो । वारणकारणीया स्थल क्रमे सम्बद्धभावी वहा-मुनियर । थे । ये शासूके कहर-व्यापने केंद्रे निकार ? कर्तुनि बैसी और बिसने कारताक कारावनी जगवान् प्रोवनके प्रश्नावेशी जब सामान किन्न 🎆 राग्ने, रेन 📖 प्रशास 📰 भी ? 🚥 ! उन्हें को कुनुबर 🚥 शुक्राव्यक्रीची सर्वाचे एक और उसमें कानेकाडी पराविका जात वह भी, 🚃 📟

क्ष्म अस्तुनेको जीविक करनेको प्रार्थक को । और केस सुरह नवे । तम देखानु सुरक मधे विद्यान्त्रकार मृत्यांकोको विद्यांक स्था को । और केस सुरह नवे । तम देखानु सुरक मधे क्षा अस्तुनेको जीविक करनेको प्रार्थक को । और केस सुरह नवे । तम देखानु सुरक मधे

125

- Tiles Severe -

क्रमपर सुक्रापानी करनामावर्गको स्था करण वर्षित सम्बद्धाः । विश्व में ने युद्धानायो गमे और अस्टरपूर्वम विकास मानी र्राज्याच्या स्थान काले एक-एक देशना कुरतंत्रीक्षे विद्यालयः असेन्य स्वरंते सन्ते । जा विद्यास्य प्रयोग होंगे ही ने राजी कैन-कृतक और क्या जान के इतिकार किये हुए इस प्रकार का गाउँ हुए माने अभी सोचार जो हो । केरे पूर्णकर अध्यक्त विकास पूर्ण केर, जयरकृतिको अस्तान और सञ्चानुर्वका साहिकोची दिया हुआ त्रंप अन्यतिक प्राप्त तुरेल अवस्थ हो जाता है, अभी कवार से का एक्ट्रे हुए । सुकारकार्वक संगोधकी-स्राधेकी जन को को राज्य सीविव होका प्रत्योकी द्वी तरह मार्थ रुने, तर प्रकारि साधा प्रथमेश्वीम फिलको यह समान्यर सुराया । सर्व रीत्यामीने प्राप्त—'नामिन् ! तुम आमी शुरंग ही जाओं और हैओंके बीचने दिल्लेक

वाज स्वारंको उद्धा है जान है।'

प्रमान्त्राची काले हैं— वहाँ !

प्रमान्त्राची काले हैं— वहाँ !

प्रमान्त्राची के प्रक्रिय नहीं सहिते स्वारं कई फोरले गर्च और पूर्त ही हेंचको अधिकार उस स्थानक से म्हेंचे वहाँ भूगुनेत्रके बैंकक सुक्तकार्य किस्तक्तर है! वहाँ सारत देव हार्थिय कहा, स्वारं, मूंक, सार और वर्षाव्याव किये हुए उसकी श्राव कर रहे थे। यह देशकार वस्तकार्य अधिकार उसी स्वारं अवहास कर विकार देश वस्त्राची स्वीक्षा वसहे जानेक क्षात्राचीं क्षा

क्षित्रकार्वको उसी प्रकार करा भारते वैसे

और केल सुरू गर्ने । तम देशका दरम्य गर्ने क्षाकंत रिको विदेशाद करते हुए उन्होंके नेके केंद्रे और पैसे केंद्र करावी कर्य कारी है, क्रमे कर क्लीवरके कार बाह, निवृत्त. सराबार, चरला, घरेली और नोचान आहि अव्योक्ती कर पूर्वि काले समे। तथ पर देक्कपुर-संस्थाने कियाती की जेरण कारोपर गमाधिका राजीने आग्ने पुनरसी अन्यनं संख्यो सर्वाकं यस कर दिक और का पूर्वान्यनको समेजकर राष्ट्रातनको कारिक पास्त्रे हुए के विकासीके समीप आ बढ़ेके सका प्रतिस हो उन्हें निवेदिन आती हुए केरे---'बनवर् ! वे शुक्रावार्थ प्रशीकत है।' शब भूतमान देखनिक्षेत्र शंकरने पनित मुख्यात्राम प्रदान मिल्बे प्रमु उच्छारकी मंति बुक्रकार्वको पहल हिन्स और विना कुछ क्के क्के फलकरी तरह भूकाने करन रिक्स । को राज्ये सामान असूर क्यांपरी क्रांक्यार कामे समे ।

व्यानायों ! यस निर्देशकाने व्यानायां नियान दिन्या, तम केलीका विवासको स्थान पानी एमें । इस मान्य प्रमान सुप्रतिक गानाम, स्थितिन स्थान, अप्रवादिन प्राप्ती, भारताविको प्रमान, अप्रवादिन प्रमे, भारताविको प्रमान विवासको अस्तु, प्रारतिक वेद्याप्यवान, प्रमानाय वेश्याप्रतिको विता नियान पुर् वार्यकाम् वेश्याप्रतिको विता नियान पुर् वार्यकाम् प्रमानाविक स्थित अस्ति स्थानको व्यान प्रमान प्रमान्यका स्थान स्थान प्रमान प्रमान स्थान भारताविक स्थान प्रमान स्थान स्थान प्रमान स्थान प्रमानको प्रमान पुरस्क प्रमान स्थान स्थान स्थान कार--- 'बीचे ! को रच्याच्या कोइनार कार्य अने अने प्रकार कोई केना नहीं दोए गड़ा. सते हैं, इसके काली अवकारणों की पूर्वी हुई सक्तारोंके विस्ता की व्यानिकाले व्योचन के जाती है और उन्हें कुछ होता व्यानी । यह वृत्युक्तानों कीवजीतावा लोको तथा परलोको—साई से पुरू कारण है एक परवार कर किया। सर

नहीं विकास । नहीं पुरानेपालके पालका प्राप्तके अञ्चलके के प्राप्तके सारायकारके अनुस्ता पारनेवाले बरातीर्थ—स्थानीर्थने पुरस्तानने निवृत्तानीर्थ पहार निवारे । तथ अवस्थान कर विस्ता काम को अन्य सोबॉनि पहोटे विकारीओ प्रमान विस्ता । सीवीरे प्रमी कान, दान और सन्तरी क्या काथरूककार है। कुरकाओं स्थितर कर प्रेमी और निवर्णीन अर्थात् प्रकार करा राजपीत्मे जनस्था क्षानी है जह है जन्म है।' क्षेत्रकार हम कारको पुर्नकारो काल करके ने देश एका कुन्छ रसमेरी ककावन रमाधुनियो

सका बाल, पत्नुत, क्य-सर्वेशे सार्वेश ster, yout, felicen, ule, wit, कारो, काकुराबुं, पश्चिम, बिख्युर, लकुर और मुलाबेक्स करनर सकर करने हुए भूबोबार जार-मार्ग्स क्याने रागे । इस प्रमान अस्तान चन्त्रसम् पुत्र पुत्रसः प्राते चीच विकासक, प्रान्त, जबी, सोमान्त्री, बीर र्रम्पोप और महत्वारी वेपाए आदि का गानीने विश्वास, समीव और मान्यसमूजेकी धारावाकिक वर्ण करके अध्यक्तके अंक क्या क्रिया । किर तो जनभी तथा असुरीकी रिकारोपे स्थान कोराव्यत तथ पत्र । इस चौर सत्त्वको सुनकर क्रानुकै अपने निका

पुरस्कारी अन्यक्तीक कांग्रसी प्रति रिकारीया गर्न क्षेत्रे हर बळर बळने हरें। इस समय वर्ष साथ अपने प्रतास्त्राहील सामें सोन्य, बाह्य, नामका, pp, ander alle armeable fallen पुन्न तथा का अन्यातुर-संस्था की कैसा — सम्बन्धारको काले है—युरे । इस यह । इस अक्टर के तो करोंक्ट विश्वकेची अक्टर सुक्तो हिम्मांकी सुन्नि करके उन्हें कुरिक्षणे कार्र और प्रथम कार्य के; परंतु कारकार किया और अवसी आहारी के कुरः

क्या दिन । स्वरूपर स्वयूपराया ग्रीका पूर्वत्ता स्थानवार्वको सौर्वक स्था रियम्ब हुआ देशकार कुरुवाराते हुए केले । महेक्स्पे काः — क्ष्मुक्त्यः । भूषिः सुन अवध्यानीयर कुर को और कई बच्चे समें के रिक्कुक्तांने सुकारी तरह निवाले हो. प्रसारिके अन्य पूज पुत्रा प्रमाणकारे ।

सालो, साम पूर्ण की पुर के पर्ने ।

ामकावाराचे व्यक्ते (—वृत्तेवा | high stants of author gifts sign व्यक्तिका, कुलो पुतः विवर्तको अनाव Rest afe it mit stiput wit und काने नाम-जन्मम् । आरके पैर,

तिल, केन, इस्त और चुकाई अल्पा है। आपको प्रतिकेको भी गमन गर्ने हे लक्की : देली दक्षाने में अल्प ज्यूननरी दिए क्रकार किया प्रकार स्कृति करों. । अस्पनी अब पूर्वियों पतानी जारी है और जाप अपराद्धीं भी है। अस समूर्ग स्तो और अपूर्वकी कारण पूर्व करनेकारे है तथा स्तरिक-इंदिसे देवलेक्ट अस्त संदार की कर काले हैं। ऐसे प्राप्तको बोन्द आवकी है रिक्त प्रकार सुनि सारि ।

• मंदिल क्रिक्ट्सि ३ नगर महत्त्वस्ति वीकान्यवस्त्रस्यते 📟

द्याननेकी सेनाने प्रसिद्ध हुए, डीना करी तरह वैसे बन्दाना नेधोनी चटाने प्रवेश करते हैं। क्यासभी । इस अध्यार रणमुख्ये जीवारने किस तरह सुकामधे नियक स्थित था, व्य कृतस्य से तुन्दें सूच्य दिया। अन्य प्राप्तुके इटाये शुक्रने जिल क्याचा का विकास का हरका वर्णन सुन्ने ।

महों ! यह कम इस स्वस्त 🗺 👚

'🖎 नवले देनेशाच सुरासुरन्गसूनका भूतभागवादियातः इतिस्तित्रु स्टारोक्याय बलाय मुद्धिकपिने नैकालसम्बद्धान्यस्थेकाः हैलेकाप्रभवे ईंध्यप तथ्य हरिनेत्रक पुरम्भकरमाधानस्य गर्नेतास्य स्तेतास्थाः महाभूजाय महादलाच सुरित्ने महादेशिके कारम्य महेकाच अव्यक्त व्यक्तिका नीक्षांक्रमण महोदराज कार्याक्रमण सर्वाक्रम सर्वभावनाय सर्वगाय मृत्युक्ते परिचय-सुवाहार बहाकारिये नेदानसम्बद्ध अनेऽन्तरहरू पश्चाले माञ्चल जुलकारके कृतकेतके सर्वे कट्टिने रिल्लॉम्बने लकुटिने मताबदाने मूर्ते-

दर्शनिकाय बाह्यस्वितिभाग समझानवस्ति। कृतको उत्पद्धने अस्ट्रिक्य अगस्त्रीक्-📖 पूर्ण दशस्त्रकार क्रास्त्रकार चार्यकान क्लमकातान अन्यवपुर्वाणीय-केतचे गुज्ये रीजाय विश्वास्थातमे उपयत्ते अनकाय कत्र्वकाम सोअस्सामाय जामदेवाम कन्द्रक्रिक्यम् कालो भिक्षते भिक्ष्यक्रीले व्यक्ति हाता वदिस्थय द्राधारमार्गातकाम्यकाम क्तृतं स्थापक अस्ते स्वृत्याम क्रम्पर मेक्टिने मचुनाए सामा सामाना श्रामसर्वेतरामाधनपुर्वितस्य वगद्धाते वगरवर्षे पुरुषक प्रकारक कृताय धर्मध्यक्षाम विकासि मूहकानास्य विकेशय बहुक्याक सूर्वीसूत-**ावाच्या देवाच सर्वतुर्विकादिने सर्वकाना**-विशेषनाय व्याप्त सर्वभवेने क्योनधन प्रवास्त्रकारिकासम्बद्धाः स्वत्राप्त हिरम्बक्षको हाल्ति संस्था भौनवस्थानम् 🏖 क्यों क्या है इसी केंद्र ==== व्यक्ति पुरु

- ३५ को ऐसराकोर्ज १००१, 📠 हाइस्ट्राल्यास्य वर्षण्याः, पूर 🎹 चर्षण्यके महाम् देवताः, और मीर मीरे नेजेंचे कुछ, नक्त्रकर्त, कृदिक्त्रकर, स्थांक करण क्रानेक्टर, ऑडस्क्टर, विक्रोबंदे उत्तरिस्तान, हेकर, हर, श्रीनेत, प्रश्नकारी, ऑक्स्कार, नकेस, स्वेक्कार, न्यापुत्र, न्यापुत्र, स्वापुत्र, प्रश्नकार, प्रश्नकार, न्य क्ये प्रकृतिक्षेत्र, स्वास्त्रस्थात् क्षेत्रम, अविकारी, अस्त्रकरी, बैनकान्य, क्षेत्रस, प्रवास्त्रका, सर्वास्त्र, स्वास्त्र ana करनेवाले, सर्वच्याचे, कृतुंकी इटकेक्के, प्रतिवाद कॉटवर ana an श्वरण करिक्के, सक्रक्री, नेदान्तप्रतिकत्, तक्तो अस्ति संस्कृत जूनियते, पशुर्वते, व्यक्ता अहीकरे, शुरुवर्ता, वृष्णार्थ, भागान्याचे, जराभावे, दिव्याच्य काल करनेवाले, राजान्यचे, महानदाली, मृहेकर, मुक्ती विकास करनेवाले, भीना और प्रकारक 📖 (स्थानेक्ट्रें, उसर, दर्शनेय, कारकूर्व-अर्धके कपवाले, स्वास्त्रकार्यः) ऐवर्वस्तरते,

क्याचीत, समुद्रका भागके नेवंपके ह्या का देखाओं, पूर्वके दर्गिके विश्वतक, क्लाम्पूर्वन संस्था का नेवारे. पदाभरी, प्रस्कृतसम्बद्धान्य, स्टब्स्यून, अस्तिनेत्यु, बद्धान्यक्त, प्रसादकान, वजावति, कृतर अपनेत्वते, जीनी-स्रो तरको सर्वेचाते, पूर्वचारकान्, लोकोने सर्वेचे, कार्यन, कार्यको प्रमुख्यन्य, कार्यको निश्चन्य,

निकृत, कारवारी, बाँटरु - दुक्कम, इन्हर्क सम्बद्धी व्यवस्थित वर्राव्यके, अधुनीको व्यवस्थित कर देरेकाले,

हामुक्ते जडा-पहारते रिकृषे क्यो क्याट कामदान—कामदेवको क्या कर देनेवाले, स्ति तद निकारे थे। 💷 सन्द मीठिने कारान—इकानुसार 🕬 📖

उन्हें पुत्रकारों अकरावा और मन्त्रीका कालेकोर, कार्टी—विकास जारावेकारे, क्षिप्रणे अवस्-अवस् क्ष्म किया । एक वे कूले - किया -- क्षिप्रकल करकारी, मिरिस--श्रीकरके स्मृत क्रोधा 🔤 रूपे। तीन क्रूबर - विशेष 🚾 वास्थ्य करनेवाले, धीम---

मुनियर 📖 पुनः 📺 कुलन्यर न्योकको जले, रहन्यक--न्यल वक्रकारी, योगी---

इतीर कुन पन्न मा और मह विश्वास्थ्य संक्रमकर्ता, पनली-- पन्नाल मारण अक्टबर हुआ परवेश्वर विकास असम कर का कानेकारे, गुरास —विकास का असी

का। (यह फिक्कीके १०८ व्यासी क्रम वही क्रेम, गुल्ला—गोवलीय क्रमीवली, सरगं कर रहा 📰 — )

मतारेष—देवताओंथे महान् विकास क्रिकारी भन्तर्भनुत्रकोत्तर— न्यान्यर अर्थन्यः

बाल कलेको, अपूर-अपूर्णका, क्षांगत — समानव, स्थान् — शानाविका क्षेत्रेक देवके सम्बद्ध विवर, जीवनाय---गरीने नील वारण करनेवाले. पिनाकी—विकास सामग्र बाहुक साहस

मारनेवाले, जुनमामा--- सुरुपांक नेक-सरीको विकास नेजेंबारे, महारेप — 'महार्' 📖 जाननेवीस्थ, कुम-अस्तवीसी,

सर्वकान्य-सम्पूर्ण कामचाओको पूर्ण केंद्र, प्रैरनेक्नप्रकन-फिलोबा विचास

कारनेवाले, कामारे—कारकोवके प्रमु, कारकेवाले, सूच्य स्वयनीके स्तेकी, प्रशासकत्त्व, बहुबर्गा, काल, वेपानी, प्रकृत्य, प्रशास-विश्वनेकाले, प्रशासीका कावान लेनेवाले, व्यवस्था

ज्यातीत क्षेत्रेकं वक्षात् हैं के केदिर्गत क्षात्रकार, एकी—को-को अवही-

अवसी बुजनराम अञ्चलको देखा । अस्ता कर देविकोर, विकुछ—

क्यांको प्राथको अनुसर प्रकर हेरेकारे, अविकारिगुन्तकर-- अधिका असीर feligität arfogen, ferädeurfetten.-केलोन्डीन्ड देवर्ग असन करनेवाले, *ने*ए— कारकारी, वीद्याना—सञ्जातीको मार्ग्यकार, चीर-- स्ट्रोबेट रिक्ट धर्ममा, विका - किया का धारण करवेवाले,

नर्ग्यः — नर्गारः श्वनाकारो, भागनेकः —

निकृत, म्यानोसर—शेष्ठ परकार मुद्रा रक्षकेवाकी, उत्पन्न-ध्यक्तको, पैरव-कारानीरकारका, ग्रोधा- वेलेवरीने भी

वासरः — बोडे-लाने प्रारोत्याले, पटु —

नाममे मानूची आलमोदश पूर्वित, जनदश्यल, बनामको, सर्वानकोचे, ह्याहरू सुद, धर्मायास, प्रः-प्रक. मा:—इन **वर्षा अवस्थि विश्वतेक्रते, भूतक्षत्र, क्षेत्रे**, स्कृत्य, रम ह्या सुर्वेक **स्था प्र**यक्तते, गरादेश, सब तराके को बक्नेन्द्राने, सन्तुने ऋषाओंने वितुक्त करनेकते, बन्करकरूप, समस्ये काण वरनेवारे, इतम कांग्रम, कुमारच, विभागनिय, मुख्यान, समय 🚌 वरनेवारे, शुक्राकि 📖 🔛 व्हेरिकले, मुख्ये हुरस्ताय, 🔠 👊 चैपनवार्य है, उन्हें कार्या, है, कहारा है।

कृतिकाओंके पुत्र (कार्विकार्तिक) से पूजा, ठणाय-जनसम्बद्धाः स्त्रं वेश व्यवस करनेवाले, वृतीन्यस्य वसायुक्ते बारहेको ही प्रकारको भएक कार्यकारे, गजनुरीपरीधीय—हाशीका वर्ष लमेंडनेवाले, सूच्य — व्यक्तेबार काई देशावार क्षुश्च हो जानेवाले, पुनगपूनन-कार्वीको भूगलकार्ये बारण करकेवाले, दशसम्ब--भरतेषे अवलव्यक्रव, वेदल— बेतास्वयसम्बद्धाः नोर---योर, इत्तवनीपुरैता---क्रांकरियोद्धरा सक्तराद्धिः, अस्टेर--मधीर-पश्चेत प्रवर्तक, योग्देशकः— क्षेत्रर देखेंके संस्था, केलोव--नीवन शब्द कर्णकाले, जनस्वति—जनस्वति-कार, भन्तु-कारेचे का धारेकारे, गरिल-जडाबारी, शुद्ध-करव वास्त्र, पेश्वाशतकेवित—क्षेत्रको केवव्यक्रक पशियोद्धरा सेविल, पूरेशर—पूर्वके अधिवति, गृतनाय — यूतनावेके प्राची, पक्रमुताबित —यक्रभुतीको अस्तव हेनेबाले, अग-- गलन-बिहारी, बॉर्बफ---फ्रोधपुन्त, निहुर—हुत्तेका कळेर व्यवस्थ चन्द्रीश-- चन्द्रीके

दक्ष-प्रके विकासका, वृतीनकायुक्युक--

लुकाक—पद्मानेसवर्गकर, यहम्हर- गरुकार्-पहारक्का, निर्माण-सम्बद्धारकच्या, श्रवपोजन--श्रवका भीग लक्षकेताले, लेलिहार—कुद्ध होनेपर औध क्यान्यक्रेक्के, महारीह—अञ्चल भवेकरे, मृत्यु पृत्युक्ताच्य, मृत्येरगोका — मृत्युकी भी व्यक्ति को, मुल्लेमुँख <del>- कृतुके</del> भी क्ष्म, व्यवसेन— विकास सेनावारे कार्तिकेल-कांका, स्वर्वकारणस्वाते — क्ष्मान एवं आक्ष्मी क्षित्रकेवारे, राग---क्रिकाक्ष्य, विराग—आस्त्रिकरहित, क्षान - केली वस स्वेतात, केरांग--वेताची, इताचि—केताची असंचय विज्ञातिको पूर्व, सल--सरस्याका, रतः- -रजोगुलंबल, ततः--- तमोगुलकव, mi-adama, spai— semina, कारभाषुत्र-- इसके छोडे भाई उपेन्द्रशक्ता, राम — भागमा, असाय — सम्बद्धे सी परे, सरूप-काष कामाले, असरूप-बीनासं कावारी, अक्षेत्रक-हित्रक्रित, अर्थनार्गपर—आचा पुरुष और आधा क्षीका का बारण करवेवाले, पहु---कुर्यत्वकार, अनुवर्षेटि स्थापय — क्रोडिक्स सुबंधिः प्रकार प्रवासार्थः, स्थ--कारकारक, कार्याते—योक्सर, कह---कारनेवाले, क्या - अवस्थ करावाकी, शंदारवाली, ज्ञार--हंबर, वरट-- करदाता, ज्ञानका, दिल-कल्यानकातः । वरमस्य क्रिकारी मन्दिरतक्षिय-अध्यक्षकाके विश्वतय, इस १०८ शूर्विकीया असने श्रदनेसे यह समय क्कारुक—आकार कृतिस कुमानको, उस सक्रम् कालो सुक्त हो शक्त <sup>क</sup>। उस

<sup>-</sup> महर्रेन व्यक्ति कार्यकृतकेलाम्। कृतं सानं रकतुं वेत्वादं वित्रविकत्। कृत्याचे पार्वते पूर्ण सर्वतास्तरम् स्वादी कार्यत्ते सामानं सामीत्रप्त विकार निर्देश की सुवित्तं रेक्कस्त्रकत्। चेर्किनं व्यापासः विकृतं कार्यन्त्रकत् ॥ नुसक्ती तुप्राणां कर्णाः व्यक्तीसम् अस्तिस्ति अस्ति। अस्ति वृत्यस्य । वीर बोदान को निवल कंपने पूर्व। महत्वोद्यादनुका की मो मोकाव्।

समय प्रसन्न हुए जटाधारी संकरने उसे मुक करके रस जिल्लके अजधानमे उत्तर दिन्य और 🗺 अपूरकी क्वांसे अधिकित कर दिया । तत्पक्षीत् महत्त्वा श्लेखर असे 🗏 कुछ किया या, अस सम्बद्ध स्वत्वतापूर्वक कर्णन काले हुए 📰 महादेख अन्यकरो बोले ।

(थर) कहा—हे केलेला। में हेरे प्रतिहरा-निषय, स्थितन, प्रतिष् अर्थेर स्थितन प्रसाम हो गया है; अल: हुम्मा ! अब हु कोई बर गरेंग ले । बेलोके रामानियान । यूरे निरम्बर मेरी शाराचना की है, इससे नेरा द्वारा करूपण क्रम क्रम और अस मू पर मानेके बोन्य है गाम है। इस्तितिको मैं तुही बर देनेके लिये आया 🐉 क्योंकि शीन इकल बर्बेलिक किया जाये-पीचे प्राप्त आरक किये मानेसे दुने 🖼 पुरुष कम्पता 🕏, 🛲

कारनकार सुझे सुरसकी असीर क्रेजी कार्किने । सनस्कृतारची करते है—यूने ! 🗪 सुनकार अन्यक्षने चुनियर अपने पुरुषे हेन्द 🎹 और फिर वह हाल ओड़कर करिया

हुआ भगवान् इनायतिसे बोला ।

अभागते कहा-भागका ! अस्पर्यते

इनका चर्चकर होस और कहाँ में तुक

देख ? व्यवस्थिति । मैं विवर्त प्रकार उसकी रखन नहीं फूर सकत्त्व । फूरबी ! कहाँ हो क्ला अहर 🚃 और सही सुक्राम, मृत्यू **मान काम-ब्रहेश आदि सेमोंके पशीभूत** 

इनंबर्कर कशीसे आपको जी दीन, हीन

हका नीच-से-सेच बदा है और मूर्यताका

को को को निर्मात भाग किया है,

प्रयो । इस रक्ष्मको आप अपने प्रयो स्थान द हें अर्थात् उसे पूरु आये । याञ्चेत्र । मै

अल्लाका अवेद्यार अवेद पु:स्ती हूं। मैनि

कायदेश्यक वार्यतीके 📖 मी मी

कृषित फायल कर तमें भी, उसे आप शुना कर दें । अन्यकों से अपने कृतका, दुः ली एवं

कुत कराव्य स्टा की विशेष बचा करनी

काबिने । मैं जारी तरहका एक दीन भक्त हूँ

और आपको चरनमें आम 👢 वेशिये, मैंबे

अल्पके लाको अञ्चलि वर्गत रसी है। अस

अन्यक्षे मेरी एक कहन व्यक्ति व

जनजननी पार्वसीवेगी भी सुप्रका प्रसार है। 📰 और सारे क्रोक्को स्वानका सुन्ने

कुरम्बद्धियो देवरे । वन्तरोक्तर । स्टब्स् श्री

रैलोसंबद्धानम् सून्यं कृताकः न्यास्यानम् । वृत्तिकान्यं सूर्वपूर्णसम्बद्धाः वृत्तिकारमम् ॥ ्रभूको पुरुषपुरुषम् । स्वतःस्थाने व क्षेत्रात्वे और ११६६नेपुनिवर्ष् ।। **गवक्**तिपरीकाने । अवोरं चोर्गातको चोरकोरं कारपोर्त्यः। यहच्या व्यक्ति पूर्वः चेरणः शतुरोजितम् ॥ भूतेकरं भूतकर्थं पञ्चमूक्तांतरं सम्बन्धः। होर्थेको निकृते कर्वः सम्बन्धाः अधिकक्षतिमम् । यम्बदुर्भः स्थाननं निवित्तं साम्बोननम्। सेनियानं न्यादौरं मृत्यु भूनोत्रानेसरम्॥ मुजोर्नुलं मारकेने स्वकृतकरण्याकिन्यु। एवं विद्या सन्तर्भ केरचा इत्तर्विधाः ॥ स्तवं स्वयूक्तकेकवेशवर्व कारकपुरुष् । शती स्थानी स्थापना स्थापना । अर्थनिको पर्यु चनुकेटिकाशमन्। यहं काली अर्थको वस्टे हिन्त्। अहोक्त्कृते केल्कुकेन । विकास काले व्यवस् मूक्तक्राव्यक्ता पात्। (कि पुर के से पुरुष्टिय ४१।५—१८)

CARACTERISTICAL CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART मैं ? (अर्थात् मेरी शरको बाब क्या कुरूरा 🛊 ?) महेकर ! आरथे 🖩 बुद्धकल-निवास महाकारी चीर पूर पेरी कुमकारायर निकार करके अब क्रोक्के बारीपूर पर हो । तुबार, <u>ात्र क्याबिरक, स्त्रु, ह्याला</u> और बन्द्रशक्ते से वर्णकरे शिक्षा में प्रम कर्वतीओ पुरुषके गीरकास निष् कप्-वृक्षिके देखें ! में निरम आप खेलीका पाक करा रहें। देवताओंके स्वयं क्षेत्रेणका नेत 🔣 दूर A STATE OF THE PARTY OF THE PARTY. व्याप पूर्व विक्रिय साथ विक्रिय प्राप्त

कर्ष, को जन्म पर को अस्म गरियो । सनस्कारमे अस्ते है — मुस्तिस्थ ! prob wire majors on Spread street पार्मिनी ओर देशका क्रिक्ट क्रिक्ट क्षान करना हुआ जैन है करा। का नहरे

विरोधी कुल्यभाषका पृथः वाली सारम थ

अल्ली और कुमध्यक्ति देशत । उनकी सुहि माने ही जो अपने पूर्वपुरतन्त तथा अञ्चल 🚃 हुए हे 🚃 का पटनाका हारण होने ही उसका क्येरज पूर्ण हो गया। लिए को माल-निका (३००-महेक्ट) को प्रमाण करके यह कुशकान हो एगा। इस राज्य पार्वकी जात सुद्धिकान् प्रोकारने कारका **ाता कुंब्यर जार जिल्हा। इस अवहर** अन्यक्ष्मे अस्य हा विश्वविद्या । समार प्राथम्य अस्य कर रिन्स । सुरे । व्यक्तिकारीयो कृष्यमे अञ्चलको जिल असार महेवाम । अल्याने कृत्याने 🖁 प्रथम हुए कृत्यान्यामा सुपन्द प्रशासका-पद प्राप्त कृत्या का, का सारा-का-कारा पुरतान कृताना की सुन दिया और अस्तुहरू-मध्यक्ता भी धर्मन घर विकार पर पत्र कृत्या विकासक और प्रमूर्ण कारणकार्धिका काम प्रमूप कारनेपाला है। इसे अवस्तुर्वक व्यवस काहिये। (SAME AS-A4)

जुल्लाकार्वकी कोर तक्का और इनका दिक्कीको कितरत अर्थण करना तथा अष्ट्रभृत्यंष्ट्रक-स्तोत्रद्वारा उनका सरका करना, जिवजीका प्रसन्न होकर करें मृतसङ्गीवनी विश्वा 📖 अन्यस्य वर 🚃 🚃

नुविक्त पूजानार्वको दिल्ली पृत्युक्त नायक कृत्युका प्रदानन करनेवाली करा विश्वत किस अकार ऋष् हुई भी, अर्थ अल्बर इन पुरानकाने बाराभारीपुरीके सकता प्रभावपार्थं विश्वास्था व्यक्त वाले सूर् ब्यून कालनामा घोर तथ 🔤 📥 नेहमासनी १ 🚃 समय इन्हेंने 🎆 🚃

रामपुरवरणी करते हैं—काहत्वी | निर्वासमुखी हाहाहा 🔣 और असके पासने 🏚 एक परम रक्तीय कुन नैपार कराया। निर्म जन्मपूर्णक रूप देवेक्सको एक साम्र कर होगाना प्रमुखनो तक बहुत-से कर्नन करना है, सुने । भूनेकाननी बात है, सुनन्तित 💹 📖 कराय । निर्देश एक and an am अंतिवृत्तेक कर्ष, यह-पार्थन <sup>क</sup> अंदेर कुन्दिश्य क्रमाराच्या जा विन्युपर अनुसेव केंद्रमा । सम्बद्धान रहामान्याचीके रताम परत प्रैरामार्थक राज्यानका

इत्तं इत्तरपद्धा सम करते हुई 🚥 करने

राने । इस प्रकार करते एक सहस वर्ष और

📟 को। 📟 कृतुक्त्वर सुक्रको वी

द्वारिकारे क्षेत्र हा बाले देवकर परेवर

(अमलताल), अतूर, क्रमेर, कमा, माराती, कविशेषार, कार्म्म, मीराविश्ती, इत्पूर, 📰 (समेकी), फ्रान्डवी, रिम्युवर, कक, व्यास्त्राह्म (कुल्ट्वंदी), युंबाम, जागळेलर, नेजर, क्यानीसम्बद (बेलबोक्त), विकास (स्कट्न), कृष् (सरकृष), हाहाई (चेतिक), क्यार, विरुक्तनं, मृत्यं, गंदमुक्तं (क्याता), इक्ट (क्षर), नैकियन, क्रेम, असमा सुमार क्षासके परस्क, कुल्बरी, वेकस्वसान, कुलकी, कुराहु, उन्क्रमां (चीरकक), आपात, साह, देवका, कामार, कुरवर्ग (गुलकोरा), पुर्वाहुर, कुरेक्स (कारीना)—इनमेरो अनेकमेर पुर्वा और क्षान प्रकारिके तथा नाम जनतके रक्षणीय क्षों और सुन्दर व्यवस्था संकरकीकी विधियम् अर्थन 🌃 । उन्ने यहा-से उन्हार समित किसे। सा विकारिक्यों असी नायते 📰 कियास्त्रकृतसम् एवं अन्यन्त्र

स्त्रीबीका पान करके संकारनीका करूक क्रिया ( इस अवसर खुलवार्ग 🚟 स्थार नाना सिक्ष-निकासरे महेशाया पूर्ण काते हो; वरंतु अत क्लं बीहा-स्त्र भी घर देनेके स्थिति प्राप्त केले नहीं देका, ता अवृति एक-दूरते आरमा कृतक एवं और निकासका आधान निका । इस संस्थ पुरुषे इतिहासिक अस्ति अस्ति। प्राञ्चानताकारी पद्मान् क्षेत्रको क्लीकर चाकनाकामे व्यवसे प्रश्नातिमा विकास । इस प्रकार किलाकको निर्माण करके उसे रिकासकरी विकास अधिक कर दिया और

🚃 🚃 हे न्हें। 🎞 ते स्वसन्त पार्वकोके स्थाने स्वाहत्त्व विकास संगत्ता, **ार्था** प्रशेषकी काणि स्थाने क्योंने 🖫 प्रकृति की, इस विद्वार विकासकार च्याने केले । महेक्टो यहा—महम्मन प्रमुख्य ।

क्रम को नपरालकी निर्मि हो । महामूने । मै

कुरूरे 🚃 🚟 💯 तयने निर्मय जाता 🐌 🚃 । तुम अवना सारा गर्नकरिका कर जॉन को । ये ओसियुक्क तुन्करा सारा क्रमेश्य पूर्व कर दूना । अस येरे पास सुन्हारे रिक्ते बोर्स क्या अनेक नहीं रह गयी है। सन्तरुपत्ता 🚟 है--युने । प्रमुक्ते ा करन **व्यास्तित एवं अनुस् क्यानको** सुरकार सुद्ध 📰 🔛 आवन्द-शाहरवे विकास को उन्हें। इस प्राथमध्य दिशास प्राथमा सरीर पाधान-ध-मनित रोमताके कारण प्राच्याथथात्र 📕 गणा । 📖 उन्होंने

क्षांकर्वकः अञ्चलेः चरकोने प्रकाम विस्ता ।

इस सम्बद्ध अनोह नेत्र पूर्वले दिवान 🌃 में (

ह्या के क्याकार अपूर्णित प्राप्त वर्ष-ज्ञानंतर करते हुए अङ्गपूर्तिकारी है करवाचक

सुनि काने लगे। प्राचीन कहा—सूर्वत्वकत जनवन् । अन्य किलोन्डीचा क्रित वारोके रिके जानायसमें प्रवतिका होते हैं और अपनी इन किरचेते .... अचकारके अनिधून

पृथ्वे, प्रस्त, अति, नसु, न्यवस्त्र, प्रश्नका, प्रशास और सूर्य—इन आरोगे स्थासित पर्यं, तथ. स्त, क्षम, चीन, पञ्चनति, सम्रदेन और ईस्टम—ने अल्यूक्टिनेंद क्या है।

Avidendorennenskippersonnennennennen son ford der benennbilden enn gang uren die der pau Year कारके शासने विकारनेकाले कानुरोकः क्लोरचः इत्योदने आवन्ते व्यासका है। आकान्त्रक नुष्ठ कर 🔣 हैं। जनहीका ! अवस्था ईक्ट ! अवसी अस्मारत प्राप्त करनेसे नवकार है। योर अध्यक्ताओं दिनों खारण यह किया बधार और मीनर विकसित क्षा । आप अनुगर्भ जनावरे केवार करा स्थानका बात लेता है अर्चात् वरिपूर्ण स्था जनस्के सभी प्रतिकोके नेत 🚃 🚃 चलती रहती 🖟 तथा आपके 🚃 यह संबुधित भी होता है अर्थात् नह हो है। आय अवनी अञ्चले विकास आकारतमें और भूतरावर संभार प्रधाना 📖 🖫 इसरिको एकानु सक्यन् । ये आयके फैलाते हैं, जिससे सारा अध्यक्तर दूर हो आने नत्वकत्व हेता है। विश्ववदानकः । 🚃 है 🚃 विकास करने थेवन करते 🕻 । कारत है। ब्याबाद का है। सर्वान्यवित् है क्वीन्स्राहित् ! अस्तर्येत असिरीएक दूसरी परित आर पावन यस—चेपावर्गका आस्त अ्ट्रारमञ्जूषारको दुर सामेने समर्थ 🗏 रेनेवालीधी 📶 गति थक क्यान्तेव 🗗 रस्याना है। असः फिल्लामा ! अस्य मेरे धुक्त-शोकर । आयके किया करण, इस सोक्यों कीन जीवित रह सम्बद्ध है। अञ्चलकारी राजका कियाब का गीकिये। रार्वपुरत्योत संगोत्यकृततः । अस्य निवास चलपुरान ! जान कामकेच पुरसीचे समग्रे वायुक्तको सामूर्ण प्रतिक्वेकी पृद्धि केंद्र हैं। इस्तरियों आज परतयर प्रमुक्तों में कारोपाले हैं, आपको अधिनावा है। व्यक्तित प्रमान पारत है। आस्त्रानका gioux ? auru seenen unfereität विश्वके एकवार कार्यकारी । अस्य सन्तराज्यपे विकास कार्यकारे, प्राचेक

हारकारमस्त्रक और अधिकी क्याका शारित है। परवाद आस्पात हो प्राप्त है। आयोह दिया मृतकोका काकर्तका दिवा कार्य क्या आणि नहीं हो समारत । जन्महोत बढ़ बराधर किछ विस्तारको अन्न हुस्त है, अन्यरप्रसर । अस्य प्राप्त-सर्वेकके क्षाता, अनः मैं सक्तरो उपनको उपनकर करता है। बनारवाक्त और वर्-वक्तर शामित प्रक्रम मुक्तपुरुतोके बन्ती ? जाव विक्रमे समस्त करनेवाले हैं। जानके बरवॉले में क्रिक प्राधिनवीके स्वक्रव, प्रश्तवनीके संसूर्ण antine है। surrous परिवार ! अवन नोरावोजनश निर्माह करनेवारे और परमार्थ-निक्रम हो प्रान्तको परितकार्त अवैर विक्र- न्यान्य है। जान अध्यमे इन अञ्चनुर्तियोसे

विक्रमाय । यसमें अवस्थान करनेते ...... विक्रम पाने 🗓 असः आवको नेरा विकासी दिलील पूर्व परिवा क्षत्र होते हैं. अधिकासन है। "

कार्य कार्य है और मैं आप परभासाका पन

🛊 । अञ्चले ! श्रावको इन कर-परम्पराओसे

 सं चानिविधित्रमृत्य समस्तानकालां नवस्तिवस्तानि विकासकालम्। देशोक्स दिक्को पाने दिख्य स्थितनका जगरीका समानो । रवेकेऽदिकोराजांत्रकेराज्यास्थानकोतिनीर्वातः भी च मन्तेऽतिराज्यकेपानेतः। विद्यानिकारिकारमञ्जाहरूको विभागो चैकुरपुरचीपूरित सामानी स

🚃 सुन्दर 🚃 कानेवाले 🛊 । जुळ क्रेकर इस फैसे हुए विश्वको भरी जीते

सनलुन्मान्त्री कक्षी 🖁 मुन्तिकर ! पुरानन्दन शुक्राने इस जनवर अ<u>श्यानीहरू</u>-सकेमग्रारा शिक्जीका सावन करके चुनिपर मसाक रसकर उन्हें करेकर प्रकार किया। हम अधित रोजसी मार्गको बहारेकको इस प्रकार सुति की, नव विकर्णने बरलोंने पहे हुए कर दिलकरको अवनी क्षेत्री कुमाओसे पक्रकार 📖 रिवा और परम प्रेमपूर्वक मेचगर्जनकी-संश्वालीर क्षेत्रपुर काणीले कहा। उस समय संकरकीके हाताका चनकरे सारी दिसाये प्रकाशित हो उठी थीं । महादेवनी बोले—विज्ञबर क्ये । हुन मेरे पावन थक्त 📕 । सहा ! तृत्वारे 🚃 🚃 तपसे, अस्य अत्यारणाने, विकृत्यायकाण पुण्यको, रिक्कुवरी अस्टावटक बहरनेको, विशासक क्ष्मार अदान करनेते, परित्र अस्त जाबसे, अविमुक्त महाक्षेत्र कालीने पावन 📰 🗷 में पुरस्थते देखता 📗 Min तनारे रिप्ये को min भी अपेन की

है। तुल अपने इसी अधीरसे नेरी उदरदरीमें ज़बेल करोगे और मेरे केन्न इन्हियमार्गसे लक्कान्य कुरुपार्थे 🚃 🚃 करीगे । ब्ह्यानुषे। मेरे फास जो मृतसङ्गीवनी नामकी निर्वत विद्या है, विस्तका मैंने ही अधने बहुत्त् क्येयलको निर्माण किया है, 📰 यक्रमकारक विकासके आज में तुन्हें प्रकार कर्ममा; क्योंकि तुम प्रतिम तपकी निश्चि हो, नुमर्थे इस विकास धारण योज्यत वर्गक्षम 🛊 : तृप विषयपूर्वम विम-🚃 प्रयोग करोगे, धर निश्चय 🖥 🚃 👸 जावगा---व्या सर्ववा सस्य है। कुर आकारलें अस्वत होतिमान् ताराध्यसे रिवार होओंगे। तुष्टाश तेज सूर्व और अधिको केन्द्रका भी अस्तिकारण कर वायकः । तुम बहोने प्रधान माने वाओगे । को 📰 🚃 पुरस्य तुष्पारे मामुख स्वीवर चंद्रश करेंगे, क्लबा सारा कार्य समारि 🚟

त्रं पान्ने पनि स्तरं परितपुष्टमः कारमे वित्र पुरस्कीया जीवतीय। क्षान्यक्षणञ्चनविष्यविद्यासूर्वजनते संगोधिकांकुरू सर्वत वे नवादी ।। विशेषकामा नतासक प्रत्येक क्रमे क्रमे क्रमे क्रमाक्ष्मिक स्थापन । स्थापनार्के जगरको जगरकारकामा स्थापक प्रतिपद्धे राजको ।। क्षत्रीयक्ष्य परनेत्र जगन्तरित निजनिक्त्रमूपरित्रकरोत्रीत नृतत्। विश्वं पविश्वमार्थः किन्न विश्वकथः **पानेनगरम**् एत्यतो क्वोजीन ॥ आन्यदाक्रभवदिरन्तकत्वपद्मदानाद् निकारमन्त्रियर निवारेतत्। त्वतस्यदा ५५व संपन्तित समावन् संप्रेनोति व्यापनाः नतस्यस्यान् ॥ शिक्षणसम्बद्धाः विक्रि विक्षेत्रः 🛗 को स्थितिः कालोऽन्यानस्वरोऽतिः । प्र को विभावम् तमे । । अञ्चलकु सम्बद्धः । । । वनस्ततस्त्राम् । **अस्तरकाम सम सम्बदम्बाधियाधिसमं इर चलम्बस्यमेतत्**। सर्वान्तराक्षानिरूप प्रतिक्रणान्य निर्म नतोऽस्य परमान्यनोऽहर्म्यो ॥ इत्युष्टमृतिभिरियांभरसञ्ज्ञायां मुकः करेनि कत् निवायनीनमूर्ते। वृत्तर्त्त्वं सुविततं अन्तर्वाणीय सर्वार्थसार्थकरात्त्वं उत्ते नताऽस्ति ॥ (किन कु रू- सं- व्हरूक ५० (२४---३२)

u संविद्धा विकासकात् » 804 उन पनुष्योगें सीर्वकी अधिकता होगी,

पंडनेसे नष्ट हो जावात । सुन्नत ! तुन्हारे कर्ष क्षेत्रेपर जगत्मे धनुष्योके विवक्त आहि

समस्त भवेदाचे सकल होंगे। सन्ते नन्दा (प्रतिपदा, पेही और इकाइसी) जिम्बा

तुन्हारे संदोगसे सुक्त हो जायेगी और हुन्हारे भक्त बीर्यसम्बद्ध तथा बहुत-स्त्र संज्ञानकाले

होंगे । तुन्हारे द्वारा स्वरचित किया दुआ बढ़ शिवरितक 'सुकेश' के अवसे विरूक्त

होगा। को पनुष्प इस शिक्षकी अर्थन करेंगे, क्लें सिद्धि प्राप्त हो जरफरी । को स्केन

वर्षपर्यंता वसक्षास्थायक होका सुहत्वारके हिन प्रक्रासम्बद्धे जारहे सारी क्रिकट सन्दर्भ

करके प्रक्रियाची अर्थना करेंने, उन्हें जिस

क्लको आहि होती, यह मुझसे अवल करे ।

बाक्तासुरकी तपस्य और उसे दिख्यार वर-आदि, शिक्का गर्को और पुत्रोसहित उसके नगरमें निकास करना, बाणपुत्री उजाका सतके समय स्वप्नमें अनिरुद्धके

साथ मिलन, विश्वलेखाद्यरा अनिरुद्धका द्वारकाले अपहरण, 📖

अनिसञ्जूको नागपात्राये बाँचना, दुर्गाक स्तवनसे अनिसञ्जूका 🚃 💮

सहाई, जिक्के 📖 उनका घोर युद्ध, जिलकी आज्ञासे

ऑक्ट्रमध्य अर्दे कुम्बनाक्यरे मोहित करके

बाक्की सेनाका संहार

बोले—सर्वत व्यासवी सम्बद्धासारची ! आपने अनुबद्ध करके प्रेमपूर्वक ऐसी अञ्चल और सुन्दर 🚥

सुनापी है, जो अंकरकी कुमाने ऑसक्रेस है। अस बड़ी सदिवगीलिके उस उसन

चरित्रके श्रवण करनेकी इच्छा है, जिसमें ठ-होंने प्रसप्त होकर काषासुरको गण्यन्यक्ष-

अनुष्य करके क्रीकुल्लके साथ संघाप

मुक्त होना, जास्त्रहारा समाधार 🚃 श्रीकृष्णकी शोणितपुरपर

🚃 🚾 कमी निष्यास नहीं क्षेग्य: चे

पुरुष्ट तथा पुरुष्टको सीपान्यसे सभाव

होंने। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वे

सची मनुष्य बहुत-सी रिक्सऑके हाता

और सुलके भागी होंगे। यो वरदान देकर

सङ्गरेष असी लिक्क्नों सभा गये। तब

भृतुक्त्र सुद्ध भी प्रसन्ननसे अपने

कारको अने गये। ब्यासकी! मों

क्रावक्तंको जिस जनार अपने तपोक्तते

कुरबुद्धान नालक विकासी प्राप्ति हुई थी, यह

कुलाना मैंने तुपसे वर्णन कर दिया। अन

और क्या सुरुष पानों हो ?

सनलुन्तरबीने कुक-स्थासकी ! प्रस्कारत जन्मुकी उस कथाको, जिसमें

(अव्याम ५०)

उन्होंने अस्त्र क्षेत्रर बाजासुरको गणनायक कारण 🖦 आदापूर्वक प्रचल करो । इसी

इसक्ष्में पहलम् संकरका वह सुन्दर मरित त्री आयेषा, जिसमें अर्होंने माणासुरपर

🚃 📰 । व्यासनी ! दक्षप्रमायतिकी तेस्ह

वद प्रदान किया वा ।

कामाएँ कारण पुरिन्दी परिवर्त थी। ये किमाई <u>काल</u> करनेनी बेहा करने शना। सम-मी-रूप मिल्ला रूप सुरोसा थी। कार्वे हिरी राज्ये यही की, विसर्ध राज्ये देख बहुताने हैं। अन्य वर्तन्त्रोंने भी देखन तथा परायरमध्य राज्यत असी कुरकारों अवस हुए से। जोड़ करी दिलिके वर्णने रार्थात्वम हो प्याचाने पुत्र केस हुए, जाते हिरम्बर्गालयु जोड्ड का और प्राची प्रीटे

पर्याका नाम हिरम्बास था । हिरम्बार्कान्युके चार कुर हुए। जा कैस्सीक्रोचर विकासकीर केंद्र और पान सुद्धिनाम् धरः। कारण: इत्य, अनुहार, संक्षाद और प्रकृत काले परनेक्षर प्राव्यक्ती प्रस्तान काले जनकी नाम था। प्रत्ये प्रश्नुतर जिलेशिक स्था पहल्च, प्रश्नीत परि (और साहा) । तिरमुख्या पूर् । प्रत्या करा कार्यको दिन्ते । सन्यक् केला—प्रत्ये । अस्य वेरे बोई के देख समर्थ र केलाम । अहाराम प्रकृत केलाम और कृत अस गर्मास्टित पुर विशेषक हुआ, जह सुर्वकांने स्वतिहा की प्रकार अध्या प्रकार सर्वन सेविका an : इसमें विकासको प्राप्ता कारोपाते इन्याने अन्यत्र किए ही दे शाल का । प्रत्या पुर वर्गिन हुएतः । यह न्यान्यानी और हैरणभन वा । इसर्व कामनावाकारी निर्माणी कार्य क्ष्मी रूप पार के वो । परिचय औरस पुर बरन हुआ। बाद दिल्लानार, बानी, अवन, पुरिकार, सरकारिक और प्यानीका क्य कार्यकारम् सर । सार असुरसामने पूर्वकारणी freibulini) tem fleibenefergifreibnit ब्रास्कृतीचा जीतावार क्रोलिकापूर्व अन्तर्थ

राजधानी क्यांका और नहीं सहकर सम्ब कारो राजा। का राजन केवरण केवरणी कृतांते का विश्वकतः वाक्युत्येः विश्वानीः समान ही गये थे । अस्के राज्यने देशताव्योके असिरिया और कोई प्रका दृ:सी नहीं की। प्रमुख्यांका कार्यिक कार्यव्याने केवक अञ्चलका ही कह होना रहे थे। एक समय क कामूर अपने सकते पुनानोने असी मकारा हुआ सम्बद्धानुस्य धारके महिन्द

आये. का कुराने जनावारत संचार नंतुह हो मने । जिन उन्होंने पाना प्रसान है। उसकी और कुरव्यक्तिये देशस । मध्यान् श्रोकर से सम्पूर्ण shalik med, processes sit ध्यास्त्राकृत्यात्र्यस्य हो उद्देश स्थिते न्त्रीक्ष्मक्त नाम्ब्रहर कामाने वर वेरेकी उन्हर war with a पुरे । क्षीरस्था व्यक्तिम साम

Really meet any life warr all Proper

addict a क्षरमञ्ज्ञात्वे अस्ते है—असे । यह क्षीरका क्रम विक्रम है दिलानीकी नामसे बोहरी पह एका था, इस्तिरंको इससे मुक्ति प्रकृत सार्वाध्यके सुरातान्य महेश्वरको सन्ति। भी देखा पर यांचा। तम देखर्पकाली मध्यक्रमान करनु प्रमे यह वर देवल कुने और क्योंके पांच केन्द्रबंध बढ़ी निवास सर्थ करे । एक बर कम्मकुरको बढ़ा है नमें हे क्या । इसने मान्याकृत करके शंकरको र्मातु विक्रम । जन क्रम्मसूच्यो पह तथ हो पन कि वर्गीकियम कि उस है नो है, तन यह इस सोइयर निर प्राप्तने

कारतार्थे सहा—देखीकोत सहसेत ! आप समात केम्पाओंके सिकेमिन है। आवयी ही कुमलों में चली दुआ है। अस कार मेर उसम बक्तर सुनिने । देख 🛘 अरपने

पुर केल्प ।

a tiliga figurpore a This black from the after the after a transfer of the black from the straightful after the straightful and the straightful and

X+4

नो पुत्रे एक इतन भूतारे प्रकृत को है, ये. कार्यनी समझीकी उच्च क्रकावींसे क्रिस-ते अन पूर्व महत्त् भारत्यका स्ट स्ट्री है: the second of section अधिरिक अवसे जोक्का और बोर्ड चेन्क् ही भर्ति निरम् । हरतीयो पुरस्का ! पुर्हात किया क्रम कर्वम-सर्वोच्छी सक्ताने सुन्तानोत्त्रो

📟 में क्या करें। में अवसे का चीतुर पुरस्कानिको स्टूबर्ट केन्द्रको स्थित पुरस्का नवरमध्ये पन्ती तथा पर्वतीको पूर्व वापन हुआ विभागोंके बात नक; वस्तु 🛭 🖼 मेंक्सीस होमार मान पर्छ हुए। वैरे प्रकार चेत्रा, अधिको न्यान् 🛗 परनेकाल, कारको नीओका कान्यका केवल, क्ष्मिको गामानक, निर्मातिको संस्था और प्राच्यो जीतावार अकृति विश्वे कार्य क्या firm bi migr ! are up flack ich gaph was girbelt and street, Sent मेरी ने पुतारे का वो स्वापित सम्बंधि हो। हुए प्राथमध्येन प्राची होवार निर वार्थ शक्ता क्ष्मारी जनवरणे श्राह्मी पुरस्कारिको

सम्बद्धान्त्रको प्रकृति है-पुनिष्णे ! MANY THE PERSON NAMED IN महायामुकारक रहतके कुछ प्रतेष उस गंधा। मन में महार अञ्चल अञ्चलक करके बंदरे । वहने कहा—'अरे अधिकानी ! राजूनी वैज्ञेंदि कुम्मी तीम । तुमे सर्वक Peter & Peter & i is ultera un afte बेरा मार है। मेरे रिस्के देखी बाब ब्यूटा रुप्तिक जार्र है । अस्य तेता एवं पूर्व क्षेत्रा । कुते पान है भी समान सरकारको साथ श्यासम्बद्धाः भीवन युद्धः प्राप्तः होया ।

का संकारने 🔤 वे वर्णन-सरीवर्ध गुजारे

ही निराजें । यही सेरी अधिकारक है, इसे कुई

क्रमेको कुरा करे।

का वु अपने किसमें समझ रेका कि बहु महार, प्रमाणक हुए। 📖 भौता है। जा क्रमण ह जोर संचालका दिश्वक 🚟 अवनी कार्य केवांद्र साथ वर्षा जान । इस राज्य पू अपने जारानके स्पेट का; करोदिक इस्तीने केना माराज्य है। जुनी ! को 🛗 प्रतिस्थ को नहें स्थान दिखानों हेरे हैं को सामा प्रदेशी प्रकारका प्रकार प्रकार 🖂 à wie कर्मकार्थ व्यक्ते है—पूरे । क्य पुनका बावापुर्व क्रिक पूर्वाको स्थान्त्रोते अक्रिक जन्मर कामी अन्यक्षेत्र की और निम हम महानेत्रको प्रसाम कानो। यह श्रामी विक्रिके स्ट्रीय प्रकार व्यवस्था विक्रिक वेशका कावा पर भाग अवने-अल सामा निर मधा । यह वेशकर वाल्यक्र प्रवित हो कुर्योग रिपो स्थान है गाम । यह शतने

क्षान्ते 🔠 चन्त्रे तन्त्र 🔛 चौत्र-स

पुरुषेची मोद्रा मिला देवारी अन्तेता, को नाम प्रकारके समामिका नारमकी विद्वार

हेप्स और नेरी प्लामी पुनाओंको ईकाकी तथ्य पार प्रारंत्या तथा में भी अपने अस्पन्न

तीर्थ एकोरे ज्यार र्राव्य प्रकार प्राथ

कार्कृष । इसी राज्य संस्थान्त्री प्रेरमार्थ का

कारत कर पत्था। एक दिन कामानुस्तरी

कारा कर बैकास समये मानकारे पूक

कर्ने नाहरिक गुरुवते स्वर्धका से

राजके राज्य अपने पुत्र अफ:पूर्ण से शह

वी, इसी संबंध का सीनाम-(कालकार-)

विका क्षेत्रम वृत्तिर लिग्नि । पुरुषान् । सेरे

अवकुक्तरसम्बद्धाः इत्यापितः हेतः यो यह सङ्घ्यातेः

विश्वास्त्र प्रमुख्याम प्राप्ता था है, इसका

का पानु-वर्गा किया है पान है जानन,

कुल वही है।' स्ट्रकर प्रसके अनुरोध

अवस्थानकार कार्य के क्षेत्र कार्य के क

आतं के गयी। सार्व देनी कर्नतीयने व्यवस्था अवस्था कराने बीक्षणको नीत अभिक्रमुक्त विस्ता आतं हुआ। अगनेनर वह कामुक्त के गयी और असने असनी सार्वा विस्तित्वको स्थाने विसे हुए का पुरस्को — देनेक रिसी करा।

व्यक्ति विकास पुरस्कारी कावा— 'हेकि है सुकते स्थानी विकास पुरस्कारी हैं जाता कि हैं और जाता की से की गर्म स्थानी हैं, जाता कि हैं और जाता की ही कहीं।' इसकी की सक्तिकर हैं काता कावा हैशाना केवार सर्वाचर कावा हैं जाती, काव का दिन करवारी इस सर्वाचे कि जाता है। मुक्तिया है मुख्यानकारी मुझी निकारिका कही मुद्धानकी की, यह कावाक्ति समझी

निवरतेत्वाने न्याः — क्वा । जिल कुमने सुन्तरे मन्त्रतं अन्त्रतंत्र विभाग है, को कर्मनी से सही। यह पनि विलोगीने कही वह होगा से में को मिनामा और हुन्तरा कह हर आगेली।

प्रनानुन्यस्यो कालो हैं -- अहाँ । हैं। सहस्या विश्वस्थिता सम्बद्धिः कालेक देशताओं, देखों, शामकों, मामकों, विश्वहैः, लालों और यहा आवितेः विश्व अहिता विश्व । हिस्स यह यनुन्योक्त किन करावे स्तर्भ । काले पृथ्वस्थितिकोक्त स्थितिक स्थापना होनेका स्तर्भ सूर, समुद्धित, राज्य, पुल्ल और करावेश स्त्राप्ता किन क्षात्रका । विश् प्रणा सन्तरे स्त्राप्तिकार स्वत्य स्थितक हो काले । स्तराह्म सून् स्थापना है स्था और सूर्य क्षते वरितृस्ति हैं नवा ।

तस्याने प्रमान—'सम्बर्धी । ग्राप्टमें जो बेरे प्रमार आसा हा। और जिसमे ग्रीप्ट 🔡 सेरे क्षारं कर क्षारं क्षारं कृष्ण कर्रासिको क्षेत्रर क्षारं क

हरपारः शेरो--वेश ! यस जाँ, अन्यो अन्यानुत्ते परमूर्वेश प्रवेश गरके ग्रीन पूर्व किया पूर्वा है। यह इस से मही हैं से हिंदी व्यानकर अन्यक्षी कान्यका अन्योग कर रहा है ? न्यानावू वानवराता ! इस वहाँ देखिले, देखिले और जैशा प्रवित्त अन्योग केंद्र प्रतिन्ते । पूर्वा क्रमाने गोन्हा आर्थिक नहीं है।

प्राणी वर्तन निर्माहर पारते हुए पात्रन ।

सन्तर्कारणे व्यक्ति है—वृत्तिक्षेत्र ।

हारणलंका हा साम्या गुक्त स्वारकार वृत्तिल होत्रस्य साम्या सुन्तरस्य स्वारकार सुन्तरस्य स्वारकार स

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* श्राप्ता की कि इसे मार करते। सेनाने अनिराद्वपर आक्रमण विकास सम अभिरुक्त वाज-सी-काले का इकार रैनिक्रोको करलके इनले कर दिया । किर तो असंख्य सेवा-पर-सेना आने सभी और अभिरुद्ध उन्हें साराया प्रतर क्याने शने। स्वयन्तर उन्होंने बाजासूरका वय करनेके रिक्षे कुछ पार्वित प्राथमें स्थे, जो बाराजांक्येर राज्य वर्षकार को । किरा उसीसे स्थापी वैक्कारें केंद्रे दूर् कामासुरका अद्या निका। कारको रक्षरी कोट समकार वीरका काम करी क्षण बोहोसक्री वहीं अन्तर्भव हो नका। किर न्हाबीर वर्तिन्द्रत साम्त्रसूरते, जो न्हान् कारकारक तथा कियाका था, कारकारक गामधारको अनिकासको याँक रिन्दा । इस प्रवाहन कर्ने व्यक्तिकार और विकारने केंद्र करनेड कः पुत्रक्ते अवराम हो गया । स्वरक्षम् पान सुधित होकर महावली सुतपुरले बोला।

वाष्प्रसुरते पंतर---सूत्रपुत्र ! स्वरू-कुमले को हुए अगाय कुछ्ने क्षेत्रकार हम थापीको थार हरल । अधिक क्या क**्र**, क्रो क्ष्मीशा सार ही हात्यना काहिये ।

प्रनरकृत्वरको जलते हैं — कुने । अस्त्रके क्षा साम सुनवार रूपन महिन्दीने क्षेत्र क्ष्मेंबुद्धि निकासर सुरुवान्त्रने साधानुस्ते कार्ती ।

कुरमान्य कोरस—केव ! क्षेत्र शिकर तो अमित्वे । मेरी अन्यको से वह कर्य करन इंकित नहीं प्रतीत होता; क्योंकि इसके मार्न जानेपर अपना आसम ही उनक्षा हो व्यक्ता । पराज्ञनमें तो यह विष्णुके सम्बन दीन का

है। 📖 पहल है, आकर मुख्ति होसर क्याच्याने अवने अस्य तेअसे इसे बढ़ा विधा 🕏 । अञ्चलको 🖦 स्वतिकोतिकको समानता कर का है: क्वॉकि इस अवस्थाको पहेब उपनेपर भी कर पुरुषार्थका ही क्या हुआ है। यह ऐसा करी है कि कहारि जान हुने बलवूर्वक देस के हैं, तबकी का इनलोगीको समस्त्र ही सम्बद्धा गाउँ है ।

सम्बद्धारके काले है—ब्यासकी I कुन्य कुन्यक्ष राजनीतिके ज्ञाताओंचे केंद्र कर कह समाने ऐसा प्रकार निरा अभिकासो कामे राजा ।

कुञ्चनको भवा—'नसभा । अस सू बीरकर वैद्यासको सुनि कर और दीन क्राजीके 'में कुर चना' में कांबार क्राजा अहे क्रम प्रोक्रका नगरकार कर। देशा करनेका है। यू पुरू हो जनता है, अन्यभा नुहो सन्धन अवस्थित कडू चौगना पहेगा।' जानी का पुरुषा अधिका जार की पूर्व कोले ।

अभिवदले बाह्य—कुरावानी विकास । क्को श्रक्तिय-वर्गका ऋत वर्ग है। ओ ! श्वाचीरके रिजे क्षेत्रक विकास और पुरक्षे युक्त मोहका पानना मरकते यो पदकर कडूकमक होता है। मेरे विश्वारशे सो विक्ञास्त्रकारक कार्टिकी तरह सुधनेकाला होता है। बीएकारी व्यक्तियके रिस्के रजधुनियें सब रूपुण लक्ष्मे हर माना है क्रेपरूज है, मुन्दिर पहचर संध क्षेत्रे इर् ग्रेन्थी तथ अभार सन्दर्भि स्वी "। भागत्कथरणे बस्ते है—कृते ! क्रम

व्यक्तिका एवं नेपेंद्र मार्च सम्युक्ते स्वयः र विकास पूर्ण वीकांत्र कृतावर्षकः ॥

wit 

क्रमार अभिनद्धने च्यून-परे पीरमाची क्रमें अल यस वक्रम क्रान्त्रमारी है, अल्बात सेप कहीं, 🚟 सुनकर कारवसूरको 🚃 वक्रु आ होता है । हैंसे अवसासको केक विकार हुआ और जो 🔤 🔳 जाना । हुन्म 🕻 और गरनेब्री विकासकारे नंत्रा है जरी समय जनमा जीरोंके, अधिराज्यों और 🐠 है; अतः प्रीत प्रवादि और 🚟 एक क्यो कुलानके पुत्रो-तुम्मे सम्बद्धाने सीविते । आधारमध्ये अस्त्राहरूको हो।

स्तरप्रकारी का क्रांच्या के स्तरप्रकारी का हो, शाः केंद्र क्रिकर से करे । परम सुद्धितरम् सिक्यकः । सुकृति विक्रो कोच्य करना 🚟 📆 🛊 । fine seem Mirabille feir, mille ungb और परमेश्वर है। यह साथ बारका बनाए क्यूफे स्थान है। वे 🖺 हुए स्केप्टर क्षात्रक और समेतुरुक अकन रेकर क्षत्र, रिक्ष्य और स्थानको विकासी पुरि, भारत-केवल और संकृत करते हैं। 🔣 sephanist, mitge, make item. क्षवेतेष्ट्र, विकाररक्षित, अधिनासी, विका और गरवाबीस क्षेत्रेयर 🎟 निर्मुण 🛊 । स्थाति केंद्र पुर र स्थाति कृतको विश्वविद्या भी बरम्बान् प्रम्युक्ता माहिने । महामारे । करने में विकासकर सामा 🗒 करनो । करन regert trium phicosoph durang

बार हैंसे ह सरापुर्वारची व्यक्ति है—व्यक्ति ! अभिन प्रकार अनुसरस्यानी 📰 🖥 नहीं । सामे प्रयास प्रत्या प्रत्या स्थान्त्र । अभिन्यकुष्ट एक कार्यका सिमार कोड् दिया । सर्वन्तर विकेश 🚟 व्यक्ति 🖼 हुर् अनेकद् जो 📖 हुर्गक सरक करने

केरेकारे हैं। वे इस सरफ इन्हरे नर्पको पह

अनिवाहरे वका—-प्रत्याक्ताकारों !

सरापुरवारची भागे हैं—पूर्विश्वर | का

श्रीमध्येन जिले ह्या काले कोन्सेन्से समान propriet in the second क्या कोड कुरून स्मृतिकीकी व म्बूनाची को साल हो। जोते स अर्थक्रको भागानाः व्यक्तिक्षा जनसम्बद्धाः सारके अपने 🚟 पूर्विक आमार्ग्य का मान-पहल्लो निकीनी का दिया। इस प्रकार कृति अधिनकृत्ये क्ष्यमुक्त 🔤 स्त्रे कुर: अन्तःकृति प्रदेश वित्रा और 🚟 🚟 क्रान्यका 🖫 मधी । इस समार क्रिकेट प्राविद्यालया वेक्केक्ट्रे कुम्पारे अभिपन्न स्वयुक्त कुद नवे, क्वाफी स्थारे स्थार निष्ट गयी और 🖩 पूर्व 🖟 स्त्रे । तहस्या अपूर्णका अमिन्द्र दिल्हारिके जनको निवर्त 🎚 श्राप्ती क्रिक वरमाराज्याको पाकर गरभ 🚃 और असमे 📼 जा असमे न्यस पूर्वेकर् सुरस्पूर्वक विद्वार काले असे । इक्ट 🌃 अनिकार्त्ती अनुस्थ हो बाने तथा पानकोके पुराने जाने पानश्रीकी 🚌 कुरुकार क्षेत्र सर्वेका स्थापन सुरुका कीरोको साथ से चनवान् अविकासने प्रोतिकानुस्तर कार्युः का सै । कार्य मनकान् **ाहा को अपने पहाने पहाने प्राप्त** का पूर्वे । मित्र को अविश्वास असेर ओरीस्स्यान बाह्य जनस्था पुत्र हुआ । वृत्री औरसे न्यर कोई पर्य । अपनी तीकृत्यने पर्य अधिको

कर सकर प्राप्त साथ करके क्या-

 विद्या विक्युत्त्व । 488 Hade top take with the water and bett hand to remain from many and door and an experience when you 'सर्वव्याची 🚃 ! 🚃 गुणेले निर्मित कव्यसुरकी भूकर्ष काठोके 🔤 वर्ष क्रेकर भी गुजरेशे ही कुलोको प्रकाशिक क्यारे हैं; किन्तु स्थानक ! हरे ! क्या करे, में तो पान मार्जिक ही अमीन एका है। ऐसी करते हैं। विरिध्यकी भूकर् ! आप स्वयक्तरक है। विकास सुद्धि शासको कामाने द्भावें बीर ! मेरे देवते वाजकी भुजारे कैसे कारी जा सकति है ? इस्तिको मेरी आजारी मोदित 🖟 नन्धे है, 🖩 🖦 💬 📠 🚟 विषयोपे अवस्था होका वृःकराज्यमे हाले-अस्य पहले जुल्लासङ्घरः पूर्वे जुल्ला 📟 क्षीत्रे, ज्ञाना असीत 📟 करराते 🖥 । को अभिनेतिस्य 🊃 जररकान्य का समुज्य-अन्यको मानक पर आवने कुम्बर महिनके और सुक्षी होइये । बरजोंचे डेम नहीं करता, यह सोवरीय तथा सम्बद्धान्यको कहते हैं — पूर्वका । इंग्युरकोके 📰 बहुवेवर शाहीवाणि आसमानामा है । प्रमुक्त ! अस्य पर्यक्रमी है. ब्रीवृत्तिको पद्मम् सैतनक द्वाता । 🗓 अस्ते शरपने ही से इस नवींसे बालको करन दिया क्षेत्र 📉 🚃 🙀 अस्तुसार्थ 🖫 युक्त-स्थानको अस्थार परचे आसम्बद्धाः हुए। वासस्याची मुक्तओंका केवन करके 🌃 1 सक्ताना गान प्रकारके अधिके संबद्धानमें विद्या प्रकारित होत ही अपने राष्ट्री अल्पा है । प्रतिकार व्यक्ति । अल्प प्रत क्युक्तर कृत्यकास्त्रका संस्था काले को कुनुसे निवृत्त 🔣 जाहके। जन्मे 🗎 पुने कारकी पुरावनीकी कार्यके 🕮 आत विकास-वासि संस्करपर चेन्द्र श्रीमा । <u>श</u>्रा प्रकार श्रीकृष्य कृत्यकाराज्ञात कृतिक अपूर्ण प्रतिविधे, विकास अपन्यत पूर्ण 🚟 ।' क्यू कंप्यरको चेहरी सामान सहरा, गरा महेनाने नका—तात । अन्यने क्षेत्र हो। और हा। आसिने चानको सेनाका संदार er nitr (\* क्का 📗 👫 🛊 इन देखानको सार चराने 🗺 । 🚃 है और मेरी हो अध्यक्ते 🚃 (#### 4₹~~**4**¥) श्रीमुख्याहरा वाणकी भुजाओंका 📖 जाना, सिर काटनेके रूपे उहात हुए श्रीकृष्णको दिवका रोकम और उन्हें समझाना, बीकृष्णका परिवारसमेत द्वारकाको सीट अन्तः, बाजका तापह्न नृत्यद्वारा शिवको 🎟 करना, शिवक्करा उसे अन्यान्य करहनोके साथ महाकालत्वकी प्राप्ति सन्तर्भवत्वी वक्ते है—व्युक्ता हो को, तस देवताय 📖 तीवुक्तके 🔤 कासमी । लोकसीलाका अनुसरण करने- पुद्ध करनेके 🔤 अधिक हुआ । अमे 🚥

करते बीकृत्या और संकारको का परण हाताला अस्के अस्तेको बागकोर सैमाले अञ्चल क्षत्राको अक्षण करो । तल ! जब हुद् का और हा राजा प्रकारके स्वकारकोरे भगवान् स्व सीताकस पुत्रो कथा क्योलक्षित स्वीतन को । किर हार प्रकारको सरिव्युत

प्रतिकार बीक्स, किन्द्रे विकास अवसार पहुंच किर पूर्व का गर्वते भरवार जना है

An proposition by Calabillation of Despitational Strategies and Strategies Strategies of Table Specific Strategies of Strategies भीतंत पृत्व करने समा। इस प्रकार का अधिरकेंद्र दीवने का स्तरेकारे हैं। अस केनोर्वे विश्वप्रतासक कहा कोर संभाग होता. एवर्व ही अकरे भागों प्रिकार परिविधे : वैदे पहर क्योंकि विरुद्धीर अस्तार कीवृत्या इसे कर दे एक है कि पुत्रे वृत्युका यह पत्रि विकास हो से और उसर कारणा मार्थनपुर होता । येदा व्या कार कार कार कार असन विकास का पुरिश्व । कारणा व्यक्ति । में आवार नाम असन है। हो !

> प्रकृत अर्थेत अर्थाने अर्थानको भूगत राज्य वर्ग । प्रज अवनी पुजारे क्यापना हुआ वह मेरे पास

> क्ष्रीय और क्षेत्र-'तर साथ प्रद

व्यक्तिको ।' समा की हमें साथ की हुए

प्रमु- क्षेत्रे ही सन्वयं वेरी चुनाओक है सुर्वत बकाइय जनको बहुत-की केवल कार्यकारण अस्त्रेग्स । तथा जेता पुनाओंको पात प्रत्य । अन्यो स्थाने आहम सुन्दर कर भूकाई है अवकेद का ताल वर्त कर कारका।' (कारकार और देशका क्या- 'नेरी ही आहाले तेरी क्यों और पंचारको कुम्मने क्रीम हो कन्मी कुम्बरकोको बाह्यकेवाने वे श्रीवृत्ति जाने हैं।" प्रदेश भी केट पहिल्ला अस असकी स्कृति (रेक्ट क्रीक्रासरों) 'अस अस मुद्र केंद्र कर लुझ क्षेत्र नहीं और जैननामके अन हुन् diffet sår er-eigeb men ft steh sligene ment fite mag brieft fire sum हुए, तस प्रेक्टरको सेव्हरिकाको स्थानका एउ क्षेत्र । स्थानक्ष्मिक्क् — स्थान क्षेत्र स्तुओं मेरी संदालक कारण वाले असे हैं। प्रशासन् । हैने पहले आवन्त्रों किए प्राप्तके हिन्दे अन्तर है भी, यह से आपने पूरा फर

की, जान काल कुछ पुरस्को निवृत्त हो काहते । अस्तो स्तीट व्याप्ति ।' की बाहकार प्रदेशरण इंच क्रेमोने विकास करा की और क्रमारी आक्र के के पूर्व और पर्नोंक साथ अपने निवासकारको परि गर्ने ।

कारकृष्णको स्थाने हैं—पुने ।

Best i den menne förreber en abfteb और सुराति पतान्यों सीटा सीविनो । मेरी आहोत्सी पह कहा पहल और कार्योक्त अस्तीक est fie felben ! All eigh if austali स्क्रमे अभिवाले कार और राज जान की रक्तीय ! पूर्वकारको भी जो अन्यने पेरी

करे हुए और क्षेपे।

and the state of the state of

व्यानके तरेन को पुरु काके अलग कुर्कन

हो औ । तम प्रमुखेलीका पंत्रक व्यत्नेकाले

धारकार् ऑक्टबर्ग प्रामुख आहेकारे चीत

अञ्चलके विका स्थीत, फीवर समय और क्षरकाम् आदिके पुरोपर प्रकारक अर्थान भूति विकास स्वरं स्थानिक अस्य से केनीका, साक्षाद् परमान्य और सन्पूर्ण कानुका कान्य कुरकर अकृत सरीरकारे शीकुरूने सुदर्शको सीट रिका और कियो 🛗 सामो सकते सकसी पात भी विजयानि पुर्वाणि 🔣 🖹 साम्बर्गिक 🚃 साम साम साम 📺 । इस प्रयान दृश्यों अक्षानुपर्वे पक्षरे । वहाँ उन्होंने अक्षानीय पन्न हुए व्यापक क्षानासुरने पहन् गृह अनिकद्वाती आधारण विचा और वार्यक्षण करके कामरूक है विकृत्यारी बच्चोका दिने गर्ने अनेन्द्र प्रवासके स्वालकुरीको चनकान् कान्ये प्रस्तव वार विन्दा । सब मान्य-क्रम क्रिया । अवस्थि असी परंप चेनिनी जानके तेनी भवानकार चनकन् इर इतिव विकारिकारको साधार को औक्तुन्त्राको स्थान् हुएँ। होस्यर सामाने कोरी ।

शोधी स्थाने संस्थानो असम कर और वर्षेक्षुव वाचासूरको अञ्चल हे परिवासकोत अवनी पुरिवये सीध गये । क्रास्थ्यने प्रदेशकर प्रमुद्धि गरकारे किए का किए। किर grigden fleitit fich afer abspragner आवास करने रहते । इकर नचीचाने कालासूरको सम्बद्धाना un und -- unbericht i fer meiner हिरमनीया स्थाप यहरे । वे प्रातिक अनुबन्धा बार्याकाले हैं, अंत: ३० आहितुक

प्रवासी कर समावित करके निता अवका नकेरराज करों।' अब क्षेत्रकीय हुआ न्यानगरी बाज अधिक चहनेने वैर्व जान कार्के तुरंत ही दिवस्त्रास्को गया। वर्ज व्यक्तिक व्यक्ति स्था प्रकारके व्यक्तिका क्रिक्टीको सुवि की और वर्ष जन्म विदया । किर यह बारोंने हमानी राजाने हुए और हामोको पुत्रले हुए करा उत्तरके स्थानकोद्वारः सुत्रोतिक कृत्येने 🚃 कथासुर स्क्रेष्टरको प्रयास कर्माः श्रीप 📗 साम्बद्धकृतः करने हत्या । यस साम्ब 🗪 जन्म । 🚃 🚃 सामब्दी प्रार्थेना सुनकार हुआरों प्रकारसे मुक्काम बार्य कर्य का 💷 करकार, अंधर 'कुट सम 📺 आप है

हुआ । इस प्रकार किर्मा असेरसम्बार क्या स्त्रारे क्या —सीरहा कारे काल ! वेरे

उनका सारा कार्य पूर्ण के नक, तक के कूकों में अंतुक के नक हैं, अतः केरेक । केंद्र करने को अधिकारण हो, साथि अनुसार का चीन है। सम्बद्धमारको पानते हैं 🙀 १ क्रमुकी कार सुरक्तर कैन्स्तन वास्त्री इस अवस्य कर क्षीय-'भीर काम पर कर्म, कानुस्ताने क्षण वने ये, यूने अक्षय गुल्लाकारक अक्ष के, क्लेक्सियुर्ग करायुर अवर्थत् केरं केविकास राज्य हो, देवताओंसे क्या विक्रीय व्यवके विक्युति केस वैरक्षण

विष्य कान, मुक्तमें स्थोपुत्र और सम्बेगुलसे पुत्र होना कैसपालका पुत्रः ज्ञान न है. भूतमें क्या निर्मिक्त क्या गरित करी से और क्रिक-क्वोंबर बेस क्रेड और सनका ज्योगनीयर इनाभाव ग्रे ।' में राजुले वस्तुन चौन्धर चौनक नक्तुत वाल असुर्वीत वर्षि काली स्ट्रीत करने लगा । उस म्हण्य करके नेत्रीमें विश्वके आँशु क्रमण्य माने वे। अवस्थार विकास सारे अङ्ग जेनले अक्षतिक और अञ्चलीय असीर प्रमुख अधुनिस्ता 🗎 उठे थे, वह बरिस्मदर

और बीच-बीचने चीहोको परमाकार कथा। आधना से हाताल नहीं अनवर्तन हो गर्ने र

तम शामुकी कुमाने पहाच्यात्मको अहर प्रकारोके भी स्ट्यूट स्ट्रामाचि परावान् हुआ रहका अनुवार 📖 कामान्यूमें निमय 🔃 🚾 कामानिकास 📖, जो परमेशिय 📑 एवा : स्थानको । 📺 📟 मेरे क्रमूर्ण 🐧 कार्नकेल मधुर व्यवस्थात सुनके वर्णन पुनर्गार्थे निवन प्रविक्त विकास सम्बद्धाः सम्बद्धाः व्यापा

(अधाम ५५-५६)

गजासुरकी तपस्वा, वर-आहि और उसका अस्कारत, दिश्यारा उसका वक् उसकी प्रार्थनासे शिवका उसका वर्ष पारण 🚃 और 'कृतिवासा' नामसे विस्वात होना तथा कृतिकारेखर-रिज्युकी 🚃 करना

सनल्हन्यत्वी कहते हैं—**न्यासक्ती** । **ा परमे प्रेमपूर्वक प्रक्रिकेट स्टिस्टि का** चरित्रको सक्ता धर्म, विक्रमे उन्होंने विद्यालकृत द्वानवर्गन करासुरका वध विका का । नकात्ता महीनातुरका कुन क्या क्या ज्याने सूना 🔤 देवलाओं से लेखिन केवल वेपीने गेरे जिलाको कर दिया का, तम अववा काला लेनेकी धावनाचे काले धोर तय निवस । अस्पेद सरकारी न्यासको ह्या अस्ते लगे । देवलाओंने कफर इक्क्बेंसे अनुवा पुरुषा बाह्या, तथा स्वयुक्तकोने व्यापन समाने प्रकट होका इसके प्रार्थमनुसार को चन्छन है दिया कि यह कामके यह होनेकार किसी भी की या पुरुषसे नहीं गरेगा, बहुकारी और समये अनेय क्रेम ।

बर बार्क का 🔤 😑 रूप । सून विकारों स्था 🚃 ओक्स्प्रेसिक स्थानिक इसने अधिकार कर दिन्दा । अन्तरे क्याका प्रेम्प्रस्थि राजवानी उद्यानका सहयोगे जाकर था शक्को स्थाने स्था । केवलाओने भगवान् संकारते प्रार्थन की। प्रकार कार्यानेककी है ही। उन्होंने घोर बहारों तमे इराक्षर <del>तिस्तुतमे किन्ने शिक्षाः स्था</del> इसमे भगवान शंकरका कवन किया !

**ार्जिं क्लबर अलग क्रेबर प्रविद्य पर** व्योगनेको समा।

क्य गम्बद्धाने स्का-विकासस्याम चौकान ! यदि अस्य स्क्रमार अस्तर है से अवने विव्हालको स्थापन स्थापन कृप मेरे होत कर्नको अस्य सदा धारण किये रहे । विश्री 🕽 मैं कुम्ब मन्द्रोक्त निवित्र हैं , इसीरियरे मेंग यह कर्प व्यक्ति का तक्की अधिकी ज्ञालने पहला भी रूप नहीं हुआ है। । यहि मेरा 📰 वर्ष वस्त्रवाद न 📖 से रमकुनमें 🕍 आरके अपूर्वक सङ्घ केसे प्रका होता । शंकर । पवि आप तह हैं को मुक्ते एक दूसरा घर और देवियों । (बाह बद्ध कि:) ३६वाचे ३एवका मान 'कतिवाला' Partier ift mit i

सन्तरकृत्रारमी बतने हैं—मूरे | प्रमासको 🔠 🚃 जनकाराज भेकाने धरम प्रमानकार्यका महिलास्ट्रास्ट्र गामसे कहा—'तकर्र' —अवहर, ऐसा ही होगा। क्याच्या प्रमाणका प्रकृतिय अवेशान दश कुनवराक भवते, विश्वत घर परिन्ते कारण विर्मल के गया था, पुन: बोले ।

किले 40-कन्यति ! वेस स पानन प्रधीर मेरे इस मुक्तिसाधक क्षेत्र

- Migh Brought a \*\*\* PERSONAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED AND POST OF THE PERSON NAMED AND PERS

देवेबर दिगव्या शिवने परम्पुरके करके स्थाने साथे करने हरने । um fermen unfelt freue alles firme :

कार्याचि मेरे लिक्क्के कार्य दिका हो जान 🐫 मुनीका 🕽 जा दिन बहुत कहा जातन पंचाय इसका नाम कृतिकारोग्रा क्षेत्रम ! यह सम्बद्धाः गया । कार्योज्यसमे सारी जनमा सम्ब प्राक्तिकोके क्रिके पुरित्रकृतः, स्कृत् प्रकारक स्थान से गर्व । विभानु और सहत प्रसम्बर्धेका विश्वसम्बर्ध, सम्बर्ध निव्यक्ति आदि देख्याओका वर्ष इस्ते परिपूर्ण हो दिरोन्ति और कोक्ष्यद होना। वर सम्बर्धः नवा। वे हाथ ओक्ष्यः नोहरको प्रसम्बर (आपाम ५०)

#### कुबुधिनिवृद्धि नामक कैकार व्यवस्थाने विजयसमा आसमा करनेका विकार और फिबहारा उसका वय

शयस्यानी काले हैं—स्थानकी ! ann à maniferèr un mituen mois क्षात्रेणा, विकासे संस्थानकी सम्बन्धिनिद्धांत कृतक 🚟 करा 🗃 🖂 व्यक्ति giner min und i Aglere verreift क्षिरञ्जाकृति विरम्बुद्धारा विति जानिक् विभिन्नो सहत कृत्य कृत्य। तय केन्नान् क्षुचित्रिहाँको उसको आक्षाका केवल का निवाद विद्या कि 'देवलाओंके बन्न सावान 🛊 । हाराहरू पहु 🔣 आरोगे तो नह 🚟 होंगे. पद्म म होनेपर देवला आहार न **विशेष** दिलीक 🛊 जायेने । सब 🖥 उनगर नातन 🗷 🖼 🗷 हैगा (" वो विकास्कर वह प्राप्तानोक्ते मान्ने स्था । प्राप्ताणीका प्रकार सकत कारणकी है, यह मोकार यह बाली पहेल और करने क्रमचर क्रमाता समिता केर्ने हुए, कार्यन सराबार बनकर 🛍 काले 🚃 और राजने कारा अनुकर कोते हुए झाइन्सेंको काने सम्ब

एक 🚃 रिक्सिकें असरावा 🚃 अवनी पर्णशास्त्रमें देशविदेश र्शकरका पूजन करके 📟 🖦 🖦 बराधिकारे देवराज स्त्रुपिनिवर्धसे

विश्वार किया; गांतु यह अस दुव्यामारे विकादक्षणको स्थानका वेकार कार्यने सम्बंधन 🖫 रक्षा थर, इसके स्थित ज्याने पहलेले 🖟 वन्त्रकर्षे अक्तार विकास कर शिक्ष था। इस कारण का देश अवदर आक्रमण करनेने सन्तर्भ न हो सन्तर । इत्तर सर्वन्तरनी भगवान् proper on the month displic अधिकारकार कार शरा क्या ! एक शंकरने 🔤 पार शासनेका 📖 विकास । प्रतिनेत् को है हुए 🛗 जनसम्बद्धे का 📖 अवन तथा बार्गा पान्ना, स्ते 🖟 जनस्वी रक्षके विको जिल्लामा तथा क्लारक्षकार्थे कुरुक कुर्दिकारे जिल्ला मनवान् प्रीकर नहीं 🚃 📱 एवं और औ बगरमें क्षेत्रकर उसके भिन्दा बक्को 🕮 कठोर कुरिसे अहार किता । यस मुद्धि-अहारसे सधा करियमें उन्होंकोरों कर बाह्य असमा मासित हो गया और अपने बहुदारों पूजी तथा अवदारको केवल इस सामा अस कृत 🚃 इस अवेक्टर प्रस्तुको सुनकर

त्रवरिक्योकः इत्य वर्तर उद्धाः 🖁 राज्ये

ही जल प्रसारक अनुसाम काती हुए अह

स्थानपर आ पर्युचे । वर्षा परमेक्टर दिल्लाके कारूमें उस पार्वीको दबावे हुए देखकर सक लोग उनके बरवाँचे यह नचे और सब-वयकार करते शुरु उनकी सूति करने समे । हदनकार महेचरने वंदश—को धनुष्य च्यां ...... अध्यक्षिक वेरे इस समान दुर्शंथ करेगा, निस्तवेष्ट में उसके स्वरं हरकुलॉको 📺 कर हुँगा । जो 🕬 मेरे इस सरिज्ञाती सुम्बन्द और प्रश्नमं नेरे क्रम रिक्रमा स्थान करके विकास प्रयोग

मारंगा, उसे असावा विकासकी जाति होगी।

हुने ! को अनुक व्यक्तिकरके प्राकटमसे रम्बाध रखनेकले इस परमेशन परित्रको सुनेन्द्र अवका बूलरेको सुनावेगा, पकेना वा प्राचेना, 📖 अनमी 🚃 🏻 मनोपर्यन्तर काकुओंको प्राप्त पान लेन्द्र और अस्तर्गे सम्पूर्ण दुःस्टेंसे रहित होकर मोशका मागी क्रिक्टरीरकराज्यमी अपूर्वपय सक्राप्ति परिपूर्ण का अनुवन मानका स्थर्ग, कहा और अस्तुक्त देनेवारम तथा पुत-चीवारी पृद्धि करनेवारम है। (अध्यापे ५८)

仚

### विदल और उत्पल 🚃 दैत्योंका पार्वतीयर योदित होना और वार्वतीका कन्दुक-प्रहारद्वारा उनका काम तमाम करना, कन्दुकेश्वरकी स्थापना और वनकी महिमा

जिस प्रकार परमेक्टर फिल्मे संबेदलो दैल्यके लक्ष्य बाराबार अपनी क्रियाद्वारा जनका कर **ारका** था, रूपके कर चरित्रको तुन परम जेमपूर्वक शक्त करो । फिदार और जन्म anna हो महादित्य हो। अन्होंने सहात्रांति <sub>न्यास्त</sub> पुरस्के क्रवले ह नाकेक वर प्राप्त कारके सब देवताओंको जीत रिच्या 💷 । तन वैक्साओंने अधारीके क्या ककर अपना

कार्युक्तारची कहते है—काराजी !

दःस स्थापा । उनकी बाह-कहानी सुनकर ह्याने कारे कां — तुनलोग विकासित दिल्या आइरपूर्वक स्वरण करणे 🔤 बारभा करो । से दोनों देख निवास की देखीके हम्बों बारे जानैने। जिवासकित विका परनेक्टर, कल्यानकर्ता और व्यवस्थात है। वे सीम ही समलोगोका बालाल करेंके हैं सनस्कारणी कहते है—को ! देवींसे यो व्यक्तर अक्रमी शिक्या गरन करते पूर् क्षेत्र 🔣 गर्वे । 🚌 देशगण 🛗 अनगणित होसार अवने-अपने बाराको स्वेट गर्ने । एक कार अस्त्रकीके हारा वार्धतीके सीन्दर्वकी अस्तित सुरकार 🛮 केनों देख रूपका अवहरण करनेकी 🚃 संबने लगे और पार्वतीयी क्र्य नेट अवल भी भी, नहीं 🖥 जाकर अवकारामे विकास करो। वे **ग**िनी योर

क्रावारी है। इनका का अत्यन्त बहाल है

स्ता का । वे गर्नोका 🚃 वारण 🚃

अभिवकाके निकट अन्ये । तब दुर्शका संहार करनेवाले क्षिक्ते अवहेलनापूर्वक उनकी क्रोन देशकार उनके नेजॉसे प्रकट हुई बञ्चलक्रके कारण हरेत उन्हें पहचान दिया । किर से सर्वस्थायों म्हादेशने दुर्गतिनादिसी दुर्गाको कटाअञ्चर सुवित 📖 दिवा कि वे

देवों देश है, का नहीं। सत ! तम पार्वती

अपने स्वामी महाकौतुकी परनेक्षर जेकरके हर्मपूर्वक शुभ्या, तुमाता अकवा पढ़ता है, उस नेप्रसंकेतको समझ गर्नी। तदनत्तर इसे भवका दुःस कर्नी। यह इस स्रोकर्प सर्वत्र शिककी अधिक्रिनी पार्वतीने उस संकेतको सम्बाद्धर क्रमे गेक्से एक साम ही उन दोनोपर चोट की । उस महावेगी**०**0 गेंदसे आइत होकर वे दोनों बहुकरूप दक्ष देता च्यार काटने हुए इसी प्रकार पुनलका गिर पढ़े, जैसे तायुक्त क्रोकेसे स्वक्षल क्रेकर यो पन्ने हुए ताइक पन्न अपनी डेवलने ट्टकर गिर पक्षी है अक्क जैसे क्याके आभारती महागिरिके हो किरनर वह करते है। इस प्रकार अकार्य करनेके सिये स्क्रम का रोजी पहारिकोको प्रशासकी काले कर गेंच लिङ्ककरचे परिकार हो गया। समस्त वृद्धीका निकारका नारनेकारक यह जैसक कन्द्रकेत्वरके नाममें विकास दूशत और ज्योदेवाको स्टबीय विकत हो नवा । बाल्यीये रिश्त कल्क्षेत्रधर-लिङ्ग बुहोका विजातका, भोग-मोक्षका ज्ञाता और सर्वद्ध स्त्युरुद्धे-भी समस्त नवननःशोको पूर्ण भारतेताला है। यो मधुना इस अनुस्य आक्नानको

क्या प्रवासके सम्पूर्ण उत्तमोत्तम सुरहेको धोमका अन्तर्व हेक्ट्रर्टय विका पश्चिको प्रका कर लेता है।

बहार्जा करते हैं—युनिस्तम । यैपे कुरले स्वर्तिकाने अन्तर्गत इस प्रकृतपर्थका क्ष्मेंन कर विकार यह सम्बद्ध सम्पूर्ण क्योरधोकः कल प्रकृत करनेवाला है। इस प्रकार मैंने पूरी-की-पूरी स्वतंतिगाका धर्मन कर दिया । यह शिवजीको सदा परम क्षित्र है और धुनित-मुक्तिकम फल प्रकृत कानेपाली है।

Her व्यवस्ति है—इस प्रकार विकानुगानी अक्षापुत्र भारत रोकरके उत्तम पहाच्ये तथा दिशा-इसन्त्रभाषे सनवर कुम्बर्च हो नवे। यो वैने समूर्ण करिनेने अवान तथा कल्यायकारक यह ब्रह्म और नारकात संस्कृत पूर्णकारों कह हिंदा, अब राजाये और क्या सुरानेकी हुन्छ। है ?

(अस्ताय ५१)

॥ स्ट्रसंबेवाका भुद्धसम्ब सम्पूर्ण ()

и श्वासंदिता समाप्त १।

### **इतरुद्धंदिता**

#### शिवजीके सक्षेत्रका, बामदेव, तत्पुरुव, अधीर और ईंगान नक्षक पाँच अवतारोका वर्णन

क्ये अवस्थानकर्तालं क्येक्ट सर्वेक्ट्र अक्टून्स । ग्रीविक्ति व्यक्तिवर्वकाराज्यसम्बद्धाः अंतरमारिकेच्यः ।

🔤 वरवारत्ववय 🕏 विकास स्टेश्सर् अनम 🕏 यो ईक्टोके 🗏 ईक्ट, रमंद्रशायक, यहन्, मेरीके क्रिकन हास व्यक्तिकार्तिक और विकास समेककी अपन बारनेवाले हैं, का आहेतेन एंकानके में प्रभाव करता है।

जीवकारीने केंग्र—महाभाग सुरुक्ते ! बार में (पुरायकर्त) न्यस्त्रमंत्रे रिका तका ज्ञान और क्याको निष्य 🎚 अल: अव आप राज्युके वर्ग अवनारीका कर्मन gliffeit, Mille III III migration कारवाम जिल्ला है।

स्तवी जेले —शीववार्क ! अवय के भूगवृत्तीक व्यक्ति है, अतः अव वै आवर्त विकारीके का कामारोका वर्णन करूत है, आप अक्षी इतियोको बक्षमें कर्ण सद्धिकृतेस यन लगावार स्वयंत्र प्रदेशिके । पुने । पूर्वकालमें समस्युक्तस्वीने उन्हीशासे, को सरपूर्वनिको गाँध राध्य विकास कर 🔚 📓 यही प्रश्न 📖 मा; जन समय मन्द्रीकाने रिजनीका सर्पन करने हुए रुद्धे में 🚥 हिमा मा।

नचीकाने प्रमान-पूर्व ? 🖫 तो काल आला। का कालवे सहावीर्व सर्वकाची सर्वेका व्यक्ति काम- रहाकावेका सरीर काळ वित्या का वित्र बारपानारोमें असेक्प प्राच्या कूर् है, तथापि 🚃 📖 में अपनी चुन्तिके अनुसार उन्नेचे कुक्का वर्णन करता 🛊 । 🚃 📖 को ब्रेतलोब्रित नामले विरम्पत है, अल्ले विक्रमीका 'स्क्रोक्का' मनक अवसार प्रका

**था । यह उत्तरा प्रथम अवस्तर महत्तरा है ।** अर्थ व्यक्ति का बाद पर्याप्तका व्यान कर हो थे, 🎟 समय हुना बेत और लोदिन वर्णवास्त्र शिकावारी कुमार जनम हुआ। को देशकार विक्रिये मन-बी-मन विकास हिन्छ । यस उन्हें यह इसत हो नक कि यह पुरुष प्रक्रावरी परनेका है, 💷 उन्होंने ज़ब्बरिः बीक्यर जानी ह्याह्य की । निर 🚃 कुर्कावर सहस्रको पता सम 🚃 कि 🚃 महोत्यत कृष्यत 🔤 हो 🕏 तब 📰 व्यक्ति 🎹 हुआ । 🗷 अवनी स्वयुद्धिये 🚃 अस्त वरस्कृतस्य कियान करने सन्ते । 🊃 🚃 कान 📖 🛊 📓 थे कि पार्ट केन कर्मकले कर बहानी कुमार प्रकट हुए। 🕏 परवीतका जानभाषा तथा परव्यक्रे स्वकृत से । प्रशंक कथ से — शुक्त्य, जन्दन, विद्यालय और उपनवार । ये समाधीर-समा महामता से और ज्ञानिक किया पूर्। इससे यह क्कान्त्रेक न्यात हो गंगा। तहनगर **सटोजानकारे ...... हर परवेदार विश्वते** परम प्रसार क्रेकर महत्रको ज्ञान तथा सुद्धिरककारी सक्ति अहन की। (यह <del>रोडीरकन कार्या पहला कारानर हुआ ।)</del> सहस्रका 'एक' नामले प्रतिद्ध बीलबी

ज़म्ब इक्काबी पुक्रकी कामनाते ध्वान कर

रहे के, 🔚 समय उनसे एक पुत्र प्रकट

कूमा । जनके स्थितिका संस्तु रेशकी 🚃

और लाल है 📾 क्षेप्र था से थे। उसके

🔤 📟 📟 🖥 और वह आयुक्त भी नात

• अविद्या केरणायः **•** रंगका ही कारण किये हुए का। जस नक्षर, वर्ष स्वतित हो पर्वे, वय सक्षरणी जवाओंकी सुद्धि करनेको इकारो दःसी हो निकार करने असम्बद्धार सम्बद्ध कुम्प्राची देशकर क्ष्मे । प्रत श्रमक का नक्षतंत्रको प्रकाने बक्राची भारतक हो गये । जब उन्हें इस्त हो श्रीकेश्चे प्रस्त कुमार जनव कुमा। स्त गमा कि ने कानदेश किन हैं, तम अवेंने हांस जोड़कर का कुन्सको 🚃 🚟 मान्यकारी वारकांक स्थानका रंग स्थान accura, swit force, from, from, from 📟 । 🚃 अपने बेक्से क्रीत हो 📖 या समा और विकासकर मार्का बार पुत्र करना हुए, कारत कथा, 🚟 पानकी और पतान व्यक्रिकांक भारत किने हुए का। असका को साथी त्याप क्या आरक्ष विको हुन् थे । तक

साम्बंध-स्थान प्रशंका स्थान स्यान स्थान स

देशकर अक्षांचीने अचनी कृतिके करको उर्छ

'तानुका' दिला सम्बद्धाः 📖 अन्तेनि

श्वानपुरतः विश्वते स्वपूर्णः ह्याहितः नगरपुरतं व्यापेती प्रतिकारी व्यापेती (तरपुरवाणः विद्यादे स्वपूर्णया पीरति) व्यापेत्वती व्यापेत्वती व्यापेत्वती व्यापेत्वती व्यापेत्वती व्यापेत्वती व्यापेत्वती व्यापेत्वती व्यापेत्वती व्यापेत्वत्वती व्यापेत्वती व्यापेत्वत्वत्वत्यत्वत्वत्यत्वत्वत्वत्यत्वत्यत्वत्यत्वत्यत्वत्यत्वत्यत्यत्वत्वत्यत्यत्यत्वत्यत्यत्

जनक करणके 📟 जनेवर पुतः कृता

सामा ज्ञान हुआ । अस्तर साम 'विक' **क** ।

वय एकार्णकारी दशाने एक स्थान दिला

क्रास्त्राच्या इक्ष क्वाचेक्करा उनकी सुनि करने रुपे । एवं प्रत्ये कार्यभागते कृष्यावर्णम् । बक्त बाले रेनवा अयुर्वेचन वारण किने हुए का व्याननाथे क्रमार स्ताम हुए। पै शक-के-सर काम नेसामी, अध्यानमाम त्रचा शिक्सरीयो क्याक्सरे हे । अन्ते जान वे—कुम्ब, भूमकावेशक, कुम्बाका और कृष्णकान्त्रकृत् । इस जनार समा होता इत व्यानकार्थने अञ्चलकार्थने पृत्तिरकार्यक निर्मित पहान् अञ्चल 'धोर' हातात मोनका जवार किया। (यह 'शबोर' मानव मीया शकार हुन।) मुरीकरो । सक्तान्तर अञ्चलता कृतरा कार प्रथम दुशा । ह्या परन ह्याल क और 'निकृत्य' मानले निकृत्यत 🗪 🚥 प्रान्तमे ज्ञा स्थानके पुरस्के कारणको

कर-ही-कर विकर्णका व्याप कर हो थे,

क्रमी रूपण पहल् सिंहम्बर करनेकारके

विकास कार्या प्रस्ता हो तथा गर्ध

कुन्द्र भी कारण का और व्यान्ते पश्चम् अनुवेदन—कारण भी व्याने रंगका है का १ वर्ग कर्मकर-परवाली, स्थाननाती,

belieber, arabiere, specieger

क्लीकारे अलोपको हेक्कर प्रकृतिने क्ली

क्ष्मा को सम्बद्धान् सहत्त्वी उन

म्बद्धारसम्बद्धाः अधिकातीः अधीरको प्रदानम

क्रमार परवेश्वर करवान् ईकान प्रमुख्य हुए, भोग्य एव्यंको अधिक्षेत्र है। विश्वकृत्यारी जिनका वर्ण हुन स्वतिकके समाप्त उत्पक्त मा और जो समस्य आधुराजोंसे विश्ववित थे। इर अक्षा, सर्वव्यर्थ, सर्वानार्थके, सम पूर्व प्राप्त पारतेनाहे, सर्वायान, सुन्दर कमनारे राक्षः असन ईसानको देशका प्रकारीये उन्हें जनाव किया। यह प्रतिकारिक निष्यु ईकामी भी अञ्चलके सन्दर्भका क्रव्येस केवल चार कुन्स वारक्ष्मेंथी कार्यना की। उन अन्य हुए विश्वाभीका कर था—करो, कुर्का, विकासी और आवेश्वयः वे योगानुसार मन्धर्मका राज्य करके केनलीवर्ध प्राप्त हो गर्भ । (बह 'ईस्तर' क्यान क्रीनर्व

APPROPRIE (EDIT 1) सर्वेत्र सम्बद्धभारको । इक प्रदान की Ann resident theresises and अकारोका प्रकार संक्षेत्रके कर्गन क्रिक । क्या यह साथ लेककिन्सारी व्यक्तर वाकातकारपाने बहुतकार्य कर्मनाव है। म्बेशकी ईसम, पूजा, बोर, वायदेव और ह्या—से बांध मुर्तियां विशेषकारके प्रतित्व हैं । इसमें ईसान, को विकासका बच्चा सकते कियमीका दूसरा स्वतंत्र अनुसर भागते परावचीत्वो प्राप्त होता है।

कार्यक राज्यात इंकान्स संश्रा प्रकृत अवंकारका अधिद्वान है। यह सक् अनेकों प्रकारकः कर्त्यं कार्यः स्थान 🛊 । विकासीतः व्यक्तिमानीका व्यक्ति है कि प्रवासका ईक्रान्नेक्रक अच्छा राह्य कर्ण, पान्से और कर्णन्याची अस्मात्रकात अधीवार है समा योक्ता पूर्व अन्य स्थान्य हार्य, कवि और स्मानुस्थितिक प्राप्ता सामी है। व्यक्तित्व अवीर क्रम्बादे क्रम्बो स्टीर. रत, एक और अधिका शांधवान कारातो 🕯 । प्रेयरनीयाः कार्यवर्षाकाः स्थाप रक्षण, चल्च, राम और अरचना जानी कहा कार है। जान, जान्य, गन्ध और पृथ्वीका हेवर जिल्लाचिक सक्तेश्वल नामक रूप वाराक काम है। काम्याक्यानी बनुव्योकी वेकानोके हा कालोको एक प्रधानुबंध क्यूका काओं काहिये; क्योंकि के क्षेत्र:अदित्ये एक यात्र हेट् हैं। की जनूबा इन व्यक्तेत्रम आहि अवतारीके प्राचनाकी नहां है, पहला कहा जाना है। यह साहान्, कहा। अध्या सुन्ता है, यह कराह्ये समझ प्रकृतिको भोता क्षेत्राचे निवास धारत है। काम मोनोका स्थापेन करके अनाचे

विकास को अधीर कारक तीराम भारत है. पद वर्गके प्रेरचे अङ्गोनक्ति वृद्धितत्त्वका

विश्वार करके अंदर विराजकान रहता है।

## दिवाजीकी अञ्चन्तियोका तथा अर्जनारीनरकमका सविसार वर्णन

अन्द्रीकर की अवस्था है—ऐश्वर्यक्रमण अन्तर्भ सुरस्द्राता है। सात ! यह समस्य का

man te at Jahle anneren tim

मुने ! अब 📺 म्बेक्से 🗯 केंद्र परनेश्वर प्रस्कृती आठ पूर्विचेंका सरका ही अवसारीका कर्नन शक्क करो, को रकेकने हैं। मैसे सुनवे शांतवी निरोपी रासी हैं, उसी अरको सन्तुनं कार्योको पूर्व कश्येकको प्राप्त का विश्व का अपूर्णानियो प्राप्त क्रेकर

(अस्मिथ १)

- संक्षित्र विक्यूपन -

विकास है। हैं। व्यक्ति अर्थ पूर्णियों से स्टेक्टमें यूप-येंग आदियों जाता देशकार है—सर्थ, याद, याद, जीन, प्रयुक्ति, विकास स्टिंग होता है, उसी तथा विकास हैकान और प्रकृतिक। दिल्याओं पूर्ण वर्षों क्रिक्टमें स्टेक्टम इंकटमें आरम्ब प्रमुख अर्थेन प्रकृतिक। दिल्याओं पूर्ण वर्षों क्रिक्टमें स्टेक्टम इंकटमें आरम्ब

E 7 7

हैकान और प्रकृतिया । शिरामीके इन पार्थ असी अञ्चलुतियोद्धारा पृथ्यो, पार, अधि, बागू, आकाश, क्षेत्रम, दुर्ग और वस्तुमा अधिद्वित है । प्राच्याका देशा विश्वान है कि सारामानामानी महिलाका विश्वानगरमाना इन्हें ही बाराबार विश्वामी बारण विश्वे हुए है। प्राच्यासा शिरामा । स्तिनसम्बद्धाः स्था से सामा जागहों जीवन प्रदान कानेनामा है, 'धार' नामने प्रदान काना है। से सामहों साहर-जीवर धांगाम है और सम्बं ही

व्यक्तिः स्टेश्याः वर्षायाः है और प्रणं है विव्यक्ति प्रशासकारी प्रणुक्ति का स्थानी क्षेत्रा है, क्षाप्तस्थारी प्रणुक्ति का स्थानी सर्वातः 'क्षा' काले है। स्थानेक्ष्या को स्थानी अस्पारम् केरेक्स स्थानकार सर्वकारी अस्पारकारकार का है, को 'प्रीत' काले हैं। का पुरस्कारकार का है, को 'प्रीत' काले हैं। अस्पारकारकार अस्पार है। के का स्थान अस्पारकार का है, को 'प्रमुक्ति' का स्थान स्थानकार का है, को 'प्रमुक्ति' का स्थान

कुलोकार्थे प्रायम कारता है। अकृत्यकी रहिषकोपारत को क्याचा अपूर्ण विश्वको अस्कृतित कारता है, विश्वका का कर 'स्कृतित' जारते कृताता जाता है। 'सामा' परकारता विश्वका आकर्षा का है। ज्या पूर्ण

यांग्यूको प्रवासिक व्यानेकाच को सूर्व

पासक हुए। है, इसे 'ईसाम' कहारे हैं। 📸

शिवास है। जिल प्रकृत कृति कृतिको स्थाल जानी ज्ञासकी कृतिक के साली है, जाने तथा विकास कृति कारोले

रित्यक्षकार 🚟 गरियह क्रेसर है । मैंसे इस

ज्ञान मुर्तिकोको क्यानिका है । इसस्तिने सारा

विना सुर्वेश होता है, उसी राष्ट्र विश्वकों कृतीकारि हुवित देवकार प्रकारको आस्त्र विकास है। इस्त्रीको की कोई किसी भी केवसीको कह हेता है से रिकालेस काले इससे असुद्धि विकास से अस्त्रि किया है। सरस्त्री असुद्धिकोस्त्रिक स्थान विकास असिसीहर सारके विरागाना है, अनः सुन कृत विकासकों का पास कोरक सामा काला सरों।

विकासिक समूचन अर्थनारीनराजनस्य वर्णन सुने । न्यूरासा १ न्यू वन व्यक्तकी कारणाजीको पूर्ण कारोकास 🖟 । (सुद्धिके आदिने) जन गृहिनार्ग प्रकृतकार एकी हाँ करी प्रकर्म विकासको नहीं जात हुई, तब प्रकृत कर द्वांचारे द्वांची से विकासका है यमें। इसी समय में आवशस्त्राकी 📈— 'सहार । अस नेवृत्ते वृद्धियो स्थय क्रेचे ।' क्रा क्षेत्रकानीको सुरका सक्रमे वैजुनी प्रक्रि क्रमक करनेका विकार किया; वर्गतु प्रस्तो कारे करियोका कर ईकारणे प्रका ही नहीं हरत था, इश्लिके प्रश्नवेति प्रकृत मैश्वर्क वृद्धि राजनेने समर्थ म हो समित । तम मे वो 🚃 का 🛗 प्रापुत्ती कृतके जिल वैक्षा प्रका करूप की हो स्थाती, 📖 कार्यको अञ्चल हुए। स्त 🚃 🚃 प्रस्कृतिक क्रिकार्यक्रिक प्रत्येक्ट क्रिकार हैन्द्र्यंक क्रूपने प्रकार करके धोर सर कार्र समे। सारकार प्रवेशकार्य समे हर प्राप्तके 💷 तील करते कोड़े 🛊 सम्बर्ध हिल्लाने अलग हो क्ये । सा ने महाहारी क्षेत्रक पूर्वकारिकारकार्या 🚃 पूर्विते

प्रोक्तरको पराप्तीय विकास गाम अस्त हुआ देश प्रकार समार्थ भारत भूतिका रेक्सर क्यें प्रमान विका और दिन के सम बोक्कर सुर्वित कार्य रागे । तम विश्वपार्ता क्रिक्टिंग कार्यम क्रिक्ट भएन जनात क्रेस्टर कार्या केवली-जी नामीर मानीमें केने ।



ईवर्ग क्या—म्याकान करा ! वेरे को का विकास ! यूर्व सुक्रम साम महीरम कुरीरमा (सर हो गया है। कुरने जे इस समय प्रकाशीयो पृत्युष्ट्र सेको कोर पर विका है, सुद्धारे का अवले में प्रसाद है गया 🛊 और पूर्ण मुख्यस अधीव प्रकृत करिया । में स्वयानसे है बहुर हवा कर कहर करन क्यापार विकासीये अन्यते प्रातिकोड अर्थापालको हिल्लोकीयो पृथ्य कर दिया। तय कियते पुरुष्क होका प्रकट हाँ का पर्मा एकियो trent son forevered price well. उनमें प्राचीना करने राजे ।

प्रसिद्ध क्षेत्रका अर्थन्यनिकाके कार्या प्रकार सुन्तारे यति केलांग्रिक परवाला प्रास्तुने नेति निकार अध्यक्ष हो राजे ! इस देखानिकेस सुद्धीह को भी और (वेरेखारा) सारी प्रकारतेको रचना को वो र दिन्छे । सन सैरे देखा आहे. जनम प्रकारीकी कार्यान कृष्टि की; वर्षमु धारंकार रकता करनेका की उन्हों कृदिह नहीं हो रही है, करा: अस मैं ub-greek sparent mm gebente प्रक्रिका क्रिकेट 📟 अन्ती कारी प्रस्कारिको पृथ्वि कान्य स्थाप है। निज् Mप्रीतक पुर्वते अञ्चल कवित्रकाता अस्त्रका न्हें हुआ है, इस बताब मरीकुलकी कृषि कारक नेती शरीकोड प्रकार है। क्षेत्रिक सारी वर्गामनीका ज्ञूननकान सुनी हो, इसरियो है हुए अधिकेवरी बाक शरिको अर्थन कारत है। जिले । में हुन्हें मनकार करता 🜓 पुन को गरीकुल्ली कृष्टि करनेके रिप्ते wife mur urb; welfte fpreibe ! (ब्रोको पुर पर्याप अनुसूत्री समीतका कारण राज्यो । वर्गकारि ! में सुनर्ग एक और काकी काका काका 🐌 प्राच्याः । कुल करके को भी सुद्रे छैकिन। में सुक्रेर करवंदि मानवार भारता है। (मह पर पह å—) 'सर्वकारियो सम्बन्धि ! सून चरावर करवादी पृत्तिक रेक्ट्रे अपने एक सम्बद्धानक कारणे की का प्रक्रमी प्राप्त हो वाओं (' प्रकृतक्षर) को नाकर। किये कर्नेक्र' erdurt Die freit 'nung-ben 🛡 होना' कारकर धर स्थित अस्तरको प्रयूप कर 🔹 । सुरातं कारणांचे निरमानिक निरमानेकीने अवनी चीड़ीके राजानार्ग्य अपने ही समान प्रचलनी एवं स्थिती साम की। स शास्त्रिके देखकर केन्नेत्र भगवाद संकर, को स्थितमञ्जूती, प्रमुख्यती और कुम्मान सरापर क्यमे महा—हिन्दे । **पृथितः प्र**राजने हें, हैतरे हुन् मन्दरिनकारो ओरे ।

 स्ट्रीय रेम्ब्यून्स क \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**4774** 

शिवर्जने कहा—'हेकि! परनेती इब्राने स्वरूक्तारा तुन्हारी आराधना की है. शतः अब हुन उनका प्रसाद हो काओ और क्रमण स्तरा समेरम पूर्व करो।' यस विष्यवेतीने परवेदार दिखाडी का अध्याद्यो सिर पुरसाकर काल किया और व्यक्ति काशनस्त्रार दक्षकी पृथी क्षेत्र स्वीकार कर रिक्या । युने १ इस प्रकार दिल्लोली अञ्चलके अपूरण प्रतिः 📖 करके प्रमुक्ते प्रतिरने

i — mis सन्तकुषारमी ! एक कर रहते इतित होका

अक्षानीसे इंकरके केरलकी केन्यूर्वक 📖

इव्हि हो नवीं । तत्वहात् चनवान् सेवन भी तुरंत 🖫 अन्तवानि हो नवे। समीके इस लोकमें बी-ध्यानको कल्पना क्रूर्व और वैश्वनी तुनी करू पड़ी: इससे ब्रह्मको स्थान मानव अस इसा। तत्त्व १ इस प्रकार मैंने भूको विकासके पहल् अनुवार अर्थनारी-मराचेत्रका वर्णन कर दिया, 📖 राजुक्तीके रिक्षे सङ्ग्रहरूका है।

📖 और वैसरवेशियः वे पानी

(संबंधन १-६)

# वाराह्यक्यमें होनेवाले दिख्यक्रिक प्रथम अध्सारसे लेवार

नवम प्राथम अपनारतकाका वर्णन

किया था। 🔡 वरिष सक् परंग सुरक्तकः है। (को एन सम्बद्ध करो । 📖 करिय 📺 अंकार है 🕩 शिक्तीने कहा च-सद्धाः। करूपके जातमें धन्यनाओं सन्दर्भ होन्सीको प्रकारित करनेकले चनकम् कानेकः, के तुन्तर्ग वर्षात्र हैं, बेबनका सङ्के 🚌 होंने ह 🖿 का मन्यत्तरकी समुद्रियमेके 📖 प्रथरकुरने में 🚟 अनुस्त करने तक महायोका है। करनेके रिक्ट 🚃 हैना । ! सूग-प्रवृत्तिके अनुसार का कां प्रेमीके प्रचल प्रापरवृत्तने कव प्राप्त सर्व ही स्थास होते, तथ मैं उस करियराओं अपाने इक्कानोके विकर्ण विकासकीय केत ....... भक्रपुनि होकर 🛲 🖆 । इस समय दिपालयके स्थलीन जिल्हा जनतः जनक **पर्वतनेहपर मेरे जिस्साबारी जार विश्व उत्पन्न** होंगे। उनके नाम होंगे—बेस, बेलॉहरस,

व्यानकारके अवश्रमके मेरे मनरमें जानेंगे। व्यक्ति 🖟 🚃 अधिकासीको गरकतः 🚃 🚃 मेरे चक्क 👹 🚃 सका जन्म, भरा और कुरपुरी रहित क्रिक्ट वरहाकुकी शक्तियों सीन चीर्षे । कार विकास ! इस समय मनुष्य क्यानो अधिरिक दान, धर्न आदि कार्वेहक सामनोद्धारा भेरा दर्शन नहीं पर स्वोते । इसरे क्रपनमें प्रकारति स्तर काल होगे । इस समय वै करियुक्ते ह्यात जनमे इत्यत्र होतीया । नहीं भी मेरे क्यूनि, इतलाव, हवीक तक केंद्रकार, नामक चार केंद्रकारी दिल किन्छ हींने। वे व्यारी व्यानकोगके जातने मेरे ननमध्ये अधीने और पुत्र अधिनासीयहे नावनः प्याप्यतः तुकः हो सामिने। गीसरे ह्मपरने जब पर्काव नामक व्यास होते, तब मैं 📰 नगरके निकट 🛊 इसक मामके प्रकार होर्जना । 📖 सनव भी मेरे विज्ञोबा, विज्ञेब, निवार और व्यवसाध प्राप्त 📖 पुर होंने। चतुरुका । अस अवतारने मे

किन्योको स्थव से व्यासको स्थापता काँगा

· Trouville · YEN. 

greek aufer gleer mit bijes

uit an uitsgeit feaftearfeit upp मनावैन्त : क्रीचे 🚃 📖 अहीता प्रकार म्ब्रो जार्गने. 🚃 🚃 ने स्वोत पानते अध्यार सुंबा । इस स्थान 🛗 सेरे कार केंग्यानक प्राप्त 🚃 होते । अनुस् रुक्ते सम होने — सुनुस्त, सुनुस्त, सुनैव और कुरविकास । 💷 अवस्थान्तर 🔣 🚌 हिल्लीके राज्य ने प्रमारको सहस्रकाने 📖 स्ट्रेस र भारति । तस में बहु तसक महाराज्यी चेती हेरीना। प्रकृत् । वहाँ भी मेरे कर केन्यान्य प्राप्त का क्रेके प्राप्त का प्राथम है, कुछे—सम्बद्ध, सम्बद्धा, प्रभावकारणे सम्बद्ध और सर्वकारक Artis was anjakereijen seragent i par समा 🔣 कडू प्रत्यक्ती है महिला सकड man spree with air featu-नार्गको कहारीया । ह्याः हते हारको प्रकार क्षेत्रेकर जन भूग्यू एरेक्स्प्रेस्टर्क ब्याप क्षेत्रे और वेदोंका विचासन करेंगे, उस समाद जी ने व्यास्त्रकी स्थापना प्रतिकेतिको है को हिंदिली नामचे प्रकट होतीना और निवृत्ति-प्रकारी सारि वारिक । यहाँ 🔣 🛍 पर कुल्यो **व्यक्ति । अस्ति अस्त होने—सुन्तान,** निरमा, संबंध प्राप्त निरम्भ । स्थि । स्थानी इक्को अस्माने जा प्रमान गाना 🚃 होते. का सर्वत 🔣 में केन्क्रांने प्रक निवृत्त प्राप्ता सबसे प्रकर होतीना और कार्यान्तिये गुकाके अंदर विकारको कुलस्थार बैठकर चेत्रक सुद्ध कराईना क्षा करकत् राज्य कारावी सहस्रा और संस्थानको भवतेना बहुए स्थानक । इस पुगर्ने भी मेरे सारस्का, केनीक, केन्नक

रिकारक करनेकारे केवलात होते। योगिक्तित्व ! इस युग्ने को में श्रीव्याहर कानो अकार कुँचा और नामको स्थानक entre : or some safers, origit, Marie को प्रतास कार्या के की कार केरी पुर 📖 होते, जो भी ही सराव हेंगे । क्राए ! नवीं क्यूपूर्वके क्रावसूत्रवे पुरिश्रेषु स्वारका स्थान प्राप्ते प्रतिद्धु हेवै । De merche Registratelast article Red ध्यान क्रानेका में प्रान्थनामके अक्रमार हिन्स । उस समय पराहर, नहीं, नहर्गय सक्त निर्वतिक प्राच्योति 💷 प्राच्योगी की विराप होते । अध्यानको 🕽 प्रत्येक स्थानीयको 🕏 केन्द्रान्त्रिको सुद्धा क्याक्ष्मा । सन्दर्भ । इस ज्यान में व्यक्तिक सहस्य ग्रीय । मान्द्र । असे कालों में मानूनको सुपति **ाति एक काले उनका प्रकार**ाके रक्षा वर्षम्य । वेश वह अवश्व गामक अकार केन्द्रानीक उद्योख, सहस्कृ व्यापके क्यारे संकेष देखाल 🍱 नाग प्रकारने रहा करनेकान होगा। उस क्रमानी है कहा करता राज्युकारको, के क्यांक्रिक पर सामेक्रे प्रतास विश्वासरा नाम देखा जानक, जीवन प्रश्नीम प्रार्थका ( त्वारका का समयुक्ता अस्तुके सोरक्ष करिने बहुरून सहित, को हीरे ही अंग्रह हैं, क्रांस क्र क्यांने । प्रधानो 🛭 इस सम्बुक्तरपुरः पुरित हेरिका के सञ्ज्ञाती कुम्बत् मुनि उसे राजधानीका कार्यस करेंगे। सराकृत्य 🛭 केंग्यानक पूर्व इंग्लि विकास को दिला 📖 📺 और समूर्ण सहभोका विराह करनेकाल एक कन्यदेश आहा अकृत और कुम्मून जनमा बार पुत्र होने । आएने करेंने । किर कुम्मूर्वक काके प्रतिस्था

· riffer ferregree · Yes. 

नाम राज्यका को बाव्ह इकार हाकियोका 🗯 🏬 प्रत्य पानक वर्षी कांत्रार और जीविक्तीनोंके साथ 🚟 करते. को प्रकार्यक कुळा पानि । वर्गकृषेक राज्य करेका। को ! 🚃

🕮 भी हेरे। भी मामारकित महासूच्यो हेरस प्रचानकामा क्वेमा, 🖦 संस्कृतसीकी कर्माओंने अल्प्रका केवर हाता का नहीं तथा क्षेत्रके रिजे कचु-ता हैलकारी केचेंद्वारा पृथ्यतः 🔣 प्रकारकारणे 🚌 पुरिष्य क्षेत्रा । क्षेत्रे 🚃 वर्षत्र पुर्वे सुन्त दिया । मेकानुसर यहे जारीने। ऋहन् ! 🕮 यह सूचय-वरित परम कवन, महत्त् समा राष्ट्रवि च्हान् भी विकृत्योगी शीयकर वर्ण, यह और कानुवी देनेवाल है; 🞟: (Market Y)

हित्यमंद्रिया इसमेदी लेकर अद्वाईको केनेक्सकतारीका वर्णन

तिसक्ती कवते हैं—**प्रकार** ! **व्यक्ति** हानाचे निकास सामके सुनि स्थास होने । वे क्षित्ररूपमे स्पर्णन विस्तर वर्गकेका भगवास्था निवास करेंगे। वर्ध मि सेरे श्रुतिविद्यान कर का क्षेत्र करके कर होरो-पुरू, बरमान्यु, तरावित और स्त्रीयम् केनुसङ्गः स्वरूपे इत्यूपे 💳 रिकृत मामक प्रकार होगे, शब मैं करियुपने गहरहार्थे तम जनमे अबद होर्डेगा । नहीं भी की लागीवा, स्थापना, वेद्यालया और क्षात्रास्त्र सामक पार कुलावे पुत्र होते। कार्यनी कार्यनीके क्रमाधनमें क्रमोधा नामके बेक्नास होने १ इस समय में क्रूपर्क शक्ता होनेक व्यक्तिकृत्ये हेक्काकुको कुनेकक। तासा अपि नामसे सामाना हैना और ब्याहरकी समुख्याने विन्ते विक्रियार्गको नक्षानुनि वरित नामहो अनुव क्षेत्र । वहाँ 🔣 जायेने । सक्त्यूनी व्यक्तुंनीके प्रापरपुर्णने

कर्मक कर 🚃 पुत्र होंगे। चीकानी कार्युनीके प्रवरक्तने तक रक्ष नामक न्यास होंने, उस उपया में आहिएको बंकमें सीतम कार्य अन्य होर्द्धान । का करिन्युगर्ने भी अहीर, सहाद, अन्यन और अन्यन्तर मेरे क्ष होते । बेह्यमें हत्याचे अस प्रकारतीय स्थान क्रेने, इस समय 🛭 🔛 🕮 पूर्वासी विकार केंद्रशांची जानक वर्कतवर नरवालीके ज्ञानाटका अवस्थ के केंद्रीवरा गामने अवस्थार पहल पर्यन्त्र । इस समय व्यापराव्यक्ती केइदिन ही मेरा अस्य होता । यहाँ भी मेरे चार कु परकारी कुर होंगे। जनके गान gift-wirt, mitren, wurfte afte

स्टेलको अवस्थानो सम व्यासना गान के होगा, 📖 🖩 चीग प्रदान कार्यके रिगर्व अतिक्षित कार्याल । बहुत्यूने ! बहुति की की चरव पुरुवयन नोकार्यकाने नोकार्य नामके सम्बंद, सम्बद्धीद, बाला और कर्न बाला प्रकट होक्रेस । वर्ज की बेरे करहन्य, बहाना, भार क्रांच भोगी कुर होने । तेरहमें हानरपुर्णी : प्यास और नुस्त्यति पानक चार कुर होने । बाब क्षत्रीवक्षय नारायक व्यास होंगे, तक मैं 'वे क्लके मनाज निर्मल और बोगी होंगे तथा वर्धनहोत् मध्यव्यक्तवर कर्वान्यस्थानमे असे कर्गके अध्यवसे विकलेकाको प्राप्त 🖟

मेरे सुवादा, कारूवर, वरित्यु और विरुख देवपुरस्थाय कार। होने, उस समय 📗

THE PERSON OF TH क्रियारकोर अस्तरमा क्रेसे पूर्व रचनरेत विकार । पुत्र क्रमण होने । व्यक्तिको क्रमुनेकोट क्रमपरे व्यक्तिकार है। यह जनम, कार्यक, महायोग और महायात सम्बंध मेरे कुत भी होते । असरपूर्ण चतुर्वनोके प्रकार्यनमें का क्षांत्राच प्रकार होते, तक में दिव्यतानके उन afte feures, fante me female पर्यंत है और वहाँ बहुन पुन्तपन निहित्तेन nur ferakum älben ferunden 48 f विकास अस्ति कार्य होतेल । नहीं भी क्षा अच्या, कृषीया, प्रमानाम् और व्यक्तिर पालक मेरे पाल अन्तरी पुत्र होने र सर्वतानी हायाचे भारतीन परहाय काल होने । इस met al à francis faction und नामके करणा क्रेकेनर अर्थेप मेरे विरायत प्रात्ता 🔤 कराई होती । 🚃 यो 🖼 साराको-ने गर्मार क्रमानको द्विरम्परमा, गौरामा, क्षेत्रातीत और प्रतिके अवस्थ पुर पूर्व है बोराजी प्रदूर्वचीके प्रान्ती क्रेपेकारी ब्यासम्बद्धाः पानाः जेतानः क्षेत्रपः । तसः वै अपे Specialis agraphic from velocity अनुसारका, को कहा केवल, पहुल, पर्कार, विका और परायोक्तर अधिक्रिय रक्ता है. अनुस्तित अस्ति अस्ति अस्ति अस्ति स्रार्थिक । इस कुरके कहन अञ्चलको देवी होने । एव सबय की मेरे काल केन्यरनक कर पुत होते। इसी पार होते-सुरात, पर्वी, विक्रम् स्थलन्य और सुनिन्यत्वरः। प्रक्रीकरे पुरस्काने का कारा-क्या सम्बद्ध स्थान होते, तथ में कुल्क जानते बाता होतीन : शासिके का सूच स्थापका गान 'दावार'

दह जानक । वहाँ भी मेरे हुए, क्रामीकीन,

न्यातम् वर्तनसः गुरुवासी नाम्ये अन्यातः अव मुख्यस्य अन्य नाम होते, तय वै भी पार्ट्स कार्केक; क्योंकि क्रियारक रिज्यके प्रात्तानकपूर्वने स्थापन प्रोत अन्यस न्यून्युनिके प्रमाने अस्तातित होतीना । यस unbegeit profés men ber ge क्रमेनुस्त्रकारी विकास सर्वत स्वर्तने । पर arrent of th street, my for the क्षेत्रकेन् गावना कार नरफ धार्तिक कुर होते। हेर्नुकर्त ब्यूप्टेर्नुके एक क्लोर्ट्य पुरि स्थार होते, तक से कुएर वाली-कुरनिरियर केर कारों प्रकार होतीना । बढ़ी भी की प्रक्रिक, ब्रोहरू, देखक और करिन समने प्रतिद्ध मार कारके पूर्व क्षेत्रे । व्यक्तिकारी प्रापृत्तिक पान नेक्स्प्रेसाओं कह बांक होने तक का पुराने हैं। क्षेत्रकोत्रको सुन्ते जनक अन्त्रोती होता कारण हैना : का यूनमें भी वेरे भार स्थानी क्षेत्र होने : कार्य, सम्ब होने—पार्टनकेंस, अर्थिकेम्, कुल्याच् असैर संदर्भ । क्यीसर्वे क्षानमें तक काल कृषिः मध्यो प्रस्ति होंने, सक्त में की प्राप्तकारण एवं द्वानकारी बहुत्रोत्त्रोत् प्रयोगे प्रयाद हैया। येथा नाम पुष्पतिक्षर केला । यस अवस्थानों की संस्था, कुर्वारानी, कुरुवार और प्रकार मेरे कारके दिवस क्षेत्रे । क्रम्बीनमें क्रमाने कर व्यानका पान परस्तर केना, तम में पानक कार्य जनावे प्रक्रिया जानते अकार कुँका । का समय भी अनुवा, निवास, कन्यूक और आयुरमक काम्याने चार सक्की किया होते। सम्बद्धियाँ हायस्त्रे सर प्रमूचनर्ग गाम होते. सा वे पी प्रकारकोची बोल्याची अपने प्रकट हैंगा। वहाँ भी अक्षाना, कुमार, प्रशुप्त और व्यक्त कालो प्रतिस्थ की बार प्रकार दिल्ल होते । वेत्युवान् एका चीवन नामके क्षार कार चीनी अक्षातंत्रके प्राप्तने जन भगवान् सीवरि

THE CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSONS ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED TO SELECT परास्तरके पुरस्तको हैपाएन जानक स्थान चीनेप्रतानवारोका सम्बद्ध-सारते वर्णन विका होंगे, तब पुरुषेकर बीकृष्ण अस्ते एवं का विषये ! अपूर्वत स्थल प्रश्नाः स्थ-अंतरी अपूरितके केंद्र पुर्ता कारने अंतर एक कारके आवेक क्षापणे होंने और

· Spill (bades ·

होतार कासूरेण अञ्चलकोर्ग । क्याँ जनवा चीनोक्सकार क्रवेक व्यक्तिपुरको प्रारम्पर्ने । योगाला में भी रहेकारेको काक्यके प्रान्तके अलेक योगेकाकारके बाव काले बार क्षेत्रे कोनुसामको प्रयोको अक्टबरीका स्वीत्सको विका की होते, को अक्टर्

174

प्राप्तिर आर्थ्य कार्यक्ष प्रस्तव होतीया । वित्र विकासक और सोकस्वार्थकी पृद्धि कारनेकार्य इसवारपूरिके मुस्तकारको को हुए होने । इस पश्चानिके वित्योके सरीरीयर अधिकार सरीरको देशका में अक्टानोके लक तमें खेली, स्लब्द प्रियुक्त सुक्रीका क्रिक-सामानीक रिन्धे ओल्यानकोर अस्तरायो असमें प्रश्न कार्डमा और जिन कुको उसा विकास मान मेर्नास्त्री मुख्यानी विका गुरुषे प्रवेश सर्वना । प्रकृत । यहाँ केत गान राष्ट्रको क्रेप्स । इस प्रचार सेना पह कार्याच्यार अकृत विद्युक्ते व्यापनिया

त्रवाक स्थेकने क्या किवास स्थेत । उस अकारवें भी मेरे कर जन्मी किन 🚟 । क्रमेर ताम क्रारित्य, वर्ग, विता और केंग्स क्षेत्रे । के केट्रीके कारणांची अध्योतन आहारत योगी होंगे और अवेदार योगको सहा करके रिकारकेकारो करे अधिने । men mega werer merbach abbagermerfing unte finer alle fiere & कुरिन्थे ) इस अवार करणावा कियो देवेवर अस्त्री और बुद्धिनाम करके महि

और का जनगण पुत्रके कारण दोनी,

केलाका मन्त्रपार्थक काली चार्युविष्योके अन्त्रपार्थन क्षेत्रपार्थ (अध्यास ६)

#### क्ष्मीधरायतास्यव वर्गान

महीराज क्यातीक अध्यातीका वर्णन जुल्ला महाता है, 🔤 कर्णन क्यांची विकार गांवा । असः वर्षीयस्थानस्थाः वर्षातः कृत्यः सर्ते । विकास स्थानक है ।

म्बान्देकोर अंश्वरो उत्तान क्षेत्रार 🔤 वित्याको वित्याको आत सुनव, उस अस्तानका वर्णन केले प्राप्त पूर्व 🗷 ? 🚃 पास मुख्या 🖺 फाला है, पुन शतकार्तमुक्ता समान करें ।

न्योका येके-सर्वत समझ्याकी ।

क्षेत्र और प्रश्नानी मान्त्र ही क्रूना

आयुर्वे होता। वै सभी विका वर्वेन्यका,

केर-केरमुके जल्लानी विकास और सम्

कार-जीवरसे विकृत्यंत्रमें तावर प्रकेशकी

होने । ये हिल्लाके जॉक रककर मेरापूर्वक

व्यापने रिक्स प्रयोगकारे और मिनेनिस

होने । क्रिक्रपोने इन्यते संयक्त पूज सी व्यय

कारकारी है। इस प्रकार की अध्याहीस चुर्गीके क्रमणे महाते तेवार कृत्यानकारकोण सधी

somethic regulate and her from:

कर क्षांतलकोकः वेक्सके कार्ये उसेन

होता, तथ इस कारणे कुलाहेवायन स्थात

होने । परे कोक्स्पे स्थानगीका अनुबद्ध जाती

सम्बुक्तरओं । पूर्व -- प्रणो । अस्य में विका प्रकार व्यक्तिको अंत्रको वस्य नेकर

किरान: सरका एक वर्णाक गृति है। यहनेकाओंने क्षेत्र केरे विस्तानी यह करनेके

WO P 

विकारीके आवेद्याने अवोधि आवोधिक पुरात हैं तो पहलोकको प्रोत को थे, वही समय में पुरस्कीन पुरस्को आधिके विश्वे तथ करके देवेचर प्रकार जनक विकास कांत्र देवराव

इसमें हेश्व पूर्व अक्षण करवेंचे अन्योको

अवनर्ष कारकर मार्केश्व चक्रमाविकासक न्यानेककी आराजन करनेका उन्हेंक April to force treme updated प्रसार कारनेके रिक्ते तक कारने रहने । अबके रायसे जराज क्षेत्रकर नक्ष्मीय नहीं कवारे और

म्बारम्पनियम विरामको अवस्थान सन्तरमा । तथ विकासने विकास स्थान निका और भगवान दिल्लो को वर देवेलो बस्ता होनेकर करते कहा—'जन्ते ! वे शायके ही समान मामहीन अप्योगिक पुर पाकत है।' तम दिवानी असक होबार पुरिते

alian i

fereile op-whee for ! पूर्वकारको सहस्त्रीचे, पुरिच्येचे स्टब्स को को विकासी मेरे अवसर करण करनेके प्रेरचे तथावाद्यात केरी आयाच्या प्री भी । इसरियो पुने ! कालि में पारे कार्यका विता है, फिर भी तुम की विका बनोचे और में सुपारत अपोरिया पूर्व क्रेकिना तथा केंद्र

नाम क्ली होता। नचीधरमी कामे हैं-को। सो व्यक्तित कृत्राल संबद्धने अधि कार्योवे अधिकास कारके स्थानने क्यो हुए विस्ताद ज्ञीनकी और कुम्बद्धिये देखा और उन्हें केल आवेश दे में सूरंग ही उन्तराखीत नहीं

सुनाना । कुछ रूपन बीड मानेके कर कर

alle Barrelle e alle a silver accessor a ser

और अपने जा समका गरावान वाले

अगरधान हो गये । महादेवनीके करे बहुके महार महामूनि विस्तानने अपने अस्तानकी आका व्यक्तिमें व्या सारा कृतमा व्या

क्के और दिल्ला पुनिवर्त की बड़ी प्रदेश **्रां । उत्तर फैल्लाइने भी कब पुत्र बालकाओ** धान्यकातीन पूर्व और अधिक संपूर्व mergerit, firm, upda, mergen, mangaparanti, lingus antit amquitis कुछ, सर्वक का-समर्थ देखा, तब के महान् आवन्त्रे निवास हो जने और मुझ प्रकारको

कारको अञ्चले कार्य हुई हो राजे

प्रदेशों करत है एक। इस सरव मेरे

परिच्यो प्रचा प्रचलकारीन अधिके

क्यान भी । तम लागै विकाओं ने उत्पादन का

विस्ताद केरी—सुरेक्ट ! क्रीक समी क्यी नाम्ली प्रयाद क्रेकर चुक्रे अल्लीकर form &, postoh & ger asserpen प्राचीपाची समस्तार कथा है। नन्द्रेयरको सबसे 🖫 पूर्व । सबस्यार

गगवाल धानो हुए धाने तने ।

केरे निर्वाचको निर्मित प्राप्त हो जानेचे प्रस्तवास केवी है, जारी जवकर नेती जातिके सर्वित होकर विस्तराधि ग्लेक्स्स्को क्लीम्सीर कक्क की और किर खुड़े लेकर के बीज है अवनी वर्णकारतांको यह विकेश प्रकारते । का में दिलावाओं कृतिकों पहेंच राजा, सब

क्यून्यक्त धारम कर रिन्ह । स्थानन कार्यक्रमान-राज्य कुरवासक विरामको सेरे पालकर्ग आहे राजी संस्थार राज्या किये । विक परिवर्त कर्नने विकासीने पुत्रो साहोपाह राज्यां वेद्येका गया अन्यान्य सार्थ्योका भी

क्रांच्या करावा । सारावी को पूरा होनेवर रिक्किकी अञ्चलने विक और बक्क सकते. gfr upt dyarks fint finalis

 व्यक्तिक श्रीवास्त्रण + Year आसम्बद्ध प्रवारे । फिलाइ युनिने उनकी पूरी mm है। (तुन्हीं बनाओं) मेरे इस **बहुकारे** कांत्र 🎹 फर एकार 🛊 ? मैं उत्तर्धी 🚃 माना प्रकेत माना 🗷 🚟 प्रकारक मुनीका आनन्द्रकृषिक 🚃 🚃 क्ले, पूर्व जोल्स-विश्वासी ! में आयोह तम नेरी और मार्रका निवारकर केले । प्राप्तरे प्रवश्न करता 👢 और 📺 विस्कृत मित्र और करवने नेद्धा—'साम रात्व 🚃 📺 रहा 🛊 कि बाई देवता, द्वारक, विकास ! व्यक्ति तुन्त्रमा 📺 अन्द्रै सम्पूर्ण का, काल क्या अत्याग्य जानी---वे रेग-कामोके अधीका पारणांची विकास है. के राज विराम्बर मुझे मारना चाहे, हो भी तभाषि इसकी अन्तु चतुन केंक्री है। इनने केश -------- मृत्यू नहीं क्रेगी, 😑 महत्त संख्यो 🛗 करके देखा, यांच इसकी अर्थ एक वर्गते 🚟 🚟 अवन पुरसी पत हो। केसरो।' स्ट व्यक्तिक को चल्लीक 🚃 पूर्व — वेरे 🔤 साल । पूर्व व देशा कोन-मा तम स्थित 🖁 अवस्य हैंस्ट धुरक्ताल निरुग्त क्योपो 🚟 निरम्हाकर दुःसर्त हे कुर-कुम्बर स्प ब्योक-स्व केवा ज्ञान, जीन व्य केवर्ष जाहा है, किसके बरनार पुरा प्रभा करून पुरस्को रह लगे । तथ जिला और जिल्लाकुको कुलकाकी कर केने ? भक्ति वृत्तिया 🚃 हुआ 🔚 🚟 शिक्योंके परण-सम्बद्धांका स्टब्स करके कुले कहा- -साथ । 🖩 व शी सपसे कृत्वे क्राधित और न निवासे। 🖩 असामानुर्वेश कुले समा—'निवासी । व्यक्तिकारण प्रांत्रको भृत्युको वाल सुन्ता, आयको अधैन-सा देशा दुःस आ पदा है. पूर्वक अमेरिक अन्य कोई त्याप नहीं है। किश्में कारण आवका प्रति शरि या है नन्द्रेबरनी 🛗 है—सुरे। वॉ और आप री स्त्रे हैं ? अध्यक्षे यह दृश्य क्याचार केने विश्व सुकामार 📨 🚾 कहींचे प्राप्त हुआ है. वे इसे डीका-बीवा क्रमान प्रकार क्रिक और स्थि असी प्राथमी पास्ता है।' रिलाने जारा-केश ! कुन्तरी प्रथमिक करके जान करकी राह स्मे : अल्याकृति पुत्रको 🖥 अल्या पुत्रको 🛊 (अव्याच ६) ተው नवीश्वरके कन, क्यारि, अधिकेक और विवाहका वर्णन मन्दिकेशर कहते हैं—यूने ! करने अपने इटन्यामरके मध्यमागर्ने तीन केत्र, बाकर मेंने एकान स्थानमें अपना स्थान जल भूका तथा गाँव मुखबाले सामितकान रमाया और उत्तम मुक्तिका अस्तम से मैं उस क्षेत्रस्थित स्वाक्तिकार अक्षम करके पर-तपर्ये 🚃 हुना, जो वर्ष-वर्षे गुनियोके क्याका वप काले सन्छ। तब उस वपर्ये युहे क्ति 📰 कुमार बा। का समय में महिके सामीन देखकर समाविष्या परवेश्वर पार्थम उत्तर स्टार सुपुरुष्यसे प्रधान सम्बद्धार । यहानेच अस्त 🔣 गये और उपास्त्रीत नहीं बैठ गया और 🚃 🚃 सम्बद्धित काले. क्यास्कर केवपूर्वक केले ।

कहा जान तर किया है। पुन्ति इस वस्तेवर क्रिको वेत इस वस्त्रवर पुन--सरकारों संतुष्ट होन्कर में मुन्दे कर देखेर हिल्डें "बाइको, अब पूर्व कीय-कर अस्त पर हूँ ?"

प्रातं का प्रशासको अवसी जालो विका कुर्गात प्रमाण विभीत जानको कृतको है। 'बून नके के सकते! की महमार जरे क्षेत्र दिया।

का का बार कार केरते वालेवाची, संस्थ **ार्डि वरिकृतं, बहुन्द् केनकारिक्नी,** विकास की पुरुष अविनीके करने वरिवर्तित हो गना। इस्तेर पत्न हैं— क्रोड्ड, विक्रीत, क्रकारि, सर्वेदका और जन्मकी । पुने ! 📖 🚃 विकास क्कानामध्ये क्षेत्रम् करण कृष्य है। स्टेशको निकार प्रस्का कम है जेसे यह बरम सामन हो सामा है। को मनुष्य प्रकारकार कार्यर आर और क्रम क्रिक्ट परनेक्ट फिलका कुला

मुकाओं सम्बद्ध हो गया 🚃 दिवेश अधिकेट प्राप्त हो मनावाद 🚃

तिवर्गको कार-पीतवाकरका । हुको इंग्यर-सर करित 🚟 🚃 स्वयन्तर 🚃 🛊 । तुन्हारे काने को शब्दीह हो, 🔫 मान को ।" पहलेकारिक की स्थानिक 🎚 हिरको बार उसी बारतीर सोद पन और for the sea space gain

करनेकारे परवेकावकी सुनि कामे तनक। त्व राज प्रकृति वृत्रभव्यम् राजेका राम्युरे पुरा परार परिवासी स्थीनी विकालें नेवोंने अनेतु करावर जाने के और की रित्ये कर करनोर्ने 🚃 क, अर्क केंग्रे क्रमीने प्रकारता का प्रेरण और एसीरना हास मेरते रूपे। 📟 🖩 जन्मीक परमध्ये क्या विकासमूच्या पर्वति-वेजीकी और दृष्टिका कार्य पूर्व कृत्ववृत्तिने देशते हुए में अहते हमो— 'क्स करी । हर केने विश्वविद्या के की वृत्र केना पर। महात्रक । पुन्ने मृत्युक्त पन वर्ताः पुन्न के रोरे क्षे सरकार क्षेत्र प्राप्त वर्गनक की संस्था

वर्ष रहिने तक विका और सुक्रमूवर्णस्थित मेरे प्रियम्ब क्रेओने। युवरे मेरे क्रे सम्बन सार क्षेणा । तुम जिला नेरे कर्याच्यानने तिकार पहेले और सुकार जिल्ला मेरा क्रेम पान रहेना : 🔤 कृतको करू, यस और 🚌 सुनवर

क्यों है। तुम अन्तर, अन्तर, पु:सर्गीतर,

अस्तर और अंश्रेप होत्यर हुन्छ स्थानकः

अस्ता प्रभाव नहीं साथ संदेते ।' रुदीकरणे कहते है—क्ये। III स्थात कृतसम्बद्ध अनुते कम्पनीकी करी 🌿 अन्तर्थ दिरोक्ताको प्रसास पुरंत है। काम है, 🖛 दिल्लाकुलको प्राप्त केल वेरे परोगे कर दिया। विकास ! यह सूच है—इसमें बंदान की है। सरकार, प्राप्ति पारतको प्रतिने पहुरे ही में बीच के और पार अवनी पाहा—"शासने ! 📙 अन्द्रीया Yat • महिता है। स्टब्स्ट • \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

क्यान 🕻 ! इस निवनों हुन्दारी क्या क्योबाबिक का 🚃 कार्रता। क्योबा राज है 7'

व्या थोटी—वेकेका । अस्यः क्ष्येको ग्रमाधानुबद्ध प्रदान 🚃 🚟 है: क्वेंब्रिक परमेक्ट ! यह विकासकवार मेरे 📟 पुत्र-सरीप्त है, इस्तीको कथ 🚾 मुक्ते जाता ही जाता है। समस्यार भारतस्थाता मगभाग् संभारते अवने असुरक्षात्रकारी मनोक्द्रे सुरक्तका कार्य वाहर ।

दिलानी कोले — राज्यसम्बद्धी ! पूज राज्य भौत सेवी एक अञ्चलका परसन कर्षे । यह मेरा क्षेत्र पुत्र व्यक्तिक सभी व्यक्तवाकेक मानका और मनोका केल है; प्रसरिको हुए राज रमेण विकास प्रसादा की गाउँक अधिवति-व्यापः हेन्यूर्वेक अधिवेक मरो । आसमे यह नक्ष्मिर कुमानेनीया त्यांनी बोगा ।

क्षेत्राचीके इस सामान्य सभी नामानाहीके 'स्वनंद्र' काइकर उसे स्केबार किया और वे सामती बुद्धानेने मान गर्ने । विद्या सूख देवलाओं और मुस्लिपे फिल्कर मेरा अभिनेका विकास स्वयुक्ता स्वयुक्ती । यनोवारिकी क्षित्र कथ्या सुवकारो नेरा निवाद करना दिया। उस समय पहले क्कून-स्त्री विज्ञा सामुद्धे विक्ती । व्यक्तपुरे ? इस man freez with \$4 ares an inch

परणोमें प्रकार किया। तब विलोकेक्टर भक्तनत्त्वल मणकाम् वित्य गरीरावीत महाने व्यक्त त्रेकपूर्णक कोले । (करने कम-समुद्धाः च्यः तुम्हारी

साम प्रमु, दिला, 🗯 और 🚟 🚟

🚃 सुनका और तुन नेते 🚃 सुने । 🌉 मुझे बाब रिय हो, उत्तर मैं चेहपूर्वक तुन्हें

अधीय । देखें कर्पनीवर्धन में तुम्बर प्रदा 📩 है, इस्तिये कहा ! हुन क्या ज्ञान 🚃 अस्य करे । एवं 📶 अस्ट 📖,

निरिष्कः, परम हेक्कंत्रम्यसः, म्हान्तेनी, महान्

बनुवर्गरी, अनेच, शबको जीसनेकाले, मक्तानमें और राज पूरव होओं है सहीं मैं चौता, महर्ग तुम्हारी निवास क्रेमी और नहीं हुन कोने, नहीं में उन्होंनत रहेना। नहीं बहुत प्रकार किया और विकासकार की बोकी। कुर । प्राप्तारे के उद्यासको किया परम देवर्गकान्ये, मेरे धन्द्र और नकाव्यक्ष होंगे । कार । ये के निका पुत्रारे किरान्कार भी न्यन् होने । अन्तर्भ तुम त्रम लोग नुहाते water mit with the without mit करोगे ।

क्लेबरणं कार्त है—मुद्दे । बक्बब्रस् नगीकरकी बज़रें हैं—कुने ! व्यक्तभाषा प्रमाणने वर देनेके रिप्ने कातुल हो म्बा रुपीये मोर्सी—'वेदा । ह स्थाने भी भर याँग ले. में तेरी लारी अभीष्ट कारणनामधीन पूर्ण बार हैंगी है तथ ऐसीके का करूको सुरुका की सुध जोडका क्का-'वेरिय । असम्बंद चरकाँचे मेरी प्रदा कार परित करी हो (' मेरी पायना सुरकार वेबीने व्यक्त—'क्ष्म्यस्य—केल 🔣 धीना ।' किर किया नवीची विश्वतंत्र पत्नी स्वयाने abell 1 📖 यम--वर्ग । तुन भी अपना

> अभीत 💷 🚃 करो—सुमारे तीन नेत 📬 । 📖 कच-बस्पनते 🚃 कओगी और पुत्र-केंत्रोके राज्या रहोजी तथा तुन्हारी मुहलें और अपने स्वामीमें अटल चर्का बनी खेती। क्टीबरमें कहते हैं—को 1 <del>सहकरत</del>

किन्यु समा स्थान देवनामंत्रि को केन्युकंड अवसारका कर्मन स्था दिना र न्यानुने । यह इस ब्रेजेंको बस्त्रज्ञ दिये । सरवक्षात् परचेकर अनुस्त्रीके विन्ने अस्य आरम्बद्धनमा और क्रिक्र करिया है। के अध्यक्त क्या क्रिक्र क्या क्रिक्र के अध्यक्त वास्त क्यानदित कृत्यर आस्त्र हो सम्बन्धियों एवं व्यक्तिवारील विकार पुत्र क्योंके ह्या जना, बाक्यबोर्के साथ अपने निवासन्त्राकारे करे बरवर्तन, अधिकेक और निवासके गये । 📖 नहीं करियत विन्यु कार्द समझ वृत्यांच्ये सुरेण अक्या दूसरेको सुरावेगा देवता मेरी प्रशंस्त बाब विक-विकासी सुनि बाब पहेला था दूर्वाची पहाचेता, वह इस करते हुए अबने-अको कावको कर दिने । रहेकले कर्नून कुरतेको धोगकर अवले

कार र 🚃 अवस्थ की कुन्से अपने करवनर्ताओं अस्य क्रेगर र (अन्धान ७)

कारकीरक्या कहात्वा, विद्वानस्थी सपसा और विक्योपत प्रसात हेकर काशी करी शुविकारीके वर्णले करके पुरस्कानों 🚃 होनेका क्ष्में वरदाय देख अगस्य अगस्य मृत्याको भैरकाकासरका विकास अगस्य काला है। को अगुक्त

कृषेत् करके राष्ट्रीकरने नक्षा — स्कान्त्री । क्षाक्रमात्रीचे निकास काले कालनीरक्षा करकेका दिला प्रारक्षेत्रक सीएसई राजनेकाने 🚃 🛗 कारण, अनके 🗯 सूनकाके तमा मानुकारिक केवी है। उन्होंने कार्रावीनं अञ्चलको भूमित कही रहते है। जो कार्यानं मानके कृत्यानकारी अञ्चलको बेशनाको अनेक चौलनाको कृत्याकृतिक हिन अक्टार विका था। इस्तिओं से कडून परनेशीनेअस्ति कुम्मस्त्राचिक सम्बद्ध वैरावके क्षेत्रिका अध्यात कर्ना राजिने अस्तित 1600 है, का अन्य प्राप्ति <u>हात</u> हे जन्म है। 🕮 सहस्र सम्बद्ध के क्लि-पूर्वक वागरनसमित 🔣 🛲 🚃 करिया, यह भी सहस्रामीने मूक होका प्रचलेको अस से जन्म। अधिनवेदैः सामों जन्मोंने मिले हुए से चल है, के लब-मेर-का कालानिरवर्क वृत्तीनले निर्माट ही जारे हैं। यो मूर्व कारानीरको सम्बोक अभिक्र करता है, यह इस सम्बंधि द्वार भोगकर पुन: हुर्गिको अस क्षेत्र है। को लोग विश्वनाथोंद्र तो पक है पोतु

अंक्रा पूर्व पुरस्तवकृति सन्तवकी समान क्षीम हो मान है। स्टब्सर ननीकरने केरना तथ स्राचनकारक कृष्णने सुनकर कहा— महानुत्र । पर्यापन्त् हिल्क विकास समान होवार विश्वास मुख्ति पर असारिये हाई थे, प्राविक्रों का परिवर्त कुन केन्यूनीय कार 🔛 । 🚃 आहा से तेजनी रिनि अक्रिका सर्वाक परत प्रमु विन अधिकांक्षके व्यवस्था गानके राजा अवसीर्व 🚃 🎚 । पूर्वकारणकी 🚥 🕏 वर्गकोः रक्षके प्रकार वर्षपुर नामको एक an i क्र**ी** जनरने निकार नामके एक कारपर्वेत्सको अस्ति नहीं करते, उसे व्याप्त, पृथि किसार करते थे। उनका अन्य द: काशी ऋदि। होती है। करहीने तो इसका - प्रार्थिकान नोताने हुआ 📖 । वे परन पानन,

कारणाच्या भवन-कुल मही करता.

निद्वार भी । के 📖 अञ्चलको जानर स्त्रों में । अस्ते रागे । इस प्रवार अनेमें एक पर्यवर्तन ter seit glauch was an alogie son after fregat france संदूर्णको सल्याने विकास कर विकार और अर्थन करते हुए अञ्चल तम किया। वेशाली में प्राप्तकोरिक कर्न वानी पूर् केवल एक नाम आवेदर एक दिन से दिवार प्राप्तकार funded for exchange after four क्षेत्रपार्वाच्या स्थाप काले काल काले तने। इस प्रकार कर कहा-क सक को हो व्यक्तिकोट निकार कहिने, स्त्री ही उन वर्गकारों का निवृद्ध करा एक अवस्थित कार्यन हो जना, यह यह व्यक्तिको कार्य

ार्थित्। विकासन्त **०** 

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* पुरुवाल, दिवनका, इक्कोजके स्थात और प्रशासकोंने गये और कोर अनेंद्र क्रुव विकेषित है। सहस्वाधिकारे काली कही जनकर क्रिके वेरिक विद्वारी अस्ताधक

probabil at, and what wint-"groupe I florible sive florib आक्नुक्र चेल हैं, का कानो की अन्यत क्रमाने आयो पास क्रमा केन नेना; tig one ! We push the return foregreek where I afe up speakly रिको अधिक भी है, जो असर पूर्ण करनेकी कुल करें। स्वाधित् ! ब्यो में वर पर्यक्र केरन है और असर मुझे पर देख प्याप्ती है के भूते अहेवर-वर्गाका पुत्र अञ्चल परिणिये । हुम्पोद अभिनेता में कुछन कर नहीं कहाती है न्द्रीकार्थ करने हैं--को । कार्रिकी the first when provided these fraire gerierb, fink mustana ji wê

सुविकारी, को उससे उससे कारण

**WITT** 

और क्राओं में क्षिपत करने समे-'अब्रे ! मेरी इस स्वयून्ति व्यक्ते केल आपना कृतिन धर परिता है। यह से केरे रमोरच-काले बकुर हुर है। अकार, विजयों से राज कुछ करनेने राजवें है। ऐसा डासि क्षेत्र है, क्षेत्रे का क्ष्मुने के इनके पुराने depart environment both man und fo. क्षान्यम् यूक्ता वर्धन केला कान्येने सन्तर्व क्षे Marie है। सहस्तर में स्कर्मानी

क्षेत्रकोतीका कार्यकार और विवासका वारण विक्रों क्ष्म का एक अवसी सीरवारे **व्य**ास ात्र कुर्त्यकुत्त कर का अप ता का का विकास क्रिकार क्रिकार क्रिक क्रिकार्य 🕍 क्ये और आक्योर कारण ब्याप प्राप्त वेश्वर्वकृत के उक्त क्या कार्यकर जनकार है, कार्यक्र है' को अन्तर अस्तिकृता कुर पछ । for a service of animal see व्यक्तिका कार्यकारको कार्यकारका क्रम्बुक्त करूर काले पूर् केले । क्रिक्रमत्ते कडा— बन्छम् । अस्य 🛊 कुरुवा अधिक का है, यह साथ बगत

विश्वविद्याचिक कारणाः विकासी विश्वव । प्राप

का विकास का बाजीयन केले हुए थे, क्षेत्रोपर राष्ट्रिय स्थापिक कामी क्ष्री भी,

नकारण के रंग्यों सुन्त कर सुक्रेपित

की और युक्तर हैनी केल गई की। यह

वर्ष है। वर्ष विल्लुस्त हता हैं 🖼 एक्सन स्कृति अभिनेता कृति विविद्या तथा भूति है, प्रतिने 🛮 अन्य प्रोक्ती कान 🚃 anna है। कर्मा ! अस्य के सम्मेर मार्ग-इसे है, तथा देशे आतमर्थ एक 🔣 हुए जे अनेक करते कैयल है, उसे प्रकृत अन की प्राप्ता होकर जब समेरी जात है। पुरि निकास जिल्ला स्थान केनर

आपका के सरमा है, वहाँ अनेक कर भी

बिर भी आप स्वारक्षित हैं। इसलिये आप इंबरके अतिरिक्त में किसी क्लोकी जनन नहीं से शंभारत । जैसे राजूने वर्ष, बीदीने चीरे और युवनविकाले जानाव्यक मान निका है, वर्ग उच्चर, निवे पटर नेनेपा का विद्यालया विकार प्रारंतित क्षेत्र है, जन महेकारपरि में चारण रेक्स हैं। परनके 1 अक्ष्में को प्रीतरमात, अधिने कुक्समा, कुर्वने गरनी, बन्द्रकारे अञ्चलकारीता, पुजर्म गुरु और कुचने के कांकर है, का अस्पन्न ही स्थान है, अनः में आयोह प्रत्य है। आप काररहित होकर कब सुको है: नारिका-निर्धान क्रेकर क्रुक्त है। पर प होनेपर भी दूरराव करे करे है, केव्हीर क्षेत्रर तथ कुछ देवते है और विद्वारकी क्षेत्रर भी स्वत्त रहोते क्षता है। यहा, आपको सम्बद्ध-काले कीन कान सम्बद्ध है। इस्तीनमें में आकार सरकार कार है। हैंक ! आपके रहमाओं न से मध्यान के की पालन है स बैन्यू, न अधिक विद्यार विकास हाता. व केलीक, और व इन्हें आदि जन्मन देसलओंको ही उत्त्वा कर है: परंद आपका पत्त को बाद नेता है, अब: मै

अल्बादी प्रत्य अक्टा करता है। हैवा । न तो अवन्य मोर्ड मेरा है,य जन्म है, य जन्म है य क्ल है. 🗷 चील है और न देल है: देसा होनेकर को जान जिल्लेकीके जबीवर 📰 समूर्ण कामनाओको पूर्व कार्यकारे है, प्राप्तिको में स्थापना प्रकार करता है। करारे । इसन सर्वतकान है, इस सारा विकारक अध्यक्ते ही प्रकट हुआ है। आप नौरीके जनसभा, दिवनार और गरम प्रान्त है। बार, पुरा और प्रदूष्णने आप 🗏 कार्यान है। देशों कोंप-सी बस्तु है, जिसस जान ब्यास न हों; सतः में आयके परनीते anama i c

तन्तर्वतः सहये हैं—सुदे । यो स्क्री करते जिल्ला क्रिका क्रिका चूनिकर निरमा ही काहते हैं, तस्ताक संस्कृत 🚃 मी पुन्न कारकाश्वारी विन्य परम प्रतिक क्षेत्रका रूप पूर्ववारी पोर्ड ।

**व्यक्ति : कुल्पे असम मुक्ते संसुद्ध कर दिया** है। जोन । मेर पन परन जान के गया है. अतः अस्य तुल 📖 📟 नाँग स्त्रे । 🖼 कुमार पुरितेष विकास हा परितास के परि

in the party

को नहीं परिवर्ति हो से समार्थ करते हैं। एक देश करते हैं किया है को को को किया है किया है किया है कि को स्था की को को है अर्थक हैं। अर्थक के प्राप्त का अर्थक के अर्थक की अर्थक करते हैं। अर्थक का अर्थक करते हैं। रूपी हरी। प्रतिन्तानों क हैं के नहें परप्राच्यानों कोची। स्वाद्यांच्यांन प्रयोग कोच्या को ने कामी नहें प्रयोग है होने हैले द्वारको प को उसे पने प्रोतको अस्त । कुने पन्ने दुन्यकोशी परिवेदकानो सं सहस्ता पन्ने । कारे पुरुवेदक्रमानां के निकारकारको व्यक्तिकृति एउन् । व्यक्त पार्वेच्य स्मातेन्द्र करना वश्यकेन्द्रकार्य प्राचे ने वेद्यानकेत महादि केंद्र में या विवासे विकासीयांगा । ये योगीया नेप्रान्तका केंद्र पक्षे के प्रकार में प्राप्त में है हो है के अन्तरी बाह्य से या को कि पूर्ण न देए। - इक्क्यूनियोक्स (अध्यक्ष सर्वन् करान् प्रवेदन, को बाद् ह कार को से हैं, को कारों से पैरीक्रमों ये न्होंक्रीक्रमः । न <sup>5</sup> 4220 का स प्राप्तकों का कि नामका प्रदेशन ।।

professional and the second of the second continues of

और क्षाक्र कर इनेटर हो काल रहा है। **३८कत पालकामधारी फ्रेंबरकोसे कोले** 1

\*\*\*

विश्वानत्ते क्या — इकावकारके क्येक्ट! से सर्वाकर्णनी, वेद्यवंशक्ता, वार्ग सवा शक्तीको सब कुछ दे छल्नेकले है। जल्म, आन 🚃 कीन-सी 🚃 कियों है। सिर की man कुछे सैनला min करनेवाली बाह्यको अति सामान होनेके दिन्हे 🔤 🚃 रहे हैं। महेबान 🗉 ऐसा मानवार आवको जैमी इक्स हो, मैसर मोदिन्हे ।

गर्चाधरमें 🚃 है—युने ! विद्या इसमें प्रत्या विश्वासको इस स्थानको सुनकर पावन विवासन्त्रकारी 🚟 🚟 🕬 (विश्वासर) से बोले-- 'तृत्वे । सूत्रमे अवने इक्ष्मं अवनी वर्ता सुविकालेके प्रति 🔣 अधिकारा 🚥 रची है, 🚃 🚟 नोड़े 📗 समयमें दुर्ज हो जानगी। पहलते ! में लोड पर्जे ।

प्रक्रिकारिके गर्मले सुकार 📺 होकर अकट हेरीया । मेरा नाम गुह्मपति होगा । ये 🚃 प्राप्त करा सकार देवलाओं के 📖 प्रिप होकैया । यो पतुष्य 🚃 वर्षतक क्रिक्कीके सैनिकट दुखारे हारा नाधित इस युग्यमय अधिकारपाइक विकास सीनी कारण पाठ करेना, उरम्बर्ध कारी अधिकासमाई 🚃 मूर्ण बार केवा। इस कोतवा पात पुत्र, पीत्र और बनका क्यांचा सर्ववा सामिकारक, सारी क्रियांत्रमंद्रां विकासक, सर्व और मोश्रयक क्यांत्रिक कर्त तथा स्वक कावनश्रीको कुर्व करनेकारम है। निस्तरेह यह अवेदला ही क्रमण स्टेडिक स्थान है।"

न्त्येश्वरको कहते है—को l इस्ता बहुबार बारकश्रवारी सम्बु, जी सायुक्तीकी चरित हैं, अपराधीय हो गये । तथ 🚃 शिक्षानर भी man मनसे अपने साम्ब<u>र</u>े 

चिवजीका चुचिकसीके वर्षसे अन्यटा, ऋष्ट्रारा 🚃 संस्थार करके 'गृहपति' नाम रखा जाना, नारदजीद्वारा उसका पविष्य-कथन, पिताकी आज़ासे गृहपतिका काञ्चीमें जस्कर 📰 करना, इन्ह्रका वर देनेके लिये 🚃 होना, गृहपतिका उन्हें ठुकराना, शिवजीका प्रकट डोकर उन्हें वरदान देकर दिक्पालयद प्रदान करना तथा

#### अप्रीचर-रिव्ह और अप्रिका माझरूप

नन्दीकरवी कहते हैं—मुने ! घर विविधुर्वक गर्भाधान कर्म समाग्र 🎟 स्वनेवर 🗪 नारी गर्भवती हुई। 📰 उन ----- उस जा**इन**ने को **----** साम जननी विद्यान यूनिने वर्षके स्थानन करनेसे पूर्व ही पश्चीमें 📺 सारा चुतान्त कह सुनत्का । असे सुनकर जिल्ला जुलिकारीको महान् पुंस्तको बृद्धिके स्थि गुहारहुवमें वर्णित आभन्द प्राप्त हुआ। यह अस्त्रन प्रेक्ट्र्वेक विभिन्ने अनुसार सम्बद्ध सपरे पुरस्का-संस्कृत किया । तत्वक्रात् आठवाँ महीना अपने पाणको सरहात करने समी। आनेपर कृपाल विकासको स्टब्स्का प्रसा तदनकर समय आनेका अध्यानकरा

🔠 'क्रम १ में चार प्रक' 🛅 वाक्यर कार्य

पीएने उन्ने और पुत्रकोधने प्राप्तान होका

gerbeit, sein seligbt (Commi भीर कु, सुरः, मः—सेने विकास Aparateritais and arrant gage belowie & का सुविकारिक नवीरे पुरस्कारी प्रकट हुए र ता का रूपने पूर्व विशिक्ष संदर्भ may be freezed while year क्या-ने कर पर अधीत करें होते हैं हैं परा कर्म सामी । में पन्नोर समूद करन गणको पुजराक्ष्मेको कर्व कर्न स्थे। केवार में का वेचक प्रयुक्ति क्षेत्र केवें afre figget fleder 🔡 1908 i unbreibbe क्नोके राज-रूप सरिवासीका हात विशि के प्रकार अधिकारियों करते सर्वक कारकारी और विकास हैं को । सम्पूर्ण प्रतिबद्ध स्त्रीय-मुन्ति कथा वेदाल, 📖 Hore, Rosert and rape per the dear पक्षरे । स्वर्ग अक्रमधीने नामानुर्वेश क्रमान म्हलकर्ग-संस्थान विकास और कर 🚃 🚟 क्त बाब केवल स्थात करते का निवन किया कि प्राप्ता कर गुरुकी क्षेत्र कार्यके । किर परस्कें के अपूर्ण क्यारकार विकास अनुसार केइन्टर्नेका उद्यारण कारी क्षु क्रम्बर "मुक्तिर वेदन मानवरम क्रिक । PERSONAL PROPERTY WAS STATE OF THE PARTY AND P क्रमेक आयोगीहरूक क्योंक्रा करका अधिकारक करके इंकल अक्या के साने प्रवेचकारे पाने भवे । स्कारणा प्रवेचर भी

- वंदीहर रिक्कुल्य -

गानी मुख्यक्ति कहीचुन हो गये। उत्तर गुह्नकीको ऐसे मनग, यो अवदानमें हुई कुष्यकारी को कुरराने पीड़िक हो असकत दीने। अनुसानी करकोर कृतिके सम्बन से, सुरक्तर सरके प्राथमार करती हुई कह मारकर के अंध्यनकीय हो सहने रूपे—'नेस । हु उस वही, अस्त्रों करी हरिएमी अस्त्रम न्यापुरू हिल्लाई क्रान्त्रमें सा, यो सहा आहिये की हो को। यस सामेक्ष अर्थन्यको कुन्यर नार्थ, पेक्साएन, अपने महिनाने कनी विश्वानर भी पूर्वा स्वाप्तार का की और 'हे। यह क्या है? क्या हुल ?' वी अवस्ति केली हुए सक्ते स्ते-पुरुषीत् । यो मेरा कहा विकासिकाल बाल, वेरी उसी इत्सिक्तेका काली करा भी अध्ययकार्थ विकास साम्येकाम है. will \$2" on war-blanch per water septer photoer byour strawk their most for may been their कुल्पासम्बद्धाः च्येकाः ।

गुरुपीको पद्म--कारको स्था निवासी । कालुके इस समय आकर्तनीके fibat um auen &? Rentlub शास्त्रीम कृद-कृत्यार के के हैं ? काही। हेला चय अस्परवेगीयके जात पुरत है ? यदि में अस्त्रकों प्रत्योग्यकोंने अस्त्रे प्रदेशको ध्या कर है से भूतर कार से अक प्रथमिक नहीं काल स्त्रांस्ता; निवन कुल कुली, चक्रा एवं अस्य कार्याचे प्रस्ति से का क्षे बना है । जान-निवाली 1 जन आवनीन नेरी प्रविद्धा सुनिये — 'बाद में आरम्पेनीका पुत्र है के ऐसा प्रयक्त करीना निस्ताने कृत्यु की प्राचीत हो जानते । वे सत्युक्तिको स्थ an s suspent ties helbert melvelle activiti minis representa विकासिक साथ काई शहर है।"

क्षित्रहरूकी, को प्रोक्षणे संबद्ध हो रहे थे. पहुंच है, बेच बार्क्सन होनेसे ही इन दिनोंने

पहल न क्षेत्रिकारे और क्षित्रको रक्षानांच हैं।" न्यकेशको कहा है—युवे ! मासाfranch sequ unus youth's main कारकेने प्रस्ता विकास किया प्रस्ती अधीरक कर्मड और जो बहुत नवाने secure à à mobil une air afer un प्राथित्रिक्षे का बहुते, को प्रवार और प्राथका असी देखीर विन्ते (की) पुरसका, प्राथकार जनस्कार विन्तास प्राप्तकारी और विश्वपाद्यास कुर्राह्म के राजा के क्रमान्त्रेक्ष्में क्राच्ये तथा यह हो जुन्मे सुप्रीतिक राज्यं विशेषक पुरस्कारिको प्रत्यकी निरिक्तने निष्टुरित की। वहाँ पहुँकार मे विकास बहुते जीतवाधिकार गर्ने । बहुर्र अपूर्णि विक्रिपुर्वक काम कार्यक वरणान् विकास करते । विकास स्वित्र स्वित्रास पुरुवनिके परमानम् नात्र हो निरतेपनिके प्राण्यांकी प्राण्या पर्यकारे दिलको प्रमाण विकास अस राज्य असती असतिन केंग्री की अपैत ज़िल प्राप्ता कुश्त का। मे कारकर जर दिल्लीरकुकी उक्तेर देशकर इक्को इन्सि हो यो थे (और यह सोम सो थे fit ) up top freite emperat आरम्बद्धा है है। (वे बद्धा स्त्री—) क्यों । तरम पुत्रे को प्रतिकारी शीकार भी भीत ऐंदर-यह में जान स्पेतीने विद्यालया सूर्वन प्राप्त हुआ, प्रतरित्ने इस करावर सिल्वेबरीवे मुक्तते क्वार न्द्रीशरको काले हैं—कुने ! जब के कावस्त्रका कर सूत्रक कोई कई है। सहर

महर्षि आरहरे आन्द्रर वैसी यात खड़ी थी, विवाले कारण आज में कुमकुत्व हो रहा है। क्लीक्षरम् काले हैं — मुने ! इस प्रकार असन्यानुसामधी रहाँक्षिण कारण कार्य प्रकारिके पूजा विक्रों स्वीतिकारी विकासिकार्या सामाना की और जीवा च्यानानो को हर एक जो सार करनोद्धार विकासिको काल कराकर हैने बोर विकासिको स्टीकार विकास को अनुवासन्ता पुरानेतीय जिल्ले सुन्तार हो। नारकारी । इस प्रचार प्रकारक रिजाने का तन्त्रका तनका करते हुए का नक्तक पुराविको आयुक्त एक वर्ग कर्मान हो गता। यस बन्दरे काहरी को अनेका गान्त्राधिक कर्ते हुए इस क्यान्त्रते सात-सा कारो हुए जवकारी इन्य कार्क रिकाट प्रकार और जोते—'स्थिता । में इस है और कुमारे सूच प्रकारे जनता होतार अस्ता है। अब कुत पर नामें, में कुताने सरोपनका पूर्ण कर ऐसा ।"

त्तव गृक्षपति सहा—सम्बद्ध । वे मानात है, जान महानाति हम् है; परेट् बुक्तको 🛚 मैं आरको का कावल करना नहीं च्याता, मेरे परदायक में प्रस्करकी ही होने । इन्द्र भोले-सिको । प्रेकर सुप्तरे

रिका कोई में हैं। अले ! में केवरक है, अस: पुन अन्तरी कुर्वतस्त्रम परिवास करके पर

लीन ली. देर नत करी।

गृह्यक्ति कहा---क्कक्राक्त्य । अस्य श्राहणांका संबीत्व यह कार्यकाले दुरावा**र्** कांत-एतु ही है न । असर जहाने; करोंकि से प्रमुपरिके अधिकि किमी अन्य देखके सामने राजुनातो अर्थन करण जॉ 

<u> Part de l'annique de la l'annocation de la company de</u> - नदीवरको प्रकारे हैं—खूने १ **गुह्मारिके** का प्रकार कुरूक अपने नेत्र स्टेमरी स्थार हो पर्य । ने अपने पर्वचर नामक्री अध्यक्त अस कारणाओं स्थापे-कावाने (को । शक्क विकासिकी ज्यानस**ो**ये ज्याह कर मानको देखाका प्रशास पुरुवतिको कार्यक्रि पार्क स्टब्स् हो असे । वित से वे प्रकृते व्यापुरः क्षेत्रत चर्चातंत्र के न्ये। व्यक्तार अञ्चनक्रमकारको हर अवलेकार चेरीची। कुल्दु वहाँ प्रचार के राजे और अपने इसल्यांचे को प्रीयम्बद्धा की हर्नो कोरी—'कार । इस, इस । रेक परस्थान हो ।' तब गाविक करने हेरे हुए कारतकी क्या उसके नेत्रकारण भूगा गर्ने और उसने ज्याचर अची सामने सैमाई ब्यूनेंसे भी अधिका प्रधानकात शासूको उपविका देवत । इनके सम्बद्धने सीलच नेव बन्ना रह का, गरेको पीरत विद्यु था, व्यापना कुरलका सकत क्षेत्र यह का, बालकुने निरिक्षकेती विश्वतमात्र थीं। मलयात्रर वायक पुरोरिका था। पक्ष-वक्ष प्रकारतीये क्लारे अञ्चल कोध्य हो भूरे हो। है अपने आवृत्त रिव्हूल और अञ्चलन बहुत धारन किये पूर् थे। सार्थंड सामन गौरवार्यंका करीर अवली प्रमा किकीर रहा सा, बे नवर्षा तरेरे हुए थे। उर्दे देशकर जन्मकाबित स्थानी तथा पुर-शक्तीरे क्य गुरुवरिके सम्बद्धा रिक्स कि में बहादेश ही है, का इन्दें बारे उसके नेतीने अन्ति कान्य उसके, करन केन करना और प्रतीर से गाहित हो उठा। ये श्रम्यसम्बद्धः अपने-साम्बर्धे पुरावार विकाहर को विद्यास वर्गनकी व्यक्ति निक्षण रहते या गर्ने । सब ने आवन करने, जनस्वर काने अनंब कुछ भी - व्यक्तिम केन्युक्त -

क्रमूनेने सर्वा र हो स्तेर, का दिल्ली और अधिक कर की या पालक.

पुरस्कारकार केले ।

और विविधि कीन को, सारका की अक्का प्रमाण नहीं प्राप्त सम्बर्ध । यह 🗷 केरे सुन्द्र है



परीक्रा रही है और मैंने क्षे तुन्वे इन्तराम सामग कारी। इरावा है । यह 1 अन्य में मुखे का देश ्—अवस्ते पुन अधिनकोर नागी वोकोर्वक ger green bemerbit fieb wegen क्षेत्रे । असे । पुत्र एक्स अधिकोंके संस्ट अवराज्यिकारी विकास करेते। पूर्व विकास करते वर्गना और प्रचार कराये

अधिकास राजक रोग नहीं होगा और न हें करों करा-मुख्यों ! कार कहात है, कार्य करती अकारमुख्य ही होनी। 🔤 व्यवस्ति कृत्यों का 🛗 🏿 । यात । पूर्ण कार्यपूर्वने विकास वार्युर्व समृद्धिकोटे सक्तीत हा होतो; क्वीर में प्राप्त हुन अक्रम समीवानी प्राप्तिकी अर्थन webspra was wit memory field क्षा कार्य से प्रमुख तथ होता से सी क्ष व्यक्तिकारे प्रतिकृत क्षेत्र । मार्थकार्थ स्थाने है--कृते । यो

mour fought quality equital mount original-fluid mert un salam fageth were articles up first और पूर्ण क्यो निवृत्ते तथा पर्ने । यस । क्रा क्यान की तुमके परनात्म प्रकारक पुर्वात प्राप्त अञ्चलकारक, यो दुर्विको वैतिक कार्यकान है, पर्यंत वार दिया। के क्ष्म कावानी विकेतिक क्षम आवान security ford affects at well \$. के एक के का अधिकारियों के जाती होते हैं। gall प्रचार के प्राचन अर्थाहोत्सरायक. separat ner amelien der meberit g, is softake tream under given selbebunk fleweit fil als plemaneit pler-President feffer ubgraft-abge राजीको कर कारत है अथका को जीविकी और कारत है, यह अधिके संविद्याद विकास कारत है। के सञ्जूष्टीक किसी अन्तर कृत्याका अधिनेत्रात कर देश है अधना साथ प्राप्ति न क्षेत्रेया कृत्येको प्रेरीय कारण राज्यको जाति क्रेपी। जुन्हरे क्रान स्थापिक है, यह अधिनकेकने प्रवर्तिक क्रेना है। मह दिल्लीतम् मुक्ते अस्तव 'जनीक' देल्लीत्वीके वेल्ले पान वजनानकारक एक नामरे जरिन्द्र क्षेत्रन 🚃 📾 अधारके आहे के हैं। बढ़ी निर्देशनामरे पुन, वेकन, हेकोच्छे बृद्धि करनेशाल हेन्छ। यो स्थेन का, सीवी अरबीद् तथा पुत्र है। विसानी इस अधीपुरस्थित पर होने, जो निकारी जनस्य स्थापी है, वे स्था अधिका संपर्ध

वृद्धि एक्केक्टर्स, काल कालेक्ट्रस्थ और देवनार अनी सेवन करते हैं। संक्रुप क्रानेकारी है। जान, क्राने 🔤

होतेले असे क्षण पालन हो जाती है; इसीलियों अधिर-की चालू पृष्टिनोचन ही समाती है। अभिन्ते ...... 🚃 कता है। 📺 सम्मुखी इनके प्रान नकता किने पूर पूर्व, कीन, आवश्च रेकोमधी दक्षणारिकार पूर्वि है, जो नैवेच, दूब, चर्च, 🔣 और स्त्रीड़ आदिका (अस्थाम १४-१५)

ŵ.

विकारीके महाकार आदि वस सकतारीका तथा म्याव वा-अवतारीका वर्णन सद्दरपार क्योबस्कारणाच्या ॥॥ वक्ष्यर, 'सूच्यार्' व्यव्यो 📟 हुना । उस क्टोक्टो कहा—सूरे ! 🚃 कंकरबीके अवसार 🎹 स्थानकीकी स्थानक पूर्व क्रमानामा केंग्रेस प्राथमार आहे. क्रमानाम क्रिया मूनमारी हुई । विकासिका का अवस्तिका वर्णन चरित्रपूर्वक सकार करो । जनमें च्यास सम्बद्धाः 'नक्ष्मान' क्षाम अस्ति है, यो प्रापुष्टनोंको भीन और मोक्ष प्रदान करनेकाल है। उस अकारकी कृति पक्षीकी वर्गकाक पूर्व करनेकारी न्युक्तारसी 🖟 । यूसरा 'सार' कानक अन्यतार हुआ, फिरायर जांचा तारावेची हुई । ये छेन्ने पुरित-पुरित्रके अवस्था स्था असने विश्वविद्या रिन्मे सुकारकार है। 🚃 भूगनेव' कालो नीसरा अकारर हुआ। जलने काल पुरनेकी किया प्रतित पूर्व, को शक्तकोंको सुका Charrell &: when mentie 200 green तका जीग-जेक्ष प्रकृषक 'बेटल औरिकेस' मानक अवसार हुआ और मेक्सी-ऑफिस हिला क्लाडी सर्वेट र्खें। श्रीकडी अकार 'मेल' राजरे प्रसिद्ध हुआ, यो सर्वद क्योंकी कामगाओंको पूर्व करनेकाव है। इस अवसरको स्थानका कर है पैरबी रिहिसा, को अपने क्यांसकोची अपीव-स्रोक्ती है। क्या क्रियानमा 'क्रियासम्ब राजने कहा जाता है और महत्यामध्य निर्देशसम्बद्धाः जान्य क्रिकायसम्बद्धाः है। सम्बद्धारी मनेरओंके होता जन्मक सामर्ग क्रमान

THE PERSON NAMED AND POST OF है। बहुत्वी प्रति ह्या अस्तिवसीती बनावपूर्वी तत्त्वी विकास हो। सर्वा रिकारकार 'कालू' सबसे कहा जात है। an single सम्पूर्ण अधिकारामाओंकी पूर्ण व्यानेकारी कर्यांनी सामूर्ग हुई। सामुके कृषिक-भूतिकामा काल प्रदान कारनेवाले वाले अध्यारकार क्राप्त 'कामार' है, निरामें अपने मध्येका सर्वक काम करनेकारी निरिज्ञ क्षांक प्रकृतको । ये 🔡 विकासके दश अधिकार है। ये एक-के-एक समाते 🚥 राजुक्तीके प्राप्त सुकारका संभा औत-बोक्स प्रकृता है। के लोग महतवा संकरके क्रम दर्शी व्यवस्थात विशेषकरभावने वेशा करते हैं, उन्हें ने ज़िल जना प्रकारके सुक के रहते हैं। कुछ । इस 🚥 की रहते अवस्त्रातीका नामान्य मानेन 🛍 दिना। त्रकाराज्यके हो यह सर्वकारण प्राप्तान क्या है। यूने । इन प्रतिकारिकी की अज़त च्यांच्या है। 📖 साहि सामानि इस ब्रीकाका क्रवंकान्यक्तको वर्णन क्रिया गका है। वे मिला धुलेको एका वेनेवारमी और अवस्थितको विद्या कवले वृद्धि कानेवाली

a refer fungers a WHITE STATE है। अहर । इस प्रकार की साले महेशाओं कर को। को क्षेत्रका अहंगे न्यून्तीके व्यापाल अली का पूज अवकारीका कारों कार काके अवन निक-निवय पूरा इतिस्तित क्येंच का दिल। से हाता 🚃 और फिर आहरपूर्वक स्नासकीत राज्या विकासीकि अस्तान्त्रर क्रा परव **ार्थ्य गरमान् निवासमध्ये भरतेशसि** कार कार्यक चीरापृष्टि कर करते हैं, 🚃 📰 । सहस्रात समुद्रात्तीयके अहेरायते पद्म दिल्लानेका 📖 न्यास 📙 स्थाप 🕼 (\$6 standards WH diagn) behaving क्षाकारोहे क्षित्र परंच प्रत्यानपूर्वत चेर अञ्चलेकाची पुरिद् होती है, 🚃 तक काले राजे । यूने । दिवसीके परान-विकास-साथ बारता है, बेहर बारती 💆 manife designation of the contract of the cont पुरेशक करकारको 🚃 में कर करते हुए जाता है और चुहारों सुचलमें जाहि। होती है। पहुर केंग्रिक समय विकास है गया, सर क्यानेवराज्य रिकामधोचो स्ट 🚟 सामुक्तीचे स्थापनास चनवात् क्षेत्रतः अक्ते क्षानेको सूच्य अस्त होता है और विवास कानोने तल्लीन करवाने वार्क्य व्यक्ति हिल्लाकि विशेषकार्थे हुए जाते हैं। को । अब मैं पंजारकोचे एकावर केंद्र 🚃 🚟 रेको वर्षो उत्तर पूर् । सामाना म्बोक्स करन जराव को हो हो, अस: 🛚 असमे अवसारीका वर्णन करना है, सुने । उद्दे कार पार्टने अस्तानीयरिक काम वैद्य क्या पुरिचन कारकारे केटे — 'का जीने ।' नहीं पहुंचा विकास । पूर्वकारको बात 🕏 क कोहरको देशने है जनक बुद्धिमाने क्षेत्रकारोके 🕮 करूनकी संग्रह है गर्व क्या बार हुए असी कारण विवास केलीने और प्राप जीवकार इनके बरनोचे जनकार वस्तित के गर्व । 🖂 🗷 श्राप्तनीय के 🎟 वालों स्तृति करते हुए के केले — 'कोकर | वृत्ती आवारमधीयको क्षेत्रकार भाग पाने हुन्। को क्रिकेंक्स अल्पन केरिक 📺 🗎 संबी å 🚟 : seiter årenen () seiter i केवल कारक्काके अस्त गर्व । वहाँ उन्होंने वेक्कानोर्थः इ:स्टब्स विकास करके मेरी वर्गभारतम् पूर्ण परिचये । वेरेक् । मैं क्वीके पाम काकुलकापूर्वक इस्त ओड़ एवं मालय कुमाक्षर करके जरगीचे अधिकादा मिला कुरमाने विश्लेष कुरमी हैं, अगर ईम । कुने और कार्या परिचरित सामा करके आंदरdiscussion and delical formation regions \$1 ones ! regional fields पूर्वका अपने अवनेका कारण प्रकट किया केवराओं और पहोंको क्तकित कर 🏬 📖 वैत्रोद्धार करावित 🎆 उनक हुए है, प्रतरिक्ष प्रस्के ! जन की प्राचनके अवने सारे द:स्टीको ह्या सुराका । कर्न १ 🚃 क्षेत्रर वेजवर्गेट 🎆 आर्थ्यका क्य इनके विका करकार्य केवलओं की क्य-कारोको सुन्तर अधिक दुःसी नहीं व्यक्ति । क्रू क्वेरिक उनकी चुर्जि किक्कीमें अभाग नयोशस्त्री महते है--पुने । कारणकोष हेता व्यक्तित सर्वेदार भगवान् भी । मुने ! इन फारसमुद्धि मुनिये वैर्थ कारण करके केम्लाओंको आकारन दिना और प्रांकर उनले 'तथेति—देखा ही होगा' में सर्व परव प्रवेदार्वक विद्यालयको कार्योच्यो 🚃 🖂 उनके सार्व्य वर्षे अन्यर्थन हो सर्व ।

Elifornia esta fatte la constitución de la fatte de la constitución de तार पर्टापंत की पहला आवन्यके साथ पूर्वत के प्रात्मातालया वीरवार का व्याप्त प्रात्मात्री ही स्थान क्षणाको स्वेट वर्ष । वर्षा अक्षणि वरावान्यकालया के: इस्क्रीचे संज्ञानने स्था साथ पुताना आररपूर्वक देवनाओं केलन्योंकी स्थानन करके देवोंका संदार ana सुम्यक : तरावर व्यवकार, प्रांका कर बावात होती विवेदी कुनारों हेन्द्र आहे. सुरतीके कुत कवनको है। वे सुसक्ते american & res herestate

अनुका स्टब्स पूर्व करनेके विके कारकाहर - वैकान कैनेको जीवना स्थित के पूर्व । सुरमीके 🔤 नामा 🚃 सर्ग करके 🚃 🖿 सहस्र 🖥 गन और वे अनव-समात हुन् । अन् प्राप्ताः सम्बद्धाः कान्यः नकतः अन्यतः सम्बद्धाः समित्राः सर्वः । समाति नका। सारा करते 🚃 हो गया। क्षेत्र-स्वरूपकारी 📗 सची पहला कुर्वारपुरिके प्राप्त-साथ प्रथ्ये व्याप्त होने कुर्वारपुरिके प्रथ्ये विके व्याप्त स्वर्थे विचीर हो नहें : 📖 जब एवं परे— शिल्लाकन सूत्रों हैं : तब ! इस काल बैंने कार्याची, पिकूरा, चीत्र, विकासक्षा, कुरते प्रोत्यत्वीके न्यास व्या-अवस्तारेका विक्रोडिंग, प्राप्ताः, अञ्चल, अदिवृंत्या, कर्मन कर विक्रः। वे साथै सवस्य लोकस्थि करते. याच्य तथा पाता के नारको का क्रिके मुख्यानका है। या विनोध आवधान समूर्ण क्योपा निरासक, धन, वस और आकृता प्रकृता तथा सन्दर्भ गर्गरपीको व्हारोंक्षेत्रीहरे हिन्दे विकासको अन्यत हुए । पूर्व चार्यकाल है। (अन्यत्य १६—१८) 숔

### दिनवर्जनेक 'युव्यस्त्रकारमर' सच्च 'इनुमद्वतरार'का वर्णन

पूर्व प्रामुक्ते एक पूर्वने वरिताले. किसले संभारकी वालीह हैंएने कुंबरिश क्रेकर प्रकार हर थे. प्रेमपूर्वक स्थान क्षाने । अन्यपुरानेत प्रीत सहयोगा स्थापी अधिये स्थापनीके विदेशान्त्रसर करिसंदित अञ्चलक वर्णालक जाकार प्रवासकात्रको कोप तथ विक्रम । अवीर त्तवरी प्रसान होकद त्यात, निष्णु अतैर न्योबार शीलो अनके अस्त्राचनर गर्ने । ३-व्हेंने कक् कि 'क्रा सीनों संस्तरके ईकर है। इनरे अंकर्त हिन्दुररे लील पुत्र होते।, को किरकेवरीने निकासक अस्ति-वित्तका यक क्क्केलले होंथे (\* को काइकर वे कले गये। प्रद्वाजीके अंदर्क कार्य कुर, 🔣 हेमताओं के अनुहारे काले. भेजा, 📖 औरताने मुस्त लाहरणका कार्य जानेकर संस्थाते ...... हुए हो। किन्युके चार दिला। इन्होंने अवस्थार् श्रीकृत्याकी

मार्गकरणे अवसे हैं - महासूर्त है तक अंकर्त केंद्र संस्थान-पद्धतिको जातीसा ब्रायेकारे 'क्य' जन्म हुए और स्क्री अंक्रके चुनिकर नुर्वात्तरी श्रेष्टा (रेक्स ।

्रम कृतिको स्कारक **अ**ण्याचिकी परीकृत को भी । जन सुरक्षीनकारणे इनका बीकर विकास, तथा विश्वविद्या आहेकारे क्षणारिको क्रस सर्वेण कामेवर यस राज्य हांस । इन्हेंने भागवान् रामधी शरीका की । कारणे पुनिका क्षेत्र भएन करने मीरायके क्रम कर पूर्व की भी कि 'मेरे साथ कर क्रांचे समय श्रीरामके यास कोई न आवे; जो उसमेना उसका निर्वालन कर दिया कारण ।' दुर्वाक्षाचीने इठ करके लक्ष्मणको

- High Springer a A PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T

परीक्षा और और करको औरशिलकीरमीक को और अवेंने का सारा कुसाना रक्षा कोता। इस प्रकार पूर्वाता पुनिषे काइस्तूर्वक व्या सुरावा। किन भारतकी अनेक विकित्र चरित्र विकेश

हुने। अब इसके कर हुन इन्तरहरीका परित समान क्षत्रे । इन्तरहरू क्षित्रमध्ये व्यक्ति प्रथम स्थानमध्ये पर्व है। Person t gall made related wearing शास्त्रका पर्व द्वीरा विकास करे। यह साम करित सम प्रकारके सुक्तिक काम है, औ हुत जेन्द्रवेक सुन्ते । एक राज्यकी कार है, क्या अस्तरमा अस्तार गरिन्य करनेकारे पुरस्ताती भगवानं सम्बन्धे रिव्युक्ते मेर्डिनीक्नका वर्जन जात हुना, तम वे कान्योनके कानोने उत्तार हुन्छे अस सुरत के करे। इस समय का मामेक्सने राज्याचेको हैतीहोर नेन्त्रे रूपना प्रीचेका विकार साम स्थापिती जा कीर्वक engent unfen ut fren, wille रिकार्योने हे राजकार्यक रिक्ने असरपूर्वक इनके जनमें डेरनर की की। सम्बद्धान, सन महर्षिकोने प्रान्तुके उस बीर्वको राजकार्यकी रितरिहरेत विभवे चीन्त्रमध्यम्य अञ्चलीने कामांत राजो स्वाधिन कर विका । यस समय उपनेका का गर्थते साम् असूत् कर-वास्त्रकारक बाला-करीर बारंभ करके क्यम हुए, क्रमक नाम प्रमुख्यम् रकत राजरः। स्थानसम्बे व्यक्तीसन क्रुकर का तिलू ही थे, को काम कार अनुसेका मान-मही जिला, जुलाना क्षेत्रे हुन् भूनोकिनाको कोटा-एत पान्य राजधानिको स्थानना भी और सार्थ सम्बद्धाना पूर्वत है जिल्ला गर्ने। यह स्वयंत्रपान हेकर सीवा-समानी सुस हेम्साओंने प्रस्ती अर्थन की, जा प्रमुटि अंगून विकार में आवसर देशनीतानी को नक्तानी सूर्व जनकर करन दिया। स्थ देवपियोने उन्हें दिलका अकार नाम और सक्त-सा चंत्रान देश। नवस्तर श्रीयान् अस्तरत इतित होत्यत असरी पालके .....

augus ubreite unt gemet fitte कुर्वीद निवाद चावार अन्ये अन्यवास वी



सारी निवारी सीवा औं। बदलकर स्वांत अंक्षपुर व्यक्तिम् स्तूचन् पूर्वकी शाहाले mediert mein go guttebe mit mit nicht geriet fieb mit merit ermit eit अन्यास विवार पहली भी ।

बहुत्तार प्राथितने भागवन् राजवा राज्यों करिए संकेशने कर्मन सर्वत क्का—'पुरे । इस समार **मानि**क क्रूबार्ने का नवाते क्षेत्रका) कार्य पूरा किया, जाम अवसरको स्थेलाई की, क्रूपार् रक्षमाने प्राथमा, समूर्ग केल्लाकोके कर्वकरी और क्यांनेका स्क्रूप ब्यानेकारे है। महानीर इनुसार सरा grandit urer spirari, ebuit 'राज्युत' जामले विकारत, देववेंके संकारक. को अनुव्य इस वरिश्रको असिव्यर्गक सुनहा है और प्रसम्बद्धाल है। ताल ! इस प्रकार मैंने अध्या सम्बद्धित विलये दुसरेको सुनता है, हरूकान्त्रीका शेष्ठ वरिश—जो धन, कीमिं च्या इस क्षेत्रजे शक्तुनं भोगोवरे शीवकर और आयुक्ता करीय तथा सम्पूर्ण अभीष्ट्र, अन्यन्ते परंथ मोक्षाची प्रमुख बार रोता है। पश्चिमा स्था है--कुम्बो कर्मन सन दिला।

(apupp \$5-5a)

शिक्जीके विव्यत्त्रह-अक्तारके प्रसङ्घर्चे देवताओको दर्शकि मुनिसे अस्थि-वाजना, द्वीसिका इशिरत्याय, वज्ञ-निर्धण तथा इसके हारा बुजासुरका जब, सुवर्धांका देवताओंको शाय, विध्यत्यदेका 🗯 और 🎹 विस्तृत वृत्तान

रुवन्त्रप्त प्रदेशकात्र स्था वृषेपान्यसारकः प्रतितः सुनकर अधिकाने क्यः — नवृत्रप्रदेशकान् सम्बद्धान्तराते । अस हुप जाता आह्यसमूर्वक महेश्वरके 'विकास ' व्याप का नेतृत्व व्याप वर्णन ब्राह्म करो। यह अस्य आस्वान भारित्यते पृथ्वि कारनेकाल है। पुलेका ! एक समय देखोंने चुमानुरकी सहायनाने हुन्। आहे. समास केवल आंख्ये पराधित कर विका । तक इन प्राची देवताओंने सहस्य द्वाधिके अवस्थानी अवस्थित अवस्थित पेम्बाकर ताकाल ही हार भाग त्ये । तत्वहात्

देवर्षि प्रीप्त ही प्रदास्त्रेकचे क व्यक्ति और यहाँ (प्रक्रामीसे) उन्होंने अन्यय यह दसक काई सुनाया। देकनाओंका कह काकन सुरकार रोक्जिमिक्का अक्रमे सारा खुल यबार्गकपसे प्रकट कर दिया कि 'यह तम त्यक्षाकी करातृत है, त्यक्षणे के सुन्तर्गरमेका वय अर्रोके सिम्बे स्वयंग्रहाता इस

महातेमस्यी पुजासुरको उत्पन्न विद्या है। यह

दैस्य महान् आत्मकत्त्वे सन्त्रम शन्त्र समात

नारे आने हुए से इन्हरबीत सम्पूर्ण देखात तथा

वैत्योका अधिकति है। असः अस देशा प्रकार करे किस्त्रो इसका वध हो सके । मुद्रिसार केवरान ! वे वर्गके कारण इस विकास एक 💳 💶 🐌 सुने। मी 🚟 and the second second रिकोरियुक्त है। अयुंजि पूर्वकारको 🌉 राजानका करके वह नरीकी अधिवर्ध है। अनेका वर प्राप्त किया है। अतः तुनानोग कार्त कार्या इतिहासिक सिन्ने मानामा कार्य । वे अवस्था है हैंगे। किर कर अधिवर्गीसे महारक्षा विर्माण भारते हुन विश्वय ही कारते बुवास्ताको भार क्रालया ।" जन्देक्त्म वक्ते है—युने ! स्क्रामा

ब्द्ध जनन सुनकर इन्द्र देवगुरू वृहत्यति नंबा केवरमञ्जीवारे रक्षा से तुरंग ही द्वारिक महिन्हें इसन्द अवस्थानका आये । यहाँ इन्हर्क मुख्यांस्क्रीत क्ष्मीच युनिका दर्शन किया और आरल्युकंस हाय जोडकर करें नमस्तार विका: फिर केलपुर कुल्पति क्षमा अन्य देशताओंने जी नक्षमापूर्वक उन्हें सिर श्रीकाणा । क्वीचिंव जूनि विद्युव्योग्ने सेष्ट स्त्रे के 🟚, वे भूरेत 🗗 इसके ऑपकायको ताइ

= संदित्त वैक्रायुक्त अ \$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\delta\$\

प्रचे । सन् उन्होंने अवनी वाडी सुवर्णांकी इन्हों द्वांच ही बनावच प्रवाट करके उस अपने अभागने अन्यत गेंग दिवा । सम्बद्धान्, याद्धानः वृत्रानुरक्षे पर्वतिवस्त-स्तीसे आराम रोकार मनिकासे कोले । इन्द्रने क्या - 'क्षुने । अहर कान्यु केवल उनकी सुनि काले सन्ते। सहस्त्रात

विकासक, कार तका क्रमानकरक्षक है; इसीनिये इस सभी देखल तथा देखी लहाकुरा अपन्तिल क्षेत्रेके कारण आकरी शुरुवारी अतमे हैं। विकास 🗄 अतम 📟 मकाची अभिवादी हमें अञ्चल क्षेत्रिके: क्योंकि अवस्थि सुनिते व्यक्ता निर्मात कारके में इस वेजावेदीका जब कारीना है इन्ह्रीत को कार्यकर क्षेत्रकारकराज्य द्वीरिक मुनिने अन्तरे साली विश्वास अल्ल करके अस्था प्रारीप क्षेत्र विकार क्षेत्र समान क्यान पह हो चुके थे, अलः थे शूरंत ही बहुत्तीवाको यह गर्भ। इस सन्य वहाँ पूर्णाकी वर्ण होने लगी और गर्फ सीग आश्चर्यव्यक्तिक हो उन्हें। स्टब्स्यर क्रूडरे होता 📕 बुर्गाम गीयो ब्लाब्स वस क्रमेक्बे करवाचा और इस इत्रिकोंने अधा-निर्माण नार्गके रिन्ते विकासर्गको आदेश दिया। सम इन्हारी आहर काकर विकासनीर

इष्टियोसे सम्पूर्ण अस्त्रोची सम्बन्ध मी। क्रमेंक रिविचारी इंड्रीमी चाम अर्थेर प्रकाशित भागक बाक कराना मना अन्य अधिकारीके अभाग वहा-से अव्योक्त 📖 किया। तम 🚟 नेवले इत्सर्वको प्राप्त हुए पुष्टते का सक्कारों लेकर स्टोकपूर्वक मुक्तभुरवा अस्त्रान्यर किया, ग्रीफ उसी सर्थ

वैने सहने वक्तकार धाना किया था।

के करण आदिने भर्तपाति सुरक्ति हर्

विकासिक लेकाहे सुद्दाह हुई जुनिको कानकरी

वेपनाओस्त्रीत देवतात हुन, यो स्तिन्द्रो कार निराद्या सार । उस समय कार्य-माध्यम् यो २० है, अर्वकाव्यक अर्वकारियोने यहान् विजयोत्तव पताया, इन्हर क्लोको वृद्धि होने समी और समी

ब्यू केवलाओस्टी प्राप्त केरे पूर्व कोर्सी (

पहुर आव्यक्तो स्थान स्थिति धुनिसी परिवार को सुरुव परिवे अधारणा अनमे आधारके चीतर गणी। वहाँ 

सन्वर्धने करा- - अही १ इन्हरूबिन के सभी देवला यहे जुड़ है और अपना मार्च विक्रह करनेचे चित्रुक, जूर्स सवा मोभी हैं; क्रांतिक के एक-के-एक अवस्ते केरे प्राचित क्यू के अपने i' इस प्रकार कर स्थानी पुरिवारी शुक्रपणि का इस आहे. स्टब्स केवल औरको काम है दिया। सम्बद्धाल, कर विकास वर्षेत्रकेवाचे अलेका विकास किया । किर से सम्बद्धियाँ सुवर्षीने परम कीरक लक्क्ष्मिकेक्षण एक किया तैयार की।

अवस्थारक्ताचीने कहा—बाह्रो I देखा रायुक्त कर करो, नेरी प्रक्रम बाल सुनी। 🕬 । नुष्टारे कारने पुनिका तेव प्रतीमान है,

तून इसे नाजपूर्वक इत्यस करो । पीढ़े तुन्हारी 🚃 🚃 हे, बैसा करनाः क्योंकि ·····मा केवा अर्थन है कि गर्थ**नरि**को

अध्य प्रमेर नहीं बाला करिये अवस्ति 📖 नहीं क्षेत्र क्लीने (

रुप्∄धरमी कटने हैं — मुस्कार ! मी बद्धार का आन्त्रशक्तको उपसन्न हो गयी ।

इसे इस्टाइ क्रेकरकीची बेर्फ्सरे सुराजनिती

अस्याक्ताकारी हो, हुए का मुश्यिकी

पुज्यांको प्रकारको देने हा बोली ।

PARTICIPATE TO THE PARTICIPATE OF THE PARTICIPATE O को सुनवार का मुनिवारी अलगरों देनों राजी। तान ! इसमेर्ड ही इसी भरे हुए विकासने हुए नवी। गोतु का स्थानिनवार्गी इन्हालीत समझ्य वेचल सुनिवोर्ज स्थान पुरुवांको में परित्रकेकारी 🛗 🖹 असीह अवस्थित पूर्वते लड 🚟 वर्षा आ त्री, जलः काने नैकार कारते क्षेत्र व्यूषे। का त्राक सुद्धिकारे सकते छा क्ट्राको विक्रीमी का अल्ल । तम काले नेको - क्ल्यक्ता कर निकाल एका । निव संस्थे मुनिका देवारवर्ग यह गर्व साहर स्थान है है । महेवार करवार अपने अपने श्राच्या । अस्तरम् प्रतीत परण विच्या असेर प्रकारपाल का तथा का अवनी प्रकार करें विकालीको उद्यक्तित कर रहा का । तहा १ इप्रीक्षिके अस्य रेजने सन्त्रीय हुआ यह गर्थ अवनी विक्री क्षाने समर्थ हाहास व्यास अवस्था 🖽 । पुनिक्रेण कुववरि क्रेक-

पनी और पीछ 🖁 को ननकर 🔤 क्तकी सुनि करने 🚟 । कुनैक्द । काने इस स्वकृतको अधने 🏬 वास्त 📼 Book & represent Street Street, Married Street, or other विवर्तकृत्व वस्त सूचर्च पुरस्कानाः अन्ते का साथे परम केन्द्रपंत्र केली । per armer gaglie frent ferrentreren किस को। बहुआन । इस सम्बद्ध प्राणिकोंके रिक्ने सुरक्तात होओ और अप gh begin effeted with fire

महत्त्वनकारी तुन्द्रास बहन काले स्ट्रेनी । गण्डेवरची कहते हैं --क्ये ! सामा कुरबंदे असे पूर्ण में बहुबर परव सम्बद्धित परिच्या है अनुस्पर विकास मुनिवर । इस प्रकार समीविकानी सुकर्त क्रिक्टोक्ट वर्ड्जिंड अपने परियो जा विस्ति और आन्यपूर्वेक प्रकारतीकी रोज कार्य

अस्ता से र पार्ट परिके तथा साथ हुई में

को को का का का देवर्गकारी जानकर विकास जाते descript the circle is a compact विस्तारीच्या सबसे अपूर्ण पूर् । स्टेक्टब्यास्था सञ्चलक कर्यकारे विकासकार में उपलब् कही हुए कहा बड़ा सकर कर्नान हो गया । स्त्रान्तर विकासको हाता अन्यवस्त्री स्वातानारी अन्ते का चुननो नेरनकर गर्न-🚃 पहाले रिलाह बार्ल्ड करण 🧸 काले. \$-47 years from the ray report section क्रम विकास केंद्री । इस मुस्लि का पुर 🕯 । विहर को बहु बहुत्साओं प्रत्यानपुरता 🖩 अपन पूर, 🕮 शब-वेर-स्था निवर्णन 🕸 क्रमार पहला और इस स्पर्की है। पे 🚃 🕳 नक्ता पुरस्की पृथ्वि करनेकाने हुए। इस प्रकार सहस्रमु संकरके stream give branch rare, हेक्क्वेसाओं जन्म जन्म प्रकारको स्टेस्सई सुरुवनि क्षक्क ताल परनेत्वल । कुछ पति । जन कृष्यत्वनै प्रत्यक्षि सर्वक्षरकी dagent, Super Proper acres perell

अक्रिके बच्चा था, वेक्ट्या स्टेनीको

प्रतासक्रिक का गमान दिना कि 'सम्बद्धे

designate themselfs produce there प्रमुखीरको प्रथम विभागनामेको स्थितको सीहर

न्हीं हे स्वकृति । न्हा नेत क्रमन सर्वता स्तर

है। महि वहीं करि वेरे क्याच्या अलहर

क्षांक का समुख्यांको स्थान स्थितनेत्रा से यह

विवर्तिक प्रका हो जानना ।' सात । इसीरिको का करने चीत हुआ जातेषु प्रत्या निकृत

होनेक जो बेर्स रहानोची करी पीड़ जी

र्जुनान । पुरेशन ! इस इस्तार की सीताने

- संदेशक विकास -KW4 प्रमुख्यान प्रत्य करनेवारे विवासकार विवासक थे, वन्त्र हैं, 🚟 वर्षे सर्वे

🚃 क्रीत हुन्हें सुन्न दिया, यह सम्पूर्ण आवस्त्राणी महेवर नियस्त्रम् 🚃 🚃 नंतर कर 📶 है। 🗷 चुनिवर दर्गतिन, को - दिल्लामिकी 🛗 वृद्धि करवेवाला है। परम जानी, सामुक्तीके 🔣 पना म्यून्

वैद्यानस्य अस्त्रास्थ्य वर्णन

बराबनाओंको पूर्व करनेकाल है। गावि, होका कवा दूर । तक ! वह आस्वान वर्रेसिका और प्राप्त्यानि विकासक्त—ने सीची विक्रींत, क्रानीका, कुम्बातनिस दोनीका क्यान दिन्ने अलेवर सन्देशकानित पीकृता संस्कृता, सन्पूर्ण वनीरबोका पूरण और (annua sy-va)

### धगवान् शिवके क्रिकेश्वरावतारकी कथा—राजा महायु वाल रानी व्हीतियासिनीको ब्राह्मिक दुवसकी परीका 🚃 जनावन प्राप्तका विश्वीत विश्वत । के

महर्क नृष्टीकाने दिवेकनामहरूक साम बलायाः वे बेले—सन् : व्यक्ते 📰 नुवर्तेषु चंद्रासूच्या चरिकन 🔚 📖 🖽 और जिल्हा चामान् क्रिको मान्यानको असुरुक्त विरुक्त था, उन्हों परेक्की कर्नकी other fible fish if women IIII विवेद्यांकारों प्रवाद पुर थे। प्राप्तकी प्रवासी स्वानुमिते स्वानीक विवाद स्था शरीकाताची राजनुस्तार हुन्या सन्त राजन-विकासनगर असराह हुए, सात राजा चनावहुन, तवा रागे सीलरितनीकी 💹 सनी-सन्ब वर्धेलिकारिकाके साथ उनका हिन्दी देउथे र विक्री समय 📖 पश्चमी जन्मी प्रनंतर्वाचे काम भागा अनुवे यत-विद्यात करनेके रिको एक गुरूर करने प्रकेश निकार । अपनी 🔤 शरकामाराकोच्य कावन करनेकरनी की ( म्याक्स भी ऐसा है निका धा । इस एकस्प्राधिकी भागेरे विकास स्कूल है, इरक्की परीकृतके हिन्दे पार्वतीसद्वित चनवार् जियने क्या त्यीता रखी। विस्ता और दिन्स कर भनमें प्रमानकी और उसक्रकों

कारमें प्रचार हुए। 📰 होओंने स्थितापूर्वक

अपने केने-विकासको स्थापन सामे और ...... क्रमा 🚟 🚟 तथा। एवले वर्षे इस अवस्थाने देखाः 🖩 व्यक्तन-वन्तरिः मी काले विद्वार हो महत्त्वको सरको गर्ने और इस प्रकार केले । सहाम-दानसिने कहा — शहराय ? क्यारी रक्षा क्रोसिये, रक्षा व्यक्तिये। यह

🔤 करने सिहत है महस्त्रे कोड़ी 🗒 रूर

काम हुन देशोको सा भागेके रिन्ने अर एह है। 🚃 अभिन्तेको महास्थे समान 📖 क्षेत्रकार 🕮 विकास 🔤 हो अवना **ारा कराने, इसके पूर्व ही आय इस** क्षेत्रोंको चया स्वीतिये ।

का केनेका व्या करणकार सुरक्त नक्रमीर राजने जो ही करून उठाका, रहीं हैं का ब्यास प्रकोत निकार आ पहिला । उसने क्रमुख्यीको चक्रम् निका । 🚃 नेकारी 'हा न्हें । हा नाम । हा जानावालय ! हा क्रमके । इर जगानुरो !' इत्सादि व्यक्तार रोने और 🚃 करने समी। मात्र वक् वक्का का। उसने जो ही आहालीको

अपन 🚃 पन्नेपारे चेतुः को, 🛅 🛊

भारतुरे तीको व्यक्तेते व्यक्ते वर्गने अन्यकः करीर सब पुरू आक्ते अनीन है। मोलिने, भिन्नाः परंतु उर सामोगे का महामान न्यासके स्थित के 🚃 नहीं हो : 🚃 प्रस्थानिको वर्ग्युनिक वर्गीयम हुआ

तकार हर निवार प्रचा अपनी पार्टिको बाबके पंचेने नहीं देश प्रकारको सह दुःश हुआ और यह ब्लंबर देने सन्त । बेस्तक केंबर जाने रामा चहानुते बना—'गळर् ! पुन्तारे में नाहे-को जन्म नेवा है? क्षा विरक्षीयति रक्षा कारनेन्यास्य सुरक्षारा विकास शतुन कही है ? सून्य का गुज्जें काफ स्थार यो-सदे प्रक्रियोगः 🚃 🐮 🚃 🚥 हुआ ? तुन्तीरे कहा, कादन सात भागामा-विकास सात स्थान हुआ ?

पूर्वाको क्षील क्षेत्रेक बळाल क्षांत्रकार बरम धर्न है। बार्यप्र गया अपना भग और अपन देखर भी प्रत्याने अपने 📺 कीन-पु:दिस्पोकी रक्षा करने है। के विद्यालया अस्मारक्षा नहीं कर सकते, देले स्तेशीक प्रैके हो परिवेक्षी अमेश्रा पर जाना है।' THE REAL PROPERTY PROPERTY THE इसके मुक्तके अन्य) परस्कानकी निन्हा सुरकार राजाने क्रोकारे मन-ही-का का

HART Frant Parts-'and ! men भागको जनव-केरसे येन कराजय नह है। एका । मेरे वर्णका भी मात्र हो गाना । असः जब मेरी सम्बद्ध, राज्य और आयुक्त भी निवास की नाहा को आयाना ।' में निवासकर एका प्रमुख् प्रस्कृतको करकोने गिर पहे और क्से बीरज बैधाले हुए केसे —धामाहा नेत पराक्रम नष्ट हो गया है। महायते ? जुल

कृतियासम्बर कृत्य करके होन्छ 📖

देशियो । में अवस्था स्टोमानिक प्रदर्श हैसा। यह सम्बद्ध 📹 सभी और मेरा 🖙

साय क्या प्राप्ति है ?" माम्य नोले-सम्बद्ध अधियो 🚃 🚃 कान ? 🚟 विद्यार मॉनकर

क्षेत्रक-विकोष समाप्त हो, हहा स्कूत-से पर स्कार क्या करेगा। के मूर्त है, सी रुक्को क्या कर रुक विस्ते पार की नहीं है, वह बन रोकर बना करेना ? नेसे क्यी करने गयी, की कामी काम-सुकका क्याचेन वहीं विकास कार काराध्येतके र्वेलने अस्य अन्तरी इस बढ़ी राजेको पुत्री है diffet i

रुक्ते क्ला-ब्रह्मम् क्ला क्ली तुम्बारा वर्ष 🖟 🕈 नवा तुन्दे गुरुने नदी उन्हेरा क्रिक्त 🖟 🗷 क्रमा जुल नहीं जानते कि पराची 🚃 📰 सर्व एवं सुवसकी प्रति करनेवास है ? प्रश्वतिक अध्योगने जो जप क्रमण आस है, उसे सेकड़े अपक्रियोक्स भी भोगा जॉ सा गयाना। **==== केले---शक्त् । में अन्तरे** 

क्षांत्राचे अधेका प्रकृतक और महिरायान-क्री 🚃 🕶 नाम चार कर्तुना । निर परको-संगम विका निम्मतिमें है। अस: आप अवनी इस नार्वाको नुते अवदय दे हैमिने क्रमाध्य आप निक्रम ही गरकमें पहेंगे।

इस्तानकी इस बातकर राज्यने क्य-ही-क् प्राची किया कि प्राचनके व्यवस्थ रक्षा न कारनेसे महानाव होग्त, क्षतः इससे क्कानेके निर्म कारीको है जलना ही शेष्ट है। इस होता इस्कारकारों अन्तरी प्राप्ती हेकर मै पायले जुळ हो सील ही अभिने ज्येश कर सार्केगा। सर-धी-सन ऐसा निक्रम करके

क्ष्माने अवग कलाची और लाक्नको

ब्रह्मका को अन्त्री फरीनके दे दिना।

तत्पश्चात् कान कान्ये पनित्र हे वेकारओंको प्रणाम करके उन्होंने अधिकी के 📟 परिक्रमा 🔣 और एकरवरिक क्रेकर चन्नकः, दिसको ध्यान विस्ता । 🚃 प्रवार राज्यके अविमें विरनेके रिप्ते बात देश जनस्त्री प्रश्नाम् विश्वमध्य समुद्राः महाँ प्रकट हो गर्ने । 📰 योग एक थे। हातावाह अञ्चल आकृतकाम् काम हे हो भी । सामाना पोलं रंगको प्रदा सकती हुई की। के कोड़ि-कोरी सुरोधि समान नेपानी से । हासीचे विश्वहंग, चंग्हेलंड, खुकार, बारर, गुग, अध्या, बार्क और निवास कारण निवी. मेलकी पीठका केंद्रे हुए जनकर् गीरका काको शामने अपने राजने सामक देशम । अन्येत वर्शनकारित आवन्यमे युक्त हो रामा प्राप्ताने हाथ ओक्टबर सम्बन्ध विकास

राज्यके स्तृति करनेपर पर्नितीक स्वरू प्रसन्न हुए नहेन्यते कड़ा — तक्क्ष् ! तुन्यते वितरी अञ्चल किया व करके के स्था-क्रमेश नेता पूजन निरम है, गुन्तारी इस चरिक्रोत कारण और सुन्दारे हाश की हाँ इस प्रतित सुस्तिको सुनकार ने बक्त प्रथम हुआ है। सुक्तरे धरिक्षमानकी परीकृतके रिक्ते ने स्वयं शासका चन्यका आका का । जिले व्यासने बार रिका का, कर बाह्यकी और कोई नहीं. के निरिश्तनन्दिनी बनावेची ही भी । तुम्हारे min शारनेसे की जिसके सरीवको कोट नहीं प्रांची, का काम नामानिर्मित का । तुमारे वैजेको देखनेके रिचये ही मैंने सुन्हारी पारिको मोंगा घर, इस की सिंकरिक्नीकी और सुनाते मरिक्ते ने संतुष्ट है। हम कोई कृतिन 🗪 मोबो, में उसे ऐसा।

वोले—केव ! स्वकृत् पर्केश्वर है। आपने सांसारिक समसे मिरे 🚃 🚃 सम्बन्ध्ये जो 🚃 इर्जन दिना है, व्यक्ती मेरे विश्ले बहार 💷 है। देन ! 🚥 वरक्रकाओं ने क्षेत्र है। आयर्ग 🗐 दूसरा 💵 वर नहीं भागता । मेरी नहीं इच्छा 🖁 कि में, बेरी जनी, बेरे पाला-फिता, प्यतकर कैरन और प्रस्क दुव सुरच—इन सक्को आव अक्न पर्वकर्ती रोकक क्या स्टेडिके ।

सर्व्यक्तात् गर्नी विकास विकास प्रमाण कुन्दे अन्त्री 🚟 परवान् संसरको 🚃 📰 और यह उत्तय वर मांना— 'न्यानेन ! मेरे 🚃 🚃 और माता क्षा क्षा क्षा क्षा का अपनेत समीव विकास प्राप्त हो।' धारावासमा वरावान् क्रमाना प्रसर्व **क्रमान् 'एकमन्** ' कहा और 🚃 क्षेत्री क्षा-प्रक्रीमध्ये कृष्णम्पूरतार वर वेकार वे अवस्थाने अन्तर्यात् हो गर्वे । इधा राजाने बनकान् श्रीकरका बाह्य जल करके शर्मी व्यक्तिकारिकारेक साम 🔚 विकासीका क्यकेन विकास और 📖 इवार 🚟 साम करनेके पक्षान् अपने पुत्रीको राज्य वेकर क्यूंजि विकासीके वालवकते जार किया । 🚃 और रानी केने 🖥 असिस्ट्रॉफ नक्षरेक्योको पूजा 📷 जनवान् विश्वके व्यक्तो कह हुए। या परम प्रवित्र, वाध-क्षणक कृषे अस्तरस गोवर्गीय धनमान् विस्थान न्यान्य मृत्यानुष्यस् स्त्रे विद्वानीको सुनन्ता है अथवा रहने 🔣 सुद्धनित क्षेत्रर नवता है, 📖 इस स्केक्न जोग-देशचंको जानका अन्तरी नक्षान् जिल्लो अत् केत है।

(अध्याम १६-१७)

प्रगमान् दिवका चतिनाच एवं ईस नायक 🎟 📟 मन्द्रीयर कथते हैं—मुझे ! 🚃 में चीतर स्थिते और में को-को 🚥

परमान्य दिल्लंड स्टीटक्ट मन्नड अकारका करेर करता है। पुर्नेकर 1

अर्थुद्वाचार मानक वर्गतके समीध एक चील रक्षा था, जिलकर गांग का आकृत । अस्मी

पार्तको स्रोत अधूका व्यक्ते थे। वर्ष कार्य लामा बारान करनेवाली थी। में दोनो पवि-कारे जान्यू रिकानक में और सिवाहर

आराजना-कुनाने सने सकते थे । एक दिन का fingreep ofter arrest unfeit fieb शासामा प्रोप वालेक विवय संपाले बहुत पुर काल प्रकार प्रकी समय

stancement wherealt whose street flush क्रम्बर्ग् प्रेकर संस्थातीका का बार्ग कारके पर अस्ते। इस्तेने ही कर परका मारिका बीटर भी बाल आया और इसके को हेन्द्री का व्यक्तिकार पूजा किया । and whereast offerit fire or क्रातीयरने क्षीलकानीके साम्रा-'स्वीता (

हें। क्षेत्र 🔡 🖁 कर सर्वेत, शक्त स्वय करन्यान से ।' चेल चेल-स्वाधित ! अव धीक मार्क हैं, राजापि मेरी जात सुनिये । वेरे काचे प्रकार से कहूर शेरक है। फिर कामें आकार

आज राजने पहाँ उपनेते किये सुने मतार वे

क्या कैसे से सकता है ? भीरको या का सुरकार सम्मीकी

क्ष्मीने चारे जानेको जाल हो पर्व ।

🚃 गीलनीने बंबा — अवस्था 🐮 जान स्वाचीओको स्थान दे क्षेत्रिये । यर जाने हुए अशिक्षिको निराहः न स्वैद्याने । सन्त्रका प्रवारे गृहस्थ-समीद्र पालको बायर पहुँचेती ।

आप स्थानिक स्था मुख्यूनीय पाने

लेकर मकर सभी चूँकी। 🚃 🕳 🚃 शुरुवार चीराने क्रोबा—बीको चरसे बावक विकासकार 🖩

भीतर केले व्य सम्बद्धा है ? संन्यानीजीका अन्यन क्रमा भी मेरे हैंग्से अवसंस्थातक है होत्य । ये केवी ही कार्य एक गुहरूके रिग्वे सर्वका अनुविधा है। असः चुने ही बच्चे ब्यून १५२० जाहिने । यो क्रेन्सार होगी, यह से होबार ही सोगी । ऐका सोब आया करके कार्य क्रीको और संन्यातीयीको से सामन्

पर्यंत जीतर एक क्षिण और क्षमं वह भीतः अवने अल्पूच कवा रक्तका बरने कहर कहा हो करत । राज्ये संनत्त्री क्षुर एवं दिशक गयु को पीक के रुप । कार्न भी बचासीत कर्मा करानेके संस्थे बहुत्यू का विकास हरने

तन्त्र पात कारत दूधर वह और करकार् हेकर भी प्रत्यक्षीरंग दिलक प्रमुखीहरा magica un from con i percente इक्ष्मार अन्य परियो देशन कि विरस्क पशुआति क्रकारी जीतको का स्था है, स्था स्ट्री MR पुरस्त कृतार संन्यासीको हुएकी देख

भोरती दुःससे ब्लाकुल क्षेत्रेश भी

केर्वपूर्वक इस दुःसको समझा को बोर्स--

पहलीको । अस्य दुःस्ती विस्तरिको हो स्त्रे

🖁 ? इस चौराराज्यको हो इस समय करणाण 🖈 हुआ। ये क्या और कुलर्ज के नमें, जो इन्हें देली पून्य काल हुई। में विकासकी अपनी प्राप्ता इनका अनुसरम करीनी।

mm अस्तामसमूर्वक केरे क्षेत्रके एक विकास वैकार 💷 है; क्वोंकि सानीका अनुसरम कृत्या विश्वविके विक्षि सन्तरूप वर्ग है।

क्रावर कर सुनवर संनासीमीने सर्व विसा

a stillen ferregren v frit marter er eft filde telemeter unt date bie ben ber merer malefanet begittinger tiblingen.

WHE

हैबार की और पील-विने अपने करिक प्रकट क्षेत्र और प्रसन्ततपूर्वेश शुन होनोंका



अनुसार काले 🚃 फिला । इसी सन्दर्भ क्रमचान् संबार अन्ते साम्रात् क्रमकरे प्रतिक स्थानी प्रभाव के गरी और अंगार्थ प्रवर्षना करते हुए केले — 'तृत क्रम हो, क्रम हो। में दुर्भवर प्रसम् हैं। तुम इन्क्रन्तुरसर बर बन्ति । सुन्दारे रिग्ये गुड़ी ग्राफ भी अरेक 相信集化

प्रशासन् क्षेत्रकातः यह पर्यक्रक्तकातः **ावा सुनका जीलवीको बड़ा सुन्। जिला :** बद्द ऐसी विप्तेर 🔣 भवी कि उसे 📟 📟 बालकी सूच गाँगि गाँग । उसकी उस अन्तरभाषो स्थान करते भगवन् प्रेकर और भी प्रसन्न हुए और उलके न चौंकरेकर भी उसे बर देते हुए कोले—'बेरा जो परिचय है, यह भारते जनमें हंगानको

बरकर संबोग करुवेग्रा यह भीत निकारकारी इतय राजधानीमें चीरनेनका सेह पुत्र होता । का समय भरने नानले इककी प्रवासि होती और तुल निवर्ष नक्के पीव्यक्कि कुरी दक्क्ती होओगी। कुष क्षेत्री जिल्लार राजधीय धीत्रीके प्रक्रास् का बोक जार करोगे, जो बड़े-बड़े चीनीवरोके रिक्वे भी सूर्वभ है।'

क्ष्प्रेकर कहने हैं - मूने । ऐसर अञ्चलर प्रमुख्यम् तिर्थः इतः स्थापः विराह्मकाने विका हो गये। यह पील अपने धार्नने विवासित नहीं हुआ था, असः असीने माणपर उस रिज्युक्ते 'अक्सिक्' संक्रा दी गरमे । सुनरे क्रमाने नह असून्य मानक भीत नेपार गगरमें बीरलेनका कुर हो प्रकृतक करके जनसे विकास हुआ और आहुका नामकी भीरवरी किर्ध नगरमें राजा भीकती यूनी वनकसी र्क्ष और से पवितास दिल वर्ड इंस्सम्पर्ने जेकद हुए। अधेने राज्यपनिया मरको 🞟 अरापा । पूर्वजन्तक अस्तरस्तित कुन्त्रले अस्त्र हो। यगवान् दिखने ईसका अध करकारत जन केंगोंको श्रुप्त दिना। \$क्रावासकार करते हैं। क्या कारि-क्राविकी कारे करने और संदेश पश्चिमनेने कुछल में। में क्ल और प्रमाननी बीनीके रिकी क्तान्यकृतकृतकृति ।

(असाम १८)

# भगवान् शिवके कृष्णदर्शन नामक अवतारकी क्रमा

रण्डेशर करते हैं—सम्बुधारकी ! अधन निरंध का अस्त्रा वर्णन काला है, पगवान् अभुके एक उत्तर अवसारका नाथ सुन्ते । शब्दुदेश समक्ष बनुने यो ३श्वाफु कृष्णदर्शन है, 📟 📟 नवसको ऋन. आदि पुत्र से, उनमें नवसका नाम रामग सा,

विकास पुर समाप्त काली प्रविद्य हुन्छ । योगे--'पात । 🗓 प्रेस्ट्राव्यक्ती दिली मध्यनके हैं कुर अवसीय हुए, के वर्णकर् मृत्युक्तने गया या और वहाँ अवस्था विक्युके भक्त से तक किन्की प्रक्रामकी देककर उनके कार कार्नि दुर्जास अस्त हुए में। तुने । अन्यतिकोर विश्ववद्ध को नकत को गर्भ 🗓 अन्ते परिचया कर्नर सुन्ते। क्वीको परस्कार क्रिको ज्ञान प्रदान गाँउन था । मनुद्राम मानग को सुदिहक्तर् से । अहीने Registration IIII defentante pfun-संकार्त्वक मुख्यूतरचे दिलाव विकास । प्राप्त बीक्यों इक्काहर असीर भारतीये सकानेट रिक्ट कोई काम न केवर विकास सम्बद्धि अल्याने चांद्र स्थि और अवना-अवन्य पान हेकार के उसन प्रेसियों सम्बद्धा बारक करने राने । अर समाने निकासी शाहरते ही भारता despre their us you think hade मध्यारी मध्य कुल्काले सङ्गो<del>वकू</del> नेवीया अध्ययम् जाने वहाँ शार्थ । इन्होने बेक्त तक कई जारी सम्बन्धित वेदवारा वालों अवना-अवना वाल से मुक्ते हैं। अब उन्होंने की कहे बोहले शक्तान सरोबड़ी हवार रक्तार अन्त्रे इक्ष्मक अभी बन्दुओंसे क्या -- 'बाइबो । मेरे रिको बाल दिये जिला है आकर्तनोने अन्तरको जाते सम्बद्धिक Control that Breeze Labor street, and photograph-पूर्वक पुर्व की विकास क्षेत्रिको । 🗎 अनुसा **ब्राह्मका ने के लिए हैं जा गरन है।** वर्ष केले -का राजनिका केला। के चार भा, जब समय इस सुम्हरो विन्ने भारत वेता भूत गर्ने में। अन इस उसक न्यानकार के सुक्त केलन के है। इन अपूर्णियों ते त्ये, इसमें संस्था नहीं है।

im एक्ट दे हेने i' मार्गेका ह्या प्रकार सुरक्ता रूपनको कार्यार्थ राज्यात क्रेकेटर के आर्थिएस अवस्था हरू विकास पूर्व । के विकास काम <u>प्राप्त</u> चारो क्या हुआ प्राथमिक कर राजको

क्षेत्र-क्षेत्र । प्रदूर्णको इस कार्या विकास न मार्थ । यह उन्होंने कुई उननेके 📟 को 🖭 🖺 हुन्हरे 👭 नेपालका कार 📺 पाँ का स्थान, नवार स व्यक्तिक करे पूर्व है इसके कार्य हुई रिक्स है के मैं जुनारी जीविकासी एक स्वाप स्थाप है, पूर्ण । इस दिलो क्लम पुरिक्रमारे आदित्यानोतीय अञ्चल एक बहुत वृक्त यह कर को है, कर कर्नने अनेश को दिएका कार्य के बीचा-बीचा नहीं समझ पाने —आसे कुर्वेका प्रमुख्यको उत्तरम विकास

अक्रकारी का है। इसी बीचने काइनोंने चुहे

क्षेत्रका अवस्था अवस्था विकास पर

freit : milt eftene me 🛗 aprè

विकोधे जोने उससे पूछा, 📖 उस्तेने

अंतरको केल क्षित्रा बाल विका । अतः वसकै

रियमे में अस्तवाकी होत्याने अक्ष्या है ।' जनगर्यात

an gant family in the

कृत्या । साम्ब्रोधने पुरुष्टे आसारण के हर

क्रमी कुल हो जाती है। पूर नहीं बाओ और क अव्यानीको विकेशकान्याची हो स्वत कारत क्षिक करें । इससे बह का कुलानारे राज्यांका क्रेमा । यह यह राजा स्थात क्रेमित के हम्बान जब सर्वको बार्न शरीने, इस समृद हिन्दा होकर करने **जाती हात ह**श्य साच fermil ug um greet meund क्यन की जनकारी साथ उस उत्तर बाले मने। मुत्रे। वहाँ को दिली 🚟 पुरिवार पर्युक्त वैद्योगसम्बद्ध केले a program of 

particular de la constantina del constantina de la constantina del constantina de la constantina del देकर सर्गलेकाको ससे गर्न । उस पहासित् और उन्हें प्रसार करे । अपने अस्तरको करको जब ने बहुन करने रूपे, उस सकत

464

शुक्र भीतन बारनेकारी बालतान् होता तावाल वहाँ उत्पर हो गर्ने । उनके हारे अह बड़े सुन्दर थे, परंतु नेव बाले थे। उन्हेंने नभारते पुरा—'तुन स्टीन हो ? यो इस बचको से स्ट्रे हो। यह में नेरी सन्तरि है। हुनो निकाल कही केवा है। उस बाते बीया-बीया यसाओ ।'

नगरने कहा—बहु से बहुते बना हुन क्रम है, जिसे क्युनियोंने कुते दिला है। अस यह मेरी हो सम्बन्धि है। इसको नेनेसे हर चुने कैसे रोक रहे हो 7

कुम्बदर्वको सम् — 'तात ! .... कुमोर्क इस इस्सोने सुस्तरे स्थान स्थान रोंने । जाकर करके पूर्ण और में जो निर्माप हें, 🖼 डीवर-डीवर बढ़ी अवकर बाराओं।' प्रमाणे प्राप्त सुरक्षार नजनने निमाने प्राप्त अस्तर ३०६ प्रथमो उन्हें सम्बंध रकता शास्त्रोकको कोई दुसनी बाल कब आ नकी और इन्होंने पानवाई दिवारि 🚃 कामारोका विकास काली हुए सहा ।

का मेरी---'करा ! में ब्राह्म की सुधी बहु कर होनेसे रोक रहे हैं, स्तकृत् चराकर् दिला है। को तो संस्करको सारी कहा हो अधीयो है। परेतु बड़ते अस हर बनक जनमा विजेष अधिकार है। यह करनेले से 📟 बच जाता है, जो सनकन् सहका भाग विश्वितः विरुक्त राजा है। असः जासकीहरू सारी बस्तु बहुन करनेके अधिकारी स्वेडिंग महादेवको हो है। उनकी इकाले 💹 कुले

हैरने 🚃 🚟 और ज्ञ्यायकृषेक ज्ञानी भूकि भारते । अस्ता विकासी अस्ताती पहुं परे और भगवानुत्रो काल काके हात जीवकर कोले-'लोकर ! च्या सारी क्रिक्केवर्री हो अनुकारी है । निवर चहारों क्यों हुए जनके रिप्ते में पहला है पना है। निक्रम ही प्रकार अल्पात अधिनात है, नहीं मेरे फिल्फे रिक्षेत्र दिवा है। यान ? मैंने प्रधार्म बात न क्षानोके आरम प्रयास को पूछ प्रकृत है मेरे का अवस्ताको सन्त वर्गके । 🕈 आको करनोते पतान्त रक्तार यह प्रार्थन करत है। मित्र असन्य पुरस्तार अस्ता हो ।"

र्रेशा 🚃 रक्यने आयम demand men und mit ubg eber कुम्बर्ग्यानेस्टा स्टब्स विकास विकास 🚃 📰 अपने अपनाच्ये विस्ते क्ष्मा मोन्त्रं हर चनवन् स्टब्स्स सुरि सी। बहुर-दार भागवार् हाने यर-ही-यर प्रतान है नभगको कुरावर्षाको देवस और प्रशासि हा 100 ( कृत्यदर्शन थेले—'बक्क | हुन्हरे

📟 में कर्नपुरस्य 📖 🔛 है, पर साम 🗗 🕯। जूनने भी सायु-साधार्यक कारण साथ ही बंदा है। इस्तीएन में तुम्बर ब्यून प्रमात है और कृष्यपूर्वक तुन्हें सम्मान व्यक्तिकार हान अकृत करता 🖁 । हुन सम्ब यह सारा थन मैंने तुन्हें ने निया । अब तुन क्रो प्रकृष करो। इस रेक्स्पर निर्विधार क्रकर सुरू जोनो । इस्तर्ने मेरी कुमले सुन्हें ्यक्ती अन् क्षेत्री (' वेद्या बद्यकर करकार् लोग उस बसुरको 🕏 सकते हैं। बनावाद उद 🔤 देवले-देवले वही असर्वाद हो दिला पुरस्ता करने बारनेके दिनों हो वहाँ केला. यहे । सामा हो अबहोता मेरे अपने पुत्र क्षम श्रार्त्य क्षरके आने हैं । हुए वहीं जाओं। प्रधानोह हाथ अवने श्राप्यको हरीर आने ।

🚃 लोकमें विवस्त भोजोब्द साथोन करके. विका । को 🚃 आरमानको पहला और अपाने से भगवान् विकास 🚟 वर्त करे । भूतक है, उसे समूर्ण वनीवाविका पाल जाए

बहुत्। इस प्रकार सुरको की भगवन् हो करे हैं। **विक्रि** कुळाडूकंत स्थाप, अवस्थातक कर्णन

(अक्ट्रिट २५)

चनवान् विकके अवक्तेप्रचयतारकी कथा और उसकी महिमाका वर्णन क्फ्रीबर कक्ष्रो है—सम्बद्धानर 1 जन

तुम वरकेश्वर विश्वके अवकृतिक नवन्त कारतारिका कर्मन सुन्ते, विकार इसके विक्रांत्रीका विक पुत्र व केले। सुर ही कांत्रको जूर-पूर धार विका का । कारेकी 'दो । तक अपने देखनेका कांद्र रसानेकाले क्सा है, इस संस्कृत देखकाती तथा कामतिजीयो प्राप लेक्ट मगवान किकार वृत्तीय कारनेके रिध्ये कैतवास वर्णतान गर्ने । इस १००७ बुहुम्बरि और इसके पुजानमञ्जूषे कर कार्यका सम्बद्ध केंद्रार का क्षेत्रीकी परीक्षा सेनेके विन्हें अवस्था कर गर्ने । उनके प्रतिस्थर कोई बच्च नहीं का । ने प्रवासिक अधिके समान नेताकी होनेके सारण महाभवेकर जान कही थे। इसकी आकृति नहीं सूचर दिखानी हेती थी। वे राष्ट्र शेकाबार कार्ड थे। शुक्रमानि और हमारे क्रिक्के मार्गीय कारे स्थान देखा, एक अञ्चल ज़रीरधारी पुराव ससोके क्वेजने कहा है। प्रमुक्ती अपने अधिकारपर बक्त गर्व था। इसरिन्में में बहु न बान समेर कि ने साम्रात् भाषका संका है। उन्होंने मानी एवं हर

बलाओ । देर न कवे । मनवान् रिस्व अपने

परमारे प्राः—'तम कौन हो ? प्राः नत अक्यूलवेसने कहाँने आये हे ? सुकरा भाग प्रका है? सम करते ठीक-ठीक

प्रमुक्ते व्यक्तित कुल्लेक्ट भी महत्त् कीतृत्व कानेकले अस्तुत्राहारी महायोगी वेक्सक इन्हरे चेकी अल्बार का जरूवारी

कुरुवाने करकार और इस कार कहा ।

देख क्या का दिलबार पूजाती और क्रोक्यूबंब देवती हुए इन्हों की बार

इन्द्र कोले--असे मुद्र ! हुवीरे ! हू बार-बार प्राचित्र भी प्रतर नहीं देता ? अतः 📦 कारों करना है। देखें और तेरी रहा पारका है।

कारोके निर्म क्या क्राना। यह देश जनकार् संवारने क्रीक्ष ही क्षा क्याका साम्बन कर विचा। इसकी महि अक्षत्र गयी। इस्प्रीको से सहस्रक उद्धार न मार समेत सक्तार का पूजा राजात है जोतक कारण तेकते जन्मरिक हो हठा, माने इन्हरू जलाने देना हो । चुनाओंके सामित हो व्यानेके कारण प्राचीकरूप प्राप्त प्रदेशने का राजंबी भारत कराने रागे, निमाना पराक्षण संस्कृते असमे अन्यस्य हो गया हो ।

बहुतबारिये जल पुरुषको अधने तेनाचे प्रवासित केला हैका सरकार ही यह समझ

स्थानवर है या इस अवस कही अन्यत्र गर्ने **गिला कि वे साक्षात् फल्यान् इर है।** फिर 🌃 🖥 हुआ जोड़ प्रकाद करके इनकी सांति है ? में देवताओं तथा बुरुबीचे साथ वर्डीके करने लगे । स्त्रीतकै पश्चात उन्होंने इन्ह्रको दर्शनके लिये जा रख है।'

संक्रिया क्रिक्ट्या ।

करें। महादेश ! कारणारमा कुन्नमी रक्षा महिनिये । असन्ते सन्त्यप्टले अन्तर 👹 📰 क्षाण कृष्टे अनुसनेके निष्ये जा रही है।"

बहुत्वरिक्षी वह बात सुनकर अध्यक्त-वेबकारी कारणानित्यु जिल्लो Ⅷ 👰 क्या-'अवने केली रोपवल वाहर विकरी हुई अफ्रिको में पुनः बैस्ने बाएल कर सम्बन्ध हैं। यस सर्व अपनी श्रेष्टी को केन्द्रालये हिश प्रकृत करता है 7'

बुरस्पति गेरो--वेच । धनवम् । यस राव्य ही पुण्यानेक पद्मा होते हैं। अस्य अस्तरे भरतन्त्रस्थातः मानवादे करितार्थं परिचित्ते और इत धर्मकर रेकको नहीं अन्यत क्राल केरियो ।

गरने करा-कैजनके । वे सुनकर प्रतान



tun beit aur die auf la liga er la almenteren fan ein afteren Tanantellab I die gine giter en processablen e उनके चरकोचे निरा दिया और है। इस्तीको अध्य या केन है। \$'त्रकी क्या — 'श्री-कारण प्रकृतित ! एक इन्ह्र जीवनकृत हेरेके कारण आवसी तुन्हारा एक आवर्षः करवीमें पक्र है। आप इसका और जान जीन की होता। मेरे एकाइकर्नी नेतरे चेरा बहार करें । इस केनोवर कोच नहीं, तेल जो पह जारन अवट हुई है, इसे देवता नहीं भा सम्बद्धी । असः इसको में अपूर्ण हर क्षेत्रेया, सिलको च्या प्रत्यको पीक्षा न वे सके । देला स्थापन अपने क्षेत्र:सरम्ब कर

अञ्चल अधिकते हामचे लेका भगवान् क्षिको अस समुद्रमें केना विचा । वहाँ मेंने जाते हैं। जनकान् दिलका का तेम सरकार इन्ह बालकों, क्यमें क्रिका हो गया, सी विरुक्त करनकर मान्से विकास दुवा । विक देवलक्ष्मेंकी प्रार्थकों चगवान् किक्ने ही असुरोके न्याची जलन्यरका बधा किया वा । अवस्थानस्थाने देशी सुन्दर लीका करके लोक्टकान्यत्वाकारी संकर कहीले शालकार्य 🎬 🔤 । 🔤 📖 देवता आसना निर्धय एवं सुर्वी हुए। इन्द्र अतेर बृहत्यति भी उस जबसे भूता हो उत्तर सुक्तके जानी हुए। जिसके रिक्षे क्रमण अस्या कृशा चा, मेश्र पापकन् विकास दर्जन नाम्बर कुलार्ज हुन् । इन्द्र और कुरुरति प्रान्तासकुर्वक अपने स्वानको को पर्व । सम्बद्धार ! इस प्रकार मैंने त्यारे पत्येकर रित्यके अवध्येक्षर नामक अकारपार वर्णन किया है, जो सुरोको एक इसे क्लोको पर्व अल्पन प्रकार करनेवाला है। यह विका अवस्थान प्रत्यका निवास बलके बड़ा, कर्ग, भ्रोग, योदा तका सम्पूर्ण मनोप्तानिक्रम पालको जाति करानेकाल है। को प्रतिदिन एकापधिन हो हते सुन्ता का हवाल है, जा इह लोकर्त समूर्ण सुरतीसा कान्येन करके अन्यने किनकी गरि प्राप्त महर रेका है। (3000F 1+)

अधाराच्या वर्णन सुनो, जिले उन्होंने अपने प्रसार एक करके जान 📟 वा । निर्दर्श देखने सम्बद्ध मामने जीवत हुनु रचन थे, थे वर्षने सन्तर, सरवर्धान और मधे-वर्ष विकासकोंके केन सर्वकाने के व्यक्तिक पुर्वाच्या काल कर्ता हुए उसका बहुर-स हात्रण शुक्रपूर्वक बील कहा । सहस्रक वैकारे Breite im Albeite Seitferen ber aufreite राज्यानीया कार्याच्या प्राप्ति प्रते वाले क्षेत्रमे पेर विका । क्षेत्रका प्रकानकेतीय कृतिकारिक स्थाप, निकारित कारा समृत साही क्षेत्र d), the restore up when 42 होते । प्रमुक्तिके साथ कुमा पृष्ट पानेत केरकी बढ़ी जाते रोज न्यू हो नाते । विश विवर्तनारी राज्य की राज्योंके क्षापक करे कृते । इस वरिवादे कारे कार्यका नार्यको साथे 🕍 वेरिक परिवर्णनीत प्रको 🚟 हे कान एके हुए। पूर्व । अस असम विकास सर्वराज्यां महाराज्ये प्रमुख्येके निर्मा हेकेव 🔤 महेर्न 🚃 अस्तिः संस्के समय अस्ते प्रमाणे बहुत विकास भवी । वे गाविकारे की: क्षाः सोवाने संनद्त हे हाताना संन्यन्ते प्रस्कारविन्होंकर कियन करने हां 🖥 जी।-कीरे पूर्वविकारको अकेर स्कूल पूर पंतर्थ पर्यो । क्षांस प्रतिका सनीते कारणान् प्रीकारकी क्षाने एक निर्मात समेवन वेचार का सरकार ने बहुत हुएका गरन हुन कर कुकी थी। करोजनके सरगर अस्तर म कुक्रमारे राजे एक झक्रमार पृक्षके नीवे केंद्र गार्थ । यान्यवस्त्र असे निर्मात स्थानमें

करवान् दिकके किञ्चनकीकाशको कथा, राजकुमार और दिककुमारपर भूगा करीशर करते हैं – कुलिकेंड़ ! अस कुछ श्रुप्त अपूर्णि एक दिला गारामाओं जन करवार, क्रमुंके करी-संग्रहका विश्व: दिक, को सकी क्षूप सक्रकोंने सन्दर्भ का क्रमण का पारणाची जनमें पहारतीओं को कोरको जास समी। सब से पानी वीचेते क्रम्ब कर करोजरने करते । इसके क्री एक को जारी कहारे अस्त्रार राजीको अपन प्राप क्या हैएक । यह कारका वैद्य होते हैं कारत-Parent 🔡 🗎 तथा और भूक-कारको बीहित 👸 उस करकार्यक्र विकास और-ओरसे केने अन्य । प्रतिने 🚆 प्रमुक्त कृत्य सार्थन भागकाम् प्रदेशाः 🔤 आ गर्व और उस विकास रहा स्थित रहे । अधिको वेरणारी एक प्राप्तानी अकारकात् वर्षो ३० वर्षो । यह 🚃 औ, यर यर औश गॉनवर कीवर-🚃 चरके 🗷 और अपने 🚃 जर्नेक कारकारों गोवों डिम्बे हुए उस सामानो कार वर्षुती 🔣 । काने एक अन्तर विकास बाह्री अन्तर्भ काले देखा । विर्वन वर्गने का वास्त्रकार्थे हेर्सका अक्रमीको वक्र विरस्त हुआ और 🚃 नर-क्रि-नम निवार नारने लगे— 'जारे ! या यहे इस समय महे angelok on fromt bit \$ 16 m कारण दिल्लु, जिल्लाहे यहत भी अभीतन न्त्री नार्ध है, पृथ्वीवर पदा हुआ है । इसकी mi ut mit be finn arite gert mit प्रकारक को बढ़ी बढ़ी दिशाओं की। कर ब्राएक हो पन्न ? व जाने वह विस्तवन पुत्र 🛊 ? 🔣 सारोकाल व्यक्ति की व्यक्ति **ार्डि** प्रस्तेष्ठ सन्तर्थः निरुपार्थे पूर्वः इसे हेक्कार केरे कुरूको कारकार सरका हो राजी है । वै इत प्राप्तकाता सन्दर्भ औरस पुत्रकी गर्नित काल-केवन करण कहती है। परंतु इतके कुर और साथ सार्विका हुए। व होनेके कुक्के की 🔡 नवीचे जन्म गुजीवे पुरस

W-4 

कारण इसे क्षेत्रक सन्दर्भ नहीं केला ।' क्रमानी हात इस असर निवार कर भूरे भी, का सर्व्य प्रकारतात प्रवस्ता इंधाने यहे कुछ की। यहे-वहे स्टेस्कर् कारोकाके क्लेकर एक संन्यासीका रूप करन करके स्थान कई का जीने, नहीं का प्राप्तानी अंदेशने पद्मी हुई 🔠 और प्रधानी कारको जानम च्यारी भी । 🚟 निश्चा कर भारत करके आने हुए व्यक्तियाँ

अपने विकास प्रोड्ड और पेड्डिस १८०० न 🛊 । यह कारण्या परम परित्र है । हम हमे अवना ही पुत्र समझ्ये और केन्यूर्वन हरांगा कलन करो।' साहानी भोगते—प्रथ्ये । जन्म की सामको है वहाँ पतारे हैं। इसमें संबेद नहीं for it proved serged per mercura अपने कुल्दी 🔡 जीते कालर-केवल

दिवारी कारते हैशका कहा—'उद्यानके ।

क्रमेगी; तवादि में विकेम्पानने यह जानक वाहरी है कि वालको का और है, विस्तान कुत है, और जान कीन है, जो इस सबन क्वी प्रधारे हैं। क्वितुबर । मेरे क्वो का-ात हुए कार अल्पे 🖟 कि अस्य स्वरूपकीरूप् हिल हो है और यह बल्ला पूर्वकार्य आकार पात रहा है। बिहारी सार्वदीयारे पह इस पुरस्तकाने यह गया है । इसे फोणकर मह पुत: अस्तारी कृताहे क्या कल्पनाका मानी क्रेमा । 🖩 मी अलबाद मानाने 🖻 मेरील से पर्या पुरस्का नहीं 🗷 नकी है। आपने ही इसके प्रस्तकों रिक्ने पुत्रे वहाँ भेका है।

भिक्कामा दिल्लो क्**क -- प्रकारणी** ! सुरो, यह सामा विकास विदर्शना सावस्थाका कुत्र है। सावस्थाको जनस्थितीय क्रांक्वेचे पुद्धने कर शरक है। अनकी पत्नी आवार कार 🎚 राज्ये हरिक्रायुर्वेच अपने ब्युक्त बार पन आर्थ। उन्हेंने वर्ग अन्यान प्रत नेपालकार्त 🚃 विश्व । सम्बेरा क्षेत्रेयर से नामाने मीडीम के सर्वेत्ररने अभी । उसे करन देवकर एक साले सावार उन्हें

। अञ्चलके प्राप्त**ः विश्ववितः । स्ट** 

कारण | 🔣 प्रत्ये निया तथा गरनक शेव

क्षांच्या क्षांच्या स्था हैत्या ।

- stiller ibergent -

कोन्डिके अन्योगके एउन 🚟 🖥 भारत्योपीय समुश्रीहरू बाद हरते गर्ने । विकार कारणको इस विकासि जासको प्राप्तने का निका ? और का किन्तु को जनमें ही अन्त और क्यूडिन हे गक, इसका क्या बारण है ? नेस अकब कुर भी आवन्त वरित एनं विश्वया कर्षा हुआ तथा यो इन केनी पुर्वेको विक्रिया क्रिके सुक्त प्राप्त स्रोगा ? विक्रुसर्व दिशने जना—इस राजकुत्राको विक्र विद्युवेताल पूर्वजन्तनी क्रम्ब्रोकके केंद्र राजा थे। ये सम क्लेकि min में और संस्था वृज्योगर सर्वपूर्वक बारक करने से 1 एक दिन प्रकेषकारकों एका चनकान् इंबरनात पूजन हता स्ट्रे में और सही वर्गिक्रके क्रिक्टिक्टिकाच व्यक्तकेवानीकरी श्राप्तकार्यको स्थापन थे। 📰 स्थाप नगरमे MB और कहा कारी कोरलवृत्त सका। उस

क्षकट कृत्यान्ये सुन्तार राज्याने शीवार्षे ही

धनवान् संकल्पी चूना छोड़ दी और नगरमें

क्षेत्र केलकेकी आसहरते समानवारे 🚃 निकार को । इसी नक राजका नहकारी

जन्मी प्रमुख्ये क्याप्तमार उनके समीच से

माना । यह सबू सम्बद्धारमञ्जूष 👸 स्थातन

का । 🌃 देशकर सवाने क्रोपपूर्वक असकी

an प्रत्या दिया। दिवापुरू क्रीक्सर

Tales ( Tales to a fact to निकारको सम्बद्ध किये किया है सम्बन्धे राज्ये । सकते होटे कथा राज्युकारका की बालग-भीवन भी कर सिका। इसी प्रकार प्रमुख्य भी प्रकेशकार्थ क्रिक्कीची पुरस बिने विना ही फोजन करके से एक र नहीं रास्त्र पूर्ण जन्मे किर्तालय पूजा का ferentiet gund fest gibb terre प्रमुखीने जानके सुन्ता-गोनके बोक्को ही का कार । पूर्वजनमें के कारत पूर का, नहीं इस जन्मते को हुआ है। तिल्लानिकी कुलावा अस्तुन कर्षक करन क इतिहरूके जार कुरा है। इक्की नक्की नुबंधनारे कारते अपनी क्षेत्रको पर प्रकृत का । इस पान्य नार्यक्ष कराना हो नह हम सन्तर्भ सक्ते अस्य नारी नार्वे । अक्तानी ! यह योगम कार्य समी । क्यानामा आहार्योपे उन प्रमास कारणाम करेंगे ।

विश्व (में संस्थान) का प्रति सामा असे वार्ष एक वर्ष कारीन हो पना। बारनेवाले भारतकारण कियों को असी सकामर एक दिन राजवूतार का सक्कान क्षत्र स्वयंत्रका सहीत् करावा । इस्ने साम्राज् कृत्यानोः साम काने गया । **सही अस्तरहा**त् विका आवकार प्राव्यानस्थानि प्राप्तान विकास कृत मन्त्रविकारण आ गानी। प्राप्ते विकास और प्रेरणे प्रकारणीक्षण अस्त्री सुन्दि यह सम्बद्ध सम्बद्धान्त्रको है है। सन्दर्शन को । सम्बद्धान् प्रान्तवर किय वहीं अञ्चलीन क्षण्यको विशेष्ट वहनेक संबद्धानार में क्ये। उसके बारे जानेका (ब्यूडारी इस निवास्त्रक राज्य आंक्षे लगे। बिहर करणकारी लेकर अन्यो कुम्बेर साथ करकी आक्रमानानि च्याने अन्यो कुम्बी चाहित पानी गानी। प्राथमा अनके पुरार पान्नी जान्या सामा-बोदन विद्या सा, बही जा



तुन्तर पुर पूर्वजनमें जनन प्रमुक्त था। क्षेत्रीस्थ प्रक्रेमधीत संस्तर कर दिया। क्षे इसके त्यारी अल्यु केव्यार क्षान संदर्भ विकासी - खेलो विकासी पुजाने लावर रहते हुए परवर है, यह आहेर सम्बन्ध नहीं किले हैं। इस्तितिकों - क्षेत्र हुए। अलिकान - युक्ति - उत्तरकों न्द्र सरिकारको प्राप्त कृत्य है। उस केंग्या निकायरायम हो ने होनो सुन्य उस रहस्यार विकारण करनेके किने अस हम अन्यान प्रक्रियारको संबारकोसी पूरत संस्ते है। संकारको सरकारे व्यवते । ये क्षेत्री प्रतास एक दिन द्वितकृतार राजकृतारको स्थाप appendit estimate against second that them all eight man morbic field विभागी अस्तावन को । वनकर् दिन नवा (भागी को विभिन्ने वस हुआ एक तुन्त ment for your pit back being होरे जनगर साहान्योची करोड़ा हैगार संस्थानी पूजा करते हुए जा केवी कुमारीका आने पर कर रसा का। या अपने अपने साम अवस्था हो और वह आहम्मुन्स

- संदेश देखल्या -

असका माई हुआ। राज्यका जन कर्पनुत का। यह पवित्र अवस्थान पार्यक्रारे, मा । इस प्रकार देवेका शिवासी आगावना करवासका, जारो पुरुवार्कीका साधक तथा बारके राजा धर्मपुर अवनी कर अनेके राज्य प्रमूर्ण अन्तिहरू है। 🖼 विक्कीहरू सम्बोधित सुरक्ता अपन्येत अभिनित एकामधित होकर इसे सुरक्त था करने राजा । यह मैंने हुनसे फिल्के विश्ववती (स्वाहत है, यह इस सोकने सन्दर्श धोलीका क्षातारकः वर्णन किया है, निर्माने साम अर्थान करके अन्तर्वे भगवान् निर्मान

With

वर्गभूको कान्यकाले 📖 उद्धा किया न्याने 📖 🖟 (अन्यान ३१)

## शिक्के सुरेक्सकतरकी कक्त, अन्यन्तुकी सपस्म और अने उत्तम बरकी प्राप्ति

श्रीकर कालो **है---सन्ताकसरकी** ! अब मै पामाच्या निवकं सरेपानकारकः कर्णन अधीरत, शिक्षांत्र कीव्यके को कर्ष क्षानम्बद्धाः द्वित्रकारम् 🚟 💷 । अन्तरम् जारायार सुरिके पुत्र थे। उन्हेंने पूर्वजन्में ही रिर्देश काल कर की की और फरीबाय जनमें मुस्स्थानको करने प्रकट हुए थे। के हैराकाकाराओं ही मानके साथ पामाने चरमें पहले से ३वेंप वैक्क्स दिना से। एक दिन इन्हें कहा बाज दूध प्रतिकार निर्मात इसरिये अपनी बारको वे कांकर दूव 🚃 लने । क्यारी लगीवनी नामने प्राप्त

भीतर जानार एक उनाय निकार । अन्यानीको शारी हुए कुछ भीजीको विनागर पीला और क्षे वालीने कोरकार कृतिन दूध कैयार बिरमा । वितर केरेमधे पुजाबरस्थार का उसे पॅनिको 🎹 । यकि दिने हुए उस नकरपै दुसको पीकर कलक उन्तरमु बोले---'क ती दुध नहीं है।' इनका प्रदास्तर ने नितर देने लगे । बेरेका रोज-केल सुकार बांको बहा द:सः हजा । अपने द्वाकरे जनक**्ष्य के**नी असि प्रोधकर उनकी सक्षी-वैसी पायने बद्ध — 'बेटा ! इसलोग सह बनने निवास

कार्य है। इसे बड़ी कुछ बाहरेंहे फिर सकता है। जनकर रिज्जकी कुलके किया किसीकी क्षा नहीं निरामा । जात ! पूर्वजन्त्ये करवान् दिवके 🔚 जे 📠 विश्वा गया है, जीवान क्याने 📆 विस्तात है।" क्षात्रको मह बाग सुमकार जगमञ्जूने

करवान् विकासी आराधान कानेका विश्वा विक्रम । वे स्थानको रीको विकासक वर्षकरर तमे और बढ़ी कब् बीकर रहने लगे । उन्हेंने अबद ईसीका एक मन्दिर धनामा और उसके चीवर निर्दाणि जिस्सीनश्चनी प्रसादना नाग्येत इसमें पाक कार्राविकदित दिवस्ता सम्बद्धा 📖 । नवक्षात् संगतन्त्रे यत-पुन्न जादि से आवार प्रक्रियाको प्रश्नाक्षर व्यक्ति अक्षारमञ्जूषेक साम्या दिल्लाकी पूजा भारते राने। बाक्षा नार्वाती और दिव्यका ध्यान 🚃 इनकी पुरूष करनेके पहाल 🖥 स्थान सन्त्रका क्या किया काले थे।

भूते । बालम्ब इयमञ्जूषरी नपरवासे बराका अभिनोद्धित विशुवन 🌉 हे इस । एवं केन्स्राजीकी पार्वभर्त स्थानकृते

क्याच्या पाने ।

इस तद्य देशीयसम्बद्ध कहींने 🔤 भारी

on terrori wrong figure authfro-कुरोर विकासिने पूछा भी लेखा अनसीव्यार कर हिया। से इन्हरूने मानवार स्वयं की कर मानेको इस्ता हो गये । अनुनि सो अधीतक परकत, को क्वीने क्वाड रिका और उन्होंने अवनेको जलानेक रिप्ते के अधिकी बारण की, की भगवान रिवले करन कर विकार किर में शब-के-सब अपने चलाई स्वरूपी हराद हो गये । दिस्को क्राक्त्यूको अन्तर कुर माना और उपका प्रकाल बुँककर कहा--'बरल ! में सुम्हारा विका और वे नामीतिको नुष्यारी कारत है। सुध् अल्पले लगारव-कुमारम् मात्र होगाः। मैं सुक्तरे निन्ने दूस, सूरी और मधुके स्थापने अनुहर देखा है। धार्थ-केम नहीं कार्योक में सकू क्रुप्तरे रिष्धे सुरूप होने। में क्रुडे स्थापन तथा अपने गलोका अवस्थित प्रदान करता है।' ऐसा गुरुवार क्रमूपि क्रान्यक्टे बहुत-से दिश्य बर दिने । पासुपत-क्रम, प्रायुक्त-प्राप 💳 प्रथमेनक प्रयोग विकास

परिकारको परेक् 🔤 🚾 व्यवस्था प्रकारको 🚃 📕 और अध्य प्रेक्षर अनेके राजीय प्राप्ति । जा प्राप्ति 🚾 🚃 📖 📖 🚃 शिवने देवराज **हनामा, व्यास्त्र क्रमीयम, क्रमानुको इत्यसे रम्पाकर क्रमा** नपीकर कृष्यने ऐरावर इस्वीकर 🚃 🎆 और देवी वर्गासिको सीको हुए रितर्गत 🚟 सन्तर्ग देसलाओका 🚃 बहा—'बह ह्याल नेटा है।' 🚟 सी धारण 🚃 तिन्या । 🚃 आनेवर सुरेश्वर- छो, ज्यारने 🚟 वर्षाक्य अपना क्रमार विकास क्रमानुको पर क्रमानुको अर अंद अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ मनिनेक रिन्मे अक्षा । उपलब्धे पहले के 🚃 फिल । फिल्मे संतुष्ट क्रेका अधेः विकासीक मोनी, स्थित प्राणिक 🚃 स्था विकासिकृत एवं अधिनाही सामीत कारकार क्या क्योंने क्रियकी **निष्य की**, तम और-स्थान क्रमून कर दिया। साथ **है** नोत्तराज्याची केवर्ज, निरम संतीय, अक्षय - अस्य अस्य अनुद्धि अस्य की। कार क्षार और गोमके काश्य हेर्पका बरक्रम क्रिया और यह भी कहा कि मैं हुमारे इस आसम्बर निव्य निवास वार्थन्त । हरण प्रमुक्त भगवान् है। 🚃 🚃

हो गर्ने । इसमञ्जू का पासन प्रशःसामुर्वेश कर असने । उन्होंने कारानी रख माने कारानी । सुरकार मालको कहा इर्व हुआ। असमञ् रूपोर पूजरीय और अधिक सूकी हो गये। नका । 🚃 📟 मैंने तुमके परवैद्यर दिवको सुरेपारामसस्या धर्मन विद्या है। च्या 🚃 समुक्तीको सहा 🛊 सुस क्षेत्रकार 🖟 । सुरेक्कालास्त्री 🚃 🛍 🚃 हुए करावेकरण सका सम्पूर्ण य-केवारिक्रत करनेको देनेकारी है। को हुने धरिक्यूर्वक सुनात का सुनात है, वह सन्पूर्ण सुकोको चौनकर अन्तवे भगवान् 📰 ज्ञा केल है।

(Stema 35)

• व्यक्ति क्षेत्रका •

विश्वजीके विरात्तकतारके प्रसंगर्ने श्रीकृष्णहरा द्वेतकार्ने दुर्णासके सापसे पाणकोकी रक्षा, व्यासनीका अर्जुनको शक्किया और पार्विपयुजनकी विश्व बताकर तपके किने सम्मति देना, अर्जुनका इन्हकील पर्यतपर तप, इन्ह्यम श्रातका और अर्जुनको करदान, अर्जुनका विवादिके स्रोहको युनः तक्ने प्रकृत क्षेत्र

स्थाना कर्नतिक विकासकार्यो <u>स</u> पारिता, नर्गक 📖 दिव अवसर्गिको, चित अध्यक्षिण अञ्चलको यन बहुबर नदीवरके असी कारो है — बद्धियाद सम्बद्धमारकी ! see for freezent women freeze किरात कावक अवस्तरका वर्णन हुन्हे । इस अवसारमें प्रचीने पूछ कारण केरका कर और प्रस्ता क्षेत्रार अर्थकार्ध कर कहार स्थान 💴 🚃 पुलेक्स ब्यूनाई सम्बद्धीय (क्यूपे) और रिका, का है करी-कार्य dreiter aus breech Mil arch - Mil is कान्य पूर्वप्रस से हाँ कार्राक्षेत्र अन्तर रेग्यार शुक्रापृतीक अन्यता सम्बन्ध विकास समी । क्रिकार । असे समय क्रुकेशको आवरक्रक नुनिवर एक्स्पाको कुछ करनेके प्रकेतकारे from white first after मिला । 📖 नहर्षि दर्जारत अपने दल 🚃 क्रिकोके हाल आरस्ट्यूर्वक वहाँ एवं और कानुसीरे नकेल्युका भोतानी करून की । 📖 उन सभी सम्बन्धनोंने उनकी प्राचीक लीकार करके कुर्वत असी तन्त्रकी पुरियोक्ते काम क्रिकेट रिपरे केवा । सुरीकर । 📖 अवाजनके कारण वे शबी anna को संकार का गये और का-ही-यम आगर त्यांन बेनेका निवार करने समे । 📖 श्रीवरीने जीकृत्वका स्थाप विकास । के नवान है को 🖂 की और सक

(के परे) का चेंग त्याका स्ट सबी लारिक्पोको सुर कर दिया । दिन से कार्षि कृतांका अपने विक्योंको दश दश्य जनका व्यक्ति करने को । इस प्रवार सीव्यक्ति कुराते का कुरू कुरुक संस्थाने पुरु हुए। सक्तान भवनात् श्रीकृताने पान्यकोच्छे विकासीको सारायका बारकेसी ज़लाहि हो । हिस्स स्वानन्त्रीने भी अहरता अहे the fit when members about the pr कहा—'फिक्सी संस्कृत दःचीका विकास merbund fie fe baller werhet nich gie क्रमणी अन्तर हो जने हैं। इस्तिन्ते सामी मोनोको प्रकारकीको संख्य करनी काविते । वे व्यक्तित असम होनेवर चलवेकी सामी अधिनवास पूर्ण कर के हैं, स्कूरिया कि में इस लोकाने साम धोल और परालेकाने digner it ment to an foregre विश्वित कार है। इस्तीको जुनेक-पुरिकारणी कारणी कारणगढानी गणुण्योच्यो साम प्राच्याची सेचा कारणी व्यक्तिक व्यक्तिक भागकान् प्रकार साम्राज् भाग वृत्ता, सुर्विक संब्राच्या और सन्दर्भके जाभावसभा है। अंश अर्थन महाने पुरुष्यपूर्वक समाविकास जर करें। का इस काले महिल लेंगे, पीके संपूर्ण के व्यापेने । प्रत्यत क्षेत्रेयर के नार्वदा निक्रोंका पास काले सीने और फिर भिन्नतीया हेतु मन्त अकुन करेने ।'

राजाविकाचा उन्हेंस क्षेत्रके ज्ञान हुए, जन नीवान्युद्धि अर्थान्ते साथ सर्वाः कृतेपुरः

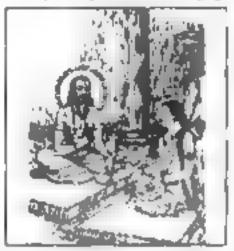

बैक्कार कर विद्यार्थने अपूर्ण कर रिस्का । विदर ज्यान्त्रीय मुनिया व्यास्त्रीये अर्थुन्यो वाधिवरिक्षके पूर्णन्या विकास प्रकारकर क्लो क्ला ।

व्यासनी जेते—'कार्च ! अब पून महर्षि परम रामग्रीम कृतमील पर्यक्रम जाओं और वहाँ प्राप्तिके सामा वैकार सम्बद्धालको स्थापन करो। 🗷 विका अक्षानामें गया गुन्धा केत काली रोगी।' अर्जुनको ऐसा आयोजीद देखर ध्यालयी जव्यक्षेत्रे सङ्गे त्यने— 'नुक्तेक्को । तुन्द सक्त स्रोत कर्मक कुद्र को रहे, इससे तुन्दें सर्वक तेव निविद्ध का होगी; इसमें अन्यक विकार कार्यकी अवस्थानमध्य नहीं है।

क्टोश्टर करते हैं—कुषे ! क्रमा कथा विवादीके परकारकारेका करन व्यक्रमार व्यक्तिमाने अर्थुनको कुरमकर उन्हें करके वृत्ति ही अन्तर्थान हो गर्थ। उत्तर विज-मनके जात्व करोते अर्जुओं की अपूरण नेम बाला हो नवा : वे अर समय व्यक्तित के करें। अर्थुनको देवन्त्रत सन्त्री वानुसीको निक्रम हो गया है। अध्यक्ष ही इपारी विकास होती; क्योंकि अर्थानी कियुक्त वेक सरक के राजा है। (तब क्योंने अर्जुको व्यक्त-) 'ब्लावजीके कावन्त्रे हेसा प्रतित होता है कि इस कार्यको केवल तुनी कर कारते हो, यह पूर्णाने हारा आसी की रिक्टू वहीं हो समाप्तः असः अस्तो और इन्स्पेनीका चीवन सकत वसाओं।' सब अर्थुनने करने अञ्चले तक ब्रेयदीके अनुवनि वरिति । अत्र क्येक्टेक्टे अर्थुक्के निकासका पु:या जो पूजा पर कार्यको म्हला देशका संबंधि अञ्चली है ही। सिर में अर्जुन मन-ही-यम अलग होते हुए उस उसम पर्वत (इन्ह्रवील) को क्ले गर्व । क्ले क्र्यूकार वे न्युरमीके एकीन एक वर्गरम एकान्यर, जे क्षानी की अन्तर और अक्रीकानकी मुक्तोपित का, कहर गर्थ । बहाँ क्योंने फाय कार्यः पुरुवत्यो नवस्थार विश्व और जैसा रुकेल मिला जा, क्लीके अनुसार पार्व ही अयक वेम क्षत्रक । बिर जारे मन-ग्री-गम इन्द्रिनीयस अक्टार्न करके ये आसन सम्बद्धार केंद्र गर्ने । सम्बद्धार, सम्बद्धाराने सुन्दर कार्रिक (दिक्किक्ट्र)का निर्माण करके उनके आने अनुस्य नेजेरानि इंक्टरका ब्लान करने जने । वे मौनों सन्तर कार कर्नड अनेक प्रकारने करना विकामीको पुरुष कारीर हुए उकासनाने मन्तर नप्रीक्षाओं मनते हैं —कुने । इस प्रकार 🏚 गर्थ । तक अर्थुनके वित्तेष्वापने सेजबरी मुनिवर भारत को पान्तवीयो अस्त्रीनोंद है। अक्षात विकासने सभी । जो देशकार प्रमुक्ते

व्यवस्थानिक विकास के विकास के क्षेत्र के के क्षेत्र के

गुनवरीत कहा — देवेक । काने एक पूरत हम कर रहा है; मांतु हमें कम नहीं कि कर देवता है, जाने हैं, सूर्य है अवक्र आदि है। असेके रेकले संस्तृ होकार इन अवक्रे संस्थित आये हैं। इसने कानमा करिय भी आपने निवेदिन कर दिया। अस अस्य बैसल श्रीतर सामहों, बैसा करें।



नर्शिक्षरम् नत्तरे हैं — मूने ! इन गुप्तवरोक्ति यो क्यूनेयर इन्यको अपने पुत्र अर्जुनका सारा मनोरम झात हो कथा। तम वे पर्यतरक्ष्मांको किए करके स्वयं अर्जु सानेका विकार करने रहते। विकायर ! इन्द्र अर्जुनकी परीका संस्थेक हिन्से मृद्ध स्वयापारी साधानगढा क्षेत्र जनावन पश्ची पहुँचे । कर सम्बद्ध कन्द्रे अगन्य कुला देखकर पान्तुपुर अर्जुनने उनकी पूजा की और फिर उनकी लालि करके आगे साई हो पुछने करो-'महत् । बताइये, इस समय कड़ाँसे असम्बद्धाः सुन्यानमन हुआ है?' इसरार प्रमाणविष्धारी इन्हर्ने अर्जुनको देशे चनन करें, जिससे का तयले दिन जाय; पर जब अर्थुक्को एक्टिका देखा, तथ अपने रक्कामें प्रकट होकर हजारे अर्जुनको भावकान् प्रोक्तरका क्या बरवका और असका क्य करनेकी अञ्चल ही। तहरूत अपने अनुवारोको सामधानीके साथ अर्चानकी रक्षा कारनेका अल्हेश देवार ने अर्जुनसे कोरे---'भ्यः ! तुन्हें कथी भी ज्यासपूर्वका राज्य नहीं करना वाहिये। परंतप ! यह विका राष्ट्रारे रिज्ये क्रेयरकरी होगी। रखकाओं दर्जना केर्न आएम किमे रहता वादिने, रक्षक तो जनमान् तित्व 🖁 🗗 । मे सम्बर्तिको और फल (मोक्ष) होनी स्त्रानकारो हेंगे। इसमें तमिक भी संक्रम

न्यक्रियो कारी है—मूने 1 इस प्रकार सर्वुक्ती करवान देखर देवराज इन्ह दिक्तनीके परव्यक्तमनोक्त स्वरण करते हुए अपने व्यक्तको स्तीट गर्ने ३ एक स्क्रामीर अर्जुक्ने भी भुरेशस्को प्रणाम नित्ता और किर वे धनको वास्त्रों अरवेत इन्हों असेहसनुस्तर हिल्लानीके उद्दोहनके रापस्ता करने स्था।

(अक्टाय ३३—३८)

किरातावसारके प्रसङ्घर्षे मुक्त नामक दैत्यका शुक्तर-कर। ==== करके अर्जुनके 📖 आना, विक्जीका किरातवेक्ने उकट होना और अर्जुन तथा किरातवेषवारी किन्द्वार उस दैत्यका 🚥 मधीकरनी काले है—मुने । सन्युक्ते मण्डीकाओं पानते हैं<del>--- पूर्वे । स्थानका</del> का करवाने सुनकर देवताओंको पूर्णतया अर्थन जानानीके क्लेक्स्प्रात्त विविज्ञानेक विश्वास हो सबी । तथ में सब अपने स्वयंत्रको बान प्रमा नास आदि कान्ये परम नासके 🔤 मने। इसी समय कुछ राजक देन काय हिम्बीका बाल करने समे। का कुलनक हात अरस 📖 वर्ष आसा। 🚃 में एक केंद्र सुर्वेच्छा और एक 🖥 विकेषु ! को का समय मामानी हराका बैरके करावर करते के सूर्वकी और क्षात कृतीकाने अर्थुनके ताल केना वर । यह नहीं हरि करके को-को क्या का कर से थे। अर्थात 📖 थे, जारे वालेके आवण क्स प्रकार में बात केस्पूर्वक कर-क्रे-कर केल्युकंका वर्णानीहरूरविको स्थानका, निवसीयत स्वरंग 🚟 प्रापुर्वः स्वरंग्यूयः कृतिको विकास स्थाप अनेक पहासूर संस्था कर करने हुए और उन प्रकारके रूप प्रकार हुआ कारण एक कारने शर्म । कह समस्याधा देशम काहता रेगा अर्थुपकी भी पृष्टि कर मूक नामक असुरवर जबाद पुत्रस, विस्तरी देवनाम विशिष्ट 🕍 क्यों, में विकासीके प्रमुख्योंका प्रारण करके को । पुरः के विकास कर 🔤 और वो विकास धारते समें । सन्तरीम विकास कोती। अर्थको (सन-ग्री-मन) महा--'मह देवताओं भारा-क्षेत्र ! एक क्षूक ब्रोन है और स्वासे का पा है? यह से अनुब्रोह दिल्ले सुरक्ताओं मिल्ल है । प्रश्ती । यह कुरकार्ज विरातनी यह यह है। निवास है स व्यक्ति को कुछ प्राकृत है, उसे जान दे वर्गे वेश अभिक्र करनेके सेक्ट आ रहा है। इसमें will like ? स्थित को संस्था को है; क्योंकि निस्तका रुपेक्सी काले है—को । स व्यक्तार वेच्याओरे अवेक प्रवासी अववा इहाँन होनेवर अवल पर प्रशंस है आय, यह Part & wert fiftet i afte freit जुलि भी । फिर उनके भरगोची और पृष्टि केलनेकर कर ब्लाव्हर है जान, वह सह है रम्बाबर से विनद्राधानने सादे के गये। 🕬 है। आकारने कुरस्का, सरीरते केनस्का, कार्याद्व एवं कार्यास्त्र प्राचीता विकास कार्यक्रमच्चे प्राच्यानस्थय और नेतरी स्रीहक। इस सम्बन्धी सुरकर स्थापन हैन की और परिचन जिल्ला है। आकारते, पत्तवकरते, केवलाओंके इस प्रकार केरी। बेह्नारी, बोरपनेसे सवा नेत्र और मुक्तके शिक्षपति कहा-चेन्स्सनी ! अन किसारसे क्यके भीतरका काव काक साता पुन्तरोग अस्मे स्थानको स्वैद जाउवै। मै है । नेत बार प्रकारके को गये हैं—उन्जल,

सम्बार स्थाने सुवत्योगीका कार्य सम्बार है। नेत्र कार प्रकारके को गर्थ है—कारकार, कार्यना। यह किल्कुतर साथ है, इसमें सन्दर, 1988 और साथा विद्वार्गीने इनका संदेशको गुंजसुद्धा नहीं है।

: प्रतिहा दिल्लाका » WAY. Charles transfer and the control of विकासन संस्थेत होनेका कन्यान, पुनर्शनियोद । स्वरोधों हो ऐसा सूत्र रक्ता है। पुन: क्षीकृत्य समय सरम, सारीवरीके जाए होनेवर कहा. और व्यवस्थित की देख ही पाए है तथा केंक्सकोरे की कांक्स समय करके हेती है और प्रकृति क्षेत्र जानेकर स्वतः हो वाति है। केवार 🔛 🎚 🏗 शिवारी वालानकार्य (इस निकारों) अनुसार) इसे देवाने ही केरी और कुल्लाक है। ये चुकि अद्भा नार्निक अली इन्हिली परनुर्वित के उसी है, अनः यह and Specimen Mill may be seen मिलांदेश कहा ही है और मार कारणे केना है। सारकार कारेले प्रकृतिका निक्रम है क्रम केरे रिक्ने गुल्लीकी अल्ला की देली है manus des les sé sèn selvents कि राज्यू ! जो मुन्दे कह देखेर मिले कात i), alt gg Mill Mill States, franc THE RESERVE THE PERSON NAMED IN क्रावितिको अस्तकुत परे 🗟 श्रापन सात्र प्रपत है।' से विकासका अर्थुन सामाना संसाप कर्ता की कार को से को । क्रो वृद्धि प्रकारका प्रशेषक् स्था अर्थुक्की शहर, उनकी भारतको परिवा और क्षा देखाला जाना नारचेके जिन्ने परित्र की नाई क्षा प्रदेश । अस समय अनीह सत्त्र राजीका कुल भी का और वे पहान् असूत सुविधीक भोत्राका पान बारना निर्म हुए थे। जनके भाग स्था से और उन्हेंने सकाराओं है farrers III rett mit mit mit gefrer केंद्र क्रिएमी कुम्म भूते भी, पीकार मान्त्रीते चरा हुआ सरकार केंद्र का और वे सके समूच-संस्ता सारमा जिल्ले पूर् से । जनस प्राप्त कर केले हैं कर समाने पूर्व er | ger meer flee ferreits of pr है। में फेलबांध सेकर तथा-सकते करत कानी हुए आणे बई। इतनेने सुजानकी पूर्वकृत्याः प्रम्य कृते विकासीमें ग्रेम वर्ण ।

कृत्यका एवंच वर्ष क्षेत्र । यदि क्रमान्ति क्ष हु: का अत ही स्थाप है को उने कार्यक्रील सम्बद्धान्त वार्यक्षेत्रे । 🔠 भी स्वयूनमी अस्त्रापुर होतेलर की बोक्क होता 🖟 अध्यक्ष को विक्रीन्त्रव्यक्ते अस्त्रव्यक्त 🛊 क्षेत्र मानक क्रम प्रमाण केल मा अधिन दुस कुन्मानकर किन विकासित जो कुन कर देते हैं। में विकास अपूर और अपूर्णको विक वना हेते हैं। को नेती प्रकार एका केनी है, कैक के लिएकों हैं। चारक, इस इस्पर्वकों क्वीन बना क्षा अवस्था है। अन्यस्य प्राचीन क्लोकी की ऐसी है सरका सी, उसके पानी भवतिको सदा इसी विस्तानक अस्पे क्याको विकार प्रकार कार्किने र स्थानी रहे अस्त्रेत कार्ड कार्य, पूज्य अधिकोचे सामने ही कर्यों र क्योंका है जन, लेन निन्त करें अनक प्रयोग्धः कोन् विकासीयारे वृत्यवेका विकास per if he war mat aubeit, mit f कार्य के पर पुरस्कारत, तका पूरण केरे हैं। महि क्षाची ने परिवासे रिक्ट सककी कहते कर इस राज्यों कोत साहि सभी कर नार्य हेर्र है से अवस्रों इकापूर्वाधान होनेके कारण हाता और उस इस क्लेक्ट प्रस्कृत ने क्री क्रमीट सुरमदाना भी होते हैं। किर मी क्यानकर अर्थुन कोचने समे—'अर्थ ! चह भक्त जारे प्रचार विलंक हो जाता है, मैंसे क्या के अवकाद विकास को वर्ग है, जो वर्ग ज्ञानमें नकता हुआ लेखा हुआ है। काम है। कुष अर्थके रिक्ट कवारे हैं: व्यवेतिक की

क्रमी सर्वाक्षी कर्ते की पहले की पुनिकोंके मुक्तरे तुर रखी हैं; अत: मैं क्रियमीका भवन काने स्थान कान सुक्त प्रश्न कर्मान्य ।'

अर्थन को जिल्ला कर ही को थे. माराज्य प्राप्तका स्थापका पद कुल पार्ट भी गाँधा । उसर विकासी भी इस सुआको, पैके संगे हुए होना जो। उस समय उन क्षेत्रोके सम्बन्धे वह चूकर अस्तुत क्षेत्रका स्थ केंद्र प्राच्या का कान्ये पन्ने प्रकृत के कही नवी है। यह प्रकारकार प्रकार संबार अर्चुनकी रक्तके निये को नेपाने आरों क्ये । इसी समय पर केनेंगे का पुजरूपर काण कालका । किन्यकीके कालका राह्य प्रत्या कृष्णपान का और अर्जुको क्लोर मुख्यको अन्त्रम विकास करावा छ। क्रिक्टीक कर इसके क्ष्मकान प्रकेष करके मुख्येत राजी निकास राजा और पृतिक ही भूमिने विहारित हो गया । राह्य अर्थुनका वाण करने विकास सामग्री विकासकार बनानों ही जिस बहा। यह बहु कुछा-कार्याने केन जाते क्षात्र पात्रक पुरस्कार निर पक्षः । उस संसम् केल्लाक्रीयोः पहान् हर्न अप्रे हुआ। क्योंने च्याने तो चय-सम्बद्धार कारों कुए कुन्तेको कुछ की, दिश के व्यक्तित प्रकारको करके सुनि काले रूपे । उस प्रकार जन क्षेत्रोंने केवके एक कर करवारे और



वृद्धिकार विकास । इसे वेपलबार विकासीकार मन रेक्ट हो गया और अर्थुकती च्यान सुक भारत हुआ । यान्यक्षात् अर्थात यानकी-मान विकेच्याको प्रकार अनुस्ता करते हुए काले समे- अहे । यह तेह देश परंत अबुक्त का बारण करके कुते नार्वके रिक्त की अवन्त का, कांच्र विभागीने की नेरी रका की है । निवासेंद्र का परनेवासे ही आय (इसे मारनेके मिले) मेरी मुद्धिको प्रेरित Plant & 1' that Paractus artifelt figurmontachte farm ain für erfent steh. क्लोंने प्रमान कर्यंत्र इन्त्री सुनि की।

(40 PROME)

अर्जुन और जिल्लामा बार्लासम्। विचारवेषकारी विचवीके साथ अर्जुनका बुद्ध, पहचाननेपर अर्जुनद्वारा दिख-सुति, दिखजीका अर्जुनको चरदान वेकर अन्तर्भान होना, अर्जुनका आक्रकार लौटकर बाह्योंसे मिलना, श्रीकृष्णका अर्जुनसे क्लिनेके रिस्टे कहाँ प्रशास्ता

ननीकरणे कहते हैं—शहरूको सिल्ब्स करण करे, स महत्त्वकरणाने क्रम्बुष्यक्ती । अन्य प्रत्यक्ता 🌃 अर्थ पुष्प तका अन्तरी पूर्वकर्त नदी हुई है। सदरवार हिन्तारोंने का सामाने राजेने रिन्ते हुत्त ही। मनमारी चीनोंने अन्य वहाँ विर्व है। मे अवने असुबारको केवा । कार अर्जुन 🖈 क्रके निवित्त बढ़ी आवे । इस प्रथम स्टब्स् सनको स्थानुबर क्या अर्थुर केने पान उद्यानेके स्थिते वहाँ पहिले । सब अधीरने स्थी Mit-American State with State 1 📰 हेशकत का अनुवाने कहा— 'ब्रुविक्सान । अस्य कर्ते क्रा सम्मन्त्रे से यो है ? यह इन्हर सम्बद्ध हैं, इसे क्लेक हैकिने ।' निक्रमानमें का अनुमन्त्रात में व्यक्ति व्यक्ति प्रमुक्ति व्यक्तिक करण किया और इस अधार प्रकार

अर्जुन जेले —क्केकर 1 सू कहा बूकी 🕯 । स् वित्र संबद्धे-ब्यूने बना बन्ध रहा 🕏 ? इस पानाओं से कैरे अर्थी-अर्थी प्रोक्त है. फिर का रेश कैसे ? प्रस्कार आरियों तथा विकारिक बेरा ही पत्न अस्तित है, किर पह रेरा केले के गया ? डीक है, रेश कुर्वजन लाक्य भूटना करिन है।

नन्द्रेवरत्रे भवते हैं—कुरे ! अर्थुनका व्य ब्राह्म भूकार विल्डाको नमेक्सको हैती आ गुनी। तम यह महरिकालों मर्गकाल अर्थुपको में अगर केरे 🚃 कोरण—ी ताकर । सुन । अन्य प्यान्त है, यू त्यान्या अहीं का रहा है, फेक्स रेस केंच ही सक्कीका है; **ार्थिक स्था** स्थानी प्रशासकत नहीं करता। फार, जो अनुष्य नक्कने विराह होगा, यह केले निरम्भ मार्चन महिना सूर्व बेले कर करेता। भी तृ हुई। अकेला सर रूप्पार । तुन्ने उक्ता क्षेत्रा पार्टिने मिर में एक हेपायम अधिवर्गत है। इस्परे स्थानी बहुत-से निवाद स्थार अनुबद्ध करनेचे सर्ववार सम्पर्ध हैं। यह बाग, निको पूरे आपी वटा रिग्म है, क्योंका है। यह कम कभी तेरे नार विक महीं समेज । समा । यू मने अनमे स्थानाच्या भारत पश्च कारता कावास है ? की को देखा सुर हाता है कि कोरी करनेते, करन्त्र्यंक निवसेष्ये पद्ध प्रमुखनेने, निरमप बारेचे हवा सरवार तान बारेने अल्बेका 📠 क्रीय हो जाता है—यह विस्स्तुत्त साम है। <sup>के</sup> वेली बकाने एके 🚥 सनका भारत बैको जात्र क्षेत्रर ? उस मानवारे से सेनेसे स् क्यते जान तथा कृतक हो कामणः क्येंकि Prior की पढ़ भेरे समर्पाका काम है और तेरी रक्षाके रिप्ने ही क्योंने इसे क्रोक जा : इस कारको से उन्होंने कहूको कर ही अस्त और किर अन्तर्का भी सुरक्ति गया । हु से भक्षत् कुरापुर प्रचार स्वयंत्राचे आध्यक्षक करनेपाता है। क्या मू साथ नहीं कील रहा है, तब फिर का करने हिस्स्ताह अधिकान केमे हाएस है ? हासक परि हुई कलारे ही प्रयोजन है से की जनमां चीन है। में सर्व इस प्रधारक ब्यून-से काल हुते हे लगते हैं। मेरे रंशकी अन्य वर्धा वर्णपान है। यू अपने पर्नी परिवार परावे अध्यवन त्राता पानेता 🖥 ann अपी-अभी का रहा है, यह हैरे रिजे अधित नहीं है। तु व्यवस्था क्रोड़ दे।'

इसका कुरित क्षेत्रर अर्जुनने जन्ते कई को की । येथेने का निकर हात । अन्तमे अर्थुन्ते वक् — 'मनवारी जीतः । द्

स्वयो आयेण, ज्या करण 🛮 को 🚌 कर बकार्रक । भेरे काम बुद्ध करना है। पत्नो कोच्या नहीं देता, अनः में तेरे काजीके प्राथ 🔣 रनेक मृत्यः क्वेसिक विश्व और भीवकार पह उत्पादनक है कर साथ है। भीरत ! सुने पेरी मान वो सूत्र हो सी, अस तू मेरे महत्त् अल्ब्से भी देखेला। मा, अपने प्राचीके पान तर्वट का अकता चैती तेरी इच्छा हो, मेला कर।'

क्टीशरमें काले हैं—को ! अर्थुकोड 🖴 क्यूनेकर का 🚟 🚟 विकासकर हेलाकी किला बेबावाकी थे, कई क्या और उन विकासको अर्थनका सात वका विकासमूर्वान व्या सुम्बन्त । क्रांच्यी कार सुनकर का किरानेक्यको व्यक्त हर्व दृश्य । m भीतंत्रराज्याचे मनावाद् क्रेमर कारणे रोजनेत साम वर्ग गर्न । ३४० प्रायमुक अपूर्ण है 🕳 🚃 🚃 🗯 अपूर्ण देखा, तम वे भी अनुस्थान से सामने उत्पन्त क्य गर्ने । सदयन्तर विशासने पुनः इस क्षत्रके मेवर और अलेट हांच परानंती नहरू अर्थुनरे में महत्त्वाम ।

विद्यारणे कहा—स्वरीवय् ! वरिष्य हुंस होन्सची और से वृद्धिचल करो । अरे 🕽 अध तुम काम छोड़कर जानी मान माओ । वर्ती तुन इस समय एक ह्याबा कारको 📶 जान रीवाना चाहने हो ? तुन्हारे नाई दुःससे पीड़ित हैं, 🔤 से उनसे भी बक्कर दुःसी है। केरा से देखा विकास 🛮 🚟 देखा कारीके पुर्वा भी पुन्तरे प्रकार काले कारके र नदीश्वती सहवे है—यूरे । सह

अर्थनार्थः साम राज्याने राज्य कार्यनेक विश्ले विकास कार्या वर्गेकर सामुने कार्या

मेरी सार बात जुन के। जिल करण तेवा चरित्रको प्रकृतको परिकार निर्मात मेली बार बार्ड, रूप 🚃 दिल-इत रही रूपय अपूर्ण 📖 चहेन और उत्तरे 📖 सारा पुरान्य करते विकारपूर्वण 📖 सुराणा। काकी 📖 पुरुषत अर्थुको का सन्तरस कृत्वे पुनः कक्र—'शूर १ कुन जाकर अपने र्वजन्योंको पक्षो कि सुमूर्ग कावनस्थार कार्यको प्राप्ते पाने विवयत् हो जार्यनी । पवि में कुई अवन कम दे केर है से निवरिद्ध में अपने पुरुषके पुषित करनेकरण शिक् होबीना । इसरियों भारे ही बेरे चाई बु:कार्र हे जाने तथा नेते सारी निवादे निवास है कार्य, परंतु कुल आरओ से सुद्धी । मैंने देखा कानो नहीं कुछ है कि नहीं तिव नीववृत्ते कर क्या हो । इसी प्रकार राजा (अधिक) काणी भी क्लेक्स्से भूगलीत नहीं हो सम्बत्ता ।

> गर्भावरम् स्थाने है—सूरे ! अर्थुश्रीः वी व्यक्तिय वह कुछ पुर: अपने अवलेके बार और पना और उसमें अर्जुनम्हें मही ह्यं कार्य को कार्य सामने विशेषकारी फिरेक्ट बार 🗗 । उन्हें सुरुक्तर किसार्वेडकारी विकास का कार्य कार्य के अपने पान



अर्थुरुके इत्युक्त आहे । इसे अल्ला हुआ असीर हाल स्था नवा ।' इस सामा असती देशकर अर्जुन्ने क्रिक्सीच्या स्थल विज्ञा। चुद्धिने असीचीने विचार करके अर्जुनी हिर 🚃 बार्सर 🚃 🚃 आनंत केन्सूर्यंत 🚃 मोह एवं अस्तव सुसायाः त्रीयान संस्थान केंद्र दिखा। इस अस्तर पामान्य विकास अस्तान विकास विकास भी सह । व्यक्तिक नावेकांक राज अर्जुनक केर अर्थुन चेले—देव्यक्तिय **व्यक्त**ि युद्ध हुआ। अन्तये अर्जुले विकासीके 🚃 में को कुम्मनु मध्य शक्तीके Maria and Articles and Articles व्यापालकार्थ है। स्त्रीय । अन्यको वेस करनेने अर्थुनका क्षात का नकत का ने अवस्था क्षमा कर देश वादीये। एक सथय इंच्याचीके केले के प्रशासक करें कुछने अपने अपने सम्बद्धे विकास का सीम-सा क्षते । क्षत सर्वाच भागतन्त्रता महानेकारी क्षत प्रोत्स विकास है ? अक्रमणे को पहले करन विकास । रहे थे । यूने । जासकातीय होनेके कारण के क्यो । 🚃 स्वतीचे 🖂 📺 प्रतीकारी अर्थनको अपनी सामग्र प्रदान स्थान स्थान में, इसीरियो इप्रोने ऐसी सीरम रची की; न्यान्ये स्थापन है । अन्यक्षा हैएस होना पूर्वका अन्यन्त्र था। नन्द्रेश्वरची चक्ते हैं — कुरे ! इस प्रकार स्राह्मस् र्वेकस्थिने भागवनकातको कारण प्रतिकृति अर्जुनको स्थाप स्थापन पूर्ण । मुसकरकर की अन्य सेक को अञ्चन Statement Printer II and III we copie som om firm i gestime t क्लाने 🌃 गर्व । 📖 हेक्सर असावतान म्बोब्रस्का 🔤 अन्तर से गथा। 📾 मे mille M were bet, with our refred arted IIIII more have पुरामीचे 🖼 🖟 १ वया प्याप्तानीने अर्थुनको went werfen first fiem prefferfaggen nit nicht i कुमका उन्हेंस दिया था, दिलापीने भागे पेना होक्ट्रपेने कहा—पार्च । तुन में मी काम अवस् हो, असः क्षेत्र र वाले । बहासी मैंने विकास । तक ब्रामकुण जार होनेवाले अस्य मुख्यति परीकृत तेनोके विश्वे देखी स्टीस्स forestick are given morely between अर्जुकको सहस्र विशेष हुत्य। फिर के 🗺 🌃 इस्तीको हुन क्रोक स्थाप से । **ाति होन्दर सम्ब ५५०लम् बरावे समे** — क्टोबरके कारते हैं--को ! 🔤 ात्मा भागवाम् दिल्यमे अवने **वे**के स्थान 'अप्रे ! हिल्ला 🔚 अनुसरकारे 🚥 farm å, å flerbulte serber **व्यक्ति हात्राच्या अस्तरी स्तरावाध निमारम** कारणाज्यकारों स्थानकर स्वयं दिवस तो से 🔡 **ार्थ्य किए स्वाध्यक्त सम्बद्ध संबद्ध** है। श्रम ! इस समय की यह क्या कर इत्सा ? असी ! मगमान् विकास 🚥 बीरोंचे बाल्य पांच्युक्त अर्थुक्को सम सदाने कही बलकरी है। यह बहे-सहे लागनिक्येको इने प्रदान करते हुए प्रेमपूर्वक केंगे । डिकामें) कहा<del>- सम्बद्धांने सेव</del> भी मोहनें कल देतरे हैं (बिट मेरी तो निस्तात ही क्या है)। उन्हें उपूर्व अपने कवनो अर्जुन है में कुल्या परने प्रसन्त है, ज्या 📖 हुद कर भारते । इस समय सुनने जो सुहत्तर क्रियाकर का गरिय-औं सीत्य रची है ? मैं से

e agini gradant a

ज्ञार एवं आयात विका है, को की कार्यों एका बाल रिक्स है। सामा ही यह राज से की अपनी प्रकारी निरम है। इसने

अवस्था है का है। सक सुक्ती के एम्स्प्रस हो, यह माँग रहे; वर्जेगीव मेरे पान कोई भी देती कहा नहीं है, को हुन्हारे नेके अनेन हो। यह को कुछ दूधन है, यह चाहुआंधि सुम्बरे 📖 और सम्बन्धी marenin 200 neue & gan E. gri इसका दुःसः गर्हे भागमः वाहिते । अस सुन

अवनी सारी क्वाक्ट कोड के । क्टोबरकी कारो हैं—सूर्य । समाध्य प्रेसरके 🗏 क्यूनेक अर्थुन व्यक्तिक मानवागीसे प्रदे क्षेत्रम संकरपांचे विस्त

अर्थुको कहा—'क्रको । अस्य तो को इतम सामी है, अल्पनी कम महुत जिन है। देव । चला, वे आकरी कालावा 📖 वर्णन कर सकता है। संवादन ! अन्य से को कथान्त्र है ।' मी महामार अर्जुनने नहरान्त्र शंकरकी अवशिवयुक्त एवं वेदालय सुनि आरम्य परी।

requet \$1 terremitre t service. अभाग है। स्त्रातित ! अन्त्रको विकास

है। प्रक्रपुरः क्लेक्ट ! विकास से रित हाराहर है। असन जकसारी समा सीन नेजीसे विकृतिस है, अनवको व्यक्तित व्यक्तित है। काम जनसङ्ख्याते क्या स्थाने पुरुषेते पुत्र है, अल्पने उत्तर है। जैल्लाक 🕽

अक्रमध्ये मेरा गण्यात जात है। रक्षोप्यत्तको अधिकादा करण है। क्रास्त्रमें निरिधाको काम कामेकने कुनकार । अस्तरको सामान है। यस कुलाबारी आव कामध्याको पुन:-पुन: अधिकार्य है। आगर्क हाथोंने समय और क्रमात प्रोप्त को है हमा कार मुख्येकी बारम भारत करते हैं, जनको नकसार है। आवका श्रीविका मुख्य स्वाधिक तथा निर्मल क्यूंग्डे स्थान और प्रमंत्र है, इनमें विकास सुरहेरिक है, इका आप जाप विकृत कारण विक्रों 🚃 🖫 अनवती प्रकास

है। बहुत्वा ! अस्य व्यासनर्वका असीव क्षा नवक्षीया पण लग्द नेवले हैं, आक्षेत आहोचे नाम विकार रहते हैं; आक्यां मार्गमार अभिनासन है। सुन्तर स्वस्थ-स्वस्थ करकोळाने अन्यको गर्यकार 🖺 । गर्यो आदि क्लोकरा स्थान क्रम गुल्लाकरान्ये प्रमाण है। 🖹 गर्नेक्स्प्रकार है, 🛗 📆 विश्वेष अनुवानी हैं, को प्रकारिको चरित और पुणि प्रकृत वार्यकारे हैं, इन अवस्था पुन:-पुन:

🚃 🐌 अस्य निर्मुल, समूक, क्रमार्थित, क्रमान्य, कारकपुरत संचा विष्याहर है: अवस्था में बारेकार निर भूकाना है। जिन्होंने चुहावर अनुव्य करनेके रिजी बिजारकेन अएक किया है, जो बोरीके साम अर्जून कोले—अल्प वेकारिकोक्को पुत्र करनेके प्रेची तथा पाना प्रधारकी हरिहारी कारनेवाले हैं, औ महेक्सको प्रचान है। सन्तर्भे की कुछ भी एन दक्षिणेका है। पूर्व है, बहु संब आवका है रेज कहा बाल है। अस्य विद्युत्त 🛮 और अन्ययानेवर्त रिल्केन्द्रोने mai कर को है। नेते श्रीराव्यक्रोकी, जनकारणे जन्म हा जनकारकेकी लास गरको कृत जनकारी

> प्रकार आपके पुर्नाकी भी संस्था नहीं है। याव ! जावके पूर्णेकी राज्यत सरकेरे से केंद्र को समर्थ को है, में से एक मनसूचि 🚃 🐮 दिल में जनका मर्जन केले का

> केन्द्रेकी शवास मही की का सकती, 🚃

e sidnir danagent se

Sirt belitangget ter ich tertanen ettingen ber anna territarie ettingen ettingen ettingen er betreit filt i te सकता 🛊 र महेशाय 🛚 आर्थ 🔣 कोई भी हो, 🗷 कोइएने अपने प्राकुरत सकक अकारों , को आरको मेरा नकस्था है। कोबर 🖰 आर मेरे भागी है और हैं आपना कुछ है आह

WWW.

आपको पुरुषर कृता करके ही कार्किये । नन्द्रीधरकी बज़री हैं --- कृषे 🖟 अर्जुनकारा नियं गर्व इस कावनको कुनका पणकान् क्रेसर्का कर करन अस्त्र 🛊 क्या । 📖 🗓

हैको हुए पुरः अर्जुनले खोके । श्रीकारणीने कारा--कारा । अन्य कार्यकार कारों के का आफ, तुल केरी बाल सुन्ने और संपंता अपीक्ष कर मौत् रहे । इन संपंत कृत जो पुरू क्योंने, का सक वै हुने प्रकृत miles a

मध्याची काले हैं—स्तारी ! पंचायकि से प्रकृति अर्थुने क्रम केंद्रकर कामकाक के साम्रोधिकको प्रकार विकास और विका प्रेमणुर्वेच्य ग्यून्य, व्यापीने कारण आरम्प विकास

अर्थुनने पाक — कियों । अल्य की प्रार्थ है। अन्ययोगीकाओं सुबक्ते, संबंद किराज्यान 🛊 (अस: पर-पद्मारे जामीनाने 🛊), हेवी क्लाने में बक्त कहें; तवारि में के कुछ काक है, जो आप सुनियेत परावर् । सुक्रापर महें ऑक्टर को लेकर प्राप्त कुछ 💷, कह के आर्थिक वर्षाच्यों के विश्वय के गांग । बिक्त प्रयाप पुत्रो हुए क्षेत्रको स्थान मार्ग को सके, जैसी कुछ क्रीडियो ।

न्योक्तने काने हैं —युने । इतका कारका अर्जुनने अवस्थातः अन्यस् नवकार किया और फिर के हाथ कोइका सामा सुवाले हुए उनके विकास सर्वे हो गर्च । यक सामी दिल्लामेको यह हात हो नका कि वह पायहका अर्जून बेरा अवस्थ

मक है, तम में भी गरेल प्रतरत हुए । विशे कर

सर्विक सरकार जानिकोके रिक्टे पुर्वत 👢 अर्थुनको दे विचा और इस जन्मर गया :

विकास केरे--काल ! की ! सुक्षे शरक कहत् अब दे दिना। इसे पारम कारोवो काम पूर्व अन्यक प्रमुक्तीवी दिस्ये प्रसम्ब 🖫 काओपे। काओ, विजय-साथ करे । प्रतय ही में लोक्स्माने भी महिक, ने



हुन्तरो सक्तवस करेंगे; काल्य औक्तव वेरे कारकारका, कारू और मेरा कार्य कानेवाले है। सामा । के प्रशासने तुन हिल्ला 🚃 📰 और अपने भाई श्रृतिहरू ल्लीई परण प्रचारके कर्नकर्ण करते हो। क्टोबरमी कहते हैं—सूने ! वॉ व्याप्ता प्रेकाचीने अर्जुनीर पराकार सामन कर-कारण रस दिया और अर्जुन्यात बुविता हो से प्रतिहासी अन्तर्भात हो गर्ने । इस बनान चनवान् इंकरते भरदान और अवा ककर कई स्थान कर जाता हो क्या । सब बे अपने मुक्त कुर क्षित्रका भक्तिपूर्वक स्वरण

करते पूर् अपने असम्बन्धे (बैट नवे । बही अर्थुको 🔛 🔛 चहुन्छेन्छे हेला जानन् जार हुआ नाने पूर्वक स्थिते ज्ञानका संस्था हो गया हो। आम सम्बद्ध गारक कानेवाली क्षेत्रकेको आक्या सुक निश्त । जब कर पान्यबंकि व्य हात हुता कि शिवकी क्षय संसुद्ध हो गये हैं, तब उनके इनेका पार नहीं रहा। 🚟 उस सम्पूर्ण कुरानाक सुर्वाने तुरि ही पढ़ी होती की । इस समय इस अन्यपने बहुत्वनको बाब्द्रवीका धरम करकेके रिज्ये कन्दरमुख युन्होंकी वृद्धि होने राजी । तब उन्होंने हुनैपूर्वक सम्बर्धसद्धाः **ात परमाणकार्ग रिस्मको कारकार विका** और (वेरष्ट क्लंबरे) अवधिको कवाह क्लं

कारकर यह निवास किया कि अवश्य ही इमारी कियम क्रेगी। इसी अक्सरपर 📖 क्षेत्रणको का बला 🛅 अर्जुन सीटकर 🚁 नवे 🕏 🚥 👊 सम्बद्धार सन्वदर उन्हें **ा तुका पिल्ल और है अर्जुनसे पिल्लेक्ट** पूर्व पहुर करते तथा बढ़ने तने कि 'इस्मिरिको कैने कहा का कि इंक्टरकी सम्पूर्ण व्यक्तिका विकास कार्यकाले 🛊 । वे 🕮 क्यकी प्रेमी बाता है, अनः जायकोग नी क्रम्बर्ट सेक्स करें।' यूने ! इस क्रमार मैंने इंग्यरकेसे विश्ला क्याक अकारका कर्मन किया । यो इसे सुनता अकवा इसरेको कुरमा है, ब्राह्म क्षार भागवाई पूर्व हे with the ( Special #4-#4)

# दिस्वजीके हादवा ज्योतिर्शिक्षावतारीका 🛲 🚾 वर्णन

नग्दीकरणी करते है---सुनै । 📖 🏢 सर्वेध्वाची पाणकान् संचानके कान्द्र कान्त को विविद्यालको अधनारोका वर्णन समान मार्चे, जो अनेक प्रकारके बहुत करनेकारे 🖫 (अन्तर तक 🖩 🕪) सीरक्षी सोमनाथ, अमिल्पर परिस्पार्त्त्र, क्यांपिनीचे महत्त्वारा, ओकारचे अपरेक्ट, विवारण्यपर वेस्तार, व्याप्ता भीगतंत्रहर, काशीये विश्वनाथ, चैतनीके स्कार जन्मकेसर, विस्तरपृथिते वैद्यानक, द्यासक्षत्राच्ये आरोधार, जेल्लामान्य शामेकार और श्रिमालयमें वृहवेश्वर : यूने | बरमात्व शामुके ने ही 🖩 हारह अवनार 🖁 । वे दर्शन और स्पर्ध करनेसे मनुष्योको सब प्रवासका आनन्द 🚃 कसो है। सुने ! उसमें कास अन्तरार स्तेत्रनाचका है। यह बन्ह्याके द:सका विन्यक्ष कानेकाल है । इनका पुरूत

करनेचे क्रम और कुछ असी रोगोका नास क्रै जाना है। यह सोवेक्ट नामक विकासतार सीराष्ट्र अस्ता कावन अंदूसने रिव्यूसन्दर्भ MIN है। पूर्वकालने कालको इनकी पूर्व की को । 🎆 सन्दर्भ प्राचीका विनादा कारनेवारक एक वज्यक्रक है, व्यक्ति जान कारोले कुद्रिक्षम् वर्षक जन्मूर्ण रोगोले पुरत 📕 📟 🐮 परमाना क्रिकंड सेमेब्टर च्या च्यारियाका वर्शन कानेले पतुःस **ा अल्ड कर है और जो भीन और नेश्र** सुरूप 📕 जाते 🏗। तात 🕽 एंकरजीका निरम्बर्धन साम साम ब्रोबीसम्बर हुआ। यह भागोको अभीकु करन **ाः करनेवास्त 🛊 । पूर्व ! अगवान् विक** परंप प्रसक्तामुर्वक क्रपने निवासमूत वैज्ञाननिर्देश विद्युत्तवये श्रीक्रीसयर प्रधारे 🖥 । पुत्र-काहितोः लियो पुरुष्टी स्पृति बही जाती

- IIII Grayan s है। पूर्त । यह जो कुरण ज्योगिर्तिह है, यह जूने ! इन क्षेत्रीये विका विद्याध्या भी क्रांत और पूजन करनेले गढ़ा सुरस्कारक र्ह्मा-पूराव 🔤 व्यव, 📓 प्रयोगी होता 🖁 और अन्तमें चुकि 🔣 प्रकृत कर अधिकक्षम पूर्व करनेकारक संस्कृता केस है—इसमें गरिक भी संस्था की है। कारिये । कार्युर्वे ! इस प्रकार मेर्ने तुन्ते इन केने व्यक्तिय क्वेतिरिक्ताम वर्णन सुन नात् ! प्रीकारवीत्वाः पद्मानात्त्वः सामात्रः तीत्वतः अवसार प्रजनिनी जारीचे हुउछ । यह अचने Ren : everes Provin Mills and प्रकारिकी पश्चा कारनेकाल्य है। एक सार नाम 🕽 केवरोग्र । 🚃 केवरमें ज्येतिहरीहर-राज्यक-देश्याची कृतक 🚃 असूर, च्ये Office orders forestern, Resignif man reason and the talk 📖 पुरस्य राष्ट्र कारनेपाला पर, उत्परिपतीचे 📖 अवर्धक करनेवा क्रिक्जी क्रिक्निके **म्यूज** । 💷 मेर 🚃 लाइनके पूर्ण केन्द्रानीतस्वरूपर 🚟 हो गये । ये होती क्य विकासीयाः व्याप विकास । विक्री से विकासीया केन्द्रोत्थर सैन्द्रकी 🛗 कुन प्रत्से 🕻 । नहीं पूर्वत 🖟 अवार 📖 हंकारहरा का राज्य वर्षान और यूजन करनेवाले काठीको असूरको स्था कर किस । संस्थान अस्ते अभीक अवन करते हैं। तत्त्व ! सर्वेश्वर होते and the same arrivals and 🐖 थी 🚟 इस 🚃 विकेसमाने रकके है। दिल्लीका 📺 अकतर संसूर्ग विकास अभिनेत प्रार्थना करनेवर प्राप्तासन कृतक ओस्टिक्कान्यरे की 🎹 🕍 अभीक्षीको अहान कार्यकाला 🛊 । महाप्रभू रोवे । इन न्यूक्टरान नामक निर्माना प्रतिहा प्रामुक्ते कहे अन्यासन्तर माम भीमप्रोक्तर है। पूर्वक दर्शन और पूजन करनेले क्युक्तको क्रा अवकारमें उन्होंने मही-मही लीकाई की सारी कारणाई पूर्व हो जाने है और अनावे å sår skungret forte fort \$1 क्रमें भरतः गति क्रम्य होती है। हस्क more treds afterth non neithe आत्मकराने सरका परवेकर प्राप्ते प्राप्ते विकासके पतः है। पीनापुर उन्हें पीहित अभीक्ष करू ज्ञान करनेकाल स्थापन कर रहा का । तथ प्रोक्करवीचे अपने सर्वाकी लाका क्षेत्रा अस्तर शहर विकास । पूर्व १ कृत्य वे<del>र्वेकाले ह्या अञ्चल अनुस्का</del> विकासीर्वारिये अस्तिवृत्तीक विकासिकारको 🚃 करके इसकी स्थल की। जिल्ह समा विकारीका पार्विकारिक स्थापित विकास कुर्वकरणे प्रत्येण करवेचर स्वयं प्रांकरणी करी सिंहमें विश्ववद्या स्पोरण पूर्व क्रांकिको व्याप्ता अल्या जोतिर्वित-करनेकाले प्रकृतिक प्रकृत 🚌 📖 स्वकारने विश्वत हो गुजे। युवे ! जो हासाह रेक्टाओके प्राचेत कार्यका भूकि-वृद्धिके महात्रकारकार एक केन-नेक्स प्रकार है, ज्ञान मक्तकत्त्व शिक्षकती संबद बहाँ के व्यः विशेशः कथक सार्त्या जनसर कालीने क्जोने विकास के क्ये । बुनीकर ? उनमें एक कुल । मुक्तिकास निरद्धानका कर्प धनकार् भाग जोंकापने ऑक्टरेक्ट काला काल प्रेंचर करने पुरे काहोते कोतिर्विद्यालये रिक्रुके कार्य अभिक्रित हुआ और कुरत निका है। विक्यु अबदि राजी देखता, वार्थिवरित्वः वरमेक्टर जानते 🚟 📸 ३३० । वैतरणस्त्रकी वेहम अंदेर केंद्रव 🔤 🚃

पूजा करते हैं। यो काशी-विकासकों: १४४ हैं। बारबार नैएकोंके त्यानी अपने सुक्रिय नामक और निरम् प्रमक्ते अन्योध्य क्या करते नहीं है, अनुसारी पहल की भी र सामहान, महान-ही 🛮 कार्नेने निर्मित् क्षेत्रार केमान-नक्षेत्र स्थानम् कार्यकारे के प्रवास 📺 कन् भागी होते हैं। बन्ह्योक्त विकास को त्येक्टोका उत्पाद करतेहैं तिसे अधिकार------- क्यान अवनी अकार है, यह स्वीत प्रवेशिक्षित्रसम्बद्धे **व्यक्ति** हो गर्थे । चेतन 🚃 🚃 वर्तन्त 🚟 पूर्व । स्तेतन अन्यत का दिनसिक्षक नहीं के कारर प्रकट हुआ का । चौतनकी बार्ज एका अर्थन करवेंगे राहि के गरित प्रार्थशंकी प्रत पुनियमें प्रतय कार्यके 🏬 नहान् पालक हुत्त विश्व है जाने हैं। युने 🛚 र्गावासी प्रेमपूर्वक कोर्मिनीयुक्तकारो वर्षी विकारीका कार्युको अवसार रावेषुरावसार अस्तर क्षेत्रर विका के नर्प । अके ! का व्यास्तात है । यह औरत्यायका विक न्योक्तरका सुर्धन अर्थन अवर्थ कार्यन्ते कार्यः कार्यकाला है। अर्थ औराम्पे की स्वाधित कामनार्थ किन्नु के जाने हैं। सम्बद्धान पुनिः विकार का। किन अन्तरकार प्रेकाने परव भी जिला पार्टी है। विरुप्तीके अनुस्कृति प्रत्या प्रीवार औरत्यको हेम्पूर्वक विश्वपद्या क्षेत्ररक्षिक परम् 📟 गार गीलको बस्तुन देखा, 🛮 🗈 त्रियुक्तये आसिर्कृत बोहरमा नहीं गीतनी नावने जननेत हो। हुए। पूर्व ! 📖 📟 🕮 असना जननेत अपने वर्षा अवसार वैद्यालय 📟 असिद्ध वालंगल वे संतुत्तवार अवस्थितिकारको है। इस अन्यवस्थे प्रकृत-की विशेषक सीरवाई, दिखा हो गये । यह समय बोरायरे ज्याची करनेवाले भगवान् इंकर राजनके दिनों कार्यभावित रंगा-पूजा की। राजेवाराजी अस्ति। पूर् मे । प्रत सम्बर्ध राजनश्चामा अस्तुम् अधिनामी मुनलार विक्रिके तुरस्य की को का सकती। 📺 सर्वय पुणित-अवने सार्वे जानेकी के बदरण कारकर after with Herearth from white मुक्ति प्रकृतिको साल व्यवस्था कालक पूर्ण करनेकारी है। जो पतुरू सक्रीतरपूर्णक जीतिक हो नये । ३४ राजवारे के जिल्लेकीये वैद्यनाचेश्वर शामके विकास सूर्। वे रामेका निवासी ग्यास्तरानी सात करायेचा, भौतपूर्वक दर्शन और पूजन करनेमारेको क बीक्यूक है है। यह इस लोकों जे धोग-मोक्षके ज्याना है। जुने ! को स्पेत हम केवलाओके समा हा वृत्तंत्र है, ऐसे सम्पूर्ण वैक्रमधेक रिल्के पहल्को वर्क कोबोको चोनको पक्षम् काम अनको जाह अवना सुनते 📕 जो 🚃 चुनि-चुनिन्सा होत्यः। स्थिरं उसे बैदनस्य मो स् विस्य नामगाः। पानी क्या केल है। इसकी क्रांक्कावास कुल्पेस राज्यार प्रोक्तर गोधन कारहणी अस्तार क्युश्मवा है। यह अपने पालीको स्थाके है। यह राज प्रकारकी सीरवाओंका कर्ता, रिक्ने प्रमुक्ति हुआ बान यह एक हुन्नोक्ते प्रतास्थाल 📖 प्रतासी अन्यर् देवेवाला क्ष्य देशा प्राप्त है। इस अवकारचे दिल्योंने है। यूने ! यूनवाया 🔤 कानेके कुलक कारण संभूतको, हो वर्गन्ती का, वैद्ये भगवाद प्रेयत दक्षिण दिवसे हिन्त

देपरीतके निकटवर्ती एक सरोपरमें प्रकट जोतिर्विद्वींका वर्णन किया। ये सभी भीग हए। भूने ! पुरायके प्राप्तो शुदेशने बार इस्स था। (उसे जीवित करनेके सिने पुरुषाने शिवजीवरी आराधना की।) तब अनकी अस्तिको संसुद्ध होकर अक्रमत्त्वल अस्ति है शक्त कोग-केहको प्राप्त करता श्रश्रुमे उनके पुत्रको कवा रिच्छ । सहनतर कामनओके पूरक सम्बु बुरफाओ प्रार्थकारे वस सञ्चानने ज्योगिरिंकुरूपने विश्व हो गये । इस समय उत्तरत नाम पूर्वकार हुआ। जो मनुष्य इस दिखाँखुष्या चाँक-पूर्वक दर्शन तथा पूजन करता 🕽, बह इस लेकमे सम्पूर्ण सुस्रोक्ते भोतका अन्तर्भ मुक्ति-लाभ करता है। शनतकुमारको ! इस अन्यार मैंने तुल्ली इस मारह दिना

और योक्षके प्रकृत है। जो पनुष्य ज्योतिर्दिक्षेकी इस क्याको प्रकार अथवा सुरावा है, यह सम्पूर्ण पापीसे शुक्र हो है। इस प्रकार मैंने इस उप्तकानामकी श्रीकृताका कर्णन कर दिया । यह क्रियके स्ट्रै अवतारोकी उत्तम कीर्तिसे सन्दन्न तदा सम्पूर्ण अमीष्ट पारतेको देनेबाली है। जी भनुष्य इसे नित्य संपादितवित्तसे पद्नार अवन सुनता है, उसकी लारी सारक्ताएँ पूर्व हो जारी है और अनमें को निरूप ही अधिक जिल्हा करती है । (अस्थाय ४१)

Tr.

ध प्र<del>कारकारोक्तिक प्रा</del>न्पूर्ण ४

仚

# कोटिल्द्रसंहिता

# ह्यदश ज्योतिर्सिक्षो तथा उनके उपस्थितीका कर्णन एवं उनके दर्शन-यूजनकी महिमा

यो पारे विकासकीय भूगायको विकासिक्ती सम्बद्धाः श्रेरपाक्ता/श्रीयको स्वातंत्र्यकोशको । सरक्ष्योपानुस्तास्य स्वरं राज्य ५३ व्यक्ति से स्वरंत्रिक श्रेरती सीवस्तुत्रस्थात्रस्थित्रको स्वरंत्रस्थात्रको ॥ १ ॥

वी विविद्यार होते हुए की स्वयन्ते नावाले हैं। विवाद विद्याना आकार कारण कर तेले हैं। वृत्यं और अववर्ण (क्षेत्र) विवाद कृत्यं कारण कर तेले हैं। वृत्यं अरे अर्थ आपने कार्य हैं तथा कारण कर वेले हैं। वृत्यं कारण कारण कारण कारण हैं कारण कारण हैं का है। वृत्यं कारण कारण हैं का है कारण कारण है का है। वृत्यं कारण कारण है का है कारण कारण है का है। वृत्यं कारण कारण है का है कारण कारण है का है। वृत्यं कारण कारण है का है। वृत्यं कारण कारण है का है कारण कारण है कारण कारण है का है। वृत्यं कारण कारण है कारण है कारण है कारण कारण है कारण है कारण है कारण कारण है कारण कारण है का

निकाको कृत्यापूर्ण विकास काहे है सुन्दा है, विकाको मुनारविक्य का पुरस्तानकी हातने असला क्योहर व्यास्त्र क्या है, जो काम्यादी कारती हाता काम्याद है, जो अस्थादीका आदि तीनों तायोको साम्य कर केने राज्य है, विकाका काम्या सविकास एक काम्यादानको क्यादीका होता है गका को विशिशकानिको वार्यतीके पुरस्ताको अस्थित है, जा विकासका कोई अधिर्यक्रमीय तेथ-कुछ स्वयन्त स्थान कोई अधिर्यक्रमीय तेथ-कुछ

वृषि बोले—कुतबी । अन्य सम्पूर्ण सोकोचा क्रिकी काम्यमचे नाम ज्ञासको अवकानोसे कुत्त के विकासकारका म्यासम्ब सत्त्रवा है, वह सक्षा ही काम है। तका ! अस्य

पुनः विश्वके साम साम न्यास्त्रका साम विश्वकित्वार महिनाका अस्त्रकार्यक वर्णन प्रतिको । अस्य विश्वकार्यको सेम् हैं, आरः स्वा है। प्रयो ! अध्येत सुकार्यकार्य विश्वके हुए सम्बद्ध विश्वके सुका प्रश्वकी अस्त्रका स्वाचे कर्णकुटीहुए पान करके हुए पुत्त की हो यो हैं, असः विश्व अस्तिक वर्णन प्रतिकि । स्वाकतित्व ! प्रत्यकार्य, तीर्ण-विश्वके से-को सुक विश्व है असमा अन्य प्रमुखेन भी सो-को प्रविद्ध विश्वकित्व विश्वकार है, परवेश्वर विश्वके उन हम्बे विश्व विश्वकित समान स्वेकतिक विश्वकी प्रमुखेन अस्त्र कर्णक सीर्विक ।

रिकृत्य है। सम पूज रिक्षमें ही प्रतिहित है। का निरमांश्रद्धांच्या कोई नमना नहीं है, स्थापि में अवका मिर्देशन कर्मन करना है। मी मोर्ड भी दूरण देशा जाना है तथा विस्तात पर्णत को जनन विकास करता है, यह राज भगवान विकास है कर है; बोर्स की बच्च विकास क्षाकार्थ क्षित्र वहीं है। स्वधुविशोमणियों है श्रास्त्रात् श्रासूचे राज स्वेगोयर अनुमद्द करनेके रिस्थे 🔣 देवला, असूर और पत्रुव्योत्तदित तीनों कोच्होंको सेन्द्रकानो 🚃 🗯 एका है। करकात् पहेचा होर्थ-तीर्थने और 📖 हालोने भी जान प्रकारके लिए करण 🔤 📗 व्यक्त-व्यक्ती वया-व्यक्त करते ने असिन्युर्वक धनकान् मन्त्रका सरक किया, तसै-शर्हा तक का अवसार से कार्य करके से रिका से न्हें; लेक्ट्रेक क्रमा बरनेट 📶 उद्देर ##{|\$\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagge=\|\dagg कुरकारों से रिक् हैं, असी साम की है rent; tenfr û pert-war firefrejint परिवाद देशा है। पुरिशेष-प्रोत्साः। प्रश पूर्वतिका को पूर्वत-पूर्वत अमेरिकीयु है, करवा अंगर में कर्नन कारत हैं। कारत कर कुके-

ताने अपने राजारपूर रेप्यूपी कारण भी। परको आर पूर् हो पान है। सीरहरू आ रेप्यूपी क्षा पर्ना विभागत पूर्ण केरणार्थ, बोर्सरपर परिस्कारपूर, उर्वनीर अन्यूप रिस्ट्रिक्ट पर पर रेस्स है। अवस्ति ! पहल्कार, अंग्लिसीकी परिस्कृत, Spannels former dager, softwick district, gelant, क्षीवस्तुर्गः. चेदानरीके काल जनकः, विजानुनिर्दे वैक्राल', संस्थानमं अनेक'', रेजुनमं कोक्स का जिल्हें कोक्स क

र केरोनाम्बर 🔠 🚟 साथ स्थानक संदर्भ नामके प्रमानेत्री पात प्रतित २. क्षेत्रकेरामार्ट्स प्राप्त अवेदिर्शिष्ट विका परिवाद विकासका है, कहाक पान क्षेत्रील का केलके हैं । वह काल पाकत कराने: पुरस्ता विक्षेत्रे कुल्कार्यके अराम है। इसे द्वीकाम प्रित्यक करते हैं ( ५, सक्षातात ना महाक्रात्तात समाव प्रदेशने विका गरीने तराव गरीन प्रमुख कार्यन व्यवस्थानिकार है । स्तरित्रको आर्थानव्यक्ति सि वर्यने है । ४८ दृष्ट है। ०-निवृत्यं आंक्ष्मे क को मार्क है। प्रोत्योत्तकुर, अबन कारक अन्त्री कोट कोचे राज्या है। क्रावेशो मारक क्रिकारी रेलकेको प्रोती अस्तरका में विदेशी अन्यक प्रोत्या हो । महिला यह अस्तर क्र मोहर हुए है । बार्व ओक्सोब्रह और अस्तरिकार कारक हो। पुरस्क न्यूबाद निवृत्त हैं । पर्यु कोन्दे एक से क्योरिकीयूक हैं (कार) हार्य की है। 👡 संबंध एका वा नेपाईका विकास कर के विकास कारण विकास किया है। दिलाएक पूर्वकों किए सार परिवर्तन कर मा की पहरी तथा अवस्थित हैं और मध्यमं मन्तरिक्तांच रिक्तांद धीरेनाएकर विकासक है र यह २५.४ 🚟 🕅 १५०० मीम और अधिनेवाले १३२ मीन द्रा है । ६ - हो ने प्रतिकारक स्थाप अन्तरिक कुने और पूनके त्या नोकारक विकास तथक अरुपालका पान स्थापन है । पर नेपार स्थिति (तोहे अनेपर परिताने अनेपर १३० हैं। इस प्रियम ३० है। इस प्रियम १६ है। इस प्रियम १६ वर्ष है। न्येक्टरेन्ट्रका प्राथम व्यक्ति के व्यक्ति है । इससे अपूर्ण होता है कि क्यों कर सामने और पुरीका निवास था। विकास करें एक अपनेत अरुपार केरावाहर और विकास कारण के सामान किया के सामान करें हैं। हिना कारण जाता है। यह लोग कुछने हैं कि कैनियल जिलेके प्रकारक अवक भ्यानी कुछ विद्याल जिलाईना है, वही भीत प्रमुख्य स्थार है। अ. क्यूनीय के विद्यासभागी के की दूर हो है। अ. यह अंबोर्ट में कुछन्य मा अन्यवेश्वर के समर्थ प्रसद्ध है। जन्में काले क्रांतव क्रिके क्रिश्च प्रकारिक १८ मेरा द्वा प्रेयक्तीर अर्थनाक व्यक्तिक विकट नेक्स्परित करण 👸 हाराने विभीन है। ए 🚌 प्रकार सम्बन्ध पर मेंगे 📓 अर्थन हिराकेंद्र प्रतिकेद केंद्रानीत प्रकार दैक कर कालों कालों क्षेत्रह है। पूर्वनिक अञ्चल करते विद्यार्थन है। ब्राह्मिकी फार-व वैद्यार्थ में ऐक प्रोक् मिलक है। इसके अपूर्ण प्राप्ति विकास में विकास के पहुँचन वैद्यान करते हुन प्राप्त करते जाना एक बोधवर्त है। कालि कार्रश्ताक एक अन्य १५६३ गाँव है। इन कार्या केप्राप्ते **दिश्चे** क्**रम् कर्श्य गीवके निवाद जीवेक्स**ण सम्बद्ध कोशितीयु है। एक प्रवेश man कोशितीयुक्त त्यान साहैद्र गुरुपके अवस्थि केन्द्रीहरूपाने (अन्तर्वेको साह-पित हो स्थान प्रतिपत है । या स्थान प्रतिपत कार है । बोर्ड-कोई सुरुवा पर्यो स्थान के प्रतिपत पत्र कारने हैं " इस बाउंक अनुसार के को करान किए होता है, क्योंकि कह प्रत्यके निकार और इस बेजने असर्यंत है। कोई-कोई सीवन हैरकार के अनुस्ता और अपने दिन्ह दिन्हों कुने के बनेका नदेशिएक अपने हैं। कुछ स्थेनीर भूतरे आसीवार्क हुत बीक्ष प्रस्त कुर्वेते हिंदा। अस्ति है अनेक्षर दिवस्तिह ही ओटा कोलिकिए है एए हैं, बीक्सका सैनीको ही सनुसन्ध र्तार्थ भी अपने हैं। यह त्यार कारण कार्यने समाराम्य या उत्पाद विनेत्रों है। वर्ण मन्द्रवेद श्रदण वर्णभावत विद्याल क्षीतर के भाग के हैं है है है, ओक्सकेनको पूर्णिक का मुक्तिक में कार्य है। इसका कार क्षेत्रकार कार्यंत अभावेत ीरामुख्य संस्थाने १६ मेरा १८ नेतर संस्थित एवं है । कुर स्थानने ही "प्रस्तान करते 📳 -

क्षरक करे । जो अधिक अल:ब्याह क्यावर 🚟 असिद्ध है । बद्द पुरुवक्षायें रिवर प्राप्त कर लेखा है। <sup>क</sup>

भुनीधारे । विद्यानिका विकास शनेकी इच्छा रतन्त्रा लेह मनुष्य इन करह नामीका भाउ करेंगे, वे इस 📖 और परलोकाने उस मनोरकको 🚃 मह क्रोंने । जो पृद्ध अन्तः अस्तानकारे प्रता निकाल पायसे इन नायोंका पछ करेंगे. उने बाधी भारतोः कर्पने निवास नहीं करना पहेगा । इन सबके पुजनबाजसे ही अहलेकर्वे समझ वर्णिक लोनोंके दु:सोका नता है जाता है और परलोकमें क्ट्रें अकड़न केड़ प्राप्त होला है। 📰 🚃 ज्योगिनिर्माणा नेपेश पारपूर्वक गाम गामा (पाना) ब्राहिने । ऐसा कार्यकाले कुरावके आरे कार असी क्षण जानकर चका के जाने हैं।?

वय मेरे प्रक्रेमिरिनेड्रोके स्थाप अदैन पुजनका परस बताया । अब उन्हेरिस्टिक्के ज्यक्रिक् बताये जाते हैं। मृतीक्रके 🕇 🚃 देकर सुने। सोपनाधका 🖩 व्यक्तिह 🕏 शनका बाम अन्तकेश्वर है। यह उपनिद्ध नही नदी और समुख्येत संगयन 📟 🛊 । महिल्ल्यार्थ्नसे प्रकट उपस्थित रहेशरके

इन बारह नामोंका पाठ करता है, कह रूप 📳 और उपलब्धोंको सुक्त देनेवाला है। वायों है मुक्त हो समूर्ण विर्विद्योगाः तथा बहुत्वास्परमान्यो अवस्थि दुन्धेवर या हुक्ताकके जानमे अस्तिह है। यह नर्मदाके तरपर 📗 🚃 समस्त पालेका निवारण कारमेवास्य 🚃 गवा है। ऑकारेबार-सम्बद्धी उपसिद्ध कर्दनेश्वरके नागरी प्रसिद्ध 🕯 📟 बिन्दु सर्वेचाके स्टब्स 🛮 और है। वैद्यारेश्वरसम्बन्धी वर्णालकः चूरेशानेः व्यवसे अस्ति है और प्रयुत्त-बद्धार विश्वत 🛊 । जो स्मेग करमात्र दुर्शन और वृत्रन करने हैं, अनके बहे-से-धड़े वायोंका 🚃 विकारण करनेवाला बताया गया ै। भीन्तरकारकार्यः। प्रयोगक् भीनेवरके नामके प्रसिद्ध है। यह भी सक्क पर्यतपर है। विकार है और महाम् बालको वृद्धि कारनेवात्त 🕯 । नानेश्वरसम्बद्धी उपरिचनन नाम 🔣 पुरेशा 🗴 है, 📖 जलिएका सरस्काके त्यावर विश्वत है और दर्शन करनेपालने सम पानीको इर रेजा है। रामेश्वरमे प्रकट हुए कारियाओं गुलेका और धुरनेकासे प्रकट हुए उपनिद्धानो कालेक्षर क्षात्र गया है। **साधानो ! इस अकार यहाँ मैंने** ज्योतिरिक्रोके स्वरिक्ष्मेका परिचय दिया।

सीनके सीनको च वीतिय सीलकक्षकेल (उस्पाता कालकार मोको प्रशेषका) वेदरं हिन्सको 🚃 भीमशेन्द्रम्। बर्गमा ५ 📖 जनक शीतनेको । वैदानार्थ विकासूनी असेहा विकास स्थित व क्येज पुत्रमेश व विकासमें । हारकेली वार्यात करावाल क पहेच् । अर्थवर्गिविधार्युकः १७विसीहरूके राजेस् ॥ (ब्रिक्त के क्षेटिक के 1 . २१ - रेंग)

१ प्राप्तानेश्री 🛊 🛗 सेजनेथे १५५०। । एसाई- व्यंत्रपुर- प्राप्तावर्धन से सुन्धा ।

ः संदेश क्रियुक्त ०

AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF

ये दर्शनकारे कामाने एक सन्दर्ग विक्रिय कामे ग्ये। जब अन्य प्रयुक्त अन्तिहरी दशा होते हैं। युक्तियों ! ये विक्रीयहोता वर्णन सुन्ये। युक्तकारों जार हुए प्रयुक्तनकार (अन्तिम १)

À.

कारी आदिके विधित्त रिक्ट्रोंका वर्णन तथा अधीक्षरकी उत्पत्तिके प्रसङ्ग्यें गङ्गा और ज़िलके अधिके तथेषनमें नित्य निवास करनेकी स्टार्ट

राष्ट्रामीके कार प्रक्रिकृतिके कालीकृत STREET IN THE WORLD विकास करती पानी गांधी है। जो विकासिया-भवी ही सम्बद्धाना वाहिने । प्रतन्त वाहकार शुभ्वीने कार्याके अधिनुषः कृतिकारेका, तिलगायोधर, दशस्त्रकेष 🚟 और गक्रमागर आदिके संगर्कश्वर, यूनेकर, गारीकर, क्यूकेकर, पूरेश्वर, निव्हानीकर, क्षेत्रर, श्रोत्वर, बेक्सल, क्षेत्रर, गेबेकर, रंकेकर, वालेकर, वालेक, वालेकर, विवरिकार: अधारके महोकर, स्केनेकर, परक्रोपर, सुन्दोक्त, प्रक्रीप कर अयोध्यानी गार्गेका आहे अलेक प्रतिदेह विकारियोक्ट कर्णन करके अधीवस्थ्यी भाषाके प्रसूची का कारणका कि अधिकती अरक्षापर क्षेत्र करके ग्राप्ती नहीं पश्चर्य । अञ्चलको स्थानको सम्बन्ध विकास करनेके दिन्ये प्राचीन की ।

त्य गृहासीने कहा --- अवसूचे ! वहें हुम एक क्षेत्रक की हुई कंकारनीकी पूज और विश्वेषाकर काम पुत्रे दे हो के के देखाओंका क्ष्मार करवेंक्र विश्वे कहा कहा है जिस रहिनी। हिस्सातक क्ष्मी है, केसी हुन्हें

अगलोसे नहीं होती। सभी अवस्थे ! यह कैंने

तुनको सची कान कड़ी है। परिवास स्वीपन

क्ष्मंत्र करनेको मेरे कारोंका नाल हो नाला है और में लिएए सुद्ध के जाने सू जीवाल करी वार्यतीके सम्बन् वर्णित होती



है। असः वर्षे पुण वाश्वका काणाल काण वक्ती के और लेकाहितके रियो मेरी गाँगी को वक्त को देने हो से में अवस्य का विभागाओं निवास करेंगी।

कृत्यों वहते हैं—चुनियों ! शृह्यवीकी वह बार्च कृतकर वर्षितता अश्वपुताने वर्षणका वह साथ पूर्ण उन्हें है दिया। अश्वपुताने परिशासनकार्य कर शहरू कर्मको देशकर संग्वान् नाम्नेकवी अस्त हे क्ये और व्यक्तितीस्तुने सम्बद्ध प्रकट हे क्ये और व्यक्तितीस्तुने सम्बद्ध प्रकट

प्रमु केले—सामित अनवृते ! तुमारा जोवकअनानकारी कियते ...... च्या कर्त देशकर में स्थून प्रस्ता है। जिल अग्रान्यत्वीर चेले —हेकेवर । यदि परिकृते । यर विक्रि । वर्तीक सुन मुझे स्थूय अग्रा अग्रा विकर आग्रास न्यूर भी समा

के दिला हो । सुन्दर आकृति एवं पञ्चपुरू आर्थिते हे प्राप्ते । बुक्त चनवान् जिल्लाहे वहाँ बाला हुन्छ । तब गहुर और किय दोनों ही प्रसार से 🔣 को 🖼 🚾 पूर्व 🖼 🚥 कोड़ 📖 स्थापकर, उस्ती 🗎 आधिशिरीयकि रहते रकार्यार और सुनि भरतेर को भन्तिकारको . हे, प्रतिकृत हो अने । पूर्वी विकास पान

है के आप इस स्वोचनने निवास परिविधे क्षा समय में केवी प्रतिन्तांके क्रमून और समझ लोकीके निर्दे सुनवाध्यक

मनवर्ग् क्रेसरका कुटर विका । वित को वर्ष अधीकर कुछ । (अस्तार १—४)

# जाविकायर भगवान् विककी कृषा, 🚃 असुरसे इसके सर्वकी रक्षा करके उसके आक्रमये 'नक्किश' नामसे निवास करना और वर्षमें एक दिन ग्रहाका भी वहीं 📖

सहरकार श्रीकृतनीने हात स्थूप-के करने सभी। इस समय अवसा पासर पृष्ठ रिक्तीवृत्तिक कामानसम् सुना शर्यः, तथ पासके स्नीत्य एक दूस और सम्बाद शसूरः, प्रसामये ।'

सुराजी बहा--व्यक्तिते ! एक हारहाओं की, विकास जान महीनका का । मह किसी साइन्स्की चुन्ने की और एक बाह्यपान्त्रे ही बिध्यपुर्वकः व्याही गरी की । विक्रको ! यहानि यह दिलाको उनम अतका पालन करनेवाली की, सक्षापि अवने पूर्वजनके क्रिकी अञ्चल कार्यके प्रभावने 'बालकेकक' को जान हो नवी । सब का इत्यापनपर्यः इत्यापर्यक्रमके कलनमें सरपर हो प्राधिकपुरुष्यक्षेत्र आवन्य कठोर वयस्य

कृषियोचे पूरा—'बहायो कृतमे ! कैसासः जो 🚃 🚟 🚃 व्यवस्थाने केहित आसी ? इसका विकासमार वर्णन कारियोको स्वकार कारी देव 📧 असूर साम्बर्धाः । यहां सङ्ग्रेशजीकाः कथ नन्धिकेत्वरः उसे परणः 🚃 लोगः विकासः हुआ कैसे कुछा ? इस व्यास्त्र 🗷 प्रमानकरूपेक 🔤 📖 व्यास क्रम्योगवरी भागाना करने लगा । मुनीकरो ! परंतु जनम करका पालन भारते एक रिक्को कारने तथर समेवली वह कार्या जरी कामभावले उत्तर होते न उत्तर सबी । शक्ताने राजी शुई जर प्रवहनीने उस अस्तरका सम्बद्ध वहाँ किया; क्योंकि धह अस्यन नवेदिन् और क्रिकश्यालयराजना की । इस क्षताबरी भूजतीले जिरस्कृत हो उस देखनाज मुक्ते उसके उत्पर स्रवेच प्रकट किया और ज़िर अंचन किकट स्था असे दिसाया । प्रतके बन्द उस सुरुताने क्यसकार पूर्वकर बद्धा और उस अञ्चलपतीको बार्गकार प्राप्त हेता आरम्प विकास को समय पद सम्बेद प्रकार हुम्बरकर अस्त्री सुनि की । कारों वर्ग क्री और अनेक वर प्रेस्ट्रिक व्यक्तिया वेशी--वेकीक नवानेता । करियो रक्तोर प्रेमी भारतम् सम्प्रती ही क्रासम्बद्धाः

त्राच्या सर्वे व्याप्त व्याप्त व



प्रतिक्र तथा का प्राकृतकेको अन्तर प्रकृत क्रानेक रिक्त करकार किया गई उच्छा है गर्वे । मराव्यक्तारः वरवेत्वर क्रीकारे अस महामानिक्षास्य मेहनस्य महान्ये अवस्था प्राप्त कर दिला और सक्तानीकी और कुल्लुद्विते देशाबार राज्याची रक्षाके रिक्ने ब्रामित हो वक्-'पर मीचे।' ध्वेपल्या व्यापल सुरोक्त का सामी समुक्तानीने उनके विका । जिर सकतो सुन देवेको परनेक । अर्थने निकार करना पाछी है। जन्मको प्रयास करके छह स्टारी सहते है—स्वर्धिये 🕽 अन्तः कर्मकारी इस राजकेने इस खेड़ ग्यूनकीको यह बात सुनवत जाने अनका

fire-front gam with rolls on antennesses to me drong \$1 तन्त्रही क्षिणवरीने मनवान् विकास पूर्णान्यः नामोधीः तक् यहः करनेवाते होतर है। आराम के रक्ता कर विकास कार करने- आर्थने पूर्व करक अनुको मेरे अर्थनी रहा वाली कह करी असमा निकुल के अपने की है; क्लेकि असमें क्रस का पुर असूर बारा पत्नाः हेला कार्यः आर्थे समूर्यः कार्यको रक्षा भी है। अस अस यूने अस्ते करकोच्छे काम इसके हुने अन्तर भारित महान ब्रोडिको । याचा । यही सेरे रिको बर है। इसमें अधिक और क्या के सकत है? अर्थ ! न्हेश्वर ! मेरी दूसरी प्रार्थना औ सुनिर्दे । अस्य सोनोवित अनुसार्यक्र निर्मे पहर्न क्या विकास परित्ये ।

> प्रमुद्देशकी चेक्-मार्थिके । पूर सहकारियो और विशेषतः मुक्तमे परित रक्तोबार्य हो। सुन्ने पुत्रमं ची-मी धर 明] [ 南田 新 田 南 田

> प्राथमको । पूर्वत कोवाने श्रीविक्त्यु और age test been self wester from क्षाविष्यवेत हुआ पान हवेंगे परे हुए आहे और अस्तरण जेलहर्वक विकास अनाम क्रके ज सबने जनत प्रमोधीत पूर्वन विकास । विकास स्टब्स इनको इत्या और नकाल प्राथमका उपको जुलि भी सी । इसी समय सामा केवन्दी गहर कर स्वतिकारी उसके प्राथमी सरकृत साली क्षेत्र इस्त्राधिक all wheth a

न्यूनो कहा-न्यूनिके । वैद्याद्यमान्यो क्ष दिन वहाँ स्वर्गिक तिन्ते तही भी तुन्ते इस आक्रम्प्रका पहुरत्ताव कारणका दर्शन काम देख पार्थिये । इस दिन में भी इस

पुरतनं करनेन्द्रस्ते 🔤 सम्बद्धे प्रदुष्टिकाने । जने नाने । जन विकास नर्गक्रमा 📖 सीर्थ

स्वेकतिको तेन्त्रे अस्त्रलापूर्वक अञ्चल- देशा अस्य और सामा है पना साम समूर्य 'बहुत अच्छी, देल हो।' सम्बद्ध दिन क्योंक नक क्रानेसके 📖 वर्ष व्यक्तिसम्बद्धी अञ्चल अवन्य असनेनेत 🔤 अधिकेषानेत अन्यते विकासन हुन् । गहुत 🗎 अरम्भ प्रस्ता 🛮 का पार्थिवरित्राचे अपने 🔤 🗎 वेहारण्यसभी स्तामिक विन कृति आंतरी विस्तीन हो गर्ने । यह केस सम्ब कुम्मदी कुमाले अधने अब मार्गमी क्षेत्रिके हेक्स असरिक्त हैं 📖 साथ पाकिन्सारी 🛗 वहाँ असी हैं, को पहुंचीने 🛭 🚃 इसंस्थ करने क्षणे और अपने-अपने सम्बन्धे 🔠 दालो है। (अक्षण ५--५)

प्रचार ज्योतिर्तिकु सोसमाध्येत प्रकृषांच्यते 📖 और असकी पश्चिमा

महत्त्वार कारिया मणरीके वालेकर, रावेश्वर व्यवस्था महिला बाहारे हुए सहाजीने pegalg neur flam vilmerigisch विरव्यक्षिक्ष्मीकी व्यक्तिकाला वर्गान 🚟 । विरा भारतान जातान हिल्लीस्त्राच्या अस्त्राह (perfective) fortun representation क्रमीन करनेत्रेह सहारत् प्रतिकारिक प्रात्नेतर 📗

ज्योति।सिक्षेत्रस्य कर्णन् जारमे तुले । स्तर्भ वंशे-अध्यक्षे । 👫 सर्वाधने के कुछ कुछ है, 📺 ज्योतित्रिक्षेत्रोका मध्यम् स्था उनके प्राथमका अस्त अवनी स्वीत्रों अनुसार संबोधने ही सुनावैत्तर । तुम तथ स्पेत्र सुनी । मूने ! वर्षे स्थितिहोती स्त्राती व्यक्ती श्रीमनाध्यक्त जाम ब्राह्म है: अंत: पहले क्रमित सम्बद्धानको प्राथमा क्षेत्रत सुन्ते । मुलीपारो । अञ्चलना प्रकारको स्वापे अपनी अधिनी अर्थंद सराईस वान्यक्षीयह विकास व्यवस्थाने साम 🔤 वर । अनुसारको स्वानीके करूने प्राप्ता ने दक्कनामाई विकेश

सोधा पाने क्यों संबंध कवाना की को सामिक

करने बाकर निरम्पर ससोधित हेने छने।

🚃 🚌 वर्षात्मेरे 🔡 जे लेक्नि जन्मी नकी की, पूजालात वहाँ क्षण्यानके व्यवस्थ 🔤 थी, काली पुरारी कोई वधी महानि तिय की हो। इससे दूसरी कियोको 🚃 दुःक हुआ। में अब अपने विकास सरकार गर्या । कहाँ साधार हम्होंने ओ भी हु:सा था, को जिल्हारे निकेदर किया। हिम्मे र का सा सुनकार कहा भी पुरसी हो भने और सम्बन्धित परि अवसर प्रतन्तिवृत्तीक जीते ।

राजने वर्ग्य— कामानिके । पूछ निर्मात कुरानी जरपा हुए हो। तुमारे आसामने क्रिकारी जिल्ली फिल्मी है, इन स्कृति 🔤 तुन्त्रम् वन्त्री न्युनाविक्रणक क्यों है ? पूर्व **व्यक्तिक अंग्रिक और विश्वीको कम पार** क्यो करने 🖫 ? अक्टाब्ट जी किया, को किया, रूप आगे दिल कियी देशा कियाता-पूर्ण वर्तान तुन्हे नहीं करना वाहिने; क्योंकि जो बाजा देनेपारक प्राप्त नया है।

स्तमे काले डि. −ब्ब्रुविये । अध्ये राज्या बाह्याले साथे ऐसी प्रापंता काले. जनवर्गत देश करेको जने गर्ग । उसे पूर्व निक्रम हो पना व्य कि अब किर जाने ऐसा नों हेन । = क्यून्य प्रमुख मानीले - संक्रिय किया छन ।

रोडिजीमें इसने अस्तक हो नवें वे कि कुस्री किसी प्रतीका कभी आहर नहीं करने थे। इस बातको सुनकर दक्ष द:सी हो फिर कर्ष आका बन्द्रमान्त्रे काम स्थिते सम्बन्धे न्याचीतित वर्गाको देखे 🚟

अनेवर बार तुम्बरे अर्थना कर मुक्त 🖟। निर भी तुमने मेरी कत 🔛 मानी। इस्तीको ···· प्राप देश हैं कि तुन्हें कुणका रोग के भाष ।

कारे लगे ।

सतनी नवते हैं--दक्को इसमा स्थाप ही क्षणकार्थे कहता क्षथरीयले करा है गर्दे । क्लाके क्षील क्षेत्रे क्षेत्र का स्टब्स स्टब्स और म्यूल् इत्राचान मच नना । स्था वेसता और ब्लि करने सर्व कि 🚃 । क्या । अब क्या करना चाहिके, कदान कैसे ठीक होंगे ?' जुने ! इस अकार बु:सम्बे बहुकर के 🚃 🔤 हिस्सा है गर्ने। ब्राप्ताने प्राप्त आहे एक देवताओं तथा व्यक्तिको अधनी अवस्थाः सुवितः की । तम इन्य, अस्ति नेपस्स तका मस्ति असी पानि अधानीको करवने गचे ।

तनको मात सुनका व्यक्तकैने क्या-हेंबराओं ! 🔣 हुजा, को हुन्छ । अन 🔤 निश्चम ही पलद नहीं समान । निवारणके किने 🖥 तुन्ते एक उत्तन ज्ञान बतारा है। अस्टरपूर्वक सुन्ते। कवन देवताओं के साथ प्रधास नामक शुल बेकनें वाने और वहाँ मृत्युक्रवनश्रका विशिन्तिक अनुद्वान करते 🧰 भगवार 📟 **व्यापाल करें। व्याप्त सम्बद्ध राजने रिकारियाणी** 

स्वापना करके नहीं बच्चेय निर्देश नवास

दिक्या क्रेकर उनकी बात नहीं करने। हैं को । इससे क्रस्त क्रेकर क्रिय कर्षे क्रमरहित कर हैंथे।

तम हेक्काओं अधा अधियोंके कहनेले महाजीको अक्षके अनुसार करानने वहाँ 📖 पहिनेसक निरसर स्थला की, मृत्युक्रण-क्यारे व्यवसन् वृत्रपश्चनामा पूजन किया । का करोड़ कराया का और मुख्यापका **ाश्रद करते हुए कन्द्रना वहाँ रिवरकित होकर** सई छै। उद्ये तनस्य करने देस प्रमाणकार भगवान् इंकर प्रथम हो उनके प्राप्तने प्रपाद हो नहे और अपने 📖 कामानो नोन्हे ।

मान-सम्बोद | सुकृत कामान हे; तुकारे अपने को अभीत हैं. बह बर बॉमे । मैं प्रसंस है। हुन्हें सन्दर्ग अस्य कर प्रकृत कार्कना ।



बन्द्रमा नोले—केवेश्वर ! यदि ज्ञाप प्रसंख है को मेरे लिके क्या असाव्य के सकता 🕭 उच्चापि प्रच्ये । जंब्यत । आस्य मेरे प्रशिक्ते का क्ष्मरोक्ता निवारण कोणिये। कुरते जो अवस्थ कर नका हो, स्त्री हमा सर्विक्ति ।

दिलागीने कल - कस्त्रोत है 📖 नक्षणे

निराकार होते हुए भी ने सरकार निरंप किए असरका पेल होते हैं, ने सब उस कुमाने क बाकार के नने । वेक्साओंकर करून के कर न्यालक बाज कानेकारने जा है जाते हैं। होत्रों अञ्चलको कार्य तक कार्यको क्यूब विक प्राची होत्यमे इस उत्तर बक्का विकार करनेके रिक्ट चनकार प्रांकर क्ट्रीके राज्यर क्ट्री संग्रेकर सहाराचे और क्षेत्रमानके मुख्ये कीने लेकोचे विकास हर् । प्राप्तको । स्रोक्कक्त पुरुष कारेने के अन्तरकार्ध्य अन्य तथा गरेच अन्तरे केन्द्रेस्टर गुक्त कर केरे हैं। वे प्रमुक्त बन्त है, mercen C. Perris man del ribuitis **व्यक्ति शतकात् अन्यत् प्रकार प्रात्तको** 🚃 बारी पूर् प्रभारक्षेत्रमे विकास 🖟 all trape formelle therpress in marrier all \$, family from after marrier

कक्षमें किर मह निरमार काली रहे । जूनसम्बर मायकारन सीर्थीय कार्यों प्रतिहरू सर्वन्तर कालाने श्रीकाशमाने हैं। यो प्रमुख सरवे कार करता है, यह राज परवार कंपानी सूर्त थी। इसमें क्यों क्योंने पुरू के जात है। इस आहे से केर्बच्या रिक्स ब्यासा है, उस करायो सर्वका प्राप्त कर लेखा है--इसने संसाध नहीं है। काम केरोग होकर अवन प्राप्त

> कार्य संस्थानी समेत का प्रकार की क्षेत्रकाचे अचीतम स्वयं प्रमान सुरा विका : क्रिक्टो ! इस तरह ओलेक्टरनिक्का प्रमुखीय हुआ है। यो मनुष्य मोजनायके अक्षांत्रको इस कवाको सुन्तः अवका इतरेको पुरस्त है, यह सन्दर्भ अन्तिको पाळा और सन्य पत्थीरी मुख्य हो जाता है। (some c-tv)

# महिलकार्जुर और व्यावधनसम्बद्ध ज्योतिर्दिश्रीके

#### आवित्रांककी साम तथा उनकी परिमा

महिन्नाहर्तुं को अनुभविषक व्याप पुरस्ता है, निसे सुनकर युद्धिमन् पूजन क्या वासेके मुक्त को जाता है। जब ब्यूज्यकी जल्काहरू विवादन कुमार काविकेत सारी प्रक्रीकी वरिक्राम कर्ना दिल केरवल वर्नन्तर असे और गर्नेशके विकास श्रामिकी करा सुरकार सीच पर्वतपर क्यां नचे, कर्वनी और विवेदित को जाना अनुवेद कार्यका की बड़ी और राज बड़ीरे भी काफ कोल हर

क्षे रहे, इस दिया और पार्वती जोतिर्वत

प्रमुख क्राप्त करके वहीं प्रतिक्रित है पर्य ।

मुहाबी कहते हैं—पश्चिमें 1 🚃 है। ये 🎆 पुरुषेत्रमें अस्तूर है पर्वत दिन अपने कुत कुम्मानको देखानेके रिक्ने उनके पास काक पहले हैं। अवस्थातकों दिन परन्यान् इंद्यूट कर्च बड़ी करें हैं और पीर्णनानीके दिन कर्वनीयों निवास हो कहाँ क्टानेंग करती हैं। करी दिनमें नेपार फामाद रिजया

> व्यक्तिकार्युत सम्बद्ध एक रिव्ह सीची लोकोने लक्षित्र हुआ । (क्रमें पार्वनी और विका क्षेत्रीको एकेलिको प्रतिकृत है। 'बहेलबर'का अर्थ कर्मती है और 'अर्जुन' प्रकट कियमा सम्बद्ध है () उस रिकृता जो

> दर्शन करना है, यह शबक पार्थले गुरू है

प्रतिक्रीय तुम्बारी करण और मुंदे रहेर पूर्ण प्रदा विकास भाग कार है। कारहान्य इस

 मंदित्त क्रिक्युक्तर । 144 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* जाता है और सन्दर्भ अधीरको छन्न कर करके चुरुवायक गुरु वहाँ सब वदने लगे । रोक्स है। इसमें संस्था और है। इस प्रयान बर्ग्ड बारम अमित नगरी प्रदुत्तेनचे महिल्लामुंग राज्या द्वितीय उचेतिरिक्या वरिपूर्ण हो गयी की। क्लैन किया एक, यो दर्शयक्षको लोगोकै क्षी समय सम्बद्धाः प्रवेतकः 🚃 🔤 रूप 🚃 सुरू हेरेनात 🥌 सम्बद्ध एक 🚟 अपूरने स्वापनीते 🛍 केट, वर्ग तथा वर्णामाओवा क्या है। अस्तानम् विकासः अन्याने अपने संन्ता लेखाः विक्रोप कुरा कार्य स्थाने कोर्डिसीकुरात SMPR (अर्थन) के अञ्चल्पोपर **में पदाई** कर्णन वहिन्दिने । कर हो। काफी अवसमें बार प्रकारन क्रिय वाले दिवस्थानि अन्तर्भातिके सम्बन्ध अवस्था है मृतकीने कहा — प्रमुख्ये । ै अन्य 🜓 क्षे, क्ष्म 🖺 क्रिक्टिक्सरी साम्रक क्ष्म कृतकृत्य 🛊 , यो अस्य सीव्यनीया सङ्ग पुरी जात हुआ। साथ पुरुषेका सङ् विक्रम 🛊 🔤 🛍 नहीं । यस नगरके ब्राह्मण यहा 📖 है। अतः में अन्तर स्वेधान्य सम्बद्धाना क्का नवे, 📖 ज्योने करको आधारण के स्वयानिको पद्म व्यक्ति दिन प्रकार ह्य कहा— 'अवकोन कारकार कारकम् मर्जन करात 🛊 । सुरम्पतेण आवरकृतंक सुर्ज । कंकरकर वरोस्त रही।' में कह किय-अवस्ति नामसे प्रसिद्ध एक रक्तीन नगरी है, विकास पूजा काले 🖩 गणवान् दिवका को समस्त दिल्लानिको लेख उद्यान कार करने स्त्री । सरनेवारने 🛊 । 🚌 वनसन् विकासे व्यूप इनमेर्ने ही सेनामधिन कुरान्ते हाताह हे स्थि, परम पुरस्तको और संस्थानकी क प्राक्षकोच्छे देवस और वक्त—'पूर्व कर है। जर पूरीमें एक जेड़ अकुन्त रक्ते से, 🚟 क्रमके, क्रांच स्त्रे । 🚾 🚾 पुत्र क्रम पुरुवार्यकारका, केहेक स्थलकार्य संस्थ सामानोने जा समय उस देखकी पाड़ी 👹 तथा बेरिक क्रांबिक अनुक्रमणे सक् नामा 📺 🔤 भो सुने: 🗰 🖁 भगवान रहनेकारे थे। ये पाने जनका स्थानक क्रमुके काञ-वार्गमें 📖 🛮 । का स्क्रामा है,यने ज्यों ही उन साहान्योंको नारनेकी हका बारके जरितीय अधिकेत बारते और विकासी कुराने प्रदा सामर रहते थे । ने क्राह्मण देखार ची, जो हो इनके इंदर पुष्टित पर्वित प्रतिक्षित पार्थिक क्रिक्कीच्या करावार काश्यी विक्वरिक्षके ज्यानमें सही मारी आकारके पूजा किया करते हैं। मेहरिय हाइस वे काम पूर्व पहुर प्रकार हो पत्ता । इस गहेसे इक्ष्मण केला सम्बद्ध इत्यार्थको छने उस्ते कारण विकासम्बद्धी सम्बद्ध क्रिक स्कट वे: इस्तरियो उन्होंने सम्बूची क्रामीका पाल हे को, जे बहुब्दार कको विकास हुए। परकार का स्टब्निस प्राप्त कर तरे, को संदर्भको वे पूर्विक 🚃 📖 सामुक्त्रीके

कर नेजरवी (हा थे. जो जिल-नामसे कहा—'अने कार ! मैं हुक-वैसे दुईकि संदुर्जेंने कर नहीं थे। उसके जान थे— मैंस्से महाकार प्रकट हुआ है। हम हम

ही सुराम होती है। उनके क्रिक्यूकायराज्य

देवतिया, क्रियमेका, सुमूता और 🚃 ।

कार्यानकार है। उन्होंने उन फैलोसे

हाक्क्षणेके निकटमें दर पान बाओ ।'

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

हेमार्कीय कुल्लाको अन्त्रे कुंद्रश्याको सुम्मात 🖩 💷 माहाल इन्छ ओड् मरिक-त्रकारण जरून चार दिया । कुछ रोज उनके जानके भागी महिनाति प्रचान करके परानासक हुता मारी नवी और सुद्धा नान नवी र्ह्हा । परमाना क्रियो कुरलका क्य कर करना। वैसे सुबंको देखका समूर्ण अन्यकर स्ट्र हे जाल है, उसे जधार भगवान विकास देशकर क्लबरे शरी संभा अकृत्य हो गर्बी । क्ष्माओको सुद्धीनमं यम क्री और अञ्चलको पुरसेको कर्न होने सम्मे । एव

प्रमुक्तिको अनुस्थान दे <u>सामान्य हु</u>र सार्थ कारण गोवर दिलने उसी नवा---

केल कार्यकर प्राप्ताल प्रकारने 'कुमानेन वर भारेने।' 🚃 🚃 

कुर्वेको एक देनेको प्रको ! सन्ते । आव क्रों संस्करस्वागरने केन्द्र प्रदान करें । दिवा । आन सन्तरायात्रकारी स्थाने विने सक् पर्दी को । प्रभी १ कालो । अपना दर्शन कानेकारे स्तुर्वोक्त अस्य सहा ही ब्रह्मर करें। स्तरी चर्चा है—**ः विशेष** !

देशा व्यक्तिक क्यों अपूर्त 🛮 प्रमुखन् 📰 क्ष्मि अक्षोकी रक्षके रिजे इस परम सुन्दर गहोले क्रिक्ट हो गये । ये प्राह्मण जेश या गये और बहाँ काने ओरकी एक-एक कोस चुनि निव्हासनी भागवान क्रिकात स्वान सम गयी । में किया कुलावर महत्त्वलोधानोः नामने विकास पूर्व अञ्चली । अस्ता पूर्वत स्वर्तको स्थलो स्था सोई दुरक नहीं केला। विका-विका कामनाको रोका परिर्व का विकासी क्यांका करता है, उसे बढ़ अनम क्रोरक जात हो आता है तक बरतीकर्ने मोक्ष भी निता पाता है।

(अक्कार्य १५-१६)

महाकारको महारूको प्रस्तुनो दिलमक सना जन्हरेन

गोप-वासक बीकरकी

सूतको मन्द्रे रै—प्रमानने ! अर्थर 🖽 🖽 🛈 । रीवन्त्रेर मार्थकोर्ने प्रमान क्युप्तेकारम है। इसे कार्यस्कृतिक सुन्ते। उन्होंने समान्य असम झेकर उन्हें विश्ववाधि

कार्यकी रक्षा करनेकारे हाता जनक हाता सर्वत्येकवरिता वरित्रभावी राजा जोतिर्तिकृता वक्तान्य वरिकार्यान्यो समानेन्ये सरक हो गर्ने थे। 🔤 समय

अविनीने क्यारेन क्यार एक महार् एका क्यार व्यानीन प्रदान करे, में करेसुणll, जो सन्दर्भ **विकास गरक, दिवसक चौर तक पूर्वक समार** देवीनामान भी । 🖿 को । जनकार विकास अल्पिक प्रतिकार क्रांत्रको स्थान अल्पो विकास क्रेक्ट की सूच्या पूर्वा बन्द्रोन इस विन्त्रपत्तिको कार्यो कार्य write and Rigitaries both, see देखारकोने कुर्व राजनगरी चीर राजी क्षेत्र केरी से । इस्सेट जासेन्द्र कार्क किनामध्य प्रोप्त केरी है, यह प्राप्ता सम्बद्ध राज्यकोषी करने का शरितांत होने स्टेन्सकी पराध पद पनी और में बुध्य धारे समें र बहुतकर के अब कता कहातीहरू केलांक क्षात अध्या प्रमुपे क्ष्मिनको जीतके प्रियम अक्रम हो। गर्ने । ये तहा चरहवर जिल्हा करें में और उसके साथ बहुए-से हैरिया है। अनुरित्ते अरामपूर्ण प्रतिकार केर्रित सामग्रा पालके आकारण विकास और उन्तरिक्तिक पाने प्रतिको केर विभाग । अन्यत्रे पुरिको सम्पूर्ण रामाओक्रम विसे क्षेत्र केल सका बचानेन क्वी भागान् स्वाद्यांन्यको स्थानं को और प्रज्ञाते संदेशकील व्यक्ते कु विश्वासके व्यय क्रम्पालपूर्वक हिल-तम अक्रमणको पहासामधी आगयन पाने भने। रूपी दिनों का नेष्ट्र करानी बोर्ड प्याप्तिक रहती थी, रिस्टके स्थानक पुर वा । 🚃 विरुप्ता 🔠 उत्तेष प्रधानिकीने प्राप्त विकोते गुली भी । यह अन्ये जीव व्यक्ति व्यक्तिकार रिवर्ष कुट बहुत्वराजने परिवर्त सबी और

इसमें एका चन्द्रकेन्द्रात की हुई अञ्चलकारी पुराञ्चा अञ्चल्युकेट स्टॉन केंग्स । स्टालेट निकार्त्राच्या यह आधार्यका क्यांस देखाल and women's now how all for बहु अपने विकास-अक्षरण स्वीद अस्ति। करियके का कारको भी भा 🚟 कुता देवते की। अस्त भग असीवा 🌃

Di partio l'i definire i in effective adrialità in alterativa attra primateria dell'interio participati de l'Ar हेरतो, सून्ये अस्ता बाल बार्यन्त नो नोह्यान्तात रिक्तनेची पूज बार्यन्त प्रमुख्योंको केञ्चल ही पहुंचा ज्ञान प्रांतक हिल्ला हिल्ला । एक सुपर पानर शरकर उसे fullreit warm wardt op fin ofte andhold floreflety when a flat annie परिकर्तक मुझेल भार, अलेखर, संघ. क्षा, द्वीप और अक्षा असी हम कुछका उनके कुछ पूरंप करके पर:करिया दिल विकेश की अधिक विकास । सुन्यूर-सुन्यूर कार्य र्धार क्रामेशे वारंकार कुल्प करके प्रति-वर्गीति पूर्व विकार और वर्गवार प्राप्तानी क्रान्त्रेने जन्मध्य प्रकारकः। इसी राज्य व्यक्तिको कार्यान् विक्रमे आरम्बर्धका हुए क्ष्मरे पुरुष्के को पार्ट्स ओक्स्प्रेस विस्त क्षात्रकाः परेषु कृतका सन् को पनन्त्रन् क्रिकार पूर्वा एक दुन्त था। शाः वय धर्मकर मुख्योगर भी इस कारणको नोजन करनेकी इच्छा नहीं हुई, तब कारकी भी शर्ब कार्य कर गर्भ और उसे फिक्के सामें अधिक बोद्र कामोद्र भागत समापने बीचा देखा **ब्राह्म प्राप्त करोड़कर क्विके राजी।** प्रध्येक्ट की जेन बढ़ न जार, तब जाने क्रेको अन्याः सर्वे पहुच पीच । परिवर्ग और क्रांचे-केटोवर को उस उसका पुत्र करि अक्रक, वह अले कह दिल्लीकु बहरकर हुए केन्द्र दिना और जनगर बन्द्रमी वई सारी पुरत-मानामें यह कर है। यह देश पालक 'हाल-हाल' कार्यंत्र से पहल । सेवाने भरी हा पार्तिक अपने बेरेको इति-कारकारकार पूरः काने कारी नहीं । कारकर किवानो प्रशास ब्याप्टरें इस बहु की गरी देश वह बागान केन है केन है अपनेत हैं। बारे मुख्या करते हर स्थान पुर्वात 🚃 🛍 ४३। । ज्लेक मेर्ड महीरण्ड तथा प्रमाद्वित्रोध र्मर्डक रानी । है कई बाद अह को देश हुआ, कर 🌃 संक्रमोर्क महिल 📱 📺 सुन्दर अपने अपने स्केमी ।

कारता 🚧 दिवीर परमान् जिल्ली स्वकृत्वे क्षेत्रुन्त्रके सनान दिवानी देती है। अनुष्यको सरकार व्यवस्थानक सुन्दर परिदर

m गना, **विविधित सम्ब**र्धने क्षेत्रे काली प्रोपक काम पहें के ब्लाइक्ट महान रम्प्रीकार्यानको बद्ध के राजी की । कराने हुए thinks were it fafter words and विकासनको सुक्रोनिक करते थे। अस्ते

विकास का समय और प्रकार कर पुरस्कार एक्ट के थे। यह स्कूपन गीतक्षीन राज्य हरिके को कुए क्यूपरे क्रोक ने प्रदे से । इस दिल्लाकोंक समामानने क्यारियान क्षेत्रस्था स्थान निर्म अधिकृत

🖦 📟 🎟 पुरुषे वेदार, उस

Strategies and Silver III work at पूराय-सामानी सुरातिका है। ज्यू तक देश जह कारण स्थान काकर कहा हो रूप । जो मन-हो-मन पाप अस्तानं दूजर और बद

त्रवृत्तर परावान् विकासी मुक्ति करके असे मर्गमार अनेत करकोचे करूक प्रभावन और सूर्वाण संगेषे शहल वह चेप-वाल-क

Sprayersky strate Francis i sager billioner

रामानको समुद्रवे निमय-सा हे एक।

प्राप्ते अपने दिविषयों देखा। यह हाइअक्टबरे समान सोना क का क<sub>े</sub> का शब कुछ शब्दाल सुरक्षित्र होता? विशेषा को पराम उल्लाह सैकारो प्रकारिक होने

सन्त । स्थिर का उस नकरके बीवर नका. नो इस प्रकारकी झोगाओंसे सम्बद्ध था।

📖 भवनने राजंड पॉफ, रक्त और सुवर्ण 🗗 को पर्व 🎚 । उद्योगकालो साराय पीता क्रोड़ करके करनाने देखा, प्राप्ता मां

कारण्या स्थे रही है। सामय असंबारोधे अपित पहल्लीकर 🚥 बिल्कुरी देवता, जानेक जानी औन गरील हो परे है और यह कुमते विकास 📺 का मार्थकी अस्त्री विकासी यहे नेगमें स्टब्स ( का भगमान् हिल्लामे कृष्णका हो जुली थी। जारीकाने काकर देखा, तथ कुछ अपूर्व-ता है गया बा। अले चाल् आल्युने निवत्र हे अस्ते विक्री प्रकारिक सन्तर विकास पुरुक्त पुरुक्ते THE PERSONNEL PROPERTY.

> कृतान पुरसर कारिया राजनो समय है, 🔣 सेरका चनवन् 🌃 जानने क्रमें रहते से : राज्य अवना कियम पूरा करके रात्ये व्यापा 🚃 आहे और न्यारिकांक्र कुम्बा व्य प्रकार, से संस्थानीको संबुद्ध क्रेंड्रेज्स क, देखा। समिन्ने और क्षेत्रिनोत्तरीत गाम श्रमकेन वह स्था कुछ देश परमान्यके समुद्रने कुत पने और define from softy which there जनकर्मानुर्वेश विकास कार्यका ग्रीतीन वाले हुए इन्होंने का पालकाको इन्हमते राजा

> किया । प्राकृतने ! इस समय वहाँ पक्ष पहरी

क्रांक क्षेत्रे सम्बन्ध । सब स्त्रेण आयन्द्रविकोत

होन्दर न्योपार्थंक पान और बसाया योगीन

करने लने । इस प्रकार दिल्लका यह अञ्चल

वाह्याच्या देशकोते प्रश्नातिकोत्रोत्र सहस्र हर्न

gan और इसीची सर्वाने ग्यू सारी गय एक

क्षान्त्रे स्थान स्थापित हो समी । पुरुष्के लिए कारको 🔤 ओरसे केवार रहे हुए राजधीने भी आध्यास अपने पुरूषके पुरूषे 💷 स्टब्स अञ्चल 🔤 सुन । को सुन्वर प्रव अञ्चलीने वरिक्रा के गये और वहाँ अस्ये हुए सक नरेश हरता है आरक्षणे हर अवल केले— में ग्रेश को थे, उन समक राज अही जरी राजा बच्चोन बढ़े करी जिल्लाम है; बाल्यामी क्या देखा । अवस्य प्रस्तर विकास काम कविन है। के अवस्थ प्रस्तर मिन्नय काम कांक्रित है। में इसी समय समात प्रेसकारोंने पूर्णित सर्वता निर्वत होन्दर महानामकार्थ असी काम देवती बनारता प्रमुखन्ती महीं प्रस्त इक्राविकीच्या कारण काले है । विकासी पूर्वके बाराबा भी ऐसे कियाबा है, वे क्या प्रकार से न्यून दिल्ला है है। इस्ते विकास को का को के के के किया के किया है। सम स्रोप पर्य के कार्यने । इस: इन मोहार्क क्षाप हो केल-विकास हो यह रेक्ट प्राहिते । देता होनेन चौका हरना पढ़े करन क्रोंगे हैं

प्रकृति के प्रमुक्तिकारी अनुसरित से ग्रह्मकराज्यो का रामकेट उन्तीके चीवर वर्षे । यहाँ इन्हेंने व्यक्तकारण वृत्तन विकास । किर वे अन-के-सन अन नार्गनक पहलू अञ्चलकोर्ग दिया श्रीनात्मको पुरि-पुरि प्रवंता केले हुए उनके परक रूपे। वहाँ राजा चन्द्रतेत्वर आने बकुबार प्रन्तात कारण-कारण विकास से स्मूर्णन by reflectung the tile referrer धारिक हुए। पोनकानको जार कुल कानेके निर्मे त्या: प्रमाट हुन विकासन और विकारिकुको स्थीन करके का एक राजकोरे अवनी जनम सुद्धि भागवान् दिखके किन्द्रानी समाजी । वहनमार इन समो नरेखोंने चनवान् पैरामको कुमा सहा करनेके प्रेरं जा भौजीवयुक्ते यहा-सी यसूर्व उपरायक्षीय भेद वर्षे । प्रमानं जनकोने जो प्रात्नेत्वक

PROPERTY AND DESCRIPTIONS OF THE PROPERTY OF T

हुए। जनके आने ही पन राज्य को नेन्से कारत करे हे गर्द । इन काले अधिरणानके विकास क्षेत्रक को प्रकार सुरक्ताया । क्षा विशेष कार्यको विक्रम क्षे प्रत्यक्तर अस्त्रकोने चुरिक क्षे व्यवस्था इनुसार्ग्य का सम्बद्ध मोनाचे केंद्रे और क्या गीनकारणा-को प्रकार स्थानक का नांक्रीकी और देवारे हुए बोलं — 'राजाओ ! तुम राज स्थेग क्का पूर्वते केवली भी नेते कर सुने । प्रमाने कुर रचेनोधी जान क्षेत्र । भगवान् निवके मूराची पानते हैं—स्वाहनको । देशम विका केंद्रवारियोचे रिक्ट कुमरी कोई गति Begen meit igig genenit um mit alli bi ag uit abuneunt um tifte per भूगानीने प्रविकार प्राप्त दिने । प्रकोर काले - चोकावानको दिलको पुरसका सुर्वन काले बैरभाव विकास तथा। में सभी राजा आवना, इतके देखक भी और विका सम्बद्ध भी विकास कुला बार्क वर्ष था दिला: चीवकारको प्रतिनि स्थानेन्यस्य पद पारम्यः प्रमुख्य प्रोक्ताच्या होतु पान्त है । इस मिन्द्रने कार्म कोचीका अप्योग करके अधने यह मीख अंदर कर नेत्य । क्रांकी चेवपर भरती।



अन्तर्गत 📉 पीवृत्ति व्यवस्थान 📉 📉 🚃 सम्बन्धित 📱 महाराज इतका होने, जिपसे वहाँ भाशान् भगमान् चन्द्रतेनकी आता हे कैसे आने थे, वैसे नामयन उनके पुरस्कार प्रकट हो सीकृत्य भावसे प्रसिद्ध होंने । आजसे 🚃 केपकुन्तर इस जगार्ने जीकाके नामसे विकेष स्थानि

जार करेग्स ।' सुतानी कारते हैं — प्राह्माओं ! ऐसा क्ष्म्बर अञ्चनीनव्यन दिखालका कावरराज इनुमान्त्रीये 🚃 राजाओं 🚃 व्यापान क्ष्यसम्बद्धे या कृत्यादृष्टिले देखा । तदनकार क्रुप्रेके द्वार पृत्तिपाल गोलकालक 🚟 🚟 बड़ी अस्त्रमाने 📖 दिलीपाइनके उस आसार-भवदारका क्योज दिक, 🖩 भगवाम् क्रिक्को सङ्ग्र क्रिक 🕏 । इसके बाद परम 🚃 📻 इनुसान्त्री चन्नांत और श्रीकरसे विद्या से उन इस्त श्रामध्योके देखने-देखते वहीं अन्तर्भाव है भने। वे सब करन

# प्राथुभांच और असकी महिमाका वर्णन व्यक्तिभेति कहा—बद्धाध्यक्त भूतवी !

शिष्यको तपस्या, ओकारमें परमेश्वरतिकृते

आपने अपने भक्तकी रक्षा करनेकाने **ाधारम् स्टाधः दिल्लीनमुक्ती याग्रे अर्**ग्ना 📖 स्वयो है। 📟 🌉 अस्के भौते ्योतिरिद्वका परिकय ऐतिये — ऑकार

सर्ववासकत्त्वारी वरमेक्टरका औ कोतिरिक् है, उसके शाविधांकारे 🚥 सुनाइये ।

सत्तजी चोले - महर्मियो ! अवेपारा रीबंधे परयेशस्त्रक ओलिसिंब जिल

श्रकार प्रकट हुआ, व्यक्त 🕾 क्रेक्से सनो । एक सम्बद्धी बात 🕏, भनवान् नारद मुनि गोकर्षा 📟 क्षित्रके स्मीन स वर्ड

हो स्पेट गर्ने। बहुत्तेजस्यो 🚃 पी ह्युकार्जीका उनदेश पाकर वर्गज व्यक्तकोके साथ प्रकारकीकी स्थासमा करने हरण । यहाराज चन्नसंत्र और गोपभाकस

🚃 होनों 📕 बड़ी अलगताके साथ महत्त्वहरूको होना करते थे। उन्होंको कारपुरा करके इन होनोने बाय पर 📖 बार (भेगा । 📺 प्रकार महस्कार 🚥 शिव्यक्षिक श्राचुक्कोका आक्रम है। धकारताम संस्था हुए पुरुषेका सर्थका हुन्छ कानेकाले है। यह पास 🛗 सहस्रमय

सुक वेरेकारन है। यह जिल्लानिको बकाने 🚃 वर्गको 🔤 करानेवास्त्र 🕯 ( (अध्याम १७)

**अस्पनाम कहा गता है, जो हा** प्रकारका

धरिकके, न्याध उत्तकते होना नारमे (गर्गे । बद्धानके 🚃 वे चुनिनेत वहाँसे गिरिसन and और विकास नहीं **क** आहरके साथ हाला पुत्रन 📟 । मेरे पहाँ

होती है, इस मायको जनमें लेकर विकासकार पास्त्रतीके सामने सका 🖩 गवा । इसकी 🚃 अधिवानभरी 🚃 सुरुवार अर्थकार-प्रकृत भारदे मुनि 🛗

सम पुरु है, कभी 🚃 पातनी समी 🔤

स्मीत स्वीतकार कुरकाय त्यदे सा गये। यह देख विकार पर्वतने पूछा—'आयमे मेरे यहाँ कांच-की कामी 🔤 है ? आयके 🚃 तरह नीस एरियनेका क्या 🚃 🧗

And in the or of the contract of the contract

t und fermittet freer demands कोकोंने को बहेक हुआ है। सिंह तुक्करे निकल करें ( क्रियाका का नहीं सबी नहीं की का है। सृताओं कारों है—देख व्यक्षकर मान्त्र्यो बहुति तिम तरह अस्ये थे, सरी सहार पान दिये । परंतु विकास पानीत 'मेरे allar selfest fauer & ber strate हुआ प्रान्ति-यम संबद्ध हो ज्या । जन्मा, "see & frequent vertical tempolit कारावानकृतिक सम्बद्ध फरीला' हेवा प्राणिक निक्षम् करके का भगवान् प्रीकारकी क्षरकार्थे गावा । सक्षरांतर पार्ट साधान् action with Realth & and accommendate water and female unblught work pfr w. wymen ferein umgeb अस्ताक्षण करके दिलके कालें करन के पत्र अवनी त्रवासके एकामरे क्रिमानक आहे ।

है और तुमारी सम्बंधनो अला है। निवार चेरन—केन्द्रित पान्तो ! अस्य आपना केन्द्रित और स्वीपार्थने अन्य केन्द्रित सारा है अस्त्रास्त्रक है। यहि अस्य पुत्रास्त्र विद्योग्धी पूरत यहि और प्याप्तान्त्र अस्ति है से मुझे यह असीप चृद्धि अस्य पुरस्कानको सेन्द्रा कर्मा असेन अस्ति। स्वीपार्थ, को अस्त्रो प्राप्ति विद्या विद्यो स्वाप्तान्त्र केन्द्रित अस्ति। स्वापार्थने स्वीपार्थने हो।

किन्यान्त्रको हेली सम्बद्ध देशका पार्वकी-

पति प्रसार के गये। अवीने विश्वक्रमाने

अवना यह अनुसर दिश्तनक, को चोनिजीके

रिक्ते भी पुर्वाच है। वे प्रमान हो जा सकर

अरहे केहें-'विका ! पुन पर्यक्रिक

कर व्यापो । मैं प्रव्यवेषके अभीक्ष कर वेरिकाल

स्तानाम् अनुति को यह जान कर है। दिना और यहा—'प्रचीतका विश्वत है हुने केल कहो, केल को !' इसी समय देखा

क्षण विकेत अग्रहायसम्बद्धी सहित्र सहित्र प्रक्रिके और प्रेयास्थ्यीको पूजा सार्थेत कोर्के-'प्रच्ये ) अपन सही विकासकती विकास स्टिट



विकार अरेको यह कार ब्रावार परनेवार विकार जारता हो जाने और स्वेकोको सुवा विकार सिको जाले स्वाप वेशा हो निजया। वहाँ को एक ही अनेकारीयुक कर, का के कार्योको विकास हो जाता। अनको जो कार्योका हो, वे ऑकार जाको विकारण हुए और वार्थिकपृथिने को निज्य-कोरि प्रसिद्धा हो, जाको करवेवर संस्क हुई (वर्श्वेक्यको हो अनकोत्र की कहते हैं)। इस जातार अरेकार और परवेवर —के केवी विकारित्य का समय वेकारओं और सहिकोंने का केवी विकार कीर परवेद कर जाता कार्यकारों हैं। इस समय वेकारओं और सहिकोंने का केवी विकार कीर परवेद कार्यकों कोर करवान कुरवाकार केवा केवा करवेद करवान कुरवाकारकों कोर्ड क्षित्रकार को अधिक स्वापकों कोर्ड केवा केवा अरेका करवाने

अध्यक्तिकार अनुभाव कार्य समा । अस्ते

अवने अपीत् पार्चको सिद्ध विकास और

व्यवस्थित परिवारको अस्य दिया । को पुरस

अले संसय नहीं।

हालो प्राप्ते हैं----प्यार्थिके । स्टेम्परने

इस अवदर कारकार् क्षेत्रस्था कूमर कारक को अवैदिक्षीय अवदर कूमा और कारकी है, यह माराके गर्भने पिर नहीं आता और आराधमारो जो पास सिरमा है, यह सब काने अचीव कराको आह कर रेसा है— वहाँ हुने कहा दिया। इसके कर में उत्तर केवर जनक न्योदिरिक्या पर्नन सर्वत्य । (4000pt **14)** 

# केहारेश्वर तथर भीयहांकर नायक जोतिरिकृषेक अस्तिर्धायकी 📟

तक उनके क्षात्रामा वर्णन

विकास को ना-असमा अन्यत से असमार के और प्यानकारिक करियानका श्रीद है लक्षा बाले हैं, का क्षेत्रेंने कार्तिक विकारिक बनावर अपने विका हो पूजा महार्थ भारतेके विको भागवान् सम्बुधे प्राचीन की । रिकारी प्रकाशिक अधीन क्षेत्रिक स्वारण प्रतिवित्त प्रचीत कारणे पूर् व्यक्तिकीयुक्ते पुरिता होतेके रिक्ट आया करने के। का इन खेकोके व्यक्तिन-कुरून करने बहुत दिन प्रीत गर्थे, तम एक स्थाप क्लोक्स दिल्ली क्लान हैकर जहां —'में सुवारी आरावनके बहुत



कुल्के करते हैं---अवस्थि ? अनवार, संसुद्ध हैं। कुल केमें कुल्के पर असि ? जर प्राप्त प्रथमे हैल क्यूनेनर वर और कृतकारों सोपोंके क्रियों सामनारे क्क्-'हेबेका ! चरि अस्य अस्ता है और भीर मुझे का देख चाहते हैं से अपने सकताने THE REAL PROPERTY AND PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY mark (\*



का 🌃 कन्द्रओंके इस प्रकार अनुरोक कानेका कारकालकारी मोबा दिवालको इस केव्यानीयांचे 📖 अहेरिसिंड्को रूपमे 🔤 हो नवे। इन दोनोसे पुरिता होकर सामूर्ण पुरस्त और कामा जान करनेवाले साम हो गोका काकार करने और मन्त्रोको इत्तान हैं कि देखें उसने मेक्ट्रोफार्फ जानते प्रसिद्ध हो नहीं रहते हैं। से दहीन और पूजन कालेकारे अवसंबद्धे सक् अधीष्ट कर्त् स्थान कार्त है। 🔤 दिलारे रोजार विकास 🖼 व्यक्तिकालो केश्वरेश्वरका पूजन किया, इसके रिक्टे स्थापे भी बु:सर दुर्मण हो गया । 📰 मनकर् दिक्का 📟 एक 📠 विव्यक्तिको निवय विवर्ध 📖 अञ्चित काल (बहुन क कहा) जातर है, क इस बरावपुरा स्वयन्त्रस वर्तन करके सवस बारोंसे पुत्र हो काल है, साथ है जीवन्तुन भी हो जाता है। के क्योकनकी काम करता है, को भी पीवन्युनिक जार क्रेमी है। नर और जन्मकाके क्या केट्रिया निकार कार्या वर्तीय कारके बन्ना कंडाबा भागी होता है, pert mit ill &: harbert mit रहानेबारी की पुरुष क्रिक्टिंग मान अराज्य क्रिक्टिंग अर्थार बाह्यक प्रतिकारित माने मानि ही कर जाने हैं, से और पोक्ष का जाने -put frem mebal semprese सही है। " मेजारतीचेरे महेचकर सह प्रकारीक केलोक्सकी पूजा करके व्यक्तिया an पी रेनेके पश्चात् मनुकारा किर and नहीं होता। सन्दर्भ ! इस नास्तरकर्ण सन्दर्भ जीवीयरे परिस्तानको भगवान् वर-नारायकार्था गास केरावेचर क्ष्मुकी कुल

अस में चीनक्षेत्रर जनक जोतिवीं कुना म्ब्युक्तम स्रोत्ताः स्टब्स्य देशी

कामी वाधिते ।

व्येकक्रिक्की कालको सामस्य भगवान् इंबार कोशिरिपुन्दे ककी अवसीर्थ हुए थे। असा 📰 सार्थ्य करूपण और 🚃 **ः । प्रकार प्रकार प्रकार का** व्यापराधानी राज्यस कुल बा, विश्वका जन भीन का। यह सह धर्मका विकास सामा और क्रमक प्राप्तिकोको दुःस्य देशा था । न्य व्यक्ति राक्ष्य कुञ्चकर्ति सीवं और कर्वाटीके नर्पते जवत्र हुआ था तथा शवनी कारको क्राप्त राष्ट्र वर्णतपर निकास कारत an i der tie tienen spregung dien हेरेकाने ककानक प्रस्तानी हुई जीवने शरानी बक्रको पुरा—'वर्ष' । जेरे विकासी कर्ज हैं ? हर 🚃 🕮 जाने हे ? वे पर सम जानक प्राप्तक है। असः प्राप्तकं पात कारको ।'

कार्यको कोली-केस ! राज्यको कोटे भाई सुम्मानमं 🔠 विता से । भाईसमित उस क्कूकर्ण बीरको बीरावर्ष 📖 करन । मेरे विकास कर्य विकास और संस्थाप नाम पुष्पाली का। विलाध की पति थे, जिन्हें पूर्वकारको राजके कर इस्ता । अपने जिल कालीके जारे जानेवर में अपने मासा-फिराफे बाल स्क्रुती की ( एक दिन मेरे भारत-विका और महास्ता में । उन्होंने कृषित क्षेकर मेरे माता-विताको चल कर क्रमा । वै केनी मर गर्ने । तबसे में अनेत्सी ब्रीकर वर्षे कु सन्ते mil ill प्रबंधवा स्कृते लगी। नेवा करेड्रा 

वेद्योद्दरम् mm वे व्यक्तिवद्यान वे वृष्टः। देवीर वृक्त प्रकारक ना वार्ग विकास ।

<sup>(</sup>विक कु सोटिन्हांबीक १९ (२२)

e uhimotima e

राक्रमने ब्रह्मानीको नवकार किया और

पु:साले आतुर होन्यर नहीं निवास काली थी। इस्के समय महत्य करा-बरकायले व्याप्त प्रमुक्त कुल्कानी जी राजनके कोर्ट भाई थे, नहीं आने । इन्होंने बलात् नेरे साथ समागन किया । किर वे पूर्व क्रेडकर राज्य बले गर्वे । तत्त्रह्मम् गुन्हारा अन्य हुका । कु भी निवाले समान ही बहान, करनवार, और पराक्राणी क्षेत्र अन्य में तुन्धारत ही सक्कार

रेकार वहाँ वयरकोप करती है। सुतानी कालो है—सम्बन्धी ! वार्वादीको वह कार सुरकार अधारकः गराकानी जीन कुरिय के बढ़ विकार करने रामा कि 'में विकास साथ केला नार्यन कारी 7 इन्होंने नेरे विसामधे बार कुरू । नेरे नाना-नानी भी उनके बनके क्रवरी करे क्ये। विकासको भी प्रमुक्ति ही बार हतान और इस क्यार मुझे बहुत द:सा 🎆 । सहिः मैं अनमें निरासका कुर है को सोब्रारिको

देशा निक्रम काके और नक्षम् 🚥 करनेके रिग्वे करार गया । ज्याने सहारातीकी प्रशासको दिन्ने एक इस्तर विशिष्ट नकृत् तम 🚟 । तम्बाके समा-स्ता का 🚾 ही-मन इक्केनकर ज्यान विक्री करना बान तम लोकन्सिमान् इन्हा उसे वर देवेंट रिजे गर्वे और इस प्रकार केले (

अस्यक्ष पीवत हैगा है

सद्भागीने करा-चील ! 🗷 सूचकर ज़लक हैं। तुम्बरी को इच्छा हो, उसके अनुसार बार मन्त्रि । भीम बोटा—देवेका ! कारणात्म !

भारी अर्था जारता है और नुहो वर देख संदर्भ है को अराज नुद्धी हैंका बात दीविको, विकासके कड़ी तुलमा न हो ।

मृतनी बद्धते हैं—ऐसा समाह का

ल्लामी भी उसे आसीह वर देखर अपने क्षेत्र पर्वे । व्यक्तिमे अलग बत पाकर राक्षण अपने घर आचा और माराको प्रकार करके प्रीकालपूर्वक वर्षे गर्वते कोरम — 'र्मा ! अस तुन्न मेरा कर देखे । मै इन्द्र आदि केवन्त्रओं तथा इनकी सहायता करकेक्ष्मे बीवरिका बहाय संहार कर

क्राईक 🖒 केवा बढ़कर भवानक वराक्रणी भीतने पहले हुन आहि देखलओको जीता और इन प्राथमी अपने-अपने स्थानते निवासक व्यक्ता विद्यात । स्थाननार क्षेत्रसाउनीकी प्राचनको प्रच्या यक्ष नेपेकाने ओर्डिको भी करने मुख्ये हराया । विस्त प्रारक्तापूर्वका कुम्मीको जीतक ज्ञारम किया । समसे पहले 🚃 करायकार केशके राजा सुद्धिताको क्यांके स्थ्यं नवाः को समाके साथ

काका कर्वकर बुद्ध हुआ । बुद्ध असुर मीमने

प्रकारिक विथे हुए याचे जनायने विवये

**ावारा रहतेयार्थः महाचीर महाराज** 

सुरुविक्ताको पराम्य 📖 दिया और 📖 नामक्रिकेसील प्राप्त हुए हुए सर्वाप अपने अधिकारने 📖 रिन्या। मनकान् रिक्कोर किया भारत धर्मकेची धरण शर्कामा राज्यको भी उसने केंद्र कर रिच्या और उनके पैरोने बेटी कलकर उन्हें क्याना सकतने बंद 🚃 दिया । यहाँ उन्होंने भागमन्त्रती 🎞 🔤 दिल्लाकी जनम पार्थिकपूर्ति 🚥 📖

कार्यक्रक लाग अर्थर करके पार्थिय-कुर्यनकी 🚟 संबद्धनीकी पूर्वा समाप को । विकित्त्रेक भगवाद दिवका व्यास काके वे प्रमुखकुत पञ्चाश्चालक (३५ भग:

क्रद्रीका चंत्रन-कृष्य अरम्भ कर दिया।

क्यूमें ब्यांकार महत्रसीकी सुन्ति की और

दिलाय) का 🔤 करने सने। 🚃 इन्हें हन्दुने बदा—देशकाते ! कालका यूक्त कोई स्थाप धारतेके विन्ते अवस्थात नहीं निरस्ता का। इस दिलों कन्मदे 🚟 मही राजकारका दक्षिण प्रेक्ट्वंड वार्थिय-कुराव किला अस्ती भी । 🗓 दुल्हीर अक्नाधानके अस्तेका क्लाक करनेकार धनवान् संन्यात्का करून वस्तो और प्रतिदिन अर्थीको आराध्यक्ष्ये तस्त्रा रहते थे । इत्तर क्र राज्ञभा घरके अधिकारके 🌃 👑 ब्यूजार्व आहि सम वर्गीका लोग करने 🚃 और समसे बढ़ने सना—'तुव लोग पांच पुद्ध नुत्रों ही है है व्यक्तिये 🗓 कुत्तरक स्थानीकी ब्यून बड़ी रोज स्तथ से उसने सारी पृथ्वीको अपने पराने कर रिका : यह वेखें, करवी, स्थानिको और पुराकोचे कराने हुए अर्थका क्षेत्र कार्यः प्रतिकालने क्षित्रे कार्या

तक तक देवता हुए। सूचि अतिक नीकि 🖩 मक्कोसीके नदमा नके और भिष्यका आरम्बन ह्या महत्त्व करने नाने। क्रमके इस क्रमार लुगि करनेवर महाक्रम रिक्ट अस्तरण प्रकार हो देखाराओं हो होता.... दिक्तम काम महर्षिने 🕽 मैं प्रसाह 🛊 । जर मानी । त्यारा वर्धन-सा वदन् निहा कर्ता ?" देवना क्षेत्रे-क्षेत्रका ।

सम्बद्धा सर्व ही उपयोग कार्य हरूत :

अन्तर्वानी हैं, अतः स्तर्क करकी सारी क्लो जानने है। अरुपरे एक भी अञ्चल नहीं है। प्रभी । महेका । क्रम्बक्तांके इत्यूक कार्वेटीका कारकार का राह्म की। म्बानिक दिने हुए बाते समितकारी हो देशकाओंको निरम्पर पीक्ष दे रहा है। असः अस्य इस कुरुक्ती सक्ष्मान्य पात्र 📖 Offick : mitte gent wilder, Terrer a

वर्तिकिये ।

देशके राजा सुरक्षिण मेरे बेह भक्त हैं। उनसे नेता एक अनेक 🚃 हो । नितर नुकारा स्थल कर्म्य इतित 📓 पूर्व 🗎 सर्वाचा । कारो वाक्रम — कार्यकार हरू अभिवासि प्यापाय सुरक्षिण ! अयो ! तुव मेरे विशेष क्या हो । अतः प्रेक्ट्रकंड नेता जंदाव वार्त । द्धा राक्षण भीव प्रकारतीया पर पायर प्रकार क्षे नवा है। क्ष्मीविको उन्हों हुन्द्वारा विश्ववार Marie है। चरेतु अस्य में अस स्थानो असर क्रानुन्त, क्रानी संकेत नहीं है है

युसरी कहते हैं—स्वयुक्ते । सब कर क्या रेक्सअंसि प्रशासनपूर्वक नहीं बाबार क्य प्रकारको सम्बुको वही हुई लागे बात क्या सुन्तको। काले प्रक्ष संस्ता कक्कार केवलओं और व्यक्तिकोधो पक्त आगन्द साह कुरता और वे क्या-के-स्टब्स्ट सील ही अपने-अपने आध्यक्तो क्ले पूर्व ।

इयर भगवान् रिक भी अवने गर्नाके कर लेकाकियी कलको अपने भसावी रका करनेके क्रिये सारत अल्के निकार गर्क और गुलक्करों कहें कहर नचे । इसी समस कानकानोको परितंत दिवको सामने नाव क्षात क्यांका आरम्ब क्रिया । इस्तेचे ही वितरीने राज्यको अध्यत यह दिन कि राज्य तुन्त्रमे (कारके) विको कोई पुरक्षाण कर R fe

📰 जनवार भूगो 🖟 वह राक्षत कृतिन 🖟 🚃 और उनको बार हालनेकी उच्चारों नेवी तरकार हायाँ तिथे राजके कर कर । को कथिन असे जे अवसे रिका भी, को देखका स्था आके प्रयोजन और प्राप्ताको सम्बद्धाः सञ्चलने गुरी गान कि सका मेरे निके कुछ कर रहा है।

<u>t fill fin beginn mann der nob i</u>n sogen ver jammar ner es basenbeftjegen ner en gefalle bestelletet

अनः 🔚 आमरिकोतकेत 🕬 गोलको में कल्पूर्वक अधी वर्ष कर देता है, देसा विचारका का महामहेची राज्याने राज्यको बहुत बॉटा और बुद्धर 'बब्ब कर रहे हो ?' शताने पराचान् क्षेत्ररावर पश्चानन भार सीवकर कहा—'ने करावर जन्नक्रें स्वामी भगवान् विकास कृतन सामस 🛊 🖰 तम राक्षण भीवने जनवानु होनायोः प्राप बहुन तिरस्कारपुक्त हुर्वकन क्याबार समावते ध्यम्बद्धाः और चनवान् संग्रहनेः पर्वतंत्र-रिप्रमुपर गरमातर करभेगी । यह मानवार जार पार्विकतिकुक्त त्यस् भी जी करने पायी कि असमे साक्षात् मनवान् इव वहाँ अवह हो गर्व और मोले—'देलो, मै भीनेबर हूं और अवने प्रसामी उशानेत लिये प्रमाद हुआ है।

व्यक्ति रहत कर्ड । इत्वीतचे भवदेको सुद्ध वेरेकाले मेरे बलकी अ्वेत शृहिकार करते।" देशा सङ्ग्राम सरमाम् विकार विकासस उसकी सरावारके में हुकते कर दिये । सब

मेरा भवनेसे ही पह जब है कि मैं सक्त अवन

का रामको फिर अपना निर्मुत काराका, पांतु सम्भूषे ३म बुक्के विज्ञुलके भी किस्सी दुबाई कर हासे । न्यानगर प्रेकरवीके साथ उसका और युद्ध हुआ निस्त्रे स्वरं काम्

🚃 🍴 बता । इस कारहतीने अवकार

मगमान् संकासे प्राचीन स्पै।

करद वेंस-सोगीको

क्लानेकर्त पहेकर ! वेरे तथ ! आप 🚃 करें, ह्या करें। विश्वकेको काध्येके शिव्हे कुर्व्यक् अल्लेकी क्या व्यवस्थात है। कीय ही इसका संदार कर हारिको ।

व्यक्तीके 📺 प्रकार प्रार्थना कार्यपर

जनकान् संभाने पूंचारपातको उस समय स्वयस्य राज्यस्थीयमे काल कार शास्त्र । सूचे रे क्य देवनाओं देवले-देवले विविधि स नार्व राज्ञानरेको सुध्य 📖 दिया । नदकत्तर धनवान् इंकरकी कुक्तने इन्ह आदि समहा केन्याओं और युनीश्वरोको प्राणि विली तक सम्पूर्ण जनस् स्वस्थ हुआ । यस संवय देवनाओं और विकेशा: बुक्तिमेंने भगवान् अंकाले अर्थना की कि 'अब्बे । आप यहाँ मोन्जेंको सुका देवेके रिवर्ष क्या विकास करे । यह देश निर्मित सम्बर्ध गया है । सहा अन्तेकले लोगोंको प्रत्यः दुःस ही प्राप्त होतर है। परंतु आवचार दर्जन भारतेसे कहाँ सम्बद्धाः कारणाम् क्षेत्रकः। आसः सीमकंश्वरके मानके निरूपाल क्षेत्रे अतेर सम्बद्ध सन्पूर्ण अनेरबोधरी 🌉 जोगे। आधका 📰 कोरितिनेकु साथ पूजनीय और समस अवस्तिकीया निवारण कामेबास्य होगा ।'

स्तर्वा कहते हैं--- प्रकारणे ? उनके प्रस क्रमान्त्रस्य व्याप्त स्थान स्थान प्रसारमापूर्णक कार्य जारें विकार हो गये । (अध्यास १९—११)

# नियेषर ज्योतिर्विङ्ग और उनकी महिमाके प्रसङ्गवे पञ्चक्रोशीकी महत्ताका प्रतिपादन

सूतर्ग अक्षेत्र है—मुस्लिये । अस्य में जान करनेसमय है। सुमलोग सूत्रो, इस ब्यासीके विकेशर अनक अवेनिर्विद्वासा भूतसमार को कोई भी बातु तूस्तिनोत्तर होती भारतस्य चनार्कनः, 🔣 च्यानस्थानेका औ 🕯, 🚃 समिदाबन्द्राक्कनः, निर्विकारः एवं

frequency of Fifthementer er flatte bet formere er fremen er frem ein frem en fier er blimme der bie er er ber er er bei be

प्रशासन सहारतन है। अन्यने कैक्सन्य (अहैत) 🔠 प्रकृति और, पूरण ओले—'प्रस्ते 👌 भाषाने ही राजनेवाले उन अधितीय परमानानें हिता । नवरवाले रिस्ते जो कोई स्थान है ही वाजी एकरें के हो जानेकी अवल जानम्, नहीं। फिर इस क्षेत्रों इस समय कहाँ विका 📝 " । जिर ने ही कानाता सनुसारकों होनार अवन्ती आहाता अनुसार तव करें।' जनक हो जिस सञ्चलने । ने दिल्य हो पुरूष और सी से क्लॉने जनद हो को। उनमें से पुरूष का, कारका 'फिल' करन हुआ और के 🔤 हुई, जो 'प्रतित' ब्युले है। उन Augustgesen 1984 alle 1984 1984 अब्रह्म स्वाचन सम्बन्धाने ही के बेनाने (अनुसीत और पुरुष) की सुद्धि की । कुरिक्के । इस बेची माता-फिलअनेको उस सम्बंध सामने 🗷 रेक्टकर से होती अपूर्ण और पुरूष सहन्त् भेक्तवर्थे यह राजे। इस स्थान निर्मुख क्रमाताचे आवासकाचे प्रवट छ्रां—'हर क्षेत्रीको स्थलका चरस्की कार्किने । जिल पुरस्के पर्यं काम सुद्धिका विकास क्षेत्रा है



um निर्मुल क्रियने नेवके सारभूत वीक क्षेत्र तेने चीई हुभ इनं सुदर प्रगरका निर्वाण विकार को सनका अन्यत ही अनुस या हत्या प्राची आवश्यक अवकरकेले पुत्र था । ज्या नगरका निर्माण करके उन्होंने हते हम क्षेत्रीके रिक्ने चेका । यह परार अञ्चलको पुरुषके समीव अस्तर 🚟 📕 गयर । 🛲 पूर्वन-अधिकारिये 📖 मगरमें निवास 🛊 कृष्टिको कार्यकाने विकास काल पर्यंत हुए व्यून वर्णनेक सर विकास का संबंध वरिकालो सारक उनके प्रशिक्त केंद्र सरकार्य अनेक काराई जकत औ, जिस्से साम कृष जानवार नवार हो गया । वहाँ कुरत पुरू भी दिकाची नहीं देश था। वसे देशकर भगवान् किन्तु पर-दी-पर चील हटे—पह चैतरी अञ्चल कर्या विकासी हैती है ? उस समय इस आक्रमेको देशका उन्हेंने अध्यम विर विकास, जिससे का प्रमुख सामने ही वसके क्षा कारते भाग गिर कही। कहीं का गाँ**व** निर्दे, १५) हरण व्यक्तिक्रीनिक्त जायन व्यक्ति नीर्ज हो क्या अवय पूर्वोक्त जलगतियों यह सारी प्रकारिक शुक्त और महने लगी, इप निर्मुक दिखने परित्र ही जरे अपने शिक्षरकी प्राप्त कारण का शिया। फिर निष्यु अवनी क्यो प्रकृतिके लाव वहीं लोगे । तब अपकी विको एक प्राप्त प्रकट हुआ और 🖽 क्याने एक जन्म दूर। जीवा 📖 भी इंग्लरका आहेत है। कारण या । महनगर

अक्षेत्रे विकासी अच्छा चनाए अञ्चल स्वीत असरक भी । प्रदासीने प्रमुक्ताने भीता मुध्य प्रमुखे । अञ्चलकार निकार स्क्रिकेने प्रवास वाचेड केजनकर अगरक है। फिर जनवार शिक्तने यह सोवा 🔚 प्रकायक्रके भीतर कर्मनाराचे 🚟 हुए जानी 🌉 केले अपन हुए सिर्धि २' 📺 क्षेत्रकर प्रयोगे पुरिवर्णान्ये न्यूक्वेशीको इस कराएं 🚃 Ren I

"या प्रकारिया कार्य 🔚

यान्यम-प्रवित्तं, सर्वन्यम्बर्कः सह कारनेकाली, अस्त्याची 📖 केक्सके प्रकारीका करनेकाओं वाली नवी है । असक्य कुते करता 🎆 है। बहुई स्तर्भ विकासी 'अन्तिकृत्त' विवासि स्वयंत्रा की है । अनः भी अंकपूर हो ! सुन्ने कभी इस होताक कार नहीं करना कविने हैं। ऐसा कहका धगवान हरने कार्यास्त्रीको स्वर्ग अपने रिकृतके जार कर कर्तन्त्रेक्के अभाके क्रीय दिया । अक्रमंत्रीका एक दिय पुरा क्रेपेयर जब कारे जनस्का उत्तव हो जाता है, तब की विश्वय ही पुन कालीपुरीका जन्म नहीं होता । क्त समय भागवान् दिल इसे विद्यालय कारण कर नेती है और क्या बहुतवार पूर: ल्बी चुन्दि बढ़े जानो है, तब इसे बिट से इस पुरालका स्थापित कर देते 📳 कार्नीका कार्यक करनेले ही इस चुरीको 'काकी' काहते है। कारतेमें अधिप्रोज्यातीया स्वय विकासका पहला है। अर अक्रमासकी पुरुषोको भी कोश प्रदान करनेवारण है। मुनीकृते ! अस्य मोक्सरकार वालोगे सामन्य 📰 पुनिः आह होती 🕏 । केवल इस कारतेने 🔚 बोबोबने 🚃 कारक

सर्वोत्तम पुरित सुरूप होती 🕏 । जिन्हारी 🎹

की नमि नहीं हैं, उनके प्रित्ने कारधारी कृति है और है। कायुक्तको पहालेखी करोड़ो प्रमाधीका विकास करनेवाली है। अहाँ राज्य अवस्था भी परकारी 🚃 जाते है। किर इसरोबी ले 🚃 🗒 क्वा है। 🕦 इंग्याचार विच जगरी 🚃 📻 भोग और योग्य प्रमान व्यवस्थानमे 🛊 ।

र्वजनको जीर, को चीतको सरकपुर्वी

और ब्यारने समोगुओं कहे गये हैं, कसमीर काके अवके विकास हैं। ये निर्मुण होने हुए 🔤 अनुसरकार्थ 📖 पूर् दिला 🖟 । अनुति **व्यक्ति प्रमा** कर्मा नेत्रीय निर्माने प्रम क्रमार पान ।

वर केले—विश्वमध्य । प्रोधर । मै अक्टबर 🖟 है, प्रसर्व 🕮 🖟 र सामा म्बर्गेन रे 🚃 आल्यानर कृषा चौरियो । क्यानो । विकास अल्बार आवारे क्या 🔠 सुन्। वास्त्रिये। प्रत्यातः ! मे 🚟 प्राचंत्र करना है। अस्य वही खुनर क्षेत्रोका उद्धार सर्रे ।

कुराजी कारते है—सक्तकार बन और इन्हिकोको कहाने रक्तनेवाले अधिमुताने भी क्षेत्रारने वार्गकर प्राचीन करके नेकेने अधि व्यक्ते हुए ही जातकपूर्वक उससे बक्ता । अधिकृतः जेलं—कालकारी रोगकी कुन्दर अर्थका देवाधिक प्रकृति ! अस्य भारतको सीची हुन्सा 🛲 समा प्रका

और किया आहिके 🚃 वी सेवनीय है। देव ! कारीपुरिको 🚃 अपनी राजकारी नीकार करे। हे ब्राह्म सुरूप प्राप्तिके रिक्ते वहीं साथ आवका प्रकार संस्कृते विकास करते हैं है। इंग्रेस । आप ही सुनित देनेकाले तथा राज्यून्यं कार्यनावर्धके प्राप्ता है, कुलल कोई नहीं। इस: साम परोपमानके

• संविद्धाः विकास्तरम् 🗠 Lee \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

वियो इम्प्राहित सदा नहीं विराज्यान हो। विश्वतानने धनवान् श्रेकरने इस सामा प्रदाशिक ! आन समास अधिको संस्थान कथेना को, तथ सर्वेश्वर दिन्य 🚥 🖽 लानरसे पार करें। इर । मैं कार्यकार प्रार्थका स्वेकत्रेयतः कावतार कारनेके रित्ने वहाँ करता 🛊 कि 🚃 अपने प्रत्योध्य कार्य विकासका हो गये। किस दिससे ध्यानार् विद्याः वर्षे ।

सुरुपी काले हैं—साहायों | जार सर्वश्रेष्ट पूरी हो क्यी । (अध्याप ११)

स्तर्ना कवते हैं। सूच्येक्को है है

र्मक्षेपमे ही काराजाती तथा विश्वेषको परव सुन्तर सामाना कर्नन सामा है, सुने र

#### बाराजसी सभा विशेषरका महात्म

प्रकार सम्बद्धा स्थल 🖁 🏗 🚟 🚟 ह्मेंक-दिल्की कार्यमध्ये वही कार्यमध्ये साथ भगवान् क्रिकते अविद्युक्त 🚟 🚃 अधिकृतः निवृत्ता ककृत्वा पूर्ण । तम प्रत्येकर हिम्मने कंश-च्या वाराजनीयुरी शक्षके दिन्हें नेता मुहास्य होत है और सभी जीवोंकी वृत्तिकार करेंका है। है। इस क्षेत्रणे विद्युपन करा मेरे ....... आक्ष्य से माना प्रकारके केंद्र कारण किये मेरे लोकको पानेकी इच्छा रखकर जिलाका और क्रिकेट्रिय हो निस्य महत्त्वेत्त्वत अञ्चल करते हैं। जब जसम भाग्योगका कर है पापुरस योग । असका श्रीनेचेक्कर असिवाहर हुआ है। का चोग और नोक्षकम कल प्रदान करनेकारम है। महेकरि ! बागजनी पुरीने निवास करना मुद्दे सदा है अध्या लगना है। किस कारणसे मैं सब कुछ छोड़कर कहतीये रहता है , उसे कराता है , सूखे । जो केरा क्या तचा मेरे तत्त्वका असी है. वे क्षेत्रों अवस्थ 🛢

मोक्षके भागी होते हैं। उनके लिये सीर्यकी

अनेश्व नहीं है। विदित और अविदित क्षेत्र

प्रकारके कर्ष उनके लिये समान है। उन्हें

जीवन्तुल, ही समझन्त काहिये । वे हेवों नहीं भी गरे, भूरंत ही खेक्ष जात कर हैंसे हैं। यह 📰 🚟 🖛 🔣 है। सर्वोक्तवस्थित 🚟 🗃 ! 📖 परण 🚃 अधिकृष्ट सीधीये को विकोष करते हैं, उसे तुम मन सम्माकर सुनो । एक्क वर्ण और समस्त आक्रमीके सोन क्यो ने करका, क्यम का कुरे, क्येई भी क्यों न हो — करि इस पुरीने ना जाये तो मुख हो हो जाने हैं, इसमें संस्था नहीं है। स्त्री 🚃 🛗 का परिता, कुलारी के पा विकारित, विकास हो या कथता, रजस्मात, प्रमुक, संस्कृत्योग्द अथवा जैती-तेती — कैतने हैं। क्यों न हो, यदि इस होकों गरी हो के अवद्य केशकी मानिनी होती है —इसमें मोद भी है। सेव्य, अध्यय, ज्युपिक क्षाच्या जलपुत्र अनुनी वीने महा गरनेपर मोक्ष पहल है, वैसे और मही नहीं पाना। 🌃 ! वर्डा गरनेकारेके रिप्ते न ज्ञानकी अनेक्षा 🛊 न धरिक्रमी; न व्यवंत्री आवक्यकार है न दानकी; न कभी संस्कृतीकारे अनेका 🛮 और म वर्गकी 🏗 नश्री नामकीर्तन, पुजन सक्त इसम जातिकी भी अपेका नहीं होती। जो मनुष्य मेरे इस योक्टाच्या क्षेत्रये विकास करता है, यह बाहे

मरे उसके निने मोक्सरी प्राप्ति

हिम्ब कालीचे आ गये, वसी दिनसे काली

सनिवित है। सिने ! मेरा यह विम्न पूर पुराने भी पुरानर है। उस्ता आदि देखता भी पुरुके व्याप्तरूपको नहीं सामने । प्रार्थरूपे पह नकार, क्षेत्र अधिनुष्य जनले प्रतिद्ध है; क्वेंद्रिक नेविक अर्थित एकी बीचोंके बढ़ बेह 🕯 । यह बरनेवर अवस्थ मोझ देवेचारच 🛊 । वर्णकर पार शरू है, जोक्रक राग राज्या है am स्वरूप क्षेत्रों एवं **व्यक्ति** सर क्ष 'अभिन्द्रम' सीची (पारणी) है—ऐसी विद्वानीकी स्थापन है। इन्हानुसार चोकन, रायन, प्रदेश रच्या विकिय कार्योका अनुसार करता हुआ भी ज्युष्य की इस अधियुक्त तीर्थमें जानीका परिवास करता है के उने भौका निका जारत है । जिसका निका विवस्ता अवदायः है और जिसमें धर्मकी पाँच जान हो है, यह भी पनि इस क्षेत्रमें मृत्युको आह होता है से पूर्व: प्रेस्टर-क्रकाने आहे बहुत : विक भी जनगरो प्रदेश, भीर, सरकर्त्रों, कुम्बद्धील, सामीकुपुरस्य हरीर सामीकपुर्वः अधिकारके स्ट्रित होनेके कारण विद्या 🖽 क्ष्मित साराज्य व काल्मेकले हैं, उपला से करा है क्या है। में संब मुहलों ही रिशत है।

इस कामीपुरीने किमनाबोद्धारा अनेक विकारिक स्वाधित किमें गये हैं। वार्वांत ! से सम्पूर्ण अभीक्षेत्रके देनेवाले और मोक्कावना 🕯 । बारो विवास्त्रोमें योध-बांध कोन्स कैला इसा यह क्षेत्र 'असियुक्त' कहा गया है, यह mi औरसे मेशक्यक है। जीवको पुस्तु-कारानें का क्षेत्र उपलब्ध हो जान से उसे अवस्य नोक्षकी प्राप्ति होती है। वर्दि निवास

नव कान्यन्यानिको प्राप्त केला है। जो स्वरी पालपादा अनुभव करके ही बीडे मोश्राकी अभि होती है। सुन्हरे ! जो इस अधिमुख हेशने पालक करता है, बढ़ इजारों नवींचक भैरकी जातन पाकर पाकका करा भोगनेके वक्रम हो योश पाना है। इसकोट करवीये भी अपने किये हुए कर्मका क्षम नहीं होता । जीवनके अनने द्वारा किये नने सुधासूध कर्मका कार अकरूप है जेगना बहुता है। केवल असूच कर्न 📖 देनेवाल होता है, केवल पुत्र कर्न सर्गकी प्राप्ति कर्मकरन होता है नक सुभ और असुभ सेपी कार्येंसे न्यून्य-केरिको प्राप्ति कारानी गयी है। माहरू व्याप्त व्याप्त अर्थेत सुरू सार्थकी अधिकास होनेपर करन जन्म जाह होता है। क्षण वर्गन्य क्षण और अञ्चल कर्मनी व्यक्तिकता होनेका वहाँ अक्टब सम्बद्धी प्राप्ति स्त्रा है। स्त्राप्ति ! क्रम पूज और अञ्चल केने हे क्वांकि क्ष्म है अबते हैं, सामें **प्राथमिक स्थाप को अपना होता है। परि** विकासिक पूर्वजनको अस्त्रपूर्वका धारातीयस वर्जन किया है, तभी को इस जन्ममें काशीने भ्यूष्टकर कुलुकी जाहि। केती है। भी भनुष्ट कार्ती जाकर गड़ाने साम आता है, असके विरायक्तम और संवित्त कार्यका परस्र 🗒 जात है। परंतु जारका कर्म भोगे किया गृह नहीं होता, यह विश्वित बात है। जिस्स्की काकीने जुनिक के ब्राह्म है, करके शासक कर्मका भी कुछ हो जाना है। दिले ! फिले 📖 ल्यानको यो कर्ताका करवाया है. पहुच्च काहीने परे तो उसका सामान गोळ 📺 📰 😘 कार्यात्मकाका अवस्त प्रका हो जाना है और को बाबी क्यूबर बस्ता है, मोक्ष स्वाध करता है।

 sight gindan + 

स्रानी कहते हैं — मुक्तिको । पूज शब्द आह. मैं स्थानक अन्यक समितिर्विद्वका चोण और मोक्ष प्रक्रम कार्यकाल है। इसके

ter t

कार्यका 🚃 विदेशारिकाक प्रमुख 🚃 ब्यावेन्स, विसे सुरका महस्त महाराज्य कराया गया है, जो सायुक्तीओं क्रांबासने एवंस क्रांबेरी फूज हो जाता है। (अध्याप २३)

प्राप्तक ज्योतिर्तिहरूके अस्तुत्में पहर्षि गौशमके द्वारा किये गये परीपकारकी कवा, उनका तपके प्रभावसे अक्षय जल प्राप्त करके ऋषियोंकी अनावृष्टिके कहते रक्षा करनाः ऋषियोंका छलपूर्वक उन्हें गोहत्यामें चैसाकर आक्रयमे निकालना और शुद्धिका ज्याच बताना

युसर्थ १वने हैं--वृधिको ! सुहै। वैते संबुद्ध व्यासनीके मुख्यमे जैनी 🚟 🕏 करी क्रमेंने एक पत्नाकृत कथा मुन्दे सुन रहा है। पूर्वकारको कल है, मीलम जनमे विक्यात एक केंद्र व्यक्ति स्क्री के, विकास परम धार्मिक धारीचा नाम अक्रमा कः। रहिएको विद्यानी को स्वाहनिती है, व्यक्ति क्यूंकि दस क्यार क्वेंनिक त्यका की भी। साथ इत्त्राच्य प्रतास करवेवाले व्यक्तिये । एक श्यम वहाँ सौ क्लेंगक यह प्रथमक अवर्षण को गया। कब सोग यहान् दःवाने पह गये । इस पुलानक सही नीता पता की न्धी दिलाची देश या । विर जीनोका आधारधूत कल कहाँसे दक्षिणीयर होगा । इस क्षम्य मृति, अनुका, यञ्च, पक्षी और मृत्य-क्रम दर्शने पूर्ण दिवाक्तिको पहे गर्न । अस गौतव प्राचिने छः प्राचिनक स्थ करके करणको प्रमुख किया । अस्मने प्रमुद क्रेमन वर व्याप्त कहा—कविने वृद्धिके विश्ले प्राचित्र की। बसको कहा — देखकोसेक विधानके विवय वृद्धि न करके में तुन्हारी इक्काबेड अनुसरार तुन्हें समग्र अञ्चल गहनेश्राला

कल देता है । तुम एक महा विवाद करते ।"

क्योद्ध हेरस कालीकर चीलको एक इस्प नकता नद्वा कोन्द्रा और सकत्वे क्ले दिन्य अलके हुँग का दिका तका परीवकारके सुरोतिक क्षेत्रेकले वृद्धिक गीलवारे सहार - 'सहार्था । याची क्षीन न होनेनारा का कर तुनारे किये सीर्वकर होता और पुर्वापर पुष्परे हो पान्तो एसकी क्वारी क्षेत्री। वर्क सिन्ने हुए दान, क्षेत्र, तन, वेक्पुराव राजा निमरोक्ता वादः—सभी अक्षण चीने ।" क्षा व्यक्तार का नवंदित प्रश्नतित हो

क्कालेक अवस्थित हो नवे । इस जलके हररा बुलरोका उपकार फरके म्यूर्नि गीतनको भी क्या सुक्त विस्ता । प्रकृतिक पुरुषका अस्ताव अवस्थिति विश्वे प्रकृतकारी ही प्राप्ति अस्तरेकारण होता है। महाम् पुरुष ही महास्थाके उस प्रदेशकाने देखते और समझले है, इसरे अधान प्रमुख्य नहीं। प्रमुख्य कीसे कुरका रोजन करता है, बैसा ही कल पाता 🕯 । न्यूपन् पुरस्ताको सेन्याने 🚃 विस्ताती 🖥 और सुरुको सेकाले सुरुता । उत्तम पुरुक्तिका यह सम्बाध हो है कि ने बूजरोंके दुःसम्बर्ध नहीं सहार कर करते । अपनेको दुःस प्राप्त 📗

» प्रोडियदर्शका »

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

जाय, इसे 🔳 स्वीकार 🚥 केते हैं। बिह्यू असे हुए अक्क्जेंकी शियाँ वरुके प्रसङ्घको दुसरोंके द:लका निकरण 🖩 करते हैं।

द्याल, अधिमानकृत, उपकारी और

जितेन्द्रिय—ये पुण्यके 📖 संधे है, 🔤 आधारपर यह पृथ्वी टिक्टी क्रूई है।

राह्यपार गौतमजी वहाँ उस परम दुर्हण व्हानके हुन्या विधियुर्वक नितन नैमितिक

क्षर्य करने लगे । उन मुनीक्स्मे वहाँ निरव-

होसकी सिजिक सिके बाल, जो और 📟

प्रकारके नीवार बोआ दिये। तरह-तरहके धाम्य, मॉरि-परिके कुश और 📖

प्रकारके फल-फुल वहाँ नवलक वडे । यह

समाधार सुमकर का वृत्तरे-हूसरे सक्तो असि-मृति, पशु-एकी तथा बहुतंत्वक जीव

जासार रहने लगे । व्या बन इस भूमकालमें सदा सुन्दर 📕 नवा । उस अक्षण जानके र्राजेगके अन्तवृद्धि 🚃 लिये दुःस्टानिकी

नहीं रह गयी। इस वनमें अनेक श्वमकर्म-परस्था ऋति 🚃 शिष्य, याश्री और युत्र आदिके साथ बास करने लगे। उन्होंने कार्डकेप 🚟 दिन्ने नहीं 📖 केला हिये । मौतमजीके प्रभावके उस करने 📾

और आमन् का नना।

एक बार वहाँ गीलबंध कालको नाकर

∗ उत्तयानी स्रामानोडमं मस्यू आस्त्रीच्यूटण । बार्य कुला च समामं सन्ववेऽनका वार्यते ।

द्यालुरमद्स्यत्रं उपन्तरी विमेन्द्रिकः ।

एतेश पुष्पातकोत्त्र चर्डाचेंबंबेत यहै।

 अपराधे भिना ग्रस्टै क्रुप्करो 🚃 💴 उपस्पत्तं पुरा केन्द्रं तेश्ये दृ:से दिनं नहि। यदा च दीको दुःसं तदा करते भवेदित ।

ाची । उन्होंने अक्षमार्था । उन अपने

भीतमञ्जू अनिष्ट् कारवेके 📰 नवोदायीकी

आसचना की। मलयराबीन गणेकशीने प्रकट होकर 📖 मौगनेके लिये अहा—तब ये सोले — 'चारवन् ! यदि आप इमें वर देन

📖 है जो हेहत कोई उपाय की जिये, जिससे स्मान व्यक्त डॉट-फरकामकर गौतनको

आधारमे बाहर विकास है।' गलेशजीने कहा---क्षतियो ! तुथ सक त्येल तुच्चे । इस सचय तुम उधित कार्य महीं

कर 📆 हो । किया फिल्हा अधरायके उनपर कोब करनेके अरस्य स्प्हारी हानि ही होगी । जिल्होंने बहुते उनकार किया हो, उन्हें 📟

कुल दिया 🚃 तो कह अपने लिये हिल्लासक नहीं होता । जब उपकररीको दुःस विचा जाता है, तब कारते इस जनत्वे अपना ही बाफ होता है ।† ऐसी सबस्या करके बत्तम

फल्मति सिन्दि की जाती है। स्वयं ही सूध कुलका परिस्थान 📰 अहितकारक प्रत्यको नहीं सहस्र क्रिया जाता । प्रद्राजीने के यह यहा 🕯 कि असाय कभी सायुगको

और लामू कभी अस्तश्रताको मही प्रश्रम

(क्रि॰ क् के क से ६५। १४-१५)

<sup>(</sup>दिस- ए- कोटिन क्षेत्र २४ । २४---२६)

• व्यक्ति देशसम्बद्धाः • That Feetablife , ported of Fertablishes and the complete from \$2500 for \$25

करना, यह करा निश्चम क्रे रॉक्ट कर महाते. होने ही कर में भूजीपर निर मही और है। पहले उत्पालने सामा राज तुमकोर्गको दुःक भोगन कहा व्य. स्थ महर्षि गीराधारे अलाबी प्रवासक करके तुन्हें सुक्त विचा। वरेतु इस समय तुल राज राजेग

404

उन्हें द:सा दे रहे हो। संस्तरने ऐसा कार्य कारक बादानि इतिक नहीं । इस धारवर पून क्रम लोग सर्वधर विषया कर स्म । स्थितिका प्रतिको मोहित हुए तुम्पनेत शर्द मेरी बार नहीं जन्मेरों सी सुन्धार का नर्मान गीतानोंड निर्म जारक दिलकारक ही होता, उसने संसम् अर्थ है। में मुन्तिनेह गीतम कुदे पुन: निश्चम ही सुम्ब हेंने । असः क्रम्बेर आचा क्रम करक कर्तार जीवत नहीं । प्रतरिक्षे कुलकेन कोई दूसरा वर नांगे ।

स्वयं अस्ते हैं— प्रमुख्ये । महामा गर्नेप्रने ऋषियोसे को यह कर यही, यह प्रश्नाचि करके रिएवे क्षितकर की, रहे भी उन्होंने इसे वर्ध परिवास विकास हा 🖼 🌃 अभीत होनेके कारण ३२ विकासकारे नवा—'स्वतंत्रेयोधे विका कार्युक्त विका प्राथिक और है, वर्ग में अवस्था क्रमीना । 🌃 जी होन्सार होती, यह होयार ही छोती।' देशा महाका में अन्यामंत्र हो गये। पुर्वकर्त ! अस्ते अन् अ दुर स्त्रीकर्तिः जनावरी तथा अने प्राप्त हुए नामें महरण जे यरण परित्र हुई, को पूनो । वहाँ नीतको सीतांने को बान और भी ने, उनके 🚃 गर्नेन्द्रजी एक कुर्वतः गाम करूर गर्ने । हिने इस् बाके कारण यह ने करेकी हा का कांकर मान और जो करने लगी । इसी जनक देशकार गीतमधी कहाँ जा गर्व । वे दक्कत् दवरे, इसलिये मुझोचर फिक्के हेकर उन्हींसे उस गोको इकिने सने । उन सिक्सोका स्वत्री जानिके देखने-देखने उसी क्षम नर 📟 : र्षे कुररे-कुलरे (हेकी) आकृष्ण शरीर ज्ञानी कु रेशमाँ नहीं किने हुए सम कुछ देश रहे है । का गीके लिसे ही है स्थानिक

📟 🍱 के— फेरले क 📖 का क्षत्र ?' चीतम भी आक्षणीयधित हो, ingraph years when prob दु:स्त्यूर्वक जेसें—'देवि ! यह क्या हुआ, केले हुआ ? चान पहला है परवेचर मुहत्यर मुनित हो गये हैं। अब क्या नार्ट है कही नकर्ते ? पुत्रो कृत्य एक क्यो /

इत्ती प्राप्त प्रमुक्त और क्लमी परिचा

र्गाज्यको ऋष्य और दूर्णयनेहरा अवस्थानको पीतीस करने सभी । अपके सुर्हीत् विकास अर्थित पुरा 🕍 जीतालको 🖼 वाक्षाताने और विकास लगे। लाला केल—अब तुन्हें अवना कुँड 🌉 विस्ताना पादीचे। पद्मीने पानो,

अको । गोक्रवरिका 🏂 देवानेवर लकाल असमित साथ करना वाहिने । क्रमास सुन 📺 अवस्था खोने, माला अधिन और रिवर प्रकार शिथे कुर स्थाल की प्रका-कारको अञ्चल नहीं करेंगे । इसरिय्ये कारी नोप्रत्यारे ! दल परिकारसम्बद्ध भग्नारे अञ्चल को साथे । किएम न को ।

भूतनी नकते है—ऐसा महस्ता का स्त्राने उन्हें प्रश्नरीये भारता आरम्भ विस्था । वे गारिकों दे-वेकर कैंक्य और अञ्चलको राजाने राज्ये। इन स्थापिक मारणे स्वीर धनकर्मकर चीवन बोले — 'जुनियो ! मै प्यापि अन्याम जान्यतः ग्रीताः ऐसा सञ्चायतः जीतम जा स्थानने तजातः निकल वर्षे और उन राज्यों अप्रात्ते एक कोस दा फकर वर्ष ग्रहानीको से 🚃 🚃 जलसे

कार करे बच्च एक करेड़ पार्शिवरिक् बनाबार महादेवजीकी आराधना करो । किर नक्षानें कान करके इस वर्वतकी म्यारह नार परिक्रमा करो । तत्पक्षत् औ धडोके जलसे 🚃 रित्यक्रिकुको 🚃 करानेपर तुक्ता 🚃 हेना ।' 🚃 ऋषिगोंके 🚃 प्रकार बद्धनेपर जीतपने 'पहुत अपका' 🚃 📉 क्रमधी पाल गान ली । हैं बोले — 'मुनिवरो । मै 🚃 लोकनोकी आज्ञाने पर्ता वर्विक्युक्त तथा अञ्चलितिको परिक्रमा कर्मना ।' ऐसा बढ़कर सुनिक्षेत्र गौरामने करा क्केन्स्री वरिक्रमा क्राफेंक पश्चात् व्यक्तिकारकोका निर्माण करके करका पूजन मिल्या । सर्वामी अञ्चलपाने 🛗 🚃 राज्यार भा 📖 प्रक विकास तर समय दिया-इतिहरू इन क्षेत्रोकी रोजा 🚟 ये । (अध्याम १४-१५)

प्रजीसद्वित गौतमकी अधरायनासे संतुष्ट हो धगवान् दिखका उन्हें दर्जन देना, गङ्काको वहाँ स्थापित करके स्वयं भी स्थिर होना, देवताओंका वहाँ कुइस्पतिके सिंहराजियर आनेयर गङ्गाजीके विज्ञेन माहाल्यको लीकार करना, गङ्गका गीतमी (या गोदावरी) नामसे और हिवका प्राप्तक जोतिर्लिष्टके भागमे विख्यात

# होना तथा इन दोनोंकी महिमा

स्तर्वं कवते वै—व्यक्तिमा नीतम प्राणिक हुन जनवर बालावा करनेवर संद्रश इए भगभान दिल नहीं दिल्ला और प्रमुखगणोंके साथ प्रकट हो नवे : तटकार प्रसन्त प्रम् कृष्यानिकान शोकाने कहा-'महाधुने ! यें तुन्हारी 🚥 भक्तिसे अहत

प्रसम्न है। तुप कोई का माँगों।' उस

समय महात्वा शब्दुके सुन्दर स्वयक्ते देशकर

आवरिक हुए गीववने विकासको संकारको प्रणाम 📟 क्लको सुति की । लंबी सुति और जनाम बारके होनों हाच बोदकर वे इनके स्तमने 🎹 हो 🔤 और बीले—

'बेव ! सुझे निष्याय कर सीविये ।' चगवान् दिश्यने कहा—युने ! तुम् 🕬 हो, कुलकृत्य 📕 और सदा 🛊 निष्पाय हो । इन कुर्नेने तुन्हारे साथ छल क्रिका । जगतके के समस्य :

लोग शुन्हारे वर्तनसे कामधित हो करते है। फिर स्का मेरी भवित्रमें स्त्वर सुन्नेकारी तूच 📖 📰 से ? पूरे । 🔛 दुरामाओं मे तुम्पर आसम्बद्धर मिल्ल है, में हो करी, बुरस्कारी और इत्यारे हैं। क्लोड कर्मनसे कुकर स्तेन पानिक्ष हो कार्यने। ये स्तव-के-💴 पुरुष है। असेन करने 🚃 🚟

म्पूर्वकरीची या कर कुम्बर यहि गीवन मन-ही-भार को विशेषक हुए । अपूर्ति मानिवर्षक विकासी अन्यत् वाली हता केंद्र ge: |pn mart qui t



गीतम असे—मोधर ! इन प्रापिनीर के नेता सकुत सक्त प्रत्यक्तर विकास । पार्टि ज्योपे यह कर्तन न किया होता से पूर्व आयका दर्शन कैसे होता? कन्न 🖁 🕸 महर्षि, रिल्हीने मेरे रिल्के बरम सक्रमानकारी कार्य भित्रक है। उनके इस दुराकारणे ही बैग। महान् स्थार्थ दिन्ह हुआ है।

गीतवाचीकी यह बात सुबद्धर प्रदेशर वजे जला हुन्। उन्होंने गौतनको कृतक्षिते देशकार क्षेत्रं स्थीत ही भी जार विका ।

ाहरवा मेरे-निजयर ! तम प्रन्य हो, सभी ऋतियोगे शेष्ट्रवर हो। मै तुल्यर **माना कृता है। ऐसा समस्तर पूरा** मुक्तसे उत्तव बर घरिये 1

गीतम केले -- अथ ! आप सम सहते है, राजनि वर्षा अवद्रविक्षेत्रे को बाद्य दिया का 📖 दिया, को अन्यका नहीं हो 🚃 📉 अस: यो के गया, सो गई। देवेस ! यदि अल्ब जलक है से यूझे नक्ष अक्ष सीवियो और हेता करके त्येकका महत्र असार क्रिकिये। आपको नेस महस्त्राह है, रक्कार है।

नो प्रकृति मेंत्रको केल्ट मण्डान् विकास केनी पारवारिक्ट व्याद्ध रिप्टे और रचेकाक्षिणकी कारणकारे इन्हें मणकाहर विका । सब संबद्धको पुनिची और क्रान्कि स्वरभूत जलको निकातकार, क्रिके छन्त्रीन पहलेको हो उपर होतह था और जिल्हाने स्थानकोचे विधे हुए जनकोचे को गुरू होन रह गया था, यह तम चयामताल प्राप्ती का गौराम पुनियारे है हिम्छ । इस अस्थ न्युक्तांका जल करव सुन्तर क्रीका का कारक करने कई सक् हुआ। तम जुनिया र्गनमने इन न्यूरबीयों सुनि वाली उन्हें क्वास्तर विकास ।

गीनम जेलें- जो ! तुम क्या हो, क्रम्बद्धार हो । तुमने सम्पूर्ण कुरुवको परिव निका है। इसस्ये विश्वित कार्या नरकार्षे निर्म हुए पुहर गौरनको पवित्र करो ।

तदनना जिल्लामे ग्राह्मसे कहा-क्षी ! भूष जुनिको प्रक्रित करो और सुरंस मानक न प्राप्ता नैशकत मनुके अनुन्निको करिंग्युपानक नहीं रहे ।

महाने मन्त्र — महोबार ! सही सेश

अभिनक्त समा राजीके साथ असर भी बढ़ी हम सुधी हेने (" में, सभी में इस बर्जनकर रहेते ।

हिल कोरो---- नक्षे । कुन बान्य क्षेत्र केरी काल अक्षय और प्रवास है तो अगरत अन्य क्यून्योक्त भूने । 🖫 तुमके आरम नहीं है, उन्होंने 🖣 : हुन्करे कावरामुकार नहीं रिक्त रहेन । हुन भी रिवा क्षेत्री ।

अवने नाम्ये नरनेवा विकास वा वाव कुरकार राष्ट्राचे कर-ही-कर अलग हो उसकी पुरि-पुरि प्रसंश्य भी । प्रारं प्राप्त देवान, प्राचीन पानि, अनेक प्रमुप तीर्थ और पान प्रकारके होत वहाँ आ पहिले । जन सबसे को आवरणे व्याधानामा करने पूर् कीवन, गहर रखा निर्मित्तको हैल्यका भूतम किया । त्युवन्तर का क्रम केमारअभि वालक प्रकृत क्षा क्षेत्रकार कर सम्बद्ध क्षात्रकार्यका स्तृति की। इस जन्म उसक ह्यूं पहुर जीन निर्मातक जनमें कहा — 'श्रेष्ट वेकनाओं । यह



व्यक्तम् सार नेतृत्वत् अधिक हैं। और भीने । हुन्तुता क्षेत्र करवेशी हुन्तुतो का पर

देखा केरे—केर्डिश । 🚃 अस महानीची 🖂 🐃 मुख्या परवाद स्थात 🖟 और सरिवाओं में 👫 महे ! 🚟 क्षेत्र व्यवस्थित हिल्ले अनुस्तरीय पुरस्तपूर्विक का दिवस की ।

गहर चेली-क्षाको । किर से समान किए ब्यानेने, रिक्ने अन्यानेन कर्य है। का का जा उने ? में से संसम्बंधित च्याच्या प्रकृतसम्बद्धाः येथे अतमी है, न्यति क्ट और आरोगी । अस्के स्थापने पर्ध 🚟 🏢 🏣 च्या प्रमुख काले हैं, इस anne का केले रूपे? की RES की वेरी विक्रेपता निरम्भ पार एक्ट स्त्रे में में अवस्था को स्वेते—अस्ते स्थल को है।

क्या रेक्टब्रॉन क्या-सरियाओं केंद्र गांध । समावेद पराव स्थाद स्वापनीयाँ कारणा विशे अर्थक्यर स्थान क्षेत्रे, स्थानल इस तथा सीम वर्डा आका भरीने, इसमें सेवाय च्या है । मान्यु क्योंक्ट कोनोस्प को प्रतस वर्षा अवस्थित क्षेत्र, उनले परित्र क्षे अनेनर इन इसी पानस्तिको सन्दर्भ सन्द आवरपूर्वक पुरुषे काल अवस्ति । प्रत्ये वेह unden und um 📺 fie urbaft ! म्ब्युरेकि । साम कुमारे और भाषान् stated their states order and प्रांतरा क्रिक करनेके सिक्त वर्ड विक निकास ग्रेने, राजीरक इन वर्ड निकासक्तातिक उस राजक प्रकृति कार्ज विकासकार और परमञ् संकारत रहीर काले हा 🚃 होने । किर सुपारी जाता रेकार अपने martin rathe :

- tibut forestin -

406

कुलनी कारों हैं—इस उच्चार जन कर के अपने अंकूमें सीट असे हैं, बनी **क**ई देवताओं 📖 नहर्ति गौतकोः प्राचैत पृत्ये सेवववार वाल विलात है। यह प्राचनाः क्षेत्र गड्डा केने वर्ष विका हे उने । वर्षकी ग्रहा गीतनी (गीदनार्ध) नामसे विकास हा aft west military but पामकोचन पान करनेकारम है। जिसे केनके PART THE PARTY SALES होते 🗜 एक-स्था क्या सीर्थ, क्षेत्र, बे्बल, पुष्पार अमंदि सरोकर, पहुन आहेर अधिकाँ कथा क्षेत्रिका असी देवका अवस्य हो गीवकीर नकार बंबाली और बाल 📟 है। 🛭 🖦 पारता पिरामिक विकास करे हैं, समाय अपने कार्यकर करका कोई पास नहीं होता ।

करनेवर अनवान् केवर और जीताओं काको प्रस्ति कोशिरीक् चीवनीके सास 📰 🖠 और को-को प्रकारका पान पार्यकास है। यो महिन्सासी इस क्षाता विकास एवंत्र, पूरण, तसार एवं करून हाला है, हा समझ नागोंसे पुरू 📗 बारा है। चौरानके 🚃 चौरत संस्था and which is the party अन्येक्षेको वेरेनाका उका परानेकाने ज्ञान मोख प्रदान करनेकरण है। तुनीवारे । इस जनार दुनने को पुरू पूजा था, यह तथ पेने 📺 पुरुष । 📺 और क्या सुनना पास्ते हे, वहीं : वे 🍱 के पूर्व प्रतास्त्र, प्रतां (4F PROPE) पोत्रक नहीं है ।

# वैद्यमधेवर जोतिर्विष्टुके अक्टाकी कवा 📖 महिन

शुरुको नवाने है—-अन्य में केंब्रान्सनेक्टर पहले **व्यक्ति** कार्युरोकर **व्यक्ति** श्रीर ज्येतिसिक्षा काम्यरी महात्रव करावेन्द्र । सुनी । राक्तराच राजन के हुन्। अधिकारी और अपने आंग्रामको प्रथम व्यक्तिकार मा, लाह पर्यंत कैलालक 🚃 🚟 भगवान व्याप्त जारावाच कर रहा 📟 THE PERSON NAMED INCOME. THE न्यानेवर्ग प्रसार नहीं 🚃 🚥 🕶 🚟 प्रशासको 🕮 पुरस्त सन काले लग्न । प्राक्रमकारमञ्जूष अर्थिका राज्यके विज्ञीक्र रवारच्या विकासन विकास प्रकार प्रकार भरे हुए करने पृष्टीयर एक कहा वहा यह कोक्कर असमे अजिकी कार्यक 🔣 और अने पान है अपवाद क्षिण्डी स्वापन काके इसन अस्तान विरक्ष । तीन बहुनें बह वीच अभियोके बीजने केला, 🔤 ऋहरे

the nine the little step descently प्रथा भीन प्रयासके जनकी साहाय जनकी 🖼 । प्रार्थ सेविको स्थापको प्राप्त तथ प्रीपक 🔠 भी पुरस्कानांके 🚟 रिज्यो विकास कारणे है, से परकाला गर्देखर करावर प्रसाप महिं हुए। 📖 ब्यूबनन्ती क्रिक्ट एक्वने अवन्य स्थान कारकर संस्थानीका कार आरम्भ विकास । विविद्यानीय विकासी पूजा करके यह अनीन एक-एक किर कारता और वनावानुको सम्बर्धित कर केवा वा । इस प्रश जाने क्रमण: अपने में सिर फाट करे। हास क्य ही दिए असी द्ध गया, तथ अवस्तातः भागवान् सेका संपूर्वः एवं अस्ता 🖟 पान लाक सामने प्रवाद हो गये । सम्बान क्रियने इसके सभी कलावोंको पूर्वका संरोग करके

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* को कान्यी इन्हर्ने अनुसार हाहा जन 🚃 प्रदूप किया। कावन, 🖼 PARTY WAS THE RESERVE क्षे क्रम केवलर उस्ते क्या--'ऐनेवर ! जनाज क्रोक्रमे । 🔣 आवनको स्टब्रुटमें के प्रस्तक है। अन्य भी इस समेरकको समान व्योगिको । में आपनी करूको अस्या है।" राजनके देशा सहीवर मनशाद संस्थ को संस्कार का गर्न और विश्वित हैं कोर्न- 'राक्सराज । केवे सारवर्गित का पुने : 🖂 🤲 🖂 🖂 ने विश्वक afferent store were W with a wig का तुम इसे कही चुनिकर एक केने, तम न्य 🌃 सुरिक्षर हैं जानका, इसमें संवेश नहीं है। 🚃 सुन्तरी सेनी इच्छा हो, केस नहीं है सराजी कवते हैं — प्रस्तुव्ये । भागवान् इंद्याके देश व्यक्तित राक्तराम क्रमा

'स्कूत अपने' सह नह रिक्सीया सा हेबार अवने प्रस्की और नाम । वर्षेषु मानी प्रकार क्रिकार प्रकार को कुनेस्तर्गकी क्रमा हो। पुरस्कारण स्था सामानीकारमें होनेकर भी मूलके केनलों केन न स्थापन कृति समय वर्षी असर-वास कृत न्यारंक्ष्ये देशसर काने प्रार्थनापूर्वक न्य विश्वतिमुद्ध जलके कृष्यने काम विषय और पर्क कृत्वानों रिम्मे वैद्य पना। एक पूर्व बीली-बीलो वह प्याला का विकासियुक्त काने असम पीरित हे नक्तुर है 📖 तक असने को पृथ्वीनर रक्त दिवत । निर्म के का प्रोरक्तनम क्रिनिरिक्त वर्षी रिका के गन्त । 📖 वर्तन कानेनावसे राजूर्ग अजीवीको क्षेत्रसम्बद्धाः जीर प्राथसिकारे इत सेनेपाला है।

मुर्ग । व्यक्ति विकरिया क्रिके 📟

बैक्टलबेक्टके पानले जीवड हुआ, जो

सन्दर्भको 📖 और जेवर देनेकाल 🛊 । बह विका करन एवं क्षेत्र क्लेक्सिएंड्र सर्वाप और कुक्को भी समक्त नागोंको हर लेला है और गोव्हकी प्रथमि कराना है। 🖿 विकासिक का सम्पूर्ण कोकांकी दिवसे दिन्हें 🌃 🎆 हे एक, व्य प्रयम गरना क्रिक्ट बर्ग काम यर प्राचन करने परको बहुत गरा । वहाँ कावर का महत्त् असूरने को इसीर पास अवनी जिला संयोगनिको



कारी वर्तने प्रोड् सूचार्ची । ह्या अती, राज्यने केवारको और निर्मात मुनिर्माने जन 📰 सम्बद्धाः कृतः, सब वे परायर समझ्य काले बाई अस्ते । का संबंध्य कर बनवान् दिस्ताने रूप पूजा का। का क्या देवलाओं के का समय बढ़ी बढ़ी अस्त्राताके साथ जिसका विदेश पूराण विकास । व्यक्ति भागवान् संवारतार असक दर्शन करके देवताओंने 🚃 दिख-प्रिकृत्यी क्रिकियम् स्थापना स्थे और अस्तार केल्प्स्य नाम प्रमाण करायी क्यान और स्थापन व्यवके से स्वारंतीयाओं यही गर्ने । म्बन्धिने पृक्त—सूनवी । सम स्व विकासिक विक्री रिका है पका सका राजार

अवने करको करूर गया, तम वहाँ कौन-सी

ः नेविद्धाः विकासम्बद्धाः -480 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

कार परित हुई—यह ज्ञान कार्यने ।

स्तर्वाने कहा-सङ्ख्यो । कारकप् विश्वादी प्रथम असम् भार पायार पहान, असूर रायक अपने घरको करू एक । वहाँ सार्व अपनी क्रियारो 🚃 बार्वे 🚃 और 🚃 इस्त्रण अन्तर्भवा अनुवाद करने स्वतः। कृत्य प्रत्य सामान्यास्त्रो सुनका केवल कार्य गर्ने कि पत्न जो ना क्योगी नावक राजन क्राचान शिक्के परदानसे कर कार का

क्षीरतः। उन्हेंने नास्त्रजीको सेन्छ । कस्त्रजीने **व्याप्त क्षाप्त क्षाप्त क्षाप्त क्षाप्त क्षाप्त** 

रियमधीका दिन्ते हुआ स्थान स्वर्थनक स्थानक हुआ। ' स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक हुआ। ' स्थानक स्थानक स्थानक स्थान नामी। स्थान स्थानक स्थानक

पर्वताको सम्बद्धे, तम 💷 स्थ्येन 🔛

मानेबार नामक जोतिरिनेहका प्रापुर्धांच और उसकी महिमा भूतवी कहते है—**म्ब्यूटचे स्थित** 

Miller दिस्को क्योड जनक प्राप्त प्राप्त व्योतिरिकृषेत अस्त्रिक्तिकार स्था हराद्वीगा । 🚃 मानने अस्तिह 🚃 रवाली बी, को 🚃 क्लाक्स 📥 क्रांड्रमें भरी गारी थी। उरहाम कामान् एक्स क्षाच्या असम्बद्ध पति था। अस्ते पहा-

में राक्षकीको साथ सेकर वर्ष सरहरूकैका संबार बच्च रहा का। व्या लोगोंके यह और शर्मका 🚃 🚃 निरुष्य 📖 🛗

समुद्रके संदर्भा अस्त्रा एक वन वर, को सम्पूर्ण समुद्रिकोले 📖 गुला 🕶 । स्थ बनका विकार 📖 ओरने खेरफ चेयन

वा । कुलका अध्ये निस्तासके रिम्बे वर्जी शारी थीं, जी चूंपे, वृक्ष तथा अन्य राज

इसकरणोसे युक्त 🚃 🖘 👊 सात्र 🚃

निवार । प्रमाने साथ कैल्यस हिल उटा । गर्थ भिरिक्को कक्नेसे व्यक्तिकानि राजनकर कांडी समझ्यार इस प्रकार साथ दिया । म्बर्ट्स्स सेले—११ द्वा भक्त सुद्धि

🚃 ! द 🚟 🚃 इतन पर्नद न कर। तेरी इन चुकाओंका पर्यंक्र पूर करनेवाल कीर पूछा प्रवेश ही इस कराई सम्बद्धीयाँ होत्यः । स्ताची कहते हैं--इस प्रचार चर्डा से

कारा हुई को कार्यमेंने सुना। समय भी जना मेंगा हो नेने अस्ता ना, उसी नरह अवने 🚟 🎬 नवर। इस प्रकार 🎋 को सुन्देशको प्रमुखीया पान भाग 🖥 (34-94 (MARK)

था। देखी पार्वतीने उस सम्बद्धी देख-रेकामा भार कृतकानो स्टेंप विकास । सारास कारने विक्रिक स्थान कुम्बनकुरता कारने विकास करती थी। राक्षस दानक अपनी भूती कुरवाली साथ वर्ज सुकर स्थानो शय केल या । इससे पीधित हो जबाने महर्षि और्वकी करण्ये सकार उनको अवना कुल क्क्सिको चढ़ काम है दिया कि 'में राहार नहैं पृथ्वीपर अभियोकी हिला का क्वेंका विकास करेंने तो उसी समय अपने प्राणीने हाम में बैटेंने (' बेक्सओंने जब यह बात सुनी, तम अमूनि दुरस्कारी राक्तनीयर अस्पर्द कर है। एक्स कराने। वदि से लक्षानि

देवताओंको चल्ते को पुनिके सामने सर्प

कर जाते हैं और बदि नहीं मारते तो पराजित

481

· philosophia · 

हेकर पूर्वों पर को है। जर अवस्थाने जन्मे ! में जनका है, जनके अबीर है राकृती क्षानाओं पात कि 'चलानीके और अस क्षेत्रक मेरे जीनन एवं पान है। कारान्त्रे में इस शारे करतो वहाँ नहीं, ले क सकते हैं।' में म्यूकर मह सम्बर कालो जो-का-लो से कावन अनुमें का क्यों । राक्ष्मरकेन कृष्णीका व कृष्णर कार्यों निर्मान रहते तको और यहाँ व्यक्तियोगो पीक bit mit i

एक कर पहल्ली को उस्त स रिकारी, यो अनुव्यंत्रे भरी वर्षे । स्थानीने कार्य 🚟 हुए एक प्रोत्तेको नका प्रीत्त और वेडियोरी जीवका ध्वानार्थे अस है। है अहे कांकर वचीवनों के रहते । क्रमी सुद्रिय नामने असिद्ध एक केरण का. भी देश करूका संस्थार का । यह नेक क्रमुकारी, पहल-स्थाधकारी तथा भगवत् विकास परम् भागा था। सुक्रिय जिल्ला कुल किये किया भोजन की करता का र कह क्रम तो संस्थातका कृतन कारत ही था, महरू-में अपने मानियोको की जाने दिवाकी पूजा विरक्ता की भी । फिर क्या सोटा 'तम: दिल्यान' संबंधा कर और संवारतीया वाल करने राने । सुविकासे प्लामक रिकास स्वीन भी हेवा था। एक स्थानके का इस कार्य कार राज्या, तम उन्हों उधकर सुरीनाको कुरुक्कामा । कार्योक स्थापी राज्यात सुक्षित्रमानी भारते की। इस सहस्रीको अस्या देख क्षीमके नेत बचने काल हो पने, वह को had from from the sele with

केरणपरिते कहा—वेकेक्ट प्रकार ! केरी रक्षा व्यक्तियो । काम्यान्यकारी निर्मानीकार बहुत्या नवस्थानर 🚟 ! इमें इस दूहते मुख्यापूर्व । हेक ! अन्य अन्य ही वेरे सर्वता 📗

क्रम करने समा।

मुख्ये कहते हैं—सुद्धानके कुछ क्रकार आर्थेक कार्येक कामान् प्रेंकर एक कियाने निकार को । उनके साथ ही कार वंश्वरकोका हक ज्यान नरिया भी जनत हो गया । जनके मधान्यामी अञ्चल क्योतिकी विकरित्य प्राथमित्व हो एहं था। असके साथ नित्य-परिवारके एक ओप विकास के। सुविको प्रमाण पूर्वाद कालीक पूजार विकास, पुलिस क्रेरेकर चलका प्रमुखे प्रतान है सार्थ waterier four wer-nere treed, अर्थे को अवस्थानों एक नेज्योंको भी स्वास्त्र हो नंह का दिया और का दुवाला प्रेंबरने अपने जन सुनिवकी रक्षा की। क्रमध्यम् अञ्चल स्टेल्स अस्मेकाले और क्षेत्रको क्षेत्र करेर भारत करनेकारे कन्त्रुने का करने का का दिना कि आउने इस काले कहा प्राह्मण, हातिक, केवन और क्का—पुन कारो क्योंके वर्षीका पालन हो । वहाँ केंद्र मुर्गिर निवास करें और स्वेगुसी राक्षण प्राप्ते काची न हो। शिवकारिक क्ष्मेंक्रक, ज्ञानक और प्रकार सेन इसमें

क्रमाने क्षेत्ररिको देखे कर्नकीरी सुनि बढ़ी है किही पहलेंगी ज़रान हो नानी और केली — 'पाडके, गेरा क्या बार्च करने ?' क्रके क्या-'वेरे वंशकी रक्षा चरित्रके ?' हेती चोली—'में राज कराती है, तेरे कुलकी

कृत्यी करते हैं—इसी समेग सक्ती

Sterre und 1

and the state of the state of the state of Mill केली—'नाम 1 अवस्त्री मह मान

कुरके अन्तर्भे सकी क्षेत्रके । सन्तर्भे सन्तर्भे

करि भी हो, ऐसा देश मियार है। मैं भी

आपकी ही है और अन्यके 📕 अलवने सुरी है। 📖 येरी कारको भी उपाधिक (सारम) 🔤 । यह राज्यमी दारमा 🔛 🤹 — मेरी 📗 पासिक है और राज्यानिक्यों में मरिया है। असः यद्यी राक्षसंकि राज्यका प्रस्तन करे । वे राक्षण-पश्चिमी जिल कुलेको वैदा करेंगी, ने सक जिलकर इस करने निवारत करें, ऐसी मेरी इच्छा है।



हिएक मोले — दिएके १ वर्षि द्वार केरने बारत बाहरी हो हो भेरा यह बचन सुन्हे । मैं क्लाउँका भारत करनेके रिज्ये प्रसानप्रदर्शक प्रस अपने

र्ध्या । 🔣 पुरुष पहाँ वर्णश्रमंत्रेः पालक्यें 🚃 हो डेम्ब्यूनंक बेरा दर्शन करेगा, छह ध्यानको राज्य क्षेत्रा । करिन्तुगके अन्य और राज्युगके असम्बर्धे यहासेनका पुत्र बीरतेन सम्बद्धान्त भी राजा होग्रा। व्या मेरा धस और अस्तन्त पराक्षकी होना और यहाँ आकर केट 🚃 करेगा। दर्शन करते ही 🖘 पक्रमार्थे स्वाट् हो सामगा ।

सुरानी करते हैं—शक्ताओं ! प्रश प्रकार कर्ने-को लोलाई करनेवाले हैं इन्तरि पश्चम इत्यक्त वार्तानाम सर्वेत नार्थ बार्ट रिवन हो गये। जोतिर्मिक्काना नक्रवेजनी कर्त गानेकर क्यूरतये और शिका 📖 अनेक्टीके आपसे विकास 🛍 । 🛚 दोनों क्षानुकारिको स्थिति 🛊 ।

इस प्रकार क्लेक्टियोक काली महीतार न्यानक व्यक्तिकती क्लेसिटिंड्से 📟 🚃 हुए। 📗 📖 त्येक्ट्रेकी सन्पूर्ण 🚃 🚾 स्टब्स् पूर्व करवेवाले हैं ह 🌉 अस्टरपूर्वक नागेकाके प्राप्तांबका 🔫 प्रस्ता सुनात 🗓 📺 वृद्धियान् मानव पहुचरान्त्रोका नाम कार्यवारे समूर्वा सर्वेश्वीयो जार कर है।

(4F-27 PRINTE)

### रामेश्वर नामक ज्योतिलिङ्को अस्विभाव तथा 🚃 वर्णन

स्तर्गी करते है—ऋषियो ! 🚃 🖩 पद बला रहा 🕻 🖼 रानेकर अध्यक्त ज्योतिर्रिक्ष पहले किस अवस्य अवट हुआ। प्रसम्बद्धको सुन अस्त्रस्त्र्यक सुनो। भगवान् विष्णुके रामाकतारमें का राकन सीतामीको इरकर लक्ष्ममें हे क्या, तथ

सुपीचके साथ अठारह पद कानस्तेज लेकर

औराम समुद्धारपर आवे। वहाँ वे विकार करने लने कि कैसे इन समुख्ये पार करेंगे और फिल प्रकार सक्याको जीतेगे । इसनेमे ही श्रीमाणको प्रवास लगी । उन्होंने जरूर परिव और धाना फीटा जल के साबे। श्रीरामने ज़राब होकर बहु जल ले रिक्स । तकतक उन्हें स्परका हो आचा कि 'पैने अपने स्वामी भगवान् श्रेकस्का दर्जन से किया ही नहीं । विष्य सह स्थार केले आध्य कर सकता है ?" देला बढ़कर उन्होंने इस जनको नहीं विका । जल रहा हैनेके बहुत्ता रक्तकाने कार्यक-कुमन भिरम । अस्ताब्द्धर आदि धोलाह उपनारीको प्रसूत करके विकित्तीय यहे केनसे संधारतीकी अर्थना की। जसान समा दिन्य स्त्रोत्रोद्धारा शक्तपूर्वकः इंग्रहानीको नेह्य करके बीराओं प्रतिकासी उसरे प्राचीन पर्छ ।

भीराम जेले—साम प्रसाद कारण करकेवाले मेरे कामी देव महेवर ! अन्यको नेरी सहायात करनी काहिने। अस्पन्ने स्थापोगके विना वेरे कार्यकी विक्री अववन्त पाकित है। सुवार भी अनुवास की परंद है। न्या समाचेत विको सम्बोधन सूर्यक है। कांचु आरके दिने हुए बन्धानके बह तथा करिने भग शुना है। यह विद्युवन्तिकके महारोह है। इयर में की प्राप्तासकता है, क्लीक आयोर अधीय प्रतिकारण है। प्राप्तरिक ! या विकासकर आक्रमी की और प्राप्त प्राप्तका करना चाहिने ।

सुराको पक्षते है —इक जबार प्राचीन और वार्रवार मध्यक्रम कार्यक्र अनुविध अक्षांतानी 'क्या प्रस्तर, क्या क्रियां!' इत्याविका क्योप करने इस् विकास सामग मिला । पार उनके मध्यके अप और बालको तस्यर हो गर्थ । सम्बद्धात् कुनः पुजन करके हे सामीके आगे राजने समे। उस समय क्रमका प्रथम प्रेमको प्रक्रित हो रहा था, चित उन्होंने विकाले संत्रोकोट विको नाल बाताबार अन्यक्त ज्ञाद विक्रा । उसे क्वाब काम्बाहर संभार करपर च्यून जनता हुए और ने उद्योगिर्वेय महेश्वर कम्ब्युक्ता कार्वती तथा

पर्यक्तानोंके साम क्रामीक निर्मेत कर करण करके मत्कार को प्रकट से गये। धीरायको परिवये संस्कृतिक क्षेत्रस महेक्स्पे उस्ते ब्ला —'शीरान । तुन्हारा करणाय हो, यर बाँधों है जब समय क्रमा क्रम देखाकर वर्षा उपस्थित हुए तक शरेण परित हो गर्ने । विकासनेपरायम् जीरामधीने वर्षे क्या पूजर किया। किर मंत्रि-मंत्रिकी सुती एवं जनाम सरके अहोने धनकार निकार समुख्ये राजको साथ होनेकारे प्रक्रमें अपने सिथे विजयको प्रार्थन की। तक राजभावित्ते अन्तर हुए स्क्रेश्वरने बाह्य-'सक्तान ! तुन्तारी जन हो।' नगकन् क्रिक्टे विथे हुए विकास्त्रका गर एवं बुद्धाकी अस्तानको पायतः जीराज्ये पराध्यक्त हो हाम मोहकर इनसे पुष: प्रत्यंगा की।

औराम भोले-मेरे जानी प्रांकर । यदि अस्य संबुध् है से जन्मके स्थेनीयने परित बारने राज्य पुरस्तेच्यी जनसई करनेके रिक्ने तक बढ़ी निवास करें ।

साथी करते है—श्रीप्रकोर हेसा कारोपर परायान् दिला वर्ता व्योतिरिकृतेः



- Married Street, or NEX \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

करमें निवत हो जबे। तीनों 🚟विति अधिकूर्वक कार करता है, 📺 जीवपुत्र रानेपारके जमसे रूपकी प्रतिन्दि 🛒 । रूपके प्रकार है अवर स्टूडाओं अक्टूबर पर क्षाके व्यक्ति राज्य असी राक्ष्यकेला प्रीप्त की संकार जिल्ला और अपनी 🚟 रीताओं जार कर रिका। 📟 इस भूतलका राजेश्वरको अञ्चल महिनाका प्रकार हुआ । भगवान् रावेशर संग्र क्षेत्र और केस रेनेवाहे तथा ज्यांकी इक्क पूर्व करनेवाहे

🕯 । 🖫 दिला पहारकाते स्टोबर 🚟

🗗 है। इस संस्थाओं ऐक्यूर्यंग 📖 धोनोका उपधेण करके अनुमें उत्तन प्राप कार का विक्रम में कैन्सम में अपने प्राप्त बार रोग्स है। इस प्रकार वैने सुवस्केगोंसे भगवान् विकास रावेष्टर नामक विका व्योगिर्विष्या 🚟 विषय, यो अपनी नक्षेत्र सुर्वेकारोके समात पार्वेका armen meterre & a (MARKET SE)

भूतनी पान्ते हैं--अब 🖥 पूर्णना मानक प्रकेतिनिकृषे अनुगरिका और व्यक्ति प्राप्तकासम्बद्धाः वर्णनः सर्वन्तः ।

मुन्तिवर्षे । ध्वान देवार सुन्ते । दक्तिन दिवाने

एक श्रेष्ठ पर्यंत है, विशवा कर देवनिर है। क बेक्नेचे अञ्चल तथा निवय काम को काने राज्या है। अर्थित विशेष कोई क्याप्टर-कुराने उत्पन्न शुक्षमां मानक प्रकृतेना प्राकृत रक्षों से : इनको दिन गुलेका जन सुदेहा धा, बहु राष्ट्रा दिव्यक्षानिक वाराज्ये कावा पहली बी, भरके काल-कानवें 🚃 🔣 और हता परिवर्ध सेवाने रूपी रहती वी । दिश्योग सुवर्गा भी वेक्सओ और

पूजा है। ये वेदनकित बार्गपर चलते और 📖 अप्रिक्षेत्र विका करते से। तीओं कालकी संकल करनेसे

उसकी कान्ति सर्वक समान उद्योग की। वे बेद-सामाके पर्यंत वे और दिल्लोको धराया करते थे । कनवान् होनेके साथ ही गई काश

में। सीजन्य अर्थेंद्र सहत्त्वोंके ऋजन में।

युवमाकी शिवधरितने उसके मरे 🚃 🊃 🚟 होना, बुधनेवर विकास प्रादुर्धांच 📖 उनसी महिमाका चणन 📰 🚾 राजी 🖫 महा समें 🚃 केर में रहते के दिखानक के हैं, व्यास्त्री पहुत् देख रक्तने के।

रिव्यक्तांको यो ने बहुत क्षेत्र है।

च्या सक कुछ होनेगर भी उनके पुत्र नहीं था। इनसे प्राह्मकारी से दृश्य गाउँ होता था, परंतु करवरी पाने भारत शुःशी रक्षते भी र बहोर्स और दूसरे लोग का कर समा भाग कारी में । यह प्रतिसे कार-कार पुत्रके रिग्के प्रार्थन करती थी। यस असको प्रानोपकेक केकर सम्बात थे, पांत 🚃 🚾 गाउँ मा । अन्तर्नेन्स्या प्रमुख्ये 🚃 ज्यान 🔣 किया, परंतु यह सकत नहीं कुर्मतः। तथः प्रकारिने अत्यन्तं कुन्ती क्रे सकूत इड करके अवनी बहित पुरुतासे परिचार कुलरा किवाह होता दिया । विकासरे वहरू

सुर्वानी कारको राजकाचा कि 'इस समय सो

तुन व्यक्तिस्ते च्या कर रही हो; परंतु सक

इसके पुत्र हो आवगा, तब इससे स्वर्धा करने

शनोची।' अस्ते प्रचन दिया कि मैं महिनसे

Sorte States of States of States of Marian States of Sta करने राजी । सुनेक भी उसे सकूत च्यार करती भी। पूर्व अवने विकास ब्रोहरके sectors from the sale of the sale of क्षिक क्षणाहर विशेषकुर्वक कुल करने अभी । पूरा काले का विकास समाय अवस विश्वासीय स्थार देखी और ।

प्रकारकीयी कुरूने काफे एक कुना भीवान्त्रकात् और सहयुक्तान्त्रक कृत हुत्ता । Airente Sint and wife a tree Applica कारे का बेद है पत्रे । स्वाप्त का कुरता किया हुन्य। पूजान् वर्ण उत गर्वी । अस्य से 📺 और 🔣 जलमे लगी । स्थानी पुरिष्ठ प्रता के गारी और एक मेरा कारी पानी सीचे हुए फुलाई खोले कारी. क्षािनोड कुमाने कुमाने करने भार कुमा और करे पूर् अञ्चीको उसी कालको से सम्बद क्षा देखा, जार्र कृत्य प्रतिकृत करिये Region South stoft all a gale अपूरिपक्षे जार न्यास्थाने केलावार वय स्वीत आनी और कार्ने सुकापूर्वक की गनी। कृत्य सर्वेर उक्तार प्रवित्तित्या कृत्यारी बार्व करने राजी। केंद्र प्राक्षण कुनाई सार्थ भी विकासकों कर गर्न । इसी साम्य स्थानी बोह्य वाले सुवेहा औ गड़ी और बड़े अवस्थाने भूगोर बारक-मान्य कारचे गानी; अमेरिक

कानी क्या नहीं कार्यनी । विकास हो कार्यनर अस्ता आसार जारान कार्यनार अस्ते । कुरू दार्थाको प्राप्त वर्ग वर्गकारी स्था असम्रे पुर कर्म को ? असम् एका राजने बोलों कुई है और स्थापर फरियके कुछ हुन्यों हिर्मानी क्षेत्र है। इस्त । में नारी नारी । from the second from \$71 ten क्षाकर का बेवेजी रीज करी शरीर-जॉनिसे काल जिल्ला काली हुई की लगी। क्रमानिक कर्म क्रमा स्थाप के उसे समय 'हाम ! में वादी नहीं ।' हेला कक्षणर यू:कर्ने हुए नहीं। इसने स्थानने को कुत्त निर्मात विन्यु जन-कि-पार पार क्रमेशे पारी पूर्व की र कुरत भी का समय का अपूर्त है साओ grapt sech fine wilde-gereit titel विकारिका पार्टी हुई। जानका चन नेकेको देवाकेके कियो प्रतिबंध पर्द स्थापन गाँ हुवा । and which is but & arrest the क्ष्मान, निवर-विकास कुल नहीं हुआ, स्थानक art gorb Rank wordt from sell ed i gegreit war neut geber greit क्रमचे मुख्यी भर्तका समाचा हरियात farm, burft und mich Mifteren ift कुष्त वहीं प्रकार का मोको रूपी— Breifich er feite ften un, fi ib preuft रक्षा करेगे। के जनसंख्य क्यानारे हैं, प्रात्मके भी प्रात्म है और अनुम्मोने अन्तर हैं। एकअस ने प्रभु कर्केंग्रर सम्बु ही प्रभारे रक्षात्र है। वे ज्यान गुंकनेवाले कुरूवरे पति। कारोड प्रमुखने पहारे को ईम्बर्निकी अलग प्रान्तकी जिल्लाको औरहते हैं, क्रमानो आगर्गा भी स्वरते की, बहु अब बहुत नहीं की । अल्डाकान जब है । अल्डा अब वेरे किया करनेती जना बहुने अन्तरन परिचये सम्बद्धको देखा हो यह "होत्स ।" हम अन्यरत विकार करके उत्तरे क्ष्मी कीनी दिवानी के और समार क्षिकों कोने की साम्य किए और उस करीरके हता पुरुषे इंदियोकर हुए, इससे अन्य पुरस्कार अनुस्था नहीं किया। स्थ men gen gene und une gelen, erfein femfegfen einer (कुरण) के हिला कामार विकेश किया — अनुवर्धानको विकाद अमोपा उपरांत काली

\$4 00 Dent terretel au berieben bane bale menementen bei au berieben ber bei bereiben ber bei bereiben ber bei हुई उस्त रात्सकके कियारे गर्क । उन पर्वित विभूतिको सारपार्क्य इत्राचकर जान गढ़ स्कैटने अध्यापन किया है, तुम उत्तवर उपल्या गर्नी लगी को उसे अगल पूर्व इसी सामानके करती है ? दुई कर्य करनेकारी सुनेत से क्रियारे २५३३ विकामी दिन्ह ।

सुराजी कहते हैं — इस्कूमको 🕽 अस रम्पण सहाँ अपने प्रस्के जीवित देशका संस्थी जाता धुरुवाको न स्टेडने कुछा और न मिक्स । यह पूर्वमम् स्थला करो रहे । इसी समय उसपर हाता हुए जोती: करून नोकर क्रिय सीह अस्टेंट सामने प्राप्त है को ।

दिक कोले — सुनुषिद ! **वे** सुन्तवर **प्र**रूप 🜓 वर गांगे। सेरी युद्धा जीतने इस ज्येष्ये wir went also see: 4 M fragent मार्केटस ।

मृतवी काले है—सब कुल्ले दिल्लो हरूला करके उस समय था वर माँच— 'नाथ । पश्च सुवेदा येती बढ़ी बढ़िल है, असः अनुस्तर हानकी रहा बहरनी व्यक्ति ।"



्रिया चोले—क्समे से सक्र भारी कर करनेके हैं। में क है।

परमाने पका—देख**।** कृतिकारो बारक की अनुसा । इस सक्त आवन्त्र सुर्धन करके अस्त्रत पाप भवन है व्याप । 'को अवस्थार सानेकालॅंबर भी 🚃 📖 है, अलेंद्र वर्णनवाली पाप कार पूर भाग जाल है।' <sup>क</sup> प्रथा ! यह 🚃 भगगर्था में। 🚃 📧 है। व्यक्तिया ! जिलमे देख कुलार्न (कुछे को कुछ कार्यकारीका भी भाग है meet to a

शृहकी कक्ते हैं—सुरुपक्ति हैसा कार्यन व्यासिन्यु जनन्त्रसम् ग्रोकर और भी क्लब हुए तक इस अध्यर बोले— 'जुन्मे ! कुन कोई और भी पर नीमें । मैं कुन्तर रिन्ते विस्तार पर अवस्य हैंगा: क्योंकि सुकारी इस महिले और विकासकृत सामानके में बहुत प्रसान है।"

चंकान् क्रिकारी मान सुनकर पुरुषा केली — 'अभो ! यदि आप कर देश बाहते है को स्थेन्सेकी रहाके, प्रेरचे स्ट्रा वर्ड निकास बोर्डिको और मेरे भागमे ही आपनी क्यांति 🛍 ।' शब ब्योक्ट कियने अत्यन्त प्रदश्न क्रीकट क्का—'ने तुन्तरे हो जनसे पुरुनेका कक्रमात हुआ अब नहीं विकास कार्नेगा और सम्बंध 🚟 सुरस्क्षणक क्रेकेंगा । वेस व्यक्तिरिक् पुरुवेश कारने प्रसिद्ध 🖥 ।

यह सरोवर शिथलिक्सेका आलव हो कव और इसीलिये इसकी 📖 स्टेक्ट्रेमे शिवालय नामसे प्रसिद्धि हो। यह सरोकर दर्शनमञ्जले सम्पूर्ण अजीहरेका वेनेवास्त्र हो। सुप्रते ! तुम्बारे वेदावे होनेवाली एक मी एक पीडियोलक ऐसे ही शेष्ठ पुत्र अपन्न होंगे, इसपे संदाय नहीं है। वे सब-के-सब सुन्दरी सी, उत्तम धन और पूर्ण आसुसे सम्बद्ध होंगे, बतुर और विक्रन् होंगे, कार तथा भीत और योक्सकी फल पानेके अधिकारी होंगे । एक को एक पीकियोसक सभी पुत्र गुणोंचे बहे-बहे होते। सुन्हारे वेशका हेश विस्तार वहा को पालकड होगा ।'

प्रेसा काक्ष्मर भगवाल किल नहीं ज्योतिर्विक्षके रूपमें स्थित हो गये। उनकी सुवर्गेश गामसे प्रतिबंद हो और उस सरोबरका बाय हिलाल्य हो क्या। सुधर्मा,

बुतवा और मुखेन ---सीनोंने ----- सकार 🗊 उस शिवलिक्की एक मी एक स्विम्मवर्त परिक्रमा की। पुजा करके परस्वर मिलकर मनका मैल दर विशेष ये सब बर्ज को सरकार अनुमद करने लगे। पुत्रको जीवित देख सुदेश बहुत लक्सि शुई और पति तथा चुरुवासे क्षमा-प्रार्थना करके उसने अपने पापके निवारणके रिजी अवक्रित किया। पुनीवरो । इस प्रकार यह बुरमेक्ट लिक्क प्रकट हुआ। उसका दुर्वान और पुत्रद करवेंगे लहा सुलकी वृद्धि होती है। अवश्राप्ते । इस तरह मैंने तुपले नारह न्वेलिलिक्स्की महिमा बलाबी। वे संबी रिक्क सन्पूर्ण कामकाओंके पूरक तथा धीन और योक्ष देनेवाले हैं। यो इन क्योतिर्विद्वाकी कथाको क्या और सुनता है, यह सब पायोंसे युक्त हो जाना नथा भोग अरेर में क पाना है। (अध्याम १२-११)

श्चन्य ज्येतिर्तिङ्गेके पाश्चनकरी समाप्ति

### संकरजीकी आराधनासे चनवान् विष्णुको सुदर्शन चक्रकी प्राप्ति

तवा उसके हारा देखोंका संहार

सुरकर का मुनिवरोंने काची चुरि-चूरि अर्थना वाल्ये त्येकाहित्त्वी वालको का SHOP THE !

माने नेतं-कुल्मी । आन इस कान्ये हैं। इसरियों इस अलगे पहले हैं। उसी ! इरोक्स-सिक्षाकी पश्चिमान्य वर्णन वर्धनिये । तात ! इक्टे व्हांको सुन रका 🛊 कि अनकर् विक्युने विकास आरम्बनाने सुदर्शन कहा विद्राप्त विद्रापत करें। अस्तिः क्रम नहस्रायम परी विदोक्कानो प्रकास समिन्ते ।

मुताबीने प्राप्त — बुनिवाने । प्रतिदार-रिक्रमी कुन क्रमा सुने । भगवान् विन्तुने पूर्वकाराने हरीक्षर जिन्हरे ही सुदर्जन जड़ ब्राह किया वा । एक समयकी कर है, के अञ्चल प्रकल होका मोपीको बीह्य देने और सर्वका लोग धारने लगे । उर महत्वकी और नराक्षण देशोले पीदिन हो देखनाओं देवरंक्षं चणकार् क्रिकृते अवन्य भाग हः स काष्ट्र । तथ ब्रीहरि केलास्थर जाकर भगवान् विकासी विश्विपूर्णक अल्लाकन करने राजे । वे इस्तर क्राकेरे किवादी सुनि करने नक प्रक्रिक नामधा एक कामल क्याने से । तक भागकान् इंग्रहरने विकास ............. परिक्रा करनेके रिप्ते इसके लागे पूर् एक कुमार कामान्त्रेजेले एकाको क्रिक दिखा। हिलाको काभाने करणा सरिए हा इस अस्तुत प्रक्रमका सम्बद्धन् विष्णुको पत्र नहीं राज्य । इन्हेंने एक कुल कर जनका उसकी स्वेक आरम्भ महे । दुश्चलपूर्वक जनन जनका कारन कानेकले ब्रोहरिने भगवान विकासी

भारती काने हैं—शुरुष्ठ **यह यक**र अल्लाको दिनो इस एक पुरुषी अदिके क्षेत्रकरे रहती पुज्जीवर भ्रमण किया । क्षेत्र बर्कों को उन्हें बढ़ कुछ बड़ी फिल। सब विश्वकृषेण विष्णुने ५% कुलको पुर्तिक रिक्षे अपने कामानायुक्त एक नेवको ही निकारका कहा दिवा । यह देश सकता ्रम् कृत करनेकाले अनुवान् क्रीका गा**हे** प्रसाह हुए और वहीं उनके सामने प्रकट हो गये। प्रकट क्रेकर के क्षेत्रिकि कोले—'क्षे । मै तुनकर सकून जनम है। तुन इच्छानुसार का योग्डे । में तुन्दे मर्जन्मध्यम पानु हैया। हुन्हरे रिक्टे पुढ़ी पुड़ा भी अनेन नहीं है।"

> भिष्यु खेले- साथ ! आवके सामने चुत्रे क्या काम्य है । आप अन्तर्गानी है, जसः तत कुछ व्यक्ते हैं, प्रचानि आक्के आहेत्वकः गीरक रस्टनेके रिक्ट क्यांगा है। ईस्टरिंग कारे जन्मको **पीक्षित कर रका है।** स्वादित्व l इयकोनोको सुक नहीं मिलता । व्यक्तिन् ! नेता अस्तर अस-एक देलीके कथाने काम नहीं देख : परपेश्वर ! ह्यांशिकों में अस्पाती प्ररामने शामा है।

क्तमे करते <del>है—श्रीक्षणुका क</del> बचन ह्याच्या देवानियेव गर्नेश्वरने नेकोर्साहरूक अवस सुदर्शन कार 🎀 📗 क्रिक । इसकी पाकर भगवान् विभाने का स्टब्स्ट इंबर्ट देखीकर का चक्के प्राप्त विना परिकारके ही संहार का अस्त । इससे सारा करन् जल्ब हो गरा । वेशताओंको भी सुरा ग्लाम और अपने 🜃 📖 आयुक्तको 📖 परावान् विक्यु 🚟 🛲 🚃 😅 परन सुसी 🖁 गर्थ ।

श्रवियोंने पूछा—शिवके 📕 स्कूम 📖 ची, उसका बळार्बस्प्यमे प्रतिपादन कीजिये । स्त्रीन-कौन हैं, बताइये, जिनसे संतुष्ट क्रेकर 💎 सुद्ध क्षान:करणवाले उन पुनियोंकी

मोक्सने श्रीवरिको 📖 प्रदान किया 📰 ? वैसी कर सुनकर सुतने विवके सरणारिक हो-उन नामोके माहात्यका भी वर्णन कीजिये । 📰 जिलान करके 📖 प्रकार कहना श्रीविष्णुके अपर श्रीकरवीकी कैसी कृषा 👸 आरम्ब किया । 👚 (अच्याव ३४)

#### भगवान् विष्णुद्धरा परित विवस्त्वसमाम-स्तोत्र

सुषता को अधिकेता केन 🛗 क्रोक्टाः। गिरहे कामपान्यरा जैसे क्राइट्स र h शुक्रवी बोले—सुनिवको । सुन्ते, 📖 महेकर संसुद्ध होते हैं, यह क्लिक्क्क्क्याय-स्रोत आज तुष सबको सुना रहा 🕻 ॥ 🤊 ॥ and the sale तिली क्षे स्वतं काः पुष्परः कुचरतेकनः। अधिगयः स्थापाः सर्वः सम्पूर्णस्थाः ॥ ३ ॥ मगनम् विक्ते करा—१ विव — कल्याणसम्बद्धः ३ वरः — क्लानेके बाव-साव हर जैनेवाले, ३ वृद:—शुक्कामा, ४ वह:— दुःसा दूर कारनेवाले, ५ पुन्वतः — अवकास-स्रारुप, ६ पुनालोचनः—पुष्पके 🚃 🔛 कुए नेतरसके, ७ अधिनायः--- शासिकोको 🚃 होनेबाले, ८ सदावारः —शेष्ट्र अवकरणवाले, ९ प्रार्थः — संदारकारी, १० प्रम्यः — व्यवस्थान-निकेतन, ११ महेकाः - महान् ईवर ॥ २ ॥ याज्ञपीरक्षप्रज्ञीकार्वरं विकासेकः। वेदासभारसंहोतः बन्धर्या नीतालेकाः

१२ चन्द्रापीडः - **कन्द्रमान्त्रे क्रिकेन्द्रकाके** रूपमें शारण करनेकाले, १३ चन्द्रपेलिः —

सिरपर चत्रपाका मुकुट 🚃 करनेवाहे,

१४ विश्वान्—सर्वस्वस्त्यः 🔍 विश्ववरेषरः —

विज्ञका भरण-पोधक करनेवाले श्रीविष्णुके

भी इंसर, १६ केवनमारसरोडः—केरान्तके

त्वारतस्य प्रविद्यक्षययं ज्ञान्त्रां पाकारं पूर्ति, १७ क्याले — इश्वे क्याह धारल करनेवाले, १८ गोललंबीक — (गरेजी) भीख और (शेथ अधुनि हे रहे हिन पर्यापाले ॥ ६ ॥ व्यक्तिकारेज्यां केन्द्रे भीतेचार्च गर्नेसार । शास्त्र[सिर्कश्रम[सिरावर्गसर्गसाचनः । । ४ |। १९ व्यानामाः — व्यानके आधार, १० अधिकोध:—देश, काल और वस्तुकी **अधियाम, २१ मेरीमर्त-नीरी** अव्यक्ति, व्यवस्थान पति, २२ गरोधरा---अवकारतीके स्वाची, २५ अहाईती—वास, अस्ति, काबू, लालाका, सूर्य, ककाना, पृथ्वी और वजपान—इन शाद कर्णनाहे, २४ विध-पृष्टिः—अकितः क्राप्ताः विवाद् पुरुष, ३५ जिल्लास्वर्गस्यपनः अर्थः, अर्थः, भारत् सका क्योंकी ऋषि करानेवाले (6 🗑 🕅 **्राध्याः देवदेवस्थितः। स्मा** 🚃 📺 मुट्ट परिस्को सुका 🛚 🕻 ॥ 📰 जनगरः — ज्ञानसे 📗 अनुभक्तमे **यो**ग्य, २७ दृष्टप्रश्नः— सुरिवार

बुव्हिक्तले, २८ देवदेवः <u>देवताओं</u>के स्री

आराध्य, २५ प्रेस्टेक्ट —सुर्व, कन्द्रमा और

अभिकृत सीन नेत्रोबाले, ३० वामदेवः----

न्त्रेकके विपरीत स्वासक्याले देवता, ३१

महादेवः—शहान् देखता **(महादिकतेकेः प**रि

पुननीय, ३२ पर:—सन कुछ करनेमें समर्थ

+ संदेश दिवकुरू + 494 एवं कुञ्चल, ६६ परिवृदः—स्वामी, ३४ ट्रदः— अन्वयांची आल्पा, ५८ पुष्यः—सेवन कस्ते-कमी क्विक्तित न होनेवाले 🖰 ५ ॥ बोब्ब, ५१ व्हॉस:—'दुर्लासा' नामक मुनिके **क्यां अवर्तानं, ६० पु**रशासनः—सीन विश्वरूपे विश्वपदी वर्गारः पूर्ववरूपः । पानपण असुरपुरोका द्रमन करनेवाले ॥ ८ ॥ सर्वक्रमणसंबद्धः कृष्युते कृष्यन्तः ॥ ६ ० टिक्युक्तः स्कटनुरः शरमेही परास्पः। ३५ विश्वरूपः — सम्मत्स्यसम्, ३६ अर्थाटमध्यनिक्ये निर्माती निर्मित्रका ॥ ५० किल्प्यस्य:---विकास नेत्रकाले, 🚃 अर्थातः---६१ हिक्जपुर — 'पाजुपत' आदि विका वाणीके अधिपति, ३८ शुचितकः 📉 अवाः 🚃 करनेवाले, ६२ सन्दर्हः— पुरुषोंमें भी समासे श्रेष्ठ, ३९ सर्वतस्थान-पिला, ६३ परमेर्छ---अरपनी संबादी—सम्पूर्ण प्रकालीके सम्बद्धान व्यक्तियाचे विका सहनेवाले. त्थापित करनेवाले, ४० ५%हः अवसी 🛀 प्रतस्य 👉 कारणके 📋 कारण, ध्यथाये नुवधका बिह्न बस्ता करनेवाले. ६५ अवस्थिपध्यनिकाः आविः, यस्य और ४१ वृगवाहनः कृषभ का वर्गको बाह्य अन्यको स्थित, ६६ मिर्टर---केन्स्रसके वननेवाले । ५ ॥ हैस: विनामके चार्वाही विकामितालयः। अधिवासिः, ६७ न्हिबायमः — जार्बेनीके क्लोहरो अहायोगी होता कहन क क्लीरेस १.७०० प्रतिस ५ ॥ कृतिसम् ४२ हैक -- सानी या क्रमस, ४३ व्यक्ति । व्यक्ति । व्यक्ति । व्यक्ति । व्यक्ति । पिनाको---पिनाका मानका धानुव धारण करने-६८ कृतेरवस् —अमेरको 🚃 सन् बाले, ४४ सर्वर्त — मारके क्लेकी (शिक्ष) वाननेव्यक्ते, ६९ श्रीवरण्डः— अल्पारिका एक आयुध भारण कर्मकारे, इक्ष्मकृत्यन्त्रते सुक्रीयत कण्डवाले, Y's विज्ञानेत्रः —**विश्वितः वेश्या**री, 🕶 (व्येक्शनोद्धाः — समस्य स्त्रेको और वर्णीसे ४६ विरंतनः —पुराण (अन्तरि) पुरुषेतय, **केह**, ७१ मृद:- क्योक्स**र सभाववाले,** ७२ ४७ तपोहरः ३ ज्ञानाम्बक्ताम्बदे दूर सम्बद्धियः — समाप्ति 🚃 🖛 विज्ञवृत्तियोंके बारवेकारो, ४८ मह योगी—महान् कोगले निरोक्तमे अनुभवने आनेपोन्प, 🖿 🚟 🕒 सम्बद्धाः, ४९ मोहः — रह्मकः, ५० जहाः वनुष्यं, ४४ शेलकण्डः— कण्डमे सुविकर्ता, ५१ वृजेंटे:--जटाके भारते क्राव्यक्त विश्वका गील विद्व भारण अध्नेवाले, घरह ॥ ७ ॥ 📖 परक्षमी—चरञ्जूमारी ॥ १० ॥ कारुक्ष्यतः नृतिकासः सूचकः उत्तरः पुरुषे कृत्यो पुर्णसः कृत्यन्तरः ⊭ ८ ॥ विश्वास्त्रको पुरुषानः सूरेतः (प्रशासनः। धर्मक्रम क्लाको भगकन् भगनेशिल्हा ११ व ५२ तपराव्यातः कारतके भी कारत, ७६ विहास्त्रतः—बडे-बडे नेप्रोक्तले, 📟 ५३ कृतिवासः — गम्बसुरके वर्षको वक्रमाधः—सक्षे व्याध या किरातके समये वसके सम्रोगे भारण करनेवाले, ५४ सुध्यः प्रकट हो शुक्रसके अधर बाग चल्पनेवाले, ७८ सीमाग्यज्ञाली, ५५ प्रचय व्यक्-ओंकारखरूप 🚃 प्रमणके स्वन्यर्थ, सुंदाः — देवताअनेके स्वामी, ७९ सूर्वतापरः — सुर्वको भी दुग्ब देनेवाले, ८० धर्मध्यम-५६ रुप्रक्र—कस्पनरहित, ५७ पुरुषः

· without the ·

44<del>8444444444444444444444444</del> चर्मिक जासक, ८२ कक्केटम्—श्रमकोक प्रधारनेकाले, १०३ गोरकि:- सर्का, पुर्मात, क्रपति-१कान, ८२ भगवान्—सम्पूर्ण देवार्थ, बाबू, काश्री, विस्ता, प्रतिक्रा और जलके सर्ग, यस, औ, इस्य क्या पैरान्यके 📖, ८३ भगनेत्राचेत् — अववेद्धानके नेतवार केट्रन आगण्यः — सबद्धानके द्वारा ज्ञानस्वक्रयसे ही क्रानेवाले ॥ ५५ ॥

प्राथितिस्तानी विकास विकास । युक्त दावकते 📾 अन्तर्वे का<del>न्यस्थाः</del> ॥ १२ ०

८४ उपः — संदारभारतये अर्थकर क्या धारण करनेकाले, ८५ पर्<sub>य</sub>क्ते:—<del>- व्यक्त</del>काले

वैभे हुर पात्रव**ः** पशुज्ञों (जीव्हें)को लाकानके हुए। युक्त अरके कार्यकार्थ इसका पास्कर कारनेकाले, ८६ शक्त गुरुक्तम्ब, ८५ हिप्पन्छः — 🕮 क्रेन करनेवासे, ८८ पांतवः—क्यूबर रक्ते-

ब्राजिको संस्था देनेकाले, ८५ छण-पूर्ण, ९७ दमापनः—इप्तिनिकान अध्यक्त कृत्या कानेकले, ११ एकः—कुशन, १२ कर्ला— कराजुरभाति, ५३ जनसम्बद्धः — कार्योकका

श्यम भारतेवाले (१ १६ ॥ प्रवासनीयमः सुरक्षः प्रवासनाते व्यक्तिः । स्वेबन्यती वृत्तवतिर्वेक्त्यती **विका**त के स्वे हे

१४ १मक्रानिहायः — इञ्चलकाती, १५ मूक्क-इन्द्रियालील एवं सर्वाच्याकी,

९६ प्रश्चानस्थः श्रमकृत्यन्त्रिये 📟 कार्नेकाले, १७ जीवरः — महान् ईकर 📧

परमेकर, १८ होकानी जन्तुकी सुन्नि कारनेवाले, ९९ मुगर्थतः — मृषके पालक वर पशुपति, १०४ महामतां — विराद् सद्याप्याकी सहि कानेके सक्य महाद कर्तवाचे सम्बन्न,

१०१ महीवीयः अध्यक्षेत्रका निवारण कार्यके विक्री स्वान् ओवधिक्य ॥ १३ ॥ त्सरो नोपतिगाँ। क्रास्टाः कृतस्यः।

बेसिः सुनेतिः शुक्कालं लोकः लोकाः सुनी व १४ u १०२ तत्तरः — <del>शैलार-भा</del>षश्ले

क्ष्मणी, एउ४ गोहा—१क्स्स, १०५

व्यक्तेचेन्य, १०६ पुरानः—सबसे पुराने, १ मध मिरि: **भारत-सारा**ग, १ म८ सुनीति:-**प्राप्त नीर्वेक्सने, १०९ शुद्धान्य निश्चन** 

असम्बद्धाः ११० सेमः — स्पासदित, ११२वृत्यी—-क्रायक्यस्ये वस्त्रियां ।। १४ () होन्स्वेऽकृतः सीन्ते अशासा वहापूरिः ।

तेलेक्के:भूतक्केलकका सुकारी । १५॥ ११३ स्रोवर - स्रोक्यान अतर्ववासे **ार्था होत्रकायकार्य अनुसारे पालका**, ११४ अनुसनः—सम्बद्धिः क्रमः स्वकरमूतः

अपूर्वका आस्त्रावर करनेवाले, १६५ सेन:--क्सोके देखे सीम्बल्यधारी, ११६ पहरतेका - व्यवस् नेवसे सम्बन्धः ११७ गरायुक्तः— व्यक्तवाधिनगम्, ११८ तेबोक्यः — स्थातसम्बद्धाः ११९

अकृत्याकः--- अनुसरकार, १२४ शहरतः---अनुसारक, १३१ मुख्यपतिः— आयुत्तके WHEN IN ENEM अवस्थितप्रदेशके सम्बन्धे सम्बन्धाः ।

त्मेकको नेदयर मुख्याः **गा**व्या ११५॥ १२२ अञ्चलसम् —जिनके मनमे कभी क्रिलीके प्रति प्रानुधान नहीं वैदा हुआ, ऐसे सम्बद्धी, १२३ अलोक — प्रकाशसक्त,

१२४ सम्बद्धाः - अध्यासवीय, १२५ इन्यवाहर — अधिकासम्, १२६ क्रीसकाः — जगरको साहा, १२७ वेटफर:—चेदीके समा क्षारनेकाले, १२८ स्ट्रांकरः — क्षारानाहके कार्ये

च्यार्टक माहेका सूत्रीके प्रणेता, १२९ श्चनकाः — निरम्भागानाः । १५ ॥

 विदेश विकासिक के 429 **पर्श्वकरि**स्त्रचार्यः विकारीतिकस्त्रेणनः । नक्राके प्राप्ता जरूको सिरपर प्रारण पिनाकमाणिनृदेवः स्वस्तिः स्वस्तिकृतसूधीः ॥ ॥॥॥ बारनेवाले, १५३ मध्यः— कल्बामस्तरूप, १५४ प्रकार — पूर्वतम आधना नागक, १३० ग्रहर्षिकविल्यनार्थः —स्वीत्स्यकारकके १५५ अवकि — इसाव्यक्तनी चन्त्रके निर्माता प्रणेता पगळाद कविकासार्य, १३१ विश्वदीतिः — अपनी प्रकारे सम्बद्धे प्रकारिक (कर्मा), १५६ लिए: अरमञ्जूष अरमण करनेवाले, १३२ विलोचनः—सैवी लोकोक 0.35.0 ह्यार. १३६ पिनाकवाणिः—हामार्थे विनाकः **ार्थका प्रवास्त्रकारिः।** नावक अनुव बारवा करनेवाले, १३४५देव कर्मने मनवरमध पुनर्वितिकमसंदायः ॥ २०॥ पृथ्वीके केवन—महत्त्व अवक १५७ विकितामा—वक्को कराये पार्थिवरिकुत्तव, १३५ स्वतिदः— रक्ष्मेक्क्षे, १५८ विशेषका—स्टीर, मन और कल्याणकारा, १३६ स्थितक्रत्— सरुवाणकारी, १३७ सुर्वः — विसूदः इन्त्रियोही 🚟 इकाके शनुसार भाग लेनेवाले, १५९ पृथकानसारीयः— क्रमुधीरिक १६ (प्ररीर)का संवालन **मुद्रिमा**ले व १५ µ धानुभाषः धानस्तः सर्वतः सर्वतंत्रः। **व्यवस्थाने वृद्धिका स्टारीत, १९० स**्थान:---प्रस्कानकोके 📖 स्त्रोवाले, १६१ महामुन्धिकार्यसर्गः वर्शनिकार्यस्यः वर्षयः (१८ । १३८ पाल्याम — विश्ववार जारक-पोक्स मनकाय — गवास्त्रकार, १६२ गुल्हीतैः — स्वय **मार्थ तेलवाले, १४९ भागकः** — क्रीविकाले, १९६ विकास स्पन् संदर्शीको 🚃 पृष्टि कालेवाले, १४० सर्वनः — कार देनेकाले ॥ १० ॥ सर्वेद्याची, १४१ सर्वतोच्यः—सम्बंदे च्याहः, चाम्मेल्प्रिकारिक संदर्ध १४२ नगर्न अक्राओंके क्लाक, १४६ व्याप्तिक अवस्थानि काले काला क्रमाणकः **॥** २६॥ १९% वक्केबः — वनुव्योद्वारः अधिरुक्तित विधानम् — जन्मको 🚃 १८४ सर्गः — समक कावनाओंके अधिङ्काल परमदेव, १६५ सुद्वित्यक्रम, १४५ कॉर्गकार्टपर - कनेस्के पुरसको 📰 करनेवाले, १४६ वर्गिः— - प्रतास कामगा कामगाओंको कामगाओंको विकालदर्शी ॥ १८ ॥ वृत्तं करवेवाले, १९६ मस्त्रोत्धृशस्त्रविक्षः— प्राप्ते विद्याले ग्रेशकः दिल्पे विकानकः । अपने श्रीअङ्गोंचें महन रमानेवाले, पह्मकृष्येदको भगवः पुरस्ताः 🚃ः विकरः ॥ १५ ॥ १६७ पसकिः— जलके १४७ शास:--कार्तिकेयके कोटे भाई १६८ परास्त्रके—बस्त्यर ऋषन करनेवाले, वाक्तकक्ष, १४८ विञासः--- स्वान्यके 📰 १६९ २३४६ — अपने सिम धन्तीको भाई विद्यासस्य बाला विद्यास नामक ब्रह्मनेवाले, १५० व्यापः 🕬 कमनीय प्रापि, १४९ मेराकः वेद्याणीयी प्रकारकारकारकार, १७१ कृतकाम:--१८महा भासाओंका विसार करनेवाले, 🥬 तन्त्रसम्बद्धिः स्थमिता ॥ २१ ॥ शिवः---मङ्गरस्यवः, १५१ फ्लिन्युतनः---सम्बन्धेर्क्षानुस्तान धर्मपुत्रः स्ट्राहितः। भवरोगका निवारण करनेव्यके 📰 अवस्थानकृतंबुर्द्रकाचीः दुकादः ॥ १२ ॥ (ज्ञानियों) में सर्ववेष्ठ, १५२ माजकेदकः— १७२ समझर्थः —संस्थरच्छको चली-

भौति सुमानेकले, १७३ अन्विकास—सर्वतः 🚃 साकुराव्या पुरावकंटरायकृत्। कर्वसे भी इस्ट 📰 🕏, 🗞. १७४ मर्गपुतः — धर्म 🔳 पुण्यकी राहित, १७५ सदाविकः — विरक्तर वक्रयानकारी, १७६ अकरमाः—पायरवितः, १७० प्तुर्वतुः—सार पुजाबारी, १७८ दृश्यकः— विन्हें कोशीजन भी नहीं करिवाईने अवने इत्यमन्दिरमें बसा यते हैं, देशे, १७१ दुवसदः—यस्य कुर्वतः ॥ १५ ॥ दुर्लची दुर्शनो हुनैः समीनुस्रविश्वस्तः। **शस्त्रक्रयोगनिकयः स्ट्रान्तक्रमूवर्णनः** ॥ २३ ॥ १८० हर्तपः --- भवित्रीतः पुरुषेको कष्टिनलासे प्राप्त होनेकाले, १८१ हुर्गयः — निकट व्यूचना कठिन 🖁 ऐसे, १८२ हुर्गः—याय-सायके 🚌 करनेके रिन्धे हर्गकर ...... हॉब. tes aniquitante — stage प्रजेनकी कराने सुकार, १८४ अध्यान-थोगनित्स्यः **अध्यान्यकोगमे विस्ता,** १८५ तुतन्तुः — सुन्दरं विस्तृतं जनम्-कम अनुकारे, १८६ रास्त्वर्धनः—सम्बद्धन्य वसुन्त्रो बक्नेबाले ॥ २३ ॥ शुभ्यको लोकसारको जगरीतो सन्।ईनः। भक्तज्ञदिकरो मेन्सेअस्त्री पुरुष्टिकः ॥ २५ ३ १८७ शुमाक्षः — सुन्तर अक्रोबाले, १८८ लोकसारहः स्रोक्तमाराक्की, १८५ अगदीसः—अगस्**के स्क**पी, १९० जनाईसः— भक्तमनीकी बाजनाके उत्तरम्यन, १५१ 🚃 शृद्धिकर — परमञ्जे शृद्धिका सम्बद्धय बहावे-वाले, १९२ मेर — सुबेट पर्वतके सका केन्द्रकृष, १९३ ओजसहे—तेज और 📖 १९४ सुद्धविक:—**निर्मेक** शरीरवास्त्र ॥ २४ ॥

विकासन द्वीनेके 🚛 जिल्ला आसा हिल्लोल पीटने रिपुरीवहर्व वसी।। २५॥ १९५ अरूक्ट — सामन-फडनसे दूर स्कृतेकाले स्थेनीके लिये अल्पन्त, १९६ साधु-सस्युक्तांके क्रिये सुराध, १९७ प्रतमकंडकरामृक्— पुरुषकृति कर्म भारत करनेकाले, १९८ विरण्येताः - अधिनवस्य अक्रम सुक्रमंत्रक कीर्ववाले, १९९ पीराणः— पुराणोद्धारा प्रतिपादित, २००-रिपुनीयहरू-प्राप्तकोंके प्राप्त 📰 लेनेवाले, २०१ वर्ल---अस्वकृतनी स १५ स मकावये पक्रमार्थः विश्वयुक्ताराज्ञितः । मामध्यभित्रो ज्याची प्रवाहती महानिक अ १६ ॥ २०३ व्यवहरू — परमानस्त्रे महान् क्रकेवर, २०३ व्हान्तं:—महाम् आकाराकार, २०४ सिळपुन्यस्वस्थितः—सिक्हो और हेकताओहर। **योग्त**, २०५ व्यावकर्गव्यः---व्याप्त्रकोत्रो वक्को सवान धारण करनेकले. २०६ व्यत्से— 📰 आयुवणकी श्रीति व्यास्थ्य करनेवाले, १०७ महामृतः --- विकासमें भी कभी नह न होनेशको महाभूतत्वकार, २०८ पहानिक - सम्बद्ध मान निकासम्बाद 🛮 २६ ॥ अपूर्णकोऽम्ताकः पश्चमः (१५५७) पश्चिमित्रकारकः प्रतिकारः काषाः ॥ २७ ॥ - २०९ अपुराकः <u>- जिन्नकी आसा कल</u>ी 🚃 व 📕 ऐसे अपीधर्सकरूप, २१० अनुतक्षु – जिनका कलेकर कभी नष्ट न हो ऐसे—नित्यविषयः, २११ प्रकारः— नामक इङ्ग्रह्मस्यसम्

२१२ प्रवाहरः—विस्तुस्तरम

संबारकारी, २१३ प्रवासिक्षतितस्यत्यः—प्रकृति,

पहलल (बृद्धि), अवंकार, सञ्जू, श्रोत्र,

ः विक्रमुका स 电电路 📖 रसन्त, रुक्, बाब्, क्रांग, क्रमु, क्र्यंग क्र्यंते कृत्वर्रात्र्येकाः। फद, उपस्थ, पन, इस्ट्र, स्टर्ग, कप, रस, कलः सलकोऽद्वेते धर्माको वर्षसाधनः॥ ३०॥ गन्ध, मुच्ची, अल, तेज, कलु और २१४ वर्गनः--विज्ञासकारी, २६५ आववरा—३२ जीवीस वह राजेसीहर क्यूबेर:---क्यूबेरके ज्ञाता, २३६ पुनर्शतः--प्रचीसवे केत-तरकदुरूवचे काह, मानक काम्यासम्बद्ध मुग्तिकी राक्षित २३७ २१४ प्रतिकातः — काव्यक्रोकी इच्छा पूर्व <del>गुणकः — संभूगोको सावि, २३८ मराः —</del> करनेमे कारण्युक्षका, २१५ क्ला;---सर्विकारम्, २३९ सरवदः -- मेरिकरावया, कारण-कार्यकरः ॥ २% ॥ २४० अधीर:—केन्स्रासे रहित—अदार, रार् क्लंक:--क्लंबर विश्वकृती, मुक्तकः सुक्ताः पूर्व अक्रकंदनिकर्विदः। **भवांशभगुरुवियों अपूर्णन्यम्**ताका ॥ २८ ॥ १४२ वर्षमायनः — वर्षमा श्रिकृतिक ११६ हुल्म -- विक-निरमर विकास कालोकाले स ३० व कानेक्स एकनिह सम्बन्ध चलको प्रगणको कारणहरूपार एको स्थापन एक। व्यक्तिकारो क्यानाचे विश्वकर्वित्रास्यः (I a q B जोनेवाले, २१७ मुक्तः । जान का**धा**री, ११८ हार —सौर्यसम्बद्धाः ११९ मह-१४६ सरमधी:-अशीमित प्रतिकारे, वेदनियः—अक्षा और वेपके अनुध्योतके २४४ क्ष्मान्यः--वरवारमञ्जल, २४५ रुव्यः--कुरियो एक ऐनेवाने अवना एकसकति, २४६ स्थाम, २२० विकि: अनम्-वर्गी स्थादे अवस्थितान, २२१ वर्णसम्बद्धः -- वर्णा और रवाकः —कृतिन दावजेकः कृत्य करनेवाले, आक्रमोके पुत्र (क्राह्या), २२२ वर्षी--२०० एवः — स्वानस्थात्त्वः, १४८ अधिनवादः — अन्तर करकेलेचा, २४५ कामराः**—** ब्रह्मकारी, २२४ प्रापृत्रियः—अस्थायास्युर असीद शामुओंको जीतनेकार्थ, २२४ अध्यापनः— नायावियोको सी योक्नेकाले यहामायावी, राष्ट्रभोको संसाय 🚾 ।। २८ ।। २५० विकास्मीरिकारदः - नोवसस्यदे स्वीत ander mer de servicion : करवेथे कुछान । 🏢 🛭 प्रमाणकृते दुर्गणः भूतवी व्यक्तवान् । १९ व बेक्क्ये विकास इवस्त भूतभावनः । २२५ अध्यक्त — सम्बद्धेः विकासम्बद्धान, क्रमान्त्रेक 📰 विकासने,दीन्तरीयः ॥ ३२ । २२६ शरमः — जन्म-वर्गकोः वर्गकाः २५१ मेराजाः -यूबीसमा विकास, २५२ मुल्लेकोद करनेशाले, १२० कर — नेपीतान — बनहे जिनमहील अधवा पनको प्रसायकारको प्रधानो होन कालेकारे, बडानें राजनेवाले, २५३ तपनी--२२८ ज्ञानवाम् — ज्ञानी, २२५ अवलेखरः -सम्बद्धानसम्बद्धाः, २५४ मृत्यानसः—सम्बद्धाः सूत्रोके स्टब्स्टान सूत्री स्टब्स, २५५ पर्वती अधवा स्टावर प्रतृशीके सामी, ३३० प्रमाणपुतः -दिस्यविद्धः प्रमाणकान, २३६ स्थातंत्रः - वरगरवेदेः 🚃 वेष 🚃 हुर्क्षणः—काँठनवासे जाननेथीन्य, १३२ कानेकले, १५६ प्रकार—यामाके 📰 र्पणं: --वेदमय सुन्दर पंकासले, गरुक्ता, 📰 👳 २५० वितस्तः- कामविश्यो, २६६ मधुनाटुनः –अयने 🔻 मन्तरे 🤻 राजुको २५८ अभिराधिकः—धारवान् विध्वके प्रमाहित करनेवारे ॥ १९॥ -प्रेमी स ३२ ॥

| • <del>कोरिस्टर्सिस</del> •                                        |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <u> </u>                                                           |                                                           |
| मस्याणसम्बंतः सस्यः सर्वलेकसम्बन्धिः                               | अग्रिक्कालकः 🚃 आग्रह्युकः।                                |
| नरमा त्यस्ये बीमान् प्रकानः प्रमुख्यकः ॥ ३३॥                       | लर्वकर्यालयसूरो महत्त्वो महत्त्ववृतः॥३६॥                  |
| २५९ करनागावपृतीः— वाजवानकारी                                       | ३८५ अदेः —केरकस आदि                                       |
| स्वमाचवाले, २६० करनः समार्वे,                                      | वर्षकरूक, २८६ अङ्ग्रहण्यः—केरकस और                        |
| २६१ सर्वत्मेरप्रवार्गतः—समूर्णः स्त्रेक्येची                       | कन्द्र अवदि वर्षवीयः किवास करनेवाले,                      |
| प्रवाकि पालक, २६२ तस्त्वे—वेनस्तर्क,                               | २८७ वरण्डः सबके प्रियतम,                                  |
| २६६ वारकः—स्वारकः, २६४ धीवन्—                                      | २८८ पाणला —वरामा वरमेश्वर,                                |
| विवृद्ध चुनिसे कृतः, २६५ वक-३-                                     | २८९ सन्दर्भुठः—सम्बद्धाः संबारकः गुरु,                    |
| श्याने हेता, २६६ अन् — वर्णानकर्त,                                 | २९= सर्वकर्वातन्यः—सन्पूर्णः कर्मकिः                      |
| २६७ अध्ययः — अधिनासी 🛮 ३३ ॥                                        | शासन्तरमान, २९६ तुरः—स्वरं अस्तर,                         |
| लोकपालीअसर्विताला कम्पारिः                                         | २९२ लालाः - महरूकारी,<br>२९३ महरूक्तः - महरूकारियी इतिहरे |
| नैदराजार्गतन्त्रोजनामे जिल्लामः ॥ ३४ ॥                             | २९३ म्बूलकृतः—सङ्गलकारिया हाकिसे                          |
| २६८ होक्यातः—सनमा लोजोब्दी रहा                                     | संयुक्त ।। १६ ॥                                           |
| भरनेवाले, ३६९ अन्तर्हेकणा — अन्तर्वाही                             | alandan दोनीनकः स्वतिक्षः कानियो सुरकः।                   |
| आह्या अववा अव्यय व्यवकारी, २००                                     | सक्तानकार हिन्द्र स्था पर्य एक ॥ ३० ॥                     |
| नारपादि।— करमके आदिकारण, २०१                                       | २९४ वकतवा —महाम्, समागी, १९५                              |
| क्यलेक्षणः — कामलके समाम केकाले, २७३                               | ्रेकंग्यः—रीवंकारकाक स्थ कार्यकाले,                       |
| नेवडाकार्थतत्वमः — केंद्री और क्लानित कार्य                        | २९६ स्थरिक:—अत्यन्त स्यूल, २९७ म्यविधे                    |
| एवं गलको जलनेवाले, १४३ अनियमः—                                     | पूराअति ज्ञानि एवं अस्तान स्थिर, १९८                      |
| नियम्बर्धारहित, २७४ नियसकाः — सम्बद्ध                              | अरु:संकारतः—दिल एवं संवासर आदि,                           |
| सुनिधित अभयस्थान ॥ ३४ ॥                                            | वाल्यानको विका, जेवकालस्वरूप,                             |
| सभ: सूर्व- वान- केन्युरित्रके निवृत्यकारितः।                       | ११ <b>९ व्यक्तिः</b> —                                    |
| मसिवदेन: पर्याक्तं मुगक्तम्पर्यम्बद्धाः ॥ ३५ व                     | ३== क्यान्न्—अस्त्राहिः                                   |
| २७५ वन्तः— बनुवास्थ्यमे                                            | ३०१ पर्स्य तपः अनुष्टः तपस्याः                            |
| आह्रास्त्रवारी, २७६ सूर् <del>क , सम्बद्ध</del> ी <b>सम्बद्ध</b> ी | AND U. THE CO.                                            |
| हेतुभूत सूर्व, २०० सनिः — सन्देशस्त्रम्                            |                                                           |
|                                                                    | अंकः समेवाः सिक्वे महोते। 🚃 ॥१६८।:                        |
|                                                                    | ३७२ संबलस्करः — संबल्पर आदि                               |
| २८० विद्युगन्छविः — पूर्वेक्यों-स्री स्वरूप                        |                                                           |
| कान्तियाले, २८१ श्रीतवदर्गः — व्यक्तिके क्रम                       | वेद जारि नकोंने प्रतीत (प्रत्यक्ष) होनेघोत्व,             |
| भराके सक्षये होनेवाले, २८२ मरसा—                                   |                                                           |
| परमात्मा, २८३ मृगवाभारिकः — वृग्यन्यसानि                           |                                                           |
| <b>मतपर लागा चल्यनेवाले, २८४</b> अल्पः—                            |                                                           |
| षापरहित ॥ ३५ ।।                                                    | ३०८ गहरेतः—केष्ठ तीर्यवाले,                               |
| tie file to (tier zer) be-                                         |                                                           |

३०५ महरातः — प्रमाणकीकी महाते सेकते कामचानु 🚃 करनेवाले, ३३२ वर्णी---# \$4 H विकासकारी, ६३५ अवस्थारपोषटः - मन केगी योगो महाठेन: विश्वीद: क्वॉल्स्स: । और वाणीके अधिवय । प्रश्ना वार्ष्यक्षमतः सन्दः शर्वकपश्चे वरः ॥३९ ॥ अवेदिको महारापः सर्ववास्तरसम्बद्धाः। ११० येगे चेप्यः—**सुबोष्य** योगी. कारकोषी भटनको ग्रहेनको ग्रहासः ४४३ ॥ ३११ महारोजाः --- शहान् तेकले सम्बद्धाः, ३५२ ३३४ अमोरियो महामथः—इरिक्रमानीस विकि—समार सामांके का, ३१३ एवं यहकावायी, ३३५ तर्वाचसः— सक्के नंतरस्थान, १३८ च्युनगः —सामो सर्वरि.—सम भूनोचे आहितारच, ३१४ आवः—इन्द्रियोक्तरे अक्रुक्तकोत्रके 📟 , पुरस्कारिको विक्रीकृति क्रान्त्रक मार्च, ३१५ वर्ष: -- सम्ब व्यक्तीके व्यक्तकार, ३१० काल्योगे - प्राप्तको समय समयो कारको अञ्चल कार्यकाले, ३३८ महानदाः— १९६ वेलुक्कः —**अक्ष** जनवाते, आस शनः—सम्बद्धान्यः, १९८ वर्गकार्यः इट—सम्बद्धाः प्राचीकः सम्बद्धाः सम्बद्धाः नम्बीर ह्याद कारकेवाले शतका अमाहत नार्थम, १३९ महिनाहो मार्थक —पदान् मारण हर समझे प्रसिद्ध # ६५ ह क्रमाह और मलके सन्दर्भ ।। ४५ ।। सुनीरिकोगाः सीमान् नेदाते केरावाचीः । न्यानुद्वानीयां मुक्तारे पूर्वतः। व्यक्तिनुष्येतने भोत्राय कोच्याको द्वापाः स्थान स Property bearing regarded and a ३१९ मुक्तीर्विकोशनः **सामानाः वर्धारिके** १४० व्यक्तिः — नेप्रवृद्धिकाले, १४१ सुरोपिया क्षेत्रेष्णांत्रं, ५२० संगाप्--महारोपं —अनम्ब बराहाकी, ३४२ पुरावर्षे— विश्वतिसकार इसाले सम्बद्ध, ३२१ वेटहः— कुरुक्तांके **माध किस**नेवाले, ३५३ प्रेटा — बेद्यम्य असुरिवाले, १६४ केईश्रम्थेतः-विकासकारका, ३४४ निवासरः—वातिमें वेदीया 📟 वालेवारे वरवालि पुरि, विकास कालेकाने, १४५ विकास—क्रेमीक ३२३ भ्रातिन्युः — एकारस **व्याधाः । । वर्षायक्ते, ४४६ महाश्रीय-**३२४ केम*ा* — **हारियोश्चर** — क्षेत्रतेचेत्र पंतरकृतः— अक्समाधिक एतं जेल्ल काश्रिक्ते अकृतसम्बद्धाः, ४२५ भोतन- पुरुषकाले - 47 E क्यभेग कर्णवाले, ३२६ स्वेतपुर्यः— अभिदेशकायुः सीवाम् सर्व्यक्षणेवनीरातिः। भगवाम् विश्वनाथः, ६२७ दुरायः-भट्टपुरोजनामध्ये **विकास प्**रेडेपुर ४४४ व अभितेनिय पुरुवोद्यतः 🚃 व्यन्दिरकाष् — अनिर्वेषणीय **ारामा** कठिन है, हेरो ॥ 📖 ॥ रक्षाक्रकाहे, ३४८ क्षेत्रन्—देशक्कान, ४४९ अपूरः देशकाः राज्ये सम्बद्धमः इक्स्प्यत्। सर्वाचर्यको गरिः —सस्यो 💹 🚃 कमक्क्ष्यरं भागी अवस्थानमध्येतः। ५१ ह क्योगसिवस्थे, ३५० वहच्यः -वद्धा सम्बद्धा ६२८ अनुनः जनसम्बद्धाः — सम्बद्धान सर्वतः, ३५१ अन्यवसयः — सही-से-बद्धी मान्य अपुतस्त्रकम्, ३२९ प्रत्ये — झार्रिक्यम्, ३३० भी जिन्हर प्रचान नहीं द्वान सकती ऐसे, ३५२ क्षण्डेलः प्रतपकन् कृष्यने स्थल स्वरण ······ - अनवहे सप्तमें एस-नेतारे, ३५३ कानेबारे जतावी कीर, ३३१ कशकरपटः— क्ष्में अपूर्वः — शुक्ष (जिस्य करायम) और असूव

e militariina e 490 de era analitativa de sala sala sala sala porta se que a para para de contrata de sala data de para para porta स्वारतन्त्रकारी स्तेष करनेत्रकरे, ३५% (अमिरकसार्य)-एम ॥ ४४ ।। भीक्योचेतुनेको जनक अव्यक्तानः। श्रीवीरूपः **- सीधीरूपान**, १७५ र्सपीरामा - -क्षेत्रकारी साम विकास सम पुरविभवे निरुक्ताः अनुस्तान्तः प्रभावन्तः अस्ता ध्यवसानासे 🚃 स्वन्तवेदास्त्र 🛊, ऐसे, ३१८४ ओजस्वेचोपुरिधरः— श्रीम (अस्म ३८६ सोम्हेन्सः— और बल), नेज (सीर्थ अबदि गुल) 🚥 स्वक्रमध्य रहीन करानेवाले अवक गुरुक्षासे शाक्ती दीहियों सरक कार्यकारे. प्रत्यक्ष क्षेत्रेवाले, ३७० सर्वक — परानेदाने-३५५ अनुबद्ध-संबर्धः अन्यस्य, स्वापन सीर्पको हैनेवाले ॥ ४० ।। ३५६ मर्वज्ञस्यः — सन्ते सामग्रह bute graffere -- grade 340, gaz fire-अन्तरिकिर्वेद्यान पूर्वचे प्रकारतीयू । व्यक्तिकः जनामको म्हिल्लाममध्ये सर्वे: स.४८ व २०१: —प्रतिक्षित सरमाध दृश्य करनेवाले, ३५९ and अव्यक्तियः—असमेत विभाग अकासाला- अवस्थानका, ३६० राष्ट्रीरम्भः, १७५ अभिकारम्—क्यादार्थः क्रमार्थक —सूर्य असीमारे 🕮 प्रधानक कारणकारों 📰 चूरोंके आधाप अवसा वेलेकारी हा अपना क्षान्य प्रयक्ति अधिकार, १८० पूर्वयः — हाहासचे मुख्ये कराः सम्बन्धः स्वरहार**्**कः। कृतक्षेत्रकृताकर्ते स्वतंत्रकार ॥ ४६ व ३६९ स्वतंत्रकारः—ऑकसरकार रिक्ताको प्रतिस्था व्यक्तित है, देशे. ३८५ अवगरतीस्—विकालीः अनासरकी क्रम्बर्गेकारे, १८१ प्रतिद्वितः — अधिनी Milleratio, bull aim: - married, bull व्यक्तिकारे रिवार, ३८६ प्रभागकः--प्रमाणीके ामः –ात्क, साम और प्रकृतिको आवा, ३८४ विरम्पयनः—सुधनेयय सम्बद्ध क्यानुका, ३६४ एकर — सबके 🕮 प्रकार **बारनेवारें, ४८५ वरिः**— रसमिकारी, ३६५ सारसम्बद जंबारकागारी का क्षेत्रिक रिन्दे जेकारक, allofteness is no li १६६ युक्तरिकृश्यमार्थाः — युक्तरिकाः अस्य किनेन्यः सूरम्मे निदेशे विष्टुर्शकाः। करनेवाले 🚃 कर्ते क्लेक्ट 🚃 नव कार्यान्त्रेज्ञारचे कार्ये अस्ति कार्ये 📺 १४५ व ३८६ विकेचन:—संसारकवानमे स्त्राके युकानेकारे, १६७ गमीर:—गाव्यक्ति कुला, **प्रमा वेशेकाले.** ३८७ मुरागक:— १६८ क्षाहरू: —कदी नावक क्षापक समार देकसमुद्रायकार. ३८८ विकेशः—सम्पूर्ण होनेकले ।। ४५ ॥ flographic words, see forgetone-विकास विकेशः सुरगः सरावेषकः। क्रियुक्तक प्रकारके असरक, ३५०वालकपः— तीर्वरापसीर्वनामा सीर्वदृष्ट्यम् सीर्वद् १ ४० व कारकार्य साथ बारमा मान्नेवाले, ३५१ ३६९ हर:---वायान्यदशस्य हेनेसे इतिपन, ३७० अनिश्यः — सन्पूर्ण अन्यत्येका -कारसे उत्पत्त व होनेवाले. विक्रोनकोसे सीवा, भवद् विक्रंटः—विक्र 3५२ ऑक्टर्ड — विकासकीत, ३९३मानः — भूगोक्तकात के अनम, ३९४ भूहः — भावस्थे पुरुषोके इक्तुंब, १७२ सूतथः — अन-वर्षकासे अको पथानं सर्वकारे 📟 निरन्तर सरण करनेक्क्ष्रे 🛗 हिले सुगपतासे प्रयप्त होषेयोच्य, ३०३ स्वरत्रोचन - -रस्टनेवासे ॥ ४९ ॥

करणं 📰 सर्वकर्णकोन्छः। ४१८ किकलकः—सम्बद्धी सिवाके व्यवसायो 🚃 🖽 १७२दे वन्द्रदिकः। 🖙 ॥ 🗷 🛲 ॥ ५२ ॥ १९५ करणम्—संसारकी उत्पक्तिके कर्तिकरचे नक्षणक्रियां सुर्वितः साः। सक्ते बड़े साधन, ३५६ व्यल्ला—जनसुद्धे अधिरायः स्टालकः सुधारम्यः पुरुष्टिः॥ ५३ ॥ और निवित्त बदरण, ३९७ वर्ता— ४१९ कलकित्यः— बाह्मस्वस्य सक्के रक्षिता, ३९८ वर्जन्यक्षेत्रकः — अधिकार, ४२० महाभागः — महान् समुर्वर, सम्पूर्ण कमानेसे क्षूप्रकेशक, ४२१ शिल्लंक — सूर्यक्य, ४२२ वर्षिरः — ५१९ व्यवसायः — निश्चवस्थानः प्रायमस्यः, मोरिक्ट विकास वर्ज । सुननेवारे, ४०० व्यवस्थानः — सम्पूर्णः जनस्थाः 🚃 🚃 ४२३ वराः -- अव्यक्तकारी, ४२४ **करकेवाले,** ४०१ म्बन्दः- शुक्र आहे. अधिकाः—परम सुन्दर, ४२६ सुन्नरणः— भागोंको अधिकार विश्वति प्रदान कर देवेकाले, रुपके 🔤 सुन्दर आश्रयकार, ४२६ ४०२ अगरादियः — द्विरवद्यमानीकाले व्यवसूके मुक्कान्य —क्रमानोके यस्य हिरीवी, ४२७ आदिमें ज्यार होनेवाले ॥ ५० छ मुक्तर्रथः —अक्टब्स्ट्रहाके रक्षकः ॥ ५३ ॥ मुख्यं एक्टिकेडकेडे बाव्यक्यः इत्यापि स्वर्थकाः । सक्त्रकार्वे स्वीत नेपारिकारकः सर्वसाधनः। वरिश्वये गोरपको क्षेत्रमानिविधियर् ॥ ५१ ॥ सर्वेशक 📰 🔃 🙀 ऐसारकावृत् 🗈 ६५ ॥ ४०३ गुल्यः — शेष्ट मस्तु अद्यान ४२८ व्यवस् जीवितः —क्षत्रिकार्वसीय कारनेवाले अश्ववा विज्ञासुक्तेको मुख्यी **म्यालका**, ४२९ गोम्बन्—प्रकाशकिश्योंसे प्राप्ति करानेवाले, ४०४ ल्हिन्तः — सुब्दर कुक, ४३= निरुष:—समस्य प्राणियोकै स्तरूपवाले, ४०५ अभेटः—बेट्सील, न्यान, ४३१ सर्वसम्बर**ः**—समस्र ४०६ भागासाऽस्मानः संस्थितः — सरकारम कारकाओको सिद्ध कारनेवाले, ४३२ आसाने प्रतिक्रित, ४०७ व्हिप्यः---राज्याचः सम्बद्धे सीक्षरा नेत्र बारक बीरफिरीमणि, ४०८ वीरच्छः —बीरच्छ करवेकाले. ४३३ विश्वरंतः—आस्थाकार, नामक गणाध्यक्ष, ४०९ केएसमीर्थकः — वचव कार-**—सारवस्त्रका**, ४३५ संसार वीरासनसे बैठनेवाले, ४१० ल्विट् — कान्त्-संसारकान्त्रे यसम् अस्तिल्लाह्यायहरूकाय (१ ५१ ॥ करवेताले ॥ ५४ ॥ वीरकुद्रशर्गनर्वेस भिन्नानम्बे स्क्रीबरः। नव्यक्षे हरूके स्वतर्वती। आक्षापर्यक्रपुरने च दिविधेतृतः विकालकः ॥ ५३ ॥ 🚃 : 🔛 गार्थ क्रमचे च्यासलेकाः 🛭 ५५ ॥ ४११ वीरकुरामणि: —वीरोवें ब्रेह. ४३६ अनोपट्णः —फ्रिनका 📖 कभी ४१२ वेल.—-विद्वान, ४१३ विद्यानकः— **व्यक्त क्षा अस्त है, ऐसे, ४३७ सध्यरणः**— विज्ञानानम्बद्धम्य, ४१४ न्द्रेक्:--- क्रतकावर क्यापिन, ४३८ हिस्पः – सुवर्ग 🚃 पङ्गाजीको धारण बारनेकारे, ४१५ नेज:सक्त, ४३९ प्रहावर्वसी—इह्यांत्रक्ते अज्ञायार:— अद्भावत वक्तव करनेव्यके, सन्दर्भ, ४४= ५१३वं: — मोक्स्क्य उत्कृष्ट ४१६ विक्**ले— क्रिक्स्यारी, ४**१७ अर्थन्त्री प्राप्ति कलनेकले, ४४१ को गायी---शिपिनिष्टः रेजोधवी 🚃 👊 , महामायाची, ४४२ शम्बः कल्पाणप्रद

a spillenbiller + his mires an tolland deples profession of the walks walked and the state of the same and an annual spin and to deal a ४४६ व्यारकेचनः— व्यक्तके शक्क धक्कमः सुविधितस्थारे अल्बाणकारी, ४६६ वृष्यव्यक्रवर्वार्थनः— विकासः नाम, भूम, नेवींचाले स ५५ ए स्क्रिया और कारकोड़ क्रायम तथा सर्पतिन पर्म रविधितीतः स्वतं कृतेकस्त्रोतस्त्रीतः । भागम है, ऐसे म ५८ छ दूराक नेकाड़े जेचे दुस्काकात.। প্রবাধ কবি:--**ব্রিট্রক্তন**, স্বাদ্ क्कारको पुष्पुरीका **लिएए** पुरस्कीऽभागः ॥ ५९ ॥ विर्वतः -- स्वाह्यसम्बद्धः -- १८१६ सर्वतिः --भूग प्रकार: — सर्वकारी केनेके सर्शेक्षमें क्युके 📖 सुकर. 💳 कारण दूरकी बात भी सून हेनेवाले, वान्तर्गतः—कार्गिक अधिन्त्रीर, ४४८ अक्ष्मी:—दिनके सामी सूर्वकन, ४६८ विकास: — यसकानीके सम अवनाकोको कृत्वापूर्वक सङ्घ लेकेकले, ४४९ विक-न्त्रमध्य स्त्रीका क्रोपन 🚃 धोवः — स्थाद कश्येकीया, ४७० तुःसर्व-बारनेवारे, ४५० विरोधक — विकिस प्रधानके कार - विकास कारोबालसे हो स्टार्नेका **ार्क्स पेलानेक्से, ४५१ स्थ**र — स्वर्क वास स्वतंत्राले, ४३१ वर्तात्वः --संसार-कारिकेरकार, ४५२ वहरू विकास ५०:— सामध्ये 🛲 क्यारनेवारं, ४७२ वृक्तातः— कारण करनेक्से पूर्वपुरस पालका पाल आयोकाले, ४०३ विकेश--1 4 4 A H कारनेके कोला, ४७४ 🚃: — किनके नेगकी चुंतरकातविर्वित रेजुन्तः संस्कः। लक्ष्म करना वृक्षरेके विन्ते 🚃 फटिन है, Britanites for men and decires and ४५३ वृत्तिस्त्रसावीर्तः — अञ्चलकोगः साथ कर्मालोकमें फैस्से 🔛 🚟 Market II NO. 11 युक्त, ४५४ सामुद्रगः -- व्यक्तव्यक्तीयर क्रेस

रकानेकाले, ४५६ वर्तनथः —दूसरोधर विकास मानेवाले, ४५६ वेल्स्स्यव्यक्तिः—वेल्स्सके सामी, ४५० सन्त-क्रमीय अक्स क्राव्यान, ४५८ सविश—सम्बद्धा सम्बद्धा अवस करनेवाले, ४५१ संबर्धकः — सुवैका नेत्रवाले ।। ५७ ॥ विक्रको पंतपने

विक्रो विकास्त्रकामाः पुरस्कानकार्यस्यः १ ५८ ह ४६० विद्यानः — विद्यानीये सर्वश्रेष्ठ, कर्य विद्यान्, ४६१ जीतनयः — सम्ब प्रकारके भावने पहित, ४६२ विश्वपत्रं — चन्नाह्यः 🚃

चेवन करनेवारे, ४६३ अनिवारितः — विन्हे कोर्य रोक नहीं सकता हिरो, ४६४ मिल — सत्त्वस्त्रकृतः, ४६५ निमनवराजाः — हेरो. ४७५ अथव —संसारक**धन**से रहित anglegige Bill Hill Appellere : fourier franch gold presign a to t

४७६ अमर्थः — विनका बोई आहे नहीं ीं, हेले समझैद अप्रा**न्त्रका**य, ४४७ मुर्नेसे

🚃 🕳 पूर्वक 🌃 पुत्रलेंककी शोधा. ा भावेटी- - सुकुटमारी, ४७९ विद्यास्थित —केम्प्साओके स्थापी, ४८० विश्वनेष- जण्ले १६क, ४८१ विश्वकर्त —संसारकी स्त्री करनेवाले,

सुन्दर शहरूवंद करन करनेवारे ॥ १० ॥ कामे कामानांदः प्रेसिक्येरिकारमः । व्यक्तिः कश्यते कन्नीते पीनपराजनः ५ ६१ ।.

४८२ ल्याः --बेह्रः बीरः, ४८३ रुपिरहारः--

४८४ कराः — प्राणियाभागे अन्य हेनेकाले, १९८५ जनवन्यादिः <del>- जन्म</del> रहेने-

49.6 \* संक्रिक विकासका **।** वालोंके क्याके कूछ स्थान, प्रकारमुटाविकेशे निमलेदरः । ४८६ पीक्रियन्—असस, ४८७ विकास्— स्थानोन्सिक्याने बह्माने पद्धलेकपुरू व ६४ ॥ सदा नीतियराजन, ४८८ वकः— सन्बेद ५०९ पश्चियङसमृत्यनिः— स्वामी, ४८९ वसिष्ठः—कन और इन्हिलेको म्बान्यज्ञीकी स्थानिके हेतु, ५१० विशेषः — नियम्बरम् ५११ विधलेटनः -- निर्मल

वसर्वे रस्तवेकाने 🚃 वरिक्र मुक्तिरूप, ४९० करक्यः — क्रुग करकर युनिकार, ४९१ कन्:-- प्रकाशकात

अक्षक सूर्यक्रय, ४९२ गीवः—सूर्वेको धव

वेनेवाले, ४९३ धीमध्याकः –अधिकृष

भववाधक पराज्ञमले कुळ ॥ ६१ ॥ **व्याप्त वर्षेत्र वर्षेत्र ।** 

४१४ १७४: — अर्थेकारकरूक, ४९५ सन्दर्भाषारः — सम्बूरमधिके व्यक्तीयर

करनेवाले, ४९६ गहानेशः —शकावादि प्राची कोहोंको अपने चीतर करन करनेके कारण महाकोशका, ४९७ महाभार-

अपरिवित्त **रिक्षपंजा**ले अध्यक्त मुख्येरको ची मेथेके प्राप्त महायानमान, ४९८

पश्चींथप <del>— जन्म</del> (क्रायाहर) कभी करावीहर अवाक्ष प्रकार, ४९९ महादेश:--- शार्वीस्थाः रे**जना, ५.० सम्ब**र्जनगरमध्यकः — क्**रा**जन ज्ञाकोके करेगत विद्यान् ॥ ६२ ॥

तला मलविषेण्यस्य विक्रविद्यमित्त्रकः । **व्यक्तिमा ऐश्वर्यकामान्युक्यक्तिम ॥ ५३ ॥** ५०१ **तस्यम् - यथार्थं तस्यक्रम**, ५०२

तस्वधित्—प्रथापी तस्ववते पूर्णन्या जरननेवाकि, ५३**३ एकला — अश्वितीय** आस्त्रका, ५०४ विष्:--सर्वत्र व्यापक,

५०५ विश्वनूष्यः सम्पूर्ण जनस्यो उत्तम गुणोंसे विभूतित करनेताले, ५०६ जॉनः—

भिनातिक, ५,०० साम्राजः - प्रमुख्येनसः, ५०८ ऐश्वर्यवरमानुबुबमातेशः— ऐश्वर्यं, सन्त्र, मृत्यू और जरासे अतीव ॥ ६३ ॥

अञ्चलकार्व प्रतित्र कारावेशाले वर्णका, ५१२ अल्लाकीनेः— स्वयन्त्र, ५१३ अनाराणः —आदि-अन्तवो १दिश, ५१४ करारः — ध्रकारेके प्रति करराज्य-केहले कुळ, ५१५ अळलोकपुर्—धक्रवानेके **ANNERS IN 10% (6** 

maritiment: neutre विद्युपिताः **मान्यः सूर्यमः** पुरस्कृतः। ६५० ५१६ गामनेपाल्डभः— गामनीपमाने केमी, ५१> कंशुः—केसे सरीरवाले, ५१८ निधानासः सामूची जगसूने आकासस्यापः,

५१९ प्रमाणतः — सूर्वक्यः , ५२० विद्याः — ५२१ मिरितः -- वैद्रवास प्रवेतपर रक्क करनेकरंग, ५१२ त्याद—देवेश्वरोके भी ईपर, ५२३ क्ष्मेणः सरहात्रा **प्रमाणनेंथी** सुन्दर सेनासे पुत्र तथा देखाल् ओका सहार आरनेवाले ॥ ६५ ॥

क्षा क्षा क्षा का का कि का क्रायं-विकास क्रिकेट व्यक्तिक स्थापनी तेर प्रकार । । 📺 () ५२४ अधेभोऽरेष्ट्रचिंधः — अयोध संबद्धकारके महावे अक्षावस्था,

५२५ कुन्दः — भूतसम्बदे आहाद प्रदान कानेकले क्यानक्ष्य, ५२६ विगतन्तरः— विकारकेत. ५२७ स्वयंन्योतिसन्दर्गीतैः— अन्ते ही प्रकारको प्रकाशित होनेवाहे सुक्षण्योतिःस्वका, ५२८ आत्मन्योतिः—

असने इस्तरकृत ज्ञानकी प्रधासे प्रकारितं, ५२९ अन्तरतः <del>वाहालताने</del> रिकेट स १६ M

e militariint e 481 ५५० 🚃 क्यारी— निस्त शुद्ध हर्ष श्रिकृतः वर्षेण्यः स्वतु विश्वेतः सर्वेतः । पाय-सहस्रक, ५५१ ऑजपूर:—महित्यूर नामक शास्त्रकारे महानंतिर्वर्गकेन्द्रस्थः n to s ५३० विह्नलान विद्वारक्षिको, **च्यानामा, ५५३ वर्षको:— अस्थानमारी,** (३१ पश्चित्रप्रसम्बः<del> । कृतिस</del> वर्णनी ५५३ इत्पादनेकमार्थमः — इत्यक्तमारामें विकास दावी-मूंख रक्षणेयातः बुर्वासा मुलिके रूपले ५५% <del>१८% — इयोक्स</del>, ५५५ हान्तः— हान्ति-अवतीर्चा, ५३२ धारनेशः— स्वयंक्ष्ये वृत्तीय स्वकृत, ५५६वृष्टवर्षः — इतिहर 🛚 📖 🕦 नेत्र शास्त्र करवेताले, ५३३ वर्णतहः— 📰 १८वंदः कृष्यः स्टार्थेश्चर्यः । तीनों सोधा 💷 तीनों 💹 🚃 अन्तर्वेद्वानुष्टेनः पुरुषुतः पुरुषुतः ५७१॥ है, हेसे, ५३४ इस्लब्ब्दे न्हर्मिक — इस्लब्द ५% वर्षः—कृतस्त्रातः 🚃 गर्नासे और होत नीरियाल, ५३५ विकोसकः-रुकास्त्रपुष्ण, ५५८ गृहमतिः— व्याप्त प्रमुख्याच्या पुरुषेत्र स्थापी, जगर्के समायक, ५३६ ज्यानः — ५५५९ वृध्यः— **स्वतिका**न्यसम्बद्धाः ५६७ समर्थः —कामकांत्रसरी, ५६१ संख्याकारी (१ ६७ () भूगो विवस्थानदिली चेलस्यो विवस्थातः। अनुसंद्राहरू — अवश्रीका भाग करवेगाने, भागमञ्जूनक 🗷 कहा पुरवर्तातः । ६८ व ५३७ मनी विकास स्टिब्स — ५६२ अधर्मकत् — अधर्मनासकः, अदितिनका 📖 एवं विकास ५३८ ५८३ अहेन: —बुद्धिकी बहुंबारे पर अवका नीशकाः—धोग विद्वार्थे कारेका, ५३९ सामनेथे य अवनेष्यकं, ५३४ पुरुषः पुरुष्यः — दिवस्पति - इवर्ग सोक्रमे स्थली, ५४० स्कृत-से भागोश्वरा पुजारे और सुने करपावपुरवस्य — कारकारकारी भूग और वानेवाले ।। 49 ॥ क्षाराज्ये ५००गाचे धर्मकेनुकंशरमः मामदाले, ५४१ पावहा— **यायनाकक**, ५४२ गुण्यदर्शनः – शुज्यसम्बद्धः वृद्धांनयस्य 📟 क्रमहितेची सुरका कुमा, कुमालागमः ॥ ५२ व पुरुवसे ही ...... दर्शन क्रेम है. ५६५ ज्ञानचे —ह्या 🚟 भगेल विक्कि 🚃 🕯, हेले, ५६६ प्रस्टार्थः---वेसे ॥ ६८ ॥ प्रत्यकात्मी जिल्हे गर्पने उदारवर्धिमधीनी सहोती सहस्रकारः चारा है. हेसे, ५६७ धर्मभेतुः -- वर्षस्त्री नकारणस्त्री करेग्द्राः व्यवस्थानाः । ५५ व क्षांच्या अस्ता करनेके 📰 वेतृश्यसम् ५४३ उदारकोर्तिः—अस्य स्थितिकारीः, क्षात्र क्योगी--क्योगातीक, ५४५ स्टॉनी--ब्रेष्ट चौगी, ५४६ सदस<del>णनः - सदसम्बद्धन</del>, ५६९ अल्डिकेचे—समस्य अंसारका दिन **ज्यानेकारे,** ५७० सुगतः --- क्वाम इटनसे ५४७ नस्त्रमाती—नस्त्रमेवी काराने अस्त्रेकृतः व्यवस्थाः ५४८ स्टेब्सः — भागत अधवा बुद्धाताम, २७१ कुमाः — स्वर्गके स्वामी, ५४९ माविहानच्यावः— कारिकेचकव, ५७२ कुशस्त्रपमः--रव्यक्तिहान 🚟 🚃 ॥ ६९ ॥ क्रम्बरमञ्जा ॥ ७२ ॥ हिरम्बन्ते जोतिकासम्बद्धाः धनः। 📰ः प्रायक्षये च व्यक्तिकृते अनोगाँकः। इसुम्बरीकमासीनः प्रक्रः संभवे कुलकरिः । ७० ॥ 🚃 अवस्थानको सिकामित्रो प्रतिश्वरः ॥ ७३ ॥

+ संबिद्धा विकानुस्थल + अस्य पूर्वभागने शिवसंग्रह्म विभागकः । ५७३ हिरम्भवर्णी ज्योतिकान् -सुकर्णके समाप गौर वर्णवाले तक केवस्त्री. सोक्योग अनेवरिश्वाच्यः साववराजनीः । ०५ ॥ Life G ५७४ नामपूतरतः - नाना प्रकारके भूतीके ५९८ सरसम्:<del>- स्वयम् प्रशि</del> अस्तिक:--अकृष्टितः वतिवासे, सारा प्रतिबा करनेवाले, ५७५ व्यक्ति — 444 अहीत:—अहीत चाचक ऋषि मादलकारे, ५७६ अर्गः---अस्मानिक्नुन्यः, রাখকা टेक्नुकाबीत, ५९७ जनपूर्तिः —ज्ञानस्वरूप, ५७७ नयनाध्यकः — नेजोंने हक्तकसरे विधायतम्, १५७८ विधारितः - सम्पूर्ण 488 शंकर्वगरम्बः - विश्वविक्यात चीरोंमें जग्मके प्रति मैदी 🚃 रक्षकेशके मुनिस्त्रहरू, ५७९ क्लेब्ड-—बनके 📟 **अव**गरुष, ६०० वीर:—**ब्र्**स्थीर, 60t पुन्तः स्वापः अस्पन्त क्रोध कुमेर १: ७१: १६ क्रक्रवेशिकंसुकामा स्वान्वेशिक्युक्य । कृरनेकाले, ६०२ सत्वपद्धानः - सन्ते परावस्त्री ॥ ७६ ॥ मात्रामको मात्रास्था नभरकालगरुगर् । उ४ ॥ न्यारकार्यके ।श्रेषकार्यः कार्यकृतिः नारमन्यः । ५८० हराज्योतिः — स्केसिः स्वकृत ५८१ वर्षभाषा—भुक्तां और सकेक क्रमेक्(रेक्ट्रक्टो ) विक्रमित्रकोलाः १ ७३ n Spiral majoritations हेलसे प्रकाशित अक्का बसुवास्करण, ५८२ आधूकारो नुझार करनेकाले, ६०४ प्रमुक्तेमानुसमः—मूर्व आदि ज्योतिकोके सर्वोशय प्रदान्नोतिःस्वतन, ५८३ प्रकृतन्त्रः — महासहस्पर्वप्रका Hote<del>lin iyu</del>: माताभरः — भागभग्रतओं के व्यवस्था केनेके प्रतकापतोकी 📺 पूर्व 📖 रितके कारण मातामह, ५८४ व्याप्त नमन्त्रि-बाह्यायुक्षके सम्बद्ध अक्षर, ५०६ कलावदे — आकारामे विवारनेवाले बाजुरेन, ५८५ क्रमुक्तकार्कर, ६०७ अलंकरिक्-गागहारभृक्—सर्वजय हार कारण अलंकर धारण करने या करानेवाले. करनेवाले () ५४ ॥ ६०८ अवसः — क्रिकेस्य न होनेवाले. प्रश्नातः प्राक्षेत्रगातमे सन्तर्भः परकाः । विस्तृत्रहणनिर्वाचे वैहल्यों विकृत्यकाः ॥ ७५ ॥ १**०९ ऐक्सिन् — प्रकाशनान,** ६१० व्यक्तमेत्रतः - पराक्रममें बद्दे-बद्दे () ४७ ॥ ५८३ प्रत्यः —पुरुस्य कामक युनि, आष् अस्ट्यंतवेषी प्रवनः विविधारियः। ५८७ पटक:--पुला नायक ऋषि, ५८८ अमंस्कृते अंदिषः । इक्षणकाची पाटणसमः ॥ ४८ ॥ अगस्यः — कुञ्चनन्त्रः अगस्य ऋषि, ५८९ ६११ अस्यः जन्तर्गतः—आयु तथा जातुकार्यः -- इसी नामसे असिद्ध सूर्विः, काणीके स्वाची, ६१२ वेगी प्रवनः-५९० प्याशाः—शक्तिके क्रा वेगकारण तथा कुटने का तैरनेवाले, व्यासमीके दिला मुनिवर धराझर, ५९३ ६१३ दिस्तिस्टरीयः — अग्रिकस्य निरावरणनिर्वारः — आवरणसून्य 🚃 स्कृत्यकमाले, ६२४ असंस्ट:—निर्लेय, अवरोधरवित, ५९३ वैस्त्यः — ह्यानीके पुत्र नीलकोहित स्तः, ५९३ विष्टसन्तः— ६१५ अशिष्टः 🔛 मक्तोंके 🚃 बिस्तृत यशकाले विष्णुत्वसम् ॥ 🐠 🗷 अजिक्सिको परित उपस्थित हो उनका सरकार

त्रका करनेक्से, ६१६ त्रावनक<del>ी प्रशास कीव-वैदाल —हर हो जाते</del>से भारपर्दन करनेवाले, ६९७ परचयन — सहन्तराय, ६५७ प्रीपः — 🔤 🚃 क्शोंपर या क्योंके 🔤 ६३८ नगरः— कारकामास्थः, लगानेकले ॥ ५८ ॥

পর্বস্থাল আরম্ভ অরমী वर्षे मार्टराम्ये लेकिना उनुसार्गाकः। ६१८ काश्याः - नामको काले सन्तर.

४१९ स्थाप्त - अस्तिस्थान, १२० क्या — सूर्वकारो प्रथम 📰 देवेवारे, ६२९ विच-भेका - प्रत्यकाराचे विशे - स्वारम्बको अन्यक्त बास 📖 हेनेक्स्स्, ६२२ थयः — जर्म योग्य नामकाले, ६२४ वर्गायकान — युक्ता जानि होचीका विकारण व्हानेकाले, 455 Mille infrad-stiffe Mille

şerin Mille gadareliya . 10 mile 1000 1000 1 ce il ६२५ कुर्रथः - विकास अवस्थारे, ६२६

नथोनेनि:---अस्कास्त्रकी इत्यस्तिके .......................... ६२७ सुप्रतीनः— 🚃 सरीरवाले, ६२८ र्रोगेकोहाः - अञ्चानाम्बद्धारेनासम्बद्धाः

4.4 - Popieranie - mariant Mariane, ६३० केट-कार्यक्षेत्रं जनस्था वर्षाम्यः ५३१ सम्बद्धः — सुन्दर delinate.

६३२ प्रसूरक्ष — तेषुरक्ष अञ्चलकार विकास पानेकाले ॥ ८० ॥

সামিকৰ () ৬৭ ।।

मुकानिकः मृतिकाः स्तितः प्रश्नवे व्यक्ते पीज्ये नपत्त्वे कीजवाहरः ॥ ८१ ॥

६६३ सुकारिलः—सुसद्यक्**क कानु**को प्रमाद बारनेव्याने इत्याबक्रकारण, ६४४

प्रिकाः — विसमे अञ्चल सुद्रकाले धरियां होता है, यह हेम्प्यकारकाम, ६३५ सुर्वकः जिल्लास्य स्टब्स्टिन्स

मुक्त विकार शतुरुव, १३६ व्यक्तं नावकः—

24.0 चैक्लाहर:—यान आहिके बीजों**वरे** प्राहित कलनेवास्थ शरकास्थ ॥ ८१ ॥

न्त्रीय गुरुकेने विदाले हिन्स्साहर । कराः स्वीतिवृत्तियते वस्त्राप्तः ॥ ८२ ॥ १४० अहित कु —अद्वित नायक सुनि

🚃 हेवजुर पूरुवति, ६४१ अक्षेप:—अधिकृतार पुर्वासा, १,४२ सम्पूर्ण जन्मका निर्मात सार्यचाले, ६०० क्याः -परित्र कारोगार्छः, ६४५ सुनति-विद्वान्—असम बुद्धिकाले विद्वान्, ६४६ केला:---वेले **व्यक्त नेतृत्** स्थान तेले

बैद्धेके इसे व्याप्त ६४० वरकाईन —

कृषध्यान 🎆 प्राप्तानाते ।। ८५ ।। क्लेक्ट्रिट्टेशर: क्षेत्र क्षेत्रकार :। भागदीक्षेत्रकरियोर्वेकाले स्थापन गाउँ व

६४८ मनेश्रोद्धर्शकार —मन, श्रुद्धि और अर्थकरार्व्यक्तर, १४९ क्षेत्रप्तः—अञ्चल, १५० केलकारक. -व्यवस्था, ६५१ जासीत -

क्यादीत क्षेत्रक खोलकर, १५२ वहन्दिकः— अनल क्लोड स्थार, ६५३ मिनल:---अपनी अटारी कहरतीके अरुको हमकानेशाले, ६५४ विकासिकः—विक्रविकासः गास्त्व यूपि अध्यक्ष प्रश्वकतालये कालावित्यक्त्यसे कार्यो निका क्रिक्त ॥ ८३ ॥

भ्यंत्रेज्ञ्च यह सेहे भिन्नेनश्रकः। रेले कारहरूको दलक्तिहरू ॥ ८४ ॥ ६५५ अमोर: — सीम्यस्मात्रकते, १५६

अनुसर—सर्वतेष्ठ, ६५० च्हः सेहः→ श्रेष्ठ **प्रकृत्य, ६५८ वि: तेपात्रहः — कस्वाणदाता,** 

· teleficing displace · ६५९ फ्रेंस्ट — दिस्सावय - सिम्बुस्या, - ६६० - कुळे विकले स्थापनो उच्छे रहने गुलेकरः । गगनकृत्यमः-- आसामसूच्य-चन्नकोः न्युक्तके अन्यको निवर्षके विवर्णक १८८॥ र≾१ कु**र — कुंद्रे** हुए सिरवाले समाय और व्यक्तिकाले, ६६१ दनवर्कि— संभागी, ८/२ विजयः—विविध समनाते, द्वभव-ऋषु, ६६२ अस्ति। — पुरस्कोच्या क्वम ६८६ विकासः — विकासकील, १८४ दश्की--करनेवाले ॥ ४४ ॥ क्ष्मकारी, ६८५ दानः—यन और इन्हियोंकः। रजनीयनकशास्त्रीः प्रस्ते होत्राक्ष्मान्यम् । कुल क्रानेकाले, ६८६ गुजोनमः—गुणोने प्रतृतेद्रात्तुर्वश्वकृत्वातुर्वश्यः # ८५ **॥** alter, a confequence — Popular ६६) रजनेवनस्थात --सुन्तर निवन्तन्त-कार्यके, १८८ काल्यक्षः— 🕆 वीक्यालके and, say firme - frances, say सार्था, ६८९ वेलचेक:— वैसक्तक, क्तेत्र अस्य*पूर्*—प्रस्कारका**रकेषे क्रेक**-प्रकृपको निकासकार 🔛 🚃 कानेकारे, ६६० निरामक --विशेष 🛭 ८८ ॥ स्त्र्वाच्युः 🚟 ऋत्यः कर्वरदेशसम्ब माम पर्वेदः —धार्वे क्याकाः वरं ज्येतः क्रमार्मक्राज्या ॥ ८९ ० ज्ञाननेयोग्य, ६६७ चतुर्णनः <del>- वा</del>र्ते पुरुवाशीकी 🔛 क्यानेवाले, ६६८ ६९१ सः अवस्यः — सहस्रो । पुनाशीले कुछ, ६९३ स्टीश:—सम्बद्ध काली, ६९३ नत्रशास्त्रविषयः---कातुर एकं कातुर पुरुषोकेः अल्ब.— क्रारमाच्य क्रिकी, १९४ सर्वर्तकः विष्य ।। ८५ ।। कृद - समूर्ण विकास धारण करनेवाले, सम्बद्धानिक राज्यान ६९५ प्रदेशकः - स्टब्स्के अवस्थाप appell 1 ct 1 विकासका, ६९६ में प्रवेशिः— प्रसा १६९ अलामः --बेब्रस्थानः, ६०० क्रमानकारम्, साथ याः स्वर्णकार्थस्यः — व्यवस्थाः—अवस्थितसम्बद्धाः विकास्थानम् प्रत्यक्तम्य प्रत्यको स्रोति करानेवाले ॥ ८९ ॥ १७१ तीरविवाशकात्रक —सीचंकि केवल और **व्यापने विकास विकास**ः। विकासम्बद्धाः ५५२ व्हान्यः - अवेदः व्यानको व्याप्ते श्रीभवत मुख्यको ॥ १० ॥ क्रव्यक्ति, ६७३ महस्यः — विनाद्यक्त्यारी, १९८ परागर्थ — अपनी नामिसे sac सर्वरूपक्रकाट— चा और अचर कारामध्ये 🚃 कार्येकारे शिकास्य, सम्पूर्ण कामाले ॥ ८६ ॥ ६९९ प्रधानर्थः — किराद् अक्राप्कको गर्भवे ज्ञायनिर्देशको न्यूनी ज्यानामो विद्वार । anais man न्यान् मर्पवाले, ७०० सहस्तर्द्धः देवेनः सर्वत्रसम्बद्धः ॥ ८० ॥ विस्तर्ग —सम्पूर्ण जगतुको अवने स्वर्ण ६७५ जार्यानर्गपदे याचे - मार्चकर्वा तमा न्यायसील, ६७६ न्यथभकः <del>- व्ययक्</del>क बारण बारनेवाले, ७०१ विचलणः - बसुर, आचरणसे बाह्र होनेकेन्स, ६७० निरङ्गः — ७०२ प्रायक्त<del>ः - कारण और कार्यके</del> ज्ञातर, ००३ चल्: — अभीष्ट 🖮 देनेवाले, 📟 विर्यल, ६७८ सहसप्दर्श—सहस्रो जिस्सारे, वंत्रक:—क्षत्रवीय जन्मा ६७९ देश्न्यः देवसाओके साम्बी, ६८० सर्वप्रसारपञ्चनः — विकासी यो द्वारतीये सन्दर्भ ्रक्ष **महत्त्वाः — इनस्त्रतः । गर्नारः । पर**् 1) 50 # शासीको नह 📰 देनेकले ११ ८० ॥

a addressifies a

देवासराहरीको केन्द्रसहस्रककः। बाले, ७२५ वजहात:-वज्रकारी इन्हरूप, दंशासुरगदामित्री दंशासुर होश्यः ॥ ६१ ॥ ७२६ सिद्धबद्धमः — स्ट्राऑको जार गिरानेमें

किनकी बलकार कभी अस्कल नहीं होती,

हैसे. ५२७ वर्धसहर्भियानः - प्रराचनस्यसे

क्षी क्लेक्वेज्लो सम्बद्धकः पृथिः॥१५।

परिश्व लेनेके 🛗 प्रकृष्णरीकृतसे प्रकार,

७२९ न्वेककरे—समस्त

कियारकेवारोः, ७३० वर्षकारे—सर्वदा

आकारम अपनेवाले, ७३१ वर्गाचय — धनके

ार्जालं कुलेर, ७३२ लगे—सर्वा ama

यक, ७३३ वर्गक:—इसी वायसे प्रसिद्ध

क्षांच, च ३४ अवन्तः — अन्तरहित, ७३५,

नभागचर: दिल्लाह शुनेका 📖 सारका

कानेवाले, अस्त श्रीवः—नित्तवस्त्रः ॥ १५ ०

शिक्षणी व्यक्ति सर्वाच्याः व्यवस्थानी ४ ५६ ॥

**७३८ स्वयंत्रकः । वेद्यवाशीके अधियति,** ७३९

चेपालकः —चेपेश्वर, अ४० युगावरः —

कुरके निर्माणक, ४४१ सम्पर्ग-भारत-विकारका प्राप्ति विकास आवार्या स्थापी-

वस्तुकवा, उत्तर सर्वतः — व्यर्वसोकावे स्थित,

अर्थ कर्मकरः — स्वर्गलेखाने जिलके बक्का गाम विकास साता है, हेसे, ५०४

मरमञ्चन —सात अवदरके सार्वेसे कृत

३१७ रिज्याधारः — सिक्कोक्को स्था,

भारतास्त्र मुख्यको केनाध्यको मुन्नहः *।* 

७२८ महत्त्वर्ष--भगवती उपान्डे प्रेमकी

नुविकालो धराज्ञाची कश्वेषाते ॥ १४ ॥ क्कान्यदं लोकनार्दं पर्यक्रतं **पर्याप**ः।

७०६ देवपुरमुख्याः — देवताओं सवा

असरोंके गुरुदेव 📷 आरम्ब, ५०७ देकसूर-

नमस्तः—देखाओं तथा असुरोसे परिक्र,

७०८ देवायुरमहामित्रः —हेवातः असा असूर दोनोके कहे दिया, ७०५ देशस्थादेशसः -

देवसाओं और असुरोके म्हल् ईक्ट भ ५१ ॥ देवस्तिको दिन्छे देवस्तुरमनाश्चन ।

देखोजनपेऽक्रिको देखोजनसम्बद्धः । ६२ ॥

७१० दे**णार्**श्चरः —केल्स्स्वी और

अस्रोके बारकः, ७१३ हिन्छः —अस्त्रीकिकः सक्तकाले, ७१२ रेग्वक्तमहरूकः --वेक्तकारे और असुरोबे म्हल् अलाव, 📖

देव्येक्षम्यः — क्षेत्रसाधीये प्रत्ये भी केववायाः, **७१४ अनिन्यः स्टब्स्या सीमाने वरे** विकास । ७१५ टेक्ट्रेबलसम्बद्धः वेक-

भिनेत्र ब्रह्माचीसे स्वरूपमें रूपका 🗷 ९२ ॥ स्कोनिरस्रकार्यः वेजनिते दिवकः । नितुनासन्दर्शेष्टः सर्वदेखेन्नकेतन्तः ॥ ५३ ॥

**७१६ शहोनिः सामकार्जीववे समाविके** हेतु, अ१७ असुरम्यायः—असुरोका विकास कारनेके विशे कार्यातः ४१८ देवर्गतः —

रेकताओं में शेष्ठ, ७१९ दिवाचरः सूर्वकच्, ७२० विम्धापयर्थेयः — देववाओके अवकरेने सर्वश्रेष्ठ, ७२१ सर्वद्योसक्तान —सम्पूर्ण 🛗

MZ+ FIG: काइस्तः सिद्धसूत्ये स्टॅरी**इनियमः** । imm ७२३ ीरक्कानस्तः

वेबताओंके की दिलेकिक 🛚 ५३ म

जिल्लासको विकारने तस्तर, ७२३ संस्थन्-अणिया आदि विश्वनियोगे सम्पन्न, 🚃

निवासपूर सीजैल जानक पर्यवसे प्रेय करने-

शिक्षिश्रोपर्वतप्रियः — कुमार — कार्नियके क्के

व्यक्तियाले ॥ १६ ॥

विकास, अवस् कोशकार्त - बीजके उत्पादका,

द्रव्योक्रकेकोऽवींक्क्कमुः सर्वभूतमहेकाः ॥ २०॥ ७४५ कमा अधः — वाकासुरके सामी अवका बर्ल्सन्स् नर्पतेश्वरपे अधिवेततस्यसे

क्षाध्यक्षे 📰 वर्गकद्ववेसम्बद्धः।

484 o marine o ninganannannanghibathibitanannan nerro White Colored annonnannan beine Mit. ७४७ वर्गकृत्योसम्बद<del>ः वर्गके कारक और रहित, ७७१ प्रकारकाः सको</del> आसार, क्यादक, ४४८ दल<del>ा - मानामकानकारी</del>, ४४२ प्रमुखनः— क्रेस कामिसाले, ७४१ जलोगः— स्त्रोपरवित, ७५० ७७३ मृत्रो नटः—सुस्रक्षणः ह्यं शर्थीयकम्:--सम्बंध प्रयोक्तमको नामकेन्द्रहे <del>मान्यमपुरम्पाती</del> (1 देवन १) सरम्बराविकेतम् द्वित्व, १०५१ पूर्वः पूर्वत्वः कुन्तः सूत्राचाः सुरोधाः । सर्वपूरमहेकरः सम्पूर्ण mile the कारोन्डोन्डेज्यूनः पुरुषक्रितासम् ॥ १०१ h वरमेश्वर ।। १७ ॥ अन्य पूर्वः — सर्वेच्याकी — प्रशासन कार्क्सिकारकारकः वेत्रुव्योत्स्ववृतिः । करणका, ५५५ पूर्वनता—क्सोंकी श्रीभीकरानुदारकेकरणकर्षे जागकुका ४ ५८ **॥** अभिनतम्ब पूर्णं कानेवाहे, ७७६ पृथ्यः— ७५२ व्यवसर्वत्त्वः—स्वतात्व्यस्त्री, काम वर्षिक, ७७० सुकुळ: — सुन्दर कुमार हैं अन्दर ज्याहः — विकेशकारी, अन्दर सेक्ट्र — विकारित, वेती, ७०८ सुर्वापन<del>ः सुन्</del>यार धर्मनविक्री प्रकार, ७५५ अवस्थितकृतिः — केव्यक्ते, अपर् स्वयंत्रप्रयः—सावगानके अनुवन स्थानमें, ७५६ मिनोनरसुटरपेयः— प्रेकी, १०८० व्यापा — क्रामार्गाम, ४८१ अलोकिक एवं सुराष्ट्र प्रधानको बुक्त, 🚃 पुरुवधितं -- परिवा स्टेसिकारे, ७८१ अञ्चलः — येग-कोकाने प्रीत (। १०१ ॥ क्योतिसिद्धः, ७५८ करपूरमः नाम्बास्से विकास करिया करिया करिया है। विभूतिह ॥ ९८ ॥ man and and address to be a little and the Stateckfelph fingurerary ) ७८३ परोकाः — क्लोड समान र्वक्रेपोऽस्पान्ते स्थारि पुरुष्टिस् ॥ १९ ॥ केम्बक्ती, ७८४ केम्बिट —तीवीक निर्मात, ७५९ अन्तर्गतिः --- सन्तरमञ्जूरकः 📖 ७८५ व्हरतः — व्यक्तवारी, ७८६ वीतिरेवरः — करनेवाले, 'उ६० मक्त्रेपी —क्क्न्रेस 🚃 📉 सम्बद्धेः प्रात्मेखर, ५८० जीवितासम्बदः— विश्वेत करनेवाले, ७६१ विव्यूतश्वरकतः---Stratifical Male Market पहला किन्तुका गला काटनेवाले, ७६२ **कर्तको, ५८८ मिल:—समान, ५८९** समदोगः—दोगरहितः, ७५३ अधानमूकः— वक्रीतः—सुवर्णस्य संस्थातः, ४९० अभिनाती गुर्मीसे सत्त्वत, ७६४ टवारि--**व्यक्तिः — कन्योगा ।। १०३ ।।** दशकेते. ४६५ पृष्टपाणिय्—पूजा वेकाले संक्री सन्त्री विक्रि स्थाति प्रात्मान्त्रस्थः। दीन तोजनेवाले ॥ ११ ।। करपार्थ भौतिकसम्बद्धः केल्प्यासम्बद्धः ॥ १०५ ॥ भूबीटः सम्बद्धाः स्टब्से निकलोऽनकः। **७९१ मधीः <del>- सायुवयोके</del> आश्रम, ७९**२ अकासः समायाकाः प्रामुखन्ते मुद्दो नदः ४ १०० व सक्तः — सुध कर्न करनेवाले, ७९३ **७६६ पूर्वरि:—अक्रके मारते विम्नुवित**, सिटि:— निर्वद्वासम्बद्धः, ७९४ मजातिः— ७६७ सञ्ज्ञपान् — समिता वरक्षात्रे, ४५८ सञ्ज्ञांके क्यादाल, ४९५ वालकारकः— सकत्मे निकासः---साकार कृषे ख्योंके विच्ये कम्ब्यकारम्य, **४**९६ मरमस्मा, ७६९ ल<del>गाः वाको स्वर्तीने</del> करणपर — करणकारी, ७१७ महाकालमूतः---सून, ७०० अकानः—**काराधे प्रधान**ने व्यक्तिक व्यक्तिरिक्तिकार ।

कारकोर 🕮 कारत होनेने पहाच्यार, ७९८ सरक्रप्रका:— सरक्षित्र ।। १०५ ॥ न्देशस्त्रकावार्थः । स्त्रेचेत्रसूच्यानः । च्यातंत्रीयनः प्राच्या स्टेक्स्युक्ते स्वर्त्वाचनः ॥ १०४ ॥ ५९९ रनेकरनयन्त्रयां सम

भीन्त्रं 🚃 करनेवारं, ८०० संस्थेतः मुकारन्यः — स्रोकोत्तर सुकके उत्तक्तव, ८०१

पंत्रतंत्रीयः अधा—तोपण्यक्ताने पञ्चनको चीवन अपून करनेवारे क्रांक्रमण

प्रिया, ८०२ स्वेकन्**यः—सम्बद्धाः** 🚃 📰 अव्यक्तमन्त्रे स्थापक, ८०१ 🚟 —

मोमा ॥ १०५ ॥

नोपवर्ष्युर्भेकनाकः कृतकः नीतिकृतकः । क्रमानी देशक स्थान स्थानिक मुक्ती स्थान है है कर्न

८०५ स्वेककप्रवेककः—प्रवास वियोगि सम् 🔤 स्थल, ८०५ एका 🛶

ज्यकारको मायोगाते, ८०६ पीरिपूरणः— क्तम बामो विष्कृतित, ८०७ सन्तवचेऽसः—

विनाहरहैत—अविगरकी, ८०८ व्यक्तः— जनायति 🚃 अन्य करकेवारे, ८०९

सर्वत्रकान्तं वरः—सम्पूर्णं सरक्रवारिकीरे **शेष्ट** ॥ १०५ ॥

पुरिष्णे स्वेपानपर्यक्षः ।

Affallente merme gifte Offente u tod u ८१० व्यापा:—नेपायी और

भाषियान, ८११ लेकानगालीः—सम्पूर्ण जनमूर्वेत रिक्ते आवन्त्रम देवता अध्यक्ष कान्युको आगे व्यक्तिकाले, ८१२ जन्- अवस्था

**स्था**, ८१६ पृथित्यसः — वरिता स्थापानवाले, ८१४ जनावना—इर्वचरे इत्त्वकाले, ८१५ दुर्तेषः – विजयर विजय पाना 🚃 🚃

है, ऐसे, ८१६ दुविक्रमः—कुर्वसूच्य ११ १०६ स

नगर्भ समाज्ञ स्थाप

कुमनोन्धे न्यानोन्धे निर्मानः प्रोक-शताः ॥ १०७ ॥

८१७ जोतियः नोगोपय, ८१८ जनस<del>्य विद्या</del>ल, ८१९ निरास**ः**— अस्प्रधारमहित करणात्मा, ८२० वरोबर:--करके स्वाके, ८२१ तुम्बर्कनः — हैवीको बीजा कमानेकले, ८२२ मधनोतः—संदारके समय व्यक्तन् स्रोध करनेवाले, ८२६ विशोक:--क्षेत्ररहित, ८१४ शिकवजनः — श्रीकाम नाह क्रालेकारे ॥ १४० ॥

Springerlage blaze wigglereitere: 1 अञ्चलकार देवे व्यवस्थाने विश्वनातिः । १०८ व

८२५ विलोक्त —सीवी विकास पालन वारवेवाले, ८२६ विरोकेदाः—विसूचनके कालो, ८२० वर्गस्थः—स्वयो शस्ति **ब्यत्नेकले, ८१८ अमोधम:—प्रमित्नी और** क्ष्मंत्र 🚃 अधिन, ८२९ अञ्चलकार्यने रेफ-अन्तरा स्थापकारी देवता. ८३० triprom — ogrogipant, 65% विश्वनकी:—प्रकाशिक बारक । १०८ ॥ करकोरचे करपुरू चारो जनकरी थयः।

🚃 🚟ः सम्बन्धे 💹 विकास ॥ १०५ ॥ ८३२ व्यक्तिः —श्रेष्ठ सम्भाववाते, ८६३

करपुर--करण पुरुषेक्षके, ८३४ सार--सरकारम, ८३५ मनधनः—सामिनसमेड धनी, 

सुविकार्त 🚃 📖 विन्तुः प्रधायकः — प्रवासकार विष्यु, ८३९ हेव:—सूर्ववस्था, ८६० इसगति:--ईसके सम्बद्ध कालकाते, ८६६

कः—गरुष वर्षी ॥ २०५ ॥

भिन्न **प्राप्ताः कतः च स्थान इत्तं पर्युर्गकः** । Sendigensend unbeid ergrifte is bbe in

८४२ नेपा विकास काल-अक्टा, स्टेसी और व्यापक देवलाशका, ८८३

क्का— **स्वीत्वर्**त, ८०४ स्वं—संक्ररकारी, ८४५ वर्ग्क-चार मुलवाले ह्या,

• संविधा विकासका • 416 कैल्पसर्वितकावारी —कैम्बरको वानेकाले, ८०१ सहस्र्वार्वः —सहस्रों किरप्रदेशे क्षिकरपर निवास करनेकाले, 🚥 प्रकाशकान भूगीलय, ८७२ दिल्य-सर्थापसी - -सर्थव्याची , ८४८ क्राइनकि -- प्रकृतिर्वक्रमः -- क्रोक्रपुकः सम्बन्धाने समा निरुत्तर गतिकील व्ययुद्धता ॥ ११० ॥ **व्यक्त**, ८७३ प्रवसम्बद्धायः — भूत, म**वि**स्थ हिरम्बगभी द्वींगो भूतकलेऽभ मृत्यीः। और वर्तव्यक्ते स्थानी, ८७४ प्रश्यः— राजकी संबोधी नीगरियोची क्यां 📰 🗆 १११० अविनके कारण, ८७५ पृतिनाशमः पुर्विक द्वार दिष्णगर्म — **इत्या**, ८५० ह्यांणः— वेकर्पका **मान्य करनेकारे** ॥ ११४ ॥ ८५१ गृहपारः—प्राणिकोका प्रसन : परक वैकविषया । करनेवाहे, ८५१ चूळी: -- वृष्णीके काली, **विकास कुरायको निर्माको न्यासमर्द**नः स ११५ अ ८५३ सद्योगी---बेब केमी, ८५४ ८०१ अर्थः—यस्यपुरुपार्थसम् 📖 वेगवियोगी—योग-विकाने प्राप्त केनी, ८५५ अन्तं —प्रयोजनरहिन, ८५८ महाकोसः— वादः-- वर बेनेवाले, ८५६ व्यक्तकार--अन्या अन्यादिक भागी, ८०९ पाकर्वक-ब्राक्षणोंके प्रेमी () १११ ॥ चन्द्रतः—वस्तवे व्यवस्ति ह्या करनेवरी देवतियो हेक्क्यो हेक्क्षे देवीक्सकः। कारकोर क्यानाम निष्ठान्, ८८० निकासका — ------ विशासको कृत्यो नुकर्मनः ॥ ११२ ॥ सम्बद्धार्थात, ८८१ पृत्रानमः—निवासिद्ध ८५७ देवनियो देवनायः — देखान्यक्रीके ८८२ मिन्नीके स्वासमर्थनः— क्रिय तथा रक्षक, ८५८ रेक्ट —क्रेन्सक्रे 📖 कवश्राहेल झेकर शूलके कारकारे गा ज्ञाता, ४५९ देवर्णनायः—देवनाश्रीधाः विचार क्रमेक्स अध्या करनेवाल, ८५० विवसकः—विवय नेत्रक्रके, The state of the s ८६१ विशासाक्षः - वये-वये नेतव्यक्षे, ८६२ विकास नेकारसंकृत् ॥ १२६ ॥ नुषक्षे नुषक्षनः—सर्वेका स्था और पृष्टि ८८३ सन्पन्त्—सन्पन्तने मुक्त, ८८४ कानेवाले ॥ १११ ॥ स्वतिका:-- सम्बन्धि, ४८५ सरक्योतिः--निर्मने निर्मकारे निर्मेश निरम्भः। सम्बद्धीर्मिकारीर, ८८६ क्षेत्रपुरातायः — श्रीयोग्रेह रपैक् दर्परी दृष्टः व्यर्थतुन्धवर्गनः । ११७ । अति क्षेत्रके कारण स्थापनीयो ८६३ निर्ममः—स्पतारकेल, ८९४ अवस्थाने स्वयंत्रको, ८८७ अर्थायकः--निरहेकार:—अधीकसञ्चल, ८६५ निर्मेश:— सुरिवर, ८८८ गुलाकी— गुलीकर 빼 मोहसून्य, ८६६ निल्याकः<del>— उत्पन्न का उत्पन्नको</del> कारनेकाले, ८८९ नैकामा नैककर्मकृत्— पुर, ८६७ वर्षक वर्षदः<del>— दर्पका क्रमा और कल्या</del>न अनेकल्प होका अनेक प्रकारके कर्म करनेवाले, ८६८ दुध<del>- स्वाधिकानी</del>, ८६९ करनेवाले व ११६ ।।

शर्वर्तुर्वरवर्तकः —-सम्बन्धः **प्रमुख्योको व्यक्तको** खनेकले ॥ ११६ ॥ प्रक्रमसित् सङ्गापिः विश्ववद्यविद्यविद्यः ।

८७० सङ्ग्रहीयर 📖

्८९० सूत्रीतः—**अस्य**न्त **प्रसन्त,** ८५१ मुतस्ययम्बरमाथः प्रथमे मृतिकानः ॥११४*० सुनुसः* —सुन्दर मुस्रकाले, ८९२ सृध्यः—

वन्द्रसम्बद्धते पूर्वः एकटः **व्यक्तिः** ॥ १९७॥

**रकुरुव्यायको रक्षित**, ८९३ सुकरः∸सुन्दर

सुनीवः सुरुकाः सुनकः सुनको दक्षिणानिन्छः।

· addression · wat. प्रकारते, ८९४ द्विष्यक्तिः—भरवाधिकोः ११५ व्यवसर्गात्वरमः—सीवस्थयारी नीवना 🚃 होनेकले, ८९६ पूर्व- ऋष 📰 म्यूननका, ९१७ सक-सर्वत रसमिनी, ११८ मा-अस्त्यामितका चार ह्या घरके जन्म, ११९ पूरणः--पृत्रीयर संस्थ ८९७ प्रसटः — प्रस्तोचेह सामने प्रकट होनेकाले ज्ञानियोंके सामने नित्य प्रकट, ८५८ **ब्रारकेलाले, ९२० पृथ्यः—सम्बद्धी विश्ववित** मेरिकार्यनः —प्रेम सम्बन्धान्ते ।। ११७ ।। कारनेवाले, १२१ भूति:—कारणाजसका. अवस्थितः सर्ववर्ते स्थितिः स्थलकाः । ९३३ पुरुष्यु- आधिनोध्यो 🚟 सारवे-व्यक्ति, १२६ मृत्याकः— भूतीक अपूरः स्थापः सिद्धः पूरमूर्तिकोषम् व ११८ व ८९९ अपूर्वाका - विस्त्रीचे चयक 🗉 H 450 H होतेकारे, १०० सर्वतरः—सन्दर्भ atteil Abertal meit Geriffe: 1 स्त्वपुराके श्रीका सामा स्त्रात अधिकोती D \$55 II शयस्तिके हेत्, ९०१ ग्रीमन्यः—ग्रेस्केकावी ५२४ अध्यय-वर्गका 🛮 वेनेवर्गः, शाहि क्रानेकारे, १०२ सरक्यातः— १२५ जीसकारः— पविकासम्ब, १२६ क्षात्रकार क्षात्र के क्षात्र के अपने क्षात्र के अपने के किया कि किया कि किया कि किया कि किया कि किया कि किया क लेनेवाले, १०३ जन्तः—आवस्त्रीत, १०४ 🌃 🚾 स्वेदित वर्णवाले, ११८ सत्वातः अपूर:—अपूरे-आपूर्वे 🛊 जिला, ९०५ व्यालको— साम-साम्बरी एवं स्कृत् स्थाने, **व्यास्त्र क्षित्र क्षित** तिरहः— निवर्गसर्ह्यः, १४६ कुलुर्वि --परिस प्रतिरक्तते, १०७ वर्गक्तः—सुवक्रके **स**न्ध ॥ १२१ व medighelich finning fremte i वर्षे ॥ ११८ ॥ नाश्चर-क्रुप्त्र-कृत्ये सरमानेकन्याकः । पुन्तः पुन्तकर्तं व शुक्तकत् भूनः समान्। १२२ ॥ श्रीकारकः श्रीमानेकवन्तरेकाम्। ४१९६ १९७ परार्वश्रीमर्थातः —परोपकायक्रती ९८८ काल-प्रमुक्ताने--कारकार्वे 🔤 अभीत कारका, ९३१ मिरासः--भारकार उद्योक्त क्षाप्रकारी शृहोकी भारत्य वैकायकान्, १३२ निपाल:---**विहानका**न्, करनेक कारण नहीं भागते प्रसिद्ध ९०९ ९३३ हुन्द शुरकतं—हुन क्षेत्रे और बरम्बन्--क्रिक्सि, ११० १०४वक — सामेकारे, १३४ प्रथमक दुध सम्बन्-अविश्वीय जेवा, ६१६ प्रवेशवर्धक-केवेची कर्ष ह्यालाला होनेके बारण शुक् प्रकारित करनेवाले, ५१२ वृत्तिकर्— कावकारी ॥ १२६ ॥ वैद्यानसे 📖, ११३ एकमन् —स्वके अर्थलेडनुनः 💹 इनर्जा-कनकानः । **्यानात्र त्यानक, ९१४ अनेक्युक् स्वकानके वश्रात्वः इत्याने विश्वनात्रामः ॥ १२३ ॥** अनेक व्यक्ति पूर्व १३६ मधीत:-कामानीत, ९३६ क्युप्ट-निर्मुल, ९३० कवी अवर्त-निर्मुल **कारनेवाले ॥ १११ ॥** भोजपार्तातकारः प्राप्तकः 🔤 गयः । 💢 कर्तृत्वसीतः, ९३८ कनकानः —शुक्रकीः बुक्तके पूर्वाने पूर्वानुंद्रमुद्ध पुरस्कार ॥ १२० ॥ **व्याप्त व्याप्तियान,** ५३५ जनवान्तः—

a (शिक्ष देशकृत्य ॥ 484 क्रमानकारी, १४० नवस्थः— कार्याः स्वृत्येकृतकार्तः । उदासीन, ९४१ समूकः—स्कूतकार, **महीयमं जिल्लाहरू विश्वासः ॥ १२७ ॥** 4x3 Annuar:- Pailton Frances ९५९ वरस्मधः<del>-कास्म जिनका</del> 🚃 🚉 ऐसे, ९६० सरुधनः — कालके करनेवाले ॥ १२३ ॥ 🔤 भारत, ९६१ कशुर्णकृतकर्तृतः — वासूनिक 🚃 सन्तरी शुली वर्त मुखी व मुख्याते । अल्पेषुः सर्वेद्व्यंत्रिक्तेचेवन्त्रिकेवन्त्रिकः ॥ १२४ ॥ गुणको अवने सुख्यें कंगनके रागान धारण ९४३ शिक्षणी करूपी सुरी—कोर्यक, कर्णकले, १६२ फोक्सः—महाधनुर्धाः, १६३ योग्यां - प्रशीकारम, १६४ कार्य और 🎹 क्या करनेवाले, 🚥 SPECIFE - THE PARTY --अंग्रे मुच्ये च कुम्बली---महा, मुख्यमाना और **बारम कालेकाले, १४५ अन्त**्र— क्ष्मकर्षात सं १२७ ॥ वृत्रपुरक्षित, ९४६ सर्वपुर्वतंत्रः —सर्वविते 🌃 gaftgagferira: fafar; lidgaren: i ९४७ रेग्वेराज्ञांकामाः —केसःमुद्धाः न्यामानित विकास संस्थाः सुरक्षे क्यूबोरको स्थानुक र १५८ ॥ ९६६ सूर्यानकारीयः —श्रास्त्रकाने अधिके क्षेत्रहुमानिकम् । ११४ ॥ समान प्रकारताला तथा थराउँको भक्तानरसे अविक्रियोज्ञानेकान्य व्यक्तिम् संबेक्ट । वारोके रेजो केवाच्या सूर्य, १६७ वनः delige bedreite minighte einber 194 feligt: feligen-H:---९४८ असेक्वेचे प्रावेशका —आवेक्व विविद्यालक अर्थेप विविद्यक्ति सम्बन्ध, १६९ विवयः नाम, रूप और पुलांके चुन्ह क्षेत्रेके कारण किसीके द्वारा माथे व का समानेकाले. १४९ अवृत:—सद ऑस्से मायाद्वारा आकृत, ९७० कृतः — **रहिन्देः जेन्य**, ९७१ भूतिसः — वोर्वकृत् नोर्वकोषयः — 📰 एवं की क्रमिक्ते, १७३ मानूक:-स्क्री धराक्षामके प्राता, ५५० केट:— साम्केबीना, १०१ वियोगाध्य — शिर्वकाशास्त्र विकास **ब्रोह्माने** ॥ ११४ ॥ विद्योगमें अवधा विकित् चेनकी सक्तारे अन्येनोर्वर्वनंत्रात्रात्रे भर राह्यनन्त्रीयः । संसद्य पुरु कर्माले, १५२ पटकापुरोक:-**ार्थित अस्ति अस्ति । अस्ति ।** चुरा और भारतमहोड १७३ सर्वकेर:—स्वाची स्वास्तिके 200 **व्या**न, १७४ निरात<u>कः</u>—विर्मण, १७५ मुगीक्षपत्रमा ॥ ११५ ॥ म्यानकारियः — गर-मराधानके जेवी असवा अनुसन्ते दुरावर्षे मधुक्रीनदर्शनः। होता. प्रतम् वर्गः सम्बन्धः सर्व गरिः व १२६ व ९५३ अनुसर्वे दुरावर्थः—स्वर्धेतम स्व हेक्सवर्वती 🏬 नवः वगलस्पर्वते अतित कुर्वेच, १५४ मञ्जूषिकार्यकः—विशवकं दर्जन सम्बद्धान्त्रके, १७० निर्वेषुः— विविद्य अञ्चलके प्राणियोके प्रभावतयों हेत्, १७८ मनोबर एवं 📰 लगता है, ऐसे, १५५ अञ्चलका — यहारि **व्याप्त** होनेकले अञ्चल क्षेत्रः <del>— देवताओं के इंबर, १५६ अन्यम् —</del> आसपात्रस, १५७ तमेः—सर्वत्रपणः, १५८ वैयुष्यका मात्र करनेकारे ॥ १२९ ॥ **स्था ग**ी:--- प्र**मम्बद्धि स**न्द क्षा अन्यक्त केन व्यक्तमृतिहरूतः। विकास को का कि का का कि वा कि का सञ्ज्ञानेके 🚃 ॥ १२६ ॥

• **व्यक्ति विकासका** •

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 🔤 अन्तर्गात हो पने । भगवार निष्णु 🔛 इतका कारेश विष्य । युवारे जाके अनुसार इंकरनीके क्यानमें तथा अने क्रूप प्रकारों की नई प्रशाह सुनाना है, जो शोताओंक

या अभिने जन-हो-यन कहे इसक हुए। किए जावको हर लेकेकला है। अब और स्था में प्रतिक्रित पायको अधनवर्षक इस अवेजना । सुनन नाही हो ? पाड करने करे । क्योंने अवने प्रक्रीको जी

(MIRIT \$4-34)

ŵ

## धरवान् शिक्को संस्तु करनेवाले सर्तोका वर्णन, विकासी-असकी विधि एवं महिमाका कवन

स्वयात सहिवनीके पुरुषेत्र सुरुपीने हिन्दर्शको आसम्बन्धे इस उनम् रूपं स्पोधाविक्रम करू आहे कार्यकाले बहुध-से पहान् सी-पुरुषेके अस बताने । इसके कर स्वियोंने किर कुल-"व्यावक्रिया । किस जनमें पंतप्त क्षेत्रर प्रमुखन् विक क्ष्म कुन प्रकृत काते हैं ? विक सनके अनुसूत्रको भक्तअनोक्को कोण और कोशको काफ़ि है सके, उसका आप विशेष्यको वर्णन क्षतिकिये ।"

4413

स्तर्भनं अस—महिनो ! तुनने में कुछ कुल है, बढ़ी भार भिरते सक्य सहस् किया तथा पार्वतीजीने धनतान् दिवके सूत्री थी । इसके उत्तरथे शिक्सीने जो सुद्ध थक्क. का मैं तुमलोगोंको कर रहा है।

धगवान् दिख्य केले — केरे व्यक्त-से 📖 🗓 जो धोन और घोश तहान करनेकले 🖁 । उनमें मुख्य दूस क्रम है, जिन्हें जन्मानक्रमिके विद्यान् 'दल र्शकान' बजते हैं। द्वियोंको सहा कार्यकंड इन अलेका पामन करना पाहिये। हरे ! अलेक अञ्चलको केक्टर रांतमे ही भोजन करे। विकेचन: कृष्ण-पदाकी अञ्चलीको भोजनका शर्मका स्थल कर दे । सुप्रस्काकी स्वयदाविको 🛗 जोखन

बीट है। किंधू कृष्णपश्चानी एकप्रश्चीयरे राज्यों नेश पूजन करपेके पश्चाल जीवन क्रिक क सकत है। सुक्रमध्यती समेन्सी-को से सबसे धोजन करना चाहिये; वर्ष्य कृष्णकात्रकारि कार्यक्रीको विकासकारी पुक्रमोदेर सैक्टे प्रोचनका सर्वका विवेश है। क्षेत्री प्रकृति प्रतिक मीमकारको प्रयानपूर्वक केलक रातमे ही भोजन करना पाहिने। विकास कार्य महार रहवेकाले हमेगीक रिस्पे यह अभिवासं शिवस है। इन सभी वर्तीनें प्रसन्धी भूतिके निर्म अपनी समितके अनुसार दिव्याभार जिल्हा मोजन भरामा काक्षिके । विकासिके इस एक उस्तिका नियमपूर्वक पालन करना पादिने । जो दिन इनका न्यान करने 🖫 🖩 चोर होने हैं। वृक्तिमार्गने प्रकार पुरलोको स्रोक्षकी माहि। करावेदाहे का क्रांका विकासूर्वक पासन काना वाहिये । वे बार इस इस प्रकार है— धनकार जिसकी कुछ, स्वापनीका कप, क्रिक्टबन्दिरमे क्रम्बस्त सम्ब क्रामीने मरण। के मोक्रके मनावन मार्ग है। खेथकरकी अपूर्णी और शुरमाध्यक्षको कर्नुदेशी—इन दो निकिनोको उपकारकांक तत रसा अत्य ती चनकम् विकास संतर कानेवाला होता

a militarities -4m ARREST CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPE इसमें अन्यक्षा निकार 📰 संवक्त अवसम्बद्धाः नहीं है । देवदंग महारोग जैलागन्त स्पेत्रम् है । हरे ! इन कारोने भी दिल्लाक्षिक इस क्वीनकृत्य देश दिलक्षीको है राजने अधिक करवान् है। इस्तीरने चोन क्य प्रथमक्षेत्रम निर्देशीय और मोक्स्पी फलकी 🚃 🚃 कारका: प्राप्ते मां वै वैद्यां कृतेलु के शिक्ष

लोगोंको भक्ष्यतः हिल्ला पानन हरना

वाशिये। इस असको क्रोककर कृत्या वर्नेई मनुष्योंके लिये हिलकारक सार नहीं है। यह im राज्ये रिग्ये प्रार्थका साम्य सामा है।

िल्ह्यम् ब्राह्मः स्टब्स् भूमः रक्तनेकाले सची प्रतृत्यों, सचों, आसमें, विष्यें,

वाराको, कुलो, दहिस्बी बाव देवार आदि सभी देहचारियोके मेन्से 🚃 हैंक 🖿 संस्था और और ज्ञान स्थानमें जी

क्रिकारकः बताया गया 🖟 🗈 mannet gerenget fermite शिक्षिकः विशेष बहुत्तक कारण नवा है।

विक्र दिन भागी पालों सम्बन्ध का विक्रि विकास है, 🔛 हैन को 🚟 हैने कारना व्यक्ति । विकासी व्यक्ति अधावनीके पायमा नावा मारनेकाली है।

बेरहरू रे करा दिन उत्वेदेने रोजार को कार्य मार्गा आवश्यव 🕯. 🔣 प्रसामापूर्वक तुन्दे 🚃 श्रम 📗 पुत्र ब्यान देवार सुने। बुद्धिकार पुरुष सबेरे स्टब्स बडे आक्रमुके साथ बाम असी, मिल कर्न की ।

आक्रास**म्यो** पास न भाने देश किन विवास्तवमें सामार किम्मीरकृषक विविद्या, प्रकार पहले 🚃 करके विक्रम, पुरुष

पक्षात् उत्तम् रिवेश्वे संबद्धम्य व्यरे—

'देखोज । प्रकृतेल ! मीलकम्य ! अस्यको नवस्थार है। रेव े में अस्यके क्रियरकी-अल्बा अनुक्षत्र करना साहत है। केक्स ! आवर्ष प्रमायने यह इत किया मिलके बिहा-कामाने पूर्ण हो और पान्य अवदे कर पूर्व ग्रीहर न है।"

े हेला संन्तान करके भूकर-सामग्रीका सरकारिन्द्र विचित्रकृ हो, अस्ते वास रासमे ---को: फिर फिक्के बीधन या पश्चिम मागर्ने

वंदित सामग्रीको एके । नवनभार सेंह्र पुरूष च्या किए कार को । सानके बाद सुदा क्क और उपकक्ष कारण करके तीन कर अस्यापन करनेके कहान पूजन आरम्ब करे । Ben 1980 रिक्ट की हुन्य कियत हो, का अव्यक्ती चकुवार उसी अवलेट द्वारा पूजा कारणी

सुबार स्थानकर उनके निकट ही पूजाके रिश्वे

🜃 करनी स्वक्षेत्रे । चीत, बाब्य गुर्म कार्विके साथ परिकारको सम्बन्न हो राजिके पूजन करके पुत्र दिश्यको नवस्कार करनेके 🚃 🚃 अरे । यदि जनात पुरुष 🚃

कार्तिके । विका स्थापित व्यक्तिकारीकी पूजा

📖 हेड्र पर्वर्थकरिक्का निर्माण करे 🗏

१. मुहरूपने सारक असम करने सरमुर 🚃 कुछ वर्षेदरी का सरकी कर्व 🔣 📳 📰 कृत्यपंत्रको करूका 📖 करते हैं, उनके समुख्य को 📖 अर्थ फल्कुन सक्कर प्रक्रिये।

dat enteringen engelen versteren en enteren e

रिसायानं वारतेके पश्चाम् पार्थिव नियुत्त्वा ही । भी प्येतन सरे । पूजर करे। पहले पार्थिक करावार क्रिके इत्यादी विभिन्नत् प्रमानन् वारे । किर पूज्यके कियानकीको जिला स्थास निर्मेश पूजा पक्षात् कार प्रवासके कोबोक्स कार्यान् क्रमान्त्रको अंतुह करे । वृद्धिमन् पुरस्को कार्यने कि जा हुए। विकासि-सर्गरे महाराजका पाठ करें। हेड्ड पास अवर्थ सरकी पृथिके रिक्ते का व्यक्तानको ब्रह्मपूर्वक सुरे । राधिके बाले पहरीने 📖 वार्थिय विद्योग्य निर्माण वाली आवाहको रेक्टर विकर्णनाम क्रमकः क्रमके पुत्रा करे और यहे क्लानके 🚃 उसलायुर्वेक क्रमान को । क्रमान्याम क्रमा विविध कुरः यहाँ विकित्त निरम्पात करावन और हाहरू 🍱 । 📺 तथा प्रत्यको पूरा बान्ये 📺 चीव water Maries about Assessing

Profe के स्थापित स्थापित अवस्थाता विश्व असे एक स्थापित् क्षेत्रे आसम्बद्धान्त् । क्षेत्रकेत देवेश कनार्वक्रकुकेत का बंद्रको नव सर्वाय कृत कर पर्वेको । 'बहुरीय । अस्पन्ती अन्त्राती 🎋 🖼 🔤 🚃 फिल का, स्वरिन्त् । 🚌 पन्न असम्बद्धाः भूमं हो गमा । असः अस्य असम्बद्ध विश्वानीय कारता है। वेशेक्टर कर्य । जनस्त्रीक वित्ये गारे इस असमे आय आम मुहायर कृता करके लेलू हो।'

मगरान् समुचे ह्या हाला प्रार्थन स्त्री ।

प्रार्थना एवं विकर्णन

सर्वकृत् दिलको पुरस्कृतिः सर्वाकि भारके विविद्यंक सन है। किए विवयती बिसकंग कर है। अकरी शरिकके अनुसार दिल्क्यमा प्रकारों, विशेषाः संपर्धारकेको भोजन ब्यासा पूर्वतया संद्र्य करके 📶

प्रदे । विकासीको अनेक अपने 🛄 कारी काहिने, इसे 🎚 कारता 🖫 सूची 🛚 प्रकार प्राप्ते वर्तार्थक स्टिक्सी स्थापना करके अवेक पूर्वर क्वानरेक्कर काम पश्चिमायने क्षा करे। कहरे गया, गुम आदि प्रीय प्राचीकार 🚃 प्रकृतिकालिको 🚃 करानी **ारा-स्था क्रमणी सम्बद्धाः रक्**रेकाले

and कारण करते कृष्य-कृष्य 🖿

🚃 संवर्षित करें। इस अवार प्रक

प्रवर्तनके प्रकृत् धनवान् विकासे जनधार अभित करे । विकृत पूरण को हुन प्रजीपी काकार है असे। असमार्थ साथ-साम 🚌 🔣 अन्द्र चन्त्रका जन करके भाई निर्मृत्य-सम्प्रमाना निरमका पूजन को । गुरको त्रम् हा क्षा प्रमान क्षित्रकी पूज को । अन्यत्र सामानामा स्थापित्रकार . पूजन करफ चार्कने । स्वासी क्यान, ं आयान्य चाचल और याले निर्माणे परमाना विश्वको ह्या चरनी चाहिने। कन्दर और करियोः पूरूर प्रकारे पानिये । आठ नाथ-प्रकोक्तर संकरनीको एक समर्थित करे । वे अस्त क्रम क्रम स्थान है— यम, सर्च, स्थ, च्युकीत् 🖦 न्यान्, 📟 और ईसाय । इनके आरमणे 🔡 और अन्तमे सतुर्वी विकासिक जोड़कार 'बिक्सिक नग' शासारि करणकोद्धमा क्रिक्ट पूजन करे। दुन-स्वर्गनक पहाल कुन, सेन और स्वा निर्मेदन करे। काले अवनी निक्रम् पुरस

नैकेक्टोर विभी अवस्थान वानवा है। निर धीनक्ष्मक विक्रोतार्थ देवर सम्बूत

क्रमार्थित करे । क्रमण्यार क्रमाव्यार और ध्यान

**व्यक्ति हिने हुए नक्का उस को** ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* गुस्तत पना व हो से नहांकर (कर शिक्षय) समावे समसे धनमान् प्रेकनको संबुद्ध करे, बेतुबुद्ध' दिसाम्बर जान नासरे हर्मक करे । प्रकृत अवनी शक्तिके अनुसार पीत अक्षणंत्रों केवन करानेक संस्कर बारे । जिल क्रमतक नकरम प्रकट भूग प प्राप, सामा न्यून् सक्य करता से ।

इसरा अहा आरम्प हेल्ला पुरः एकाचे रिक्ते संकरण चारे । अक्या एवं ही समय करों अपरोधे रिक्ट श्रेष्ट्रा करके पहले अपूर्वा 🚟 कुल करता से । 🚟 कृषिक हम्बोसे पुत्रन करके किर जल्लाय रामर्थित करे । प्रथम प्रदुरकी अनेका दुसूने स्त्रोद्धा का करके शिक्यो पूजा करे। कृतीक विश्व, की तथा कमारा-पुन्तेले शिक्षणी शर्मक करे। विशेषकः विश्वपन्तीके परनेकर किवासी पूजन भारत चाहिने । कूले अपूर्ण विन्योरा संस्कृत साम जिल्ला हैनान pfient fiber feiter mit e werfer t इसमें पहलेकी उलेका क्योंकी हुन्ती आयुरित करती काहिये। किर प्रश्नानीकी भोशन करानेका संस्कृत को । वेच सन बारी बहरोन्हीं 🔣 व्यक्ति स्वयंक्त करना गहै.

प्रकारके भूग एवं दीन देवार पूर्वा नैनेस योग रुपाने । उसके साथ मंति-मंतिके प्रकृत को अधिक करें। इस समाप्त पूजन करके कपूरसे आरमी अगरे। अनारके बारको 🚃 अर्था दे और दूसरे प्रदर्शी अनेवत हुनुस समा-तय करें। तदननार प्रकार-क्षेत्रनका संकरण करे और लिएर प्रहरक पूरे क्रेनेनक पूर्ववत् इसाब करात रहे । कीक जार आनेपर सीसरे अक्रमधी पुजाबत विकार्णन कर है। पूज: अवस्थान असी काके निवित्रम् पूजा करे। 🚃, केल्बी, ब्रेश, स्वरकाण, सहीयुम min विकासकारिये कालेक्षा प्रांतरकार पूजन क्षरे । जन करने पति-धतिकी विकारकोचा विका समाचे अथवा स्वर्थेत को 🔤 क्याकर 🌃 द्वारा संस्थितको

करे; किंतु जीके स्वानमें मेहिका अवकोग करे

और आव्यके पूरत कहाते । उसके बाद 📖

नारे । विकित्त करको 📖 संबद्धा अन्य विद्वार फेस्स्ट स्वयं विकास अर्थ है । श्रीकरे प्रकरकी अवेदाः दूना मन्त्र-गर करे और जवासांक प्रमाण-भोजनका संबद्धन बहर । बीध, 🚃 📖 पुरवके दिस्पकी आराधमानुर्वकः सामा किलावे । वस्त्रजनीको सक्तम बहुन् इलाव करते रहता वाहिये.

१.केल्युक्टक रूपान इस उच्छा 🕏 🗕

पुरारा अझर पुरा न 📗 नान । सीसरे

अपूर्णेत अस्तिका पूर्वान 🔣 न्यूक्टेके समान 🛈

क्षाकृतीयो वचीतु रशिलाकृतिकारतया । संबोध्य काँगी दक्षा वरवकाराववेशाया ॥ इक्षारामकोर्तावं 📰 व निवेशवेत् । व्यवकारका दक्षारिकं च निवेशवेत् ॥ 🚃 का 🚟 व निकेम्पेट्। विकासित्तां 🌃 ऐतुद्र उपरिति ।

चार्चे हाचको अनुस्थिति बीचने दक्षिने इन्यको अंगुस्थिति संयुक्त वर्गके 📖 स्थितिको अध्यक्ति समाने । दाहिने समानी पादकाने कने समानी वर्तनीयोः मिलाये । भिर करे समानी अर्थन्यकारे दाहिने क्रमणी 🚃 और दुविने सुमधी अधिनको साथ को क्रमणी कीविताओं (मुक्त को ) किर प्र

🚃 पुरस् 🗯 और को। नहीं मेनुसूर करों गरी है।

जबतक असमोदय न हो ज्यन। असमोदय सहा आवका प्रजन होता रहे। यहाँके आय होनेपर पुनः 🚃 करके भारि-भारिके इत्येवक न हो, उस कुलमें मेरा कर्मा पूजनोपचार्ये और उन्हारोद्धरा 🚃 जन्म न हो।'

जरे। दलशाह अवना अधिनेक संस्थाके असुसार च्येत्र-

पदार्थोका मोजन कराचे : 🚾 जंकरको नभक्षार अस्के पुष्पकारि है और बुद्धिमन्

**ात्र अस्य सुनि करके निक्राधिक मन्त्रीके** प्राथीया करे-

महाद्वारस्य स्वास्त्राचारम्य विस्तेत्रः । 771 कुमानिने 🔣 प्राप्ता कन्त्र चीन्ने हन्त्र अहम्बद्धारि यः जनसम्बद्धारीक मना । भाषानिविश्यक्तानीय भूतनाय àв

**T** ( 📑 📖 स्वयं 🌁 দল সভূতির গ্রহণ সৈয়ের সর্বত। भाष्युसस्य बुटने जन्म एवं ता की देवता । 'सुक्दातक क्यानिकार क्रिक ! 🖣

आपका 🕻 । मेरे प्राण आयमें ही लने 🖁 और मेरा बित्त संद्य आपका ही बिन्तन करता है। यह जलकर आप जैसा बरिक समझें, बैसा करें । पूरताब 🛘 येने जानकर या अनकानमें जो जप और पूजन आदि किया है, रही समझकर द्यासागर होनेके नाने ही अलब मुक्तपर प्रसन्न 📳 । उस उपनासज्ञतमे जो फल बुआ क्षे, उसीसे सुकवायक भगवान् संकर मुक्तपर प्रसन्न हों । महादेव ! मेरे चुन्तमे

इस प्रचल प्राचंत्र करनेके पक्षत् कराये, 📖 प्रकारके दान दे और प्रकृतकी अनवान् शिक्षको पुष्पाद्वत्ति समर्पित करके 👚 महार्को 🖛 प्रमुक्तोसे 🚃 और आरहीर्माद प्रह्म करे। तत्वनार सम्पद्धा विसर्वन करे। जिसने इस प्रकार क्रम किया हो, उससे मैं दूर नहीं रहना । इस क्रमके फलका वर्णन नहीं किया जा सकता । मेरे पास मेली कीई वस्तु नहीं है, जिल्हे कियराति-जल कान्देवालेके रिच्ये में दे न हालूं । किसके हारा अनापास ही इस इसका पारून हो गया, उसके रियो भी ही मुक्तिका बीज को विद्या गया। वक्षांको प्रतिमास परिपूर्वक शिवरावि-इव करना चाहिके । तत्वश्चात इसका उद्यापन करके बनुष्य साक्षेत्राङ्ग फल लाभ करता है । प्रश्न अल्लाह पालन करनेने में शिव निश्चय ही उपस्थकके समक्ष दुः स्टेका नाष्ट्र कर देता श्रीर उसे घोग-संक्ष आदि सम्पूर्ण पन्नोकानिकृत करण प्रदान करता है।

मुलबी करते हैं - महर्षियो ! भगवान् क्रियम्ब यह अस्यन्त द्वितयप्रस्य और अद्भूत · सुरुक्तर जीविच्या अपने सामको स्प्रैट अन्ये । उसके बाद इस उत्तय इतका 🚃 कित बावनेवाले लोगोंमें प्रचार हुआ। किसी अवन केञ्चलने नार्ड्सीसे घोग और मोक्ष 🌉 इस 🚾 हिनराष्ट्र-व्रतका वर्णन किया चा १ (अध्याम ३७-३८)

हिस्यराजि-इतके उद्यापनकी

कृषि कोले—कुलको ! een इने विकासी अस्तिक स्थापित करके सामिने क्षिणस्त्री-अल्पे इदायाच्ये 🛗 व्यक्ति, ज्या पुरुष करे। 🚃 घोरूसर

अनुसूच करतेले साहान् क्षणात् पुरस्का बाध करण 🔤 । उस कार्यने स्थान विश्वास्य क्षिति क्षा क्षा क्षा क्षा क्षा क्षा कि स्तवीने जहां — स्ट्रॉफ्के १ सुक्रकेन

वरिक्रमानके अव्यक्तिक विकासिके ज्यान्त्रको विधि पूर्ण, किल्ला अनुस्थ करनेसे कह हम अवस्य है पूर्व करन देनेबाला होता है। स्थानतर चौच्छ क्योनक क्रिकामीको सुरकारका कारण कारण वाहिते। प्रयोगस्थिको एकः उत्तर भीवन करके कहुईसीओ पूरा स्थापन करण पाढ़िये । दिल्पराविके दिन निलवार्ग राजाव वार्षः हिम्मान्यरे जावर विविध्यक्ति वित्रकार कुरून करे । सामग्राम् वर्ध नामकुर्वक एक दिला क्यान करनाने, तो सीनो शोकांचे गीरिहितका मानके अस्ति है। इसके कथकारणे दिवा विद्यानेका सम्बन्धारी स्थाप करे अवस्था सम्बन्धार जीतर पर्वतिया वस्तुत्रका निर्माण गरे। वर्षी प्राताकल नामक कारकोची स्थानक करवी पाकिने । में सुन्त कराय करें, करा और वृद्धिमाओं साथ होने वर्षाकी। सा समझी मन्त्रपति क्षत्रीकारो प्राप्त्रपति स्वाधित धरे । क्याच्येर अध्यक्तमाने एक क्षेत्रेका अनवा दूसरी प्राप्त नवि अवधिका बना स्टब्स करावा स्थापित करे । सभी पुरस क्स कालकाचर पार्चलीवर्धात विरामकी

सुनुर्वेदाधी प्रतिका क्याकर रहे । वर्द प्रतिका

क्ष पर (केर्न) अवस्थ आने पर सोनंबर होती पाहिले का जैसी अन्यनी प्रसिद्ध हो.

अस्के अनुस्ता प्रतिन क्या है।

क्रमधानमें कर्मनीको और दक्षिणपानमें

···· व्यक्तियोंके साथ एक परिव आवार्यका बारण बारे और ज्ञा स्थापी आक्रा लेकर श्राविक्षात्रीय क्षित्र को । राजनी अकेक आरवे पृष्टक-पृष्टक पृक्ष करत हुए कान्त्रस करे। इसी पुरूष परावस्त्रान्यनी क्रीलेंग, बीक क्यें कृत्य आदिके द्वारा सारी राज विकास । इस प्रकार विविकत् क्ष्मकृतिक जनवान् विकासे संख्या वाले क्रम:स्टब्स एक: पूजन करनेके पश्चाम स्रावित केव करे । बिस बजास्तीर प्राचायम निकाय करे। किर प्राप्तानीको प्रक्रियुक्त चोजन करावे और पंचायति राम वे 1

्राप्तकेत साम्य कार्क, अस्तेकारण समा आपूरणोद्धाः चर्तसम्बद्धः महिन्सोकी antique units aid folloquise quis-कृतक राज दे । विता आवश्यक सामग्रिकोसे कुछ कार्यस्तित गीवत आनार्यको का व्यापन विश्वपूर्वक दान है कि इस दानसे धारपान् दिन्य पहुन्तर प्रत्यक्ष हो । सरवक्षान् करकारकीय एवं भूतिको क्यांके साथ क्याच्यी वीत्रम रक्षकर सम्पूर्ण अन्तर्वात्रपंत्रवित इसे आवार्यको अधित कर है। इसके बाद इस ओड़ मताब झुका को डेक्ट्रे पहल्द कामीने न्यूसाधु मोहरदेको प्राथीय करे ।

प्राचन

क्षेत्रीय व्यक्तिय अस्त्यागासस्यस्य । क्रम्पूर्व देशेश क्षम कुर वर्ववरित क्या न्याक्त्यरेण क्रकेसर् पुरी स्थि। न्युक्ते अन्युर्वेशो नेत्रम् अस्तरक्रमा संस्थर् ॥ अञ्चलकोर व अभानकपुर्वारेक मन। तदशु कुल्ब सकले 🚃 संबर्ध ह

देवदेव ! महादेव | पारभागतकाताल! देवेचर ! इस अससे संसूह 📱 🚥 मेरे अवर कृषा वर्शिववे । क्लि-पंकर ! मैंने भक्तिमानसे इस इसक्य प्राप्तन किया है। इसमें जो कभी रह गयी हो, 📖 आयके प्रमादसे पूर्व 🗒 जान । 🕬 🗎 अन्त्रमधे या वान-स्क्रमात् 🖿 उत्त-

पुजन आदि 📟 है, यह अववदी कुमासे सफल हो।'

🚃 तत्त्व परमामा दिवको पुष्पाहाति अर्थन करके दिए नगरबार एवं प्रार्थना करे । विसने इस प्रकार इस पूरा कर लिया, कार्येक कर कराने क्येश् अपूरात नहीं खती। कालो क्यू वजेकाव्यक्त सिद्धि प्राप्त कर लेका है, इसमें संस्था नहीं है।

(अध्याप ३९)

## अनजानमें शिवराजि-ज्ञत करनेसे एक भीलवर भगवान् शेकरकी अञ्चल कृषा

भारती पूज —सुरती ! पूर्वकारको विकाल इस उत्ता दिस्थाति-इसका पालक विद्या था और अनवस्त्र ये इस सरका पालन करके किसने क्षेत्र-सा करू जात

किया भा ?

स्तर्वनि क्या —आविको ! तुम सम होग सुनो ! 🕯 इस विकाम एक निकासक प्राचीन इंग्लिस सुनाता 🜓 जो सब पायोकर माक करनेवाला 🖁 । यहलेयाँ। यहां 🕏-विकी कार्ने हक भीत रहता जा, किसका नह था--गृतक्का। सरका कुटुब्ब कहा था स्था का बलवान और कर साधानका हानक साम ही झुरतायूर्ण कर्मने तापर रहता था । वह प्रतिदिष सनमें जाकर मृत्रोको म्हस्ता और वहीं रहकर गता अकारकी चोरियाँ करता था। उसने सक्यमने ही कभी कोई सुध कर्य नहीं किया का। इस प्रकार करने सहते बूध् उस दुरामा भीसमा बहुत समय बीत गया। तदननार एक दिन बढी सुन्दर स्वे शुप्पकारक दिखराति आयो । किंतु बद

ट्रस्ता धने जंगरूमें निकास करनेकरम का,

इसरिय्ये का अल्पाने नहीं जानता था। क्सी ह्या इस प्रीतको पाल-पिता और पानिन युवाने पीड़ित होकर उससे पाधक की-

क्रमी कुल प्रकार कावान करनेवर यह तुरंत अपूर्व केवार हाता दिया और मुग्लेके विकासके किये सारे काले यूपने लगा। ईक्कोगरी को इस दिन कुछ भी नहीं जिला और सर्व असा हो गया। इससे वसको महा दुःसः हुत्सः और यह सोधने समा—'अब मै का करें। वह करें? आम से 🚌 🔤 (भरत । हरने को 📟 है, जनक हना माला-पिताका क्या होगा ? मेरी को पानी है,

देशा ओपका यह 📖 एक जलासमके 🚃 बहेवा और बढ़ी पानीमें कारनेका बाट बा, बार्ट साकर स्वक हो गया। यह

उसकी की क्या दला होगी ? अतः मुझे कुछ

लेकर ही वर काना काहिये; जन्मभा नहीं।'

का-ग्रे-मन यह किकार करती वा कि 'यहाँ कोई-न-कोई जीव पानी पीनेके लिये अपने । उसीको 🚃 कृतकृत्य

बेरको: वेहपर जब गया और अहीं जल साथ लेकर बैठ गया। अस्के मन्ये केवल नहीं विका भी कि कम कोई कीम आवेला और क्या में उसे महातेगा। इसी अरोधको जुल-व्यासने पीकित हे यह बैठा रहा । इस राजेंड क्लो बहरने एक बासी हरिजी वहाँ आयी, को साधित होनार मोर-मोरने मोनाही पर रही भी। प्रशासने । एक क्लीको देशकर ब्लाधको बद्धा एवं दूधा और अन्ये तुम्त है असके क्यांके साथ अस्त्री राष्ट्रकर स्ट मानका संस्था किया । देशा करते हुद् सन्ते हाजके शहेले श्रोदान्स कर और किन्यक बीचे गिर पड़े। इस फेडके नीचे दिवारिक



बा। इक 🚃 और फिल्क्स से 📟

हो जो साथ रेक्टर प्रशासन्तर्वक बच्चो भूकके म्यूक्तमरे उस नावक बहुत-स आदिता ।' ऐसा निश्चन करके का नाम एक । माध्य सरकार रह हो नवा । वहीं होनेवारी प्रकृतकार्यक्री अवकार्यको सुनवार प्ररिप्तिने कको उधाकी और देवत । ब्याधको देवले ही व्या काकुक हो नवी और कोसी--

बुगोने कहा-न्याम ! तुम क्या मारना uniरे हैं। केरे साधने सम्बन्सक बनाओं ।

इतिनोची यह श्रात सुनकर स्थाधने च्या — साथ मेरे सुद्धाको स्वेग पूर्ण है; आतः कृषको भारकर जनती भूक निवासिक, क्षे हर चर्मक ।

प्रतासका का स्थान करने पुनवर प्रथ विको रोकान करिय का, उस हुए भीतको कार साथे देशकार पूर्ण सोवाने त्यती कि 'अब्ब में क्या बार्ड ? वर्षों सार्ड ? अन्तर कोई उसक रकती है।' ऐसा विचारकर सार्थ **THE OWN TWO THE !** 

मुनी कोटी—धील ! मेरे कोहरी कुमको सुक्त होता, इस अनर्थकारी सरीरके तिके प्रत्ये अधिक च्यान् युव्यका कार्य और बच्च हो सचल्या है ? क्यापार कारीमाने अवरोक्ते कर स्टेक्टमें को पुरुष जान होता है. कारक सी क्योंने भी क्योंन नहीं किया जा सम्बद्धाः 🐣 । यांसु इस समय मेरे सम कर्वे की अस्तानों हो है। मैं उन्हें अस्तारे चहिनकों अक्षण प्राचीको सीधकर सीट अपीगी। क्लेकर ! कुम बेरी इस बक्तको निश्चा न सम्बद्धे । में फिर तुम्बरे बास स्वैट आर्वेगी, कार्य संस्था नहीं है। सरवर्ग ही धरती दियाँ। 🕍 🕯, स्थापे 🖈 लगुर अपनी नयोहपे जबान अध्यक्षी पूजर 🚃 के गयी। उस सिका 🖁 और सत्त्रसे 🔡 विकारीके उस्त्रकी

माराई गिरही शुर्वी है। सरकों हो एक कुछ नदी। उसे देखकर जीवने स्वयं बायको fluger R 1"

स्तानी पदारे है—कृषीके हेरस सहनेपर भी क्या कावने उसकी कत नहीं भागी, 🚃 इसने आक्ना विकास एवं वयभीतः 🖁 पुनः 📖 प्रकार सङ्ग्रहः 🚥 Born i

मृगी बोर्स - • व्याव । सुन्ते, में सुन्तरे सालने देशी राजक प्राणी है, जिल्ली कर जानेक्ट में अकटून तुन्हारे कार सीट अवस्थि । प्राप्तान यदि केंद्र केंक् और रहिने कारू संबद्धा न करे तो को जो काद लगता है, परिकी आहाका करूवन करके लेखा-मुकार सार्थ करनेवाली विक्लेको विक पापकी प्राप्ति होती है, किये हुए उपकारको न प्राथमेकारो, भगवान् संकारो विवृक्त रहनेवाले, दूसरोसे होंद्र करनेवले, धर्मकी श्रीपनेवाले तक क्रिक्रमध्या और कर करनेवाले लोगोको को पाप सम्बत 🕽, जरी रायको में भी लिए हो पाती, पनि स्मैरकर भारतीय आहे।

इस तरह अनेक शपक समका ज्य मुगी सूचवान रहती हो गंधी, तब इस बनस्थने अस्पर विश्वास करके क्या-"अच्छा, अप हुन अपने बरको जाओ ।' तब बहु मुनी को इनके साम पानी पीकर अपने जन्मन सक्करमें गर्नी । इसनेने ही राजका का कारम अहर क्यांभके जागते की जागने बील गया । तम क्स ब्रिरमीकी बहित इसरी कृती, विकास पहलीने स्वरण किया वर, उसीकी राह देखारी हुई जल पीनेके रिक्ने नहीं का

तस्काराते स्थिता । ऐसा काले समाथ पुनः ध्यक्षेत्रको 🚟 मगवान् सिवके व्यव कर और भिरूपक गिर्मे । उसके द्वारा मधाना क्रम्पूर्वी जूसरे प्रमुख्ती पूजा सम्बन्ध हो गर्नी । नकारि 📰 प्रस्कृतक ही हुई बी, तो 🔣 क्याकंद्र रेज्ये सुरुद्धांकरी क्रे नवी । पुरीने क्षो कल परिवर्त देश पूका---'वनेकर ! आ क्या करते हैं ?' स्थापने पूर्ववत् उत्तर क्रिक — में अपने भूतो क्रुक्टको एस करवेके हिन्दे स्क्री भाषीना ।' यह स्त्यकर यह कृषी चोली।

मुन्देने कहा -- क्याच । बेरी बात सुनी । वै क्षम है। नेश क्षा-करण सकल हो गया। क्वोंकि इस अधिक भूगोरक द्वारा क्वकार होत्या। परंतु तेरे कोटे-कोटे वर्क कार्न है। अकः में एक कर मान्कर अर्थ अरमे मानीको सीव है, जिस सुन्दारे पास स्पैट अपनियो ।

म्बर्थ बोला—शुकारी **ब**लबर बुझे विश्वास नहीं है। में स्त्रो नारीना, इसमें प्रकार अही है।

व्य पुरस्का व्य इरिजी धरावान् विकासी 🚃 सामी 💹 बोली — 'स्वाध 🗓 💹 🚃 में अञ्चल है, उसे सुने। 🌃 🖥 लोडकर 🛪 आर्ड 🔣 🚃 स्तरा पुरुष 🚃 बाड़ि; क्वोंकि को बचन देकर उससे पलट जारत है, यह अपने पुरुषको हार जाशा है। जो परन अधनी विवाहिता बीको मागकर हारतिके वाक जाना है, बैहिक सर्वका उत्पादन करके धनोतकारिक प्रमेक

<sup>-</sup>१९४५ प्रत्येत विक्रा स्टोर्नेन ए महिन्। 🛗 वार्गामा असे 🗺 प्रतिहरून् ।

कारता है, पानकान् निव्यासा हो कर रिवर्का निव्या हाता है, नाता-विवासी निवान-विविद्यों आज्ञ आहि व करके को सूना किता देख है तथा पानों संसायकी अधुभव करके अवने दिये हुए वक्तनको पूरा करता है, देसे लोगोंको को बाब स्टब्सा है,

श्राची ।' स्ट्राची कही हैं—आके देख कालेकर कालने का मुनीसे कहा—'काओ ।' कृती

बड़ी खुले भी लगे, 🛗 में लोटवर म

 वीक्षर इनेपूर्वक अन्ते अल्पनको एको। इतनेवें है एकका कुला का छि

स्थानिक अन्तर्भ-आगते स्थानिक गणा। पूर्णी सम्बद्ध मित्ररण अवृत्त अगरम्ब हो स्थानेन्द्रर पूर्णीके रहेदनेचे स्वपूर्ण निरम्बन पूर्णा स्थान प्रतिकति हो स्वपूर्ण अस्तर्की उत्तेश स्थाने गणा। इसनेचे ही असने सरस्के धार्णीय स्थान हिस्सको नेका। स्थान

त्या इष्ट-युष्ट भा। जो देशकार व्येक्स्परे बढ़ा दुर्ग दुआ और यह व्यक्तरत् करन रक्षकार को पार क्रांस्टेको काल दुआ। व्हेला बारते त्यांका अस्टि जानकार्या कृत्य जन्म और विस्त्यांका विक्तित्युक्तर निर्दे, जन्मे

क्लके सीमान्त्रसे मनमान् विकासी सीमो अक्ष्मी पूजा सामा से गर्मी । इस हास भगवानी कार्यर अपनी क्या दिलानी ।

प्राप्त किरने अस्तिका प्राप्त सुनवार का पुत्रने आवसी और देशा और प्राप्त—

'क्षम करते हो ?' क्यमने उत्तर दिया—'मै अपने कुटुन्कको कोसन हेनेके दियो कुकार

संस अरुकेटरा ।' कारायाची ह्या कार सुरकार -रिकारेट प्रकृति कार सिंह स्थान और गाँध सिंह

इरिक्के मतर्ने वक् 🔣 बुआ और बुक्त 🖹

मानते इस प्रकर केला।

इरियाने कहा—में अन्य है। मेरा इत्र-बुद्ध क्रेज सकता क्रे भका; क्योंकि मेरे

करीरके आवस्त्रेचीको सुद्दि होगी। जिसका स्थीत विकासीको कालने वही आता, असका रूप कुक नार्व करन गया। जो

कारामा रहते हुए के विश्वीका उपकार की करता है, स्थान का सामको कर्य स्थान सामे है तथा का बस्तकेको नरकामानी होता

हैं "ा पांचु एक बार मुझे काने हो। हैं अपने कारध्योंको अपनी फलाके झंधने स्रोपका और उन समयो बीरण बेबाकर

व्यक्ति क्षेत्र अस्तितः । स्तानेः देशाः व्यक्तियाः स्तानः सन-वी-सन व्यक्ति विरोधनः हृशाः । स्तानाः स्त्रयः क्षुकः सुद्धः,

हो क्या का और उसके सारे मायपुत्र नह है। कृति है। उसमें इस क्यार कहा।

स्थान नोरम—को-को चहाँ आहे, स्था सुचारी ही नरह करों कराकर करे गये; वर्ष्यु में बस्तक अधीतक बढ़ों नहीं सीये हैं।

वस्तु व सम्बद्धाः अभागानाः वद्धाः नदाः स्था व । वृत्तः । तुत्तः व्या इतः सम्बद्धाः होः, इत्तरिको हुटः व्यापानां वर्ते व्याओरो । विद्याः अक्षाः वेदः सीवान-निर्वाहः केलो होनाः ?

न्त मेल —आक । व जो वृक्क क्यून है, उने शुने । युक्तमें असाव नहीं है । स्त्रीय करका सकाव्य सत्त्रसे ही दिना हुआ है। ब्राह्मिक करकी सुद्धी होती है, क्या

कुम्ब इसी अभा श्रष्ट हो जाता है; तमानि भीता ! तुम मेरी सर्वा प्रतिक्रा सुनी ! संभावकारको मैकुर बाव विकासिक दिन ||----|| करवेसे जो प्राप्त समस्ता है, हारी

» वो मैं प्रान्तर्नेपुरुष जेकार कटोरे मैं। स्थानमी कोट् धार्व परा सम्बे कोत् ।

पनाही हेते, करोहरको सुरूप रोजे एक रोका न । बस्तीको रक्तकना हेकर करो पहोटिएकोके स्वर्कत करनेने दिवकों को पान होता है, को बाद हुते 🔤 लने, 📖 में लोटकर अ आर्ड । विनानेत बुक्तने कभी दिल्ला कर नहीं निकरण, जे क्रमान पूर्व 📰 👊 सुर्वाच्या उनका 🛅 धारक, कवि 🔣 शीवार केवृत्त, शायान-महान कारत रक्ता किनकी पूजा किने जिल और भार राजाने निया भोरान का रेका है, इन सरकार पारंच्य 🏢 लो, चोद 🛚 गोरकार प **-2**1

मुक्त पर्दे हैं—अस्त्री का कुमार मार्थने महा—'सार्थ, प्रीव सीवत (' कार्याः ऐसा वर्षाना कृत कर्क गीवा कर गया । के पूर्व अपने अक्षानगर निर्मेश । बीनो क्षी जीवनबद्ध हो सुध्रेर में । अन्तरामें एक-कृतिके क्रान्तको कार्रकारि कृतका साम्ये कार्य 🎬 इप अर एकने को निवास विकास के पार्ट अवक्ष सामा काहिये । इस विश्वानके प्राप्त 🔤 पारक्रोको अस्तुरकर देखर 🏻 सक-दे-सक वारोके हिन्दे उत्पूर्ण 🖟 पर्य । यह समय केंद्री पुर्णाते पद्धा अस्ते विकास वाहा-'स्वानित् ! आपके विना पहाँ कराक केले रहेने ? प्राप्ते ? नेते हो वर्ष पहले जानत प्रतिहास 🖼 🥼 इस्तीनो पेक्स पुरुषो जन्म पार्विने । अन केनी नहीं गई।' जनकी का कार स्ट्राबर केवी नृगी कोरबै—'वहिन ! मैं तुष्करी सेन्टिक है. इस्तियों अस्य में ही स्थाधके बाद सारी है। पूर वहाँ छो ।' वह सुरक्षर पुर बोरय — 🗗 🔣 वर्ष जाना है। कुन क्षेत्रे नहीं को; उन्हेंकि रिरमुओकी रक्त जनाने हैं। क्रेसे हैं।' क्रानीकी बह बात स्टब्स का होने गुरियोंने हैं इक्ति उसे स्वीकार नहीं किया । ने केनी अपने वरियो डेक्ट्बिक मोली— 'उच्चे । परियो विक इस जीवनको विकार है।' तब इन सक्ते अपने

सीप विका और रूपे प्रीक्ष है जा स्वरूपी 🚃 विका, वर्ष 📖 व्यव-विकेशीय क्यारी अनीकार्ये केल का । क्यूं काले देश अनके वे तक वर्ष को बी बीवे-बीवे को अपने । उन्होंने का निक्षक पान विकास का किर हुन पातर-निकारकी को नहीं होती, बही इकरी भी हो । उन सरको एक क्षेत्र आया देश न्यायको पदा हुई हुआ। क्षानि बनुबबर बाब स्थान । जा समय कुनः बन कोर जिल्लाका किस्सी कार निर्दे । अस्ते दिलको क्षेत्रे प्राप्तके पूज पूजा को प्राप्त है। पूर्व । का प्रतान व्यासास स्था पार प्रकार बार है जबा । इसमेरे है केमी मुनियाँ और पून क्षेत्र कं—'कार्याहरीयके । प्रीय प्रांत काने हमारे परीरको सार्वक करे ।"

ा । या स्थाप स्थाप न्याधको क्**र** 

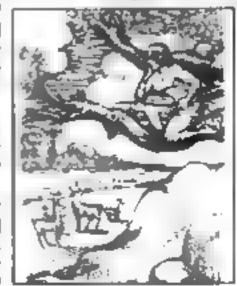

निरूप हुआ। विवयुक्तके प्रकारते स्थानो कृष्य 🚃 अस् से च्या । उत्तने सेचा-- 'ने कृत प्राच्यात हुए क्षेत्रेकर भी शत्य है, सर्वक

### मुक्ति और पक्तिके खरमका !

क्रिक्ती पुरस—कुरको ! आरमे है न महा और न परेंग्र है न महीन। महाँचे व्यक्तिर सुनिका नाम रिवा है। वहाँ मुक्ति विस्तानेवर क्या क्षेत्रा है ? भूतिको परिवारी क्रिकी

जनन्म हेती है ? जा हमें काहने । पुरुषे प्रमान्त्रेकका विकास तथा वरवानका कार पार्टनार्ली मुक्तिका अस्ति पालार है। मुक्ति बार प्रचारकी कही नके है—सरक्का, सारवेणमा, संश्विता, तथा चीची सामुख्या । इस विकासीकारे 💷 अक्टरची चुन्हि सुराध 🎚 जाती है। जो जानराज अधिकाती, राज्यी, जान-गम्ब और ईंगरवित सरकृत दिला है, ने ही बही रिकामनेक्षके तथा वर्ष, अर्थ और सामक विभावता भी दाल है। केवल्या सरावा मा परिवर्त मुक्ति है, वह समुख्येचे हिन्दे आवन्त क्रिय है। मुनिवरी ! मैं अन्यत स्थापन कारता 🗓 सुने । जिन्हों यह समझ जन्म अपन क्रेक है, जिस्के 🚌 इसका करना होता है करन अन्तर्भगरम था जिसमें सीप होता है, 🛡 🙉 रिष्य है। जिससे बढ़ सम्पूर्ण जनम् स्थान है, मही विकास कर है। क्रीक्रो ! केंद्रेने क्रिके के एक कराने अपे है---स्वाहत और विवाहत ।

विकास सम, ज्ञान, अनन एवं प्रविद्यान्य

नामसे असिद्ध है। निर्मुख, क्याबिरपुत,

अभिकारी, सुद्ध एवं मिरद्वान (निर्वतः) 🖁 । सह

ह रक्त है न बैरम; न स्टेब है न बैरम; न होस

क्यमहित काची को न क्यार लीट आसी है, यह प्रताक परनाकत हो तिल सक्ताता है। जैसे अस्पादक पर्नेत सामाता है, उसी प्रपास ५६ क्रिकार की सर्वकारी है। का कारते परे, क्रमूर्ण इन्हेंसे सीत हात प्रसारताञ्चन करमान्त्र 🛊 । मही वित्यक्तनात्र 🚃 होनेसे विश्वास की जनकी प्राप्ति होती है 🚃 किये ? हाहा पुरेशके इस्स रिकामा है असन-काम अरवेले सरकारोंको विकासकी जाति ment to " .

संस्थाने प्राच्यारे प्राप्ति शताना कवित्र है, कोषु चनकाम्बार 🚃 अध्यक्ष सुकार काम क्या 🖟 । इस्मीको प्राथितोष्ट्रीयाचि पुरस मुस्लित Mill के ज़िल्ला अवन ही करते है। क्रान्थकार मोक्षाहरू वरमाना ग्राप्य भागनो क्षे अधीन है। जरियते ही बहुत-से पुरुष हैसीह-लाभ करके जलकरतपूर्वक परंच भीक्ष 🗷 गये है। प्राप्तान् प्राप्तानी भवित ज्ञानती अनुनी कारी गयी है जो सक भोग और मोहर देवेवाली 🖟 । 👓 मानु व्यान्युक्तोके कृष्ण-प्रसादारी सुलध होती है ? जनम जेनका अहुन ही उत्तका शक्षण है। दिनों । यह मस्ति भी समुक्त और निर्मुक्तिः नेवले से जनसम्बद्धी जलानी नाहिये । फिर बैची और स्वाप्तिकारि—में के भेद और क्षेत्र के हैं। इनमें कैबीकी अनेशा सामानिकी सेंह कवी

अन्यतन्ते । स्वीतः स्वातिकान् । विर्तृते विकारिकान्तः पूर्वः विकारिका त एको नैस प्रदेश न केने जीत हुए साध्य हुन्से राज विकेशन त्यूल सूचन एवं स क्षेत्र कालो निकारी अञ्चल परस्य १४४ वर्षक काल और वर्षक दिसारी/७५॥ भारतक्ष स्थापने स्थापने संभित्र स्थापने स्थितन्त् अस्थापने अस्थापने अस्थापने स्थापने स्थापनारम् अ कातीच प्रमेदः तिकान्देदवर् मुक्त्। कारणा तिकार्वन सुक्रकात एवं क्षेत्रः ॥ (जिल्लाको क के ४१ (१५ -- १६)

# Total Control of the Control of th आवारकीय 📗 हिस्साई उत्तरी प्रार्थको 🏚 पर्वत्रकारमें समें कुर् हैं। मैंने इस सम्बद्ध रहुक-रूप पासर थे किस पुरस्तवेक सार्यन बिरम ? पूर्वाचे प्रतिस्था नीवा केवर अन्तरे प्रतिको केल है। अधिक जनेक उन्तरके नाम करके अपने कुटुनकार नातम विका है। mu ! केने कर करके नेरी क्या गति केनी ? argen II fure reliedt sop girtter ? IIII बाबचे रेन्द्रर प्राप्तक को पानक स्थित 🗒 मतका इस समय हुई। स्टब्स के रहा है। मेरे जीवनको विकास है, विकास है।' इस अवस्र प्राथमना होका जाती अपने वालको हेक रिया और स्था—'बेब्र पूर्ण ! कुर कार्य । पुण्यारा जीवार भाग है ।'

क्राज्ये हेम स्थानिक कार्यान् प्रांता minne men ib Wit aft mit Mittell अपने सामानित एवं पुनित स्वकारका दुर्वन करांक राज्य कुरमपूर्वक उससे प्राप्तिक स्वर्ध काके कारे जेनरे कहा--'बील ! वें कुछारे स्ताने प्रसान है। यर माँगी हैं ब्याय की क्लाबन् दिनको कर प्रमानो देशकार गावाल जीवन्त्रक हो काम और 'मैंने रास कुछ या हैरावा' की बाहुक कृत्या अर्थः करणोके आगे गिर कहा । **व्या** भाषको बेसकार भागवान् तिथ को कर-ही-कर को प्रसम हुए और 🎹 'कु' कर देवत कुरमार्गिको देखाने हुए अर्थाने असे विकास का विके

रिस सेट<del>े जान</del> ! सूने, आओ हुन नुप्रकेरपुर्वे असन सम्बद्धनीयाः ३००० से 📖 ध्येत्रीका जनभीत सन्ते । तृत्कृते संस्कृती सृद्धि निर्वित्रकारों 🚟 योगी। केला 🖽 प्रस्ती प्रकार करेंगे। न्याव ! की क्यानेतर केंद्र रक्षेत्राले भारतान् औराज एक दिन निराम है। पुष्पते 📟 प्रकारित और पुष्पते स्थाप विकास करेंचे । कुछ चेते 📟 वन स्थापन सर्वध चेव पा सामोगे ।

हारे काम है जा का कार्यान् संकास 🚟 और 📖 करके मुक्तवेदिसे तुस है नके तथा दिल-बेहबारी हो विकास सैंडकर विकास वर्षान्यको सामग्रह हो विकासनको करे को । कार्र अर्जुद क्वीतवर भववान किय क्यानेवाके मान्ये जीवत् हुए, के क्रांप और पूजन करनेवर राजारू कोन और नोझ ज्यून करनेकारे हैं। महस्रिके ! यह स्वरूप भी कर वैज्ञारं 🛗 योगोका अस्त्रेप भागत हुआ अवनी राजकारीचे रहते राजा । जाने चलकार विकास हार कार दिवस समुख्य अपू का दिन्हा । अन्यानमें है हम प्रतया अनुहरू 🚟 🕮 उनको कानुबर मोदा विश्व गया; विश को अधिक भारती सम्बन्ध होत्यार प्रस्त हारवारे कारी है, के क्रिक्का सुन सामुज्य प्राप्त कर लें, इसके 🔤 से सक्ता है क्या है। सन्दर्भ सामी तका क्षेत्र अवस्ते विशेष विशेषके व्यक्तिकीर **ार्थि कान्द्रे इस विव्ययम् अन्त्रे स्वर्गे** कार बारास करा है। इस स्टेकर्न से नाथ अवस्थित प्राप्त, विकित्ती और्था, अभिन-अस्थिते विक्रिया दान्य, अनेका प्रकारके ह्याए सरह-सरहके ता तथा बहुत-से का हैं, वे तब इस रिवक्ति-🚃 राज्यका व्यक्ति कर एकते । इस्तीरने अन्य दिन प्राकृतेकारे महुन्यांको ह्या सुनर्गर प्रकार अध्यक्ष प्रत्य क्रांच करिये। यह हिम्बर्ग्डि-इस दिला है। इससे सदा भोग और मोजनो जारेर केसे है। महर्मिने । यह धून रिकारकी-कर क्रांसक्कोर नाम्को विकास है। इसके निकासे का बाते की हुन्हें जा ही। सब और करा सुरूत पहले हैं ?

#### मुक्ति और चतिनके सामग्यका विवेचन

म्हरिकेंने कुछ—कुलाते। **स**न्दर्भ **ार्डा** पुरित्या कर रिया है। यह पुरि मिलकेवर कम होता है ? युद्धिने जीनकी बैजरी अध्यक्त होती है ? यह इमें कलाने ।

सुरुवीने प्रदा—म्बारियो ! पूर्वा 🖩 तुन्त्रो संस्तरक्षेत्रस्या निवास्य तथा परवाश्याका क्षत्र करोमानी पुरिकात रूपमा कराम 🐉 मुक्ति बार प्रकारको सही गयी है—सहरका. श्राचेकत, अधिभार तक कैया राजुक्ता । इस दिल्यस्तिकारो कर अध्यक्ती वृद्धि सुरूप 🖥 कारी है । जो जनसम्बन्ध अधिनाती, स्तर्धा, जन-गम्ब और द्वैतरदिन साक्षात वित्व हैं, वे ही बढ़ों केक्क्यमं क्ष्में सभा वर्ष, हिंही और कायका विकास के <sub>स्था</sub> है। विकास के र्गांक्वी पुरिष्ठ हैं, यह प्रमुखीके हैंको आहर पूर्वभ 🛊 । सुनिवारे । में इतस्ता लक्षण बावार 🖣 , सुनो । विकासे यह समान मानव् अन्यत होना å, flavik gre gener drev gjer å ren अन्यातीगरका पक्ष विकास लीत क्रेस है, में ही शिष है। जिसमें का संबंधि सम्मू ब्याह है, नहीं क्रियमा कर है। क्रियों : केंद्रेमें क्रियों से सम बताने को है—स्वाहत और निवास । रिक्कारम पंता, इतन, अन्तर एवं सरीवकृतन नानमें प्रतिबद्ध है। निर्मुल, क्लाबिरवित. अधिनाची, सुद्ध एवं निरङ्गन (निर्मेतः) है । यह म सारा है न पीत्स; व स्त्रीत है न नीत्य; न होता

ी हा पहा और न मेरा है न महिन। महीते प्रकारीय काली को न मान्या और आभी है, यह वरवास्त्र हो किया कार्यवास है। जैसे आवास सर्वेद कार्या 📗 इसी कार्य पर क्रिकारण की सर्वकारी है। 🚃 मानारी परे, समूर्ण हुन्देले रहेत हा समानसङ्ख परमाना है। यह किन्द्रात्त्वा ज्या हेनेसे निवास के उसकी अनीत क्षेत्री हैं 🗰 🚃 दियों । सूर्य मुद्रिके प्राप्त दिक्का है जनन-भार विक्रिया सन्दर्भाको विकासको प्राप्ति mint b " )

संस्थानमें इसलबंधे प्रार्थित अस्तरमा व्यक्तिन है, परंपू भगवान्त्र 📖 अस्यन सूका समा नका 🖟 । 🚟 🎆 संतरिकोयनि बुध्य मुस्तिके रिक्रों भी 🚃 अपन ही करते हैं। शासकार मेशकता प्रत्याता विषे भवनके हीं अधीन हैं। व्यक्तियों ही बहुत-से पूरण सिद्धि-लाज कर्ना प्रशासकार्यक बंध्य मेळा ज गर्ने है। भागनान् प्राम्युवारे पाता हालकी जननी बानी नवीं है जो सदा च्येष और योग्न देनेवाली 🖟 । ज्ञा साध् न्यानुकर्वेचे कृता-अस्तरले सुराध हेली है। उत्तय हेमकर अञ्चर ही उत्तका लक्षण है। द्वियो ! यह परित की संयुक्त और निर्मुक्तके बैदारे हो प्रवासकी जानकी काहिये । फिर बैधी और स्वाधाविकारे—ये के चेद और होते हैं। इन्हें केबीबड़े अबेदा सामानियां शेष्ट्र मानी

<sup>•</sup> वर्त - अपन्यतं च चौक्कान्यविक्त् निर्देश नेत्रपविद्यालयः 🎹 विकास क रहते केंद्र पोरक्ष के लेहते BBE हुए जान्य इस्तों न जा देखेंश में रहते पूरत एक प्राप्त का न्यों क्यां निर्माणे समान काम स्वाधिक स्था होता स्वीत जिलांका है। अभिन्नं स्थापनं स्वयु तरीन ज्यानवे निवान् : विवासि ज्यानानं पुत्रपति विवासम्बद्धाः नामीयाः नर्नेदन विन्हान्तेरावर् पुरन्। प्रवासा विन्नतेन मुक्तन्त्रः सात्र हैता । (To g the 10 to 10 (1 (2-15))

444

नेहरते परिवर्क हो अधार और धराये नये है।
वैद्यानी परिवर्क मा ज्ञानकार ज्ञानकी क्षानकी परिवर्क असे हिल्की एक मा ज्ञानकार मान्य है।
ज्ञान असे द्वारा पर्वार मार्थ है। उसके क्षान में के होते का ज्ञान का है। उस होतों ज्ञानकार का ज्ञान है। उस होतों ज्ञानकार का ज्ञान है। उस होतों में अहा ज्ञानके का हिने। पर्वाराम्य होता का का है। वस होतों में अहा ज्ञानके का हिने। पर्वाराम्य होता का का है। हम हा हिन्द हमार्थ होता है। वसित हमार्थ होता है। हमार्थ हमार्थ हमार्थ हमार्थ होता है।

गर्ना है। इसके विकार नैतिकार करें। अनैक्रिकार्टिक

निया नहीं बराना है। इस्तिनने उनमें केंद्र नहीं करना व्यक्ति। इसन और मध्य दोनोंने ही सम्बद्धाने राष्ट्र सुक्त निरम्ता है। इस्त्रुपने ! से सिंग्सा निर्माण है, उसे इसनकी प्राप्ति नहीं होती। जनवान विकासी प्राप्ति करनेकारियों ही सीमाणपूर्णक इसन आहा होता है। साल मुर्गाणये ! नक्तियों व्यक्ति है। साल स्वाप्त्रपाय है। उसीसे स्वयंगि सिंग्सा होती, इसमें प्राप्ति नहीं है। व्यक्तियों ! हुमने को पुष्क बुक्त का, उसीमार मैंने प्राप्ति किस्ता है। इस अस्त्रुपको सुरमार प्रमुख इस पायोंने निर्माण पुरस हो साल है।

(सम्बन्ध ५१)

## दिया, विच्यु, रुद्ध और सहाके स्वस्थका शिवेजन

सबने निर्मुण और है ? इसने इस 🚟 आर निवारण क्रीविये । मुहर्जीने कहा---व्यक्तियो 🛚 🔛 और deprejak Pegga, dyen sarah 🖥 lisa Parjer परभागतमे सर्वत्रचन जे सनुस्थान प्रकट कृता, उसीका नाम दिला है। दिल्को पुरूप-सहित अकृति अवश्र 🚮 । अन केनीने भूतरकारमें दिवत जलके भीतर तम विकास । इस स्थान परायोगी कार्योके नामने निम्मात है, जो भगवान विकास अस्तर किया है। यह कर सम्पूर्ण विकार वास्त्र का का का का का का ले मेरायायासे बुक बीहरि वहाँ सोचे । जर अर्जाद ब्रह्मच्चे अयन (निवासस्थान) वक्तनेके महरण बिर 'जरावव' नामसे प्रसिद्ध हुए और प्रकृति 'नारायकी' कहानकी। नारायको नाम-कमलमे जिनको उत्पत्ति हुई, वे सहत कहरती

महीरवेंने पूछा—निश्च विश्वि है 7 हाहा स्रोत है ? सर् कीन है और प्रकृत विश्वि है ? हाह

🛊 र प्रमुक्ति समान्यः 🚟 विकासः अस्थासम्बद्धाः विकास 🔣 विक्यु कार राज्य है। साहा और विष्णुके विकास करनेके निर्म निर्मुण दिक्को 🖼 🕬 🚥 विभा, इसका नाम 'म्हरीय' है। उन्होंने महा--'ने सन्तु प्रकारिके सम्बद्धे अवद क्रेकिया' कुछ कामनके अनुसार समास लोकोचर अनुसार करनेके विके 🖥 इ्यूक्तकेके त्यस्त्रदर्भ इकट हुए, उनका नाम का हुआ अपने प्रकार स्थारित परमास्य स्थापे विकासक किया बारोके लिये साकारकार्य प्रकट हुए । वे 🗗 संबद्धात् जनावस्तर सिव है । क्षेत्रों कुलोंसे भिन्न क्षित्रमें ब्राह्म गुलोंके बाव कार्ने जाने प्रयुक्त कार्ताचिक केंद्र नहीं है, जैसे स्वार्ण और अस्ते आकृतको भा 🛊 । दोनोके un और कर्म man है। क्षेत्रों समानसकारे म्बार्केको प्रथम गति प्रश्लान करनेकाले 🗓 । क्षेत्री रम्मान्यालं स्वयंके सेवनीय है तथा नान उपारके लीला-विवार करनेवाले हैं। श्रवानक

बराह्मको स्ट सर्वक दिवक्त हो है। ये विविधि विक्युको सन्तुन्ते स्वयान केट, अनिहाँ वर्ग, भार्यको सिविहरे विर्मात विन्तु और प्रमुख्यी ह्याचन सर्वेदे लिने प्रकट हुए हैं । अन्य यो-के केवल दिवस करने जबट हुए हैं, जरी करने रूपको अंग्र होने हैं । परंतु पहुचेन का रूप रहेप नहीं होते । उसका स्वयूक्त दिस्कों है रूप होता है। में प्रमुख स्थान करने नेपानक 🔣 स्थानन जात क्षेत्रे हैं। यांचु का इसमें निरम्कर राजकी न्हों जार 💹 । पह चननहीं श्रीन्द्रा अनेहर है । का लेन <u>प्राप्त तथा करें है, सिंह</u> क विश्वविका भारत 🔤 सार्थ । वे 🚃 प्रेरेके कारण क्यी-क्यो अवने-अस्य प्रक-क्योंका विकास कर नेते हैं। में दूसरे वेकास्ता पाल सारते हैं. के ज़रीने हरीए होने 🖫 प्रार्थितने विकास कर्म कर्म और अंग्रेस अवकर को है। के बोर्ड महके बात है, ने सरकार किय हो जाते हैं: अत: उनके निन्धे दुर्गापके अवेदार को सुन्ते । यह सरकार 🚟 स्रोत है ।

figit ! argest sellen semenn girn fi. गांतु विकासका एवा है प्रस्तात है। यह अर्थका प्रचारका नहीं होता । असको सम्बद्धानेका प्रचार र्वे कार्यात्रम्, गुण्यतेष आहरपूर्वक सुन्ते । **प्रा**वते मेकार कुलवर्षणा को पुष्क की कही देवन जाता है, OF THE PERSON OF \$1 AND THE PERSON भारतस्य निरम्भ है । सुनिर्देश पूर्व की निरमकी सम्बद्ध कराकी गर्जी है, सुद्धिके फावने जो तिथा किया रहे हैं, सुरक्षिक अन्तरने भी दिला रहते हैं उसैर सक 🚃 कुक कुरकाने परिचल 🚟 आग है, 📖 ann भी विश्ववेदी राजा स्कृति की है। स्वा: कृतिकारे । विकास हो कहुनूँग कहा राज है । से if the place that were been जाननेकोच्या है। इस अवहर से सन्तर-निर्माणी नेको के जनानों है। दिल दिल्लो के जनकर

अनेक बाब पर्वत अन्यत्त कार पूर्व पूजा हैने t, till myd femalik per 8-bel क्यान स्त्री है। स्वरूप सम्पूर्ण पेर्वेका अवस्थानकार्त क्षेत्र 'चेत्रकीर' बाह्य जना है। बे ही भागपर अनुसद्ध सार्थकाने राज्यान् प्रंपार है । मार्था, मार्थ, प्रार्थ, साक्षी तथा विश्वेत की के ही है । कुलनेके निर्ण बालका कार है, वरंतु कार्य-रकार सहोद्र रिको प्रकारको स्तेतुं गलना सहि <u>ि प्रवेतिक में अनुबाद कार्य प्रदा्याल है और</u> पहल्लाको उन्हेंद आदिन हैं । साहक, यह और कारणीयों एक-ने ही करते हैं। उस क्षेत्रोंने साथ न्त्रीता कार्यकानी अवने इकारों हो राज कुछ का किया है। कियान कोई उत्पादक नहीं है। इस्तान कोई कारक और प्रकृतक की गई है। के कार्य अपनेत हेन् है। एक होचार भी arter ofer \$ steps is seen desperater क्षेत्रक के एकारको । एक प्रे क्षेत्र बाहर होतार que súr um artiste moi ulture than हुआ पूर- पीव्यसम्बद्धी आह 🖟 जाता 🛊 । इसी man forced when not work other केंग्रेस के हैं। इस जन्म मिन्स्ट्रान करता: **व्यास राज है। इस्तार कुल है इसके** क्रमा है, पुरस्त नहीं ।

भूति चेले—कुल्बी ! साथ स्थानसदित प्राच्या करेर प्रीतिके, विस्तके जनकर क्यूक विकास को उस है। साथ क्या साम के हैं का निरम के संस्थान क्ला केले हैं ?

affeite at M Seite gefeller. **व्यक्ति क्षान्ति कालंद दिल्ली** करणारीवर्षाका विकास करते असे कहा । (Matter AA)

# हिम्परायाची तपद्यापका सर्थन तथा उतकी महिमा, मोटिस्सर्वहिताका

अञ्चलक एवं उपलेखर

है। इहा, राज्, सरकार्ध, कृष जाल सव when - pole sound pill right fage क्रमें प्रमान में स्थान क्रमा है, स्त्रीके प्रकार प्राप्त संबद्धात व्यक्ति । सन्दर्भ करन् दिवस्य है, यह हात यह अनुसीतन करनेकोच्या है। प्राचीत निकासको स्था निर्देशनारको सामा प्राप्तिने कि क्रिय सर्वका 🕼 सहारों नेपार गुनवर्गक भी कुछ करन् Report ter 2, mg our fles di \$1 it equipment at their expends it is now popular इन्द्रत होती है, त्या से इस कन्त्रूकी नकत करने है। में ही समयों जनमें हैं, करने कोई महे पानलाः ने इस सन्तवृत्ती रचना वालो पानं प्रमाणे भीवत प्रतिष्ठ क्षेत्रक भी प्रकार हा है। बारताओं प्रत्यात इसने प्रकेश नहीं पुरत है: क्योंकि के विक्रिया, स्वीकृत्यक्रमान है। केंद्रे पूर्व आहे. मोहिन्सेका असमें जीनीकर पहल है, बारतको करके भीता उनका प्रदेश नहीं हिंगा, वर्ग प्रकार न्यहान, क्रिकोर निवको राज्याना व्यक्ति । क्यानः में से कार्य ही उस कुछ है। मार्ग्यर हो कहान है; क्योंकि दिनको चित्र किसी हैत क्यापत समा नहीं है। क्यापत रांतीने प्रापेट ही विकास जात है, परंतु नेवाली नित्य अर्थुत नन्त्रका बार्वन कार्या है। भीव परमाना विराम्बा है और है; प्रांत् अधिकारो चोड्रिक होन्स्य सन्दर्भ हो पह है और अपनेको दिक्को विका सन्तर्भाता 🛊 । अधिकाले मुख होनेपर पह देशन ही हो जाता है। है|

कुरमी कहा--व्यक्ति । विशेषिक्यानः सम्बद्धे न्यात् अत्येत विवार है और अन्यर्ग रीता सुन है, उसे कम दक्ष है। दुन तम स्तेत - सन्तुओं के कारणा है। से जब और भूते, यह आरम्प गृह्य और कार केंद्रस्थान केंद्रस्थान केंद्रस्थान होता है। कारण करते हैं। से विकृत पूर्ण department and it will require the Bab mare were £, på og militæren कर अवस्य प्राप्त होता है । व्यापक अधिनक प्रकेश क्याने विका है; श्रीपु जो उस कायुका थन्यन करन्य है, यह आर्थिन्यक्नमे अधिन्यो क्रमार मानोर हेकान है। अभी गरह को मुद्रैहराय यहाँ वर्षित आहे। ज्ञायनीयाः अनुहार कारतः है, को अवस्था विकास दर्शन अन्त होता है, इसमें and the first three that is, from it, 🔤 ै: तूनरे कोई क्यू वर्ष है । वे दिन्द प्रन्ती है राज्य प्राप्त प्राप्तिते सामिता क्षेत्रे है ।

die reg, figh seem geri----अवस्थितको स्थानको अन्त केर्र है, असे प्रकार भगवान् इंकर की उन्संधकोंने ही अनेक क्योंने प्रशास है। महाने और बहुरकारी कारविष्यः चेत् वही होता । केवल प्राथते 🕮 क्षां कृतिकोड प्राप्त हो असमें नेकारी कारेशा होती 🧃 । प्रम पुर होते ही पेस्पुद्धिका जल हो जनम 🛚 । जब बीवरी उच्चर जनत होला 🕽, सब 🖦 कारकारे प्रशास करता है; किर अन्तर्भ का र्वाचननम् के स्थान हेजा है और अपूर नह के क्या प्रश्नाको निकार अपूर्णमा है। इस विकारणकाम अपूर्णको निवृति हो आवेगा 🚃 🗺 इन्सेक्लने 🛊 रिवल क्रेमा है--- इसमें रूपमा निवार नहीं बरना नाहिये । तम कुछ हिम्प है और हिम्म है जब कुछ है। दिन्स त्या

म्हर्य कार्या । स्वतंत्र कार्या केर्यार जीव संसार- निकासकार कुने उपदेश विधा है। इसका एक बन्धनसे सुद्र जाता है। अस्ति । असे अस्ति कार्य अस्ति । इसका एक

आहारने । इस असार वहाँ वकारे हुए मुक्तिने परस्थर निश्चय करके जो का मानकी बात करानी है, इसे अपनी बुद्धिके द्वारा प्रथानकीक अस्ता करका करिने। पुरीवारो । तुमने जो कुछ कुछ का, बढ़ सक मैंने तुम्बें बाता विचा। हमे पून्हें प्रथमपूर्णक तुम रस्ता करिने। अस्ताओ, बाब और बाव म्हन्स कर्मने हो ?

गोहे—आस्तिका ! नम्स्यार है। आ ि तिवयकोंने केह है। आयो हमें तिकारकारकार्या परम क्रवा क्रान्या कार्या कार्या है। आयमी कृत्यते इमारे मनकी आणि यह गयो। इस

संतुष्ठ सूच् है। सुस्त्रीने पक्षा—क्रिको ! की अधिकक

मोक्षराचक विकारकार 🔛 🚃

हो, अञ्चाहीन हे और धन हो, जो अनकान् रिवका हात = जिल्ह्या निकासी सुननेकी जिल्ह्या न रकता हो, उसे इस तस्वज्ञानका उपनेस नहीं देना जादेने। व्यासनीने इतिहास, पुरानों, वेदों और शास्त्रोसा वार्यका निकार करके उनका सार

ज्यान स्वतंत्र कुई उनद्देश विद्या है। इसका एक जारे अवक करनेपात्रसे सारे पाप मक्त हो जारे हैं, अध्यक्ति मक्ति जास होती हैं और मजन्दी वर्ति जात्री है। दुधारा सुन्तेसे स्वाम पाक होता है। अतः चौग और पोश्तक्य पानवी इन्ता रखनेवारंत जात्र पानवी मोश जात्रेस स्वाम सत्ता चाहिये। वत्तम पानवी पानेसे स्वाम सत्ता चाहिये। वत्तम पानवी पानेसे स्वाम सत्ता चाहिये। वत्तम पानवी करनी वाहिये। ऐसा कानेपर बनुष्य स्ते अवस्य पान है, इसमें स्वेह पाह है; वर्षोक्त पह अवस्था सत्ता है, इसमें स्वेह पाह है; वर्षोक्त पह अवस्था स्वाम है, इसमें स्वेह भी कुर्तभ पही है। पान हित्त-विद्यस्य भागवान् संस्थाने

वा इस्ता-व्यास भगवान् इस्तरका अस्त्रम सिन है। यह भीग और मोश विकास तक दिस्कारितको वर्षानेशेला है। इस प्रकार हैने किस्तुरकार्य यह कौकी आन्त्रकारिती तका दास पुज्यस्थी सिहता सिन है, से कोटिकार्सक्रितके मानने विकास है। से पुज्य एकार्यान्त हो परिताससे सा संक्षितको सुवेगा या सुन्तर्येगा, यह भवत प्रोमेका उपयोग करके अन्तर्ये प्रश्नरतिको प्रस्न कर लेखा।

(अध्याप ४६)

12

॥ कोटिस्स्तंतिक सम्पूर्ण ॥

### उमासंहिता

### भगवान् श्रीकृष्णके तपसे संतुष्ट हुए शिव और पार्थतीका उन्हें अभीष्ट चर देना तथा शिककी महिमा

यो को भूगमी रह गुनका कहा स्थानक संदर्भ रक्तांन्सी मुक्तां प्राप्तकीय स्थितः। सरकारमानको ध्रमको दिस्य स्थानसम्बद्धियातं पूर्व दिस्य ध्रीकोः ॥

'ओ रजोगुणका आसम्य व्यानंत्रकी सृष्टि करते हैं, सरवगुणसे सम्या हो सामो पुक्रमोंका सारण-पोषण करते हैं, तमोगुणसे पुक्र व्यानंत्रका अंदार व्यानं हैं व्यानंत्रका स्थानंत्रका स्थानंत्रका स्थानंत्रका स्थानंत्रका स्थानंत्रका स्थानंत्रका स्थानंत्रका व्यानंत्रका स्थानंत्रका व्यानंत्रका स्थानंत्रका व्यानंत्रका स्थानंत्रका स्यानंत्रका स्थानंत्रका स्य

और संदार कालमें स्व. नहा भारण 🎫 🛚

तथा सदैव साधिकत-धावको अवकारेर 🔣

माम होने हैं।

त्रही नोशे—अञ्चलनी व्यास्तिका सुनजी । आध्यकी भगवातार है। अवनने सोदिका नामक कीची अंतिका हुने सुन्त दी। बाब अवासंतिताका अन्तर्गत बाबा प्रकारके उपारमानेंसे बाबा को परमाना साम सवाधिकका करित है, बरका कर्मन कीचिये।

सूरजोंने तथा सीनक आदि पहर्षियों ! धणवान् रांकरका प्रमुक्ताय शरित्र परम हार्च एवं भोग और मोशको देनेबाला है। तुमलोग प्रेक्से हार्चा सरकुमारके सामने ऐसे हां प्रसुको उपल्यान हार्चा अवेर क्रिके उत्तरमें उन्होंने क्यायान् दिसको जाम व्यक्तिका गाम किया था।

उस समय पुत्रकी प्रस्तिके निवित श्रीकृत्याके दिवसान् वर्षत्यर 📰 अर्थि इवयन्त्रमे विकने, उनकी बहायी हार् व्यक्तिके अञ्चलार भगवान् सिवकी प्रसामाने निर्म तथ करते, उनके सपसे · क्षेत्रकर पालेती, क्षात्रिकेय समा क्लेजस्त्रीय 🚟 🚃 होने नथा क्रीकृत्यन्त्रे इत्ता करकी सुन्तिपूर्वक अरक्त क्रीयनेको 📖 सुककार सन्तकुमारजीने क्या — श्रीकृष्णका 🚃 सुनकर भगवान् 🚃 🌃 कोले — 'बाधुदेव ! सूपने जो कुछ क्षेत्र किया है, यह सब पूर्ण होगा (' इतनः प्राप्त विद्युलवारी भगवान् विद्य विश कंक — ''कदबेल्. ! तुन्हें साम्य नामसे 🚃 एक महापराक्रमी कलवान् पुत्र जात क्षेत्र । एक समय मुनियाँने संबर्गक (अलबंकर) सूर्वको साथ दिया वा कि 'तुम अनुकारोनिये उत्पन्न होओगे' अतः वे संवर्तक सूर्व 📕 तुन्हारे पुत्र होंगे : इसके सिका जो-जो परतु तुन्ते अभीक्ष है, वह सम तम जात करो ।''

रामकुमारवी समरो है—इस प्रकार परवेदार विवास सम्पूर्ण वरोको प्राप्त करके श्रीकृत्वाने व्याप्त प्रकारकी बहुन-सी स्तुतिबोद्धरा उन्हें पूर्णनवा संसुद्ध किया। महत्ववर भक्तवासम्बद्ध गिरिसबकुमारी व्याप्त प्रस्ता व वन समस्ति विवासक व्याप्तिवास व्याप्ति व्याप्त

भवंती बोर्टी—परम **मुदिसान्** कसुदेवनदन शीकृत्व ! 🖹 तुपंत्रे सहुत

क्लोवाधिक वर्गको ऋष करो, क्ले पुतलबर कुर्लेक हैं।

श्रीकृत्याने सद्य —देखि ! वहि आप मेरे इस सत्म तथसे शंसक हैं और मुझे बर दे रही है से में यह बद्धा है कि सक्कारिक असि अभी भी पनमें हेन न हो, में राख क्रिजेबा पूजन करना रहें । येरे भारत-विज्ञा तक पहले संबंध में । में बार्ड कर्यों की बार्ड, संबंध प्राणिकेके प्रति मेरे इत्यमे अनुबार भाग रहे। आपके दर्शनके प्रभावते नेरी संबंधि रतम हो । मैं सैकड़ों यह काले हम् आहे



संतु≱ हैं। अन्य ं तुम शुक्रमे भी रूप देखाओंको तुम कर्ण। सहकों साधु-संन्यारिको और अविविध्येको 🚃 अवन करवर अन्यक्षे विका अलवत योजन कराळे । वर्षा-कनुक्तीके स्तक नित्व नेश प्रेय क्ष्म क्षेत्र 📖 में सदा संसूक्त हों।

सनस्कारता कड्ने है—जीवुरक्ता का करन पुरुष्टर समूची अधीर्शेको केरेकाचे इत्याली हेवी पार्वती विदेशत हो क्रमने कोलीं — "कासुब्रेज | देशक ही होगा । <del>तुन्द्रारा कार्याच हो ।' इस प्रकार</del> बीक्स्प्राच्या करना क्या करके उन्हें इन करीको केवार कार्यतीकेवी शक्षा परचेवार क्रिक केने वहीं अन्तर्भात हो गये। स्टब्सर केरिक्ट्रण औक्ष्मको बुनियर स्थानसूको क्रमान करते उनके कर-आहिका सारा सम्बद्धाः बाह्यः । सर्वं का श्रृतिने बहुः — 'सन्तर्देव र संस्थाने भागवान् विकास विका शुम्रत कौन महानानी ईक्षा है तथा स्रोधके शक्क सुरुष कीन जालक दुस्तह हो उदया है। अक्रमाजनी मोकिय ! कान, तथ, शीर्व नमा रिधरलामें दिखाने धाइकर करेन है। अतः तुप प्राप्तुके विका देशार्थका स्वता अववा करते यो ।'

गदनकर जनकचुके प्राप्त विकासी महिन्य सुम्पेनी बाद इन मुनीकरको नगरकार करके बधुनेकक्षत केवन मन-बी-मन क्रम्युक्ता स्वरम्य करते इत् अस्काश्वरीको क्रके गये ।

(जम्बन १<del>--</del>३)

» सेविक्त विकासका » 4UD \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

नरकमें गिरानेकले क्रयोंका संक्षिप्त परिचय सम्बद्धान्याची काले है---स्थानको ! हेनेके ब्रह्मम् किर से लेख है तथा को निर्देश

पान-परायम और पहानरकोड पुरस्का क्षेत्रारोपण करना है, यह सन्त्रा भी **-**अभिनारी है, उपना संक्षेण्ये परिचय दिया अब्ब-इत्याग क्रेमा है। जो गरी समाने अवहरण करनेकी हुन्छा, विक्रमे हुना अधिपु-विकास तथा व धार्यकोच्य कार्यके प्रकृत क्षेत्रेका एतावा—के कर प्रकारक वानरिक करकर्व है। असंबंध प्रकर (वेरिया-वैश्वति कार्ये), जन्मन-प्राचन, अधिक केलक और केड-केंद्र क्लाके कारा—वे कार काविक (कार्यक्रार होनेकारे) कार्यार्थ है। अध्यक्ष-प्रश्नात. प्रार्थिकोची क्रिल, कार्को साम्बंधि स्थाप और दूसरोके धनको इंद्रूप नेमा - के बार लकारके जारितिक पानकर्त है। इस उन्हरू वे बाग्र कर्न काले गये, के बन, काले और प्राप्ति हुए तीन आवन्त्रीते राज्युत् होते 🕯 को संसार-सागरने पार क्रांतरेकारे न्यानेपनीचे हेर वाले हैं, वे सब-वे-सब नरकोके संभूतने निरमेक्तने हैं। इनकी कहा मारी पालक सन्तरम है। जो विस्तरमञ्जा क्योर हेनेकले त्याबीकी, मुख्यकीकी और निवान-स्वयक्त अस्तिहरूकी निवाह कारणे हैं, के प्रत्यान बक्क बरक-मधुद्धरे भिरते हैं। प्राध्यानगर, महिरा पीरेपारम, सुवर्ण पुरानेपारम, गुरुवतीयाची पात इस वारोगे अन्तर्क रमानेनामा परिवर्ती केलीका पार्थ-के

समान्ये-समा महानात्मारी बडो क्ये है। को सर्वेचके, लोकरो, कवले रखा हैको महानके सर्थं देशे न्यून् वर्गके क्षेत्रका कर्मन करता है, यह अध्यक्षका क्षेत्र है। में अक्रमको मुख्यत को कोई कह

जाता है; स्थानवान होन्दर सुन्ते । नरबोन्हरं अपनीन नामने केंद्र हुए वेड्ड दिनाके अन्तरी कार्य कार्यका संकारण, पराने कारके विकास अधिकारको अध्यक्तील कार्यक्र असे रिजेम (इस्तरिम) चर देस है, को महाकारण करू भका है। जो शुरुरेके पक्षर्थ पूर्णका भी कारण सम्बन्ध कार्य हुवे पुण्येक्षण अवने-आवको अनुसू निर्दे पांचा है, यह भी निक्रम है सक्कारतारा होता है। को सहिद्धारा बाढ़ी काती हुई में ओके तक पूर्वने करोड़ पहल करने हुए हिलोके कार्यने निवा क्रांतात है, जो प्रकारतार काफो है। को वेकालको, अस्तुप्रणी तथा के अभेके प्रकारिकोट विको की कुई कृतिको प्रश नेका है, प्रके प्रकारकारा काक नका है। केवार और प्राथमिक धारको प्राप्त तेला सभा अभागको पन कवान प्रदासको समान ही पानंद कारण कारिये । विश्व विद्या प्रत नियम गांव पहलो पहल करके को साग हेना गया पञ्चमक्रम्यारेका असूक्रम व करमा व्यक्तिकारके स्थान काक बताया गया है। विका और नरसको साथ देता, प्राणी ननाही केल, प्रावृत्तको प्रकृत काल करना, दिन्छ-चलनेको कांस विरामक तथा अध्यक्ष विद्याल प्रकृत करना बहुक्ताको सुरूप बहुत गवा है। करने निरपराय प्राणिकीका प्रथ कराना को प्रदानकों हो सुन्द है। सन्द

पुरुषको पानिने कि यह प्रावृत्तको सम्बद्धे

रमान है। उसे धानके बारवंधे भी व स्वन्तके,

अन्यका प्राप्तकाच्या क्षेत्र राजात 🕏 र

मौओंके मार्गने, बनमें तथा मौबवें को स्तेत

आन राजने हैं, से भी अवस्था है बरते हैं।

<u>Tänkin tapainet tannin jä nistet tet tat Tannan niästän tastianiälän vet tarkortustan maja</u> इस सर्वादे जो भवानक साम है, वे स्थानीका, वेद्वीयाँ क्रान्तें, पर्वतीका, स्वाच्याके समान कने गर्ने हैं।

वेक्ट सम्मानिक केटमारेचे प्रतर-केर कारण, अंक्षण अधिकार और अधिक क्रोब करक, पाक्रक कैलाना, क्रांक्रक करक, विकासिने अन्यन अन्यक क्षेत्र, संस्कृति बारण, राजुक्तोंसे हैंग रकता, पांची-समान करन, हेट कुराबी करकावेंको कार्याच्या मारमः, यहः, कान-कार्यनं, सरोका रचा की-व्यक्तिक विकास कारण, रीवीकार, प्राप्तक तथा कर एवं श्वापक आदिया मीक करना, चीके बनले जीवित्या क्लान: मिल्केक अल्बन कहिया होता. क्रिकेटी रक्षा न करना तथा करनो बतावी विक्रोका नेवन करन, क्वाचर्न आहे. प्रातिको प्रथम हेन्स, प्रान्तिक अववास्त्रक केवल कार्य, अलाग्-कारकेवा अध्यापन बारमा, शुक्षे नर्गका सक्रम रेमा, देवता, अकि, गुरू, मासू शका लाहारकारी विन्हा बारमा, नियुक्त और वेजव्यक्ती ज्ञान वेला, अपने वालेका वरिवाल करका, बूरे लंबाक्को अक्टान, जनिवस क्रेक, क्रांके MINE और कहा क्या चेराना — पुरू अहाके गर्नाने पुरू की-पुर्नानेको प्रस्तानानी सहा मन्त्र है।

में पहल मीती, प्रमुख्यानको, स्वाची, विश्व हाता एकाकी महाराज्योंके पहर्च 📖 कर केते हैं, 🔠 सरकताची वर्ण गये हैं र भी बाह्यभीको कुरू होते हैं, उन्हें प्राप्तेके **व्यक्ति एक उसले हैं, जो दिन होचर प्रश्लेकी** नेवा करते है हाता जो कार्यका वरितासन

कर्मकोचे सथा देखकीयुरोके अन्त-नाम हाकुम्पके हामका अध्यास कारत, बार-कुमार साथ करते हैं, बीत, हैंद पाल, पाठ, सींग और परिलोधना भी राज्य केवरे या नेकरे हैं, दूसरोंके केन आहियाँ प्रीपत (बेंच) फिटा देते हैं, क्रमारे प्राचन करते हैं, इस-मुख्योद है करनेति रूपे स्को 🖫 विजयिको समस्या रूपके पूर् भारत, जान क्या क्यांचा करने ही उपयोध कर्क है, के की, कु, मिन, करा, कुह, कुर्वल, उक्कुर, पुरस, असिन्धि सचा क्कूकरोको कृते छोडकर सर्व का लेते हैं, को अधिनोहित एका सार्व विकासिको सहस क्षाके रिवर क्षांद्र काल के हैं, अंश्वास क्षारण करके भी किस्तों का क्या केर्ने हैं, को रिक्टानिकाचा चेत्रा वार्यकाने है, मोओको क्रमापूर्वक काले और वार्वका उत्तर दक्त काने हैं. जो पूर्वन पश्चओवा क्षेत्रण गरी बारते, सहा कई होते राजने हैं, अधिक भार राज्यात रूपे पीक्षा केरे है तथा स्टान व होनेवर भी क्ष्मपूर्वक क्यें इस का गावीने जेतते हैं अध्यक्ष अपने अस्ताह मोहर विशेषकारे हैं, औ कर पश्चक्रीयो दिल्लाने निमा हो भार सेने म 🚌 विकास कालो केल 🔣 🕻, बेधे हुए पूर्व वसुओको विकास रिज्ने नहीं होको तका को प्राप्ते पायल, तेनले केंद्रित और भूतको जानुर गरन-बैरतेका कार्यकेस कारन जी करते. 🛮 सब-के-सब नो-सबते रूपा नरकामानी क्षेत्रे पर्वे हैं।

मो पारिक गणुण बैलोके अध्यक्तिक कुरुवारे हैं और सामा नत्त्रको कोतने हैं, वे न्यान्यस्थ्ये है। जो मध्याने घरपर आपे 💷 🔤 है, जो पानपायक, कुर सभा विकाद - पूरा, प्राप्त और 🚟 📖 करे हुए 📟 है, 🖼 चेनकराने, अधिने, जरने, और अवनी 🚃 🏬 अधिनिक्ते,

अवको, सामीन पुरुषे, दीने, करा, बृद्ध, कुर्णेत रूपे रोगियोंचर कुम्ब नहीं करते, से मूह नरकके समुद्रमें निस्ते हैं। बहुक जब करत 🕯 तम अल्बार कामाना हुआ कर वर्त्त्रे 🛊 छ। कता है। पाई-कबू भी इनहारतक कका लीट 📖 है, केम्ब्स उतनेह बिहरे हुए कर और पुरुष ही पारतेकके 🚃 जानेकारे का जीवके साथ बाते हैं।

यो औषित्रकारे सीनाको जीवका अनंभाना कर क्यून कारण 🛊 📾 कुल्लेको राक्षणे प्रवास 🚃 🛊 । विस्त राजके राज्ये क्रम पुरस्केर, अस्त्रे स्थाद अनुसार कम कुम केवर अभिन्त कॉन्सका वाल से हेनेकारे अधिकारियों हुए कौर-बाह्यभोते अधिक सत्तको जनी है, क राज्य भी नरवर्धने काराना जाता है। कारानी farefrit spen men pår sich

🗓 नहीं परब्रीनाची राजाको भी स्थाना है। को आनुको योग और कोस्को सानु सम्बन्धा है कथा किया विकार के निरंपराध्यकों प्रकारक है केन हैं, जा राजा नरकों पहल है। जिल-फिल्हे पराचे ह्राम्बके सरको क्सानर की भूता सेनेकर क्यून्य नरकमें निरते है, इसमें संपाय नहीं है। इस सरहके बागोले बुत्त बबुक्त बर्चके बहुत्त्व करना कोगनेके निन्ने कृत्य हारीर काल है, जिसमें सन्पूर्ण अस्तार अधिकार रही है। इसरिया किये क्र करका अवद्यान कर सेना काहिये। जन्मन से करेड़ करवेने में दिन ओर हर परवका जन्म नहीं के सम्बन्ध । की मन, 🛅 और सरीयहरा सर्व पर करना, कृतरेने करका एक किसान कुमार्गका अपनेक करक है, उसके रिग्वे पापगति (1998) di uni \$1. (20089 V-1)

प्रकार कुरुनेची से पार सामा

## पापियो और पुण्यात्मओकी यमत्वेकपात्रा

स्वरकृत्यानी करते है— कासवी ! मनुष्य पार प्रकारके धन्तेले कक्कोकले असे हैं। यससेक आवस सम्बद्धक और भवेकर है । वहाँ समस्य देवकारियोंको निकास क्षेत्रार सामा बक्रता है। बरेलूँ ऐसे प्राची नहीं हैं, जो बनलोकने न जले हो। किये हुए वर्शका करू कर्मको अकरू भोगक वहत है, इसकर विकार करो । आवान को सुन कर्न करनेकले, सौम्बन्तित और बणानु है, 🖹 सीम्बनार्गरी प्रमूपीके पूर्व प्रस्को जाते है। को शब्दी पायकर्मस्यायम् तथा द्वारते 🚃 वे क्यांक्रा दक्षिण गर्गसे क्याचेकव्ये बाब करते हैं। कार्यरनेकने कियाची तकर

पूरी जिन्हर नामकाशके पुरुवकर्त करकेकारे होताँको 🗏 🚃 नगर निकारकर्ति-सा काम बद्धात है; पांतु लक्कान्य मार्गके काम करवेकाले क्रानिकीयके का बहुत बूर दिवल दिश्याची हेता है। सहस्रित मार्ग आही 🔲 ताले 🚃 🔛 🚌 🕏 कही चंत्रकहों है काह है: कही बूरेकी बार्क संबंध तीसे बाधर इस ध्वर्गभर जोई गये हैं, कहीं बड़ी भागे कीच्छ बैक्से हुई है। को-होटे वालकोके अनुस्थर कहाँकों कठिन्स्तृपीयें भी भारीकर और इसकायन है। मही-मही क्वन्तिके मार्गवर सोवेकी सुनिक समान

वीके कम केले पूर् है। भारतको और सहीवा वर्णन काहे सरक्रमारचीने नदा-मामन्त्री ? मिन्नीने अन्त्रोन वार्त्या अन्तरी पुरुषके श्रील हो मानी राज नहीं किया है, ने लोग है इस उपनेश को कुछ बोक्स-का असूध रोग रह ज्ञान पुरस्त अंडमें और सुकारी पाणक करते हुए जा कर्नवर सत्ती है। किस्त्रीने नक्रोंको ही दानकर्ती कालेब (गहकार्त) हे पता है, ये पुरस्कृतिक करावेकारी पता कारे हैं। इस रेकिने कह कात्रार कर्य 🕮 जब प्रेमपुरीने पहेल माने हैं, तम उनके किन्यमें करराजको सूचन से जाती है। क्रमणी अञ्चल पायर इस पर पारिन्योको यमराज्ये आने से मान्यर सुद्दे बाले है। बढ़ा को कुछ कर्ता स्वत्येकाते होता होते हैं, करको प्रमाण स्थानसङ्ग्रीक अस्तर देखा पाछ और अवर्थ विकेदन करते. हिन्द वर्धाको, क्षा सम्मानित करने हैं और काले हैं-'बेबीक कर्न करनेकाले सक्तानको । अस्य-लोग थन्य है, जिलोमे विका सुकारी जारीके



विकास मानों भी गो। मुख्य अवर सम्पूर्ण क्ट्रान्स परमुक्ति वर्णनी चेवन प्रकेशनीयुक्त प्रकृतीचे सम्बद्ध विर्वत राजीकोचाने बाहाने । मही बहुत्य कोन्सेका मान; जो दिन वर्ष आकर चौनिवेसा।' जो क्यांका स्मृत्य होते हैं, वे नाने प्रनारको रेले निकोर समान है। के प्रमाणको कुरुपूर्वक स्त्रीय अर्थात्मक करने देखते हैं ।

> मिलू को छए कर्न करनेवाले हैं, के न्यानको प्रश्नामा स्थापे देवते है । स्थापी होंने कारवास कुल स्कृति साल निकारक कर पहला है। नेव देवी चीड़ीने पान प्राप्तित केते हैं। अनोह केना काराओं और की है। उन्हों-फेर पर्क-को केने है। और

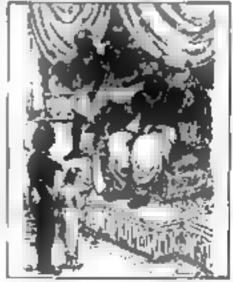

कारकी और प्रक्रमां यूने है। इनके असम्बद्ध भूजार्थ होती है, 🖩 कुमित तथा अस्ते कोक्सोके देर-के शिकानी 🔡 है। उनके क्रपोने सर प्रचारके अध-तक रहे केते हैं।

e sificy foreigns a 444 

थे राज प्रकारको सम्बद्धाः भाग विस्ताब्दर छ। अधिको प्रमुख्यः कुछ पुरिवान् हो हाजोने गावियोको जीतो सभी है। ज्यून को पीरेकर जानक, रहार कहा और स्वरं करना करना वारके बहुत क्रेंचे स्वाकेनके सवान क्रूडिन्डेका होते हैं। अनके नेत्र प्रश्नातिक स्थान

म्मील विकासी देते हैं। उसका 🚃 अस्त्रकारको नेवाकी गर्जनको सम्बन्ध गर्मार केता है। ये देशे जार पहले हैं कर्फ महामागरको नी हो है, निरिश्तकको विनाह यो 🛮 और मैहने आग काल को ै।

with their provinces within समान प्रमाणाने मृत्यु देवता सब्दे रहते हैं। पार्थिका समान काले कारचेवार और मन्त्राच्या कुरतान्त्र देवत्य भी रहते हैं । इस्पेट रिस्का मारी, जा स्कूलकरी, क्रिकेट कारकराति, अनेवह प्रवासीक रोग सका पाहिन-

सनस्कृत्यारकी कालो है—स्वाधकारी | गरान्त्रा प्रमुत ब्राह्म असमा स्वे 🚁

······ नहे बेनले के जरते हैं, कनो कहारी मने नहें क्वोंको धरामानी कर दिया हता हो । क्ल समय सरीरसे जर्जर इक्क केव्यारी जीव कारणे सून कहाने स्थाना है और सूच-🚃 सोकर निकेष्ट 🖥 साल 🕏 । 🙉 कानुका

स्वयं ब्राह्मण में पनवृत्त वित को जीविन कर हेते हैं और अल्बेट परनीकी सुद्धिके हैं। क्रो गरक-समुहने क्रल की हैं। कुलीके नीवे

नगरको स्तर्भ व्यक्ति 📗 जो 🖂 स्तर्भ अभावें धोर अन्यकारके धीलर विधल है। उन सम्बद्धी अञ्चलेत कोटियाँ है। यहाने 🎟

क्षेत्र कड़ी क्षेत्र है। इससे सक्षेत्र है, क्षे

क्रीत, कुर, अबुता, करा, कार और सक्रा रिंको साहे स्को 🐩

वज्यपुरस्य कृत्य वारत्य सारवेसाते स्कृतक कुर, सरकात और बच्चा बारम किये वर्षा क्यांस्थल क्षेत्रे 🕏 । स्त्रमी नाता प्रकारके सम्बन्ध करने करनेकारे; च्यान् बीर एवं व्यक्तिक है। इनके असिरिक असंस्थ महायोर पामहा, जिम्मदे अञ्चलकी काले वार्याको समान कारने होती है, समूर्या अन्य-प्राप्त निर्मे 🚟 प्राप्तात साम प्राप्ती है। हेते परिवारने किरे हुए कोर प्रवराज सक्त चीवक विकासको प्राप्ति असी हेको है। काराज्य इन काक्काविनोक्ते बहुत श्रांको 🖥

🚟 भगवान् विवनुहः वर्गपुकः वर्णनेद्वार ज्ये सम्बद्धाते हैं। (Strategy to) नरकोकी अञ्चार्णस कोहियाँ तथा प्रत्येकके परिव-परिव नायकके सामग्रे

एक स्रो चारप्रेस रौश्वादि नरकोकी नामावली जनके नीचे लाखे है। गीमरी अनियोश,

> 📖 व्याप्येत, धीवर्धी बोर्कन, इसी क्रमाना, स्थानी क्रमाना, आश्री कारतराजिः, वर्णी क्योरकारः, अस्त्रेः नीचे करने चन्द्रा, अस्ते भी मेने महत्त्वका. किर कक्-मोलाक्स तथा उसने विश प्रकार है, को बच्छोंकी अधिका कही सबी 🖩 उसके बाद पदा, पदावती, 🚟 और

> कर्णा क्यो है। अकारहर्वी करत्वा, अवेतावी विकास और बीमची वरकाओंट बन्ना कारी कार्य है। सहस्रहर क्रिक्टेक्स,

> 📟 है, जो भीवन बरकोकी वार्किका

क्राच्चेता, सुद्वेवां, अस्तित्वर्तिहा, सना, भीवकता, भीवा तक अद्वार्दरको दीहासका है। इस प्रकार मैंने तुमसे फ्यानक नरक- प्रकृत, क्रम, क्रमेट, म्यूक, पृतिमुख, क्रोटिएंके नाम बताये हैं। इसकी संग्या स्वक्र, पृतिमुख, क्रमधूर, आपि, कृपि, अहारिस ही है। ये क्राविसोको पानक गन्धिकपु, आपि, अप्रतिह, स्विस्थि, हेनेवाली हैं। इन क्रोटियोके क्रम्याः पौक- क्रुबोचन, सालभक्ष, अप्रथम, सर्वमक्ष, प्रक्रिक्ट, क्रम्यक, स्वमक्ष, सर्वमक्ष, प्रक्रिक्ट, क्रम्यक, सुविस्थन, क्रम्यक, सुविस्थन, क्रिकट,

अब उन सब कोटिबोर्क नाम बताने आहे हैं, भूनो । उनमें प्रथम रीरण नरफ है. जहाँ महत्तकर देखधारी जीव नेने स्थाने हैं। महारी रक्करी पीड़ाने तो महान् पुरुष भी से देते है । इसके बाद सीत और उन्न नामक नाम्ब है। फिर सुधोर है। वैत्यसे सुधोरतक आहिके पाँच उरक नाथक याने नये है। इक्ष्मे कार् सुमहातीक्ष्म, संजीवन, बहातक, क्रिलीय, विलीय, क्रम्टक, मीक्स्वेग, कराक, विकासन, प्रकारन, न्यानक, काल, कल्लाक्षुत, प्रगर्वन, सूचीनुस्त, सुनेति, रसर्क, सुप्रकेश, कुम्मीयाक, शुराक, क्रकंक, असिक्तकम, अक्रुपराधिककर, येल, अञ्चलक्षेत्र, तीवणतुष्य, असूनि, महासंबर्गक, ऋतु, नहजन्तु, पश्चलेप, प्रतियोश, प्रयुक्तन, क्ष्युवाल, सुविक्याप्रकार, सुरीयं, कृष्टसमधीत, युरिङ्ग, सुवक्रकार, प्रभाव, सुप्रसादन, पेथ, कुन, सामन, शिक्ष्युरम, कारामपुरम, शकार्यम, पुराहरपुरम, स्कापुर, अवनुरू, महेक्युल, म्कनुल, क्षेत्रभूता, वृक्षपुत्त, प्राद, कुम्पीनस, नक, सर्प, कुर्ण, काक, गुज, स्तुक, इत्तेक,

जाईल, ऋष, काबैट, क्लूक, पृतिसुर्स, रसक्त, प्रतिपृत्तिक, कलथुप्ट, अति, कृपि, **शक्तिवर्ष, आफ्रीध, अप्रतिष्ठ, स्वीवराध,** क्ष्मेजन, कालाशक्ष, अन्यशक्ष, स्ट्यिक्ष, सुद्धका, कथ्यक, सुविश्वाल, विकट, कटपूरन, अधारीय, सटाह, कहदायिनी बेंतरकी नहीं, सुबह लोइक्यन, क्रमाट, अपूरण, घोर अस्थितात्व्यन, अस्थियञ्च, मुक्ता, विल्लाका, आसुक्ता, कृटमास, प्रवर्तन, महत्त्वूर्ण, असुवूर्ण, सहस्रोहनय. श्रीव, श्रूरक्षात, कारक्ष्यंत, मुक्कुप, विक्राब्ह्य, असुकुष, प्रतिस्त श्रारकृष, युक्तकोत्पुरस्तः, यना, विस्ता, प्रायट, लाकुरः, कारध्यक्ष, अहिएकबर, यश्राह्मकरमञ्जूष, शकोष: अविश्वयत्त्र, तरा, प्रकृतः, अचोपुर (लोहेकी - मैसर्ग), बसु:क, न्यादेश, वारणा, शणत, मलाव, हालकार, विकास, क्रक्स, समापुर, क्षाप्तव, विवाद, स्ट्रेंग, अचीवर और तम 1 इस प्रकार ये अञ्चाद्रेस अरक और क्रम्पर: इनके वॉक-पॉक नायक करे गये हैं।

अनुसूर्य कोटियोके जनवाः सैरय आहे. अनुसूर्यः कोटियोके जनवाः सैरय आहे. वीन-योग ही जनका बताये वाले हैं। उपयुक्त १८ कोटियोको सोक्तर स्थापम सी नरक याने जाने हैं और महानरकायकर एक सी

कामिस गरकोंका वसचा गया 🛊 । 🍍 🥏

(अस्याय ८)

<sup>÷</sup> 

वह अहुई अहिलेश पहले पृथ्य गर्मन अन्य है, फिर प्रतेकने पीप-पीन अपक अतर्थ और एक III प्रत्येत नरवीक 4 जेस्सेना IIIII क्या है। योडियोडी संस्था किया देनेसे सम एक सै अदलत होने हैं।

en en de la contraction de la

## विभिन्न पापीके कारण मिलनेवाली नरकयातनाका वर्णन संब कुकुरबलि, काकबलि एवं देवता आदिके लिये दी 📰 वरिको आवश्यकता एवं महत्तका प्रतिपादन

सन्तरकृत्याची करते हैं--काराची है he day savered spillares series and जीवीको प्राप्ता प्रोप्ता क्रांस्ट्रास च्येत्रकी बाहरी है। को विकास अस्तर (बाक्सिक्टोके क्रका) में प्रकृत क्षेत्रत है, बह दिनिद्ध नामक परवामें जाता है और निद्धाने आवारने आये फोलनक पैक्ट हुए लेवन क्रमेश्वर नहीं और विकेश सेव्य के उसके हैं। में प्रत गुण्य पास-विशे और गुण्यो प्रोक्त है, अल्पे कुले परियोग पुरत विद्वा हैमकार को क्षा 🛗 काम है। यो क्षा दिवयन्ति, बनीचे, पायक्षे, कुन, पहल 📖 श्रीक्रमंत्री स्थानको प्रश्न-प्रकृत्वा सार 🛗 और अर्थ संस्कारकार रचन करने 🗓 🕍 क्या अवस्थित गर्नकर कीन्यु अवस्थित <u>स्था</u>

और क्यांचे जाते हैं गया अल्डिकाम-प्रवेश सम्बर्धानीये 📟 को 🕼 पर्व्यागानी पुरूष असम्बन्ध व्यक्ते 📝 काविकार प्रान्ते हुन् मारे-वीटे असी है। पुरस अपने पहले-जैसे शरीरको धारण करके लेहेजी करे और सूच तकवी हुई करीका ात्र आरियान **व्या**ति एवं ओर्स कर्मन राह्ने हैं। में जल बूराव्यारिको स्वीवक पहर अमिनाम पारते और रोते है। को रतपुरुक्षेत्री किया सुनते हैं, उनके कालेने लोड़े वा सबि आदिकी सबी हुई फीले आपके सूच नवाबार पर ही जाती है; इसके विश्व जनी, प्रीके और फैलानकी नेप्सवार पानीके कुर्मान करके उनके कारचे चरा नाम है।

किर कर्रवार गरफ हुन और कुन तरावा

हुआ रेस्ट उनके बारवीचे जल्म आरम है। पित का बहुत्वेपा कहिए। जा तेथ का दिन उत्तर है। ५० मन्द्र कार्यक्षः अन्तेः कार्योको स्वर्णेक ब्रह्मकोरे प्राप्ता उनको नामोने कामाई 🐧 जाती 🖁 । धानकः सची नायतेषे सम और वे पुरत्याई प्राप्त होती है और सब्दे नावरिकी कारकार्य कहा कहा देनेकारण होती है। को men-Remit uft sift bet men annen अन्तर्ध और ज्ञानामुनंत गृहि जानों मा कृत्व अपने हैं, इनके पुत्रनेको अपनक्त रोत्रेकी कीलंके कुल्ल्क्क् भा दिया पाल है। यो बनुष लुभावत विकासी और अक्टनक वृद्धिये देशको है, उनकी अधिकेन क्याका अल्पेड संधान स्टब्स की हुई स्टुकी चर है जाते हैं।

को देखक, अधि, मुख्यका अध्यक्तिको अवस्थान निर्मेशन किसे दिवा ही धोजन कर ल्ला है, ज्लाको जिल्हा और मुखने लोकेकी र्वकार्के ब्रोले सम्बद्धर द्वेश के नाती है। जो लोग धर्मका उन्हेल करनेकले नातक कार्यकार्यकारी निर्मा करते हैं, देवता, अधि और मुल्के अक्रोकी तक समातन धर्मकाव्यको स्रो विवरितामी उद्यो है, उनकी कार्यी, कारफ, विक्रा, द्वीलोपते संस्थि, सार्यु, अकेष, व्यक्तिका, कारक तथा राज्यूनी अक्रोबरी अधियोचे आगके समान नवाची हुई तीन काशरावाली लोकेवर महिले ब्रुट्गारीसे क्षेत्री जली है। जन समय उन्हें बहुत कह होता है। सरस्कार तथ औरसे अनीर वाबोचा नवाचा इतर नमक विकास दिया बसार है। ज़िर कर शरीरमें सब ओर बड़ी-बनराजको नहीं देखने और सर्गने बाते हैं। भारी बातनाएँ होती है। 🛗 वसी दिन्छ-वर्तिएके प्राप्त कावल देवताके श्रापीकोंने बल-राजका त्यान करते हैं, उसके रिवट उर्वेट अव्यक्तिकारे लोहेंके कृत्यतिसे प्र-प्र पार दिया बाता है तथा आगसे नगली छई स्कर्ण क्तमें 🚥 👸 जाती है, विश्वमें मन और इन्द्रियोंको यहान् रू:का होता है । को कन करे हुए सा तुम्माचे कारण उसका कर की कर्त और फोलनके सक्य करना अर्थ हुए अतिथिका अन्तव्ह अस्ते है, वे कावका काव 🚃 अवस्थित अस्ताने विस्ते 🛚 🔭 ( 🛍 कुरी और मैशोको राज्य चार शर्मात् बारित न बेहरार स्वयं प्रतेकन कर होते हैं, उनके कुले हुए पुरुषे हो कॉल्ड टोक्ट दी जाती है। 'शारपांचके पार्तका अनुसरण करनेकार के इभाग और 🚃 (स्रोतके 🚃 चिनवामरे) से कुले हैं, ये 🚟 लिए यह अग्राको जान देल 📳 वे इस वर्डनको प्रकृत

विकास रहनेवाले को कुलकर्मा कीए है, के वेरी इस वी हुई वॉलको खाल करे : । इस अभित्रवाके के क्योंने झलक: कुले और करिएको वर्षित देवी कावित्रे । जो स्केन नशर्माक जनवान् प्रकारको कृता करके विक्रियम् अभिने असूति हे विकासनाथी

मकोद्वारा 📖 सर्वार्थेत वस्ते हैं. 🎚

वर्ति (" 'पश्चिम, पापका, श्रीतक और नेतंत्रक

भूगे अस्तिय में दाने न सम्बन्धीन तुम्लक ।

प्राथमिको प्रतिक्षित वर्गन देशीनवार्गिको एक चौक्येर हासा समाप को गया

मार्थिते व्याप्तिक करें। दिवर ईसान-क्केक्टो बन्धवरिके रिक्टे और पूर्व विशामें इन्होंद्र दिक्के करित है। इक्किन दिसामें करके विको, व्यक्तिय विकास स्ट्रांसिक विको और व्यक्तिम दिवसमें विसरीके रिक्ने वरिंग हेकर पून: कृषं विकासे अर्थकाको अञ्चला धारा अर्थित बारे। प्रारोक्तमें काल और विभातांके रिपरे कार्क विकेशन करे । सहयक्तर सुन्ती, सुन्तीके काली और **विकास किये भूतरागर का** कुल दे । केवता, निसर, मनुष्य, मेत, भूत, गुक्रक, पक्षी, कृषि और गाँव—में सभी righteri anni anni tu PROPERTY AND PROPERTY AND इन्यकार-मे धर्मकरी केतुके चार साम है। रमाञ्चार राजक प्रकार कार्य केवला 📟 है, कामान्त्र जिल्हा ओन, क्याक्रास्था कुली-द्वारे केवल और भूनेकर नवा इनावार कृतक क्रमका स्था है प्रमुख्यान पान करते 🖫 जो भागन सञ्चापूर्वक इस गार्निकी केक्का राज्य कीक सम्बद्धार पारण्य करती है, का आजिहीकी हो जाता है । जो स्वरण रहते हुए भी इसका कान कर देता है, वह अन्यकार-पूर्ण नरकमे कुमल है। इसलिये 📖 सममी क्षीर देवेके प्रकार प्रत्या हाता हो श्रवाधर

(far to the to list \$8)

अस्तिचे प्राचनको 🚟 को गुक्तको । अस्त्रत् हे दुन्तके प्रका नर्जाक निर्देशसूची स

ही सभी एक्स्टरकारों क्यानर्गातृतेकारों । ही कालक्क्टरकार्य तो कृतिक्ष्ममं बतिन् । केन्द्रपारमञ्ज्ञकार सामा विकास स्थापन । सामग्रः, कृष्यकर्णनारे अनुसन् से अस्ति। स

<sup>(</sup>fir q. 3- 10 to to ( \$4.26)

अतिकिकी प्रसिक्षा करे । वर्षः कोई भूकते करावे । जिसके परले असिव निराष्ट्र होकर पीवित अतिथि का अर्थ गाँवका निवासी स्थितक है, उसे यह अथना पाप दे बदलेने पुरुष 🔤 📖 यो को अन्दे चोक्पसे जान्या कुछ लेकर काल जाता है " । पहले धंशाहरिक सूच उन्हाबार भोजन

(अध्याच ९-१०)

वयलोकके मार्गमें सुविधा प्रदान करनेवाले विविध दार्गोका वर्णन

कासको बोले—प्रश्ने । सबी धनुष्य कई मु: असे राज्योजके मार्गर्व जाते हैं । अस असर मुझे का सम्बोधन परिचय 🚟 जिनसे 🚾 सुवापूर्णक अवनार्गना वाता करते 🕯 (

राजल्ह्यारचीने अवह----चने ! अवन्य किया हुआ सुभासून कर्न विना विकार विवास बोकर भोजना स्कूतर है। अब मैं कर **ार्जिन करता है,''को सुरत केनेकारे** हैं। इस लीकाने को श्रेष्ठ कर्न करनेवाले. भोपलवित्त और स्थान् यूक्त हैं, वे व्यवस धममार्गपर सुरूके बाता करते है। को बेह ब्राह्मगाँको कृत अतैर सक्की सुन करना है, 🚃 मनुष्य विशास कोहेनर 🖂 है कहे तुलके चयरनेकको काला है। इन कर करनेसे मन्द्र इस नार्गवर इसी गरह करता लग्जबार चलते हैं, उसे यहाँ आतंत्राके खेल चलते हैं। जिक्किकाका श्रम करनेले बनुष्क रकके 🚃 सुससे 📖 करने 🗗 जन्म और सहस्रकार दान करनेसे राता वन-रकेवको परायि किवाय करते इव स्राव्यक्रीक जाता है। को बनीचे स्टब्को और सम्बद्धार **ार्चियम करते हैं अक्ट सहस्रके** 

किन्तरे प्रशासिक काले हैं, वे भूकों भी

किया बाह्र उद्यन्ते चमलोकको जाते हैं। जी बनुष्य पुरावाडी समाते हैं, 🛮 पुष्पक विमानो पदा बाले है। देवमन्दिर क्यानेवाले उस मार्गपर पत्रके भीतर सीदा करने है। जो बनियोंके अल्लावका विर्माण बारतो 🖥 और अनाचीके स्थि पर मनवासे है, के की करके जीतन बड़ीक़ करने हैं : की रेक्क, अपि, जुरू, अञ्चल, पासा और 🚃 पूजा करने हैं, वे मनुष्य कर्प ही पुरिक्त हो अपनी इच्छाके अनुकूल मार्गहरा सुकाने बाबत करने 🖁 । शिक्यून कारनेवाले हुए कल है। पुरुषक करनेसे दाना गैय-प्रकेकसे रहित हो सुरवपूर्वक बाजा करने 🕏 । कुरक्तांकी रोजा कार्यकारे मारक विज्ञान कारी हुए करी है। बाजा देनेवाले अही शरह सुरूसे बाज करते हैं, बच्चे अपने पर का रहे हों। मोन्हर अस्मेक्टरे स्त्रेम प्रामूर्ण क्लेक्स्रीक्स बस्तुओंसे घरे-पूरे मार्गक्ररा जाते हैं। यनुष्य उस वार्यवर इस क्लेकमें दिये इक् अल-पानको ही पाता 🛊 । जो किसीको र्थर क्रेमेक लिये जल देता है. वह ऐसे मार्गसे बाला 🖢 🚟 जलभी सुविधा हो। जो अवदरणीय प्रत्योके पैतिये उपटन लगाता है,

<sup>•</sup>अतिभिनेसः प्रकृते मृह्याति भिन्ती। स् वर्शे दुन्द्रते दस्य भूषकदम् ४ जटित (他をを含むする)

या बोडेकी पीठपर बैठकर करन करना है। अवस्थि ! 🛗 पान, अन्यक् (अपूरान), दोक्क, आत्र और 🞟 क्व करता है, उसके पास क्यांग्य 📟 🕎 वाले । सुवार्ण और राजका दान करनेसे क्यूक तुरोय संख्यां और स्थानीको स्थापन हुआ जाता है। चरिए, माड्री क्षेत्रेसारे केन उत्तर कुलोकी मारम दान करनेसे साम सुरम्पूर्णक यमलोकारे जाता है। इस तरहके दानीसे वक्षा सुपायुक्त व्यात्मेकारी प्राप्त करते 🕽 और सर्वीये रखा चाँके-धाँकिक चोण को हैं । एक दानोंने अस्त्रहानको ही काम कराना राका है; बनोर्टेंस 🚃 स्थापन वृत्ति 🖼 करनेवारक, मन्त्रके क्रिक लगनेवारक तथा 🚃 और 🎹 अपूर्णनात्व है। सुनिक्षेत्र । अस्तास्थ्यके स्टब्स्ट कुलरा विवि कुन नहीं है। बनोर्डिंड असने ही जानी करती होते है और अवले अध्यायमें बर जाते है। शतएक अञ्चलको महान् पुरुष अञ्चल पदा है; क्योंकि अञ्चले किस भूतको अध्यक्षे तह हुए अध्यक्त प्राणी यर जाते हैं। सम्बद्ध अलग्नी ही सब लोग प्रशंका अपने हैं; क्लॉक अकड़ें ही सब सुद्ध प्रतिद्वित है। अपने सन्तर कर न लो पुत्रस 🎚 और 🗷 होता। मुने । मह इत्युपी जगत् आसरे 🗗 पारण मिरण जाग

🛊 । लोकमें अक्रको क्लकारक धनाया गया

🛊: क्योंकि असमें से अन्य असितित है। " त्राज्ञ दूर् अञ्चरी कभी निका न करे और न मिली तरह को केंके ही। कुने और व्यवदारको रिक्ट भी किया हुआ अनदार क्यों वह जो हेला। जे बनुष्य बके-सर्व और अवस्थित वश्विकको अन्न देता है और देते समय बहुका अनुसन्द नहीं करता, मह राजुदिका भागो क्षेत्र है। यहासुने । जो रेक्काओं, विवरों, इन्हरनी और अधिकियोको अन्तर्भ तुत्र काला है, उसे वक्षव् कुष्यकल्पी जाहे क्षेत्रे हैं । अब और जलका कुन कुद्र और प्राव्हानके रिक्ट भी क्यानकारो 🚃 रकाम 🛊 । आस्की рक्कारोर पुरुषसे असमा गोम, सा**धा**, क्राकाय और देश गर्री पूरण जारिये। अन्त स्वकृति प्राप्त है, प्राप्त सोग्राजी,

दान न कुशा है और म होना ! औ पहले सहा भारते काम करके भी 🛗 🖂 🖂 कार्यकारत के जाता है, व्या सब पापीसे मुता क्रेबर सर्वक्षेक्षमें नामा है। अत्र, गरा, बोहा, मी, अस, सम्बा, का और आसन---🚃 ज्ञाद क्युआंके दान बनलोक्स लिये ब्रह्म करने गमे हैं। इस बकार टान-क्रिहेक्से बद्धा विकास्यर बैठकर धर्मराज्ये बनाये जाता है; इसलिये सबको दान करना

शिक्षा और सिक है। इसरिको अवके समान

सर्वेक्ष्मेव स्थलनकार्यन के स्कृत्य । सक्त अतिकार इसे करमुद्धिकवर्षम्य ॥ बुकदानुस्परं राम विक्षते गुनिस्त्रम् । अञ्चलकोत भूरति नदभावे विक्रींत स् ।

कारण व्यक्तिकारणे प्रचितिक । तथा क्ष्मिन तम विकास क्षितिकः ।

असमेन प्रश्नेत्रांस सर्वेशने प्रतिहरू । मध्य महाने द्वारे र पूर्व व प्रतिमर्थीत । स्तोन धारी 📰 निर्ण कार्यहरू कु<sup>र्ण</sup> । अक्षापुर्वस्तरे होने सम्ब धारे मन्त्रीयाः ।

<sup>(</sup>ब्रिक्ट पर के के ११ । १७ १८, २४, २५-१०)

माहिये । यहानुने ! जो इस प्रस्तृको सुनता - विशरीको अकृष अध्वान प्राप्त होता है । अवना शास्त्री अधारतेको शुन्तक है, अस्ति

(सम्याय ११)

कल केवला है—ऐसा सहाजीका कवन

है। विलये तक्षानमें सरकातम्बर अस

क्याना है, उसे सहक्ष चौदानका करू विस्तात

है— इसमें संक्षय नहीं है। जिसके राज्यकों

हेक्क और सिक्तिर-अञ्चल पानी मौजूद

۹Ď÷

अलदान, जलादाय-निर्माण, वृक्षारोपण, सरवधायक और तपकी महिमा

सनस्क्रमस्यी त्रवते 🖫 भागायी ! मार्च्यन समाने लेख है। यह सब दानोने सद उत्तम है; भवोकि जल ऋषी जीवन्यवृह्यकारे तुप्त करनेवाला जीवन वदा रूप 🛊 🔭 । इसलिये नहें चेड़के साथ ऑन्वलीकाको प्रपादान (पीयारम धनकार दशरीको धानी चित्रानेका प्रकन्तः) करण कविते। अल्लाहायका निवर्षण इस लोक और परलेकमें भी महान आनलकी प्रतीत करानेवारक होना है — यह सक्त है, सन्द है । इसमें संबाध मही है। इसमिक क्यूक्क चाहिये कि वह कुआ, बाबदी और तारक्ष करवाये । कुऐवें तक पानी निकल आहा है, नम बद्द पापी पुरुषके पानवार्यका आधा भाग हर हैना 🛊 तथा जनकर्तने लगे हर बनुष्यके सदा अथला पायोग्रहे हर लेखा 🕯 । विजये बुक्काचे हुए जनसम्बर्ध भी, प्रदान तथा भाष्युक्त मदा यानी चीते हैं, यह अवने सारे वंदाका बद्धार कर केल है। विकास जलाञ्चमें गरमीके कोसको भी अहंश्वान-रूपसे पानी दिका रहता है, बद्ध काफी दुर्गक एवं क्षित्रम संकटको नहीं प्रका होता। जिसके पोक्रोमें केशक वर्ग-अहत्ये कर

पान्य है, यह महन-सी सुकर्ण-भूग्राओकी दक्षिणामे पुरा पहाका परल वाला है। निकके वरोकाचे बक्तन और प्रीकारतालक क्या क्या रहता है, उसे आंगरास और अक्षमेक कार्रेका पत्त विस्तता है-देश यनीची व्याप्तकाशीका कथान है। मुन्दिर स्थान ! जीवोधने तृति ह्राप्टन करनेकाने अस्पन्नकोर ज्ञान प्रत्यका कर्णन किया गया । अस वृक्ष रहवानेचे को सुन है. क्रमात कर्णन सुन्ते । जो बीशन एवं शर्मन स्थाओं वृक्त सम्बन्ध है, यह अपनी बीती

त्रक अस्त्रेकानी सन्दर्भ पीक्षिक्रोको तार केल है। इसल्बि कुश अवस्य लगना चाहिये 🔭

वे वृक्ष लग्तनेवालेके दुव होते हैं. इसवें

संभाग वही है। कुछ लगानेवाला पुरूत

कालोकने कानेका अञ्चल स्थेकोको पाता

🖁 । केंदरन सुक्रनेकल, वृक्ष लगानेकाल

और यह क्रशनेकरण जो क्रिज़ है, यह तका

कृतरे-दूसरे अत्यवादी पुरूष—चे सार्गाने

रहाता है, उसे प्रतिदित अग्रिक्टेस कारोका

<sup>-</sup> परिवर्तने पूर्व द्वारावपूर्ण देव । वर्तेव 🚃 📺 📺 प्रदूष्ण हुन्। अ

तीयान पुरु जन और १२ । १३

<sup>े</sup> अर्थितानारवाम् सर्वीष् विश्वनंत्रांत्रम् वार्थेत् । कारणेर वृक्षकेषे कारणाद् अवारत् वेर्ययेत् ॥ (कि. के अन्या १६ । (०)

कमी नीचे नहीं गिरते।

सत्य ही परवक्त है, सत्य ही बरम रूप है, सरव को शेष्ठ पत्र है और सम है अपन शरकतान 🖟। साँचे हुए पुरुषोधे राज्य 🟗 जानता है, साथ ही परबंधर है, स्वक्ते ही पृथ्वी दिवदे हुई है और सम्बन्धे ही रूप चुक प्रतिवित्त है। तथ, यह, युक्त, देवता, प्रति और विसरीका कुमन, जल और विद्या—ये एक समयपर क्री अध्यानीचार है। अध्यक्त आवार सस्य ही है। जत्य ही यह, सथ, दान, नक, सरकारियो तक बहुकार्य है । ओकार भी सर्वकार ही है। सम्बद्ध ही जायू चलकी है, सामचे 🖈 मूर्व समात 🕽, मानके ही जान जानजरी है और सरकते ही स्वर्ग दिया। हुआ है। स्केमाने जन्मूनां केलेका पानन तथा सन्दर्भ रीधीका काम केवल जनके सुनन्ध हो जान है। सम्बंध सब हुक प्राप्त होता है, इसमें संसंध नहीं है। एक महल अखनेय और माओं यह एक और समयुक्त रहे जाने और दूसरी और नाम हो तो नाम्बद है। परस्का भारी होत्य । देवना, विनय, पनुष्प,

सन्दर्भ भरत वर्ग कहा क्या है। सन्दर्भ है परभवद बताना क्या है और सलको ही पराक्षा बरणावा कड़ी है। इसरिको सदा साव बोल्पन चार्क्षेत्रे 🔭 । सत्वपराधण सुनि अस्तर कुम्बल तथ करके सर्वाको आहा हुए 🖡 राजा 📖 अनुरक्त रहनेवाले रिस्ह् पुरुष भी कलके हो सर्गके निकासी हुए हैं। अनः वदा क्या बोसना नाहिये। स्तवसं क्कार कृत्य कोई वर्ष रहीं है। सरक्रमी मीर्च अगाय, विकास, सिद्ध एवं परित अस्त्रभाषा है। इसमें धोमधूल होकर नगरे क्रम आन करना वाहिये । सायशी परनपश बक्षा नका है। को चनुष्य अपने हिंको, कुरांचेंड रिज्ये अज्ञान अपने बेडेके रिज्ये भी क्रुड वहीं फोलते ने ही सर्ववासी होते हैं। केंद्र, यह बचा बचा—वे आद्वापोले सह विश्वास कारो हैं; परंतु अन्तवकारी लाहकोंने इनकी अतीति नहीं होती। अतः शव नाय बोलन कारिये ।

ाद-। का तक्की बढ़ी भारी महिमा बताते क्ष कालु-सरकोरे कहा—सुने । संसारके नाम. राज्ञम सचा करांकर लागियोक्तील हेला ओई सुक नहीं है को समसाके विना शनका रचेन्द्र अस्पने ही प्रशन्त होते हैं। कुल्म होता हो। तस्त्रों है सारा सुका निकता

क्राम्पेय पर अद्ध जल्लीक पर समः। शास्त्रीय को पक्षः सामान्त्र हर भूतर्थः तत्वे मुदेषु च्यापि सहरे च परने परन् । सर्वेषेत्र कृत कृत्ये परने सर्व संविद्यनम् १ त्यो प्रश्ना पूर्ण हा देवविंश्वयूक्ती । अन्ते विकाय हे समें कर्न अन्ते प्रश्निक्य प्र लाये नेपालची दाने क्या देखें सरकारी (स्थानको जन्म जानकेंग्रंट संज्ञांक ५ १) स्तरीय व्यक्तिमीति प्रत्येत सम्बे स्थित स्थानेन्द्रीत्येत्रीत स्वर्थः सम्बेन सिद्धात ह पुरुषे वर्षकेयने सर्वविर्धाणकान्यः। सर्वतः व्यक्ते कोने वर्षणकोरदमसम्बद्धाः **शर्माधराक्षा च सर्व ५ तृत्या पृद्ध**ा तथापि जनकोश जनकेन विदिन्तरो ह क्रोन देवा विको कार्याराज्यकाः । प्रेरको सराकः सर्वे लेकाङ सम्बद्धाः । अभ्यात्: 🛗 को परणके पर 📆 । अस्य : स्थानकः 🛣 का क्ष्मानको ५५३ कर्नु क

ः स्थिति विकासका । [301001-3-capes-surrunger organisticates energy jung : ent ift inherter merrent er ten ffret

WINE

है, इस ब्यायो वेक्तेज पुरा वालो है। इस, 📖 है। सरकारो ही विन्यु इसका पारण

विज्ञान, शारोज्य, सुन्दर रूप, क्षेत्राच्य ठक्क करते हैं। तपरवाके बरधरे ही स्बदेव संहार सम्बद्ध सुरत तपसे ही लाह होते हैं। सपरवाने ही। बारते हैं तबार करके प्रधानमें ही शेष अन्नेष अक्षा जिला परिक्रमके ही सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टिः चुरायहरूको बारण बारते हैं । (अध्याब ११)

जुरीकर ! 🔣 पुरुष भगवान् कियकी

वेद और पुराजेंके साध्यान 📖 विविध प्रकारके दानकी पहिया, नरकोका वर्णन तथा उनमें गिरानेवाले पापीका दिग्दर्शन, पापोंके लिये सर्वोत्तम प्राथश्चित शिवस्परन

🚃 जानके पहल्बका प्रतिपादन

सनरकुमारणी कराते 🖟 🚁 🧵 功 फरम्मत थी भागी होतर 🖟 । क्यमें जंगली करा-मूल प्राचन श्रव करता है और 🖺 🚟 🕳 🚃 स्थान कस्ता 🕯, इन दोनोका करू समान है। 🥅 हित भेक्काव्यक्ते विक पुरुषको याना है, जाने हुना कल यह इस केल्को क्यूनेने कल 🛊 ) पूर्वे 🖟 🛗 क्याच्या और सूर्योद विका प्राप्ति अञ्चलार का काल 🕯, 🎹 🚥 पुरायको विमा अस्तका अस्त्वेक 🔣 स पाला है---अज्ञानका अन्यकार क्रांका रहत 🖁 । इस्तीको सदा पुरानाका अक्कक करन च्यादिये। अञ्चलके कारण नरकारे 🚃 सरा मंतर होनेवाले लोबाबरे जो प्राथमित प्राप्त केकर समझाता है, 🗯 प्रशासकार अवनी इसी महत्ताके कारण तथा कुलनीय है। जो मासू पुरुष प्रायकतात विद्वानको रानका यस समझक्त बढ़ी उल्लालके शास उसे उत्तमोत्तम वस्तुई देश है, का पान गरिक्ये प्राप्त होता है। जो धुवाब साहानको भूरि, गी, रथ, जाबी और सुच्या कोई देख है, अस्के क्षा कर्मन सुने । यह इस जनमें और परस्थेकमें की समूर्ण अक्रम

मनोरक्षेको 📰 लेला है तथा अक्केक्कके

सुरुप है, 🖚 🚟 विद्याल वर्गको अरक्का संस्थारके वर कामा है । जो तो चारी, धनकान् दिलाकी 🚃 सुनते हैं, उनकी क्षाओं ज्वांति नहीं 🚟 । नुषे ! सन्दर्श दानी अवका सम्पूर्ण यहाँ में को शुरूप होता है, सही फल शिक्युराध सुननेसे अधिकलल्पने हात 🌃 अनुसर्भ 🟗 स्थानुस्त्री । विक्रीपतः कारिक्रको बुल्क्सकाको सिवा बन्धोंके रिवर्ग दुसरा कोई होड़ कर्न नहीं है। यही उनके रिश्वे मोक्स एवं ब्यान्सनी हाल देनेवासर कारण नयः है। दिस्क्यूरस्यकः) अथग और विषय-नामकार बहीर्राय सन्दर्भोके विषये ब्राइक्क्ष्मका राज्योव कार है, इसमें संस्थ नहीं है। बहा, कर, रूप और सीर्यसेयनसे भो · विकास है, उसीको मनुष्य पुराणीके व्यवसम्बद्धाः था लेखा है । सुवात व्यक्ति सहे महे शुन

देने चाहिये, से दान दाताके उद्धारक होते

हैं। रिकार ! सुकर्धदान, गोदान और

मुन्दिवन—ये 📖 दन 🗓 🔳 दाताबरी

क्षेत्रे है। स्टबर्वहर, गोहर और पृथ्वीद्वार-पूर्व होत् द्वानोको सरके मनुष्य सम परपाँके पर्या के जाना है। सरमहानाकी बड़ी असंस्था की गयी है, गाँ और पुष्णीके वान भी अञ्चल एवं समान समित्रवाले हैं। परि करवारीका कुछ इन अवने अधिक काम है। किस दुई अनेनाली करा, कास, बक, भूत तथा अस और अह—ये कर क्याई मानकोको हेनी पार्थिने । अस्तानोको नवा अनीकि काववरेको के स्थारकार्यक धनारि पश्तुओंका राज निका जन्म है. कारो दला नगरमें होता है। खेकके की-जो आवन अधीष्ट और रिव है, यह और वर्ते के से को अक्ष कार्यक क्रिकेट पुरस्को पुरस्कान् पुरस्कको क्रम करक वादिये । तुरस-प्रत्यक्त स्था तथा द्वारोधे लाम है। को अपने लिये ब्लायक करो, उसे नराज्यर वैकल और अपने सरीको सीको सभी मस्तुका दान करना नाहिने : दिस्ते, राज्ये, क्षेत्री संध्याओके समय, क्षेत्रकरे, आची एसके समय गंधा भूत, क्षांक्क और

तो तारने ही हैं, लेनेन्क्लोका भी उद्धार कर

इसके कर करकहराज्या अञ्चल एवं बहुरक्का पर्यंत करके समाक्रकरकेने कहा सुविवरीचे होता च्यापा ! पातानारनेकारे काम जो भएक है, क्रमा वर्णन सुक्रमें सुने; याची पुरूष अवस्थि श्रामनार् भोगले हैं। सैरव, भूकर, रोज, मार, विकास का विश्वास, भारतकार, ergegene, Berten, Reitfeller, ihre व्यानेवाली वेतलके, कृति वा प्राणीक,

भविष्य-लीमी काम्पेने पन, काली और

सरीयकरा किये गये करे कार्यक

कुमा-पुरस्का सून दुर कर देश 🖟 :

कृतियोक्तर, कृत्या, असिवज्ञार, क्षांस माराज्यक्ष, पूजाबा, काव, विश्ववाद, क्रमः हिता, प्रेरेश, कारण्यूत्र, सम्रस् अपीकि, रोषप, श्रध्येयन, जप्रसिष्ठ, न्यानीरक और समानति प्रत्यति नद्वानने कु कदानक नरक नहीं है। जासकी ! उनमें के नायकर्ण-पराधक पूक्त वकाने जाते 🕏 इनका क्रमकः कर्मन करता 🐮 सामगान होकर सुनी । भी करूक श्राह्मकों, वेकक्शों बच्च गाँआंके रिक्ते दिलका कालेकि निवा अन्य निवसी कार्यके दिनके प्राप्ती गमानी देता है अनक रुद्ध क्रुड नोराना है, यह पैरव माधारी जाता है।

को भूग (पर्यक्त दिल्लू) की सुवा और सुवर्णकी बोरी करनेवान्य, गावको बद्धवर्षने केंद्र कारनेवारण, विश्वासकारी, क्रांच्यी, अवक्रमारा, क्रांचेके प्रथमा अपकृत्य कार्यकारम एक इन सबका संगी है, यह नरनेवर श्रास्त्राम्थ नामक नरकाने बारत है। पुरुषे कथारे की इसी नाकारी जानि होती है। बरीप, जाता, गी संबा धुनीया कर करनेले भी सहस्राधनों ही गिरमा पक्रम है। सरकी सीको वेजनेवास्त्र, आधिक प्राप्त सेनेपाला, केस-विकास करनेकारा तथा अर्था भवाको स्थापी-कन्छ—के सक पानी महरतेषु नामक बरकार्थ प्रकारी जाते 📳 को बराधान नुस्तानीका अध्यक्षक करनेकाम सथा प्रचीत प्रति पूर्वका कोलनेवाला है और मी बेहकी निक्त करनेकस्य, केंद्र सेक्नेनाहा संबा अन्तर्भ स्त्रीते सम्बोग करनेपारम है, बे क्रम-बेर-एक समाप जनक नरकार्वे जाते हैं। कोर विस्तेवीत जनक नरकने गिरत है। कर्माद्यको हरिन करनेकाले पुरुवकी भी देशी

+ वंदीम्य विकासका in nill befort and elected and belebele ter and ter benefer eine figure place plant all beite benefer beite benefer ही गति होती है। को पुष्प देखता, ब्यह्मण अलेका त्येश करनेवाले तथा अवसे अस्ताको निने पूर् हैं, ने ग्रेजों की जनसके

और विकृत्यांने हेन करनेकाल है तक से राजको दुनित (असमें निरानमाट) व्यत्सा है. बह प्रतिपक्ष जनम् तरकने पहल है। मे वृतित कह (बुलरीको छन्। क्यूक्तिके रिक्के आधिकारिक प्रयोग का द्विमानको काली पत्र ) करना है, यह क्रमीक राजक राजने बक्रम है। को बस्तवम निकृतक, क्रेक्क अर्थर अमिरिक्कोको क्रीकार (व्यक्तिकोको साम देवार आदिका व्यान १वी अर्थन विशे किस है। जोपन का लेख है, यह का साराज्यक नरकार्थ रिकास है। जो सन्ध-सन्द्रशेका निर्माण करता है, 🖦 भी क्राप्ति सम्ब है। जो दिन अचलको केना नेन्छ है, असन् राम THE REST S. WHILL STREET, BUT TO प्रांताल है और अस्पान्य-प्रमुख प्राप्त है, ये स्थ-के-स्था सीरतेष (पुरुष) नामक करवाने विको है। से खेळावको केव्यवको हैं, क्रमार्थ, भी बड़ी गृहित क्रेमी है। बाह्र और merch ber gerbenen die dereit udit पदास है र

GH.

जो नवी जन्मनीते बल्ह्याने के वर्गकी मच्योदाको सोक्षा है, अन्यन्ति अस्तार-विकारके आहे हैं और कुल-मान्डमें जीविका चलाने है, से सुरक्ष परिचल करवाने उसने हैं। को अध्यानक ही कुछोन्द्रो क्वाइमा है, बाह अरियापन पायम पायमें साम है। भेड़ोको केवकर जीविका करकोवाने स्वा पशुक्रतेको विका कानेकार जाना बद्दिरमास नामक नामको निस्के है। अञ्चाकारी प्राह्मक, कृतिक और वेएक तका को बाचे सम्बन्धे अध्यक्त हैर अन्तिको प्रकानके रिप्टे प्रकानेचे अस्य देता है, से स्त्य इसी प्रक्रियास अस्तान शिसो है। जो

है। इस अपनेत पानेस समान और भी न्यानी प्राथमार्थ है, निन्ते नामानि प्राथमा बहुक क्रेम करते हैं । क्रे ओन का, क्रमी और विकास अपने क्यें और आसमें विकास कार्य कार्यन है, वे परकार्त निरात है। राज्याने दिया जीचे चारके एककाने तमे प्राणी mpf dethanent stander Hardebar करते हैं और हैक्सरोग भी नीचे हुई। क्रार्थिक ३२ सची असीवृक्त नार्थित जीवनिको देखती है। क्वीर्त्यंत नरक जोरानेह अन्तरा प्राप्तः असी अस्ये सुर् स्थापर, कृति, पाल्या, पक्षी, पश्च, समुद्रेत, संगीता क्यक-केवल नवा वृत्यु क्रेने और अन्तर्ने मोक्षा प्रकार कर तेने हैं। जिसने सीम कर्णने है, जाने ही परवाने हैं। जो बारी बाल अपने पापका प्राथकित की करून को स्पार्टन **Sept.** 2 4 कालीक्ष्य । स्थापन् पट्टो प्राप्त बाबोर्क मेरने पहान और तम् पानके रिन्धे नम् प्रकाशिक कराने हैं। इस अहीन प्राथकोषिः विने को-ने आपश्चित्र-राज्यकी कर्ग कराचे तमे हैं, इन सक्त्ये सत्त्वान् ा है स्थापिक प्रतिकृति है। स्थाप क्रम्पकृत

विका पुरस्के विकास कामान कामेके

अक्वार पश्चमान होता है, उसके रिन्धे से

पूर्व अवन्य कृतिन रहेश गानक नरकाती

कामार्थ पक्षे है। से अपनारी क्रेका भी

स्क्रमें कीर्वान्तरम्य काले हैं तथा को पूर्विले

विकार पहले हैं, के ब्राग्नेजन जनक नरकारे

रिक्ते हैं। इस रुद्ध के रुद्ध और की रीकाहें,

हकते कथा है, बिनमें क्रक्कों शब्दे चार्यक्षक्रीकी क्ष्माने प्रतस्था नवाचे जाते एकनाम भगकान् विकास ब्या है। सर्वेत्रम मार्थवित है। महास्थान, हार्थवास, रासमें स्था ब्या मार्थिं भगवान् विकास मार्थ्य कानेसे प्राथकित है। मार्थ्यान् विकास कामची मार्थ कर्म और हेशोका क्षय है। मार्थ्य कर्म अवया मेक्ष मार्थ कर रेस्स है। जिल्ला किस क्या, होय और पूर्व आदि कामे स्थाय विरुद्ध प्राथकित महिल्ला है। जिल्ला विरुद्ध प्राथकित महिल्ला है। करके दिन्ये इस आदि प्रावधी महिल्ला कर से असराव (विका) है है। यूने ! को पूर्व भवित्रमां कर होते हैं। यूने ! को पूर्व भवित्रमां कर होते हैं। यूने ! को पूर्व

जाने हैं। इस्तीनने यह वासी नरकमें नहीं पह्मा । वासा और सार्ग—ने बात और पुण्यके ही पूसरे बात हैं। इनमेंसे एक वि बात है नेवासन विशेष सुरात सुरा देनेवासन । जा बात है वासु करती प्रति बात करनेवासने होनों है और करती दुःस देनेवासने कर जाती है, तम यह विश्वय होता है कि कोई भी पहार्थ में सुरा पुरा तो सनके हो प्रशास है है । के सुरा पुरा तो सनके हो विश्वास हैं। आप हो परशहा है और सम्ब हो विश्व साम्यक्ष हैं। यह बात विश्व साम्यक्ष हैं। यह बात विश्व साम्यक्ष हैं। यह बात

## मृत्युकारः 🎟 आनेके कीन-कीनसे स्थान 🗒 इसका कर्णन

इसके प्रवास द्वीको, लोको और वस्तु संका परिवास देकर सारामके फरड, वारीर एकं की जाता क्षेत्रदेवा वर्णन किया भवा। तदक्ता भारतके विकास कासाधीक पूक्रकेक सनामुख्यानकी कहा—वृत्तिको ! पूर्वकारको पार्थकीयो काम अवस्था दिला कासाह सूचकर परमेकर दिलाको अन्याव करके उसके वारी बात पूर्वी की।

पार्वासे मोर्गे— भनकत् ! सैने अवस्थाः कृपासे सम्पूर्ण यस जान रिच्या ! देव ! जिन सर्वोक्तार जिल व्यक्ति किस व्यक्त अन्यतः व्यक्ति है, यह भी पूर्ण अन्य के गया ! सिंतु वाले ! व्यक्त भी पूर्ण संस्था यह गया है। यह संस्था है आतंत्रकाले सम्बद्धी ! सेन ! मृत्युक्त क्या बिद्ध है ? अस्युक्त क्या प्रभावन है ? ब्यक्त ! यदि में सम्बद्धी विका है है सुने ने स्था करी कार्युक्त ।



महादेवनीने कहा—त्रिचे ! **वदि** अवस्थात् क्रमीर सम्ब ओएले समेन्द्र या गीरण

१९६६ - संदेश किल्युक्त के उत्पादकार प्राप्त केंद्र अगर केंद्र कुछ राज्य केंद्र में यह मृत्युक्त क्ष्या केंद्र है। जब अगर में प्राप्त केंद्र में प्राप्त केंद्र है। जब अगर में प्राप्त केंद्र में प्राप्त अगर केंद्र में प्राप्त अगर केंद्र में प्राप्त अगर केंद्र में प्राप्त केंद्र में प्राप्त केंद्र में प्राप्त केंद्र मान केंद्र में प्राप्त केंद्र मान केंद्र मान

पार्विने ( भारे ) माँ वह कुनके नौते 🛗 🛗 विकास के जान के अपने के अपने नहीं सुरक्ता, जिल्ला कुल की का ब्लोकेंग्रेट भीवा ही जनमें व्यक्ति । जब पूर्व, 🚥 er affeit militure peut gibereit जनसम्बंद स्थान की देखता, को राज पुरू वारत-कारत— अञ्चलागाव्यम 🗗 दिखानी देता है, तथ अगर्था जीवन कर जानने अधिक नहीं होता । देवि ! क्रिके ! जब सम्बन्धा कर्या क्षा कार्यात् एक व्यवस्था व्यवस्था 🖟 🕏 सब इसका जोजन एक बाक ही होन है — ऐसर anna पर्यापने । इसमें संस्था नहीं है । an सर्वे अवृत्ति जैनकाई आने तने और हता पुरा जान, तम का करूक 📺 कारावा 🌉 स्थानि पाल है—प्रस्ते संस्थ 🔣 है। रिम्हेनमे रिस्तको मन्द्र बहुने रुगे, उनका जीवान चेपुड हिनसे जानिका नहीं सरका । 💹 और जन्म पुष्पने सने के वह सन्दर्भ वाहिने कि कः महीने फीन्से-बोम्से इसकी अस्त् क्रमाह हो जायगी । फार्थिन ! जिल्ली जीध बाल बाब और होतेसे भवाद निकलने सने, क्लकी भी छः महीनेके भीतर ही मृत्यु हो साती **🛊 ) इन विद्वारित पुरमुकालको सम्बद्धाना** काविये । सुन्दरि । कार, तेल, भी क्या वर्गकरे 💹 📺 अवनी वन्त्रत्ती व दिस्तानी है 📾

निवृत्त दिव्याची है, तक कारणकार कार

पुरावको का प्राप्त लेना कार्यके कि उसकी की

आणु कः मानले अधिष्य क्षेत्र नहीं है।

नेपेवरि । 🚥 कुलरी 🚥 सुन्ते, विल्लो

क्षात्र होनेवाले राह्मजोद्धा कर्चन करता है, कुते ! हेर्फ ! का क्यूनव्यान क सुर्वन्त्राप्त प्रभावित एवं सम्बन्ध दिवसमी है, सब अतने कारणे के क्यूक्टकी पूज् के कारी है। जानकरी, ब्यान्यन, चन्त्रन — इन्हें को न देख सके अन्यक्त जिले साराज्यका दुर्शन व हो, हेला पुरुष एक पालानक क्षेत्रिया स्थात 🛊 । nik milan este jihar ah lesesiban ज्ञान न के — मनना मुख्या काची नो से क∙ नक्षेत्रके विद्याल के पूजा के उनके हैं। नहीं प्रकार मानव्य मानव्या, सुवका अवका क्ष्मीन्यक्रमध्यः भी वर्षात्र व क्षां वर्षात्, राजने पृष्ट्-कपूर और पश्चाहरों अन्यवस्था होता दिस्सकी हे जाता कीचा अतिह स्रदेशों की रहें की पत क्कूकरी आम् कः महिनेते अभिकासी मही है। वर्षेट आक्रमको सञ्जूषि तथा सर्ववार्ग (क्राचनक्ष) व दिवसकी है से कालक कृत्योंको उस पुरस्का ध्रम् छ। यस ही सेव सन्तर्भ वर्षाने । यो अवस्तरम् सूर्व और क्षान्त्रकार्थ राज्ये करा देशमा है और संस्थान कियारी जिले पुरुषे दिशाली केरी है, बंद अकार ही कः न्यांनेने वर कारा है। नहि क्षांत्राच्या हैती विकास प्राथमी बेर में तो जानावर्ग करनी जानू एक नास है हेव जाननी कहिये । यदि गीय, बहैया अध्यक्त कामुक्त विरायत कह जान को कह शुक्र सीत ही क्ष्य कालके जीतर ही वर जाता है, इसमें संस्था नहीं है। (अम्बामा १७—१५)

कालको जीतनेका उपाय, नक्का सन्दरहा एवं तुकारके अनुसंबान और

उससे प्राप्त होनेकली सिद्धियोंका वर्णन

देवी वर्षतीने नहा— प्रको ! बध्यको आव्यक्तका भी जन होता है। यह भवेकर मान बंध विकास है। का मर्गक भी एकपात कामी है। अल्पो को रूप कर दिया था, परंतु अनेया प्रयानके क्षेत्रीकृत तम क्लो आपको सुति गी, तम आप किर संख्या हो गर्ने और यह सम्बन्ध पूरः अवनी अपूर्णिको आहा हुआ—पूर्णकः व्यवस्थ हैं गया । आसने स्वयंते कारणीतने पहारू— 'बार्ड | तुम सर्वत्र विक्योने, बिक्यु सोन तुन्ते देश जाँ सर्वाले (\* अल्ब प्रयुक्ती कृत्यमुद्धि होते और का निरातिके वह साला भी कहा सभा उहांका प्रकार स्तून कर करत । अतः मोधूर । क्या च्यां ऐस्य मोर्ट स्वयन है, जिसके इस बालको जा फिल क स्तरे ? पनि हो तो पूढ़ी बतक्तो; वर्गनिक आप वीरियोचे दिखेलीय और स्वाप्त प्रमु है। अस्य परिवक्तरके निर्म के प्रतीन कारण

हिला चोले --- देविंग र ओह बेसला, बेला, यक्ष, राक्षण, मान और मनुष्य-निकारिक हात भी काराका जरू की किया था इत्यान: क्षेत् के कान-प्राचन केवी है, वे जरीरधारी क्षेत्रेयर जी स्टब्स्ट्रेंक कालको गष्ट कर देते हैं। चरानेडे ! यह नाहाचीतिक प्रतीप एका उन पूर्णिके नुर्जाने गुन्द ही जनम होता है और उन्होंने इलका लय होता है। निर्द्रीयरी हेड निर्द्रीये 🔣 निरूप करने 🖫 सामानारी पापु जना होगी है, पापुरे नेजनम्ब अब्द होशा है, नेवाने अस्ता

अन्यक्रम कराया गया है। और अल्पो

मानो है।

भूत सम्बद्धः अस्मे कारणने सीन होते हैं। पुणकेक पाँच, करके जार, रेडके शेन और कानुके के पूज होते हैं। आकाकका एकाला प्रस्त के पूज है। यूकी आदिने में गुरू कारने को है, कार्क कर इस उक्तर है— कुरू, राजी, करे, राज और गांच । उस्के सूत क्ष्मणे पुरुष्ये लाग केव है, तम गा हो जाता 🛊 और क्या गुलाको व्यान करता 🗓 स्थ and प्राप्त के कारण कारण के प्र केनेहरि । इस प्रचार तुन जोनो सुर्विक बचार्थ स्वक्रमको समझ्ये। देवि ! इस कारण कारणके जीवनेची हकामाने केलेको प्राप्ति कि या प्रतिहर प्राप्त-पूर्वक अध्यो-अच्छे कारणे जरके अंशायुक griften farret uit a

पुर्वाच्या अलोकपांच होता है। पुर्वा सामि

केन्स्रेय पुरस्को साहित्रे कि सुसर् आकृत्यार केंग्राम विकृत शहर (जन्मका) प्रश केनान्सभ और। रसके जब पता लोग को जाये, इस समय क्रीपक बुक्तका अञ्चलको जेल बारम करे। लर्वन अनुस्तित क्षेत्रो व्हानीको बंद वार्रोह के प्रक्रीतक प्रकृति एके। इस अवस्थाने अस्तिका एका सुरावी केल है। इससे र्वेच्याके व्यवस्था रक्षण हुआ अन्य क्षणभागे क्या काता है और सन्दर्भ रोग्ने तथा कार अपन्ति व्यक्ता-से स्वत्रकार्वेका सीच नाम कर केल है। को सरकार प्रतिक्षित पूर्ण 🚥 🛚 शक्षिका सम्बद्धान्त्रका स्माध्यत्कारे स्रोतंत्र है, बहु मृत्यु नवा कामको जीतका इस जनस्ये

स्वयान्य विकास है और सर्वत सर्व संभवती

: संदित्त विकासकार क 440 

क्रेसर राजुन्ते निर्देशकोची जान कर रेन्स है। जान क्रेस्ट है। युद्ध कुलाने भी अक्रोड केरी कार्यकारों करेरी कुछ कारत परवार अध्यक्ती हेरियारे स्थापक विकास देखा है, अर्थ अकार कर प्रत्याने पुरस्कर केन्द्र रहामान प्रेसर-वन्धरने भूक है साम है। सहकार केरिक्टेंड्रक प्रतिकेत विकास विकास ann fon at and man. Stay कुरुगर हो जात है। देखि ! इस अवस्य की हुन्हें सम्बद्धानुनेद विकासका साम कारण है। देशे पान पाप्रवेकात दूका दुश्यानको होत् देश है, जारी राष्ट्र मोजाको इन्हरासाल कीनी

क्रो क्यानेको स्थल के है। इस सम्बद्धानको सम्बद्ध की को बुक्ती प्रमुखी अधिकारक काले हैं, के चुक्रिके आवारको मानो और पूक-मानकी कारण बन्ने हैं। यह प्रत्यूक्त से पुरस्त, नोब्रामा पाएक, प्रकृत-नोल्एक वेद्या चीत, अधिकारी और सरक प्रशिक्तीते चील पर्याप्त है। इसे मानवार प्रमुख भूका है। असे है। जो स्टेम कार्यकारी मेरीय है राज्यात्रको नहीं जनते, के कर्म और प्रमुख्य प्रमुख स्थितक स्थिति स्था पहले हैं। महाम समीतक संस्थाप स्था होते हैं, कारक प्राप्ति आस्त्राच्या प्राप्तित (पर्वाह परकार) की प्राप्ति नहीं होती। प्रत्यासम्बद्धाः प्रत्यः हो स्थानेन प्रयुक्त अन्यास करे से बहुबा क्रांतिकनी कान चोचानक बार अस्त होता है, मो

कार है, किर क्यान बहुताओं इस सामानों पूर्व रक्षभ हो इसके रिन्ने में कहना है क्या है। यह सम्बद्धान अभिनात है, न करा है, न क्षेत्र है, व अक्षर है। यह असाह गर (रिका अल्पानी अल्पा दिल प्राथमे हैं ज्ञाद क्षेत्रेकाल शब्द) है। इतका क्यानन रिक्रो किया है जिल्ला हैया है। यह प्रत्यक्त कान प्राप्तकानम्ब है । जिसे । सुद्ध पुरिकृतारे कुछ ब्राह्मके निरम्प क्रांस अनुसंबत कार्य है। असः में प्रकारके कन्द्र कराने नमे E. fird merbin guilt tellen firer & : में उन्हें उत्तर करने का यह है। क प्राचीको प्राचीतीह को प्राची है। में प्राच mani: În mar 🖫

ulte, unter (grife amit), till (filer soft), went, when soft, migh, gafte, my afte and fre-गर्मन — इस मी प्रधानके प्रभविको स्थानकर कुंबारका अन्यक्त करे । इस प्रकार सम्बन्धी बाल करनेकाल केनी कुछ और समिने रिया को बेल है। बेरिया केवन्साके हान सुरुवेका प्रथम क्यांक्स की तक कीती क प्राथमिको पहि पुरस्त अपैर अस्पास क्या-पुरुष्टेर क्यानके पुरुष के कारत है। विका कार्य-कार्य परवासका के जाता है, सब भी और असरका सामानाम पहुन कहा जिस है । यह दिल-रात कर जनकराने ही राजा हो । हत प्रमुखी कार्युर्वक वीताका युवाद ऐसा वार्यको साम दिनोचे व्या प्राप्त प्रकार अस्तानका अस्तान के प्रतिक्षित कार्यकारण केला है, जो कृत्युको वीवर्यकारण है। देवि । अच्चार करन काहिने। सी वर्गनो यह क्रम्य में जनस्था है। सामा में अन्तरकारण कुद्र पूरण अवस्थित इसामा कार्यकारणे सर्वत कार्या है। वहाँ से

कुरुको औरलोकस्थ हो काम है और यो। आल्युद्धिका सहस्र कारण है। यह साम प्राचनकारी श्रीतको प्रकृतिकार आनेत्व पाद राज केनोको हर वेत्रीकार क्या नगरी

बहुरियुत करके अवनी और इरिक्टेमाना है। योगीको सम्पूर्ण करा प्राप्त 🔠 करा 🕏 । कुरत कांक्कार है, में प्राणिकोची गरिको कुर्द्धांच्या विचान करनेकाल सामग्र वन कारिया कर देश है। यह दिन, जून और का और मृत्युद्ध कालो कुट जाता है। देशेयारि है कारि समाने जीवन है—इसमें संस्था मूर्वे अञ्चलका अनुसंबाद होनेवर इकानुसार है। तीवारा श्राप्त-नाट् है, को अधिकारचे अन्य वारण करनेवी साहित आह हो आती है। सम्बन्धः रक्तरेन्तरम् 🛊 । अन्तरः अपूर्वः नेक्नन्तरेः विम्तरसं केन्द्रेको कमी विभिन्तर anne और भेरेक्ट विकास 📷 साथि सरकार को साथा पहला। करने l ओ को । चीवा सन्दर-सर् है; मैनावा प्रांतुम्, विवास प्रांतुम् । क्रमेश्वर 🚟 🚃 📆 🕏 📆 है। 📺 का, बाल करन है, उसके दिने कुछ भी उसका श्रानुर्व हेल्लाओको अल्लाह कर रेका है, नहीं होता। इसे परोपाधिक रिन्दि जार पित्र कुलाको कनुव्योग्यो को बात ही कथा है। है काली है। वह सर्वक, स्थितिहा और कर्त और विकास कमार्थ का लाइ क्रूबाइन काथार व्यक्ति सर्वत विकास अस्तुष्ट के कोगीको क्षेत्रको इकाके अनुसार जाता है, जाता विकासके कारीकृत की क्यानिर्देश प्रदान करते हैं तथा काली अन्य होता। 📺 स्वकृत दिन्द ही है, इसमें संस्थ कारकाई 🜃 पूर्व करती है। व्यक्ति 🚌 वहीं है। परवेपूरि । इस प्रधार मैंने तुपारे मीजा है, फिरो जोनी पुरूर ही इन्हा सुनों है । सम्बद्ध सम्बद्धान्तर करना करनवार पूर्णका क्षेत्र । 📖 बीन्त-न्यूने दूर-दुर्शन्त्री प्रतिः 🚟 🚟 🐉 🛊 🕬 और 📖 पुरुष अप्र क्षेत्री है। वंदरियक्का काम क्रमेकरी: काही है है

काल का मृत्युको जातकर अवस्ता ऋतं करनेकी चार वीणिक सामनाएँ — प्राज्यकाम, भूमकाचे अफ्रिका ध्यान, मुक्तसे वायुक्तन तका युद्धी शूर्व निवासकरा गरेक्की परिनेका रवर्त

कर्वती केली—प्रची । चीर् अपन प्राच्यानामें साला है साल । हेला सरवेता प्रशास है को चोली चोलावा प्रकारित कामुनाहरों विकार प्रकार 🚃 केश 🗓 🛍 🖼 🐋 Treasure of

मान्यत् सिम्ने क्या<del>-सुची ! व्य</del>ा 🔣 🚟 🎮 कारण सामाने 🕬 🚌 unter . Hand beginn Miller कारनर कियम प्रश्न की की। बोजी किस प्रकार कनुष्टा करून नारंग केश्व है, अस्ते **विकास की पढ़ा गया है। इस्तीओ केय-**

प्रक्रिके 🚃 अनु-दिकालके जानकर

असी जालों 🖽 📺 जाने हुए सजावरे 🔤 किया है। इन्हरू हिल्ला हुई प्राथनानु हुना अधिको अधि करण्याची है । उसे अधिका हाहात्रक कार्या गया है। यह कार्यु बाहर और चीतर सबीत क्यान क्षेत्र च्यान, है। सान,

विकास अवैर काराय — सामग्री अपृत्ति कामृते 🗈 होती है। जिसमें यहाँ क्रमुको शीत रिण्या, उत्तरे इस सम्पूर्ण कम्पूनर विजय का भी।

राज्याको लिए सि का तथा और **पुरुको अभिन्न प्रकार स**ह भारताले

Strategier auf Prog. Springerer alle ander verfen i Pflann der Freien der Freien Gerte Pflein and der Freien Pflein Pflei रिक्त हो; क्वोंकि जेन्नसम्बन चेन्डिको दिन्दी प्रमु करका है, का सब विधान की व्यक्तित केरे सुक्त कुराते जीवाधिको कुँक-कुँकको का चलुचे क्रुत अस्ते सह ended flag taxes & sell poor योगीको प्रकारतका श्रूपका स्थान कार्ति । प्रान्तवस्थिते स्थान विकास व्याप बिन्स सामा है, से आरम्बर्धन पर्यक्र स्त्राची मालवा, नेप्त, पैर और प्राथिते पूर्वा है क्ष्म समाग परिवर्तको अनुसा कर्मा समी uft um abger auch fram Er auffah rangite safe arrest faris-rangin पायक्रीचा तीन कर कर करे और प्राप्तकानुस्थी हैन्द्रेर रहे। प्राप्तिक इस अन्यानका साथ प्रान्यकार है। कहान और पूर्व आदि वह पा-वावार और आदे हैं। परंपु अन्तरकामृतिक अन्तरकार केले आनेवर अस्थातक नहीं स्पेर्ट है (अवर्धि, कुळ के रुपे हैं) । देशि ! जो दिया की वर्गीतक सम्बद्ध भागों प्रकृतिक अवधानने एक है। मार भीता है जब निवा प्रताबों जात है, बहुर mark man count then merrerb der Per une fie ab fin राजेरे प्रकार एक प्रान्थका करता है, का अपने सन्दर्भ कायाते 🌃 🖥 यह कर देश और प्रक्रिकेक्स करा है। में असरक-रहित हे एक एकान्यरे क्रान्स्य करता है, यह अंग और कृतुओं सीतवार वालुके भागान गरियोक्त हो अञ्चलको विकास है। यह निर्दाणि न्यान, स्थापित येका, न्यासम् और प्राप्ता, अहरूव हो साथा, बहुत-से सम और क्रीबंबरे अब कर लेला है : अल्बी प्रीर कानुके सम्मा हो जाती है एक को सुवसीय प्रकार, सिर्देशको विरमार अञ्चलके कोक्न एवं 📖 सुरक्ष्य प्रदेश 🚟 🛊 🔻

भागीपानि भारता और कारणे सपर कार्य करा किया। जान केवारे दिला प्राप्त कर् निर्दिशनक करना है, को की कर पूर है। कहाँ दूसने त्येन्तेच्ये वालबोत्त्वा बोलबहर न पर्वित्रका हो, हेले क्रम्य — एक्स्प स्थापने अन्ते पुरूष् अवस्थार वैक्यर प्राप्त और क्रमें (ब्रोग और स्टाइड नेक) की व्यक्तिको प्रकारिक प्रकारकों देश पूर्वप्रकारों के नारिका केन अन्यक्रकारे प्रकारित केन है. को आल्लाकी केनी रीज्यानीत अञ्चलकार्य कारणे क्रिया सार्थकर न्तिक ही देश सरका है — इसमें संस्था नहीं Er wirk grant Arylinith wagele केरी केरोको पुरस्कार सम्बंध गाउँ और and mitch hom you considered and unfore rafter from whi स्वरूपार अन्यन्धारचे की ज्यान करनेवर का कर ईवरीन क्लेकिको ऐस सम्बन्ध है। यह गोरी कोल, स्वर, फेटी, कार्य तक प्रमाणकार स्थान रेजनारी होती है। चौत्रीके बीचने स्वत्यकारी ब्राव्यक्रिक कारत विकास का अधिकेता कार्यास्तर कालें केली इक्कापुरत्य एक काल कर्णकरम हो काम है हमा क्लेक्टिकर क्षांत भागम करके स्थाप काम है। यह केरी कारक-कारको प्रान्त अर्थक उसके असीन्य क्षेत्रस, जूलरेके सरीरचे समेख करना, अधिका आर्थि कुलेको या लेका, करते ही शर कुछ देवना, पुरुष धलोको सुनव were the few tree appeared flewers प्रभावती प्रदा 📾 रेग्स 🛊 । यो अध्यक्तरो केरेक्टी । 🔤 🔤 नाम नामुखे को और कुमीद सरका तेक्क्सी है, असी प्रस

महान् क्वोतिर्वय पुरुष (क्रम्मान्य) को 🗏 नानवा है। उन्होंको जानकर चनुन्य चन्नन ना थुरपुको लॉब जाल है। मोक्षके रिक्ने इसके सिवा हसरा कोई कर्न नहीं है। " देखि ! इस प्रकार पैने तकते तेमस्तरको विस्तरकी क्राय विधिका वर्णन क्रिया है, जिससे जेपी कारकार किवार कारण शामानको जार का रेखा है।

gill i un gri gerer fig wurt क्ताला है, क्यिके अनुष्यको मृत्यु औँ होती । हेकि । बहुत्व विकास में नियोगी चौकी गति (स्थापना) जताची जल्ही है। योगी अपने विलयों कहने करके क्याचेन्य स्थापने सुपाद आस्टास्टर केंद्रे । यह सरीरको 🚃 काके अञ्चलि बोकका चोकवी-की आकृतिवाले मुक्के इस और-और कायुका क्षत्र धरे । ऐसा कारनेसे अज्ञानने तासुके चीतर विश्वत जीवनवाची कराजी की उपकरे लगती है। इन वैद्धेको बायुके छए। विकार सैये । बध् प्रतितल जल अवस्तवकार है । को बोली वसे प्रतिबंदन पीता है, यह बाजी पुरवृक्त अवीन नहीं होता। 🕅 पूरत-प्राप्त नहीं लगती । अवका शरीर दिल्ल और देश नकन्। हो पाला है। यह सराने क्रमी और वेपने

क्षेत्रेकी सम्बन्धा करता है। स्थापर एडि नरको रूपान 🕮 हो जाती है और अरे इसकी की भागें सुनाको देने समाती हैं। काले केल काले-काले और ऐंगलने हो जाते हैं तका अञ्चलकि कवर्त हुई विद्याधरीकी रामान्यत करती है। यह प्रमुख देवरमधीने भारत ही प्रशासक जीविक गाना है तथा अवनी ज्ञान मुक्कि द्वारा महत्त्वतिक तुल्य विकास है। असमें इच्छानुसार विकारनेकी क्षीक आ जाती है और यह सक है सुकी मार निरंत है।

बरावने 1 अब कुबूबर विकास पानेकी पुन: कुतरी 🔤 यात्र यह 🛊, जिले innerit 🗷 semple 🖼 📰 🖟 कुन करे सुन्ते । चेन्नी पुचन अननी जिक्कारे केक्कर राजुने जनकेका प्रका गरे। कुछ **ाव्या** ऐसा करनेसे शह प्रानकः लागी होकर गरेको पर्धनक महेन जली है। तक्कार क्या विकास गरेकी पाँठी सक्ती है, तम बीतर पुथनका काम कामी है। उस सुकारके को बोनी सदा बीता है, मह अन्यक्तको प्रका केमा 🗓 ।

(अधारा १७)

भगवती उमके फालिका-अक्तरकी कवा---समापि और सुरक्षके समक्ष मेधाका देवीकी कृपासे मधुकैटभके वधका प्रसङ्ग सुनाना

इसके अनन्त साथ पुरुष, सर्ग, वर्षन सुननेके पक्षात् मुनियंनि सूतवीसे करुवपर्वस, मन्त्रका, मनुषेक, सल्कातादि- कहा—प्रकृतिकाओं केंद्र सुक्रवी । इसने वंश, पितृकरूप तथा व्यक्तिरुचि 🚃 अवन्ति मुक्तले चगवान् सिमकी 📺

केट्यूपेरी पृत्ती संक्रप्रांत्रदिक्याचे imit. पद्मात् । क्षेत्र विदेशवरीचुन्यूनेति जन्मः पन्य विदरी सामाता । (物: 東本) (中 (4) (44)

NO. - infinit (malital a -

इतिकारोपी मुक्त राज्यीय काम कुछै, को जाता है। विगक्ते इस्तानकारी वर्ग आहि करके राजाक्करोंने राज्यन रहती है कक करों कुल्तनीकी अराजात प्रदें। होती है, नपुर्वाको चीन और चीक्ष अक्ष करनेवाली जा देवी ज्याची आरावक चीन हेंद्र पूर्व है। अन्य इस आरमी जनमानी मनामी सोड़ समाम है। क्ष्मका क्षेत्र करित कुरूत व्यक्ते हैं। भरतक परमाना प्रोक्तन्त्री को अञ्चन

राजानी संदेश है, वे जब कार्य विकास to it if fierbullub were merbund परावर्गिक है । स्थापको । दक्षान्यका सब्दे और क्रियामुली हुनि पार्वती—वे उसके के अकार क्ष्में सुरे। सुरुषे । अब उपके पूर्ण अन्यवसीया वर्णन वर्णिको । स्थानी-कार्य अन्यक्त कार्य पुरुवेको पूर्णके कींच वृद्धिकार कुळ जिला हो स्टब्स्ट है। इस्ते पुरूष को वस्त्रों उनके कार-कारको हम अन्यस्त्यो महिं क्षेत्रो ।

मूक्तीरे स्था—स्थापको । पूर्वार क्या के और सर्वक कुल्कुल के; क्येंबैंड परा अन्यर प्रथमे न्यून्यू फरिशके विकासी कुर रहे हो । को इस कामाओ सुनते, पुत्रते और बॉको है, उन्हेंद्र करनकारोक्की चुरित्यो ही व्यक्तियोंने तीर्थ फामा है । जिल्ला for the tiley-reser showingship मिन्यनमें सीन है, से पूरत करा है, प्रत्यक्रत है, करवर माना और कुछ भी कन्द्र है। को भागा वारणोवी भी वारणवात हेकेकी ज्याची खूरी गाँ करते, वे वावांक पूर्णके कीर अन्यकृत्यों कही है। जो देवी रूकतों जिलेको कही आहें। अस्पी हाकी कर क्षेत्रकर शुवरे रेकी-देवलाओंची प्रत्या होता. हिंग्सा । है, यह मानो महान्यीओ होस्कार पाना

पूर्वकरने कारण पुरस्के कार्र

वेशको पद्मी पात पूर्ण भी । उस समय नेशके भी उत्तर दिया, मैं चड़ी बता बढ़ है; तुनलोग पुन्ते। पहले सार्वेदिय क्रमानाचे दिश्य मानो प्रतिद्व एक कक हो भने है। इनके कुत कुल कुछ को स्कूप कर और परामानी प्रत्या है। में श्रामीपूर्ण, mound, configure, fage, bellera. क्रमान्यर स्था समायनोका महरीजीति पारम कारोपार्ट में ( इस्तीर समान रेसावी क्ष्म कुरको प्रथमित क्रांसन करते सारा ने ऐसे राज हुए को उनके हानते Questions and the high party or थे। व्यक्ति पूजार सुरक्षको राजवाची कोरमपुरीको कारों औरसे केर रिस्स । उनके भीत शक्का वर्ष भवात्व पुरु हुआ। कर्मक प्रमुख्या नहीं प्रमुख थे। अतः पुरुषे भूकार सुरक्षको करावान 📷 । इस्कोरेने सहरा सम्ब अवने अधिकारों सक्ते सर्वको नोत्तान्त्रीये विकास दिया। राजा अपनी कारी नहींने आने और नहीं नरिक्नोंके साथ क्षान राज्य करने राजे। परंतु प्रकार विश्वविषयि वर्ष के आक्रमण करके की मोहित समा भाग्यदीन है—इसमें संसाध नहीं। कामिल बार विना । देवचेनसे रावाके मची है। जो कामारासकी विरायुक्ताला आहे, गांव की करके क्यू कर कैठे और महावेतीचा पास्त नहीं बारों, ये संस्थानकी स्थानेने को यह संविध था, उस सम उन

का क्या पुरुष क्रिकारके बहुने कुल्पेके रिजे नक्तकाकी जानकाकी पास अधेओ ही बोहेलर समार हो नगरते कहर

निवारी और रहत 🚟 📰 को। वर्षी क्षा नाम क्षेत्र के क्षेत्र का विकास

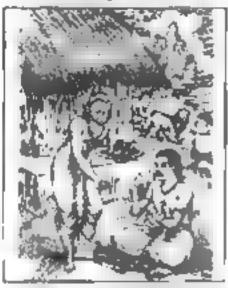

कृतिकार अन्तरक देशक, यो कार्ने अकेन कुल्लीके क्कीचे नार्ग होनेसे बढ़ी क्रोपा का का बार वर्ष केदलकोची व्यक्ति होते यो भी । तथ मीय-क्यु शालामको यूने हे। यूनिके हिल्लो, अधिको सक्त करने के दिल्लोंने का अध्यानको एक अंग्रेस के एक धा approfit i Person shook around on अराजनी पहुंचली पराय अर्थी अर्थ प्रक्रियमे में आदि पंद्रमंत्रेचे पेक नहीं देते थे। वहाँ कार्यन जुनीवर नेवाने नीहे एक्टर, चेपार और अवस्थाता कर परम दमार्ग निवास गरिकाम सार्थ-THERE PART I

एक दिन राजा कुरक च्यून ही निर्माल तक बोक्के पर्यापूर क्षेत्रर अनेक जनगरे विकार कर रहे थे। इसके है यह एक कैन आ व्यक्ति । राजने उससे चुल—'नेवा !

कुत कोंग हो और विज्ञारिको वर्डी आवे हो ? क्या अवस्य है कि दु:बवे दिखाओं दे हो हो 🛭 क कुरे कराओं (' समाने मुससे क पहर कान सुरका कैत्याचार समाधिने केची वेतीने अदि चाले हुए डेन और पहलपूर्ण प्राथिते हुए प्रचार जार दिया ।

वैश्व जेला--राजव् ! वे वैश्व है। वेदा पान सन्तरीय है । में बारीके बुलाने प्राप्त हुआ है। परंपू मेरे पूजी और जी आहेरे बन्धे लोकते को बर्चे ज्यान विवा है। क्षाः अपने प्रत्यक्षकार्वते पृत्यते हो मै पान्ये प्राप्त अन्य है। अक्नासनर प्राप्ते । पहि कावार में पूर्ण, चीतों, चरी, माई-मारीके क्ष्म सन्द सुक्रोंका क्रुक्त-स्थापन पहि THE SHALL

एका बोले — जिल हचवारी सभा बनके लोको कुछ अवस्थि हुन्हें निकास दिया है, क्यूंगिंद प्रति पूर्व प्रीकारी नांगि तुम क्रेम क्यों क्यों से ?

नेप्रयो प्रक्र-प्रकृ ! शायने प्रत्य कार काहे हैं। अस्पनी परनी सारगरिंत है, नकारि केंद्रकारके वैका दूसन हैरा राग आरम्भ नोक्सी ज्ञान हो रहा है।

इस साह बोहर्स व्याद्धार हुए हैएन और गाम केले पुरिता वेकाके पास गर्ने। वैद्यानक्षित संस्था क्षत्र जोक्या गुणियो प्रकार 📟 और का प्रकार करू-'नावका ! असर इस क्रेमीके योक्काराको कार केरियो । यही राज्यस्थानि होते दिया उद्येश मेरे प्रकृत करकी क्राएक औ; समाचि सम्बा हिला आनेके ब्यानक मुद्री संबंध नहीं है। उद्देश बाह फिल्म है, जिस्से की अगरि एक्क्नोने करते विकास दिया है; स्थानि क्ष्मार्थ ओरले इसम्बर्ध सामा पूर नहीं हो पने

- व्यक्तिक हेर्क्स्ट्रेक्स -

Strive to additional translation and reserve the section of the strip of the section of the section is a section to the section of the sectio है। इसका 🚃 कारण है? जसकी। करती हैं, वे देशी मक्काना महैन हैं? और रुपान्द्रर क्षेत्रेवर को क्रम विकास कर स्थान प्रकार प्रकार प्रमुखीय हुआ है ? यह कोइसे जानुस्त हो एक, क्या के कहे करते. कुना करके सुहे करवाने र पुर्वात 🛊 ।



पूर्व केल---पास्तु । सम्बद्धाः प्रतिक-(ब्राह्म) कार्यका सहावास वही करे हैं । के ही महाके प्रकार परिवाद मोहने हाल देवी है। प्रभी 1 प्रमधी मानाम मोर्कन क्रेमेंड कारण प्रकृत आहे। समान देवान की पान राजको नहीं काम करते, मिटर मनुष्योची से कता है कम 🕯 ? वे परनेश्वरी हो रख, सम्ब और सम्-इन बीवी गुलीका अन्तर्य से स्थापन्ता प्रमुखं विकास सुद्धि, कारण और संदार कारणे है। नुपलेक र विकास क्षेत्र में इन्द्रमनुष्या क्या वारण मार्गेनाली कर्मानिक जनस्था जनतं होती हैं, नहीं कोक्रोड येरेक्ट्री स्वीत काम ै।

क्यानंबक साम्बे रियम का और योगेकर भवादा केवल केवली क्षण विकास बोन्निकामा अस्तर से समन कर ये के. क्षी दियो जनकम् विस्तुके वामीके मनसे 🐞 अञ्चन प्रत्यक हुए, जो भूतरायर याचु और किरणंड पार्क विकास है। ये केने formere the arge procured

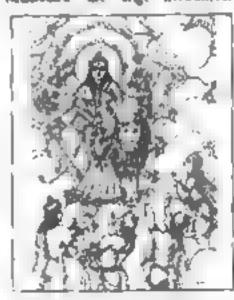

सूर्वको नहीर नेकारी थे । इनके अब्बे बहुन बंदे थे। अन्ते पूरा श्राप्तिक सारण हेरी विकास विकास के थे, मान्ये में सम्पूर्ण जन्मुको एक आनेके रिप्ते उद्धार हो। उन केनोर्व परवाद किर्मुकी राजिने प्रचट हुए क्रमान्त्रे अवर विद्यासम्बद्धाः प्रकारते देशकाः पूज-'जरे, मू स्रीय है ?' हेल कहते हुए एकाने पूरा-मुते ! 🗃 समयो नोवैष्ट के उन्हें पर 🔤 🛗 रिस्के उत्तर 📓 नर्वे ।

सक्तके बलने 🖼 में 🐍 🗪 🚟 🖼 ।' थरमेश्वरीका सम्बन् **निवन और उस**ने <del>प्रार्थक</del> मरि—'अम्बिके । शुरु इन दोन्ने दुर्वार

ज्ञातीको मोदित 🔣 और अस्त्या कारकार् गायकारको 🚃 हो ।'

यापि नदशे है--इस प्रकार कर्यु और कैटनके राहके 🔤 पहार्थके प्रयंत अरनेपर सम्पूर्ण

कारकार्यो महाविद्धा प्रात्तपुर 🚃 प्रदर्शको सैन्डेक्य-केक्स प्राप्ति प्राप्ति प्रकट है महत्वतरोंके अलने विकास हो । भवन्यतः आवादायाची 😅 — 'वाल्यासम्। इस बरा। आरू युक्ते मयु-केटमको मारकार में सुन्दारे कान्यकादा नाक कार्यनी ।" यों बाइकर 🖩 व्हानाया 🛗 🌃 और

मुख आहिले निकासकर ल्ह्याके वृद्धिपवाने का काई हो गयी। फिर तो देवाधिदेव ह्वाँकेस कन्मईन काम को । अविने अपने पालने 📰 देख पद और केरणको देशत । उन केलोके min (gage

रेजली निष्युक्त परिव इसर वर्गीत्व,

सामुद्ध द्वारा । तथ म्यून्सच्यो उपायसे

उनके द्वारा महिषासुरका 📖

प्रसिद्ध एक असुर बा, सो दैशकीहरूत प्रकार तिलोकीका राज्य कार्ने लगा। तत क्रियेमनि कता कता का। उससे पराधित हुए देवना ब्रह्माजीकी करनमें नवे। महारोजन्मी महिन जनक दानकक। जन्म जनकर्ज भी उन समको साथ रहे उस स्वानगर

इच्छाजीने देशत—ने केनों कैय अस्कायमा मोहित हुए उन होड़ क्षतवोंने लक्ष्मीपतिसे करना बाहते हैं और धराधान् जनाईन कहा— दुन हम्से बनोवान्तित वर 🚃 नरायम् बोरो—बदि शुन्तमोगः त्रसक्ष हो

तो मेरे हामले मारे जाओ । यही मेरा मर 🕻 ( इसे के ( मैं रन 🌃 कार 📟 🔛 क्षि क्यारे हैं-क असरोंने देखा,

क्षती पूर्वी स्थानीको बसमें 🗺 🐒 🕏 📠 🖩 वेरश्वार चेले — 'हम केनीको देशी ···· करो, न्याँ नावले चीनी हुई बरती न हो । 'बहुत अका' लहकर यगवान् विक्तुने अवन्य परण तेवाची चाक इक्तवा और अपनी **ांका हुए गाउन प्रशास अस्य अस्य (** तकात् । यह व्यक्तिकात्र जनका असङ् कक्क नका है। सहस्तरे ! अब नहरतकारीके प्रमुखीयको बद्धा सुनी । देवी क्या निर्विकार और विस्तान होका की देवताओंका दु:सा क्र करनेक 🔛 पुन-पुनरे 🚃 मार्ग्य करके प्रयुद्ध सिता है। उनका इनीरसङ्ख्य प्रकार प्रकारत वेशव कहा गया

है। के सीराको इसरिज्ये अब्बाट होती हैं कि

(対明時 キャーガイ)

भक्तकार करके मुख्येका मान करते रहे।

सम्पूर्ण बेबताओके नेजसे देवीका महालक्ष्मीकवर्षे अवतार और

मानि महाते हैं---एसान् 🗄 राम्य नापने । इन्तर्क सिद्धारानपर जा बैठा और सर्गालेकमें हुआ था। इन्त्यराज न्यीय समस्र नवे, वहाँ चनवान् तिय और विद्यु देवताओंको युद्धने पराजित करके देवराण विराजवान थे। वहाँ पहुँचकर सब

: अंतिहा विकास क -----

हेक्सओं के किए और पहिल्ला जनकर जाता 🛒 📟 🔤 प्रस्तवर्ध केओ विरुद्ध प्रथा अन्य प्रथा कृतन्त्र प्रदार्थकाने आवित्ते हुन्नु हैं। इनके हिंही कार प्रयानके व्यक्तिकर तक प्रयास । हैं केले— केको अवट हुए से। व्यक्तिकर प्रयास केको 'कार्क्ष्य | कुरांत्र्य क्ष्मिक्युर्ग्य क्षा राज्यों साम अपूर्व और क्षा कार्यांत्र तेन्त्रों केन्न क्षा पूर्व प्राथमिक्यों सामान क्ष्मिक्युर्ग्य क्षा राज्यों साम अपूर्व और क्षा कार्यांत्र तेन्त्रों कार्यांत्र और विका है। क्षात्रीर्थ्य क्षा क्षा सामित्रीत अस्त्रीर्थ्य कार्यांत्र तेन्त्रों कार्योग्य आवित्रार्थित भाग्य को है और वहीं को हमें सारित जी। हुआ बर ने बेब्बे अंपूर्विकों सुर्वीत रेको प्रभार पहें है। इस अधूरने इन्द्र आहे, और इन्त्रमंत्र अंगुलियों प्रमुखेके नेपाने

केरावारोको स्रोक-स्रोप-स्रो पूर्वा पन्नी स्रो है। कुर्व, कहार, काम, कुर्वेर, बन, इस, affr, veg, word, flourer afre कारण—पून समाप्त काल आण स्थेन्त्रेयेः भी। वेद्यात्रक्षेत्रं क्षेत्रमे प्रकार पूर् से । पून प्रमार को प्रतिकारण है, उन सक्तात पह प्रत्यक अवार अन्ते के कारत है। इसमें केन्यकारों griebe-gen unt Rem file prefferb per 1886

क्षिका अन्यवादी प्रत्यानी अर्थन है । अर्थन होगी

इसरी एक को और उस अनुसंद करका

हेला कारोने समय है।" from afte flergig accord white flower mortifier flower woman, flergig was, केरके को उनके के पूर्ण रहते का बच्चने बात, अधिके प्रति, पह अस्तर कोच्यों को हुए क्लाक्त् दिन और देवताई बकुर तक कारीई को ने सरकार रिक्युके पुराते तक अन्य देवलाओंक और इस्तीकी हुन्हों यह एवं करत जात प्रारीको सेन ५०६६ हुआ। बेसाम यह महत्त् प्रियो । जनसम्बे सामान्य, जनस्त्रीने पुर अस्तर अन्योग है को दिस्ताोंने अवस्ता, अहने कारणा एवं सूचीयो

साधार जोलकों में क्षेत्र की। क्षणा कुम्बर, ब्यून-से को, अर्थका, केलूर, क्षणाकार कुछ कम्बर सिक्के केको क्षेत्रर कुछ, क्ष्मिकी ईसूसी और सब were got at a speed thought hour droftented speechts first which will

करण को थी। पारित्य कुरेतके, की प्रकारिके, केने के अधिके, केनी जीई १८वानमध्ये, येचे कर अपूर्व क्रम अन्य केन्द्रशिक्ष केन्द्रि प्रस्ता 🕍 प्रस्तानका त्याची है का परवेदनी भी। समूर्व केन्याक्रिको नेनोप्तरीयने जन्मर सुर्व वर belleit breiter ein hemzelteit ein pf प्राप्त हुआ। चांचु अनोर चारा कोई अवर चर्डी वा । का देश प्रका आदि देशेवारीने क्रिक क्यान प्रतिक्र के क्षेत्रें, व्यक्तिक कार केंग्रे केरीको अस-समाने समाप करनेका विकार केमाओको पद मार कुरवार भारतार, विकास तथा पर्वकरण पर्वकरीयो पूरा प्रकारित हो रहा। पुनर्वकीके शहरते तने अनवा नेजपूर्वोपे अन्तरी विक्ते असिर पूर्व अन्य केन्याकोने कर नेकारी प्रकार की। साराने को समस्तती हुई सरा और क्षिता । प्रमाणी केम्ब्राव्यक्ति प्रार्थनीके विभावता अस्त्रात्त्र थी, औरस्त्रात्त्रके सुन्दर प्राप्त अस्त हुआ वह आरमा चीपन तेन एका है एक जाने पुनने र हैनेकारे के दिल पना के mittig meit mitten gi war i me mit find i mer gi mitt fem marrier, d

र्वेचुनिर्धा भी हो। विकासनीर उन्हें क्योदाः करोड़ों क्यानारी स्वानीर वर्ड का श्रृते। पारता भेंद्र किया। साम ही अनेक प्रकारके किन्तुर, 🚃 जात, करास, कहा, क्या और विक्रिया क्या देने । संपूर्ण ह्या क्या क्या कर, जानन, क्यानि, विकरण, अस्मान, पूर्वन, पूर्वक, सिनेप और पुरम्ब वर्ष करण रहनेकाली मानव ही और एस काररपा पूरत केंद्र विका । विकासके आवश्य-के प्रधा अन्य अञ्चलनी कुश्कावरण कारोके रिक्ने सिंह तथा आधुकाको सिक्ने - सूरवीर सकराहुकाने हेवीके साथ पुरू करने नाम प्रकारके सा दिये । प्रकेश कर्षे अपूरी (क्षी । वी प्राय-वे-साथ अपा-प्रकारकी करा पात्र अर्थित मैकक राज्य प्रामेकि केला विकास कांगल के। इस प्राच्या देखें और क्रेक्काने व्यक्ति रक्ताओकरको सुनोतितः क्रेक्का क्षेत्रे प्रस्तर 🚃 को । कासर एक जनकर की दिल्ला, रिवारी गाना का 📟 हाला कर-फूटरें 🛭 बीको जनायो सुपर योगमा गुंधी हुई थी। इन and क्षेत्र एक स्थापन पुत्र क्षेत्रके सक्ते 🚥 हरते देवताओर भी अर्थुश्य कर न्यीनसूर 🚟 🚃 पासहुद aft sea-out that before some day may a तक रेकीने क्या-रे क्या ! तेरी चुदिह किया । स्वयंक्रम, क्यूंनि वर्गकर (1998) करण प्रकारने नर्गना को। क्या हत मार्थ नार्थ है। ह नार्थ हर क्ये करता है । वर्षका करते सन्दर्भ आकार पूरा का । कीनों स्थेयकेने कोई भी असूर बढ़ते 🚟 कारों को चीरको स्रोतकोत हो, क्या राज्यों केवा पड़ी सकते। रीवों सोकोंने क्रान्कर कर राजी। करी वी वक्तार सर्वेदारसम्बर्ध हेवी क्रमूकर शकुरि जन्मी नर्मक क्षेत्र थे। पृच्छी व्यक्तिसहरूपर बाद गर्नी और अपने पैरते की क्रेसने राग्ते । का राज्य महिनाहरके पीर्वेक कारकर उन्होंने चर्चकर सुरको उनके कारध्ये हर् ऐजाओंने ऐसीको जब-मकतार ची । arrang Rowe : apple deit unt giber uft रक्षकर क्रिकाओंने 👚 न्यीतावार अन्ये मुख्यो क्रारे क्यारे बाहर representation of the last section of निकाल स्था । 🏬 उसने प्रतिक्षे ही यह मन्ति-गर्गर सम्बोद्धार कृत्य विकास Personal color on the Section of the राजुर्ग बेंग्सेच्याको क्षेत्रकाल देख हिल्ला preferit III IIII fent i auser fregen देन अपनी पापण संज्ञाने बाजन आदिते. होनेका भी वह गहा-जाना देश देवीके साम मुल्डिक कर इन्डोने इन्वियार से स्थास कर पुरू करने राजा। तब देवीने बहुत बड़ी एको हुए। रोपको भार हुक्त न्वीकानुर की कर आस्थारको कारका सिर कारकार कर असुरको प्राम्पकी और लक्ष्य करने केंक्र और आने क्षयांच्या 📖 दिया। निर्दा से अस्तेर म्यूनिकार जाने देवीको देवा, को जनकी विभिन्नका 'क्रूब I 🚃 !' करके नीचे बुक्त प्रभारते तीची त्येच्योचने प्रचारीता चार रही. दिन्ते प्रचारीत ही त्याश्रीवते भागते और वीं । इस स्थात महिकसुरके द्वारा पारिता आहे-माहिकी पुजार करने सने । उस समय सं= लिंच प+ ६ बोटा टावर ५ ३० ....

- वर्षाक्षम् विकादशकः -

इन्द्र आदि 📖 ऐक्ताओंने देवीची सुन्ति दुमसे देवीके पहास्त्रहारी-अक्तारकी कथा की। जनार्द और भावे सने और अप्सवर्ष, कई है। अब तुब सुरिवर-चित्तरे सरस्वतीके नृत्य करने सर्गी। समन् ! इस प्रकार मैंने आदुर्भावका प्रसङ्ख सुनी। (अध्याप ४६)

देवी उपाके शरीरसे सरस्वतीका आविश्राव, उनके रूपकी प्रशंसा सुनकर शुभका उनके 🚃 📺 येजना, दुतके निरास लौटनेपर शुभका क्रयदाः युप्रलोचन, चण्ड, युण्ड तचा रक्तवीजको भेजना

और देवीके द्वारा 💷 सबका मारा जाना प्राप्त कहते हैं --- एवंकालमें शुव्य और निहुन्य गायके से प्रनायी केन के, को

etá

आयसमें भाई-भाई वे । इन सेनोंने बरावर प्राणियोम्बान समस्य क्रिकेकीके राज्यपर बलपूर्वक आक्रमण किया । इनमें पीडिक हुए देवताओंने क्रियलक क्वीतकी सरक ली और सम्पूर्ण अचीव्हेंको देनेवाली

सर्वभूतवनी देवी अवका सम्बन् किया । देवता जोले — महेचारि हुने ! अनक्ती 📰 हो । अधने चक्रकनोका 🔤

🔤 रे आपन्दी जब छे। 🚃 शीवें श्रिकोकी रक्त करनेकरण किया है। आपको बारेबार नवस्वार है । आव ही केड प्रदान करनेवाली परा अस्या है। आध्यके

बारेबार नमस्यार है। अध्य समस्य संस्थरकी क्यमि, स्थिति और संद्वार करनेकारी है। अवको नगरकार है। कारिका और अध-त्रय पारम करनेवार्ल देखि ! आवको

नवस्थार है। क्रियमका अल्बका ही सक्य है। आप ही शीकिया है। अन्यको जनस्कार है। मुक्तेबरि! आपको नमस्बर है।

🚟 📆 ) आरम्बो नवस्तार है। साथ 🛊 कारकार्स और धूकका है। आपको आरंबार नवकार है। आप ही जिन्दरसूचरी

अप्रैर पल्याहर है । आपको आरंबार नगरकार 🕯 ( अधिका, विकास, कबा, प्रश्नुशा और किल्लास्त्रियों — के सच्ची आत्मके ही विधिन्न ल्लोकी संज्ञारे हैं । इस सभी समोमें आपकी बस्तकार है। ब्रेग्धी (मता अधवा कालबेनु) कालों आपको नगरधार है। पोर । अपयक्तिकालयमें आपको 🚥 🖫

महाविकाके कथमें आवको चारेवार नवस्थात है। अस्य ही संप्रधानसंख्या भारतन करनेकारणे स्वप्नणी है। आध्यको बार्खार नवस्थार है। नेवासके द्वारा आपके ही स्वरूपका कोच होता है। आपको नगरकार ै । आय परमान्या है । आएको मेरा प्रचाम है। अनुकालोदि इहाएधींका संवालन करनेवाली अस्य जगरूपाको बारेबार

क्यस्यात 🕯 । ेक्काओंके इस प्रकार सुति भागपर

<sup>+</sup> देख क्रमु:—

अथ दुने भहेशकी जन्मलीकननीये । कैलोक्स्थानकारिकी क्रिक्रमे से क्रमे करः ॥

करदाकिनी एवं कल्कानकरियों औरी देवी बहुत प्रमन्न हुई । उन्होंने समस्य देवनाओंसे चुड़ा — 'आपलेश वर्ड़ों किसकी सुलि करते ?' स्था उन्हों गौरीके जरीरसे एक कुमारी प्रकट हुई । बहु एस देवताओंके देएले-देरले विकासिको अवस्तुर्वक केली—'वर्ष । व इत्यक्त कर्गवासी देवता निकृष्य और मुख मानक प्रवास देखोंसे अस्त्या पीकित 🖫 अवनी रक्तके रिजी मेरी सुद्धी करते हैं।" पार्वलीके सरीरकोशासे था। बुध्यारी निवास बी, इसरिय्ये कोवियमी मामसे प्रमिश्च र्या । कोशियो 📗 सम्बद्ध सुम्बद्धस्य अस करनेकानी सरकती है। और पड़ेम्सलया भी बढ़ा गया है। मानाके प्रास्तित्ते 🚃 📖 केनेके कारण ने इस मूतरूपर माराहर 🔣 सदलानी ै । उन्होंने क्रमण देवताश्रामे कहा — 'तुन्त्रमेन विकास यो । 🖁 हासार 🜓 अनः 📟 स्थाप रिपये जिला ही हुएका कार्य सिद्ध बार हैगी। ऐसा बर्क्स के 🔤 स्वक्रम वर्ष अद्भाव हो गुली ।

एक दिन शुरूत और निव्युष्टकोंड सेन्स्य क्रमा और मुख्याने देशीयते देशता प्रसास पनोड्डा रूप नेलेको सुरू लक्ष्म करनेकास या । उसे देवले ही में मेरीन ही सूच-यूट

क्षेत्रक पुर्वाचर निर वहे, विश होशर्ने अवनेवर के अवने राजाके कार गये और आरम्पने ही सार वृत्तान बताबर बोले-'न्यूनाक ! इय 🚟 इक अपूर्व सुन्दरी व्यक्ति है, को क्षित्रसक्की राज्यीय जिलास्वर गाली 🖁 और स्थिप्नवर समाधि 📟 🛊 (\* 🗪 न्यूक्कारी का कर सुरकार व्याप्त असूर सुरूपे देवीके पास भूगीय गमक अपना हम भेजा और बाहा—'हर ! कोई अपूर्व सुन्दरी खरी है। कुर कहाँ काओ और उससे पेरा संदेश कडकर क्ते प्रकारपूर्वक वर्ज से आओ ।' यह अञ्चा पावन कृतवाहित्येगरित सुर्वीय क्रियारकावर गया और जनकाव महेश्वरीसे हरा हरकार केरण ।

दुतने काम-केवि ! केव सुन्यासुर अपने हुन्ना हुन्न और विकासके 🚟 मीनी 🔤 🗷 विकास 🕯 । क्लका क्रोटा भाई निकृत्व 🔣 केवर 🗗 है। जूनको 🎆 तुन्हारे बाल कुत बकाकत भेजा है : इसरियमे में यहाँ आधार है। सुरेश्वारे । क्रमने को संदेश दिया है, उसे इस समय सुन्ते । 'क्षेत्रे सथराङ्गणाने इन्ह अपोर देशकाओको ब्यांक जनके समस्त रतीका अध्यक्षक कर रिज्या है। बाहमें देवता **ार्जिक पूर्व वेदालायका में अन्ये ही** 

नके **भूतिकार्या**को कालाई क्षेत्र कर र कर अस्तर्याकारेखीतीयकारवाहिक ॥ महारिक्तकप्रसम्बद्धे अनुसरकपुर्णे (स्तः । विकाससम्बद्धकारे होस्पिद्धवे अमेऽस्त् ते ॥ मुक्तेंद्वितः जनसमुख्ये जनस्ति मैरप्यकृति ( क्योडस्यू क्यान्यस्कृति कृतस्थानी नारी नारा स क्रांसपुरस्त्रात्री करवानी 🖩 क्यो काः । आंध्रात्रे स्थानुमा विकास नामे स्थः ॥ जनाये अकुरताये ते जिल्लाक्षित्ये काले काल । दोन्योकाचे जानतुल्ला ताले कोश्वनुत्रोऽस्तु ते ॥ करोडकार्विकारको विकासको उस्ते उसके । कुरुकारकारिको उद्यानी है उसके उसके है न्ये वेदारानेक्ष्म क्यारे स्वापनो । सन्त्योदिक्क्ष्यवार्थकार्थ नमे करः ।

a tiller Sanger a departments that the state of the

काचोन बारता है। मैं काना: है कि युद्ध गुलकर का कारण कार्यकार हुन्य प्रतिस बिजोपे का है, रूप समेंद्रे दल्द रिया है। इसरियो तुम परावयिक रतके सभ्य पुरुषो अवना मेरे कार्निके अपूर्णिकर सके (

कृतके हैंको सुन्तात यह संदेश सुनकर कुरमध्य भगवात् विकास सामा प्यान्त्रपारी हत त्रपार पद्म ।

देवी बोर्स्स —क्स ! सुरू रूप कक्से हो । हुन्हारे प्राधनमें केंद्रा-सर भी अरलर नहीं है।



क्षेत्र की प्रकृति एक प्रतिक्ष कर सी है; जा सुने। यो नेत बलंद कुर कर है, जो सुने पुरुषे जीत से, क्लिको में परि क्या सकती है, यूसरेकरे नहीं । यह नेगे अवस्य अनिका है । इसमेन्द्र पून पून्य और नियुत्त्वको नेरी यह uffige unt ib : für per frembt der अधित हो, बैस्स में बारें ।

वेदीकी यह मात सुरकार सारण पूर्वीय और ==== वर्ष जनार शहरे विश्वास्त्रवैद एकको 🚃 को ब्याबी: हुकाँ का

📰 प्रधा और बारवानीने 🛗 रोजपी। कुल्लुमें केल-'बुल्लु ! कुल्लका कोई सुन्दरी करते हैं। इस सीम वहाँ परकर की के क को जाने, जरी तरह की ले माओ । असुरक्षार ! अहें शासने पूर्व पर न्हीं पातन नाहिने। धरि ना पुढ़ करना ब्ब्रे से हुई जन्मपूर्वत उनके तथ पुर भी भारत स्थिते ।"

पुरुष्य हेती असूत असर देव बुक्तरेका क्षेत्रकारका गया और उसके अंक्ष्मे अक्ट हुई चनको कुन्नेश्वरीके ap - Portufe ! भेरे स्वानीके साम करते, नहीं को पूर्व सरका प्रत्युत्त : वेरे सरक साह कृतन असुरोको केन हैं।"

देखें कोची--बीत ! दुखें कैनारायर्थ मेला है। यदि चुटे मार ही क्लोने से मार क्षांनी । क्षा पुत्रके क्षिम मेरा नहीं कान। अस्तान्त्रक है। येगी देखी ही पराचल है।

देवीके ऐसा कड़नेवर दानक स्थानीयन क्षेत्र क्याप्रवेके निर्म श्रीवा । यांत् व्योवारीने भू के ब्रह्मान्तवाको ज्ञान्ते काम कर विकार समीते के देवी इस मुख्यान मुख्याती व्यक्तको लगी । जनकी असराधना सरवेकर वे अपने भव्योके प्रयुक्तिका संस्था कर कारणी है । ब्युक्तक्रके जारे जानेकर अवकरा कृतिन हुन् केबीके व्यापन विदेश प्रशास मात्रा अगने हुए anna अनुस्पर्धाको क्या करन*।* जो न्तरेके करे, में पान को हुए। इस प्रकार नेतीने क्रिय चुक्रानेकारको गाँउ क्रांस । इस लाकाको सुरका 📖 सुरको 🚃 क्रोध दिल्ला। 🚃 जनने क्रेनों ओएंडले ब्रीकेने बुद्धावर श्रृ पत्ता। अपने कामकः क्या, पुरस् तक राजवीय कारण असुरीको

423 

नेवा । अद्या क्रमर मे देख जा स्थापनर मह चौरहको क्रमी अपना पति गर्ने गर्ने, बहुँ देवी विरायकार थीं। अविका कार्यन्त्री। इकिनी गर्यक्रेको और नाविक आहि सिद्धियोंने नेकित तक कारण प्रकार करवेवाको नहीं बरेगी : देलो ! हुम सब समूर्ण दिसाओंओ प्रवासित करती हाँ सीम कुठ बोम्मो हो; क्लेंकि बाहदस्ती भागमा विकासिनीयो देशकर के हैंग्र

हालब और जोररे—'देजि ! तून सीम ही शुन्त और रिसून्तके पास करे, अन्तका तुन्हें राज और महन्त्रहीत परक करेने। वार्थ । शुक्रको अपन पति क्रम स्त्रे। लोकापाल आहि भी उनकी बहुति करते हैं।

आक्नुकी साहि क्षेत्री, जे केन्स्रक्ष्मेंद्र प्रैक्ट भी समित्र है। रूपकी ऐसी कात सुरकार परवेशनी अन्यत मुख्याचार सर्वात प्रमुष्ट स्वर्थने

ब्राञ्चको प्रति क्रम सेनेवर तृत्वे क्रम स्वतन्त्र

केली । रेचेने क्या—आंत्रीय कोवर परवार परकारत सबीद विशासकान हैं, को सबसिय व्यक्तारात है। वेद भी उनके सन्तवने नहीं

प्राच्नो, मिर्ट विष्णु असीहारी से बाल ही क्या है। क्यों स्थानिकारी में स्थम प्रकृति है। बिहर ब्रह्मीयके नहीं। स्वर्ति क्या स्वाप्ति है। शिक्षिते विकासी के बाजाहर करों न के बाय.

देवीके हारा सेना और सेनापतिकोसदित निश्चन एवं शुरूका संदार प्रति वस्ते है—सकर् ! प्रशंसनीय

परमानकारमें नकार् असूर शुम्मने इन हेस् देखीका बारा काना सुरक्त अन्तने अने पूर्वक

असरनक कही भारी सेनाके साथ संपठित

बार्ड का देखेंको पूजीक आदेश देकर श्वापर गर्भावते बह्मके क्षित्रे अनेकी आहा है, को संबाधका ताम सुनते हैं इनेसे जिल्ह स्वतं है। इसने कहा--'आन नेते अधाने माराम, कारकेय, मैच, देईद राज अन्य

और प्रज्ञांक रिक्ट जाने बढ़ी है इस सरह कार-विकाद कारी धूर् कार्ने कारक वक् गया और प्राथमञ्जूष्यमें केनी क्रमीयर गीकी ब्युक्तिकी कर्ण क्षेत्रे नगरि। इस नगर कार्क लास जीरमपूर्वक पुत्र काके परवेष्टरीने क्य-पुजारकित स्थान् असूर नामीलको बार (१९४१ । ये देवनेरी असूर हेक्ट्रीय करके अपने थे, से भी अपने को का काम रोकारी जाहि हां, विवर्ण देवीके नक en to (Simila An)

**व्यक्ति प्रदेश पीले हुए हो। तुम या** लो

क्यानको स्वेद स्थाने स्थ स्थान हो से प्रद

अपने काने तुन्हें अवस्य सम्बाधकर पार नहीं चो थे। वस्तु वहि सुन्हारे नवने बुद्धाकी ही

क्ष्मा है से विकार सांबर क्षेत्रर बैठ काओ

हेतीका यह स्रोप केंद्र सारोकारत क्या सुरुपर वे क्रिए क्षेत्रे---'प्रशासिक

हो विकासकी आहा रहाकर सीम पुरुके हिन्दे प्रत्यान करें ।' निश्चम्य और सुम्म दोनों

असमञ्जू हो एको भी नगरसे बाहर निकले । इन महाजली जीरोकी आझारो रनकी भेजाएँ क्सी तरह बुक्के रिक्टे अलो कहें, माने बरकोन्युत्त परक आनवे मुखनेके रिक्वे बड संबे हर हो । अस सबन असुरसानने युद्ध-

- Sifiga Sproport -स्थापने पुरक्त, मर्बल, मेरी, विश्वित, इस्त्रेड मे । इत्युकी ऐसी प्रेरमको आकारण कासी और दोल आदि वाने प्रमानने । उन सुक्रातः हैला अन्याननने अपने प्रमुक्तर अस्तान

आदिते आपार्वान असुपार्व ने प्रेया कार्य त्या । विकासकी अधिरक्षात्राचे अध्य-प्रदा पहरण किये पुरावस्था का पहिले। विकास ही सैविक प्राधिनोधर प्रकार के, बहुत-में देख प्रदेशका राज अंदेग्ने युद्ध आराज कर दिया । मारेकार एलाही (सीप) जी कान्यान होने राजी, सिस्ने सुरुवार नेपाल व्यक्त हो र क्षा और क्षेत्रे आवासमें महत् अन्यवार का गावा । कृतिक एक नहीं हैएकार्य देख

481

ferrest afferrer for gapant आवार क्रा गर्वे थे। प्रकारका, क्रावीलका तवा अन्य रच्छान्द्र असूर भी बड़ी मतालके जब क्षेत्रेकी संस्कृत वहाँ अरमे थे। यह महानामचे कारे पर्वतिके समान विश्वास बदयन गयनम् और-सोरहे Person of it, with airt sin-Personitie समान केंद्र भी अनमें नानेले मानुवान् व्यक्तिका विकास करने उस्ते । अवसी सूर्विनो

बाबोबी अस्त्रात सुरक्त पुर्दानों की हो। बहुबी । साथ ही अनुस्त्रोंको स्रोतात्त् एवं अस्तावने भर नवे; बांधु जिल्हे अपने कारवेवतरे पंडेको भी बवाला । भा हेवा हिंद प्राण ही अधिका कारे थे, में उस रक्षणूनियें औं अपनी कांत्र और मनताकी केलांका भाग भारे । पुरातकारी कार्ते तथा कार्य केवार १८०० कोर-कोर्स कर्यक का समय विकास वर्गवर पाने हाँ रवर्णाय आयुक्तां और अधोरे सुरोतित from Indian site Aspent Fragme

मोदीकी बीक्यर बैंद्रे से और अन्य अपूर जिल्लाहरू एक्टिन्सेंद्रें पानेभावको रबीपर बढ़बार जा रहे है। इस सबय कहें अध्यानमें निवृत्त पुरस्कों भूति सरस अन्ने-नरावेकी पहलार नहीं होती थी। कलीने कोरल—'कोन्टर': गुन-बैसी क्योंने असुरहाओं साथ सम्बद्धानमें कुन्तियोधे रचनीन सरीरवा बारानीके कारका एक पर भी जार दिया भाग से यह व्यक्त प्रत्या का देश है। ऐसे मनेपूर which go ferrare your from his कर रही है ?' कर कर कालार कर स्थान अपूर चून के नवा। तक प्रत्यिक देवीने वा । अस्तर अधिकारी खरेज़ें वैदार केंद्रा कार—'युक असर । स्वर्धकी कर्त करे क्यात है ? बुद्ध कर, अन्यवा पानस्त्रको भाग का र' का सुरकार कर महारको और आग्न ५५ के समस्युचित वाजीकी अञ्चल बृद्धि करने राजा, कन्त्रे सन्दल बराकी कांच बरस्य के हो । इस समय इस रमाहेशमें क्यां-प्राप्ता अलगन पुश्रा-सा अल पहला या । माने ब्रह्म दूश्य मह शहर सेपी मान, बूल, करते, विक्रिकार, परिष, बनुव, पुर्वान्त्र, जार, शुरू तथा वर्ग-वर्ग अपन हर मोड़े नरिने निकाल कामक्यर सामानांने पुत्र करने राजा। बाले पर्वतीके करण किये जोर-जोरने क्रियक्तिय के थे। ये. सम्बन्ध वक्तेन्त्र्ये गणवन कुम्मरशरू विद्यार्थ अनेक प्रकारकी वालें जानों में और हो सनेके कारण समाञ्चलमें कहा कारने हाकिनीते. मसल्याना नेर उन्हों हुए हत्ते। उन्हों नीवनर पहरानी हुई चून्य-आनार्यमंत्रे परिम्पेको वर्षित वर्ष कर्क निकृत्यो प्रस्कार्य, को अभी हा

परमकाओं (अपूर्ण)ओं विकास समाप काम केन्य्यन सूचने मार्ट भारी प्रति केंद्र विद्यार्थ केंद्री औ, अपने प्राापको छोड़ी, व्यापको विद्यालो अस्तरको प्राापक महर्गित्रवीके सरकर 🚃 छो थे। चर्चन 🚃 जानेके कारण योगोर्क प्रमुद्ध यह व्यवस Report to the second second देशनेको चीरको पाद अगर विवार करन केलिक वाह्य विद्याप अन्य वहार-से अनुवर्धको अन्यक sager and flow I are some bridly with वारोपो क्या राजपूर्विको प्रकार का applicately flamped at referring and a केरिक्टोमेंट केवर पार्थने रोजानकी नहीं। विकासी केरे के और अन्तर्ध करते करेन केल्प्स पन अस्त करने से र

इस साम केर कुछ होने ज्या कहातीका महान् प्रवार हो जानेक प्रधान् हैती अधिकारों कियों कुछ हुए सीचे कार्यक्रम नियुक्तको मान्धार वरणाल्यो कर दिया। and side alternet sit wife of क्रमेनर कुम्प रोचले कर नक्त और रचन बेक्का आह चुकाओं एक है क्लेक-क्रिया अधिकारके पास गया । अस्ते पोप-जोरने प्रश्न करान्य और शहरतेना कार stringer agent ging berrath पति तथा देवीचा सिंधु भी अपने वन्यानीयो क्रियाना कुछ पहाली राज्य। इन सीव marcal safediti attaini-Para चैन का।

पार्विका क्षेत्रर जीने रिस्ते सभी। रिकार की वी । परंतु केवीने एक सन्तर्गत क्या-विकास स्टिस्कारे केव पृथ्विया निकास । इस को बार निसंख्या । सुम्बर्क कराने पृष् महारिक्षेत्रे स्टब्स हुन्या हो थे । गर्वन हुन्या विकास विकास विकास कराने पृष् with many days in pay erages, whosely frager mints are पहल्च अनुस्ता अस्तान विकास । विकासिक केवले पूर्विक के 🖂 हमारे 📖 🖼 पास Perchant Mills कारणाहरू पूर्वती हाता. संस्कृतके वर्णस्त कुरू पुत्रक कर्माचर हैया नक्षा । क्राह्मा कुर्ग्य अस्तानसे क्षेत्रेयमध्ये व्यवस्थे स्कूपन का पहलारी क्रमुपने इस इक्श महि सारण 🚥 🔣 और देवनाओंका ची नाव कार्यने **ार्था प्रकाशका स्थितकार महेवार विकास** क्राच्या करका आक्रम हिन्स है। पूर् व्यक्तिको ऐस्स-ऐस्स्मे हो विकीलं 📟 **ार्थित अस्ति और इस अस्ति** कार प्राप्त किया । दिनाके रोपानका व्यक्तिपुराने वृत्युको उत्तर क्षेत्रर वे केने

um opertunit fogen aut **ब्राह्म केल प्रतासकों पूरा गर्ने, अन्य** व्यक्तिनो सन्तरीको काली और सिंह आदिने भा हाता राज रोप केंद्र समारे स्थापन है क्रों विकासीने पान गये । नविक्रेका अस क्रम हो गया । में बीच्य नार्गने महाने सार्गी । स्वरूपर बन्द्राक्ष्मे अञ्चल विका, क्य-क्य बादु बहुने लगी, जिसका स्वर्ध मिलने सम्बद्ध अनुस नेवक हो को। यह 🚃 🙀 प्रतिप होता यह अन्यत्व निर्मेत हो देवीने सुरक्तो कहा कि 'पुन पुत्राने पत्रा देशकाओं और प्रकृतियोंने किर विकारतापूर्वक कहे जो? कर देवता केल जानवाही, आरंक कर दिये। इस आदि को — 'कम हो , कम 🕍 कम्प्रकारके ।' इस । इस देखल सुन्ही हो पने । प्राप्ते 🛘 दैसराजके

असूर करन करके नागी हुए।

a प्रविद्धा दिवापुराच o 444 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* बब-अस्तुमने मुख्य और १९०० व्यक्ति संकर् । एव व्यक्त सुन्यस्थित स्वार उनावरित्रका को सञ्चापूर्वक कारकार सामा कार्यकारी देखे सरावतीके वरित्रका वर्णन था पाठ करता है, यह इस स्लेखने केन्युर्वन - विकार करा, जो स्ताक्षक उन्तरे अलाहे भीगीका अर्थान करके परस्थेको नक्क- 📷 वी। मानानेः प्रतासी अस्तरात्राचे 🚃 ै : (Append AC) देवताओवत नर्व दूर करनेके 🔤 तेव:युक्तकरिकी उनाका प्रापुर्धीय **ब्राह्म की सक्य उनके समझ** मुनियोगे क्या-समूच्ये व्यवसीक कृति कामा सूर्वा । पुत्रवेकता अवलेत, रेक्का एक नक्षम् पुत्र प्रकार दुश्ता, भे बहुत क्या देखनेने यह सामा वा । अने विकास सरकाती अवाद 📶 वी. 🚃 देवाकर एक देवना किरमको घर गये। वे क्ष: वर्णन वर्शिको । 🖩 देवी पराक्ष: क्षेत्र हरू गाँको बराबर बुहने समे—'बह कुम्मकृति, ईपूर्व, निरामात 📰 🗃 भी सामार 🚃 रिस्कर-इनमी सकी पढ़ी क्रमा है ? बढ़ क्रम है ?' उन्हें बढ़ बता नहीं था कि यह प्रयास (यनवरी ३मा) यह कारी हैं। क्रमुक्त प्रचलन है, जो देशकाओश्रद अधिकार रहरूकोने कहा—सर्वात मुक्ति । आवलोग वेबीके उनव एवं महत् चरित्रकी श्रुक्ते करनेपाला है। ate समय केवराय इन्हों देखाओंको प्रेमकृतिक सुर्वे, जिसके जाननेत्राको प्रमुख ···· 🛈 - 'कुमलेग जाओ और वकार्थ-परम गतिको जात्र केल है। एक समान व्यक्ति असे 🖽 📾 स्रीत है।' विवताओं और संस्थीने करूर कुछ हुआ। क्षेत्रका केलकेने पाल्केल जल नेप:पुहारेत उसमें ब्यानस्थाने प्रभावने देववाओवी निवाद गर्थ। एक उस सेकोराहिने अर्थ 🚃 हे नवी। इससे देवलाओंको अवसी immin अस्के सहा—'अस्ते । तम स्वीन चुरवीरतावर कहा वर्ष हुआ। 🖩 जाल-📕 ?' इस पक्षान् तेसके इस उकार पुरुषेपर इर्जाक्त करते 🚃 इस बक्तकर उच्चर करने बानुहेक्त अधिकानपूर्वक क्षेत्रे — मैं बाब् लगे कि 'इसलेग धम्म है, हालाहरू विके है। असूर इसारा कम कर लेने। 🎚 🛊 , सम्पूर्ण जनस्वा प्राप्त 🐉 भूक सर्वाचार इनल्बेनोका 🚃 कुल्ल 🚃 देशकर प्राचेश्वरते 🏚 🔫 स्थानर-जेनसङ्ख् 📖

सुराज्य । के कोरी — 'देवेजू ! हम राज स्तेत हारे हैं। अवनेचे क्रवेश्वर होनेश्वर हिंगा रको है: क्वेंसिक वितरी क्वेडी-से क्वाका भी इस कुछ नहीं कर सकते हैं तह हुन्हों करी-वारीसे ह्याह्य देवनाओंको केवा । वे हरी जाउनेमें समर्थ न हो सके, 📖 हुए। 📖 गर्भ । इसको आने देश 📺 अवस्त बुसबा रेज सरकार अनुकर 🗎 नवा । इससे हेंद्र को 📟 हुए और प्राचीनम abet - Breme ben 1888 t, 1888 व्याप्त में प्रत्य नेता है।' हाईका नेक्सरी इन्द्र वारंकार इसी भावका किया कार्य रही । इसी समय निवहर कार्यायन वार्गर करन करनेकाने व्यक्तिकान्त्र-श्वाप्तिकी विक्रिक स्था का क्रेक्टकोंगर बचा करने और जनकर नर्च इत्तेक किये वैञ्चास न्यानीको दोन्स्याने नहीं प्रकट हुई । वे वस रोज:पुरूषे बीचने निराम स्त्री वीं, अपनी कारिको दल्ते विकासकेको प्रकारिक कर गरी भी और समस्य केवलकोंको सुराहरूको व्या अस्य हो। श्री कि 'मै साकृत् पर्यक्रम परकारम 🛊 🕻 🖰 🖜 पार बाधोंने भागतः वर, परा, ज्ञान और अध्यक जारक विक्रों की । श्रीतर्की स्वयूपर होन्दर उनकी रोजा करती थीं। वे कही रमसीय द्वीरस्ती सी राजा अपने कुरू

रिक्का अपने स्वानसे रिक्कर भी न इस । उस्त क्रुडेड्रो क्युक्तओंके इन्हरू करवीरी इसमें बाबुरेक लब्बित हो गर्व । में कुछ हो कहिनीको सुनोधिक थाँ । सम्बद्धी हुनुकी संपाये और को और अपनी अध्यापिको, समाप्त पुरोकी साहिती परसम्बद्धे साथ पर्योका साथ परायत हैं है। उसके परप्यात्मकारियों इन प्रस्तावाले इस THE RESERVE

उन केलें—में 🖁 📖 कोते, प्रकारकीको स्था नुपरस्थानार्थि



है। में क्षेत्रसम्बद्धाः दुश कुल्ले निका कोई व्यक्तवी नहीं है। में दिशानार होकर भी सामार 🐌 सर्वतस्य सामिता 🐉 वेरे गुल अल्पने है। वे निवयस्था तथा व्यव्यक्तरणकारण है। मैं ही वाली प्राचनकरणकारको जानकार धारक करती 🛊 और क्रमी असकारम्य प्रमुक्ता । क्रथी सी श्क्रीर पुरुष क्षेत्रों कारोंने एक साथ प्रयाद होती है (व्यक्ति नेशा अर्थनारीक्षरका है) । नै भीकरकर रुप्ते गर्ज का। वे लाल रंककी सामी - सर्वकारिकी ईक्सी 🕻। मैं ही सुविकार्ता प्रदा पहले हुए भी : स्तरूर फूल्पेकी पारण कथा है। मैं ही क्रमनारक किया है तथा मैं ही लास प्रमुक्त उनका शुक्रार किया गया था । संकारकार्य यह है। समूर्ण विश्वको मोहर्वे ने कोर्ट-कोर्ट कन्दर्वेदि समान क्लेड्डरिजी इसलेकारी म्यूल्यम में ही है। बाररी,

हर्क्षा और सरस्वती आदि सब्दर्भा प्रक्रियाँ मेरे के प्रकारके कम माने यसे हैं। हन्मेंसे तथा ये सकल कलाई मेरे अंहाले ही प्रकट जनव को मानापुरः है और दूसस हुई है। मेरे ही प्रधाको तुमलेगोने सम्पूर्ण मानारहित । देशताओ ! ऐसा जानकर गर्न र्देखीयर विजय पापी है। युद्धा सर्वविजयिनी- स्टेस्से और पुत्रा अनस्तरी अकृतिकी को भ जानकर तुक्तोग कार्थ 🗗 अपनेको 🐧 केन्द्र्यक जाराजक करो । \* श्रोतेश्वर मान 🔣 हो । जैसे इन्ह्याल 🔭 देखीका 🚃 करणायुक्त 🚃 सुन बारवेवासा सुत्रवार बाठपुर्वाको रचाना है, देवन अस्तिधानने पातक सुबाधार उर क्ती प्रकार में ईवरी 🔣 राजक अधिन्वीको नवाली है। 🔛 🔤 🚃 कामी है, मेरे भवसे ही अधिकेत सबको जलाने 🖁 छना वेश भार कानकर ही सोकायसका निरसर अपने-अपने क्रमंभि त्वने नहीं हैं। मैं कर्मक 🚃 है और जन्म राज्यन 🖫 करी देव-रामुद्रायको जिल्ली सनाती है तथा कामी बेल्वीको । गावती परे स्थित अधिनाकी पराधर कामका श्रुतियाँ वर्णन करती है, यह नेस ही क्या है। क्यून और निर्मुल—ने

्रा करने रूगे— क्षेत्रके । काल: E पेली कृष्ण वारी, जिल्ली किर क्षेत्री की वर्ष र से ।"

बक्ते रूप देवत गर्व क्षेत्र एकामीका हे पूर्वमा विकिन्तिक स्थावेगीकी आरावना काने रुपे । प्रश्नामां ! इस अकार मेंने शुभक्ते इसके अधुर्भाकका कर्मन किया है, जिसके अवन्यव्यक्ति पानवद्यति प्राप्ति होती है। (अस्माद ४५)

企

<sup>»</sup> हमोन्द्रभ--परे ब्रह्म एरं व्येक्टिः जनसङ्ग्युद्धस्थितो । अद्योगक्षीमः सम्बन्धे सङ्ग्ये मासिः अध्यक्ष () व्यक्तिस्थानकानिको । अञ्चलकोगुरू । निरुष वर्षकार्यकारिको ॥ निराम्बराधि सामग्र क्षर्वित्रकृत्ववर्गिः । नद्योगः वश्ववरा सर्वक्साम्मेवर्षे । क्युनिवरिक्रमस्य u feiferelbriten वयन्त्रकारमञ्जूषः । स्टः (वेपल्यकी) विश्वीतः वृद्धिकार्यातः कर्ष के शक्तक । गर्रकारेक संवाहत्वाकेक सकता करा। व वर्गील्यास्थ्यासम्बद्धाः क्षाविद्वित्रस्य । स्वविद्यास्य मे पूर्व वृत्राः सर्वेत्रसन्तिः ॥ महान्यवानिकाः सरी प्रका राजवर्थी योग्धे अर्थकारी-इन्स्टिश्च । सर्वेश नतेन्द्रव्यक्तनेवारी ॥ सर्वपदानि स्वरूकमांच्यभारतम् ॥ मञ्जाद वादि प्रकाः सर्वे दाति इञ्चनुक्। लेकाकार- अवुवीति कार्यामहेकार्याणं अस्त्रीनिविधिकायम् । व्यवस् । साम्राह्म साम्राह्म साम्राह्म । अधिनारियरं 🚥 वाष्ट्रांशे चरारपरम् : सुरुषे 🛗 विश्वा रहतपुरं सु पर्यक हि ॥ सर्ग निर्मुणं केले बहुत दिनियां मध्या । सम्बद्धानां केले दिनीयं सहस्थीतस्य ॥ एवं विद्याल वहं देश: हो १६ भने विद्याल प 🚃 प्रथमिया: प्रमुद्धि जो सम्बाह्यीम् ह (20 to 30 th 85 1 50-3%)

## वेकीके प्रश दुर्गमासुरका यथ तथा उनके दुर्गा, शताबी, साकव्यरी और

प्रामरी आदि कम पड़नेका कारण

वृतियोगे कहा—बहुत्रात्त हुन्योगे हा

हा कर लोग जीतिय दुर्गायोकः स्थान सुरुग कालो हैं। साल अग्य और विकास अहम स्थानकार्योगे इन्तरे काला वर्गाय बीतियो। वर्गाजीतिकार्य कुत । सुरुगरिक्यारे गाम अवस्थानी सुर्वाण्याम् वर्षा कालाई सुरुगो-सुर्था हम्बरा कर काली सहर वर्गी होता।

शुरुवी खेले—मुस्कि । कृति पान्ती विकास एक असूर का, की mile महामलमाद् पूरे 📖 जाने प्रशासीके बारतानमें चारों केहीको अपने हायाने कर निरम् व्यापक रोकासओंके विको अनेक कर राजार जाने पूरणपर स्कूत-से देती करता किये, निर्मे सुक्तार वेजन्तेकाने वेजना की मानित हो औ । वेदोंके अधूरण हो पारेवर लारी मेरिक किर्मा नष्ट्र हो भागी । इस सम्बन्ध जन्मण और वेच्या भी दुरावारी हो अने १ ज करी कर होता था, न अन्यक्त उस कर विरक्त सारत था। न यह केल का और न क्षेप ही मिल्या सारक या । पूछाड़ा शरियक्तम यह हुआ कि पृथ्वीपर सी क्वॉनकों किये क्वॉ के क्रे गर्नी । सीनो लोकोने इंद्राकार कव गर्क । सभा स्थेण पु:सी हो गये। समझ्ये सूक्त-मालका कान् कह सताने सना। कुँवस, बाबकी, सरीबर, स्वरिताई और सद्धा भी असमे रहित हो गर्थ। सन्तरम कुछ और रक्तरे भी सूच्य गर्नी। इससे सन्तर प्रमाओंके किलों बड़ी देशक का गती। उनके महन् दुःसको देशका सब देखक महेन्द्ररी चौपव्यक्तको सरकवे वर्षे ।

देशहरूको सहा—सहस्ताचे | अस्ती साम प्रमाण रहा करे, रहा करे । अस्ती सोमको केस्से, अन्यस्त हम हमेग विद्यात | यह || कामेने । कुमाहित्सो ! दोनकमो ! केने कुम प्रमाण केस, महत्त्व हमिल्ला, सामहित्स क्या, मुख्य, महत्त्व हमिल्ला, इस्मे क्या किस्स का, मही प्रमार इस कुमेनसुरका भीता है संसार करे । महत्त्वाहित का-नगरंद सामाण करता || दहना है । केस्सर कामके विस्ता संसादमें दूसरा करेंग है । केस्सर कामके विस्ता संसादमें दूसरा करेंग है । सामाण और अस्ताकोगर सक-कम कुमा अस्ता है, स्थानक स्थान क्षा क्या

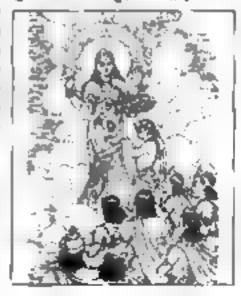

रेण्यालोको व्य व्यक्त प्रार्थक

- معلوم الكاراء <u> And Andread American (and American properties and and and and and and a later the and a later than a later </u> कुरमार कुरमान्ये 🚟 का 🚥 अस्ते हो हर्गा, अस्तरिक और कुरमेरर बक्क नार्टे

न्यत्त नेजेंसे हुए प्रत्यत दर्शन स्थापन चोताहरू का गण, औ हुएए जा व्य और 🛮 अस्त्रे व्यक्ते प्रधीने साम्रः बहुत, बार्ग, काला स्था करा प्रकारके कार वह तीने हुए भी । इस कार नेवोचे करणकोर अनेत्र क्लाब अवने । वे प्राच्यात होतार राजारात के दिन और के राज वेतर स्त्री । प्रमुक्ति अन्तर्भ नेपांचे अञ्चलकार्य स्कृतो भारत् प्रकारित की । इन व्यासकोर्त पन प्रेम पुरु हो गये और समक ओवरियो भी विश्व नहीं। इतिकाओं और समुक्ति अन्यास काम भाग गया । पुरुषीया काम और All Annuny when desprive this क्षांची रहे हुए फल घोटो नार्च । अहीरे मीओर्थिक मिल्ले सुन्दर पाल और सुन्ते mfteith fei wurder eben men मिलो । केवार, प्राच्यान और प्रमुखीरवीहर सरकारी जानती संदुष्ट को गावे। एक वेजीने वेक्सअपेने पूछा—"पूच्चार और प्योप-का कर्ण रिव्ह करी ?' का राज्य राज केवा एका हेकर क्षेत्रे—'हेवि ! अस्के स्थ मोनीको संबद्ध कर दिन्छ । अब कुछ कर्नेड कृतिनातुर्वक प्राप्त अञ्चल पूर्व केंद्र नामान प्रवे State : ein ficht feines, aufer क्या—'केव्याओं । अपने क्याने क्याने,

अधित करोजी हैं। च्या सुरक्ता एक देखा को जाता हुए। वे प्रकृत्य मेलकामाने समान नेतेकारी क्यातेनि क्याप्याची शिक्षा प्रकार कानेर अपने-अपने कामप्रो करे गये । विश

बारको । में प्रोप्त ही सम्पूर्ण केंद्र सरकार हुन्हें

and पुरातकित अस्तानो क्रिक्ट हुआ and क्रिक्ट करों ओसी केन्द्रसीको केर रिक्या । तथा विकास वेक्कारवर्तिको प्रकृतिक रिक्ते पार्च क्षेत्रके क्षेत्रक प्रमुख्य निर्माण च्याचे साथ का वेरेसे पहार का गाउँ। विश प्रमाणनीयों नातु करती हैया उनके सभी औ हैने और देख क्रेमेंने चेर युद्ध अलाम है गयः । सम्बद्धानमं कृषे औरसे सम्बद्धाने क्रिय-क्रिय कर देनेवाले डीचो व्यत्सेवदे पूर्व होने राजी। हाती बीचाने हेतीके प्रारीतके कुन्त कार्यक्रमे कार्य, सर्व, दिन्तवारः, क्षीका, पूर्वकार, बेल्के, स्थाल, कुछ, बोक्स रिकृत्युद्धते असे साराही-से इस regularity spectures their Present o avaging their splitters is a state of the splitters and the splitters and the splitters are splitt क्रमार हो। पर सबसे अपने मध्यासन क्यानको पुरुष बरान कर रहा का उठै। वे era-ab-era Pergejik arası @Cjenii विकासी केरी की। प्रतिक सम्बद्ध कर प्राप्तानोके जान केलेक प्रकेश पुर क्षार्थ पुरुष । इस समावे निरम्बर उस रीसा कारण पूर्वन केवारी से अर्थियोगी सेवार्ड न्या कर है। इसके कर देवीने विकासकी कारो का पूर्वन देवको नार कान । 📧 कुंच ब्यूको प्रतिदे गये युक्तको चालि पुरसीयर मिन प्रकार इस अवस्था ईयुरीने कर सन्तर कुर्वकातुर जानक केलको मारका वारो वेद वास्त्रम् हे वेक्स्पान्तरेको हे विके। तम देख्या योगे---अभिवर्षः । अतम् क्रमानेनोके 🚟 असंकर 🚟 पुरू 🗪 **व्याप्त कर विका था, इसरियो पुनितन** 

व्याप-योगा क्रिया है, इस्तिये

पूर् राज्योद्धारा आरमी राज्या

ANTONOMIC PROPERTY OF THE PROP 'प्रायम्मधी'के जनने आधनी प्रमाध भविष्यमाने सुक्षेपित हो, अतः तुन्हें मोई आप करणाजसभी जनवर्तको 'हुनी' कोंगे। केवन्ति। क्रमको वक्तकर है। महाको ! आक्ष्ये सम्बद्धाः है। हान-करिति ! अल्बाने आवात है। आन जगन्यासको धार्थका नव्यक्ता है । उत्पन्नीत आदि महत्त्वाक्योद्धर किन परवेद्धरीका प्राप होता है, इस अवस्थानोटि प्रमुख्योगा संवासन करनेवाली बनवारी दुर्जाको बारेकार मन्त्रकार है। काल है आन्त्रका एक, मानी और सरीरकी चहुंब होनी कारिय है। पूर्व, प्रपूरत उक्ते अति — वे तीनो असमीड के हैं। इस आयके प्रमानको नहीं कानके, इस्त्रीको आक्की सुक्षि करके अस्तको है। सुरेक्षी याता स्टब्स्टीको क्षेत्रका कुछन क्षीप है, को अन-वैसे अन्यरीका इक्षिया। करके ऐसी इक करे। 🔤 । अल्क्ब्रे स्वय ऐसा ही 📖 करना चाहिये. किक्से मीओ कोच्या निरम्पर निश्च-का**कारोके निरम्**का न 💹 ।त्यान इमले कृतुओंका कहा काली रहें । रेकी १ ईब्लावर्ड - प्रक मक्क्षेत्रों देशकर गाँउ जात से उत्तकारीके माना कामने और कैंक्सी है, उसी हता में हुन सक्को देशकर व्याकुल हो खेके 🚟 🐮 क्षु न रेक्सनेसे नेग एक अन्य भी दलके समान जीवता है। मैं कुट अपने 🚟 सनान सन्द्राती है और तुन्हारे 🚟 अपने जान भी दे सरकती है। पुरस्तेन मेरे प्रति

थेगी। क्रिये ! अवने कुर्यन कारक की विना नहीं करने काहिये। में तुकारी ध्यादीत्रकार क्या विरुत्त है, इस्तरियो कोना अली अल्पनियोग्न विवारक करनेके रिक्ये स्क्रीय काल है। जैसे पूर्वकालमें मुखारी रक्षको विको मैंथे देखीको पारा है, उसी प्रकार जाने भी असुरोका संप्रत करीती — इक्के मुख्ये संस्था नहीं करना नाहिये । यह मैं करव-राज्य प्रवृत्ती है। अधिनाने जब पुनः कुल और निकृत बिली पूर्वर देन होंगे, का समय 🖩 पक्षेत्रको देवी उपक्रती **वर्षा करियां वर्षा वर्षा** गोक्सलो उत्पन्न होतेली और बधासमय इन क्रमुरोक्त क्रथ करीली । नवाकी यूरी होनेके कारण का समय को लोग 'पदारा' करेंगे। 📖 में प्रमाणा क्या कान करके असम कारक अञ्चलक पंच कार्यमी, तथ संसारके क्यून 🏬 'पानरी' क्यूंने । 🚟 🖥 चीप (पर्वकर) का बाब करने राहधीको काने कर्नुनी, इस समय नेश 'बीमानेवी' नाम प्रतिक्ष क्षेत्र । जन-तम प्राचीयर क्रमुनेकी ओर्फ काथा क्रपत होगी, तक-तक में अवसर नेपार प्रकाशीया क्रमान कर्मनी—इसमें संस्था नहीं है। यो देवी क्रमहो बसी नदी है, वे 🔣 सावस्थी माने 🔤 🛮 🚛 स्त्रीको दुर्ग 🚌 गम 🛊 । 🖼 क्रमोद्धारा एक है व्यक्तिका प्रतिपादन होता है। इस पृथ्वीयर महेकरि प्रताबीके समान दूसन कोई दवालु देसता नहीं है; क्योंकि 🖩 देनी समझ प्रवासीयो संवत देश में दिनों-📖 💹 क नहीं थीं ( - (अध्यास ५०)

देवीके क्रियायोगका वर्णन —देवीकी मूर्ति एवं मन्दिरके निर्माण, स्थापन और पूजनका महस्त, परा अम्बाकी ब्रेष्टता, विधिन्न भारती और तिवियोंमें देवीके इत, उत्सव और पूजन आदिके 🚃 तथा इस संद्विताके अवण एवं पाठथरी पहिणा

ण्यासम्बं केर<del>ी</del>—महत्त्वने, स्वह्नार्थः, रार्वात स्वरस्कृतार । 🖩 डवाके परण अस्तुत क्रियाचेग्यम वर्णन सुरुज 🚃 🛍 स्त क्रियाचीगया लक्षण क्ष्म 🛊 ? कावत अनुक्रम करनेकर जिला करनकी प्राप्ति होती है तथा जो परा अच्या उन्हमन्त्रे अधिक दिन है, कह कियाचेच कहा है 7 के एक करें। पुत्री बताइये ।

रमासुरवारतीने चया—च्यानुद्रीह्मान् हैवायम् । तुम जिल सहस्वकी कर पूछ ग्रहे t. ... I was to see ber सुनी । ज्ञानकेच, विस्वाधीय, अविक्रकेय—से ब्रीभासम्बद्धी प्रधासनाचेर स्टिन नार्ग कहे गये हैं, जो भोग और योक्ष देवेकले है। विश्वत के आत्याके साथ संयोग डोक है, उतका कर 'ज्ञानबीग' है; उसका बाह्य कसुओंके सक को अंचीन होता है, वर्ग 'क्रियाचेन' बाहो है। वेनीके जान आत्काकी क्कताकी भावनाको चलित्योग क्या नका है। सीनो योगोने जो क्रियायोग है, उसक्य प्रक्रियन किया जास है। कर्मने पर्वित उपन होती है, भक्तिसे ज्ञान क्षेता है और ज्ञानसे मृक्ति क्षेती है—ऐसा प्राच्नोंने निजन निज्ञा नक है। मुनिकेष्ठ । कोक्षका प्रधान कारण चेन 🐍 परंतु बोनके ध्येकका 🚃 सक्त क्रियाचीम है। अकृतिको 🚃 क्राने और

ा स्थानो प्रशास **। । । गणका** ल्बली सन्त्रो । उन होनोंके अहमाको एक-कुरोंके अभिन्न जानकर मनुष्य प्रेस्तर-ककरों मुक्त हो जाता है। "

कार्याक्यून ! स्त्रे मकुवा देवीके रिग्ने कार, रकाडी अवाचा निष्टीका मन्दिर क्याचा है, अनुके पुरुवप्रत्यक्ता कर्णन सुन्ते । अतिहित कोलके हारा आराधना करनेकरंकके किया पहान् करनकी आहि होती है, बढ़ सारा परंच इस पुरुवको फिल जाता है, जो देवीके रिज्ये वर्ष्यर मनमाना है। व्यक्ति वनकानेकाला वयस्य पुरुष अवसी पहले 🗺 🛒 📖 आगे अनेपाली इजार-इजार पीडियोका स्टार कर केल है। करोड़ों जन्मोंने किये हुए नोड़े वा बहुत को काप क्षेत्र रहते हैं, वे बीमाताके मन्दिरका निर्माण आरम्भ करते ही क्ष्मण्याने नह हो अले है। मैसे महिलेंचे नहा, सम्पूर्ण न्होंने प्रोप्यक्त, क्षमाने पृथ्वी, गहरकंने कात और जमन कोंने सुबीवका विकित स्थान 📞 असी प्रकार समाल देवताओं में औररा अच्या बेह मानी गर्ने हैं। वे सनस वेक्काओंचे पुरुष है। जो उनके रिन्से पन्ति कम्बाना है, यह उन्ह-जन्दये प्रतिष्ठा पाता 🕯 । कार्योः, कुरुक्तेत्रः, प्रचागः, पुष्करः, महित्रकार-सह, वैभिकारका, अभरकारका-

मर्थे हु प्रकृति निवस्थानिक प्रकृत्यसम् । स्थितं समुद्रालि गुण्ले प्रमाणकाः ।

The same of the state of the same of the s

करी, परंप पुरस्तान सीमानि, प्रारम्पनि, परिकार और और प्रसर पानी कोई गोपानं, पशुरा, अलोबान और प्रशस्त posit you sight now for both भी प्राप्तको सरकाता सन्दिर सम्बाधिकात न्यून अस्तरकारों पूर्व है साल है। न्त्रीपरने (होस्स) जोड़ करनाइट सा विरामी कर्न किया है, जाने हमार क्योंक्ट का पूरा परिवर्तिपरि प्रतिकृति क्षेत्र है । क्षेत्र सम्बद्ध प्राप regardità person arreali sultres aproprie 🔔 यह निर्मन होकर अन्तरम् इतके परम काली नाम है। यस यह, युग का और युग next being gifted weren web येगवामके शासने प्रमुख कुल्कुल हे सारत है र कारणके आरम्बर्ग रोज्या अरमान्य कुरनी रिज्ली संक्षित की पत्नी है और निवानी अल्पेकानी है, का सकती पहुल ger budfild men unt ar

the factor weighter was presented करण होते हैं, इसे पहुंचा नहीं नामन कारिये । वे सामुक्ता देवीके पान है । को परणी-विक्रों, पोले-अल्पों अववा पत्रे होते जनक 'कर्म' इस से अध्यानेह नामस्त ज्यारण करते हैं, के किनाने के नम है। के रिज-विधिक्त कार्नि एक, का और रीनोक्कर केनी चल दिलाका कुमन कामे हैं, के दिवसमेंद्र ब्यूमार्थ अपने हैं। को अधिहा गोवा का विद्वारिक हेन्द्रीके न्यांद्रियको गरीको है अन्यान जाने हता के दे, ने भी जनके बार्गी जोते हैं। कियोंने देवीके परण स्थान क्षे अनीव परिचय जिल्लेम प्राच्या 🗜 सके कुलके मोनोको कहा उस सह

अगरीवर्गद केरी हैं। ये कक्षारी है, 'ये गरेण नेरे है। इस्त: पुराने केलके जानी को गुकर सी

tion file

गान-विक अवव्यक्तियोद् हेली है । विकास स्वाप्त्यी serech mer giffen fenfen meter f. अर्था कुरुके का प्रकार केर्नियोगको स्थेन affeljeit mensyde un bi न्यूर्वरकारो यूरिको स्थापित सन्दे स्थापी चार्वचरित्र एक अस्पेके बहुत्त्व सामक Para-from resistants flori grades more है, जा-अल्पो अल्पन प्राप्त पर नेता है। के केकारक कार्रिय की हाँ उसर affini ergfeiter ubit spreet \$, nich पुरस्कानको पानस कौन कर सरका है? क्या, अपूर, कहा, प्राथमंत्री क्या worden spille ber me ven ber रूपाने वीओरेर हुन्यो नामेश्वरीको पहासकै। क्रमान् अक्राव्यक्षपुर्वते क्षति अतिर्थे क्रमा काहीन है तथा पूर्व और वार्यपारित वरियोक्तर वेतीयो उद्यंती प्रवर्त । कुल पहाली अपूर्णी, जवकी, अन्यवस्थानी अवक स्थानकारी प्रस्ते और दशकी Befreibt eine, ger auft, premitige सम्बद्धानी विदेश कुल चरनी चाहिये।

अपनीत न जाये हैं इस जनार सीनाता

Sep.

को ब्राह्मी कोने-कांड्रिक कुल प्रकृत्य है, हा करेड़ों हिंदी हार अने परंप करने कार है। हेरीके अवस्थान प्राची अपने तत् अन्ते अन्तानेके रिन्ने बना-प्राचीन 🚃 व्यक्ति । 'जनावारे आरम्ब

परिवरण, श्रीकृत अक्का क्रेसिक्यको पहले

क कुरुरका कर करते हुए देवीकी

धारायण करनी चाहिने । विल्युकाना और

क्रमांको क्रोक्स केन सभी पुरू स्थित

रिक्ते औरिकारका कार्यी भाग्निके । कार्यकार

कुम अनोह 💹 विक्रोप औरित्यारका होता है ।

ffett for fingsiget talfalla seetif begeiner bestager i en beines einer till besoning fings 649 प्रकृप कारनेवलमें परनेवली । प्रशास होओं ।' व्यक्तिक और प्रारंतिक परनेवल मान्य भाग्के इसादि पानवेद्वार प्रति एवं 🚥 वर्ग, अर्थ, कान और मोड्-इन वाले करता हुआ देवीके अवस्थे रस्य क्षत्रेकार पुरुक्तवीको अकृत्यकाने प्राप्त करता है। कारान्य क्रमान इस क्रमार न्यान बारे । हेवी 💢 चेन्ना सुर्वाच्याको 📖 करके जो सिक्षार करना है। जनके क्रमोने अध्यय पूर्व आकर्त अस्तातको साथ अहेशरीया पूजन बरबी जुतरे है अब ये पर्योको अभीत कावा है, अले रेले पुत्र की अलक नहीं कार अञ्चल करनेकारी है। इस अवार होता। अरकारों सुक्रान्तानी कृतिकारों मोबरीका ब्यान करते हुने नैकेको करने अपने बैकको अनुसार रहोताब करे। यह नावर प्रधारके को पूर् कार अधित को । जान देवीको आवन देव है । पृथ्वीको स्थ को परमान प्राप्तकृतिकार विवास स्थापन संद्यो, प्राप्तक और पूर्वको अन्तर पर्विके करता है; यह मनुष्य अपने को कारवहुंकों। यहने, वेहोंको कोई और प्रकारीको सहर्थि। बोक्सर निर्मात है। जो मैत कुछ को । 📺 भारती 🚟 रवती पुर्विभाष्ये प्रशासिक जनगणके विश्वे प्रश denie de generation करता है, का अन्य-मानके क्रमाने मुख हो graftfrem such a fluor species where परमञ्जूको प्राप्त क्षेत्रत 🖁 । विश्ववस्त् पुरस्य क्षाती किर्मानिको विकासका परित्र सम्बद्धान क्तीवाको जिल्ला को । सन्ते इका-क्रीहरून पुरुष व्या भाषाया को कि गरा 📖 क्यांक 🚟 एक को । पूर्व, अन्या प्रमानेती सन्पूर्ण जनस्की स्वानेत रिमी कावी देवाकार कार्यके निरित्त स्थापे कुरून, नक, करू, अनुष, कका, तुर, क्षेत्र, 📖, मुख्यार मध्य अन्य 🖦

अपीक्ष प्रदर्भ केमे है।

भीतर बैद्धी है। कहा रहा की। की करें, तक spiliger formige transmission का-कामार कर्ष हा प्रार्थन बरे— महामान महेवते बीमीते हेताव कुता 🎆 । केन्द्रास्त्री । इन आन्त्री शर्माने करके उन्हें जुनेने कुलने। 🖫 अंतिकार असमे है। असम इस्तरी रक्षा परिचित्ते ( (पाहि निवासकुर्वक कर निविच्छी क्षेत्रीका इस अहैर देनि जनगणनान् प्रशंतान् ग्रीनमत्सले 🖰 🗩 दोर्गाला करना है, इसे दिल्ह देखे उल्ह्रार्ग कार्योक्ता देवीको संद्वा करे और कार्यक समय समा प्रकारके काने क्यानने । जन वैज्ञान नारके क्षा वक्षणे के अनुवा का उनस्की सीमके अनारक रकते हैं कृतीया तिर्देश अल्ती है, जाने आरम्बादील जाना यहाँ इस प्रथम देवीयो भूवा करे हो को अध्यानकार प्राप्त करना है हमा बेरस, और जाना प्रमुक्तके स्रोतनेते स्थान चारती, चन्ना, mm (अव्हारत), कन्युकः सुद्धी कामोः नितः अने वहाँके अनमे पर है। (बुक्हरिका) और कारत्ये कुरुपेने अपने। ह्याबाह्य रीवाई वार प्रमान करके रांकरस्त्रीत गैरीवेक्क पूज करता है, यह जनस्वाते अर्थन करे। जो निक्रम् मारोको 🚟 वित्रे 🔛 प्राचीतव, इस प्रवास केवीच्य कुरून, प्रथ एवं स्थोतस्य

व्यक्ति है, वह इस स्वेकने समूर्य सोगोवा है। यो कालिक, वानेहोर्य, कीन वान और इसकी करके अन्तरे देखें कालके कालून सोगोवा है। यो कालिक, वानेहोर्य, कीन, वान और इसकी करके अन्तरे देखें कालके कालून मार्कर सुद्ध पक्षाचे इतीयाको जात काल है।

शायण और ग्रास्थानस्थि सुद्धा तृतीयाको को विभिन्नुर्वक अञ्चलक सन् और पूजन कारता है, यह इस स्वेकाचे पूज, चीत्र पूचे अने आदिले अञ्चल होन्यर सुन्त भीत्रास है तथा अन्यूने यह सोवाले कार विभागाना क्रमानेकाचे जाता है।

आवित्रपानके सक्रमध्ये स्वयक्त कार्य कार्याचे । इसके कारनेवर सन्पूर्ण कामनाएँ निरुद्ध हो हो साली है, इसमें संस्था नहीं है। इस संबदाय-असके प्रध्यानका सर्वाप कारोपी कारायम् अद्याः, प्रकारन प्रकृतेन राका प्रदायन कार्तिकेच भी सथमें नहीं है: किर दूसरा कीन समर्थ हो समझ है। चुनि-क्षेत्र । नवरात-स्थानक अस्तुतान करने विरामके कुर सका सुरक्षणे अवने ओके हुए राज्यको सङ्घ कर विच्या । अन्येभानी चुनिताम् गरेश्च सुम्परीतकुमार सुर्वाको इस वसरातके प्रयानमें ही राज्य आह विक्या, के पहले उनके हामले किन नमा बार इस अराराज्यात अलुक्कम और महेवरीयते शारायम करके समाधि केंद्रम संस्था-ककारो पुरू हो चोशके भागी हुए थे। से प्रमुख आविनमासके जुलकाने विविज्योक अत करके तृतीक, वक्कारे, सदावी, अक्की, नवानी एवं चनुर्देशी विकिन्तीको देखीका पूजन करता है, देवी विका निरमा जान लापूर्ण अलीह नवेशकारे पूर्ति करती रहती

है। जो कालिक, पांगेक्षेर, खेन, वाच और करणून संस्केर कुछ पंथायें इतीयाको जात करण तथा त्यार करेर आदिके पूर्तरे एकं सुर्वाच्या पूर्वरेश महराज्यों देवीकी पूर्तर करता है, जा सम्बूर्ण पहुरुको जास कर लेवा है। क्रिकेक्ट अपने सीकान्यकी जाति एवं प्रात्के रिप्ते स्त्वा इस नहान् जात्या आवारण करना वाक्षिये तथा पुरुषोको भी रिक्का, क्ष्म एवं पुष्पती वाहिके रिप्ते इसका अनुवान करना वाक्षिये। पुष्पति रिप्ते इसका क्षी को वेशिको दिल सम्बन्धको जना स्क्रेक्ट आविकासको आवारण करना वाहिके।

का उन्तर्भक्ति। परम प्रकारको तथा हित्यपारिकारे व्यवनेवाली है। इसमें मान प्रकारके ज्यारकान है। यह कल्याकन्त्री हांक्षित पोन तथा चैदा प्रदान कार्यधाली है। को को प्रक्रियाको धुनवा या एकामिक होतार सुरात अधक बहुत या पहला है, बहु परमान्त्रीयको जात होता है। विस्कोर पर्ने सुबर असरोवें निवरी नवी वह मंदिता विकित्तन पुरिवत होती है, यह राष्ट्रार्ग अप्तीक्षेत्रके आम कर रेक्स है। असे भूत, बैस और विकासादि रहोंसे कभी चय गई। क्षेत्र । यह पुत्र-योग आदि सम्पर्तिको अववाद पाना है, इसमें संदाय नहीं है। अस: किवानी 🚟 वाहरेवाले पुरस्तोको सहा **व्या प्रथमिक स्थानिक स्थानिक** क्या 🔛 🚃 स्थाप सामित्रे ।

(अव्यास ५१)

## कैलाससंहिता

## ऋषियोंका सुनजीसे तथा व्ययदेवजीका सक्दसे प्रश्न—प्रणवार्थ-निरूपणके लिये अनुरोध

त्यः विमाय सम्बन्धः सम्बन्धः असून्ये । प्रधानपुरुषेशस्य सम्बन्धः स

भी प्रकार (जकृति) और पुरुषके निक्ता तथा सृष्टि, पास्क्व और संद्वास्के कारण है, का कार्वेतीस्वीत विकासी कार्के पार्थक्षे और मुक्तेके साथ प्रकार है।

व्यांचे नोले—कुल्बी । इसने श्रमेकः आरम्पानेसे युक्त परा बनेवर कमसंद्रीता सूरी । अस्य काम दिस्तालका इतन बदानेसाली कैत्रस्तलंबीताका वर्णन सीविये ।

न्यस्थाने क्या—कृते । तिकारकार प्रतिकारम् वार्यस्थानीः विका वैस्तारस्थानिकारः वर्णन करासः है, हुए क्रेक-पूर्णम सुन्ते । सुन्तरे प्रति क्षेत्र होनेके क्षात्रक हो में तुन्ते वह प्रस्तृ सुन्तर क्षा है।

इतना सहसार जातनीने काहीने वृत्तिनोके तथा सुराजीके संसद, न्यास-पृति-संस्था, विता-सर्वति-संस्था, विवासीके द्वारा पार्थतीके प्रति संस्थान-प्रत्यात, संस्थानपद्धतिन्यास, सर्वपृत्यत, प्रत्याक्षी-पद्धति आदि प्रसंगीका वर्णन करके पुरः स्थिताण तथा सुराजीके नितान हुवे संस्थानकी क्ष्यातास्था करते हुए सुराजीके प्रति प्रतिपंकि प्रसन्धा को कर्णन किया।

मूर्ण बोरें:— म्हामाग सूनजी ! आप हमारे मेह गुरु हैं। अत: यदि आपका हमार अनुमद हो तो हम आपसे एक इस पूछते हैं। सद्मानु जिल्लीयर आप-वैसे गुक्का सहा तीह रससे हैं, इस कारको अपने प्रस्त स्वय क्ष्में अलक्ष दिका दिका। सूने । विश्वा-क्षेत्रके समय प्याप्त आपने जो वाप्तदेवका या सुवित किया था, उसे इसने विस्तार-पूर्वक नहीं सुन्तः। अस इस बड़े आहर और क्ष्मके साथ को शुक्क बाहते हैं। कृताहित्यों । अस्य जासकापूर्वक सम्बद्ध वर्णन करें।

व्यक्तियोगी वह बात सुनकर सुनके स्तीरचे केमान के आया। उन्होंने गुरके की पान शिक्ष गुर महादेवजीको, विकृतन-कश्मी बहादेवी उन्हाको सथा गुरु व्यक्तिको भी भवित्रपूर्वक नगरकार करके पुनिकोको अञ्चलका करते हुए गाँकीर व्यक्तिको स्वाहतिक करते हुए गाँकीर

कृतमा भोते — बुनियो । सुनारा कल्यान हो, तुम सम स्मेग सदा सुन्ती रहे । वहारमण स्थानमध्ये ! तुम भगवान् दिवनेत



Settented field benefengebengebengebenge de ertente de eine begebengt er ein beseichte dem freichte और सामित्र था । यह सरोचर सम्बन्ध, अगस्य मुक्त एका कुल्लपुर्वक 🚃 कारन को बहुत बारसहित्से पूर्व का १ अपने सम्पूर्ण करनेकारे हो, यह निर्देशकार्थको कानका है। सावर्गकरक रूप विकास से हैं। में तुम कोगोंक काका इस निवयका प्रकारमञ्ज्ञोक करीन कारण है। ब्यान केंद्रन जनकार सकारमानीके समीप ही था। महामूनि मानकेनो विकासि मान सार्थे प्राचे । वर्षकारके राज्यार कारणे प्राच्या बावदेव मानके गर्नके बहुर निकाले ही कार काके विज्ञास के इस कुनिकृत-Represent metadel redding and such हेरिक कुमारका दर्शन किया । के जाने हुए कुर्वके सम्बन्ध नेपाली में । मोर बनका सेंब्र करो । वे केंद्रे, आनमें, पुरानों क्या अन्य व्यक्ति हा। स्थाने का भूतार्थ थीं। सभी

मा प्राचीके की मानिक उन्हेंके व्याननेकाके के ह देवका, असूर तथा अनुका शाहि जीकोर पान-सामीका वर्ष पानीकारिक प्राप्त था । अन्यतः सम्पूर्ण अस्य नामानेत्रे क्रमान दिवासी देश का। उनके मानकार बाह्यभौतित समूह भूतेचा हेता था। वे Particular self de probe mont विरामी पास्तुवारे क्रांबर नहीं भी । वे प्रीत-कार आदि हार्डोंने को क्या अनेकारकृत से । से दिगानर महावानी महत्त्व दूर्ती ग्लेबरने समान कान काने के। अधिके-केंग्रे स्वाताकाको बहे-को मूर्न गिरम होका करे रोरे रहते थे । ये अपने करवीके लाईजनित पुन्यते हत पुन्नीको परिव करने हुए स्थ aits found air and formi formi बरमात्र-स्थल परमहा परम्पने स्टब्स रक्षों से । इस नगर भूगते तुम कान्वेकरीये मेकोर रहिन्छ दिस्सा—स्वास्थ्यक्री हरकतानुसंक उनेक किया, उन्ने कपूरuner fleetgreit, gesten telle mein

करनेकारी, समाग्र असुरोके कामा और

समीव-वरित्र परमान् हात्रो स्त्रो से वे । तनके स्त्रथ सामा समित्रक 'राज्यानके'

🔤 भी । नहीं स्वान्त्रसम्बेद नामले प्रसिद्ध एक

शरोबर का, यो सम्बद्धि समान अन्यस पूर्व

विकास विकास के जा है। सामा कर 📶

कृतिकार वहीं प्रतिको स्वयत सामा अस्त्रा केटि—को प्रकार क्यात्रा , अस्त्रा केटि—को प्रकार क्यात्रा, अस्त्रा प्रतिकार , प्रकारक्ष के क्या क्यात्रिक्षको साधार स्वयत्र है। केटिकके साधिकको साधार स्वयत्र है। को केटिकस अस्त्र क्या है। क्यात्रा अस्त्रा साधार है। क्यात्रा साधार क्यात्रा साधार स्वयत्र है। स्वयत्र प्रतिकार है। को साथ क्या है। स्वयत्र क्यात्रा है। को साथ क्या है। साथ क्या

अस्य अगुरो की आक्षण आबु और बहास्ती

भी काम महान् है, खारक और मार्ग्य अध्या

का और महिन्कों भी जाता है। अन्य

प्रत्यानसम्बद्धाः नगरातः है। साथ प्रान्य (प्राप्ताः नगरेः प्राप्तः) है। साथन (गरीः

अनुरिते प्रदासन सुरिता होती की। सुपूर्ण

अवदि अन्यति प्रोत्या यदा रहे ये : सम्पूत से प्रांत्रिको अन्यति अस्तात्वा कराति सी ।

अहोंने अपने चार इप्लोचे समझः चर्चित,

कार्य, यर और अचन प्रतय का रहे में।

साम्बन्ध पूर्वत और पूजन करते का

धारण करनेवाले आप सक्दरवासीको सदा नमस्कार है । आप रिक्को क्रिका और कुन है, अल्ब कन-ही-यन आनन्तित होते हैं । आपको है लगा दिया और दिक्कोड़ दिक्ते 🚟 📰 🛊 अध्यक्षे जनस्कार 🖫 🚃 रक्षानीके बारम्क, कृतिकाओंके सुधार, भगवती हवाके पुत्र तथा करवंद्रोके करवे द्रायन 🚟 🛗 🐧 । ज्ञाय नक्रमुद्धिकर् देवनाको नगरकार है। बहस्तर मन्त आयस्य वारीर है। अस्य छः प्रकारके अर्थका विधान कानेवाले हैं। आयका इस हः वार्गेसे यो 🖟 ( 🚃 पद्मानायारे वार्तवार 🚌 🚉 ( हारकालान् ! आपके बारह विदास नेत और पारह करी हुई भुजारे हैं। का भुजाओं है अस्य बारह आयुक्त बारण करते हैं । अस्यको गनकार है। आप चतुर्भुजककतारी, कान्य तथा चारो भुवाओंने कन्दाः सरित, कुकुर,

बर और अध्यय घारण करते है। आग

स्तरून) ही 🚃 🕶 🛊 । 🚃 सूर्व असुरविद्यारण देवको नगरूत 🕻 । अरुका और अस्त्वके समान ठेवाची है। बद्धानक गवाकलीके कुवीने लगे हुए पारिजातको मारमसे सुकोन्सित, मुकुट आदि कुकुमले अञ्चल है। अपने कोटे भाई क्षेत्रजीको आनक्षमी महिमा सुनकर दिव (करकाय) देनेवाले हैं, किवको क्रिया जनस्थान है। लक्क आदि देवता, मुनि और 7774 **व्यक्ति का विश्वके पवित्र कोर्तिधापका** 🚃 दिया बाता है, उन आप सान्द्रको ननव्यात् 🖟 देवताअभिके निर्माण किरीवको करकेळली पुन्त-मालकोसं जन्म प्रकेश चरनारविष्ट्रीकी द्वारा करे वाली है। जानको नपाबार है। वो बावदेश-क्रम बर्गिन इस दिवा सम्प्रतीत्रका पाट क क्रमण करता है, यह परमगतिको जास होता 🛊 । 😘 🔤 ब्राह्मिको ब्रह्मनेपालस, पर्वापनाच्या कृत्य करनेवारक, आधु, असरेच्या समा बनकी प्राप्ति करानेवारण और

> क्रम क्रम्पूर्ण अपीक्षको क्रेम्प्रामा 🛊 📭 कार्यदेवने इस प्रकार देवलेगायति भगवाद कालबी बड़ी करके तीन बत

<sup>•</sup> पालीत उत्तरा -

<sup>💴 🚃</sup> प्रत्यार्थन प्रच्यानीयव्योगी । प्रमानक्ष्यांच्या प्रच्यान च्या परः () केट्रामानीकवानि । केट्रामानीक्टे किने विदेशक पाने गयः । मन्त्रे मुख्य मुख्य पुरस्त् भिर्मानय थ। मुख्य मुख्यम्बन मुख्यमनीदे यकः ॥ **अन्येरणीयसे तुम्छ प्रकृतिकी अहीताने। तथः परावदालय प्रत्यास्यकारियो ॥** सम्बद्धाः सम्बद्धाः व विक्रियमकोनसे । स्थे मन्दरस्रकोयनुकृददिकृते सदा ॥ दिव्यक्तिकार 🚃 🔛 🖂 🚾 🚾 😘 🕦 महोत्याम समानुष्यं कार्तिकेश्वात्र विकारे । असमुख्या व्यक्ते प्रत्याननपूर्वाचने व वद्ववर्गरीयम् । वद्विवार्यनिवारिने । वद्वानस्तिकारम् अव्युक्तम् असे नयः ॥ इ.स.च्रेक्टरम्बार्यः । क्रार्थसम्बन्धस्य क्रार्थसम् नवीजस् हे ॥ र्गद्रशास्त्रहरूपे स क्यूर्त्तमय प्रशासन प्रशासन्त्रम् अधिकृत्यात्रम् । स्थापनायस्यासन् । स्थापनायस्यासन् पक्षावस्त्र्येषुरुपरिवार्षुरुपरिवारकते । भने नवायकस्त्र्यक्रिकानियकाने ॥

बनकी परिक्रमा की और पृथ्वीपर दुख्यकी। बोलनेको सकि 🛍 व्यत करनेकी पोल्यता मति गिरकर ज्लमसन्द हो कर्नमर सहाह प्रमान और परिक्रम करनेके 🚃 🗒 विनीत भावने उनके ताल कड़े हो नवे। वायदेकतीके द्वारा किये गये इस कामार्थपूर्व स्तोजको सुभवन महेवरपुत्र करवान् स्वयः को 🚃 हुए। 🚃 स्थल ने म्हालेन बालदेकवीसे कोले---'सुने । ये मुख्यारी की हुई पुत्रा, सुति और वर्षको तुक्यर 📖 प्रमाण है। तुष्पारा करूबान हो। अस्त्र में तुष्प्रास कीन-सा क्रिय कार्य सिद्ध करें ? तुम कोरिक्षोपे प्रवास, सर्ववर परिपूर्ण 📟 निःशाह हो । इस जनत्यें 🚃 देशी मंद्र महीं है, फिल्लंड रिज्ये तुव्य-मेदो जीवसान पहर्मि पाधना गारे; तथानि धर्मको रक्षा और सम्बूर्ण बागल्या अनुम्ह 🚟 🛗 हुल-जैसे आयु-मंत्र युक्तस्पर विकास रही हैं। इस्तु र 🎹 इस स्टब्स मुक्तरे कुछ शुक्ता हो तो कही; में लोकार अनुवा ब्राएकेके किये ३३३ विश्वयक्त कर्मन ब्राईट्स ( (कारोरी हा बार सुरका भारती कार्यम विकासका है नेकी सकत गानीर कर्नामें कहा ।

वामदेव योशे—कामपू ! 📖 पर्मेश्वर है। अल्पेकिक और लेकिक-हात प्रकारको नियुतियोके काम है। सर्वह, सक्कार-परम्परको ब्वानमें स्वकार आप सर्वकर्ता, सन्तुने क्रांकिनोको कारण हो प्रकलार्वका प्रयोग है। कारनेवाले और मार्क स्थानी है। 🚃

काने नहीं है: तकावि यह आवका अनुव्य है कि जार सुक्रले मारा करते हैं । महामान ! ये कुमार्थ है। 🚃 विज्ञानमें प्रेरित 📗 आको समझ अपन प्रश्न रहा 📺 🐌 मेरे इस अवसम्बद्धे आप क्षमा करेंगे ! स्थाप राजने काथ प्रक है। का साधार वानेधाका 🚃 🛊 ( पञ्चभाँ (जीवाँ) 🖑 पास (कका) को कुदानेवाले करावान् प्रसूपति 🖈 व्यापेड व्याप्तार्थ 🖁 । 'ओशितीदे सर्गम्' (कै ३- १।८।१)—ऑकार 📱 🚃 काश्र देखनेवाला समल मनम् 🖫 📸 सरकार सुरिका काम है। 'ओहिनी सहा' (के का ११४) १) अवर्षत् 'के यह प्रम 🖫 🚥 'सर्न होन्द्र बस्र' (माच्यू-१) — 'बब सम-का-सम प्रक्र ही है।' प्रचादि पाने की खुरिन्नोद्धारा नव्ही गयी है । इस प्रकार मैंने सम्बद्धि हुन्स स्वतिष्यक्ते प्रणकार्यका स्वतः

📟 🖫 सन्तर्भ 🚃 🖁 🝱 सन्तरि और महि—सपी पहार्थ प्रशासे हैं। अर्थ है, प्रकारके प्राप्त सम्बद्धा प्रतिसादन होता है— क्क कर की सब रही है। महसेन । सुने 🚃 अल-बैला पुरु नहीं मिला है, 📖

क्राहोर असम 🚃 अर्थमा

पश्चिक इस प्रवास पहलेका सामाने

प्रतिकार्य क्वेरियो । उपदेशकी विकिसे गथा

साधारण जीता है। 🚃 वरनेक्को 🚃 प्रकारकार, अकृतिन नेतु कलाओक्कार

स्वर्गतिकृतिकित्यवेक्त्रकारम् विकेश विविधानविभिक्षे । स्वत्यत्र वर्गतिकेशेन्युवस्य सून्यवेक्त्रकारम् हे स्वेतस्

को हाराहर 💷 🐯 व्यक्ति व्यक्तिहरू कोजूनुस्तरि र यो सर्व परित् । infortalistic and an experience

49e - Alle Brojan -समित संभी स्वत पर्याणांच्ये उत्ताको साम कर्णन अस्तर विकार, किसे सुरियोरि पी

रस्तमेवाले और युनियसेंसे बिरे हुए मण्यान् क्रिक रहा है। स्ताविकाले प्रणान करके उस केवका

(400ge t-tt)

प्रणवके वाष्यार्थसम्ब सद्यप्तिकके स्वरूपका ध्यान, वर्णाक्षय-धर्मके पहल, ज्ञानवयी पूजा, संन्यासके पूर्वाङ्गपूत

> नान्दीशाद्ध एवं सक्रथत्र आदिका वर्णन बानवार्व शताबा चवा है। उड्डीरे बनलीहर

धीरधन्द्रो सहा—बहाभाग मृदीधाः कार्यक्ष १ शुन्हें सामुख्य है; क्वोपेड सुव भागवाद क्रिको अस्त्रक भार हो और क्रिक-सम्बद्धेः जासरक्षीये सम्बद्धे क्षेष्ट हो। बीचो लोकोने क्यों कोई देती कर जो है, से तुन्दै इतत न हो । तथापि तुन लोकनर अनुन्ता करनेवाले हो, इसकैयो मुख्ये सबक्ष इस विकास कर्षन कर्मना । इस मोन्स्मे दिल्ले जीव है, से एक शाम अवस्थित प्राथित मोरील है। परमेश्वरको अनि विक्रिय प्राप्तन अभी पानार्थको परिवार कर दिला है। असः प्रणाचीर बाज्याचीपुर स्तकात् प्रक्रेकरको वे नहीं जानने । ये म्हेबर ही अनुवा-दिन्दुंबर तकी तिर्देशोके जनक परावद्य परवास्त्र ै । 🕸 अवना स्टब्स्स हाथ उदायात नुससे स्टब्स-पूर्वक क्याला है कि यह साथ है, ताल है, सम्ब है। मैं बारेकर इस सरक्को केंद्रराज्य है कि प्रणाने अर्थ साम्रात् क्रिय 🛊 🕏 । श्रुतियो, स्तृति-सास्त्रे, युक्ताो लाह कार पेरेने प्रकानतथा उन्होंको **प्रकारका** 

मानी कर वाकेक्सको व वाकर सीट आसी है, किसके आक्का अवस्था करनेवासा पुरुष विकासिके क्षरता मही, क्षरता, किया, तथा इन्हरादित यह सम्पूर्ण जनम् धूरों और इन्तिय-सक्त्रकोर साथ सर्वप्रका विससी प्रकट होता है, यो भरनाता रूप विकासि और वापी भी रूपना नहीं होता, रिसमीट निवार विद्युत, वृत्तं और वाद्यातका प्रकास कान नहीं देना तथा जिसके प्रकाशसे ही पर राज्यूको जनस् काम ओरले प्रकाशित होता है, - सम्बद्धाः क्षेत्रेके कारण सब्बे ही स्टॉक्ट 'शिव' गाम कारण करता है।" इत्यानहाराके भीतर वित्तवन्त्रम् स्रो चनकार् सम्बु स्ट्रश्च पुरस्रोतेः क्षेत्र है. जो भर्वकारी प्रकारताता, भारतसम्बद्धाः वृत्ते विकास है, जिन पान पुरुवकी पराक्षतिः क्रिका शक्तिभक्तमे सुरुव

बनोहरा, निर्मुण, अपने गुणोंसे ही निर्मुह

और निकास है, इन घरनेक्टके तीन सह

<sup>&</sup>lt; को साथे विश्वास क्रिका का अन्य तर में विद्यान विश्वास विश्वास का अन्य स्थान का विश्वास विश्वास विश्वास का अन वक्तान्तरिदं रूपं शिविधानकः पूर्वपन् । ततः वृतिद्ववत्रातेः सूक्ता समस्याते ॥ 🛮 सम्बन्धे ये वै कुम्बन कदानः। बहिन्द्र नगरे शिक्ष्य व भूमें द कहता: 🗈 पार भागे ब्याब्य कर्म पर करका । लीड्रवेर कर्मा ब्याब्य संवर्ध स्वयं। (Mr. tp. 4- ep. 22 (3-20)

Proper, regel beneath recover आदितेया, अपने विकास-स्थानन एवं प्रशासन को जाने हैं, उन देखांकिक्यारे साहान्य कृषि क्रमानिक है। ईसाधारि निर्म कर्क कर्क सरीर है। ये महलेक्सी पहल्कार रूप है। PRINT REPORT WE THROUGH STORY अन्यकृत है। ये कुछ अलग स्कृतिकारों अवस बीतार अवधारे पूजा है। इन प्रमुक्त चीव मुका, यूल पुरवर्ष और बाह्य नेत्र है। 'ईसाव' क्या करका पुरुष-परिवा मानव 🛊 🛭 'सर्वका' क्या का पुरस्ता प्रमुख्य कृत ै । 'असीर' मध्य कृत्य है। 'कानीव' करा गुरू क्षेत्र है तथा 'सबोजात' पन्य उनके के हैं। इस्त प्रकार से प्रकार कर है। में ही सामान शाक्षार और विरामात जनकात है। क्वीका मधी ह: प्रतिकार स्था प्रतिकार क: 📖 to a proper manual system क्रूप-क्रमणके अस्त क्षत्रीचित है। साम मानचे मन्त्रेन्यके काला अनके सर्वित्रे Reglim ( )

one & was selle to provide arabah men urbik 1988 18 अन्तीर-वारत्वी पद्मीर है, उनके हुए description this plant above परवर्णका वर्णन कार्यन्तः परंतु व्यक्ते क्योतास कम काम जीवा है, इस्तीओ व्यक्ति क्षेत्रे । पूर्व ! इस मानवरकेकने पान वर्ग प्रक्रिय है। प्रापेत में प्रकार, शांक और वैदय—ये सीव वर्ग है; उन्होंका पेटीक mercen annen k i derfelentet für 🔣 famic fluir carrys and \$, on spiles

है—स्कूल, कुल और इन क्षेत्रिये की। वेद्यालको अधिकार की है। वर्द सम पूर्व ) कुनुशु चोल्योको निवा प्राप्ताः सर्वेद कैपरिवेद अपने-अपने अस्तव-वर्णने हुन स्वकारीका ब्यान कारक कार्किके । के क्षानु - कारकारी द्वार्विक अनुसारकी स्वक जाने हों के क्यात है। सुनियों और स्ट्रीरिओं प्रतिस्तित वर्गीत अनुसारमें अभिन्दार है, वृत्तरेका पाल्रीर पूर्वे । श्रुवि और स्पृतिने प्रविपादित विकास अनुसार कार्यकारम पूर्व सामा विदेशको प्राप्त क्षेत्रक, यह सन्त वैद्योगसमानीको Standards urbeite und 200 \$1 वर्गकर्व और कामण्डलि पारत्वापिक कुरको परवेकरका दूसन विक्री स्थाननी में जुनै उनके सामुख्यको जात हो पर्ने हैं। प्राक्तिक प्राप्तको अधिकोको, प्राप्तकोकि अनुक्रमध्ये देशमध्येकी नवा अध्यतेत्वक्षये विकारीको पूरीर क्षेत्री है---वेकर सुरित्वे सांक \$ 1 per mente mille-mirt, ibr-men men विकृत्याम---इन तीनीचे जुल हे बान्सवा-अस्तराने प्रांथक क्षेत्रर मञ्जूष क्षीर, कार का पुरु-पु:शारि प्रयोग्ने सुरु 🚟 📖 Balding, word till foregrit if was निकार असी, मीनका अन्यास करे, जिससे कृषि में कर पंचा आस्पत एवं हो जान । इस अकर कारकः सम्बद्धाः विरेक्षे सुद्धा-विरो इस्स कुरू सन्पूर्ण कार्योका संस्थान कर है। क्रमण कर्जीका संस्थात कारोकी प्रश्नात क्राची स्वाराचे क्या छो। सामी martin if merch put tich fit im gas about their from the क्षालका केव करावर जेवजुरिकार 📖 aburd to Mille fieb me garub सर्वेक्ट क्या 🔣 स्थान स्विते : नारामा । पूर्णन क्षेत्र क्षेत्रेके कारण रनेकानुबद्धारी कारणाले ने इस प्राची विर्वत कर का है, स्वास्थ्य केवर क्रूने र

सामक आकार्यके सामेव जावर विकित्त्रीक क्य-प्रचान आसिके प्रच वर्षे व्यक्तिक संस्कृ बारे । फिर नुसब्दे अवका से बढ़ बाव्य विलोक्तक केवार क्षत्र मीवार को । स्वापनार सुप्रदक्षणी सहसी या दशलीको जालकार विकिन्त् सामका सुरुप्ति हुआ विहान् शासक विश्व-कर्ण मान्त्रे गुरुको कुरानार शास्त्रोक्त विकित्ते जनीवस्त्र करे। नामीक्षात्वमें विश्वेदेग्वेप्यी स्टब्स प्रत्य और पत् बतायी गयी है। प्रश्नन देशशासूने नान्धेयुक-वेजला उद्या, निरुतु और गर्नेम कर्ड क्ले हैं। इसरे ज्यानिकाद्यों क्ये अक्षान, केवान क्या राजीं कहा गया है। तीको दिव्य शासूनी क्रमार्थ साहु, सह और अस्त्रीम संद्रम नगरनी तथी है। भीने पहुणकारत्वों सम्बद्ध असी बार सुरीक्षर है। जार्यभूक देवला है। बीको भूत-साञ्च्ये और शहरपूर, नेश साहि न्यान्य इतिहर-समुद्ध तथा जातुन सामि प्रवृतिश अधिरातभूत्व पानीमुक्त को नने है। की निक्ताकुरें निता, विकास और प्रधितासह—ने तीन नम्प्रीनुस-नेवता है। साराचे मानुशासूने व्यता, विकासी और व्यक्तान्त्री—इन संशोधने कार्यपुरस-वेकात

सारकारके कांग्रेले कि यह सम्पूर्ण कारण, विका, विसारक और प्रवितासक्—ने प्राचीके समार्थके प्राच, नेप्रमाणको जर नामेनुस केवल कई एवं 🕏 🖰 । कांका तथा पुरिश्तानेने केंद्र काशानिकी पातानकारक आहरे पातान, उपातानक सरकारे आव । अस्य बुद्धिरे युक्त एवं बाहुर और कृत्-प्रधासकार—वे सीव नान्धीमुस केवार राज्यकेक कारणे गर्न है। प्रत्येक शासूनें के के अञ्चल करके जितने प्रदान कार्यप्रक हो, इसको अवस्थित को और सम्बं कायूर्वक अक्टबर करके जीवा के उन अक्टबरेंक देर कोने । अन करूप और प्रकार पढ़े — 'मी समस स्व्यक्तिको प्राप्तिको स्वरंग, भागी हुई अवसीतीः राष्ट्रको ग्रह करकेरे विने क्योत् (अपि) का तका अचार बंधारसमारके पार राज्यानेके निर्मे सेस्के समान है, में साहार्गीकी करकाद्वीरको पुत्रे परिवर करें । जो आपरिवरकी को अन्यकारणको हा कारोके रिप्ते सूर्य, अविष्ट अर्थको ऐन्द्रेर विष्ये व्यापनेतु तथा सकता प्रीवंदिः जनमे प्रीवा मुनियाँ है, वे व्यक्तिकी परक्किको नेरी ग्रहा करें हैं।

हेका कई पृथ्वीक इक्का स्थीर पहला श्राप्तक प्रचान को । सनकात् युव्यभिनुका वेक्कर भगवान् संकारके पुनान करनारविन्दी-का कियान करते हुए पुरुषपूर्वक जानन प्रमुख करें। सार्थने प्रतिकों के पहल से नुसन वासेक्वीन वारककर तीन वार प्रारक्ताम क्रोरे । तक्कार निर्मि अलीका स्टेरम करके इस अन्य प्रांच्यान करे—'वेरे संन्यासका supun al und febbens que, for वताया क्या है तथा आठवें आंकान्यूने देखी. अपूर्वित साह तथा अनार्थे

मार, साम्य, काल और क्याप्टर ।

<sup>ा</sup> परिकारक आहेरे अञ्चलको ने होत हो करियुक्त 📶 है—अन्दर, विद्या और 🎟 📖

that prompter shoundaring managerates and अस्ति। भागाना वर्षा वर्षे क्षेत्र केरिया केरिया केरिया केरिया केरिया है क्षेत्र के अपने केरिया केरिया केरिया के (the grade to 12 LYK NO)

पातामक्षत्र है, जी अल्लवेगीकी अद्या लेकर में पार्वणकी विकित सन्त्र करीता।' ऐसा संकल्प करके अस्ताके किये सुक्षिण विश्वासे आरम्ब करके उनलेनर क्रमीका त्याम वर्ते । संस्थान अन्यका करके सक्त है ज्योक्तिका आरम्ब को। अपने द्वाक्षमें वर्षियों कारण करके में ब्राह्मपर्विक प्राचीका कार्य काले कुए इस

- mi

'विधेरेवार्थ भवन्ती वृत्ते । प्रवक्षां नानीक्षाते 🚃ः मसारक्षिः । '

कार्याम् 'हम विकेशः कार्यके लिने शाय दोनोंका परण करते है। 📖 रोजे गर्म्यकाञ्चले अच्या सम्बद्ध देवेवके पुरस करें।' इतना सभी अपनीके लाइन्सेके रिक्टे क्षे । सबैव ब्राह्मकारकारी 🚟 🐃

काम है। पुर काल वरशका कार्य 🚃 🚟 इस अवस्थितः विर्माण सरे । उत्तरमे आरम्ब

करके रही पच्छातीका अश्रममे पूजन करके ज्याने कामकः प्राथ्यक्रीको स्थापित करे । विश् 🚃 चरणीयर भी अक्षत आदि काले । शक्तमार सम्बोधनपूर्वक निकेटन असीर

नाजोंका क्यांक करे और कुम, पुन,

अक्षत एवं चलके 'हर्द क चलन' पाछ निवेदन 📰 🔭 ।

इस प्रकार फार्ड वेकर सब्बे भी अपना

पैर को रहे और उत्तराचित्रुक्त हो आचापन करके एक-एक जानके लिये जो ये-चे प्रमाण कारिया हुए हैं, **वन सम्मा**र्ग असरनीयर विद्याचे तथा यह सहे---

'विकेटेनस्कापस्य बाह्यमस्य इदमासनम् ।'---विक्रीयसम्बद्धाः साधानके सिये का आसन स्कृति है, यह यह कुसासन है सर्व भी अवने पुरस रोकर आरम्पर विश्वत हो जान । हमके 🚃 को —'अस्मित्रा दीपुराश्चार्ट

भारताम् प्रवासक्षेत्र स्थानः क्रियताम् <del>प्रवा</del> कारीनुषा अध्यूपे विश्वेदेवके किये आप 📖 अस (सम्ब प्रकृत) करें :' तक्तनार चापुता धवनी—आव केनो महण करे।' ऐसा को। 🔤 वे होने 🔛 स्रक्षण इस

क्रमत स्तर 🛘 'कशुवाव—क्ष्म दोनी प्रकृण करेंगे।' इसके बाद सामा का नेप बळावांकी कार्यक करे-- 'मेरे क्लोरपाकी वर्ति हो, संकल्पकी रिलीट हो—इसके रिज्ये आण अन्दर्भ गरी ।'

शरकारम् (श्राह्मीकोर अनुसार अच्छी है, भूका कर) सुद्ध केलेके वर्त आदि योथे हुए भाजीये परिवार अस अस्ति भोपन पदानीको वरोसकर पुषक-पृथक कुल निष्ठाकर और रको वहाँ यह विकासन प्रतिक पालपर अवदरपूर्वक केने 🚃 साम 'वृधियी ते

a प्रमान नव्यक्तमें के विदेवेकोर्न देनों, निया अवस्त **व्यक्तम** समाप्त देखाँद आरू आर्कीन अधिकारी वेर्तिक रिको तथा दक्षरे कथालुको सम्बोध- वास्तुम्बा अवस्थित सिको यहा अर्थन करने व्यक्तिकेत अर्थन-अरम्बन स्थोन हार TWR 2-

<sup>🕉</sup> सम्बद्धांतृत्वः विकेदेनः जन्मेनुस्यः गूर्णुनः ६४: इदं 🗈 सूर्वं परहकोन्तरं सदस्यक्तने वृद्धिः 🛭 १ व ९७ क्युरिक्युक्टेश्यर करीनुत्र, पूर्वय, सर वर्ष कः वर्ष करकोणने सामानामां पृष्टि ॥ १ ॥

<sup>25</sup> देवर्रिकार्योक्ष्यको अन्त्रीकृतः सुर्वतः स्ट. इदं यः पद्म स्टब्लेक्न सरकारने कृति ॥ ३ ।

इसी कुरूर अन्य आहोके दिने करनाओं हुना का देवी स्वतिये ह

पात्रम् 🍟 क्षस्यदि 📰 🚾 करे । वहाँ सुक्रमत मनमात्रकावनदित 📖 करे । पुरुष-रिश्त हुए देवता अहरिका ब्लुऑन्ड उद्यापन करके अक्षतसकित जल से 'स्वक्ष' बोलकार बरके रिजे 🚥 🎬 करे और अनमें 🗵 मर' इस कार्या कार्य करे 🗠 सर्वत— मता आहेक रिजे 🔣 अग्र-अर्थनको च्ह्री **100** 2 c

जनमें इस प्रकार प्राचन करे--भाषाद्वपंत्रसरामाद् मात्र समस्याद्वीतः

न्दर्भ कर्म क्षेत्र वर्ग सं करे सक्कानेक्टर् ॥ 'विक्के कामराविक्केके विकास कृते माम-अवने श्वासायूर्ण अध्यक्ष अध्यक्ष कार्य

भी पूरा हो जाता है, उस साम्य सम्राज्य (रुवानोहरू)की मैं क्यूज़ करता है।'

क्षमका पाठ काके कड़े—'आक्रमे ! मेरे हारा किया हुआ यह अल्टीमुक सम्ब वश्रीसरस्वसे परिवृत्ते हो, यह आप कई।" ऐसी प्रार्थनाके साथ अन लेड जन्मकीको बसाब सरके काचार अस्त्रीआंद ते और अपने हाथमें मिया हुआ जरु कोट है । विश पुक्रीपर व्याची असि गिरकर प्रकार करे और श्रेष्टकर ब्राह्मणोसे कहे — 'बहु अन्न अनुबन्ध

📑 🖰 🚾 उदारचेता सामक 🚃 जोड

अस्ति प्रसादार्थक आर्थक करे । शीवद-

सुककी भी विकित्त आयुरि को। मनमें कामान् रूप्तियका बात करते हर देशकः शर्वीकशासम् इत्यादि शीव मन्तीक्ष्य क्षयं वर्षे । का महान्यकेष क्षेत्रक पर पुर्वेत, 💷 सह-सुकारत कड स्वयास्थ्य श्रामा-अर्थना-यूकेस का प्रक्राणीको पुनः 'अमृतापिषानर्गास स्वहा'

बहु क्या पढ़कार अस्तायोक्तायो हिन्दे जार है । रुक्तका क्रम-वैर 📕 आक्रमन करके

निव्यक्तकं स्थापका जाय । वहाँ पूर्वाचित्रक वैक्षकर जैनकावने स्टेन बार प्रायाचाय करें । इसके 🚃 'वै 'नल्टीवृत्त' आञ्चल 🚃 🚃 विवाहीयें बार्केना' हेरत संवाहम करके राञ्चिकाने नेकार क्लरको और नी रेकाऐ स्वीके और वन रेक्सओवर कारण: कारह-बारह पुनांत 🚃 विद्वार्थ । विदर दक्षिणकी ओरसे देवता आदिके पाँच 🕆 स्थानीयर 🚃 🚃 अध्या 💹 🛲 कोदे । पितृपार्गने 🚟 ै स्थानीयर क्यांक्ट अञ्चल, बल क्रोड्सर नवें माबामहादिके क्यानगर की 📖 भारे ३०

नस्पश्चात् काल पितरो माहयध्यम् स्थापार

बेकरिके पाँको स्वानीयर क्रमशः अक्षर, सह

क्षेत्रे । इस प्रकार सम्बन्धन दे पश्चि स्थानीपर

प्राचेकांक विश्वे सीय-सीत विश्वक है=। (पूर्वी

पृथ्वित ते भने दौर्यन्तानं अवस्थाल पृथ्वेऽपृटेऽपृतं मुक्ति काहा 📺 📺 🛍 है।

<sup>•</sup> कारकर 📖 इस अवस 🖡 😘 सरमामुक्तिको विकेषो देवेको असीमुक्तेक्ट साह न मन' इस्तरि ।

<sup>्</sup> देव, अभि, दिव्य क्लूब्य और क्ला—इनके पाँच स्कार स्वताने कारिये (

<sup>।</sup> पिता आदि, परता आदि तथा आरमा आदि । वे की सामा है।

६ राम सम्बन्ध इस प्रकार करे - - 'सुम्बन्धं अवस्था कन्दोनुस्तः जुञ्चनतं निकाले कन्दीनुस्तः सुम्बन्धं प्रदेशस्य मान्द्रीमुलाः :' यह प्रथम रेस्तक्य कर्यन करते समय कहे । इस प्रमार अन्य रेस्ट्रश्रीका भी कहता करते ।

<sup>&</sup>quot;रिम्परान-अवन इस बाला है—"वहाने नान्यभुवान स्थार", "रिम्पर भार्यपुरान स्थार ।" इसादि ।

गृक्क्युवर्धे कालके हुई व्यक्तिके अनुसार सामी विषय पृथ्यस्-पृथ्यस् हेरे साहिते। किर विक्रोंके साम्युक्तके स्थ्य जल-अक्ट अर्थित करे। सामकात् अपने इक्कालान्ते सर्वा-फिक्क्क्किका ध्यान को और पूजेंक नत्यावपद्मसम्पर्त् \*\*\*\*\*\*\* व्यक्ति इसोकाका पुत: कहा करके स्थापनीको नगण्यास्वर्धक अधारतीय स्वीतन्त्र है। किर सुविधीके किये क्षया-प्रार्थना करके वेकता-विकासिका विकासीय करें । विव्यक्तिका स्वापनी कार्यक कर्ष चीवरीयचे कार्यके समाव है है श्राचीक कराने द्वारत है। सरवद्वार पुरुषक-बरका करके सम्बद्धिः स्त्रम भोजन करे। कुरते दिन जल:नाम जाना हुन

**पुरि**कारम साध्यक अपकारपूर्वक (ता पने । कार्या और इयस्थित समरोको क्रीड्कर सैन क्ष्मी बाल बैह्नमा है, परंतु क्रिकाने साम-🚃 कार अवस्य 🚃 है। 🚟 कार कार्यक्ष सुन्ने हुए कक्ष महिलकर सुद्ध 🖫 🖫 कार आधारन करके जैन के जिनका अपन शास्त्रा करे। पुरुषक्षकाका करके उससे अपने-अस्पना जेक्षण कर कक्-भीतासे क्र के केन, क्रम और विकास

वृद्धिकार्यक प्रत्यको प्रोत्कार 💹 सनी 🚌 महेक्सर्वन-पुद्धिते प्रस्तुत्रमे और विशेषकः विकासकोको 🔤 दे । स्वयन्तर पुरस्कानारी विश्वके रिच्ने क्या आदिकी दक्षिणा है. प्रशासिक स्थापन जनक करके होता, कौपीन, 🚃 तवा 🚃 कार्द जो धोयर

पवित्र क्षिपे गये ही, ब्याब्य करे । नवनगर

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* तस्त्र क्षेत्र स्थानीकः भी करे।) अन्यने क्षेत्रहरू और सन्निक जादि लेकर सन्द्र या **ार्थित, पर्धनपर, शिवाननवर्धे, वनपे** क्रमा केलालमें जिल्ला काल कियार करके वहाँ वैठ पान और आकार कारों पहले कार्यातक का बारे । फिर '45 करे अध्यमें इस जनस्था और बार कर करके 'अक्रिकेट प्रेडिएम्' इस मुख्यम पाठ करे । कालें 🚃 'अथ महामृतम्', 'अधिवै देखानार्, 'प्रकार समाधानन्', '३० हमे सिंह रक कश्चरूप', 'आह आयाति बोलपे' तथा 'शे ने 🌃 रजेपूर्व प्रस्ताविका कह करे। लल्ह्यास् भाषार सत्त्र भागत न<sup>ा</sup> 'लह-

> कर्वेद्रिक्तकरः, 'अधारो विकासकारं'— प्रम स्वयक्त पाठ करे । स्वयंत्रार यक्षासम्बद्ध वेद. कृतक अधीरता स्थानसम् वर्षे । इसके हता स्था सहायो करते, 'क्षेत्र कृष्णाच नगर', 'तके सुर्वीय क्या', 'शिंड मोमाय कर्रा', '३५ प्रकारताचे नारां, 'सार्व अस्तराचे नगः', 'केट-अल्यास्थ्ये नमः', 'ब्ले झक्ताने ममः', 'ब्ले पर्यातको मनः" प्रात्मीह सम्बद्ध अस्ति आसि प्रकारिक जातियाँ 'उठे' और अपनी 'तमः' व्यक्तवार प्रचीत धतुर्वाल क्रवच्या वय करे ।

> रंग्यकरणकप्", 'सम्बोतनः समाजनः', 'अय

बारे । इस समय अग्रे 🚟 नानेवाले **प्राथ्नेके असीमें सामा और अपन्ये** 'नमः रकार जोड़कर करका 🚃 करे। क्या---'३५ व्यक्तने नगः रुखा।

प्रशंके कर दीन यूरी राजु विकार प्रशंकी उद्धारकपूर्वक स्तेन बार साथ और प्रकारते

📰 🛍 बार आक्रमन करके नामिका त्वर्श

कृष्टिकृत्याने प्रतेक देशको 🛗 में 🐧 विकास निवाध किया है, 🛍 में स्वाधित २० देवताओं है 🛗 ५४ पिष्ट होंगे।

'ॐ अभारतपने नथः स्वर्धः, 'ॐ अन्तरमे चलकर पुनः े 📶 अध्यापन पर्ते । इसके नमः त्यात्रा", "३% प्रशासन्दे नमः स्वत्य", "३% 🚃 धनमधे विवार करके भृतिवर आसनपर प्रधापतये नमः स्वता इति । नवन्तर पृष्ठक्- पूर्वाचित्रुल बैठकर भावतेल विधिये तीन पृथ्यक् प्रधानसम्बद्धेः" 👹 तूम-रह्ये स्थितं कूत् । वार प्रधानका असे । (अरधवा केवल वस्त्रको) हीन वार

(अक्ट्रीय १२)

संन्यासघरणकी सामाध्य विवि—नक्यति-पूजन, क्षेत्र, तस्व-शुद्धि, 'साविजी-प्रवेश, सर्वसंत्यास और दण्ड-घारण आदिका प्रकार

सभ्यः 🚟 है—बायदेव ! सहस्यतः अपने अभीष्ट कार्यकी निर्मित पृत्तिक लिये मध्याक्रकारको स्थान भारके स्थानक अपने अर्थना वरो । मनको बक्कमें रकते हुए नन्दा, पूज्य और तक्तकार अपने मुख्यपुत्रमें सतायी **ां विक्रिके, अनुसार औपास-गरिमें** अवृत्ता आदि पूजा-हत्यांक्ये से अस्के और रैक्ट्रक्योगमे देवपुरित विकास वर्णसकी पुरस करे। 'गणाना त्या' इत्यादि क्याने विकित्त्रीक गर्वकारीका आवाहन करे। आवादमी पश्चल अने लगानक इस प्रकार ध्यान करना चार्विये। उनकी अञ्चलनित एक्टन है, क्रमीर विद्याल है। एक प्रकारके आयुक्त अवकी सोचा बढ़ा से हैं। उन्होंने अपने कर-कान्सोंने अन्तर: पात. अञ्चल, अक्षमाला तथा धर कावल गुरुक् धारेंग कर रक्षी है। इस प्रकार प्रकार आहें, 🚟 भीन ही गुलबंधे अस्तार और स्थान करनेके पद्मान, संन्युद्ध है। 🚃 प्रवासे : 🥅 अजिमे समिक्षा, सर गंभावनकी पूजा करके खीर, पूजा, और कीकी कालुक्तसे और संद्रोजनादि नारियक और 📺 आदिया क्यान 🚃 चीन यन्त्रोसे पृथ्यक-पृथ्यक आहीर दे। 🚃 उनस्रदीत योगस्ति भावना निवेदन करे। कराइस्स् कान्यूक अवदि दे उन्हें 🔚 बारके नमस्कार 💹 और करे अर्थर जीरीदेवीका 📟 करते हुए

आव्यापारका । इसन करके अधिकेता-क्ष्मिको नार्वकरका कारगेकक क्षेत्र करना व्यक्तिके । इसके कार 'शुः रक्का' इस क्याचे पूर्णाद्वीर होन करके इक्का कार्य जमाप्त करे। तत्पक्षत अवस्थानके हैं। अच्याह्मात्रकार गायवी-क्याका का करना रहे। स्वयंतर वान क्रके सर्वकारको संध्योपालक तथा रवर्षकारिका क्यासनासभावी निरुद्धोन

<sup>•</sup> पर्नीसन्त्रमध्ये इतके दिन्ने तोन मात्र शिन्हे हैं। प्रमान चर व्यवस्था कहे 'तिशृद्धीन', हिटीम कह 'प्रमुद्धम्द अग्रेद कृत्रोच 📖 'मिल्क्टॉल' ।

<sup>•</sup> कुरावन्दिकारे अनन्तर **व्यक्ति** ये चल अवस्थिते हैं कार्य दें, **व्यक्ति के अनन्त**ें को 'कार्या' और माँकर रोमो 'आव्यकर' गरने है। | और इन्हों खेड़को 'आवर' क्या और और सेमके ब्देश्यसे 'अञ्चयमा' 📰 बाह्य है।

'मेंदेनियान <sup>क</sup> इस अवसी एक को जाद बार 'जावन' जाना' इसकी, चीच अपनेक्रम क्रेम करके 'अक्रमे स्थित्युको उपक्ष' इस कुन्स्पीत पदन्तर असूति है। इसके कर पक्षे एक मर असूनि दे।

इस प्रकार क्यारे इसर कार्रके प्रकार विक्रम् पुरूष काजिले असम्मे एक उपन्यास केंद्र, विकास संबंध कुमा, अल्बेड अन्त कुरवर्ग और अस्ति असर कक विका दूशर हो। ऐसे सुराद आसरपर वेदवार कीन-पालको सुविकारिक हो पानरमानुबैद प्रमाणुर्व अनेनक क्यान्य प्रमा रहे । इसके कर कार करे । यो कारण करन कानेचे असमर्थ हो, यह व्यक्ति ही विविद्योग कार को किर का अधिक है क्क अकाकार को बीचे वर मारे। को अनुरक्तर अधिको असर विश्वको सुकारर रहते । कुन; चीले करान्ये निर्माण करे । प्रान्धेः कर् **व्यक्ति-क्षण, व्यक्ति क्षण क्रक्रेजन्ति** परिव संपर्धिका जाने करे और इनके कुरा एक-एक आहरि भी है। विकास मनकर Breit wentfert senter mertit. pra, firibbe afte papels fire ub एक-एक अञ्चलि है। इन क्रम्बर क्रमके आहिते ४० और शतके 'का प्रकार' कोक्स: प्रमुखीन इक्साव को क्रीनकारिक्सक प्रकृतने हैं। प्राप्त, सर्था, इस्कोरे) । सरदक्षम् वृत्रकावस्थानं कारकोरः व्यादः, वर्गानः, वर्षः, वर्षः, वर्षः अवस्था-ने 'जानो क्या' इस क्यारे अधिके मुख्ये क्यानिकाय है। होत, नेत, नारिका, असुनि हेनेताबाह्य बार्ल सारक बारे। विद्रा न्याया, और स्वयु—ने सोवानिकाह्य है।

'आप्रये निव्हण्ये स्वक् बोलकर एक आहीर और है। सहस्ता किन कार्युक तथा ईक्रमारि पाँच मन्त्रोका पण गरे । न्हेमारि च्यूच्यंद्व क्योशः भी गरा करे । इस प्रकार क्य-क्रेम करके अवनी मुक्कासमें क्राफी र्च बद्धविके अनुसार इन-इन देवताओंके जीतको कुद्धिवार् पुरुष साञ्च क्षेत्र करे । इस त्रक्ष को अधिकृत आहि कर्मनकर्क प्रवर्शित विक्रम गार्था है, क्लाक रिम्बंद मारके विरुक्त होना परि । इन्तरिय सन्तरमा इस प्रतिन्ये क्रिये हुए यस्त-ल्लूब्रांकारी सुविके विक्रो विरुक्त क्रेंच करून वार्तिके । ्या समय यह यह कि 'मेरे हरीकों में

के करत हैं, इस स्थापने सुद्धि से हैं उस प्रवासी अध्यानस्थाने सुरिक्षेत्र विर्मे व्यक्तकेतृक मध्येका कर करते हुए पृथ्वी अपन्ति प्रत्यको नेपाल पुरस्कारपार्थको सामग्रः सची मण्डेको सुद्रिके निर्मत प्रतपुक काका होन करे गया जिलके करकारियों-का विकास करते हुए और रहे? ) पूजी, पाल, मेल, पालू और अस्पारक मे (बचा--ध- प्रकारणे वन: स्वयं-- बच, रस और नवा--वे संबद्धी बचक है।

पूर का पूर कार है—वैदेशिका प्रतिस्था कार्यक्रिकार विवर्ध क प्रतुक्ती । अञ्चली भारती वधून्ये महत्वाक्षा समे जोलन् स्था । (अनेट 🗢 १ ६० १६५ ।४१)

<sup>:</sup> कारहिद्रोह तेली पुनक्-पूजक काल केन्द्र कार्य जाहिते, जैते पूजी आदिते तिले— क्रियानकोओ जन्मकाओं में पुरुषक नोर्टेशने निरम्प विकास कृतविकार प्रथम मेरनकर समित्र, पर और आज्यादी चालीस-अल्पेल आयुर्वियों है। इसी तरह भागे ल्योंके बाव लेकर चाया-बेटाय गरे।

• व्यक्ति द्वान्त्रका • 486 # Deligite to the particular and a superior of the superior of सिर, पर्या, पुर और अल—ने 🚃 है। गण्यसम्बद्ध है, उसनेसे प्रत्येकको 📰 इन्होंने जङ्गको भी खेड हो। 🔤 🚃 अपने-अपने कारणमें तीन करते हुए उसकी आदि मान पात्री है। जन, ==== नादि करो । १ पृक्तिकादिपञ्चक, पाँच बाधुओको प्रजातिकस्थ 🚃 रूप २ सम्बद्धिरुक्का, ६ मागादिनक्का, है। अञ्चलकारि पाँचों 🚃 📆 कोज़प्सूक ४ क्षेत्रविषयानः, ५ विरादिणानः, मानो है। (अन्ते 📖 इस प्रकार हैं— ६ समाविभागुनसम्बद्धः 😼 प्रश्नाविभागः, ८ अक्तरकारिको सरस्यक, 🛚 📖 आदि अग्राम्य, जनावय, क्लेक्स, व्या और आस्प्यूनय () प्रमुक्ते दिला गय, क्रिया, पुरुषान्य क्या, १० निपत्यदि 🚃 📉 सुनि, व्यास्ति स्थानि, संस्थान, पुन्, Residence के किया के किया कि क अपूर्णि और **पुसर है**। भोगतकालो अस् सूर् <del>पहल — वे प्यास्त वर्ग हैं। इन एकहर्रावर्</del>ग-पुरुषके रिक्ते भोगावसको 🔣 🕮 अन्तरसू ज्यांकि अवर्षे 'परले हिल्लानेतिने साधन है, उन्हें राजपञ्चन नक 📖 🧗 इटं न यम् इक मानवस्य बकारम करें ै। क्रमें जन ने हैं— निर्मात, प्रकार, रहा, इसके 🚃 📟 जोड़क्का स्टब्स 🚃

क्या है।

विकास और कारत । 🏻 🚃 🚃 अनुस 🕏 । 'भारते सु अवस्ति निस्तार्थ' । 🚃 🎟 प्रकृति हैं। याचा काही कभी 🛊 : स्थाप 🕍 🚥 उत्पन्न हुए हैं, इसमें अंग्रम्क नहीं है । अञ्चलका स्थाप ही 'नियरि' हैं। ऐसा श्रीनांध बाधान

🕯 । ये नियति आसि जो परिव तत्त्व 🕏 इन्हीको

'प्रमुक्तमुक' कक्रने हैं । इन परिव सरवोको व

वालनेकारण विद्वाल् भी गृह ही कहा गया है 🕆

नियमि प्रकृतिसे नीचे 🛚 और वह 🚌 प्रकृतिमें क्यर है। कैने क्वैन्नि एक 🕏 आँपर करके खेलों गोरमकोचे धूनती रहती है. रुसी प्रकार पुरूष प्रकृति और निवास क्रेनोके नास रक्ता है। 📺 विकासन 📖 गया है। 🚃 निवा, न्वेश्वर, सदावित्व, प्रतिक्र और दिख—इन 🚟 🖽 दिख्याचा प्रदाने ै।

**ग**क्षान् ! 'प्रजाने अव्य कृत श्रुतिके बावकरो 🚃 विकास ही अतिवादित हुआ 🕏 ।

मुर्गीकर । पृथ्वीले लेका विकासीय जी

क्यान', विकास क्यान' इनके अनामें दिर्मानोतिने विश्वान्तवसनोत्स्वरूप परानै देखान पर ॥ तमा झाला क्यांगा सरे। संस्थान 'इतिह बदानस्ते देववस्तरनेपटे । 🚃 🛮 वस्तु हालः सुरातम इतः अस्तुर्वनाः स मां 📺 प्रकार अन्तरे क्रिक्रपान प्रवास 25 रणक्ष' बोकका स्वायस्थापके हिंग्ये 'सोकारकार्वाको परकारको शिक्रकेट न कम' का उद्यारम करे । 🚃 अवनी शासली

🚃 🛒 विक्तिये पहले समाध्येका

करके पुरामितिस हाता ।

अवन्य करनेके पक्का पुरोक्क

अन्यर्पको सुकर्ग आस्त्रि सम्बद्ध समुचित

प्राप्ते क्षा 'विविधा' प्रथा 'क्रोसेक'

**ल्ला स्थान अन्तर्ग अवदि 'विन्हार्य** 

र्वात्यम है।

वच— वृद्यिक्यदिवसके मे शुक्तकं क्वेरिकं व्याप्त वृद्यक्तिक्व वृद्यक्तिक्व वृद्यक्तिक्वात्त्व कर्ल दिवन्दोतने हदं 🛭 📖 (

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* फिर बार्क विसर्भन करके प्रात:-फालिक ज्यासनासम्बद्धि किय होग करे। इसके बाद पतुष्क 'से मा सिञ्चन् परुतः' इस मन्त्रका जप करे।\* क्ल्फ्बाव—'या वे अने यत्रिया तनुस्तयेकारोहात्मात्मनम् + पुरुषादि मन्त्रीसे द्वावको 🚃 स्थापन 🚃 अफ्रिको अक्रियान-समय जपने 🔚 आरोपित करे। सहनन्तर क्रतःकारूकी संध्योपासना करके सुर्योपस्थानके 🖩 जलासम्बद्धाः नाचितक जलके 🚃 प्रवेश करे। वहाँ प्रशासनपूर्वक नक्को रिश्वरकार अस्त्रकतापूर्वक चेक्क्क्केका कर भारे । ३ जो भविद्योगे हो, 🚃 🚃 आदिनो

अवस्थाने आरोप भारते आक्षण चरसे निकार व्यव । मुनीकर ? 🔚 वह साधक निक्रक्रितकारे 'सावित्रीप्रवेदा' करे*---*🕉 पुः सत्तवित्री प्रवेक्तवानि, 🕉 कसचितुकीण्यम् 🏕 मुनः साधित्री प्रनेजसमि इ समी देखान भीवहि, ३५ सः 📰 प्रवेशकांम, धियो यो नः प्रचोदयात्. 🏖 पूर्वुवः 🖚 सर्वित्री प्रवेशपापि, तस्तविकुः क्षीच्यं भूगों देवस्य 🔚 धियो यो एः

—हर कावकंपर जेमपूर्वपर उक्तरण

'अञ्चयस्तेष्टि' ॥ ऋरे समा वेदोक्त वैद्यानर

🚃 🖮 करके उसमें अपना सब

कुछ दान कर दे। पूर्वोक्तस्वपसे अभिका

• प्रामेशभूकारणे कहा है 🔣 'हे वर प्रिकृत्य क्यतः' एक ग्रिह्मा अधिका उपराधन 📖 उसरी साहामय पहचारीको सरव है। 🛗 तस वैजन कराके से के अबे आधार्क है है।

प्रकेदवत् ।

पुर गण्ड और बसका कार्च इस जनक है—

में मा सिक्क्ष्य मनतः अधिन्द्रः सं कुल्पितः । सं व्यवचीत्र वैत्रहरूपुत्र क क्लेट व क्लेट चायुक्तक करोतु वा । अधीत् मन्त्राम, इन्त्र: कुन्नारी हता अधि—ये 📖 देवलं मुद्रापर अस्थानको वर्ष और । मैं आर्थिक पुक्के कालु, क्रायलमी अन एका साधानको 🚟 🕬 वर्ष । रहक ही गुहाको 🖼 मार्थ ।

🕈 पूरे मन्त्र और अर्थ थे 🛊 —

यो ते अमे पंत्रिक समुस्तिकारोक्कायस्थ्यम् । अच्छा चस्त्रीय कृत्यासस्य नर्या ग्रहरीय ॥ पञ्जे भूरूप बङ्गासीट 🕬 नेर्नेस् । जारोदी 🚃 सरस्वनातः 📺 र छी ॥

'हे अभिदेश | जो तुम्हारा पश्चिम (महोने **सामा** होनेपाल) साम्य है, इसी साहपसे तुम बार्स प्रभागे और मेरे किये बहुत-से महुव्येषयोगी विद्युद्ध का (सम्बन-सम्बन्ध) 🗷 गृष्टि करते हुए आत्मारूपसे मेरे आकार्ये किएजमान हो जाओ । तम बदावय होकर अपने कारणहरू बद्धमें पहुँच जाओ । हे असकेदा ! तुप पुष्पितीसे तत्त्वर होमार 📖 प्रायक्ते स्थल वहाँ प्रधाने 🛚

। यहाँ बार रोकर उसे 'आहा जिल्लानः' इस मुख्यो अधिमन्त्रिय करने 'सर्वाच्यो देवताच्यः स्वाहा' पेसा कडकर होड़ दें । 🔤 संन्यतका स्वया के तीन कर प्राव्ह्यति दें । उसके मन्त इस प्रकर है— 🕉 एवं 🛮 या ऑप्र: सूर्य: प्रार्थ राज्य राज्य वाहा 🗆 १ 🏗 🏖 रहान बोर्नि वच्छ रहाहा 🖁 १ ॥ ३५ आयो नै राज्य

🚃 ॥ ३ ॥ (धर्गीरान्ध्र) ५ 'विदेष्टं यस पूर्त बक्तन्यनस्परि प्रजानने सन्तर्मास बुवेनिः। विज्ञुकोऽने देवविद्रदेनकस्पादा' ऐसा कर बीकी आहुर्ति दे—'इदं प्रकारतये न मन' बहुकर स्वयः करे । वहाँ प्रकारतेष्ट्रे है ।

🗴 मर्मिस्ट्यमे 'प्रविदर्शन' पाउ 🕏 ।

मारे और किसको कक्कर र केने दे। क्स समय प्राच्योच्य इस प्रकार प्रकार करना हुई है और क्यूमि तीर क्रेसी हैं। को—के धनकते जनके सक्का नम्बन्ध

प्रकारके कार्य शरीएने नाम करनेकाणी है। इनके परिव पुरु और क्रुट चुकरी है । ने नंबर नेवीसे प्रकारित होती है। जुल सामय वित्रीको बनभगती हुई क्यांन्यर इन्हे गलकादे मिन्तुनित कसी है। इनकी अञ्चलको स्था कार्यन चरित्र समान क्रम्पूर है। वे सुधारक्षण देवी अपने का

इस्तोने एक उक्तरके आवृद भारत करते 🛊 । हार, केपूर (आकृतेष्), कड़े, कावनी और पूर्व अपनि आयुक्तांसे उनके अप बिल्ह्रीका है। इन्होंने विका क्या भारत कर रका है। इसके साथै आयुक्त सामितित हैं। क्रिक्ट्र, शहर, देखल, अब्रिक करा गन्धवेरामा और सबुन्त ही सहः इनका सेन्य करो है। ये सर्वकारिये क्रिक सर्वका

देववरी सनोक्षानिको सर्ववर्ता है। सम्पूर्ण जगरूकी नाता, मीनो स्थेक्टेकी जन्मी, Argemelt, firfen ner areren Ex un प्रकार गामानिकीक स्थानका विकास काले हुए सुद्ध-पुरिकाल पुरुष स्थापक आहे. अर्थ क्रावेकारी असम्ब आहे देवी केन्छ

क्रवरीका का करे। जनजी व्यक्तीयोंसे

न्याद्वीरची प्रकारते प्रकार हुई है और प्रकारने ही रूपको अस होती है। प्रणय समूर्ण केंग्रेस अमेर है। यह शिक्स मानक, क्योक राजनियां, म्हर्मानसम्बद्धाः और केब्रु जन्म है । दिन जनम है और जनम दिन क्रम नक है; क्लोक क्रम और प्राचकन अधिक के की होता। इसी न्याक्तको कार्याचे प्रचीर-स्थान कार्यकारे जीवाँके कारणकारणे ज्ये पुरस्का कारणा विश क्ता केस प्रदान करते हैं। इस्तीन्त्रे सेष्ट की। अपने प्रदूषकात्रकोर प्रथमें विशासनाम क्षात्रका प्रथमका परम शास्त्र विक्रोपकी क्रमान्य करते है। इसरे मुनुशु, और एवं

श्रमात्म करते हैं। pa paper receiben fermenten. प्रकारणे क्या कार्यक 'आई मुशरप देनिया' " इन अनुसामका कर की। सर्वकृतः 'पञ्चन्द-कार्यकः (**विकित्तकः** ११४११)—इसं वे गोजन' १ तक बच्चार वर्षे — 'दरिवनामध

विरक्त मौतिका पूजा भी पनसे विक्योंका भूतिकार प्रत्ये प्रकारका परंच विकास

<sup>- 🔠</sup> कृतका देशक । परिते: पूर्व मोर्कान । 🖼 स्वातिक । स्वातिक स्व मुक्तेम अनुसेरितः । इति विज्ञुतिकपुरम्पन् । (विकित्सः ६ । १० । ६)

में प्रतारपुष्टका उन्हेंद अरमेक्टर हूं , नेहे बॉसी पर्वतके विकास्त्रों गति अवत हैं; असोरप्रदेक असिनी मुक्त सुर्गत मेले तत्त्व अन्त है, उर्ज उत्तर में जो जीत्थन 🕮 अनुस्तरकर 🤅 वस में प्रकारमुक धरका ानार है, परकारकार अनुसर्व सरकार क्या 🗷 पुरस्कार है—इस 📖 🖽 सामू प्राप्त

सनुपन विश्वा दूशा **विदेश अग**नन है।' ः बञ्चन्द्रशासूनको विश्ववनः । क्राप्टेकोऽन्यपृष्टकायनपूर्वः। स प्रत्यः नैकात स्पृत्तेतुः। अनुसास देव महत्त्वे पुरस्तम् । प्रति मे विकासित् । विद्या ने समुन्तन्त्व । वार्यान्तं पूर्व निव्युक्त् । सहत्तः कैस्तेप्रीत नेपक लाहा लुड़े के मोजन (

TATAL PROPERTY OF THE PROPERTY विरोक्ताका रहेकेक्टाका मुस्तिकेञ्च अर्थात् भी स्त्रीची प्रत्यकः, धनको स्त्रापकः और विकास देवारिका विकास कर क

पक्ष है।' कुषे ! इस कार्यका कर, स्थात और क्याप्यरमे क्रमकः और यह उत्तरम् को । सम्बद्धार सुद्धि, स्थिति और स्थाप कामने च्यारे प्रमाणकात्रा प्रदूत करके किर सम्बद्धः इन कार्कोकेर उद्धारक करें → 'ॐ ४; संस्कृत भवा, 'स्के सुन: संस्थातं सवा, 'स्के पुन: संग्रह कर्या, '३३- धुर्वक स्टब्स संग्रह स्टब्स क्र कार्योक्त कर्, प्रथम और स्थानकी इक्ने सर्वाक्षणका आम करते हुए सम्बद्धण विनामे क्वारण करे। सक्तान 'अध्ये

लर्न्युरेप्ये महः स्थल' (वेरी जोस्ते स्थ प्रावदेशी अवकार देव गया)—देव नाही कुर पूर्व दिवानी गुर्फ अवहरित जान रेजार ufeit : gerte une ftremte fire meiteb क्रमणी प्रमाण करते और मुक्रेमणीयको निवासकार वांग्ये मान प्रचार के इस प्रचार

को—'ॐ भ्: समुद्रं गच्छ स्वकृ' को क्लाकर क्षा करायों 🔛 होता कर 🖟 । 🖼 '४३- पूर **[10] [10]** [10] [15] [15] [15] [15] [15]

77: IIII 77 - 78 197 for all

क्यकर कीर कर प्रत्यों अधिकधित शर्फ काका अनुसार को । किर अन्यक्तिक १८४९ अस्तर यस और स्टिशुस्को मूर्णियर

ज्यान दे तथा उत्तर मा पूर्वकी और पुँड करके कार पहले बाह्य अधिक करें । बुध्य दर करेंगर 🚃 असने बड़े, 'ठारते, बहरी चण्यम् ।

केंद्र-स्थानके लिए प्रोपेट और एक व्यक्तित करे ।' के का अकार अपने अवने ही उसे कारियार और चौचीन देखर गेरूमा क्या थी अर्थित करे । सरस्कृत्यु संन्यासी जान काली अन्ते जीरको काकर थे बार आकरर का ते का अध्यानं दिल्ली को—'एउस

**ार्थि का नम केल्फा रुद्ध प्राप्त करे।**। क्या क्या हम 🚃 को और 'तक स नेक्क्षेत्रः अस्य विकासमूचि क्रांत्रेत्रीर स्वर्थेतः इस्ते ने का कार्यः इतिकार है :-- हार कार्यात anna क्रिके हर एकाने अर्थन क्रिके 🚮 क्षको से । (ब्राप्कास समय का सामाधित

कारण करके कामका प्रकार करे ।) म्यून्यर कामान् रिक्के वरकारिक-📖 विकास करते 📺 गुरुके विकास अन्य स्थ क्षेत्र वार पृथ्वीने स्वेक्टर एक्टर्ड प्रकार भी : 📖 समय 📖 अपने मान्यो पुनीत्वा

<sup>&</sup>quot;में केटेंने सर्वतेत हैं, कांग्य है और अनुस्तानम् केटेंने एक राजनी प्रयद प्रश्न है, यह सहक्र साले कार्यकर पुढ़ी पारस्कपुक्त भूतिको सम्बन्ध को । है देश ! मैं आपनी कृतको अनुसारत परवारमध्ये अपने इस्ताने हाता करनेवारत कर जार्द । केठ प्रकेष विकेश प्रतिशत—का अवस्थे केंग्सीम 🔡 और केटे सिहर अधिकार मधुमनो (ममुरमापिनो) हो मान : मैं होनो सामोद्वार आधिक सुध्या रहे । (है प्रथम । कू) संविधक सुद्धिते कर्ता हुई फलाकानी निधि है। हु मेरे हुने हुए अन्द्रेसको एका कर ।"

मि मुलेक्स संन्या (पूर्वत: स्वर) मा दिया की पुरु (अन्तरित) संवयत परिवार कर दिया तथा की क्रांतिकार के कांग क्या का रिवा मि पूर्वक, क्यांकि मि क्रांतिक—इन अंकेंब्रे महोगीं। साम दिया .

है क्या ! हम में रूक (मानक) है, की रहा को । के 🕮 (प्रकारिट) में रहा को । हम औ मेरे साम हो, जो इन्होंने क्राफो क्राफो करने क्षते हो । तुम्हें हो प्रध्नावरे प्रशास करते वृत्रपुरका **पहार निर्**व 🖟 पुर केंद्र दिनो करवालान करे । पुरुषे जो पार हो, असका निवास करे ।

• अभिन्तु विकासका •

\*\*\*\*\* क्षेत्रकों एसे । स्थिर वर्षिको ब्रह्मक जेन्सूबँक जनकोर अर्थका भी कोड कराने । होडु गुक्की अपने पुरवारी ओर देशते हुए इन्य कोड़ अनेक - व्यक्तिके कि वह प्रमावके इन प्रधारके आवैका बरकोर्क सबीर 📭 🖟 🚃 संस्थान 🗩 बच्चे हुए सक्ते बाद्य नेदोका सबोह

117

सुकाने। फिर होन आगन्त होनेक जा नोर्ग्यको क्षेत्रस्थिक 📟 💷 दे - 🔙

समाप्त क्रेनेका का प्रकार संस्था करके सुरक्षिण रखे । तस्याना क्षेत्रकारणके पश्चाम क्ष विराम्नविद्यांका का केंग कारको लेकर इसीच्यो शिरमध्ये अवशिष्टे रणान्ये अन्यस्य उसे

सम्प्रदेशके स्थाप है। स्थाप सम्बद्ध हरू स्थाप 🖢 । '३७ अमिर्वित भाग सामाधित भाग करणीवीत चाम स्थालविति भाग क्येपेनि चाम सर्वे 🔭 स हर्द काळ का संपति पत्रतृति प्रत पत्रको भागको अधिकारिक को । सहस्थार ईरकार्की

चेव वर्षाकृत का प्राप्ता विश्वति अपूर्ण स्वर्ध करावार को स्थानको सेवार वैरोजक realight southin 1888 If he filled to service Saffregules grant charact

'मानुस्पर्<sup>प</sup>' समा 'मान्यस्य<sub>'</sub> र' इस क्या वन्त्रीयो हीन-नीन कर पढ़ते हुए हम्माद असी, अव्योगे कारणः विकास धारण करे।

सर्व्याल केंद्र रिक्य अपने 🚌 वाधीको विरायकार उक्तरक्रित भव्यक्त संस्थानक भारतिकार विकास गुरु निरूपके व्याप्ता 🚃 रहकर आहे.

प्राप्तिने कानमें प्राप्ति, 🚃 और ऐस्कार्गात पूजनकी पद्धविके अनुसार प्रतिदेश प्रमानका प्रमंत्र को । इसके कर कृत्य करके न्यूक्रिक्केको कृता करे । (अन्यान १६)

क्षेत्रा-विकास कर्न आरम्प होनेके पहले ही। है। सरबहुत्तु विरूप स्थानी असि पृत्तीपर कुछ गोक्त केवल अधिके बराबर काने IIII व्यक्त गुजरो समृत्य प्रकार करे और सक् कता 🤥 और पूर्वको विज्ञानीले 🔣 अने 📆 अविन तो, उरबंधे आहाने विना हुतत कोई कर्ज र करे। नुक्की आहाते हिन्स अनुसार अनुधा-निर्मुध-····· रिक्नोर प्रश्नि जन्म और पुरः अस्मे 🔤 🌉 श्रुष्ट श्रुष्ट, परंग और विकासमञ्जूषेय कर्णः अको समः वर्गात्रः अवी निवलीका अनुक्रम कावाचे। Springerier were wegen Mille ger प्रक्रियाच्या कर्नके अनुसार शिव्य क्यों स्वयंत विकार को । यदि पुरुषेत्र अस्ट्रेशके हाहाहा का प्राथमिक हिंदी रहकार महाराज्य केवला विकास मुक्त स्थापन स्थापन के जे काले अवस्थित विकास स्थापिक व्याप कर

> का अवस है। बांद में करवान क्रिकेयनकी क्षा विक्री किया अस्ति भोजन भी कर समाज ।' देशा प्रकृति सुनुद्ध विकासका जिल्ल कर्ग हिल्ला और देशे एको बाल 🔤 am प्राप्त साथ और स्थीते काने कान रककर ज्या चर्किनायरे स्थापरग-

ll और **प्रा**ह्म को स्थान दिल सामा पूजर

विक्रम करे। व्य गुरुके निश्नार क्रमम साते पूर् हर राज्य प्रतिदास करे -- 'मेरे प्रतार करा जाते,

का अध्या है। येथे सिर पहर रिक्टा जान, यह

ज्यानं अस्तोः कारणाः ज्यापुरम् करेतेषु ज्यापुरं व्योक्ता ज्यापुरम् ॥ (कर्नेट ११६२)
 ज्यानं स्थानो हार्यान पृष्टिकत्त्रम् । अर्थनार्याम क्रमणार्थापुर्वाच वानुस्तर् ॥ (कर्नेट ११६०)

#### प्रणवके अर्थोका विवेचन

बाग्देकमे केले—काबान् बद्धका ! श्रामुर्ज विद्वालयम् अनुसक्ते 🚃 🖰 सन्तर्भा देवताओंके कामी मोक्स प्रा प्रणासारिके भ्यापन व्यवस्था ! अस्पने कहा A for many a property accellent परिज्ञान अजीह कसूच्ये देनेक्सन है। 🖦 🚃 मन्त्रपुरवेद अपनेतिका आस अन्य है ? 🔤 🕴 वे कः प्रकारके अर्थ कर्पन-क्षीनके हैं और इसका परिवास 📖 🐂 🧎 उनके हारा प्रतिपादा पास पना है और तम अधीका परिज्ञान होनेपर जीन-का थान निकास है ? पार्वतीभ्यतः । येथे ओ-ओ क्लो पूर्वा है, जा रावका सम्बद्ध-समाने वर्णन सीकिये । सम्बद्धान्य स्था लेले वृद्धिका ! पूर्ण को <sub>स्था</sub> साथ है, जो अवस्थान सुनी । समाद्वि और श्वादिकानके प्रदेशनका परिज्ञान ही जनमार्थका परिज्ञान 🖟 🗎 इस विषयको विस्तारके नाम कहना है। स्तन प्राच्या पारवर करवेवाले वृत्तीवर ! धेरे 🏬 प्रकारको इर 📰 🚃 🚃 इन्हरताका भी क्षेत्र होता। यहरा मनावन अर्थ है, कूला क्यानामित अर्थ है, मीला देवताओधक कर्व है, क्रीश प्रवक्तक अर्थ है, प्रीवर्धी अर्थ गुरुके शतको दिवानेपाल्य े और इस अर्थ, शिक्के स्वरूपक परिवास देनेवासा है। इस प्रकार के छ: अर्थ बताये गये । चुनिकेष्ठ ! का सही आवेति 🛗 मन्त्रकम् अर्थ है, उसको सुन्हे करून है। उसका ज्ञान होनेनावसे मनुष्य व्यक्तानी 🖩 काता 🖁 । प्रथमको बेहोने याँच 🚃 नतस्त्रे है, काल अधिका—'अ', दूसस प्रीकर्म

कर—'ड', तीलस बद्धम वर्ग प्रवर्गका लिए। अहर 'ए', उसके बाद कीवा अकर विन्यू और परिवर्ण जक्षर शद । इसके रिवर क्सरे वर्ण नहीं है। यह संपश्चिमा बेदानि (प्रकार) कहा गया है। यह सब अक्टरेंगी क्रमहिन्छ है: किनुस्त जो कर अक्षर 🕯, 🖩 व्यक्तिकाले शिवनायक प्रकारी man it i विकृत् ! अस्य स्थापना का चकावारिक 🔤 सुने। यह पन्न से क्रियलियुक्ताने निवार है। सबसे मीचे पीठ (अर्था) रिन्से। उत्तरे 🚃 प्रकार का 🚃 किये। 🚃 जार प्रकार अक्टिस करें और वसके 🔲 जनर क्यानिक 📠 🚃 वकार रिवको । प्रकारको अगर अनुस्थार अगैर वसकै को 🚃 अर्थाचनप्रकार माद्र अञ्चल करे। 🗪 मरह 🚟 पूर्व 🛮 अधेवर साधकका क्रमूर्ण बनोरम 🚃 क्रेसा 🛊 । इस प्रकार बन्ध प्रकारकार को जनभाने की बेदिन करे। 🚃 प्रश्नको हो प्रशन्त होनेवाले नावोत प्राप व्यक्ता अवसान संपन्ने ( बुने ! 📠 🛮 देवलक्य होतरे अर्थकी कारदेना, को सर्वत गुरु है। मानदेव । तुन्हारे श्रीवृक्षक्ष चन्त्रान् शंकारके हारा प्रतिकारित कर अधीवन 🖩 तुमले मधीन कारता हैं । 'सर्के अर्थ प्रयक्तिन ' शहीसे सामान्य क्रकें: 'संदर्शनेय' तक जे पणि " पण है, बुरिने उपकारो हुन सकका कावक कहा है। इन्हें अध्यक्ती और सुक्ष्म देवता समझ्या बाहिये । इन्हेंबर जिसकी मूर्तिके रूपमें भी विकारकृष्टि वर्णन है। दिल्ला 🎟 e इस पाँचों मानोक्स उत्तरेक करने हो जुन्हा है।

#41414 constitution 677 conditions or resemblished file to the part of the total मन रिम्प्यूनिक भी क्रमात है; क्लेकि मूर्ति और मूर्तिकार्थे अधिका भेद नहीं है। 'रंजन युक्टनित' इस समेखके अवस्थ कारी पहले हा मचीहरा दिलके निकास प्रतिकारण विकास का भूतव है। अन्य क्रमेट र्वाच पुरुषेका कर्मन सुने। स्थान क्या 'ईरकः स्वर्केन्स्राम्' को आहे महत्त्वर क्षति रेगार कार्यक 'सर्वाच्या' वयात्रक क्रमणः एक पक्रमे अञ्चल को। किर 'सम्बोधार' से केवल 'ईश्वन' क्याबार प्राथक: असे कार्य अधिय करे । ये ही चौध मनवान् क्रिक्टे पाँच कुछ बनावे राते है। पुरुषो रेजा राजेजनस्य जे अकुरू पर मा है, वे ही मोधनोको जानह जान जीतील है। 'ईपान' कर सर्वात्रकारि कोवी नमांकः नगरिका है। पुरे । पुराको रेकार minnen d urt um & 4 fan-रेक्टर अधिका है।

इमें अनुसहरूर पढ़ा बढ़ते हैं। बढ़ी प्रमुखेबा कारण है। या सुक्त, विविद्यार, अवस्था परम्काशस्य है। अवस्था भी है। प्रकारका है। क्या से विकेशन अहीर effe" griffig arreite & green albeiteit कार्यकाण आहिते क्यानेचे पुरित्र होनेने समर्थ है। का देशों जनारका जनक राज्यतिकाम् ही दिनिश्च कुरूर प्रदेश गया है। पूर्व । अनुस्थाने की सृष्टि आदि क्रान्तेका चीप होनेसे जनकान् सिक्के पांच कृत्य काने गमे हैं। इस परियों कुरबोने की संदर्भकार अहरि देखना अतिहित बताये गये हैं । के बांबो पराक्षाकार प्रथम स्था है क्षान्त्रकारक है : अनुष्यकृषय **व्याप्त एक्टबर्गा**त । सारवास्त्र है। स्वातिकारे व्याप्त होनेके क्याप्त 🔣 काम कर कहते हैं। इन्हें जन्म:करफकारे सम्बाधिकोको जिल्लाने कोम्ब पद गाउँ है। ओ स्वादित्यके जनसम्बद्ध है और जिल्ला किस क्रमान्यक्रमधीन रोवर्ड है, उन्हें भी पूर्वी कर्मा प्राप्ति होती है। इसी प्रमुक्ते पान्तर कृतिवरका का अञ्चलनी महानेकालेल साथ अपूर विका भोगोवा अपनेप वार्ताः महाज्ञानकारको दिल्लको समझको आहा हो। कर्म है। ये कुछ भीत विर मानी र्थवसम्बद्धान्यये गाउँ विश्ले । ने कार्योक्षेत् प्रकारको प्रकृतः प्रीतृत्वीत प्रीत

(green | 11 (A)

—हार प्रमाण (होते 💹 अर्थक afteres from § : Mille Spei at mi सम्बद्धिकार के हैं। अध्यनिकारी सुनि भी च्यानी है कि 📠 मन्दर्भ देखाँके शायन है। सम्पूर्ण देवन अद्यान करनेवरी पुरित स्थानिकार्थ के अलावी गार्थ है। क्षावाद्यास्थानकोः व्यक्ते वह सुविता होता है जिस विकास कर्मार क्लार गरेहं 📺 नहीं 🖥 । प्रश्नीregresie Milliam III man wegen ibn mit the samplified it buffe and the कार्यम् इते हैं। के अध-की-कार सुधानका क्रमानिक क्षेत्रेने क्षरपालको जिल्लात है। क्यम सरका प्राप्त करनेवाले माम्बेव ! स्कृतकारों प्रयाद को बंद जगत-प्रयाद है. इसको किको वीच क्लोड्रस माप्त कर रक्ष है, बंद क्या अपने कर चौतों कर्योंके स्तात मानवारक प्रथम कारण कारण है । भूनियोग **।** 

वृद्धि, रेचरि, लेक्ट्र संबोधक अस अनुमान—में प्रत्येक्टर चीच कुल है र कराई प्रेंग हैं -विवृधिकरू, बीवहकरत, विद्यापत्त, विद्यापत्त, विद्यापत्त,

बायदेव-स्पी अक्षते निव नाहा स्तरे है। थन, नारिकार, उनका, कवा और वृक्तियों —के

पुरुष, मोप, बाली, प्रबद और आकार-पुरु वर्षक रखोकामकरी बहुरने काल है। इस प्रीयोक्ती अक्षाने ईक्य-स्थ्यसे ब्यास कर रहा: अक्षार वह वयस्त्रात्रात्रात्रात्रा है। सुरीक्षर ! अकृति, तरक, चर्चित, कार्य, कार्यका क्या जो दिखकानक प्रकार है, का और बायु—इन परिवर्क अपने है कुम्बरको अस्पर्वत 🚟 वर्जीका समिक्षिक है तथा न्याहः कर 📖 है। आधार, नेत्र, कैर, कन - विन्दुनुक को बार वर्ज है, वे प्रकारके व्यक्तिक और अप्रि—ये 🚟 अमोरकारी स्थाने 🚃 🛊 । रिज्योड उन्हेंस स्थिते 🚃 पार्गरे उन्हेंस 🖁, पुन्दि, रहका, पायु, 📖 और कल—ये अधानिसात क्रियमधी प्रमाणका पूर्वीस व्यवस्थाने जिल्ला कारण वाहिये ( (अध्याम १४)

# शैववर्शनके अनुसार दिवलत्व, जनत्-प्रयञ्च और जीवतत्त्वके किववमें विराद विवेचन तथा विकार जीव और जगर्नुको अधिवताका प्रतिपादन

सृष्टि, स्विति और संदार—सक्को हालिकाः। **ब्राह्म स्टालको हुए व्यक्ति** पुक्षनेशर सहायने कहा — यने ! स्वतासाहरकार लेका जो विकास प्राचनाद है अधीर वर्ध-सत्ताके प्रतिपादक कर्मकराकारो 🚃 करके प्राथ्वीय के स्थान विकास 🚃 📑 स्था ज्ञान अंदान बहर्नेकाला है. अतः हालपान् पुरुषको विकेकपूर्वक इसका व्यक्त करना चारीचे । तुसने जिल विस्कोको

तदनकर राज्य केल प्रवासिका वर्णन करके। अभोदन विका है, कामेने काँक सुनारे जवान 🕯 ? 🖥 जयन 🖫 आस में अन्यान्य **व्यक्ति भाग्य से हैं। अनेश्वरवादी दर्शनीके** क्कारचे व्यापन केवित हो गई है। छः मुनियोने क्ट कार ने रखा है; क्योंकि पहले से विकासी 🏬 नित्यः काने थे । अतः उनकी वाते नहीं शुक्ती काहिये; नवंगिक वे अन्यवाकादी (विक-प्रकार कियरित पात करनेवाले) है। को चीव<sup>®</sup> अध्यक्षेत्रे पुत्र अनुसामके अधीरकोट रिक्ने भी अध्यक्षतात है हो। उसक

<sup>•</sup> प्रतिक्ष, तेषु, उद्ययस्य, उपलय् 🔣 विश्वतः—से अनुस्तरके गाँच उत्ययम् है। 'फ्रांट्रे ग्राह्मभान' (वर्णनका ज्ञान है) — यह जानेका है 'कुकारका। (क्वेंकि कर्र कुम दिखानों देख है) — यह हैतु है। जन्म-जन्म पूर्व क्षेत्र है, कर्त-वर्ग आप अन्यन्त रहते हैं, 🎹 रहेईबर'---वर्ग उद्युक्त है। 'बत्तेज़र्ग धूमवान्' (देकि कः पर्वतं भूमवान् है) —वह उत्तरम है। 'अलः अधिकान्' (अव ऑसि) युक्त है) ४८ निगमन है। इसी कह रोक्रके रिक्ने ■ अनुकार होता है—कवा—'विस्तकुर्वादकं कर्तृत-वर्ष्' (धूमिनी हना अबुर कारि किसी करोड़ारा उत्तक हुए हैं) — भार प्रतिक्षा है। "बर्धांस्थान्" (क्वोंकि में कार्य हैं—) यह हेत् है। "मत-तत् वर्ण तकत् कर्तृकले संस्य कर १००७। ४००व (को जो कार्य है, यह विज्ञ<del>ी क किसी प्रश्नीसे</del> ana होता है, तैसे 📰 कुणभारते उत्तव होता है—न्या उद्यादण कुआ। 'यह इट कार्गग्' (वैकि ये पृथ्वी आदि आर्थ है) — वह उपनय कुरू । 'कार: वर्ड्यक्का' (इस्बरिको कार्य) 📖 ३५ हैं) — यह विवास बुध्य । पृथ्वी आदि सर्व्य इक-वैशे कोलोबे उत्तात कुल है, 📖 २८ व सम्बन कोई अतः इसका बोर्ड विकासन कर्ता है, वर्षा अर्थक्षक्रियन ईवर है।

4 tilgi fanyon a pinjung kannagan samungan samungan samungan samung padabah samung padabah samung

प्रमान बाल करनेको सम्बोध । केरे युर्वन होनेसे स्टेन अनुस्थनहरू कर्मतबर अधिको स्थापक अधिकक् करने

है, क्रमी अकार क्रम अर्थक अध्यक्ति एईन्फ्स

हेतुका अकारका कार्यं पर्यक्र परनामान्त्री भारत या क्याता है, इसने

प्रेक्ट नहीं है। पर किन्नु प्रति-मुख्याला है, ऐसर प्रस्ताह ही देशन जाता है। 🗷: मीजान्य को प्रार्थन है, कार्य आदिके बीच नातके अंतर्त काल हुए afte arffrer IIII ferrite atgeb-ing श्रुतिका मानव है। इस प्रकार सभी प्रशीति बरी-पुरुषभावको जन्मेको स्थेप है। कृषे । विद्वानीने वरकाताने 🔣 🛗 पुरस्थानको 💳 है। यूर्व 🛗 है, व्यापना कर, वित् और अन्यवस्थ है । असून प्रश्तानों निवास वालेकान प्राप्त हैं सहा करत करते हैं। किए-सम्पत्ते क बन्स्को निवृत्ति की मानी है। बक्रवि सन्-क्रम्ब सीनी रिक्रोने निकायन है, सक्रांति पही पराध्यः परमानाके अर्थने क्षीरापुः

सन्-राज्यको हो सहन्त करना प्राह्मे । पह स्त्र-प्रेमी विकासका प्राप्ति है। सन् प्रकार '— सन्-कृष्य स्वकृष्यने प्रवादना मानक है। परमानने को समा क 

सुवित कारती है। उसन संस्थान वर्धानकार्थ को नित्न-कर है, यह प्रतिन्त्र है अर्थात् परमाताने विक्रमा उसके सीव्यक्तो **ब्याह्म काली है। प्रकार और विश्**—वे

क्षेत्री जनगर्के कारण-नामको सञ्ज हुए है। प्रती जन्मर स्विकास बस्तेकर की उक सम्माने कारणधन्त्रको छात्र होते है सह छ। एकमान परमान्याचे ही 'तिरव' जान और

🎟 प्रकारको 🔣 परिच्या 🗯 वाली 🛊 । विकासी काम आदिने अधिकार और करिश्मा रख्य देखने काली है । अल: वरिज्यता आदि आरोपिन पत्त है, जाका निकारिक क्षेत्रेके ब्राह्मक करवानको 'निर्मात का ही

'ल्लीक' भारतका जेल् मिल्या पास्त है। सब der sie III III in in in in in

व्यक्तिक क्रम्य प्रतिस्थान विकास गामा है। जीवारे अलील में निवारित है, पह क्या पूर्णन होती है। जनकी रिप्युनिक रिप्ये 🛊 परमात्वाचे 🚃 🚃 वर्गस्तित्वसा विक्रमान है। ईवर करावान् है, सरिवनान् है—ब्बर्ट क्लिक्ट देखा काल है। ब्यासुध क्रम्बोल । स्पेक्ट और नेवर्ग भी तथा ही क्रमानकारी विकासकार और प्रविद्यालया साधानका कारण पदा है। किया और क्रांक्रके अंबोर्ग्स निरम्पर आग्न्य स्वार

हिला और प्रतिनाते हो हर्यांका को प्रश्न अञ्चल कर्म है। अञ्चलकार्थ वृद्धिकारकार्यका न्यास्था एवं सर्वात्स्यक है जीवस्था होता है। प्राप्त सम्बद्ध विश्वको ब्रोहरूस और mini (म्यूनकार एवं विद्यालात्) निस्त क्षा है। 🚾 समित्र क्रियोक्स्यो विकास प्राथित सहा-सम्पर्त ही

कुल है, जल: कुरे ! जल अस्त्याको प्राप्त

कारोको प्रोप्तको हो काराहित गुनि हिस्को

का राजकार विशासन देखा (बाब कारनाम

क्षे परमानक) को अञ्च हुए हैं। कारिश्वीमें

कही सभी है। बायरेख ! 'प्रेयः' स्वयंत्रे जन्म 🞆 'भेडक' 🕶 पत्रम 🕯। क्लो प्रशासकः प्राच्या केले होता है का गुन्हरे मेहका में कर का है, सम्बद्धन क्षेत्रन सुने।

सोधन' व्यवसे कवार और इवार नावक

व्यक्तनीको स्थान देनेने स्थान 'ओन्' सन्द बच रक्ता है, जो परमान्यका बावक है !

लक्दर्शे मूनि कहते हैं कि उसे पहास्त्रकार

कर पर्याप है, इसमें संस्था नहीं है। सूते !

जनना जाहिये । उसमें को सुक्षा व्यापना 🕏

शिक्कानें यह कहा गया है कि 'पैरान्यम् **१६०४ अर्थात् आस्य (सद्धा या परमासा)** 

बैल्प्यक्त है। बैल्प्य-शब्दते यह सुन्तित

हेका है कि जिसमें किएका सम्पूर्ण हान समा राजन्यकानुर्वक सम्बद्धेर निवर्गणको 🚃

सम्बद्धाः विकासन् है, उन्हेंको अञ्चन पा परकारण करूर राज्य है । इस्र प्रकार मेरे यहाँ

विश्राच्या सा रहा है। 'अज्ञान' स्वया 'चैतन्थ'

किन्युरोकी व्यास्त्रा ही की है।

'क्रमें क्रमः' का स्तरत विकास है। इसकें बहुवर्ग (क्रीक्स्प्यूट्य) का सक्ष्म सताना

🚃 🖟 । पूरा 🌉 आदि वर्ष 'जनग्'के श्वन व्याप्यकार हान और सामाना हेना ही

जीवका शक्षण कहा गया है। यह जार और किया पराविकार प्रस्त स्थलन है। कुला-

क्युवेंब्रांट केंग्राचार श्राचाता अध्यापन क्रानेक्ट्रे विद्वानोते 'स्थानांचर्यं प्रध्यक्तिया व" प्राप्त श्रुविकोत प्राप्ता वृत्ती वरावार्तिकार

प्रकारकार्यकः भावतः विकास है। याचान् प्राथमध्ये सीम मुद्दीमार्ग मानो गर्ना है—प्रान, विल्या और प्रकारणः। 🛮 तीने दक्षिणी

व्यक्ति कर्ण विक्रिया विकास के जिल्ला है। ज़बेश करके जीवका 🖩 सहा जानरी और करवी है। जतः यह दृष्ट्रिश्रमस्य सीव असमा

(न्योपर) — गामा 🖩 है, देश विक्रेस

वै कालवक्के साथ प्रकारको कुरुक्ता क्षेत्र करनेकले प्रमुख्येका वर्णन

**बस्तव**त <u>प्राप्ताः</u> मैं तुन्ते स्था सह है। पेस: करने तीय अक्षर है—'इ, थ, स', इन क्षेत्रीये 🖼 'अ' है, 🚃 🚟 (अनुस्तर) और सोल्क्नों (किस्लं) के 📖 है। एकारके साथ को 'अ' है, यह विसर्गरकीत है; यह नहि सन्तरको साथ ही बहबार हिंथे। अरहिये करण काम सि 'ईस:' के निवासी 'सो:प्रप' बह महायम हो जनना । इसने जो रम्बरार है, कह रिरम्बरा कामक है। अधीर, रिक्य ही सरकारके अर्थ 🚟 🖼 है। मानवारताच्या दिला ही प्रदेश संदेशनान्त्रेत बाब्याओं है, यह विद्वारोका निर्मात है। गुरु जब विकासो इस म्यानकामा उन्हेश के है, ा सो प्रहम **' करते अनको सामा** विश्वका 🔡 क्षेत्र करान्य अलीह होता है : अचीत् 📠 📖 अनुषय यहे 🛗 🕏 क्षेत्रप्रकार विकास है। पर अवने अन व्य प्राप्तास जीवनका होता 🛙 अर्थात् 🚃 दिवकपतायाः योग 🚃 🗓 📖 पशु (जीव) अपनेको सकावानक एवं विकास अंदा जानका विकास साथ अवसी एक्स सिद्ध हो जानेसे मिलाडी सामगाना

शय सुनिके 🖼 🌉 इस गामकी

जो 'महानम्' पर अपन्य है, अस्के अर्थको

भागी हो 🚃 है।

🕶 च्या 🌉 केवक्सोनॉन्स् (६१४) औ है। इसमा पुर पर 📺 🚃 है— द **राष्ट्र मार्च भाग्य म निवा**ते प हरामध्याध्याधिकात दुवाने । पहला अस्ति विश्वपैत १९१ने स्थापिकी हानव**्यी**त्या च ॥

विद्यापा है।

देश और इत्हिम्मी 🚃 है। सन्तर जारों जोई। अधिक कहाँ, उनके कर भी वो दीवा का न क्यों मोई। प्रमाणन्, बहेरकन्त्र, क्रिक्टमण्ड कराई पराप्तीय पार्च । विभिन्न कराने सूत्रो पार्न है, **व्यवस्था** उसने प्रती ॥

e differ frequency a Us कार्राज्यः। 'अवेरितीर' सर्वेर्' (शैनितीय- व्याप्तिकातः, अयोर्गते विकासाराः, मान्येकारे ११८११) अर्थात् यह प्राथ्य दिसानी प्रतिकृत्यान और सर्वाचानने निवृत्ति-केवारत सरक जन्म ओबार है—या कावको अर्थन हुई है। ईवारके विकरित-प्राय विव्यवस्थानिको सर्वति होती है।

हर्मान सुरिक्त कार्यन है। इससे प्रमान और प्राथको एकम द्वांत क्रेसे है। 'नराक' (Mother 914) per mount bereier web litteler glich werend gillen प्रमुख्य कर्मन विकास है। क्षानीय ! प्रार बुरिया में विवेचपूर्ण स्वार्थ है, को में पुष्को चेत्रका क्या का है, सुके। विकास किया संबोध हो प्रत्याक है, पर उसके पुरुरोक्त निर्देश का है। विकास के बरायारिक है, काली विकारीय प्रकार होती है। विकारिको अञ्चलकारिका अञ्चलक होना है. आन्यपुर्वाचेको प्रयान-प्रतिकास स्थाप हुआ है, parellesi arrelle alle provinsi प्रोक्षरी विकासकीय अच्छा हुई है। पूर्व ! प्रमुक्ति निवृत्ति असीर कामाने कामा वही है। विन्यानिको नाम् अप्रैर आरम-दश्रानिको विन्युक्ता प्राथम्बर करावा प्रथम है। इक्काप्रवित्ते संबंधर प्रमाद कुरत है । प्रान्तवरिक्त वरिवार्य कर उत्तर क्रमुक बुक्ता है और विस्थाननिक्रमें अध्यानकी प्राथमि क्यू है । स्कृतिका ? इस प्राथम की पूर्ण प्राप्तकारी कार्यन कारणानी है।

क्ष देशालाहे एक प्रकृति क्षात्रिक क्वीर क्रुप्ते । विकासे ईवान अरम हर् हैं. वेतायके सर्व्याच्या अनुष्टेच कृता है, राष्ट्राको अधीरका, अधीरने अधीरका और क्रम्बेक्से सहोत्सालक जनकर हुआ है। इस आदि अक्षर प्रकारते हैं। पुरुषुर कीय अवस्थितः अनुभावि हुआ है। अस सहस्रात्रको सन्दान्त व्यक्ति। परि कृतीया कारमध्योगी अनिवास प्राण कुने । ईंग्यानो यह विरामन के 'अन्ता' बाहरणता है। क्षानवर्तीत्वकरण करना क्षुर्व है। कानुकाने सर्वतन्त्रीका जे अन्वर है, क्रान्तिक नाम

कारत वर्णस्थानम् इस प्रक्रको पुरावक्रकारी नवस्य है। पुरिन्देश । अस्त्रात्वास्त्रिके सामने प्रारं परिके विक्योंकी अधीर क्रूर्ट है। इस्से बारत निवार है आसाम, दूसरा पासू, जीवार। अस्ति, चीचा करा और क्षेत्रमाँ निवृत कृतको है। प्रयोग अस्त्रात्रको नेपाए पुन्तिकाले पूर्वेशा केल प्रमुख प्राप्त गमा है, उसे सुने । आवादानें स्थानक समा क्षे पूजा है। कापूर्व काम और सार्व के गुना है। श्राविको प्रकार, स्थार्ग और प्रमा—इस सीम पुर्वोक्ती अध्यक्ता है; सर्वे प्रमा, स्वर्ग, क्य और स्थ—ये फार पूछ नामे गये है क्या पृथ्वी कृत्य, स्वर्ग, क्या, स्त और क्य−्राट कोट कुलेसे समय है। **प**हे कृतिक मारकात एक गम है अर्थात् क्रकारी: पुण्डेक्स आकारती, भूत पानु अवदि वरवार्थे पूर्वाचे जिल्हा अवदर प्राप्तक है, वह दिसामा गाम है। इसके विकास क्यारे कुळेड सबसे ने कुर कुर्वजी कृतिरे काक है अबोर, गय जुनवारी पूर्वी जानक और राजुनकार कर क्षा और रेजील लहानके अपने अवसीत अधिका मात्र्य है, हामदि काले इनकी

अनुस्त्, रीरोपाय, प्रस्तार, रीजी और कृष्टि — इस गाँव पुरस्केता हेत् क्षेत्रेक स्टाला

को पहला नाको है। यह बाब राजनाई प्राची पुरिचेदि सही है। गाम-सम्बद्धा

प्राचनको जन्मे निवहरसम्बद्धी असी। पूर्व है।

'मिल्ड्' 🖟 और पृथ्वीक्यारे लेखर कारणः क्षित्रसम्बद्धाः को तस्रोका समुख्य है, वही 'सक्तरम्ब' है । यह सामग्रः तरमसम्बाने स्था होता हुआ अन्तरोगाया सम्बो जीवनपूर केल्याच परनेक्षणे ही राजको अस क्रेम्स 📗 अर्थेत सुविकासको किन वासिकार Reach Processor rape strapes ...... असम्बद्धारायकेन स्ट्रापूर्वक विका 🚌 🕯 ।

अवनी इच्छारो संसारची सुनिक्ते सैको कार हर कोकरका में उधन मरिकर, है, 📶 "शिक्सरमा" काहते 🖟 । 🏬 इच्छान्यानिक स्थान 🚉 क्षेत्रीक सम्बन्धे कार्याचे क्राविक अनुस्तरित क्रेम 🖟 । क्रीकर । 🗯 और क्रिक — 🖭 के plant ou proc sellen it, much स्वयुक्तिकारम् संस्थाना काहिने; अब विका-प्रक्रिका क्षेत्र हो एवं को बोह्यकान सामक कारिये गया जब जान और विकास सेन्ये स्तित्वी स्त्यन से का 🎆 सुद्ध 🚟 🖼 कार <u>स्थापना प्रार्थित । स्थापन प्राप्त</u> प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त परनेक्सके अञ्चल्या हो है। समाधि प्रती के नेवाद्वीय होती है, असका नाम मान्य-तम्ब है। क्या दिला अपने परन क्षेत्रज्ञाली कारणे मानाचे निपृष्टीत साम्ये समूर्ण पदार्थीको बहुक्त करने समान है, तब उसका नाम 'पूरम' होसा है। 'तस्वहच्च तदेखनु ऋषितत्' (क्स इरीरको रक्कर सबै अलों अभिन्न हुआ ) हल कृतिने उसके इसी हासाइका प्राप्तांक व्या अवस इसी सम्बद्धा प्रतिसद्धा करके रिक्षे कार सुनिका आदर्शन हुआ है। यही an माध्यमे जेवित क्षेत्रम संसारी (संस्कर-क्यानों केंक् हुआ) पत्नु ब्यानक है। विकासको प्राप्त पुरू होनेके कारण जाती चीर पान कार्ति शासक हे पुरस्को

जान के जाती है। यह जनत्त्वे शिक्त अनिक वर्षी कारण तका अवनेको 🔣 विवसे किए हैं सन्धान 🛊 । प्रभी ! 🔤 दिवसे अवने 📖 क्लाहर्य व्यवस्था क्षेत्र हो गाउ 🖁 📺 क्यू (और) को बोहका क्यन न लग है। वेशे प्रकारत-विकास शास (वामीनर) की 📟 🕬 पूर्व अञ्चल क्यून्योके कियमर्थे मोह या भूम नहीं होना है, उसी अनुसर इसरामेररीको की वहीं होता। पुरुषे उन्हेल्ल्या अपने देशका योग प्राप्त 📗 वनेना यह Supergrav Street III 🔣 word 🖟 (

formal 🚟 valued \$--1-00unfregung, 9-maintenann, 4-quintent, ४-विकासम्बद्धाः और ५-कारकारसम्बद्धाः जीवको पाँच कारवर्ष हैं— १-कारवर, १-विका, ६-सम् ४-कारः 🚟 ५-नियति । 🚟 कार्यः-बाह्य काले है। को 🔤 🚟 जनस्थे काले प्रकट 💹 है, सम्बद्ध क्या 'कश्म' है। जी नुक-पुक्र वर्गाको हेर् करते है और पुक सर्वात स्थल होती है, 🖂 प्रशासन अप 'विका' है। के विकासि अस्तिक केंद्र कारी-कारो है, अस्तिकार नाम 'सन' 🖥 । में 🕬 **१६०वीं और प्रकारतीया कारकारतामध्याको** क्षमधः अवकेषम क्षेत्रम समूर्ण पृतीका कारी प्रकार है, जो 'कारा' है। 🙉 नेस कर्तक हैं और 🚃 नहीं है—इस स्वतार Marie अरनेकारी जो विश्वकी शर्मा है, क्लावर प्राप्त 'नियति' है। उसके आक्षेत्रसे जीवका परस्य होता है। ये पनिते 🔣 जीवके क्रकारको अस्त्रातिहर धरनेकाने अस्त्रात्त्र 🛊 र इस्तरिये 'पञ्चवस्था' कई पर्व है। इसके **व्याप्त व्याप्त सम्बद्धाः** (अम्प्राम १५-१६) अवस्थानमञ्जूष्ट है ।

#### महायाक्योंके अर्थपर विचार क्या संन्यासयोंके खेगपट्टका प्रकार

**एकः,** (तैतिर्धेक २१८), सक्दर्भ कहते है—सुने अन १२-अक्रमनित पर ऋहा परात्परम्।

महाबाक्य प्रस्तुत किये जाते 🖫 🐣 १-व्यक्तर्न प्राप्त (दिलेक ५ । ३ छन्। १३-वेदशासमुक्कारे तु स्वयमानन्दलक्षणीम् ।

१४-सर्वभूत्रांश्वतं ब्रह्म नवेबाहे न संदायः। (t ==== १५-तत्त्वस प्राफोअव्यक्ति पृथिकाः १-आई प्राक्षारिक (मृह्यसम्बद्धाः । ४ । १०),

क्रम्पे सम्बद्धिः ६-सभावति (सा-उ-स-८से१६ वर्ष), १९-अवां प प्राचीकारीय हेमस# ४-अवस्थात अद्धाः (गण्डाकः २: मृहः

जाणो अस्परित. RIGIRED. ५-इंशावाश्यमित् सर्वन् (ईम्म- १), १७-४०चेश प्रयोजनीय आवश्यक

६-प्राणोऽस्मि (100 to 15). प्राच्ये अपनित्

(106-3). १८-विजुणस्य आफोडक्सिन, **७-एतामारेना** ८-मोहा सहयुक्त श्वर्रान्य है (मज-२।१।१०) १५-अवॉड्स स्थालको संस्थरी चन्ने

१-अन्यदेव वर्तिवितासको । यस् थयां यहाँयाने सर्वात्रकान (44° t (1). विशिषो अप.

२०-सर्व सर्वान्यो प्रद्वा (सान्तेत्रन 📰 १४ । १), १०-देश वे आस्वानस्योग्यकः 3:913-333. २१-वर्गाति विजुत्तोशस् ।

११-स यक्षाचे पुरुषे पक्षातावादिके स २२-फोड्सी फोडो इंग: फोडामसि ।

**ब्राह्म है । इस्ता**ंशहें महास्थिता अर्थ इस प्रकार सर्वेत जिल्लान करे । ३०वा इन

महाज्ञानकोषाः 🔤 व्यक्ते 🛊 — 'प्रकृते जाना 🛊 () स्तित्वरूप जिल्लाक परकेकर 📕 'अहम' पहले अर्थपूर का का बाधवार्थ पहले 🖩 सम्बाद्ध 🖼

इत क्यंग्रेस सामारण अर्थ में अन्याप चाडिये—१-मार अपूर्ण अन्याप्तर अध्या नैशायात्व है। शनक 📺 में है। 3-कर कर ए है। Y-m अस्क का है। यू-क कम ईश्वरों 📺 है। यू-मैं अस है। %-कारस्थार में। ८-में स्टब्स् क्या है, कहें वर्ध (जलोकने) 🖩 है, को वर्ध है, वहीं वर्स (इस स्लेकमें) 🗏 🕯 : ९-वह बढ़ा विदेश (ब्रह्म क्स्-अं) से व्यक्त है 🔠 अविदेश (अश्वत) से भी क्यर है। १०-वह सुन्हारा आहा। धारकाँकी कावृत है। ११-वह को यह प्रकारों है और 📠 जो यह कादिलाँ है, एक ही है। १२-में काररक्षका amm कामा है। १३-वेदों, प्रक्तों और पुरुवानिक करनेसे साथ ही १८वने स्थान्यसम्बर्ध 🚃 अनुसर्थ होने त्याता है। १४-जे क्रमूर्ग पूर्वोचे स्थित है, शही हता मैं हैं—इशमें संदाय नहीं है। १५-वें गरकम कम हैं, पृथ्वीका कम है। १६-वें करका कम है, तेजना क्रम है। १७-वायुरुर प्राप्त है, जाकाराच्य करा है। १८-मैं प्रमुखका प्राप्त है। १९ मैं सब है, प्रार्थकर है, संसाध क्षेत्रसङ् हैं, जो पून, कर्ववार और **व्याप्त है,** का राम मेरा है स्थल्य होनेने बाहन में अद्वितीय **व्या**प्ता है। २० नक सम निवास को प्रदेश है। २५-वें अर्थक्य है, जुब्ब है। २२-को यह दें, वह में है : मैं का है और 🚥 में है।

· Investigat • ut CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PERSON OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PERSON है। 'अकार' सब क्वोंक अवशंख्य, चरण काल्य 🚌 है—नह इस स्वयंख्य सावर्थ प्रकार क्रिकार है। 'क्रूबर' स्टेक्स्पर है। (अब दिशा गरवर्गन्द सर्वम् का भाषार्थ the female with wife wife कार स्ट्रे है—) परकेवानो स्थानीय सेनेके क्रिका नवा है। 📖 और प्रतिकंद संन्येन्स्रो कार 📰 सन्दर्भ सन्दर्भ को 🚃 है। (अन्य 'समोजीन' 'त्रसामान' और 'नदेनेट सम्बद्धाः व्यक्तिः क्षेत्राः है । 'सम्बद्धाः' वर्गा तरकृत-' हम प्रायक्षेत्रेक अर्थकर विकार निरम कार है—) में प्रक्रमानक प्राप्त है। नहीं freeligh in the market in factories क्रम क्रम परमेक्स्म 🕏 सम्बन है। जो क्षेत्री है। यहाँ 🖺 इस मानवार उन्हेंक विकास न्त्रों है, न्यू न्त्रों है — ऐस्त्र विकास करें । नहीं गया 🖁 विव 🚃 प्रतिकास परवेका में है, नित्, तत्**रिक्क अर्थ क्रम्याः निर्दे और** सिर्दे वै हेर्न कार्यक महत्त्वी प्राथित (अर्थ क्राव्यविकाः अर्थ वाको 🖳 ) सरकारित शर्मात् को परवसका चर्चा है, यह परवसका and \$-- box for the statement of the sta हर अन्तरने सन्तरक पर्य 💳 🐮 जे unturk fagelit og år vejer 'सोप्याचीम' में 'सः' कहता अर्थ सामा काकाने 'नरपूर सर्वन्तर' क्रम काकानेकारा पुर्व है अपनेत् पहल्द स्वतंत्रात्त्व मान बढ़ है कि 'बेज़्य न का स्थित' वर्गभूगाम 🛮 📟 🐧 अन्यक्ष जोजन कार्यात् को परमाध्य नहीं परन्तेकारे विका पूरा धारको विकास अर्थको कारण 🖫 है, बढ़ी वर्ड (इस मोकारे) की विका है। राजारी है। क्योंकि 'अरुप्' हार देविनाई है. pa susi ligidak aplik man d अंदा 'से के प्राप्त कावत अन्यत 🖟 कावत. कार्यपुरुष क्रमाध्याच्या सर्वे वर्वे असीवु है । वरंतु तत् च्य पर्युत्तम है और 'त्यन्' ब्रेनियाह, ं अन्यदेश सिक्षेत्रसङ्ख्या अतः वरस्वरविद्येत्री रिव्य क्षेत्रेके कारण का additionally got annual flame with क्रेनीमें अञ्चय नहीं हो सकता । तक क्रेकेस है—) वृत्ते। 'अन्यदेव गहितिसद्धे addition to ment the sect equal of furthermal water sich \$. को वहीं बरसना 🖭 बूको । 'विदित्तर' 🖚 👊 'अवकाविदियान्' के उन्होंना 🟴 लाखा

अर्थ 'प्रक्रियन् वरनेक्ट' क्रेप्स, 🚥 अर्थने mantingen gibb semmi segunte नहीं होती। पदि देला न मान जान से भी-पुरस्कार कार्यका कारण भी निवसे और 🖩 **ार्थाः क्षेत्राः क्षातिके जेऽ**प्यानिका 'सः' और 'शरकारिक'च्या तत्—वे केवरे न्यानार्थक है। इन सहस्रकारोंके उन्हेंको पूजा हो अधीको पालकासा विकास है।

कुरिराहरू है। कह भूते अन्यको साम

क्ष्मी है। 'जन्म,' प्रतिकार, परनेवरशा

(अहा 'अल्पाल जहां'का जर्ब करका स्थात (--) 'अभवता तद' इत कार्यने 'अन्तर्' और 'कल्य'—में केनो का

अवंद्य पुर्वासे जिल सम्बन्ध है । अपने और क्लोके 'नेदससत्' के अवधि प्रयुप है reuter & i un füllerit fern & seufer of अस्तम्बन्हरूको जान है, उससे भिन्न है । इसी अक्टर के प्रवासकार निर्मात जी है, असरे भी पुष्पक् है। इस कश्चरते का निक्रित होता है कि जुनिस्ता फराबर जिल्हिंस रिप्से

कोई और है तक है, के निवित्तनितित्तने पर

- संदेश दिल्लाका + 639 है। बर्रमु को असमा है, यह सर्वकार है, यह समाने समृत्यु और सर्वकारमा पराहक नाह मका है। अलोह सीन केंद्र है—बर, अवा विकारिको अस्य नहीं हो सम्बन्ध । असः अस्या समा परास्तर । यह, सहार और किया---वे क स्था आदि का पूर्वकर् सरिवकर् वर्गकार हितके ही केवक हैं, यह गानक पार्टिने । क्षेत्र देवार सुविते हो प्रवास है। ये ही प्राप्तः (अब 'एन व जनम' सभा 'नवार्ग श्रा, अन्य हुन्न प्रकलरका है। इन सीओसे gelt' po di unquitàs podre firem MINI को 🔣 💹 नेपाल है, में प्राप्त परावार कार है—) या स्वत्य प्रश्वकार जान क्रमाने को उसे है। tie), mit sie peis erribb है, को एक्ट हो अनुसरस्थान हिन्छ है। यह की arana firak ana 📖 🗈 पुरावारे प्राप्तु है, नहीं भूती भी विश्वत है। इन पूर्वान्यस्य प्रमुख अपूर्धन होता है। हेपोने प्रोत् केर नहीं है। को पुरुष्के हैं, 🚟 maged spille growt freezen mage अधीरक्षे है । इस रोजोने पुजरात नहीं है । यह शक्त थुक्त ही है। उस्तीको सर्वस्था कक्त गना pagent di die und di di prod bisse पहि है। में दिला है सम्पूर्ण करा-समुक्ताना 🕽 । पूरण और शारिक—्या के उपारिकोंने पुता को अन्त्री विकास 1880 है, पर ज्ञान है। केंग ब्यागर सम्पन्ते किर करते हैafferentes & 1 am spreament um efficiel द्विरम्प्यम् वक्ती है। दिरम्पवर्त स्थ पुषे । में विका अस्तराज्य, विकासन्त और प्रताने को नामू सामा है, यह त्यार अमृत्यिक Rounes-qui skillen mer Es gillell aufger of mer fit gest anficht क्रमाञ्चान है। अन्यक्षा उसे क्षेत्रकारक बाह्यस पुर्वोत्त्वका क्यून क्रेके यह समझ स्ते कि विरामी भी नामने समाना नहीं केंगा। व्यक्त स्था असमस्यक गुर्वन क्रे नमें। निर क्रम्बोन्सीयनिक्दमें को यह स्त्री है—'व गावार प्राप्त विद्यालय और हिम्बरायका एकेइन्सादिके हिरण्यात्वः कुली दुरली भी बहुत कराना है। इन संध भगनेका में जन्म विकासमार्थकेश आस्परास् वर्ष एव सुवर्णः) (क्रम्बोच्यः १।६।६) इतके £ाम एवं ६ क्योलक ६ माळा भी and and the second second अन्यवर्धनी क्रेपेने करका भी भीन (आत्म) है। को भूग, वर्णकर और प्रविभवकार है, श्चानीयम् एको नेहरिकालः, स्वानी-समुख का राज नेता राजना होनेके कारण में ही है। विद्योगम् । तथा नकारे लेका वेद्याप्रधान-'ज़र्ने ने नदः' (सब सुख का ही है) —का वर्षेत्र सारा-वर्श-वर्शन सूच्यक्रेक्ट---क्षा काक्षण विकास मुख्यमे जनव हो है। ज्ञाताका है जनके गढ़ है। अतः वह आर: निवा हो सर्वका है; वजेकि उन्हेंक हिरम्बर पुरुष साक्षण कृत्य है है। हर समात प्रकृष्ट गुर्जाने निवय सम्बन्ध है। अब 'अहम्बिन से बढ़ काक्काकर and ally unite step the give क्षेत्र वामानवार सन्तर्भ जन्मण है, पूर्ण । कारण में हो आहितीय अलगा है। रिस्ट 'अर्ज्ज,' वर्ज्जे अर्जजुर मनकाम विका क्री क्रीन्द्र हा प्राप्त सर्व क्री वार्ष्य गर्व है। वे ही विकार में है वेपक्र माराज्य का पूजा है। में धारणा हैनेक व्यवसर्वकेतन अवस्य होती है। अधिके

स्तरण पूर्ण हैं। जिल्लाका क्षि है। यह जिल्लाका क्षेत्रकार पूर्ण है। जिल्लाका क्षेत्रकार पूर्ण है। यह होवार मेरे पहलेकाकीका क्ष्यान क्षित्र है। यह हावार्षका क्ष्यु व्यवस्था क्ष्यु व्यवस्था है। यह हावार्षका क्ष्यु व्यवस्था क्ष्यु व्यवस्था है। यह हावार्षका क्ष्यु व्यवस्था क्ष्यु व्यवस्था क्ष्यु व्यवस्था है। यह हावार्षका क्ष्यु व्यवस्था क्ष्यु व्यवस्था क्ष्यु व्यवस्था क्ष्यु व्यवस्था क्ष्यु व्यवस्था है। यह हावार्षका क्ष्यु व्यवस्था क्ष्यु व्यवस

कातुम्मो लेकर अध्य-नन्त्र (कार्)के लगा भागप्रण अस्त्रती सुद्धि करके को अस्त्री स्वामो क्षेत्रोर पायकाने स्थापित करे। किन शोकारका क्ष्माल करके गाम अस्त्रिके हारा जल समुक्ती पूजा करे। कार्ने क्ष्मा स्वेद दे और सुराधित का भावता जनकात ज्यारण करते हुए कान्या हुए। करे। सम्बद्धान आधारणित करके विश्वास करे। सञ्जाकी अधिअधिक करके विश्वस कर्मा के विश्वस । जो कोड्डा-क भी अस्तर करता है—केश्वसा स्वामा है, यह क्ष्माल भागी होता है। यह सुनिका विश्वस्त क्ष्माल गामी स्वामीनें सुन असने विश्वस्त क्ष्माल करके

पहलेक्कोब्स स्थान 🛗 हुए उन्हेंकि स्थाने अर्थन करे। शिष्यके आसनकी 🚃 करके उसमें जिसके आसन और हिल्लाको **वृत्तिको न्या**कन कने । किर निरासे वैसाक 'सबोजानदि' याँच अनोका हा करके नकक, युक्त और कलाओंके मेक्से प्रशासको कलाओका भी म्यास बर्गे । श्चिमके जरीरमें अक्टीम मन्त्रक्या प्रकासकी करवाओका जाम करके असके मसकपर **ार्का** आकार को । तत्त्रकृत् सामगी आहे पुरुश्तेका अर्जन करे। किर अञ्चलक करके अवसन्तर्भक बीडक क्रकारीकी कल्पना करे। क्रीरका नैनेस क्षर्यंत्र करके '३३- एका' का क्यारण करे । कुरूल और प्राप्तक करावे । शर्म आहि क्रिका कामकः धूप-दीपादि समर्पित करे। विक्रके आरू नामीरी पूजन करके बेहोंके शारका प्राकृतनोके साथ 'महाविद्यानेति परन्' क्रमादि प्रकारन्यकारीके मन्त्रीको सभा 'मृत्रुवि कालीनः' कृत्यादि भृत्युक्तरातिक क्यांको को। सन्दक्षम् यो देवाना प्रकर्म पुरस्तात् — (१०१६) से लेकर 'तत्म प्रमृतीर्शनस्य कः का स महेशरः' (१० (८)

तस्त्रपोश्वरमध्ये प्रमः सर्वः सर्वात्मके प्रमृत् । वीका प्राथमिकाव्यक्तियां तस्त्र सर्वतः ।
 पद् पृत्ते क्षाः विद्या पद अधिकात् सर्वत्य प प्रम्मात्मका सर्वः सर्वः सर्वः ने एतः प्रमृति ॥
 सुदिश्वरः पृते क्षाः वि अध्यानिकाव्यक्तियाः सर्वत्यः पदर्विशिवर्ते विदेशस्य प्रमृतितः ।
 स्वत्यात् प्राण्यातिकापुर्वित्वके अभितः हः । स्त्री वर्षत्यः वर्षति अध्यान् पूर्वपतितः ॥
 पृत्तीः प्राण्यक्ष्यस्य विद्यापुर्वित्वके अध्यानः ।
 प्रमृति प्राण्यक्षयः स्वयुक्तिक ।
 प्रमृति प्रमृत्तिः ।
 प्रमृति प्रमृत्तिः ।
 प्रमृति प्रमृति प्रमृति ।
 प्रमृत ।

<sup>(</sup>दिश कु कि सन् १९ (२६—३१)

हे पहलपारे निर्मिद्धि कुल्तेप्रकारी। पीतिन्यह । इत्यादः श्रुदिसारकः दृष्टकः गत्रभीर्थयः । (दिशः पुणवेशः शेषः १३ ५-३६)

🚃 पद्मान्त्ररामरुप्रेपनिषक्षे 🚃 वाट और उनके शिल्लेको 📰 गरलक झुकाये । करे। इसके चार शिष्यके सकते कक्षार आदिकी करी हुई मारण 📟 रखे हो तुरु शिवनिर्दित कञ्चारिक प्राचाके सिक्सिक्क्स भीरे-बीरे जब करें । अनुकूत किससे 'पूर्वोऽहम्' इस अन्यतन्त्रका अप बाके गुरू का मानाको शिक्सके कच्छने पश्चा है : तहकतर सलाटों जिलक कारकर समादाबके अनुसार जाके सर्वाहरे विधिवत् चन्द्रकतः हेय करावे । तत्वक्रत् गृह प्रकारतापूर्वक औपावकृत जम देकर विकासो सम और करनमञ्जूष्य असित करे। उसे कारणान देने तका अस्वक्रक कार्य आदिके दिन्ने गुर्जाकर च्यून करनेकर अधिकार है। फिर मुरु अपने का रिकामी विकायर अनुवाद करके अब्दे—"तुम सदा समाधिरम रहका 'में दिला 🖫 इस प्रकारकी भावता काते हो ।" यो कहका वह स्वयं हिक्को जनस्कार करे। कि। समादायकी यचीवाके अनुसार दूसरे स्केग भी 📰 नमस्त्रार करें। इस समय जिल्हा क्टब्सर

इस प्रकार नगरकार करके सुधील क्रिक क्रम मीन और निर्नेत्रभाषसे गुरुके लगीय रहा हो, ला पुंच रहने उसे इस अवस्था उपरेत रे—'बेटा । आजसे तुम समाव लोकोंकर अनुमह करते रही। यदि कोई किन्य क्षेत्रेके रिज्ये आचे से पहले कारकी परीक्षा कर रहे. किर शास्त्रविधिके अनुसार उसे किन्न बनाओं। राग आदि दोचीका स्थान करके निरमार दिखाता किन्तन करते रहे । लेह सम्प्रवायक दिन्त प्रकारका सङ्घ करो, इसरोंका आँ । प्राचींकर संबाद आ काम हो भी दिखका पूजन किये बिना कभी भीजन न करो। गुरुमसिन्नर अव्यक्त से सुन्ती रहे, सुन्ती की हैं

म्बीबर कामदेव ! तुन्हारे सेहबस भी की पह योगानपुष्य प्रकार तुन्हें बताया 🛊 १ हेता बहुबार स्थान्त्र्य प्रतियोगर कृत्य करके इंग्स संस्थातिकोके और और कामणियका कर्मन किया ।

(外回回 24-22)

यतिके अन्येक्षिकर्मकी दशाहपर्यन्त विधिका वर्णन

अनके द्वारीस्का दक्तकर्म नहीं क्रोक्त । बरनेकर उनके पारीरको पहर दिया जला है, यह पैने सुना है। जेरे गुरु कार्तिकेस ! आल प्रसारापूर्वक परिचोके उस अन्त्रेक्षिकर्वकः

गुरुको नगरवार करे। अपने मुख्के गुरुको

वामदेवजी बोले—जो मुक्त बति हैं, मुख्ये वर्षान क्रोजिये; क्योंकि नीमों लोकोमें आयके शिक कुरगा कोई इस विषयका कर्णन करनेकारक नहीं है। धरावन् ! क्षेत्रक्रक्त । जो पूर्व वश्रद्धामें अहंपायका आक्षम के देवनहारसे मुक्त हो गये है तथा जो

स्वादिक्षेत्रम् शत्कम् द्वित्रभवनगरे भव । सत्काद्वानगर्मभद्धैः सङ्गं कुरू न चेत्रैः ॥ अनवर्ध्व दिये अपुता प्रदूषकाश्याक्षकः । कुरुपन्ति सम्बद्धान मुखी पन सुबी पन ॥ (रिक्र पर केन 🖮 १५। ५३-५४)

mante l'ataille sempana de la natail balant qu'e a renadifié de proper professioner d'été hait l'apail à क्यालाको पानीरे प्रतिरक्षणको कृत हो अधिकानी—वे तथ विल्कर प्रति होते हैं। क्रमान्यको आह पुरु है, उनको नरियो क्या थे चौतो विकास देवता स्वीतन स्थापि अन्तर है—ब्बर क्यांको । प्रच्ये 🕽 मैं आवका । अधिक हैं । बहुनको क्यांका 🖠 अस तुम कर क्तिक हैं, इस्तिको अन्तरी क्या विकास समोद एक वेकारओकी पुरिवार समीन सुनी र प्रकारमध्ये पुराने 📺 🚟 कर्नर 🚟 अनुसारने राने हुए भीनोची साथ है। militario i

स्वरते स्थ-ने कोई 🚎 principal de Milital Personalita serit क्रांच्या परिवास सारत है, यह यह स्थान और हो से परिपूर्ण विस्तान हो जना है; किंद्र पदि मोर्च अधीरिया हेनेट फारण समाधिकान नहीं कर चार से उसके रिपी क्रमान स्थापन 🐧 स्थापना क्रमान स्थापन केवल-भावनेर बाजनेते के उत्ता, उत्त और क्षेत्र—इस क्षेत्र प्रकारिक परिवास हेता है, को मुन्ते पुरस्के कुल्का की का-विकासीकर केरका अध्यक्त करे। हों। वालो हुए क्यू जल्मेचारित विकास व्यापने कार हो। हो। जो नित विकासिक प्रकारी कर और अधीरिकामी मन्त्री सराये रक्ता क्रांक्रि । यूरे ! यह देखा वृत्रीकारके कारण वीरता करण करणेरे securit ails fragresson fictions स्वरंक करके अपने जीवां क्रांगिको स्वरंग है से भगवाम् नदाविकोः अनुस्करे गर्नेके क्षेत्रे हुए विश्ववाह परेक असीववादिक देवान कार्त है। उन्नेति महेर्यु को अल्पिक श्राविकारी, मोर्ड क्येंग्रिन्ड्डक्ट्रका, क्येर्ड क्रिसिकारी, कोई सुक्राधारिकारी और कोई जारायकात अधिनक्षण होता है। वे चीची एक ज्योगनीयर अनुबद्ध करवेने जल्य

राते हैं। इसी संख् क्यांक्यिक, सक्का

अधिकारी, संविका अधिकारी, कृष्ण-

पश्चम अधिकारी और दक्षिणाध्यक्त

il little bener statte gewane mefenband ्याने हे और 🎆 वर्षेक 🚟 उत्पोध and the second second second प्यूक्तिको शहर तथा पूर्वका कर्ण कार कारों है। ्रांचे दिया यो जार वालीद क्षीय देखा है, वे कुमलो लेकर क्रावेग्वराज्यके

क्रमंको परिव जानोने विजन्न करके परिवर्त प्रकृत के प्रकारत: अहीर अस्तिके पार्टने क्रीते हर को स्वाधिकके बनावे प्रदेशके है। पह वेकारियोग नाम्येक्टर कान्योगे प्रमाण कार्यः मोबानुस्कोर वार्तने है रूपार्थ गर्थ व Management have no confirmin this क्षे हे को है। क्षेत्र साम देश देवांक्षिक स्टब्सिक प्रति वह निरम्ब हो से को पहल्लाके सामग्रीका समेक है गव्यवरिके प्राप्त अभिनिका फान्डे अन्ते ही सम्बद्ध प्रतित क्षेत्रे हैं। इस प्रमान समित्र स्तर्वीतकात कार्यात् क्षेत्रा अस्तर अनुसद कर्म है। को अनुस्तिन मानेत निर्दाल प्रकार की है। इसमें और क्रान्यकार has althus by no necessary कार्यको प्रविकास देशी निर्देशको प्रदान कर्म है, के वहीं अवस्था औँ होती। साथ है के जनका संकार उस वर्तिको यह परम मुद्रि केरे हैं, को अध्ययनिको अन्यू समाप्त होनेकर औ कुल्लाकृतिके प्रकारने दूर रहती है।

क्षा: वही कावीकान अन्तर्भ देशकी वृक्त यह है और यह योक्स प्रमान है, ऐस वेदानरकारकार निकास है।

क्रिकिल 📕 क्या, क्या रूपने 🕬 🚉 सन्दर्भकारके हुंस्ट्रे यति अनुबुक्तकार्धः भावना के काके कारों और एवं के नामें ( 🛮 सम बाई 📖 प्रयास आहे यावयोगा क्रमेश है कार्य अध्ययंक्य विकास और प्रस्काने 📖 सुरक्ष पर्यन 🛗 🚃 and कार्यक्ष प्राथमिक एक व 🖥 क्यादिकका को निरम्पर करण करने रहें । त्तव परियोक्त कार्र समानकारो संस्थान-प्रत्य भारत्या काला 🛊 । संस्थानके एक कार्नीका त्यान काले. भगवान् दिवन्या अवस्य प्राप्त मार रेजे हैं। इसरियो उनके सरीरका दावर्गरकार नहीं होता और उसके व डीकेने प्राची पुर्वति नहीं होती । संन्यानीके प्रार्गरको इपित करनेकाले सन्ताका सन्त यह हो भारत है। इसके गोवोंने खनेवाले खेन असमा कृषी हो जाने हैं। इसरिंडने का र्वपन्ना परिवार करनेके 🔤 सार्वपन्न विकास प्रस्तात अस्ता 🛊 । 🛍 स्थान जिल इरिज्यान' से लेकार 'नम अम्मेनकेच्यः' संक्रके मनावा विनीतावित होवार वर्ष वर्ष । किर अपने ओकारका जय करते 📰 निर्माणे देवकारमधी " पूर्णि करे । मूर्नीक्षर ! देखा मारनेसे उस खेंचकी सार्ग्य के प्राप्त है।

(अब प्रेन्यस्थित क्रमके संस्थारकी बिचि करतो है।) दुस का दिल्ल आदिको च्यक्रिये कि वरिष्के अरीवका वर्षोचित रीतिले क्तम संस्कार करे । ऋहन् ! 🖩 कृत्यपूर्वक संस्थाको विकि का एक 🕻 📟

होकर कुने। यहले व्यक्ति शामिको सुद्ध जिल समय बार्ट मरकारक हो हमीरके जाको महत्त्वकर गुण आदिले जसकी 🚃 करे । पूजानके सामग्र औरकार कार्य क्यान्यक्रम और म्यक्रमक्रम पाउ करके कार्यक्रका उद्यारण करे । उसके आगे सहाकी स्वारमण करके सहाव्य करते व्यक्तिः प्रतीरका अभिकेतः करे । निरंपर पूज रक्तका प्रशासना 🚃 नार्गन करे। व्यक्तिक व्यक्तिक असीवारे सामका दूर्ता नवीन स्वीपीन साहि सारण गराचे । विर विधियुर्वक कार्य कर्षे अपूर्वेचे परस राजाने । विकित्ता विकृति साराजार बन्द्रस्तुत्रात निरम्ब करे । किर पुरसे और नारपाठकेले 🚃 प्रामेशको असंस्थान सर्थ । कारी, कान्छ, गरान्य, बोह, कार्या और कारोंने क्रम्पा: नक्षश्रमी फानके आधुनन क्योद्धारककृतंक कारण व्यवकार का सब अक्रोंको लुकोशित धारे । फिर भूग देकर एक प्रतिसक्ते प्रदाने और विकासके कार रक्तकर हेकामदि प्रकृतकारण रक्कीय श्वया क्षतिक वर्र । आदिने ओकार्से कुक पाँच राष्ट्रीकालादि अञ्चानकीका अधारक मारके शुभिक्त पूर्ण और वालकोंने का रक्षके सुरविकत करें। किर क्य, बाल संधा प्रकृतिक वेद्याची क्षतिक 📖 क्रमंकी क्राह्मिक्त करने 🚃 इस जेतनो कार से का ।

तक्तमा साथ पर्ने हुए वे साथ पति नीको पूर्व था उत्तर दिलाने परित स्वानने च्या परित्र पृक्षके निवाद देवश्यान (गळ्डा) स्टेवें। उत्तकी सम्बद्धं संन्यातीके क्ष्मके बहार है होनी पाहिने । निर प्रकार

<sup>-</sup> इंन्क्रामीन प्रतिकारी प्रकृतिके दिनों को पहला स्त्रीप्त करता है, उसकी 'देननका' पहले हैं ह

करके वहाँ क्रमणः प्रमोधे का और कूल विकार । प्राप्त कार काराम पुरस् विकारन इसकर बोगावीट रखे। उसके कार व्यक्ते कुर विकले, कुरोंके अनर गुनवर्ग सन कार्क भी दावर सच्च निकासर प्रकारतीय मधोगातारि पञ्चभक्तमच्योवट गाउ कको हुए भक्तनमंत्रिया का सम्बद्ध क्षेत्रम को। सन्दक्षत् बद्धकृतः एवं प्रत्यक्षत्र अक्रमण काने हुए श्रह्मके काली जानक अधिकेक नामें जाने मानवार पूर्व हते। दिवा आदि संकारकार्य पूरुष पद्धि गये हर पूर वरिके अनुकूत भाग रकते पूर् रीत्यका विकास कारतः यो । स्वयंत्राः क्यारंग और क्रांक्रियाक्षत करके उस प्रवक्तो स्टान्सर गर्यक्रेके चीना चीनासन्तर इस तरह रिकाने निवासे क्लाबा मुख्य पूर्व दिशाली ओर खे। किर क्यां-कुक्ते असंस्था करके को सूच और गुल्हानकी सुरकार दे। इसके काद 'निकार ! प्रत्यक्ति रक्षा देख बक्रवर आहे. राहिते हमाने इन्द्र है और 'प्रजापते न स्थानायन्त्रे-' (शु- राष्ट्र- २३ । १५) इस मकाओ प्रकार कर्षे प्रवर्षे कामक्षेत्र कामकत् अस्ति। करे । बिर 'का बार प्रथम प्रथम (क्रू- क्यू-६६ । ६) इस मन्त्रके उसके प्रशासक स्वर्ध वाने क्षेत्रं प्रीकृते सर्वपूर्वक साञ्चनक सन करे । मानक्रम् 'मा श्रे नक्रममूत' (सून कारू १६११६) इस्ली कर स्थाको पहलार नारिकाको छारा करिके छात्रके पराक्रका भेवन करे। इसके बाद उस ग्रहीको कर है। दिन उस स्थानका सर्वा विकि हुने।

तका ब्याहरि-सन्तेरे एक भारत्या प्रोक्षण करके अवन्यविकारे याँच अक्रमणीया वय करे । लक्ष्मकर 'नो देखनो प्रथमं पुरस्तात्' (१०) ६) से शेकर 'तस वज़ितरीनस मः क्ट स श्रोक्टः।' (१०१८) सम्र बहुत्वरावचीधनिवर्के ज्योंका अब करके संस्थानकारी गेलके लेक्स, सर्वत, स्वतन्त्र त्वा एकार अनुष्य करनेवाले ज्यावादित व्यक्तिकारीया विकास एवं पूजन सर्वे। (पूक्तमाई सिवित को है---)

> एक अन्य केले और से प्राप्त संसे-मीड़े कृष्ट कीवका निर्मानेट प्राप्त निर्माण पर्ते । विवर को गोकरते सीचे । यह यीव विविद्य होना वाहिने । उसके जन्मकानने उन्त-महेश्वरकी म्बाधित कारके गर्थ, अक्रत, सुगरिक्त पुध्य, विकासका और कुल्लीवालेंसे क्राफी कृता करे। मत्त्रक्रम् प्रकारते भूप और गीप रिकेशन करे । फिर पूर्व और प्रविकारण निर्देश ल्लाका क्षेत्र का परिकास करके नगरकार बारे । किस बारव बार प्राप्तका रूप करके प्रवास करे । स्वयंत्रस्य (अर्थाश्रुष्ट सरिकी वृत्तिके दिन्छे नाराजनकृतन, विश्वान, कुलक्षेत्र-स्थाना संवास्य आसी गरीके ज्ञार कृष्णक विश्व क्रमान्तर प्रत्यस्काले पूजा क्रमंड धुर्मानिकन पायराओं मनित है। प्रीयत क्षेत्र काल प्रावसकत्त्रिको कान्ये इस्त है) क्ष्यक्रम् विकासिन्धिकानेके प्राप्ते प्रकारे क्कारकार्यका '३३ व्यक्ते जनः' इस समासे **ब्रह्मीचून चरिन्के रिन्ने प्रश्नुत्ते आदे गार** क्रमांकल है । इस अन्यार कर दिनोतना करता के । चुन्निक ! व्यः दशास्त्रकको निधि तुन्हें कतार्था एको । अस स्थितनीके एकाव्याहकी (अप्रमाय २०-२१)

- Affilia Branda + 

104

वतिके रिक्वे एकादशह-कृतका वर्णन कुरुदर्भ करते है—सामोक ! प्रतिका अन्य काल स्वतिके । उर समके चार-सार

करणा है। विद्वीची केंद्री क्याकर अस्था समार्थन और कारोनन को । तरबहात् पुरवाक्षाकापूर्वक प्रोक्षण करके पश्चिकारे रीव्यार पूर्वकी ओर याँच नव्यार कराने और कर्ष प्राद्धारातं अन्तर्गानन्त्रः वेदवार वार्त को । अनेक्स्पन संगा चीक चैन्योर पन्यस क्याकर आके प्रवाधानने निष्टु, उसके क्रमा विकास करता, उत्तर कर क्यांक क्यान और उसके उसर गोल क्यान कराने । किर अपने सामने कृतुन्ती स्थापन काके कुलके रिष्टे क्याची हा बहाकि कालो आकार, जानसमान पूर्व सेनारण करने पूर्वीय गाँव आरिन्सीस देवारक्षीया देवेवरी देवियोध कर्मा पुरस् बारे। जार और आकार्यक रिक्ने पुरस क्षानकर जलका नको गरे। चीक्रको असम्ब भागोः पूर्वपर्वना जो सम्बद्धाः स्थापे गर्न है, अन्ते भीतर गीवके कार्य पुन्न रहे और 20 क्योंपर करना: उस प्रीके their moun ut an arts

पुरस्करियी अमेरपर्यक्ष केवेया शासाहर काली हुए इस प्रचार कहे-'-'-ही अधिक करने त्यांक्र वार्य काम अत्याह का नेपः'। इस प्रकार अनंत्र वाक्यव्येत्रम्य और वाकना करे। इस नरह पश्चि देखिलेका अवस्थान परचेर जलेकारे जिले अवस्थार्कक स्थापन आदि कुल्लोका प्रदर्भन करे। लगक्रम संग्रें दंदे से क≔क्रम वीक्रमपोक्रिय प्रदानका और क्रमप्रस

करे । इसके बाद उन देखियोका इस प्रकार

क्यात्वास जात्र होनेवा को विशेष कालके क्रथ है। उनकी से हाकोंने वे काल और गर्फ है, उनका में हुमारे बेहानक कर्नन अञ्चल कारण काली है सभा केन से हानोंने जन्म और यस मुहाई है। उनकी अञ्चलित सम्बद्धानिकोलके समान है। राजा अनुविधीको प्रभाने क्यूंने समूर्ण हिल्लाओंके पुन्न-क्यालको रेग विक है। वे लाहर कथा चारक करती है। उनके हान और वैर क्राम्मकेक सम्बद्ध को भा जाते हैं। बीज नेकेंग्रे सुनोधिन पुरावकी पूर्व बन्दावकी क्राप्ता में करको कोई रोगी हैं। माणिका-

निर्देशित मुख्यांको प्रकारिता चन्त्रतेका अन्ते

सीमनाओं शिक्षांका का गई है। समोलीवर

प्राचन कुन्यून प्रान्तवस्य रहे हैं । उनके उनेन

बीन रामा जाना है। इस, केलूर, बाढ़े और

mentfult arfpitet flegfen gibb.

कारण में कई वनेक्षरियों जान पहली है।

करका वादियान पूरा और निराम स्कूत Er unde aby time trebt Ren क्यांने अन्यानीत है। परकारियनीने न्यक्रिक्विक्रिक् प्रक्रिकेटी प्रक्रिक सेती rate bi boten Argfreite fogstate वेदित आरम्ब सुन्दर एवं बारोकर है। बारे अवस्था गाँकी राजान गार्थिकर हो। तो काली कथा लिख्न हो सकता है। इसलिये वे वेकियाँ महेश्वरणी भारति प्रचलकारण बुर्गियाले अनुसारो सम्बद्ध है। अतः उनके अनुष्यानी राज करू निरंत हो समाधा है। स्थापर अस्पन्धः धारनेमाने मानवान् दिस्यने 🕏

का पांच पूर्विकेको स्तीकार मिला है।

महीरके के फिला, सम्पूर्ण कार्य के वंदरीय

स्तार्थ तथा पर्य अनुबद्धने तस्य है। इस

प्रकार का सब अवस्थारतका करकानाकी

a december of

दे। सिर गामा पूर और क्षेत्र देखर परिकास एवं नगरवार करके प्रस्कार क्रम केंद्र 📰 रूप 🚟 😅 प्रधार आर्थक को—'हे विकास १ अस्य अस्ति प्रसास

511

वाहिते । जनगर अञ्चले 🔤 🔤 रुप्ता साम्बर्ध स्टब्स करना जाति । 🕍 विकासकारी अधिकारक राजनेकारे 🚃 कार्यक महारत् विका सारत रेगके कहा और वर्ताको परनेश्वरके बरण्यरविष्येमें रस 🛭 और इस्सेट रिक्ट अवकी स्वीकृति है।' इस क्रमां कर्मन सामेद का सहस्रात से पैक्रो

उत्तरीय अर्थित करें। ह्यांका गुपुट एवं आयुक्त है (इस काहुआंक्रि अपवासी काहेट श्रीरा व्याप्त पानोर 🌃 अर्थन वार्र्य

वादिये) । सर्वज्ञात् सुगरिका क्रमूत्र, आक्न पुन्त अक्षा तथा ज्ञान कवारे पूज नवेदर एक कहाने । आका पूर्वाच्या कुर

और बीच्ये वर्णकं चूक रोजक विचेदन को र प्रमा क्या सम्पूर्वतिको अर्थन 🖼 स्थान शासन्तर्भ 'भी ही' यह अधीन सरके हैं। 'सम्बंधिय नयः'धीरका व्यक्ति करण 'ॐ 🎆

देनियोक्त बाम सरके इनके रियो प्राप्ता

विकासीहर केरीये पान, प्राचीन

आक्रमीन हा पताकीयर अर्थ हैक

annafçırını qubdire 🔣 क्रमर्पनामि नगः ।' इस सरह अन्य प्रन्यसमिको अभित करते कान्य कान्यक्रीकृत कर है। है

पार्विते ।

Considerit unter pre abper man days they dest-date man परीवर पूरा-पूरा सुकारिका विकेक रही। यह मैनेक की, कबार और पहले निक्रित गरेर, बुआ, बेलेके कर्न और गुड़ आदिने करने

क्रेम पाहिले । 'पूर्व्यः १६' क्रेस्ट्यार प्राथीत भेजन अंग्री नेकार को । वितः '35 वी हाता नेनेचे निरेट्यांनि स्ट<sup>+</sup> कोलक्ट नेवेक-समर्थनके पक्षल '३३ वी नेवेकने आवधनार्थं पानीचं सार्वालांत नवः (\* काले हुए गर्द प्रेमले मार अधित गरे । मुन्तिकेष्ट :

will of, set my the last, feather 🚃 दे और उपका अस्तर लेखर समारी कामाओंको परि है या गीओको जिल्ला है अक्टा करने कर है। इन्हें 📖 और पार्टी किसी प्रमान की न पार्ट । न्त्री जर्मन को । सामह हम्म कही भी एकोरिए अध्यक्त विभाग जी है। बही कर्मक स्टाइके विश्व में हिस्सा है, को में पतार रहा है। पुरिकोड़ ! तुम करें सुन्ते। इसमें कारणांकाको अस्ति क्षेत्री । अस्तुकार्ता

पूरण पान कर्मा स्थापन करे। भूतेकारेन पान स्थापन में प्राप्त स्थाप कारण करके देश-कारणका क्रीकीर कारनेके **ाता 'ने इस पुरुवतिकियों पर्यंग-शाह** कार्मना' इस मध्य संस्थान करे। संस्थानके कार कार दिसाने अकारके दिन्ने जान कार विकास । विकास सम्बद्धाः स्टब्स् कर्ते । जन अन्यक्षेत्रर पुरुषपूर्वक अस्त प्रस्का कारक कर्मकारे का दिलाका प्रकानीको कुल्यार व्यक्तिकामी विद्याने । से प्राक्तिय क्रिकी एक शहरको को—'अस विश्वेष्टिको विक्रो पार्ट ब्याइ अल्लाको

errapit vermierbe fabreit un Rauft कृत्य करें।' इसी क्या दूसरेसे आल्लोड

🚃 🛘 और 🚃 स्थानको 🚃 काफे

रिक्त, बीक्नेसे अपस्तातको रित्ये और 

करनेकी प्रार्थना करके आजुकार्या यति अद्धाः करे । तहरूत्तर प्रव्यानोको विकित्तर दक्तिया और आहरपूर्वक उन सकका वजीवितकासे बरण करे । फिर उन सबके पैर धोधार उन्हें पूर्वाभिवस किराये और गय आदिसे अलंकुत करके दिलके प्रमुख प्रोक्त कराचे । सदानकार वहाँ गोकरते सुनिवारे सीपकर पूर्वत कुछ निकाने और प्राणायायपूर्वक विष्यक्रमके रेज्ये संस्कृत काके तीन पञ्चलोकी पूजा करे । इसके शह क्षाके विकासी प्राथमें से 'आत्मन हमें विका दर्दान देशा कड़कर इस निष्कुके उचन मञ्चलमें दे है। तत्वकृत् दूजी विश्वकर्त 'आन्तरापने इमे निन्हं दर्दाम' **बहुब्हर हुस्से** क्रकुरूओं ये है। जिस सीमरे विश्वकारी 'परमात्वमे इमें मिण्ड बार्डाव' कड़कर सोको मच्छाराने अधिन वर्षे । हमा सरह अधिन भागको विधिपूर्वक विष्यु और कुलोक्क है। तरपञ्जात परिवास और मनस्वार

दे 1 जरी सन्द्र और उसी दिन नारायणवरित करे। एक्सके रिज्ये ही सर्वत शीविष्णुकी कुराक्षा विश्वान है । अतः विष्णुकी महाकृता करे और कौरका नैवेक लगावे । इसके बाद केन्द्रेके प्रतंतन करत किन्नन् ब्राह्मणीको क्रमाकर केवल आदि नाथ-वन्नोधारः गन्ध, वृष्य और अञ्चल अवस्ति उनकी पूजा करे। क्यों रीजे विधिपूर्वक जुता, क्रांता और क्षा अहरि है। अस्यन्त भक्तिले पहिन व्यक्तिके सुरा कवन बहुकर रुद्धे संतोप है। बिर पूर्वाच कुलोको विकासर 🌤 प्र त्यक्र, 🌣 पुत्रः स्वाहा, ३५ सूमः स्वाहां ऐसा अक्राप्त काके पृथ्वीपर सौरकी महिन् है। मुर्गाका । यह येथे एकाएकाकारे विकि काची है। अब इन्द्रप्राधको विकि काला है, अवदायूर्वक पुन्ते । (अध्यक्ष ११)

## यतिक हादशास-कृत्यका सर्णन, स्कृष्ट् और वामदेवका केलास पर्वतपर जाना तथा सुतजीके हारा इस संहिताका उपसंहार

करुवे। किर परवेशको निकट विकास रक्षण्यम् काते हैं — कान्वेश ! सारक्षरे दिन जास:कारक बक्रकर क्रान्क्रकार्व कुळन पञ्चाबरफ-पञ्चलिसे संस्था पुसन करे। सान और निस्पक्षमें करके विश्वचन्त्री. तरबक्षात् जैनधायसे ज्ञानायाय करके देश-काल आदिके कीर्तनपूर्वक महान् यतियाँ शयमा विकास प्रति प्रेम रक्रनेवाले प्राह्मणीको \* निवरिका करे। रोवारणको प्रकारिके अनुसार संकल्प काले हुए—'अस्पट्युपेरिस पूर्वा करिके मध्याह्नकालमें साल करके 📖 🙊 उन (ये अपने गुरुको पहाँ 🊃 करूँगा)' प्रसायोको कुलका चलिन्धको विकि ऐसा प्राप्तिका स्वयं करे। फिर पूर्वक महित-महिके स्वादिह बात धोयन

क्ष्मिक्षकं अनुसर सोरक कारणोको नियम्ब्रित कान चरिने । इन्लेसे यह दो गुरू, परमपुर, परमेशि गुरु और पहत्वर मुक्के दिन्ये होते हैं और क्षक कारणोधी केदाबांट नामेंसे पूज होती है। पांतु 🚃 पुरावसे हिंदे गर्च कर्वको अनुसार काम साम्बोधी निर्माण करन अन्यप्रकार है।

इस्क्रुओंक्र केर कोकर अल्पान करके केनेके कर, नारिकर और बुद्ध की रहे। प्रक्राओको कुर्विपत्तुन अवस्थान विकाने । वर्ष अवस्थित अस्तिके क्रमणे वर अन्त ब्रह्मणीका यहे साहरके ताथ विकास करे शकीत् क्षेत्रं स्थानिक शामिका कारण याने । मुद्दे। अन्य चरा स्त्राप्तरोच्या ची चरा गुकारोंके कार्य विश्वान करे । वार्ष पुर वे 🕽 — पुरः, करवपुरः, करवानः पुरः और परवेद्वी पुर । परनेती पुरस्ता क्रमी क्रमानीत मोधारकी मान्यत कामे हुए कियान करे । अवने पुरस्का कर रोकर करन करे। पर राज्ये क्रिने हरकारण हेला पाया पुरुष-पुरुष्य आसम् एकं । असीके जनन, वीको विशेषास पुर सक अक्टे 'अन्यवस्थान स्थः' बोस्टका अस्यका करे। man — 17 auchterent des annessie का । ३५ परकोश्य व्यवस्था सा । ३५ पहल्काम्बर् अस्त्राह्मकोर स्थः। ३३-वामेद्विपारम् अस्वयास्यान् वर्षः । इतः प्रकारः आवादन प्रारक्ते अप्रोक्त (अपीते रही हर जल ) से पाछ, अस्यापन और अर्था निर्मेशन करे । किर बस, सम्बन्धीर अक्रम देकर '३% पूर्व पर: प्राथमि करने पुरुवन्ति नक 'उर्फ अद्वरित्याप नक' क्रांगांदि काली आह नार्गको ज्यारणपूर्वक अस अन्य सामगोको पुराविका पुरावेशे आर्थका स्टो । सरक्षाम् पूर, दीव वेदाः 'क्लनिर्द सकावन्तरायनं सन्पूर्णन्त् (की मधी का सारा आरायज्ञ पूर्णकाले समाल हो)' ऐसा महाबार काल हो नवकार करे। इसके कर वेहरेके पतीको प्रायकको विकास जनमे क्षत्र करके कारत क्षत्र आहे, सीर, कुछ , द्यार और साथ आहे कहान प्रतेतकर

ब्राज्यकर्ता चीन यहे और भवनके विश्वविक वर - च्यातेको एकनेके निन्ने आसन भी असग-अल्ल है। इन आसर्वेक्ट क्रमकः जेक्स कर्लंड इन्हें बनात्मान रहे। फिर चोवानकावा भी प्रोडम एवं अधिका करवे। प्राथमे काव्य रचनं करते हुए वर्ष---भिन्नो ! इस्तिर्द रक्त (हे किको । इस प्रविकासो जाम सुरक्षित रहो ) ' मिल स्थाना क्ष प्राप्तानीको बीनेके रिको पान केवल करते इक प्रकार प्रार्थना को — सर्वात्रभारको मे क्रीक वरण जन्म (स्वयंत्रिक आहे। श्रृष्टका प्राप्ता हो अभीत यह देवेकारे हों) '।

ा प्रत्येक काद 'ने नेवा' (का पहा १७।१३-१४) आदि क्याका क्यारन कारके अध्यानकारीत इस अवस्था स्थान करे। फिर नक्कार करके जो और क्रमेसक्रिक्ता । क्रिस स्थापर सामान्त्रेयो संक्ष्म करके 'नवार्ग ता' (शुः कर्नुः २३ ( १९) इस जनाका वक्षी कव कार्या चारों नेवीके अमीवनकीका, सहस्राजनका, क्षान्त्रकार क्षान्त्रकार ह्या सक्तेमानादि पाँच प्रदानपरीका कर गरे। प्रमाण-भोजनो अन्तरे यो वधारान्त्र क्षमा बोले और जाइल क्षेत्रे, विश अवस्थानकी जान है। इस्य-नेर और पुत्र क्षेत्रेके रिन्दे को जल अधित करे। अनुस्तरको प्रमुख्य सम्बद्ध अध्यानीको कुरुक्तीय असलीयर विकास सुद्ध प्राप केनेत अवकार मुक्तसुद्धिक लिये चयोचित कार आदिसे पुरत तान्युतः अधित करे। मित्र वर्तिका, धरणकातुका, आसन, धरना, कारण, बीचर और व्यक्तिकी वज़ी हैकर परिक्रमा और नवस्थात्के प्रता स्त **अक्टरनेको संबद्ध को तथा असे आहोगाँद** 

विसर्वनकी फावनासे को — सर्वातकदक प्रीता ययासुकं गण्डन् (सक्कींक स्वदि मंतृष्ट हो सुरूपूर्वक यहाँसे फ्लारें) । इस प्रवार विथा 🔤 दरकानेतक उनके पीवे-🚾 🚃 फिर ठनके रोकनेवर आने न 🚃 त्येट जाये । स्वीटकर प्रस्पर 🔛 दूर इक्षणों, क्युक्ते, रीने और अनलोके साम स्वयं भी योजन करके शुक्रपूर्वक खे । देशा करनेते उसमें नहीं भी विकृति नहीं 🔣 भूतवारी । 🚃 📖 📖 🕏, साथ है और बार्रकार समय है। 🎮 प्रकार प्रमिन्दर्ग गुल्बरी क्तम आराधमा कार्यकाला किना हरा म्बान् भीगीका उपधीप

जुने । यह साक्षात् धनवान् विश्ववित कहा हुआ इसम सहस्र है, को केव्युपाके विद्यालये निक्रित किया कथा है। तुक्ते मुक्रमे को 🚃 सुना 🕽 🔛 निवास पुरस तुल्हारा ही मन कहेंगे। अल: पर्वत इसी वार्गसे बलकर 'विकोशनम्ब' (वे क्रिब 🕏) इस कामें आत्मरकाम दिवारी पानन क्षारता हुआ दिस्कृष्य हो जला है।

अन्तर्भे हिमालोकको आहु कर लेक 🗓।

स्तजी कहते हैं—इस प्रकार म्लीसर बामदेवको उपदेश देखर विका ऋनदास गुरु क्षेत्र कार्तिकेय चित्र-मानके सर्वत्य-विका घरणर्राकचीका विकास करते हर अनेक किर्मरोसे अवका, सोध्यसामी स्थ

हे । युनः प्रयास काफे गुरके प्रति अधिकतः काम अञ्चार्यकः कैलासाहित्सको करे धक्तिके लिये प्रार्थना करे। नत्यक्रम् क्वे। केंद्र शिक्योमहित वापदेव भी प्रकृतवाहन कार्तिके वच्छे प्रचाम करके और 📕 परम अनुत कैलासप्रिकारण भा भाईने और महादेशजीके निकट मा उन्होंने उपायक्ति पहेचरके पायागासक मोक्षयपक वरणोकः दर्शन किया। किर चलित्यानसे अवना 🚃 अङ्ग धनवान् शिवको सर्वार्येत काले. 🖥 प्रतिस्की सुधि भूताकर उनके निकट द्रव्यकी भौति यह गये और बार्स्वार ब्द-रहकार नामकार 🌃 लगे । मत्पश्चान् क्रकेंचे पान-प्रतास क्लेब्रोहरा, 🔣 वेदी और आगधेके रक्षके पूर्ण से, जनव्या और पुत्रसङ्ख्या परमेश्वर 🛗 सामन किया । इसके कर 🌃 पालंती और महादेवणीके बरमार्शक्तको अपने सम्बद्ध क्रमान पूर्ण अनुवार प्राप्त करके ने नहीं शुक्रपूर्वक राजे लगे। तुम सभी नामि भी इसी बाबाव प्रमाणके क्राचीभूत महेश्वरका तथा केट्रोके योकनीक रहता, केट्सकंस और केशकाक सम्बद्ध मन्त्र श्रीकारका ज्ञान प्रदान करके चहीं सुरूसे रही तथा विकासकारिक वारणीये सायुज्यसमि अनुवन एवं अतम मुस्तिका मिमान किया क्रको । अन्य मैं गुरुक्षेत्रकी सेवाके लिये बद्धरिकाशम तीर्वको बाडीता । तुन्हें किर मेरे हांचे सम्बद्धकान्य इते सर्वेगका अवसर ज्ञात के । (अध्याप २३)

ŵ

n कैन्यसमिता समूर्ज H

# वायवीयसंहिता (पूर्वसम्ब)

प्रकारमें ऋषियोद्धारा सम्बानित सुतजीके द्वारा कथाका आरम्भ, विद्यारवानी एवं पुराणीका परिकय तथा वामुसंविताका प्रारम्भ

**100 75%** 

नकः विकास क्षेत्रक प्रमानक समूनने । प्रथमम्पूर्वकारः कार्यकारं स्थानिकारकार्यकारे ।। श्रीकारकारम्य प्रका प्रीकृतं कार्यकारं सम्बन्धको ॥ स्थानिको प्रशिक्षको स्थानं विकासकारम् । स्थानिकं स्थानकार्यने स्थानं विकासकारम् । स्थानिकं स्थानकार्यने स्थानं स्थानं विकासकारम् ।

व्यादानों काही है:—को जन्मकार सुद्धि, बारका और संवादको हेनु तथा प्रकृति और दुस्तीर हैंक्ट है, अर प्रमाणनार, पुस्तुत नका क्यादातिल बारकार है क्यादानार वर्ग है, विकास देखाँ काही कुछना की है, विकास देखाँ काही काहत काछा की व्यादित और विकास विकास काछा की वर्ग है, जन विकासह, स्टब्स्ट, अन्यत्व, अविकासी, बहुन्द हैंच, बहुन्यत्व करवाति हैंक्सरी में प्रस्तुत हैंच, बहुन्यत्व करवाति हैंक्सरी में प्रस्तुत हैंच, बहुन्यत्व करवाति

तो वर्षका होत और महाम् नीर्थ है,
वहाँ प्रश्न और पहाराक्त संगय हुआ है क्या
को प्रश्नाकेकका जार्ग है, जब प्रशासक प्रश्ने प्रश्नाको सम्मानकारका प्रश्नेकको एकं प्रश्निका प्रश्निकों एक नवाद सम्बन्ध आयोकन किया। यहाँ हुएल्डिन कर्न सानेकले उन पहाराकोंके श्रामक स्थानकर प्रश्निक विद्या सम्मानकर, विद्याकोता, उत्तव नीतिक जाता तथा सामहर्ती विद्युत् बीरानिकाकियोकोंक स्थान प्रश्निकोंका पर अस्वातको दिवस उत्ता। अव्योग उत्तर सामकामूर्ण प्रश्न वर्षो सहका अस्पी क्याचीका पुरा की। पुरिक्तिका वर्षा हुई तर पूराबों पान करके सुरवीने उनकी इंस्पारी अपने सिनी करके गये उनपुक्त आहरको स्थितर किया। उस समय व्यक्तिके अनुसूक्त क्यानेश्वर उनका सम्बद्ध करके हुए उन्हें आहरत अधियुक्त पार्ट्स का बात करी।

अपि मेटे— विजयनक्षियेक्ति । आव व्याप्त विवाद क्षांकार रोज्यकेक्ति । आव व्याप्त हैं । सेन्द्रे संबद्धारे देखी कोई जात नहीं है, को आवकी विकाद न हो । आव व्याप्त हो दर्शन हेन्द्रे रिक्ड कार्य कहीं का को हैं । अन्य अव हमारा कोई कार्याक वैक्षा किया आवको कहींचे कार्य की वाला व्याप्त क्षांको अर अरक्त हमें जीत का परिवा क्षांका क्षांको, को अरक्त क्षांकीय, कार्य क्षांका अपैन अरक्त कुछ सका केहानके क्षांका कर कर्मा हो । नेव्याकी पुनिवादि क्षा हम क्षांका क्षांका करिया का्रांकी कर्मा, अरक्तिक क्षांत अरक्ति क्षांका क्षांका करिया क्षांका क्

कृतकी करण- वहाँग्वी ! आयो वैश सकार वित्या और मुहण्या कृता की है, कृति दक्षाने अस्ति हैंग्सर में अवन्ते स्वता वहाँग्वेद्वारा सम्बद्धित पुरस्कार प्रशिक्तीं प्रकार क्यों कहीं कर्तना । अब वे व्यक्तिकार, देवी पत्नेती, बुधार स्वत्य, मक्तिकारी, उन्हें स्वा स्वत्यतीमुख्या स्वाम्य भगवान् अस्तिको प्रमान करके उस परस पवित्र नेप्युक्त पुरानकर क्या कर्त्वा कर्त्वा वो विश्वापत्रको हाजका स्वत्य है और भोग a dikti fanyali a

कृषं जो क्रांकारी पारत हेरेकाहरू स्वाक्ष्य सम्बन्धः पारतः अधिकृतस्यक्षित्रपणः कृताः । पुनिश्यः ( है। विकास सम्पूर्ण नवामीका, पुरानीकी औद्यानकीकारको बेहीको बीहार कार्य पर्ने र्गरूपरका और उनकी अधीरका विकास है। का मानोने निकास विकास प्राप्त संबंध पार क्षा है। आयारेप मुक्ती इस विकास म्बार्क्ट्रेड हो। इन्चेट्यू, पर देर, बीमांका, विकास न्यानकात, पुरान्य और क्षतिकार — वे प्रवेद्ध विकास है । पूर्णक सहय अवस्थित अनुविद् सम्पर्कतेत् अतेन असन अर्थकात्वाको भी दिन विकास कर हो है विकार अक्टर के माने है। इस अवस्थ विकासीके वार्त एक-कुलेके विकादी । प्रत सम्बद्धे निर्मात क्रियाल्याची निर्मान् स्वयूर्धि भगवान् जुल्यांना किन्त है, ऐना गुर्वेच्या कार है। सन्दर्भ जनस्थि नामी स कार्याम् विकासे का लगा संस्थानी सुद्धि क्रानेकी प्रकृत हुई, तक इन्होंने सकते पहले अवर्ष समान्य पुत्र मध्याम् सहार्थाको असा विकास जीत असमें इस प्रमाण पूरा, निर्माणीन paper with the world when प्राप्त प्राप्त पारचेके रिक्ते पहले के राज विद्यार्थ 🗗। इसके बाद इन्होंने पालन बारवेरी रिजे चनकान् अविक्रिको निवृद्धा निक्रम और अने अगरहरते रक्षाके मैनके प्रतीक प्रधान की । वे क्षकान् विका सक्रायोके को कारक है। ब्रह्माओं निवा प्रदा सम्बंद का प्रसादी मुक्ति विकासकार्यके सके, तब उन्हेंने रम्पूर्ण क्राम्बोने पहले पुरस्तको ही प्रतान किया और क्युनियों में प्रकारती साथे। पुरामांके प्रकट होनेके अनुसर उनके कर मुक्तीले कार्ने केरोका अनुकान हुना। किर अधिक पुरस्ते सन्तुनी सम्बोधी अनुति ह्याँ । प्राथमें भागाम् बीहरि मान्याकि गर्भरो उसी तरह जबद हुए, जैसे जरनियों 🕬 🖟 और यह करह संदिनजोंने दिशक

**Inc**ia

वालोवे केवंबा काल (विकास) शरमेंचे के नोक्यों वेदालकांके मानने विकास हुए। इसी क्या उन्होंने कुल्लोनके संविद्या करकी कर स्वयं प्रत्येकोने जीवित विकास अस्य भी क्षेत्रकेवली प्रशासीका विकास की बहेरि प्रकोषांना है। यो दिन बच्चे अनुने और क्वीन्यवेतांत करें बेहेको से कारण है किया पुरस्काते जी साम्या, यह तेह विद्वार नहीं हो समाना । हरियाना और पुरान्तिने केन्द्रवी रवास्थ्य को । विश्ववद्य प्राप्त प्रदेश कुल है अधीव को बीगरियक क्रान्तो कुल है, क्षेत्रे पुरस्को केट पह सोपायन क्रमा है कि पा मुक्ता अक्षर मान बेवेन्स । सर्ग, प्रतिसर्ग, वंद्रा, जन्मनार स्वीर व्यवस्थानि—वे gemeit wie ergen tie abb afte mitte नेवारे अनुस्ता पुरास समाने गर्न है। t. margeren. १. क्यांच्यान, a. Rengerati, ४. रिक्युराम, · verbergen, ६. थानिकपुरान, च. सम्बद्धारम्य, ८. कर्मान्त्रेयपुराण, १०. व्यक्तिवर्तपुराण, ९. महिनुसम्ब tt. Parton. ११. वारकपुरान्त, th. surgette, १४. क्रक्स्युक्तन, १५. समेव्यम, th. straight. १७. गर्नाकृतन्त्र और १८. स्क्राध्यकुतन्त्र— क्य पुरस्केता प्रोत कर है। इसी विकास केला है, को क्लाब्स विकास सम्बद्धाः १९०० है और हुद्धाः मधेरव्येका काश्रम है। इस सम्बद्धी स्रोक्तेस्ट्या एक आन प्रकट क्रेकी है। जेन समय प्राच्या है। प्रस्ता निर्मात काश्रुव परावान् क्रिके

ही विद्या है तक इसमें धर्म अभिद्वित है। जिल्लपुरानको अस्परनेतने सून विचा। वेक्न्यासने इस एक साल स्टोक्स्वारे विकार्यसम्बद्धे संविद्धा करके चौचीन हवार इस्तेकोंका का दिया है। इसमें सार संक्रिताचे है। पहली विदेशकांक्रिया, दूलनी कारोहिता, तीकरी प्रानकार्यक्रिक, चौची कोदिनकारिया, परिवर्ध उन्तरेवेका, वर्धी केरणसमिता और मालवी वावनीवर्गीका है। इस प्रकार इसमें कार ही संदिलाई है। रिक्षेत्ररार्विकामें से अवत, स्वासीमाने का हमार पाँच सी, सलक्करंकिकने के हमार एक सी असरी , कोटिन्डलंडिन्डमें हो बकर दी सी बालीस, क्यामंदिनाचे एक इसार आह मो कलील, केलाक्संक्रिकने एक इक्टर है सी चारतेल और कल्पी-लोक्सिक बार इकार इस्तेवा है। इस बरण परिव

केवार कर हका प्रशेकोनी सामग्रीय-संक्षित रह गयी है, जो से घानोंसे पुरा है। अस्ता कर्णन में कारिया । को बेटॉक्ट विद्वान, न हो, अलमे इस असम साम्रका वर्णन नहीं करन वादेवे । से प्राजेको न जनता है और विशवके पुरानका बद्धा न हो उससे भी अवस्था काम अर्थ काम कामिये। को प्रत्यान् विश्वास चल हो, विश्वोक कर्मका पारण करता हो और क्षेप्युदीसे रहित हो, जल जाँचे-बहुते हुए धर्मीला विरुक्तको 🛊 इसका अन्तिक देना पाहित्रे । विकासी भूगानी पुस्तको पुरायानीहरूका हान है, का अधिकतेत्राकी धनवान व्यासकी THEORY & L

(अव्याप १)

•

## प्रापियोका प्रदाननीके 📖 जा उनकी शुक्ति करके उनसे परमपुरुषके विषयमें प्रश्न करना और ब्रह्माजीका आनन्दमञ्ज हो 'स्ड' कड़कर 📖 देना

सुतको कारते है—म्बार्टिको ! ध्याने अनेक कामोंके कार्यार बीवनेकर तुरीवीकारको पञ्चात् जाव यह वर्गमान कारण रुपरिश्रत कुरुप और मुख्यिक सार्थ आरम्भ हुआ, जब जीविका-सध्यक कर्ज-कृति, गोरका और वाकिन्यकी प्रतिक्रा हुई तका प्रकारत के लोग सवाग को सबेत हो गये. तथ कः कुलोमें अपन कुए यहाँचेंबेंने परस्वर मध्य क्रिके गरी। 'यह मनाक्षा है। भा नहीं है' इस प्रकार उनमें बहान् विकाद होने सका। विश्त परम क्लामा निकारण आरम्भ काहित होनेके मतराज उस समय खड़ी 🚃 निश्चम न

📗 सम्बद्ध र 🔤 🗎 📖 स्थेन अन्तर्-साहा व्यक्तवीका दर्शन करनेके 🔤 का स्थानपर गये, जहाँ देशलाओं और असुरोके भूकरों अपनी सुनि सुनी हुए व्यवस्य प्रदान विराजनात से । देवताओं और क्षक्तोंसे भरे हुए सुन्दर रमगीय नेस-विकासकर, अर्थ विद्धा और कारण परस्पर कराबीत करते हैं, बक्र और गनार्व सहा रहते हैं, विहंत्रीके अनुदाय करात्व करते हैं, वर्षित और पूँचे जिसामी क्षेत्रण बक्रमे हैं तका रिक्का, करनाई, होटी पुरवर्ष और अनेकाचेक निर्मात जिले सुन्त्रोधित करते हैं,

• वर्गीका विकास्त्रातः • 

नारा प्रकारके सम्बद्ध और दूर है। असकी उनकी बड़ी कोचा हो भी की। संबद्ध हो क्षेत्रम और ब्रोक्स दल कोकस्की है। इसके भीतर एक रक्तीय सर्ववर है, के सुरुवाद निर्माण करान्हे भरा रहता है। वहाँक रक्लीक पुलिस क्योंपर काव्यले चीर क्रांचे रक्षो है। का बन्ने एक प्रजेतर एवं निकास तवर है, जो जल:बजनके सूर्वकी व्यक्ति अववित्रत होता रहता है । वहाँ कुर्वर्ग स्त्रीकरो एक क्यारियाची देख, राज्य तथा राक्षातीयार निवास है। यह स्वर तवाचे हुए पुरुषेका क्या जल काम 🛊 । जलकी बहारदीवर्धानां और सदर कारक बाल क्रिके ि क्षेत्रेट भूगों, करन् क्षणे, अन्तरभागाना वचा र्मकार्ग गरिक्केंचे का नगरकी वर्ष शोधा है। वह विक्रिय प्रमुख्य प्रकारित आकारको जुला का जाति होता है तथा

कई करोड़ विकास अवसीते अस्तुम है। का गराचे प्रकारति सक्त अवने क्रमासकोके साथ निवास करने है। वहाँ जाकर इस पुरिश्वीने इस्कृत्य स्टेक्टिक्सक् प्रकारिको देवत । देवविनीके समुद्राप arest short to de time force श्रुव सुवर्गके प्रवास थी। वे सक आयुक्तोहे विश्ववित थे। इक्का वृक्ष प्रमूप था, क्रमते सीम्बन्सम् प्रमुख क्रेम्स 🐿 । उनके नेव कारत्यक्रकोर जनान विकास है । विका-काश्विमे सम्बद्ध, दिव्य गन्ध एवं अनुसेयनसे क्षित, रिव्य केन बढ़ोंने सुक्रेचित तक दिन्य मानाओंसे विश्ववित प्रदानीके परकारविष्ट्रीकी बन्दन सुरेन्द्र, असुरेन्द्र तथा योगीन्द्र भी करते से । जैसे ३४३ क्लिकरसी हेमा काली है, उसे जनार समान जुध

एक स्थापन राजने प्रसिद्ध कर है। इसमें केंबर हे उनकी सेवा कर की थीं, इसके

प्रक्राचीका दर्शन करके का सभी महर्मिकोकं मुख्य और नेत किला बडे । अमेनि माराज्यम अञ्चलि स्थित्यक वन सूर-नेज्ञाकी स्तरीय पढि ।

ज्ञान नेते-संसारको सुन्नि, काल और स्थानके हेतु तीन कल धारण करनेवाले अपूर्व प्रतासकृतक करवारका प्रदानको नगवापर है। अनुवीर विकास सरीर है, जो अनुवीरणे क्षेत्र प्राप्त करनेवाले है क्या अक्सिक्यमे नेहाँस विकासोसे जुला होतेयर भी जो बाक्तवर्थे निर्विकार है, उन सहादेखको क्याच्यार है। अञ्चलक विकासी केंद्र है. ते के के प्रक्रमकों अपने निवास कुरते है तथा वहाँ एकार विकास बार्च और सरक शतका-कारणे विका का क्षाप्राचीको नगरकार



makerides a **CY**O बहा है, को सम्दर्भ जीवोच्हा अरोली संबोध करमलकाय साक्षतकार नहीं हो रहा है। आम और वियोग करानेमें हेतु है, उन स्थानवीको सम्पूर्ण जनस्के बारश-क्षेत्रः करनेवाले क्रमान है। समा ! क्रिकेट । आपने हि तका सवस कारलोके भी कारण है। सब । स्कृष्ट कोई ऐसी कन्नु नहीं है, को आपको सम्पूर्ण जनस्का सुद्धि, परस्पन और शहार होते ब्रिहित न हो । बर्धन देखा पुरूष है, जो सम्पूर्ण

है, तथापि मानाचे अल्ब्रह होनेके कारण हर आपको अहाँ जानते । युक्तवी कहते है—इन महाधान महर्किपेकि इस प्रकार स्ट्रॉन करनेक सहस्री रूप मुनियोंकरे आहार प्रदान करते हुए मण्डीर वार्थीये इस प्रकार केले । लहाजीने जहा--लहर अववयुक्तके शस्त्रक बहायाग महत्तेत्रसमे महर्मियो । तुन सब रहेन एक साम बड़ी बिह्न रिस्टे आने हो? प्रकारिके इस प्रकार प्रक्रिका

ब्युक्तिओंने हेंसु का सभी मुस्लिने प्राप जोड कियमधी वासीचे कडा। मृति चोले---प्रमाण ! इन्सानेग उत्तर प्राचीर कुलिक्त के बंदा और ने इस्स अञ्चलके स्वान् अन्यकारारे अववृत्त के विका चौक्रकर चोले । हो सहे हैं। परवार विकास कारो 🛍 🔣

अपने अञ्चल क्रिकामान्यस्थार समसे प्रकार संस्थानको शुक्ति कराता है ? महाधारा ! हन्हरे इस संदेशक: विकास करनेके रिकी आव क्षे परवासीतरवार उन्हेस है। युविकोके इस सामा युवकेश सहस्राधिक नेता अध्यानी क्या वहे । ये केवताओं, क्षणमें और मुनिवेंगेर निकट सब्दे हो नवे और विस्कारणका ध्यानवा है 'का'

जीकोंके पुरासन, अन्तर्वानी, इस्कृष्ट विसूच

परिपूर्ण एवं सम्बद्धन परवेश्वर 🕏 ? सीम

(अध्याच १)

देशा कर्ता हुए आकर्तिकोत हो क्ये : उनका

ब्रह्माओके हार: परमतत्त्वके कमर्पे भगवाम् शिवकी ही महत्तका प्रतिपादन, उनकी कृपाको ही 🚃 साधनीका फल 🚃 🚃

उनकी आहारो 📖 मुनियोंका नैपिकरण्यमें आना लाइन्हेंने कहा--कुनियो ! 🛗 व स्त्र और हुन्तुर्वक 📺 सबस्त अगत् प्रहीर

आवन्त्रमः स्टब्स्यकः अनुनन करनेनासः विकासकः परम कारण है, विजवेत स्थितः और पुरुष काची 🚃 🔛 हरता, विकासे सम्पूर्ण विकासिके 🚃 🔲 जनसूकी 🚃 🗃 चूनो और इन्हिम्बेंके een स्क्रा, किन्तु, होती," सन्पूर्ण ऐसर्वसे सन्पन्न होनेके

<sup>•</sup> मतो धानो शिकांने जाताच मानव एतः। अक्रमर्थ परः वै निक्रम् न प्रेपेटि कुरुवान । महार्थ्य सर्वाचित्र अक्षाविक्युरक्षेत्रपूर्णक्या । यह गुलेन्द्रके वर्ण प्रथमे सम्बद्धनते । भूत्यानं स यो पास व्यक्ति प्रश्निपत्यम् । न सनस्योऽभागाः बुराधन व्यक्ति । (即中部亦至中 (12~1)

a riding Congress o \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

544

कारण को सब्बं ही सर्वेश्वर पाप बारण करने है, सब युपुध् किर राज्यका अवने सहय-असमायांके जीवर कान करते हैं, रामाने पहले पुत्रों ही अपने पुत्रके सम्बन्धे कारण किया और चुते ही सन्पूर्ण नेदीका ज्ञान विदा, जिनके कृषाञ्चारमे 🎁 🚃 प्रकारतिका पर प्राप्त किया है, 🔣 ईवर अवेत्ते ही मुक्कारी मांति निकार भागते प्रकारकार आसांसर्वे विराजकार है, 📖 परमयस्य परकात्वाले यह सम्पूर्ण जन्म परिपूर्ण है, जो ब्यास के बहुत-से व्यास जीवोंके सामान एवं उन्हें सर्वेक्टर प्रदान क्षानेवाले हैं, को क्लेकर एक बीजको अनेक स्त्र्योधे परिकास कर केरे हैं, की सक्का बुक्तम करनेवाले ईश्वर इन जीव्येकदित इन इत्याल लोक्टोको क्याचे रहको है, उन्य क्लीचे जो एकमार चनवान गर ही है, दूसरा कोई नहीं है, जो अहा ही मनुष्योंके हर्माने धारी वर्षित प्रविद्य क्षेत्रत विकार है, जो अर्थ सम्पूर्ण विश्वको देशने तुर् भी दूतरोने क्रवारि राक्षित नहीं होते और रखा रूकक बगरको अधिद्वासा है, को अनन शांकिकामी एक्समात्र भगवान् हा बालते मूल समझ बारलीयर भी क्रांकर करते हैं. जिलके रिन्हें न हिन है न राजि है, जिल्की समान भी फोर्ड नहीं है, फिर अधिक से हे

क्षे बैक्ते शक्ता है, विकासी जान, यहा और

राज्य परावर्कि राज्यानिक एवं निरा है।'\* के इस का (विनाससील), (अपूर्वीर) पर तथा अमृतसम्बद्धा अक्षर (अधिकारी) जीवात्वापर क्रमान आसे हैं. डनका जिल्ला ब्यान करवेले, जनको उनमें क्रमाने क्रानेसे तथा उन्होंके तत्त्वकी भागता कर्त्व हुए इनमें 📖 रहनेते 🚟 अन्तमें क्वोंको जार 🔣 माल है। फिर 📓 सारी वावा अवने-अस्य दर 🖩 जाती है। उनके न हो 🚟 📉 बहरती 🖁 और न सुर्व तथा क्यूना हो 🚟 अधा कैम्बते 🕏 अधित अपनित प्रकारको यह सम्पूर्ण जनम् प्रकारिक क्रेम्स है। ऐस्स समातन श्रुतिमा कार्यन है। † एकमात्र भक्तरेच महेखाको ही अपन आसम्बोध जायस माहिते। उससे केंद्र इसल कोई का उपलब्ध नहीं होता। पे कार्य ही सक्योंक अस्ति है, सिल्यु इनका न आहें है म अन्त । में स्वयासने ही निर्नात. कराना, परिवर्ण, सेन्द्राधीय सवा व्यक्तवरकार 🕯 । इनका स्तरीर अञ्चाकृतिका (शिव्यः) है। ये ओलान् महेवार संस्था और न्यक्रमध्ये प्रवित्व हैं। ये निरममुक्त क्षेत्रपर स्थानो वश्यमके मुक्त करनेवाले हैं। क्षानको सीमाने वरे स्कूपर कालको प्रेरिन कारनेवाले है। इ.चे शबके क्रमर निवास करने 🕏 । स्वर्ध 🗗 स्वयंक आवासस्वान 🧸

सर्वेष्ठ है तक कः प्रकारके अच्या (वार्ग) से

व यस्य अवसी दर्शने कामने व पानिवाद - कामनिवारी प्राप्तिकिर्तिका प्राप्तिको अपि ॥

<sup>(</sup>防火 無 赤 東 等 3(3)) ः परिवार पहले विद्यार सूर्वे न न नहरूर । सार पास विपानीवीकोण सामाने हुवै: स

<sup>(</sup>कि कु क से पूर्ण ३ (१४)

<sup>🛊</sup> अञ्चल्यानुः सीवान् सभवतभावनगरिः । 🎹 पुत्तरे नोववान् इत्यानः सम्बनोदनः ॥

बच्चात (प्रमर) है। जनम्ब प्रकृत्योको नकामार कृतिनको समाप्त का केन्क्री माराजे परिवार है। क्यांगा, मीधार, प्राचीत्वा और प्रयुक्तके प्राचनक है। इसके सम्बन को कोई पत्तु नहीं है, दिन क्रमी क्रमा से हो है जैसे क्या है। मे कारारक्षित है। समाप्त अनिरक्षेत्रे राजाविकाओं कार्य विकासका है। ये के वृद्धिके प्राराजने अन्तरे अञ्चल विश्वपन्तराज्ञ-हारा इस प्रमानं जनन्त्रते सुद्धि पान्ने है और promound up fer pellit eine it मानकः। सन् प्रान्ते प्रतिके सक्ते है। वे हे parts fafou until treps arrival. 🜓 परायक्तिसे 🗷 इनका स्तर्भन होना 🗓 क्षा किसी प्रकारने कभी नहीं।

क्रम, सम्बूची दक्षा, सक्का और Brate-pa von meritali gelebreit मानुवादेने नामसूचि तथा अनुसामाधी इन्स्टेनिक रिक्ने ही कारण का, इसमें संस्था को है। है, सरवाद क्षित्र, स्क्रीन सक कुर्तर-कुर्तर केवल एनं असूर अस्त्र भी का स्वाच्याओंके प्रता करते. व्यक्तिकी प्रवास रकते है। धर्मप्रह, यूद, यूह और पृष्टित आसार-विकारकार सोपोली अस्ता सुर्वत केल अस्तरक है। प्रकार केर और बाहर भी इस्टिक्ट कुछन एवं असन करने है। पद प्रमा सेन जनस्थात है—स्तुत, सूक्ष्म और इस बोचोंसे परे 1 इस राज देवता आदि विका सम्बद्धी प्रस्तान देखते हैं, ब्ला स्कूट है। स्तान प्रत्यक्ष सूत्रीन केल्यून केल्पिकीको होता

AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE इस समूर्त कार्युक्त कार्या है। है और अस्ते की यो के निता, प्रान्तकार क्रमोत्तर प्रकार पुरोशे II तथा प्रकार है। अस्तरकात क्रम अधिकारी भगवासका है. प्रचले स्कूबार कुरता मोर्थ क्षी है। अन्यत का जाने निक्र रक्तनेवाले सामन्तरायस आकाराविकारी कवारकाव पान कार्यकारे - प्रात्तेकी है दृष्टिमें अला है। भागवद्गाताल saint fried was it send ter un है। इस विकास अधिक कहारेने क्या स्थान, पुरुषे के पुरुष की स्मृत सामा है पर्वकार क्रिकोट प्रति परिता को उस क्षीको पुर्व है, यह संस्तानकानो कुछ हो मान है -- हरने स्रोड की है। का चरित्र परावाद रिकामी कामले के उत्तरका होती है और क्यूकी कृष्ण की करिएसे ही सन्तर होती \$--क्रा अला वे क्षेत्रे एक-एमोके अलीका है—बीबर चेले ही, जैसे अञ्चल्ले बोल और प्रोक्तों अपूर केल है। जेर्सको sprangraph of male fintigral formell \$ : तापूर्व सामग्रीने अन्यने नामान्त्रते कृता ही प्राच्या है। अन्य:कारणकी सुदिह स प्राथमका सामान है को और उस क्योंक marrier affrence dieb für ich beiter क्रमानको पहलिक पुरस् और पार्थमे सामा असी है, इस क्यानो प्रताद (प्रसाधी क सम्बद्धान्त्रदेश) का सम्बद्धान्त्रका होता है और काले कर्नकी श्राद्ध होती है। कर्नकी पृत्तिर्थ क्यू (जीवके) पानीका क्या क्रेस है। इस क्या विकास कर और हो रहे हैं, उस क्षेत्रको अनेक सन्तेके अञ्चलको सन्तरः क्या-मकेवरके रूपकार जान जात होतार क्रमीत प्रकृति कर्मा और भारतास करन होता है। इस अधिकारको अनुसन्द ही महेदाके कुरुक्तान्त्रका स्रोक होता है। उस अस्वयूरी क्रमीक साथ होता है। क्रमेंक साथका अधिक्रम उनके प्रज्ञेके स्थानले हैं, कार्नेके कारण स्थापने भागित करा को निर्देश

• प्रतिद्वा क्रिक्ट्राम् • हुआ कि कर्मकरोधे जाको किकानी किया 🖥 का अक्रम उर क्षेत्रका

महाराजको अवृत्ति होती है। perfect from question will करनेके कहेरको तुम हात स्वेग अपने ची-पुत्री और अधिकांके स्थान सामी और पनके

क्षेत्रेचे रहित क्षेत्रर एकमान भगवान् विकास 🛊 बाल करते को । जाति 📖 orang प्रकृति प्राप्तानी तत्त्वता 🕌 सावते । अभि का स्वापन क्षित्र क्षित्र केवल हो। एवं कार्य करते हुए काले उन्हेंका विकास विकास करते । एक संस्कृत विकास समिति विक्रो दीर्वकारिका काला आरम्ब 📟 अरे पूर्व करो । ब्रह्मके अन्तर्वे अन्यक्षार आन्तर्व क्षात्रेका साधान वायोग्यत वहाँ क्याने । विद्वार के और पूर्वत काम उन्हें पहिल्ला अध्यानकार रस्यम् वर्षे अस्तर कालेगे । नामक्रम् सूर त्या मोरा पाप सुन्त पुरुवानी सारामाने-प्रीको साम, जर्म विमानकति सीकान् भगवान विश्वास भगवानीम अनुवा språde find dpå spalelike sam som निवास बरको है। दिलोजको । वहाँ सुन्दे पहा भारी भागार्थ दिव्याची देशा । अन आहर्यको वेपाला तथ फिर मेरे 📖 अस्य, 📖 ै 📆 मोक्षाका स्थान जनसँगा । इस जनकरे एक 🏢 जनमें भूतित सुचारे क्षावारे अब बावारी, जो अनेक जन्मेंक संसर्भकारणे कुरवास दिहार नेकारण क्षेत्री । यह कैंद्रे मानोतान सरकार निर्दर्शन 🚃 🛊 । इस सकतो ही सहीने कोक्स है। जहाँ सामार पुरस्की नेति विद्योगी

हो जान-दृद्ध-पूट कम, भी गामाने प्रिक्ते सूच्य देश है।

ऐसा बढ़का जिसका प्रवासे तथ कृषेतुम्य नेजन्त्री अधेषण पदान्त्री और देखा और महस्वतीको सामा करके को क्षेत्र

व्याननीयो जनान काके जा स्थानके हैंस्के यान दिये, जार्रे का चारको नेचि जीने-सीने होचेक्समें की । इस्तारिका केचर दशा नह कृषर 🚃 मनोहर हिल्लक्कोंसे पुत्र और विसंदर एक हाराहा जलते पूर्ण भिन्नी बनने हाता । प्राप्त सम्बद्धाः वेतिको स्रोतने क्षेत्रेको स्था पुरिवर्षका का विकि स्वामे विकास हुआ। अनेक प्रभू, पत्त्वमं और विकास वर्ग आकार रहते जने। पूर्वकारणे जन्म्हरी क्ष्मिकी प्रकार रक्षमेवाले निवासका एवं selfent present प्रकार्यकारि करि देश प्रकार



🚃 था। 🚃 इत्याकाच्य, अर्थसाम्ब वधी न्यानकारोहे प्राप्त विद्वार न्यर्थिकी स्रीत, ज्ञान और क्रियाचीच्छे प्राप्त सामीय विशेषका अनुसार किया था। जसी स्थानवर वेक्षेत्र विद्वान् स्था यहा और अध्यक्ते महत्त्री कुछ क्यानीक्षर अस्तिका वार्र्यकारे वेद्यादिन्द्रत नारिक्योचो परद्यात सा वेतानिस - क्षेत्रकेल्लीक -

तपस्ताने प्रोप्त का प्राप्त का प्राप्त । स्वयंत्रिकः वहाँ प्राप्तः स्वयंत्र स्वरंतिक प्राप्त हैरेयाले वृक्ष स्वरंतिक पर्वतको क्रिस्तानोते प्राप्ते कृत् है तका स्वयं क्ष्यंत्र शीव-स्वयुक्तीका संव्युक्ति व्याप्त वृक्षं स्वयं व्याप्त है। (अस्वयंत्र है)

नैपिबारण्यमे दीवीसप्रके अन्तमे मुनियोंके पास कायुवेबताका आगमन, क्ष्मका सत्कार तथा ऋषियोंके पूक्तमेपर वायुके साथ पशु.

अका सत्कार तथा ऋषियोंके पूछनेयर दायुके वाल पर्यु, पास एवं पशुपतिका ताबिक विवेचन

म्हानी काले है—वृत्तीवाचे | उस वहाने | जो को आया ? समा समाप अर्थन आस्त्रम पास्त्रम अर्थनार्थं अर्थ समापाम आर्थियोते अर्थ देखाँ महादेखां की देखां की की कि आर्थ शिवानीहरा अर्थाया करते हुए एक पास्त्रम पास्त्रम संदेशकी पूर्ण करके प्रातिविकत आर्थायत स्वात् | यह यह सामापास्त्रम अर्थ्याया स्वात्रम समाप्त्रम अर्थाया स्वात्रम शिवा ? इस समापाम पास्त्रम अर्थाया अर्थाया अर्थाया समाप्त्रम समाप्त्रम अर्थाया समाप्त्रम अर्थ अर्थाया समाप्त्रम अर्थ है ?

त्रपुर वृतिकारशिक्षे वृत्ति वह वह वाकात्र वृत्ति त्रव्य क्रमानीको अध्यानो व्यक्ति व्यक्ति वृत्ति अस्तु अस्तु विद्यको अध्यानो विद्यक्ति वृत्ति अस्तु अस्ति व्यक्ति अस्तु अस्तु

सानोः से कुताल-प्रभूतः पुत्रने समे । तापुरेकतः नोते---आक्राम्मे ! इस प्रमूत् वास्ताः अनुहान पूर्ण हेन्सकः तुम सम सोग सकुत्रस्य से २ ? व्यक्तनः रोणकेने देखोने पून्ते काश्चा से नहीं महैनामी ? पून्ते कोई प्राथक्षिण से नहीं करना पक ? सुमाने

वृत्तिकी कहा—प्रभी है इसारे कारणकारी वृद्धिके तिन्दे जब आप स्वर्थ कार्य अस गर्थ, तक अस इपास स्व प्रकारते

पुरसार-स्मृत्य हो है क्या हमारी क्यान भी — वैक्षिप्रत्यके अधिकें) यून—केंग्र ( an होगी । अन व्यक्तिका कृतका सुवैत्ये । अस्त्ये ईक्टलिकाक प्राप्त वैत्ते प्राप्त वैद्यान?

142

SALL BERTHARDEN SERVICE & गमा का, तथ इनने विकासकी अधिको रियो पूर्वकारको प्रकारकार्था औ। क्षाणानमञ्ज्ञात प्रकारीके हुए प्रत्यक्षीते 🛍 क्रिय नान्दे 🕬 ब्रह्मार स्थान— 'शाकुर्ग्ने । कार्युक्त रूपको होता है । ये ही परण कारण है। उन्हें नकीने वहीं काल जा

पुराकेत वेरियानको प्रकृत आहेत्व करे । देवंबरम्बल पर्याकारे का पूर्व तुन्हें इस्थानाम होत्य और उससे कार्यानाम जाहि होगी।' महत्त्वाम । देखा आदेख देखार परवेड्डीने इस सम्बद्धे बढ़ी केवर । इस इस

देशने जानके आनकाची जानिहा करो 🚃 Der Ber Ber retter Dermere ब्याने अनुसूचने सने से है। ३००: इस समय आयो आयवनके रिवा प्रवर्ध किने कारी कोई अर्थनीय कलू शही है।

वैजेक्स व्यानुस्था को हर 📧 महर्षिकोचा यह पुरावन कृतान पुरावर वायुरेकता वय-ग्री-सन प्रस्ता हो सुनिस्तेते मिने पूर्य वर्धा केंद्र स्वेत निपर इस सम्बद्ध पुरुषेत करके परित्यकता वृद्धिक विक्र अपूर्ण भागकर क्रांकरके कृषि असी देवर्षको संक्षेत्रने बताया ।

ner and arthursten terrelity from निका अधार पूर् ?

व्यक्तिका केले—व्यक्तिके ! अतिकी करणके का केलनेक्सिका स्थान पारिकेत करी करको कर्तुक उन्हरी दक्षिकी काकानो नगरत की। जाकी सर क्षेत्र परस्कारे संदूष्ण हो एकं इसके निका समानं । मन्तिम्बन् कुन्न ही उनके समानको । तेत्रके महेक्टने इन्हें वर्षन दिखा । ये दिख बीक-बीक क्षेत्रमा और प्रमानन है। याँच कुम्बराज्यको कुछ कर बारम बार्स भी अन्यों कृत्यमें ही निवसी है और कर क्यानानेने क्षेत्र केर मानक भूनि होना दिया कुरताओं ही परमान्यवारी जाति होती है। अस: अस्ति कोर्न्स हुए क्रांबेंट सामने क्रांनिका हुए। अर्थेद कुल्याकाराव्यको साम चारविक तिल्ये केन्द्रीक अधिकाति प्रचा प्रकान प्रतास विसा मोक्स को करे मार्थाकीर married and some flow with angles क्षारा वरण प्रकारन व्यक्तिकारी आरमानीर वाले । जाता प्राप्त व्यक्ता । अस्य पास्ता विकासारी नक्षेत्र अन्तर्भे अन् नक्षेत्रके कृता-प्रतानमें नक्ष्मुंक प्रक्षा कन्त्रूनं वरावर कृतिके सूचि मार्गुक्तार वहाँ प्रकारेने । अलोक मुलाने वहाँ काले तली । अस्तुत्वह प्रात्मेश्वर हिन्तको सुनकार प्रकारीने अपूर्णनामा प्राप आहे विकास कर, प्रातिको की राज्यको बन्दो अवस्थि गुरुको सर्व प्रश्निको स्थानका विकास

> धूरियोरे पूर्व — आपने यह बरीज-एव उस्ते हुन विकास 🔛 सरको 🔛 प्रस्ते 📖 क्षे जुल है तथा निसमें बचन निक्र रहाका पुरुष परवारपाने प्राप्त करना है ?

> urgion airt-mille i fit कृतिकारणे हुन्ने-कक् और क्यूनरिका को उत्तर अहा किया या, सुवा व्यक्तिकारी प्रथमके अभीने देखी निवार रक्तनी वाहिये। ज्यानको जनक क्रेनेकारक दुःक ज्ञानको ही हर होना है। पन्हांत विशेषन्त्रा नाम प्राप्त है। मधुन्दे तील नेत् कारे तमे है—अह (अपूर्णि), बेबन (चीच) और उन क्षेत्रीक्ट

निकार (परवेका) र इच्छे सीनोको कान्योः कम पुरूष (बीम) है र वर्ग्य के जन्मरके भारत, पञ्च गया पञ्चमीर महाने हैं। समाहः है—पुरुषकों और प्रकारते । पुरुषकोंका कुछ आप: इन्हों सीम लग्नोको हम, सहस गवा का योगोले अलीत बवाते हैं। अवहर ही क्या ब्रह्म गया है। अर सम्बद्धा है ज्या श्रीक है प्रधा क्षर और सकर केन्स्रेन को के परकारक है, असेको जी। या प्रकृती करने \$ 1 mg/freit dit der mag men \$ 1 mer (जीव) की ही अहर कहते हैं और के इन केनोंको प्रेरित करता है, यह इस और अकर केनोहे 🖼 📖 पर्यका पक पक है। कारता है जार प्रकृति है। पूरण जार मानाचे सरका है। यह और 🚟 🚌 प्रकृतिका पुरुष्के साथ सामन्य होता है। fiere all ger abelde frem fart & 1 meir महेक्स्परी स्तरित है। विस्तरकार क्रीय का महत्त्वाचे अत्यूष्ट है । चेतान जीवाची आन्यानीहर कारोकाम अञ्चलक पान 🖥 पर बाहरतात है। जाने सह हे जानेना मीन ver: fire & very \$1 on fresh & Restor 8 a

कृतिकृति पूरा-वर्णकाची केवलाई मान्य विकार केपूर्व आसूत बारती है? Reselvet grown server sitt ibm \$7 aft fair servit serie frame tion \$ 7

क्ष्रोक्त की - भावत प्रकार प अधिका अध्यक्त आह होना है: क्योंकि कार आहे भी प्रत्यक है। क्षेत्रक रियो किया गया कर्न है इस आयान्त्री पहला है। परस्का नाम होनेसे यह आवत्य हा हे कात है। करन, विका, का, कार और निवासि—इन्होंको करण जाति वर्तने है। कर्मकरका से अपोप करता है, करिया

केनेक क्षाप्त अन्य हो पान्य है । क्षापि पार क्षतीका केरन अस्तरते कुछ प्रच्यान गर्ने है. क्यारि अक्रमणा प्रीपने को अपने-अपने मूल रक्ता है। योग कर्मका विजय करनेवारम है, प्रकारिको केन्स सकते हैं और कोलका स्थापन है करीर । कहा हरिएको और अन्य:काम काके क्षा है। अस्तिक व्यक्तिकारको उत्तरमा हुए ग्रहेशानी mercente went mit fier | abr भारता कर हे सरेवा पूर्व विकेस-विकास समान हो पास है। विकास पुरस्तानी प्रकारिको और क्षात्र कावी विकाplant offere without \$1 to चोल्य बस्तुके विन्ते विरक्षके प्रकृत क्षानेकारक क्रेश है। बाला काले अवक्रिका क्रमा 🖁 और रिवरित को विकासमध्ये रक्ष्मेकारी है। स्टब्स्स्क्य से करण है. क्ष विश्वकार है; जीते क्ष जनाकी क्रमंदित क्रेमी है और क्रांचि क्रमम सब क्रेस है। तन्त्रीकारक पूजा इस अस्त्रात्रकों है प्रयास और अवसी काले हैं। संस्थ, एवं और मध—ने तीनों गुल प्रकृतिको जनम होते हैं; केन्द्रों स्थाप क्षिति ने प्रकृतिने सुनवालको **व्यास्त्रात्त्र एको है। हालू और अस्त्रे देतुओ** केक्क्रेक्ने व्यक्तिकार साम्रा नाग है, पुत्रक और काले हेतु राजस वार्त्य है तक सहता और क्षेत्र—के सर्वापुरसके कार्य है। सारिवकी बुरित क्रमांको से सानेकानी है, सम्बन्धी मुनि अकेन्द्रीये क्रान्तेकारी है ज्या राजती यूर्ति

प्रमुख विक्रीको रक्षकेवासी है। प्रीय

कार पुत्र और पानकनेक कार दृःस है।

यार्थ समादि है और काल्या स्थानेन बार

wi

de ende offer versche territories de la company de la comp

सन्तराष्ट्रि, परेष भूत, श्रीव इतनेन्द्रवर्त, बाँव कर्नेद्रियां तथा प्रधान (चिन), म्यूसम (ब्रद्धि), अवंकार और मन-में चल अपात्कारण-स्टब्स्टिंग स्टब्स्ट होते हैं । इस प्रयास संक्षेत्रको ही निकारसर्वाक अव्यक्त (अकृति) का वर्णन किया नगी। ब्रारभावकाने रहनेका ही हुई अन्यक कहते 🖁 और इसीर आसिके समाने जान 🖘 कार्याक्तकाको प्राप्त होता है, क्य स्थापी 'ब्बक' राजा होती है — ठीवर अहे तता, बैसे कारणामस्थाने विश्वत होनेपर निस्ने हम 'किही' माने है की कर्णनकरें 'कट' आहि पान धारक कर रेली है। मैंने पर आहे कार्य मुलिया आहे, कार्यको अधिक फिल्र नहीं है, क्ली जनार स्वीर असी ननक वर्ष अल्लामें 🚃 👣 📆 🛊 । प्रातिको प्रातास्य प्रातास्य क्री पारत्य, करण, करका आकारफल समेन तथा मोन्य

मृक्तिन पुस--शर्म । मृद्धि, इन्हरू और प्ररीएरे कारिनिक किसी आसा जनक बसुनी कसाविक विक्री कार्र है ?

वस्तु है, सूलश कोई नहीं।

वापूरेका चेते—व्यक्तिके । सर्वव्यक्ति चेत्रका पृद्धिः प्रत्रित और सर्वोद्यके गार्वका अकरूप है। आस्ता सम्बद्ध कीई क्यार्के विक्षय है किस्त्रका है: काम्यु

ही कार्टिन है ! स्त्रमुख्य मुद्दि, इन्हिय और प्रश्निको असमा नहीं नानते; स्वीकि स्वृति (मृद्दिका इतन) अतिवास है सभा उसे सम्पूर्ण प्रशिक्ति एक साथ अनुस्त्र नहीं होता : इसीरिको केट्रो और केप्यूनोचे आसमानो पूर्णानुष्ट्रिय किन्नोका सरम्बन्ती, सम्पूर्ण हेना प्रमुख्य है । यह नाम है, म पूर्वा है और में मर्गुलक ही है। म स्वरू है, म अनुस्त्र-वामानों है, म नीचे है और म विस्ती स्वान-विद्यालों । यह सम्पूर्ण वर्ता इसिको स्वान-विद्यालों । यह सम्पूर्ण वर्ता स्वरूपी अविवास, निरम्बार एवं अधिकारी सम्बन्ध का अस्त्रमायकार स्वानकार कार्य वर्ता है। "

प्रस्ति क्षा प्रस्ति कहा है। इसके क्षेत्र अधिक प्रस्ति की प्राप्ति की प्रस्ति के प्रस्ति है। इसके क्षेत्र अधिक प्रस्ति की प्राप्ति की प्रस्ति का की प्रस्ति की प्रस्

(कि के का का के के क्षा र (185-18)

त च वि व पुत्रनेत के विक्र व्यक्तिकः विक्रियं और विक्र् अ व्यक्तिक कुमार ।
 विक्र विक्र

२ प्रकारियोग्री स्थिति हाताल स्थान प्रमान अञ्चलकार्थ द्वापानपुरं न मा विकारित विकार प्रीमानुदेश पुरुषकेत संपुर्णः सुद्धाः स्थान प्रकार प्रकार स्थान स्थान

मविष्यकालमें सहजो छरीर आनेकले हैं, वे सब आ-आकर जब जीर्ज-सीर्ज हो जले हैं. तम पुरुष 🔤 🔤 हेला 🖫 मोई 📟 जीवाच्या रकता भी पारीरमें अनन्त कालकर रहनेका अवस्तर नहीं पाता । यहाँ विक्रों, कुतें और क्यू-बाञ्चवोसे जो क्लिन होता है, जह परिकारो मार्गने विले इच कारे परिकारिक समागमके 📕 समान 🛊 । 🎮 प्याप्तकरवे एक 🚃 महीसे और कुरत कहा कहींसे

महता 🚃 है, 🖥 दोनों कार कहीं भोदी

देशके रिज्ये निरूप कारो है। और मिराकर फिर विक्रम जाते हैं। उसी प्रकार प्राणियोका यह स्वात्म में संबोत-विद्योगसे 🚃 है।\* व्यानीसे लेकर स्थावर प्राणियंत्रक समी 🚾 पत्र कड़े गये 🗗 उन सभी पश्कांके विन्ने ही न्यू दक्कण का दर्जन-आक्र कहा गया 🕯 । 🕶 जीव पालोंने वैद्यता और सुस-द:क च्हेनता है, इसकिये 'पस्' कहरवता है। यह ईप्राची व्यक्ति सावन-भूत है, वेसा जानी - Barrier 1 (अध्याय ४-५)

જ

#### महेश्वरकी महत्ताका प्रतिपादन

मापुरेवता कहते हैं—महर्षियो ! ३६३ विकास निर्याण करनेवाला क्येड्र वर्डि है, जो अवन्त रामधीय गुर्धोका आक्रम कहा नवा है। बड़ी पशुओंको पात्रासे मुक्त कलेवाला है। इसके विकास समापा स्त्री विकास सकती है। क्योंकि यह अक्रमी और पास अश्रोतन है। प्रचान परमाणु अवदि निकले ची जह तस्य 🕽, इन सम्बद्धा कर्त्व वह पति 🕏 है—यह बात रहवं सम्बन्धे का उस्ती है। किसी बुद्धियान या चेतन कारणके किया हुन जढ तस्केंका निर्माण कैसे सम्बन्ध 🖁 । प्रमू पारा और पतिका 🗏 बास्तवमें पुत्रकु-पुषक स्वरूप है, उसे जानकर 📑 उद्यक्तिक पुरुष योनिसे पुरु क्षेता 🛊 । क्षर और अक्षर—ये दोनों एक-कुलरेले संयुक्त होते हैं। इन महत्त्व अनुवस्तरूप अधिनासी पुरुष

📰 भा महेश्वर 📗 🚃 जनस्था भरक-पोक्स करते है। 🖣 👼 प्रगाहको क्यक्ते बुक्तेकले 🛢 । चीत्रा, चीव्य और हेरक —ये तीन ही तत्व भागनेवीन्य है। बिहा पुरुवोंके रिक्वे इनसे फिल दूसरी कीई बाह्य जाननेकोच्य नहीं है । सुनुष्के आरम्पने एक ही रक्षांच विकासन रहते हैं, बूलश कोई पड़ी होता । वे ही इस जगरूती सृष्टि करके इसकी रबा करते हैं और अन्तमें सबका संहर कर क्काले हैं। इनके सब और नेत्र है, सब ओर मुख है, सब ओर चुवाई है और सब और 🚃 🙎 वे ही सबसे पहले देवताओं में इक्काबीको उत्पन्न करते हैं। सुनि कड़नी 🖥 कि 'स्क्रोब सबसे 🔚 महान् ऋषि हैं। पैं

<sup>•</sup> देखारा चरिता स्टिकारो 🔤 करवित्। 🔛 🖮 📺 औः पुरेक चसुनिः ।। यथा कार्य व कार्य व क्येप्परां कारेपनी । तमेल व व्यवेपातं तदत् पूतसमागमः ॥ (क्षिण कु बाज के कु स्ते ५ । १८०५९)

144 • मंदिन दिवक्ता । परमेशको भानता है। प्रमध्ये अञ्चलकि उनमें से एक से उस मुक्तां अल्लाह फल्डांका सूर्यके 📖 🕯 । ये अन् अक्रानायकारको रकद से-लेकर उपयोग 🚃 🕯, विस परे विसम्बद्धार है।' 🕈 🚁 परवास्त्रको 🔣 नुसरा उस कृतके प्रत्यक्त आधीर र 🎟 कुरती कोई बस्तु नहीं है । इनके अध्यन्त 🚃 कृत्वी केव्यन देशता 🚃 🕏 🗯 जीवास्त हुए। और प्रजले अधिक चलम् भी कुछ 🔣 🕻 । कुक्के असि आस्तिको कुन हुना 🗷 असः इनसे यह सारा जगरा शरिक्ल है । इनके 📖 भोदिन क्षेत्रार प्रक्रेक कारता रहता है । यह 💷 और हाथ, वैर, नेप्र, प्रसन्त, मूल और बाल अन्यक्ष्मिक्षे है। में लोकार्ये श्रमकारे काश्म कारके विश्रम है। कारणका परवेशरका और अतार महिना-ये सम्पूर्ण इन्हिजेके विषयोको जानकाले का साध्यक्तार कर तेना है, तब प्रोकारित 🗓 पर्रह वरकामें सम इन्हियोंसे रहित 🕏 🛚 के सुरक्षे के अध्या है। कर, बज़, कर तथा श्रमके स्थानी, सामग्रह, प्रत्यक्ता और भूग, वर्गमान और मामन्य सन्दर्भ विद्याल सुबद् है। में नेतरोंत किया भी देखते हैं और क प्राथाको रकता है और पायती है। इसमें कानके किना भी सुनी है। वे सकको जानते प्रविद्य क्रेकर रहता है। प्रकृतिको हो याक है, बिरह प्रत्यके पूर्णकाले जन्मेकाल क्षाप् रामकृत्यः चार्विचे अतेर व्यक्तिर 🏗 🖦 बादावी है। ३ के विश्वासनी महेश्वर ही परंप देवता न्त्री है। इन्हें परम पुरुष बच्छो है। ने असूने 🔲 अस्यन्त असु और महन्द्रते 🔛 🚃 🚃 है, 🚟 सनके प्रत्येन विश्वन्त्रपान महान्, है । ये अफिनाशी ग्रहेश्वर इस 📟 🗱 🌃 अञ्चल 🔣 पुरुष परमाञ्चलय इक्य-गुरसमें निकास 🌃 हैं 🖫 अनुसम्बद्ध अनुभव कावा 🕏। अक्राते 🔤 एक 💷 व्योगते 🖺 वही एवं 🖩 🚉, अवीन 📰 अधिनाती पापस्यामें कुछ (क्रारीर) 🔛 📟 लेकर राजि है। और 🚟 क्षेत्र युवासके विका

जिल्ला क्षेत्र कार्यकार्थ क्षेत्रका कार्यक्र कर्मकार्थका अनुस्त (दिन क्षेत्र कर क्षेत्र कर १ १ १०-१४)

सर्गेतापानिपाददेशं सर्गति विद्यानिद्यातेषुकाः । वर्णतः भूदिपानिपतिकः सर्गतानुकाः विद्याति ।।
 सर्गित्वपुत्रपत्रकः सर्गित्वपित्वपितः । वर्णतः प्रमुदेशस्य वर्णतः अस्तं सुद्यत् ॥
 सर्गतिविष्यानिकाः वर्णतेष्यानिकाः । वर्णते विद्यान् सर्गतिकाः ।
 सर्गतिविष्यानिकाः वर्णतेष्यानिकाः । वृक्षतं विद्यानिकाः अस्तिवाः महिकाः ।

्तिक पुन् का सेन पुन् का का का सेन पुन् का है। इह — हेड) अन्नारवाज्ञानका व्यक्तिकारकार । जुलान व्यक्तिसाथ आहारका आहारका आहारका ॥

३ क्री सुरवीं य समूची IIIII कृत्रावरिक्षी । क्ष्मोक्षी विकार स्वयु प्रदेशकान् प्रकारित स (विक पुर IIII क्षेत्र पुर प्रेर व ( ३०)

। अमानि पदाः अनाने काहरं कालोन थ। भाग विने सुमत्त्रीत्मीतीयहे मानव परः। जाने वृ अमृति शिक्षणानिते वृ क्षेत्रसम् ॥ (विन-कु-क-सं-कु-सा-६। ३०-१३) अधिकारा प्राप्तन करते हैं, ने कोवर जनते mint fore-formen bi it mitt महेला इस जनाएँ समाहे पूर्व और physician up-on much triu प्रकारने रक्षकर प्रत्यक निरुक्त करते है। Part arrest start strek, atteck actions क्याने परिवास कर केंगे हैं स्था पुरः physical result place room strike stage aufbreit unt fie un gef क्ष्मेलक ही करूर नोचे एका अन्यत-सन्तरकी विकारतेच्ये जनावित व्यवस हरत स्वर्थ की हेरीन्यनान क्षेत्र है, अर्थ अवन ने नामीत वरकेवर अनेतरे हैं। सम्बन्ध कारणकर पृत्ती अहीद तामीका नियाना वालो है। अहा और श्रीकके पानमे प्राप्त क्षेत्रिकेन्य, अध्यवस्थित वर्त्त क्रिकेटले, क्रम्पूटी क्रमीर और संक्र क्षण्येकारे, कारणाय-गाम्य एवं कोरण कारक्षणेको रचना कर वर महानेमको जो जाको है, के सर्गरके कथाओं स्थाके दिन्हें आर के है जनके प्रयान मुख्ये प्रयान है mit it i के की पर्यापक क्षेत्री ब्यामीके परे, Penns, min, flegendhet sei entre,

quest um \$ : erqui lieu vellen ber है। से समझी जन्मीओं कारण क्रेसर औ एको अस्तरका है, जुलिके केन्य है, प्रजानीके पारका, वेकामश्रीके भी केवल और अधूर्व बार्म्यके देश्ये पूर्वांक है। जन्मे क्वाने विकासका का क्रिकेटली का उसक्ति बंदर्स है। को प्रकार अवदिन्ते परं, विकास पह संस्था हाता प्रकार होता है, यो सर्वित

है। विश्वसारकोर स्थाननीको है नहीं अनिका - फारक, पानके मानक, चोरनेके साली सक काहर राजा है और अधिरामाने जीनको निवार सम्मूर्ण निवारे काम है, को हंपरोंके की परत नाम दिवा गया है; को का केनो किया और अवेदार, वेकावजीके भी परंच देवता तथा ब्रोडिके के पर्य की है, वह पुरुष्टिके नो हंकर नक्षावंकार्य हम सकते को काको है। क्रमंद्र प्रतीस्थान महार्थ और प्रतिस्थ समा प्रकार करण जो है, उसके संचय और क्का अधिक को इस कारणे कोई की विकास केर र प्राप्त, बार और विकास क्रमारी वर्तानार्विका बरावार्विक वेद्योगे मान्य प्रकारको सुनी ननो है । प्रमुठ सरिवानोरी प्रक सामुर्ज निरम्भको रचना वह है । क्रमका न स्केन् mark & a mind feller for &, a more विकासिक प्रस्तान है। यह स्थान कारणीका कुरूप केल हुआ है उनका अधीवर भी है। क्रमा न कोई जनकार है, न कन है, न सम्बद्धीर प्रमान नामानी हैन् के हैं । यह एक ही क्यूपी विश्वके, समाग्र कुरोने पुरुक्तको wert to sell von gebem ur-erreit afte unfang appears \$1 to the spills. केवर काम हुआ, मानवा सूथ, प्राप्ती, केवर और मिर्नुस है। यह एस है, बनी है, जनेकों Respects follows specials work rections its on Parities Pers. केल्प्रेस केल्प् है। यह एक है, बरानकारीन है और ब्यूबोकी सामन्त पूर्व करनेकार। हेंग्रह है । एर्डेक्स और बोल अवनि प्रत्यक्ति क्षेत्र विवादान कार्यक्षेत्रको प्रकृत कार्यक्षेत्रक क्रमोर्ड कार्यास्त्र का प्रत्योक्त सामोक्सो क्षामक्षर जीव मन्तुर्व पासी (बच्चने) से कुछ हो जान है। ये सन्तुर्थ विश्वके स्थान, make, and all such mounts by, प्रान्तकार, प्रान्ति के स्थार, मन्तूर्व दिना

गुरुकेने शर्मात, प्रकृति और प्रीकारको

बुरपाने जाता है। 🚆 इस्टरमॉर्क प्रकार इस इसमारे धना बा । मो - सेने है ।

स्वाची, स्वयंत गुजोके प्राप्तक तथा संस्तर- प्रम-द्वारी तक्षित हो, उसे इस परम काल सन्धानसे ब्रह्मनेकारे 🐌 🔤 परम्योकने ज्ञानका उन्हेंस भूते केन चाहिते। को अपना स्वारी पहले सहाव्योक्ते करका 🎟 💹 पुत्र, सहस्वती तक वित्या न हो, उसे भी नहीं 🚃 🔚 वेदोंका 🚃 दिया. अपने देश चाहिये। जिलकी परमदेश परमेग्रहमें सारुम्भिषयक बुद्धिको ५६५३ (शिकारिन) वाच भक्ति है, वैसे परमेश्वरमें है, 🞹 🖫 करनेवाले उन परमेश्वर दिख्यको जानकार में जुटने भी है, उस महत्त्वा पुरुषके बशयमें ही 🚃 संस्तर-कवास प्राचेके क्षेत्रवे 🚟 वे 🚟 हुए सामान्य अर्थ प्रकारित हैते 🖁 । 🗵 असः अंक्रेथरं यह सिद्धानन्ती नाग 🚃 केट्स हासका 🚃 जेक्सीय सुने । धनवान् विश्व प्रकृति और पुरूपने भरे अभ 📗 पूर्वकायमें मुझे इसका 🚟 है। वे 🖩 सहिकातमें जनत्को त्यते और किया गया या। मैंने बढ़े भारी भोधान्यले इंद्यारकारकों पुनः लक्को आव्यसार, कर (amount ()

空

व्यक्तिकारकारकार म एवं वर्तकार: । स्वतिक् क्षितुम्बरीको सह स्वतिक् प्रकार । हे विश्वासम्बद्ध नार्वाहर्व प्रयासित्। देवति जगापूर्व स्वविद्यासमुख्याने व कारपरिति: पर्धे परमान् प्रयक्तः परिवर्ति। वर्णको प्रथम् चेनेत्र विश्वयाम व । एक्सेस्ट्राजी प्रश्नो क्षेत्रको से देवलाको प्राप्त क देवतान् । पति क्षीत्रो पत्नो व्यास्परिदास् देशं भूगतेन्यरेशसम् ॥ न तथा विकारे नामे पारणं च द विकारे। न स्थानोड्डिक्स्क्रारे स्विक्तानी दृश्यो। परास विक्रिया स्ट्रीय: पूर्व स्थापनियों कुछ। सर्व बार्क क्रिया केंग मान्यों निर्धारिय पुरास्त्र य स्थापित प्रति: स्थितिय निर्धा न चेत्रिस्त । क्षत्रके स्थापनीय म स सेक्सियानियः । त पास अभिन्न प्रिता थ क्या पुरस्त । न सम्बोतनस्तर्भकार्यार्थ्यक्रम् । स एकः सर्वभृतेषु तुके च्यास विकारः । सर्वपुरस्कारम् । सर्वस्यस्यः म कम्प्रोतः इत्रोकृतिकारक राज्ये केल च रेल्ट्रेंच एको कर्त विकासका महत्र विकासकारक । निमानकारको व्यक्तिक मान्यक्ति । वेतन । एको व्यक्ति व्यक्तिक मान्यक्ति । सोक्यकोगाधिमान्द्रं कष् सारनं समझ व्यस्त् समझा देनं प्रशुः पारीः शर्वीतः विमुन्तते । विश्वकृत् विश्ववित् व्याकामेन्तिः अस्तकृत्युन्ति । । । केत्रक्रतिर्वृतिकः पान्नमीयकः । महार्थ किर्दे पूर्व केर्राक्रियरिकालकम् । ये देवतान्यं पुरुष्य स्थानपूर्वकानान्यः । मृतुक्तरका संस्तरम् अस्ते अस्ते विक्या (कि कु 🖿 🗷 के कु के ६। ५६—१८है ) । यहाँ देशे का भ्रतिकांक देशे तथा नहीं सिक्ता वर्षणता हाथीः प्रवासको भारतस्थाः। (फ़िरु कु बार संन् पूर स्हैर ६ । ५६)

#### ब्रह्माबीकी पूर्वां, उनके पुरुसे स्वयंत्रका प्राक्तका, सप्रान हुए अञ्चाजीके द्वारा आठ नामोसे पहेचरकी स्तृति तथा स्वयते आक्रामे 🚃 सहि-रचना

विवरि तक गर्ग आदिवा वर्षव कार्क कहु- शासका-प्रतित हो समूर्ण सोवाकी स्वापना, देवताने कार-कार्य स्वापनी स्वापनी क्रिकारका कार अवर-संस्थानी पृक्षित विके चारराजुरीको अन्तर विकास को उन्हें 🔣 Marie के। कर्क नाम क्रम प्रवास है— सम्बद्ध, सम्बद्धा, विद्वार, सम्बद्धा, प्राप्त और प्रकारमार । वे क्य-के-सम् प्रेली, वीतरान और प्रेंग्सेंग्रेको स्ट्रेश के हुए सम्बद्ध पर Arrie Martin von Hall er i Beitrich उन्होंने महिन्दनाकी हुन्छा शहि की । स्वीतंत्र विश्वत हो राजक आहे. बहुत्या जब बले परे, राम प्रदासनीये पुत्रः पुरिपनी इत्यानी पार्टी नारी स्थापन की । इस इक्टन कैवेदारकार त्यामा करनेपर भी हता बंदों तथा न प्राप्त 📖 अनी मनदे दृत्या हुआ । अन दृत्याने क्षोप प्रकट हुआ। प्रोपर अवस्ति क्षेपर प्रधानीके केनी नेक्स अधिका की निर्दे लगी। ३म अस्ट्रिक्टओने क्ल-स्मित्रकार हर्ष । अनुसं करना हर्ष प्राथमा चून्ये-क्रेन्टेक्ट देखकर प्रक्रातीने अपनी विषय की। का समय स्रोध और चेव्रोर स्टान्स पर्दे स्रीत कुर्व्या आ गर्ना को बारे आधिक हुए प्रयास्त्रीने नृत्यित होनेवर रायने प्राप्त स्थान प्रिकेश मध्य प्राच्योके मध्यक मण्यान् गैराकेहित का अनुका कृतकारक प्रवास कारोके रिज्ये क्यानाकि नुसारे वर्ध प्रकट महाना न्यास सम्बन्धि कहा—'वर्ड ! इनकी यह तब बाव सुनकर हेनावाओंके की रवेकाश्य अनुबाद कारवेके दिनों राजनी महेकर अन्यो पराव हुराहात्वक

रहरेच्या करमावित्य, प्रत्या, व्यास्थान्यं सुवारोनोचीः 💢 श्री है: श्राः सुव माना करते हैं

नोक्स्के ऐसा कालेका है सेने और कारों और कीको करे। येथे और सैक्केंब कारण प्रकार केर 'का' पूरत : 🕮 का है, के Proper III som i afte ill som ill ill म्बारंक का है। सम्बद्धार **ब्राह्म महेश**रने क्या 🛲 मरे कूट् देवला परचेड्डी ब्रह्माजीको कुर: अन्य कुर किया। प्रकानीके प्रतिने प्राणीके और अनेवर मानेवरा मुक जनसम्बद्धे जिल एक । वर निक्रमाणी क्काचीले यह जाने मेल कड़ी—'जान प्रत्यका पर्यक्त वार्यकाले बग्युन्त स्ताधान विरिक्ष ! उसे बार ! इसे बार ! की हुन्हारे प्राचीको सुरत जीवन प्रश्नन विकास है; आर: बुक्तमे क्लो (" क्लामें सुने हुए पानकती प्राणि क्रम करोबर क्रमको बुक्कर सहायोने प्रकृतिक कान्यन्ति स्थ्यात सुन्दर नेप्रोह्मरा क्षीरी परका प्राची और देखा। उनके अल्ल पहलेको स्टब्र सीट आहे से । असः ब्ह्यातीने केचे हात केंद्र चेत्रपुरू नाजीर क्लीक्रम उस्से बद्धा-अर्थे । साम इजीवनांको के बनको आयन् प्रदान कर से है: अर्थ: बस्तावर्ष, 🚃 कौन है? जो हुए। इन जनाद्रीश्वर प्रभूने अवशेषके नकता. सामूर्ण समानक नामने विकार है, सभा से ही क्योंने प्रकट किया। व्यानेकानि अको उन - क्यानन् आव न्यान् क्योने प्रकट हुए है ?"

CHANCE OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER बोले--'देव ! मुन्दे तात होना काविये कि मैं परवाच्या 🛊 और इस सक्य तुन्धत पुत्र शेकर प्रकट हुआ हूँ। ये जो न्याच का है, तुन्हारी सुरक्षाक स्थित वहाँ अबने हैं। अतः तुम मेरे अनुमहसे इस तील मुच्छीको सहि करे।'

भगवान् विक्रमें देखा वाक्रेकर ब्रह्मकीके भगमें कही क्लाइला हुई। इन विकासमें आहे क्योहार परमेश्वर रिक्का साराम विदया ।

सहरणी नोरो---सन्तवप् ! वह ! आपका केन असंस्थ सूर्वेकि समान अवस है। असमाधी नम्बद्धार है। रसरक्षमा और करुमय विवर्कनाने आव गण्डेकारको नमकार है। क्वी और सुर्रीव (कालकेंपू) वे दोनों आयके स्वरूप है। अन्य कृषी-कंपकारी क्रेम्बेको नगरकार है। स्पर्धकर पायलपवाले आवको नगरकर है। आन 🗗 वसुभवधारी ईश है। आकार्ध कार्यात है। अस्यम् रेक्स्से अफ्रिक अप प्रमुपरिको नगरकार है। अञ्चलकारों पूर्व आकारासप्ताति अस्य जीनदेशको मनस्थार है। उपक्रमचारी प्रवासमपूर्ति आक्को नवस्तार है। सोवक्षा आव अव्यवस्त्रीर्ग कादेवजीको नमस्त्रार है। अन जकर आव

करकामभोद्वारा अञ्चलका करते करते हुए सूर्ति और आठ नामकारे आव धगवान् विकासो सेच नगरमार है। \*

> इस प्रकार विश्वनाथ पहालेक्जीकी सुति करके लोकपितायम् उद्याने प्रकारपूर्वक करते प्रार्थना की—'सूत, **व्याप्त और कांपानके कानी भेरे पुत्र** क्याचन् क्येवर ! काक्सक्त ! आव कृष्टिके रिक्ते की करीरते अन्य पूर् हैं: इस्तरिको अवटाच्ये । इस महान् जार्चमें र्वत्यः पूर् पुत्रः स्वक्रमध्ये आयः सनीत सहस्यसः करें और कार्य भी जनाकी सुद्धि करें।"

सक्रात्मेके इस प्रकार प्रत्येना करनेवर कान्यकारी, शिपुरवाजक सहोवने 'सहा अरुका' कड़कर उनकी मान मान सी । स्वाप्तः अस्य पुर् व्यानेकरीया अधिनवार कार्येक सुविद्येक निरुपे उनकी अवस्था पाकर यनकर् प्रकृते अन्यत्व प्रवाओकी सृष्टि असम्बद्ध वर्त : अगुरेने अपने मनते ही मरीबि, भूग, अधिका, कुरवाच, कुला, सामु, असि क्षीन जरितहरूकी सुद्धि बढी । मे प्रश्न प्रह्माजीके पुत्र गरंड नने हैं। बार्य, संबद्धप और स्वांत **१८वा प्राप्ती संस्था नारह होती है। ये सम्** पुराने पुरुष्य है। देवनाओं स्वीत इनके बाया दिव्य जेल कहे गये हैं। वो जनावाल, विकासम्बद्धाः संबद्धाः व्यक्तियोग्ने आसंबद्धाः 🕏। लावहारम् जानवर निकात हुन् प्रदासीत प्रधानीये केवलाओं, असूरो, वितरी और

<sup>+</sup> प्रयोगाय--

नुपाने प्रकृत् ३४ धानवर्षकारेको । को अक्टब देखन १८ कानुस्थानो ॥ पूर्वाव विकित्यान नदीमुराजे कर । ईजन वाले तुन्धे कर लाईक्काने ह प्रमुखं गर्पे हैं। करकाकृतिकेश : केलव :बोकककर इन्हर्भक्षय है स्था ।। हामधीयभक्ताम काम्याकानो एक । अभित्रकान सेम्बन - जनसम्बन्धानूनी ॥

MARKET STATE marrier while the sentence is seen विकास प्रकार विकास सम्बद्धान सुवाने harreiteit, aburd Bertint, erfelt अन्तरे भागके अञ्चलेको गना जनगरिका (तिस्कृ)के तक क्यून्तीको अन्य निर्मा । अनेत गुरुरकानो गत्तन अन्य हुए, को कर भूताने जानुस्य एको है। अनी स्थानुस्य और redrigereit wurden den bie in trereit क्रिक्रमे और मान्यान् होते हैं। सीन, पांध, कुर और गामने ने भी प्रकानीने स्त्रुति क्रमा हुए। उस्ते प्रश्नामको पत्नी हुए। कक्ष:स्वामी अन्यान (कारण) प्रवीतनीया याच हुआ। युक्ती जनमी और गर्जानामी युक्तानीकी कारी। हुं। केनी क्षेत्री केहे क्षाची, सर्थ, मीरामान, मृत्र, केंद्र, शाका, न्यू संस्था है। क्या बहुवारिके अन्यान ज़र्जी जनम हुए । नेनामधिनमेने ओन्मीनमे rife ann-dagen menne fire. agedite give werk out बार्केट, प्रेर्ड्स क्षेत्र, प्रकार पान कर्न अधिकोष पानव यानो समित हो । उनके क्षील पुराने व्यक्ति, निवृद् कर, प्राप्ता कोच,पुरस्का और उस्त नामक नामके क्रमी हो। क्रोंने असे ब्लेक पुसरे प्रानंतेर, बन्धी कन्, सहस्य स्तेत्र,वेशन प्राप और अंग्रियम प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त किया। उनके जारकार्त पुराने एकविक प्रतेष, अध्यवेष, आहेर्यम मन्द्र पर, अञ्चलकार और वेतन अवन मानवा अपूर्णन दूशत। उसके अपूर्णने और की ब्यूक्त से होते बढ़े जानी जनत हुए। ज्यूनि पत्, विकास, मधर्म, अन्यस्त्रोतिः हामुक्ता, क्ष्मान, विकास, क्ष्मान, पार्टी, पर्टी,

क्यून्वीको पुरी करनेका विकास विकास पुरा और वर्ष अवोर क्यूनी विका पूर्व अवैतान कारणा-प्रमुख कारणाती रचना गर्छ । प्रश्निके रिक्तुकि चैती-चैते चर्च पूर्व प्रश्निके अकारे से, कुर-कुर, सुद्धे सेनेक वर्तीरी मित कही अभीको अवस्था । जा समय है कारते पूर्व भागानो नामित क्षेत्रा विश्व-अविकारी कुळ वर्ष-कार्यर, वर्ष-अधर्म सक was aft from unfah arrent ft. क्योंकि क्योकी कारणी अञ्चल कर्ष है को कहे नको है।

> पुर प्रकार विभावत्वे के राज्य प्रविक्रीय निका, कुत 🚟 प्रशेष आदिने निविधना कृते कार्यकृतको पृथ्वि को है । इन विकासकी कार्याः अवस्थाने देवक आहे; अस्थिति ren, we was anti-ferment bifes unbeit segut & felige foren : affeitig mit beit abbem-mein und को इन्होंने केहीने अनुसार ही निर्मित्र निर्मा । अनुसी एक प्रकृति होनेका अनुसार स्वापन क्यांक्रिय प्राप्तिकोच्छे ने ही पान और कर्न क्षेत्र, को पूर्वकारको कर्षे अन्त थे। विक mure frem fine magniffe uft: ger: parter wells flag sift spream strike कृतेका दाने हैं, उसी प्रकार कुमारि स्थारने को उनके पूर्वपाल ही पृष्टिन्तेका होते हैं। इस अक्रम सम्बन्ध अक्रम्बन्ते स्टेन्स्य होते हैं। इस विशेषक अञ्चलित प्रकार हुई हैं । महत्त्वी नेपान विकेत्स्तरेत् एक कुछ प्रकृतिका विकास है। क्यू प्राकृत जन्म, क्यूनन और कुर्वकी प्रश्रात उद्यक्तिक, प्रमु और उद्यक्तिके वर्गिकरा, अविची, white you engist serious after with-व्यक्तिके एक्क्षित कारों एवं राष्ट्रीकृतानी संस्थानिक पुरस्कार का पर प्रकृतिक सामी है।

पूर्विक जीवनका स्वारत है। उत्कारतकेन

का प्रदायकों अञ्चल एवं रार्वत प्रका सुरोपाओ प्रकार परतक, आकासको अध्यानसम्बद्धी बीताहे 🚃 📷 ईक्ट्रफे कहन और पृथ्वीको उनके पैर काली 🖁 । मे अनुसद्भार विका है। वृद्धि प्रत्यक तथा और अधिकारकाम महेकर ही एक धूर्तके कारी-कारी क्रांतिकों है। इत्यानी जीवरके शिलांबा है। क्रांते गुरुको साहाया प्रकट हुए क्रोंक्ट है। ब्याभूत इतकी सीमा है। है। बहा:क्क्ट क्यारे बागले श्रविकेसी विशेष पदार्थ इसके निर्माण पत्रे हैं। वर्ष और - अपनि हुई है, दोनों अधिरे वैहण और पैसेंसे अध्यानं प्रत्येत सुन्दर पुरत है। इसमें कुछ और । युद्ध अन्यत हुन् है। इस प्रयान अन्येत अपूर्णि दु-सरकारे पारक समाते हैं तथा पक्ष सामूर्ण हैं। सामूर्ण क्रमीया अपूर्णिय हुन्स है। (अव्यास ५-११)

## भगवान् त्यके प्रदानीके मुकसे उकट हेनेका रहता, काके महामहित रोकनेसे उनका सुक्ति विरत होना

अपि केरे--असे । अस्मे कार्युक प्रकारों पुराने परमाचा सार्वेणकी पृष्टि करावी है। इस विकार इसको संस्था होना है। को अल्ब्स्थारको कृतित क्षेत्रर सहा, विच्या और जाविसकी समान स्वेकश्वत संदार कर बारको है; किये अक्षा और विका अवने प्रधान कारे हैं, किन लोकांक्रात्वारी म्बोधाके बचारे वे केरों सक ही रहते हैं, जिल महावेकाने पूर्वकारणी प्रकृत कीन विश्वासके अवने प्राप्तिके प्रकट किया का, जो प्राप्त नक ही इन क्षेत्रोंके जोगक्षेत्रका निर्मात करनेवाले है, वे आविदेश पुरातन पूरवा परावान का अव्यक्तमञ्जा अध्यक्ति एक कैसे के गर्ने ह तास । परमान् अध्याने वृत्रियोगे नीती 📷 भवनी भी, 📖 सब आर रोफ-टीफ कार्योगे । चरावान् क्रिक्के रूपन नक्तमा mm करनेते सिन्दे इच्छो इच्छने कडी सम्बद्ध है।

व्यक्तेवराने कान-माञ्चाको । पुन प्रथा क्षेत्र विकासमें कुमल है, असः दुवने वह reger all affett fier farett \$1 40 of कुर्वेदानाने निवास्त अक्रानीके समझ सही अंश रहत था। उसके अवरणे मैनान्यूने नुक्रको को पुरु नक्ष था, ब्लाई में तुन्हें क्यांक्रिया । वेली कालेक अनाम हुए और मिर भिन्न प्रकार प्रका और विष्णुकी पास्त्रा राजी। हो, यह सब विश्व सुन्त रहा है। कार, विका और का-मीनों है। कारणांशी है। वे क्रमकः करका कालको सृष्टि, बलाव कौर संक्रमके हेतु हैं और सावकर महेवाओ अबार पूर्व है। व्यक्ति साम वेश्वार्य विद्यालय है। li वरवेश्वरक्षे प्राचित और उनकी सकिसे अधिक्रित से 100 उनके कार्न करनेये समर्थ होते हैं। पूर्वकारकों निता बहेक्टने हैं| उन बीर करोंने रियुक्त मिया 🖮 सामग्री वरिकार्थने, विकासी स्वाकार्यने

तक सामी संहातकोरे निवृत्ति हो के। कारपाराचे परमेका विकास प्रकारते क्योगने प्रका और मराज्याती धृष्टि की भी । इसी सरह दूसरे कान्यने कान्यन प्रकृते un tren Persyalt meur Raier en : Per-कार्यकारों प्राचन विकार भी का एक इक्का पूर्व को को । इस गया पुर: स्थाने पारायणको और स्थोपने प्रारंको सुद्धि की। इस अवस्थ निर्मित्त स्वान्तिने प्रकृत, विकास और महेला परवर प्रकार होने और एक-वृत्तरेका क्षेत्र व्यक्ती है। ज्ञा-का कार्रोके कुल्लाको सेका व्यक्तिका प्रक्रि प्रमाणका पूर्णन किया पाने है।

अनेवा पारणे परवार पार्थ अविश्वविषया को कारक है, को बात क् है। इन्हेंने अपूर्णको अपूर्णको प्रकृत मनाइ अधिविकारमध्ये परम्य कार है। व्यालको जन्म क्षेत्रको प्रका अनेव नाममें प्रकारी पृष्टि काके प्रक्रिकीयरे भूषि न क्षेत्रेके क्या अल्लाह कृत्वी के नुर्वित ही जाने हैं, तब उनके कु सबसे कर्मन और property which they are no second pprovide steel mitualium der eitige न्त्रेक्षर का कान्त्रे वदश्याकृत कार्यक्रकारी आक्रमे प्रकारीचे 📺 क्षेत्रर रूपन अपूच्य कारी है। 🖩 📕 रिकेटर्बर, अन्यत्वा, अस्मारि, अस्मा, नाता, मूल्लोक्सा और सर्वकारी परवाद ईस क्या देखाँके संयुक्त, परवेश्वरके न्यांगित और प्राप्त अनुविधी प्रतिको अधिक्रित हो प्रतिके विद्य धारण क्यों है। ज्योंके क्यारे प्रसिद्ध के क्योंके समान क्षत्र धारणकार उनके बद्धर्य करकेले सार्व्य क्रेने है। इनका सारा व्यवहरू उन्हें परनेवरणेंद्र सम्बद्ध केला है। ये उसकी

क्षात्रको प्रत्यक है। स्थानो सुनेकि समान क्या रेम है। ये सर्वकानो अनुस्तर्क कार्वे कारण करते है। उनके हार, कार्कर और यहे सर्वयम है। ये मैसकी नेपाल कारण करने हैं। कर्रावर, विशेष और इस जनकी रोकार्गे कहे रहते हैं क्या अवसे कारकारकारक प्रमाणी क्षेत्रण में प्रमाण है। ग्राह्मको सेची सम्बोधे रूपने निवास क्रमेक्टर केव्र और पूज भीने दर्ज है। unic martin farmer weight felfen जाना को हा बावको निवा आहे कन प्रकृतिके अवस्था है। अने क्यों कार्नेक und ebraume grape fareformer spie है। वे पहल कुरुवार समारी कारी है। प्रमुखे काली बहुत्य नेकाडी नार्वनाके सम्बन पन्नीर है, कारीन जन्मद अधिके समान स्टीत है और कल-बरकाम भी महत्त्व है। per make agrees referress former and up warm \$1.0 parelet figne केवर प्रविधानीर क्रम्बी स्वाप्ता करते हैं। and the property when speed उपायीको उपायके उपायकको विक भी wat to

der anne mittelle einenfelle करकार कार्र 💹 वरनेकी अर्थन की। त्या परमान्य सामे सामानिक संस्थानके हाथ श्राप्त से पूर्वनीको सुन्दी को । वे स्टब-के-सम अने अने है जन्म थे। नाने नानं प्रात्तक पार रही थे । इंपी निर्मात, मीरमान्य और स्थित है। यह और पृत् करते कर नहीं पहेंचने पानी थी। पानहोंने पुरू उनके हेडू आपूर्व से १ इन सहरूपेने समूर्ण सीहरू पुरुषेको आकारित कर रिना का। स Affec spirit bester formal spirot

। शिक्स्य विषे 558 

कता — 'हेक्केटोश्वर ! आवको नगरकार है। नहीं होगी। अञ्चन अकओकी सृष्टि तुग्हीं

ब्रह्माजीके ऐसा बहुनेयर प्रस्केश 🔳 हो नने । इनसे ईस्ले ह्यू बोले—'वेरी वृद्धि 💳

आप ऐसी प्रजाओंकी 🏬 न कीजिये, करो।' इक्काबीसे ऐसा कड़कर सम्पूर्ण आयका कल्याण हो । अब दूसरी ककाओकी श्रूबोके स्वामी मनवान् स्व उन स्वागणीके मृष्टि क्वीजिये, जो अरक्षकर्यवाली हो ।' साथ अवस्थि सुविके कार्यसे निवृत्त (Media 62-68)

ब्रह्माजीके हारा अर्जुनारीश्वरत्यको स्तुति तथा उस स्तेत्रकी महिमा मायदेव महरे हैं—स्व

ब्रह्मजीकी रची हुई लाल का व नवी, तब क्टोंने पुष: बैधुनी एउंड कानेका विकार किया । इसके 🚃 ईकाले 🚃 समुद्याच प्रकार 🌉 कृतम था। इसरिंग्ने नवनक विसायह येवुनी सृष्ट्रि 🌃 🖮 सके बे : एव 🚟 🌃 ऐसे विकासके स्थान दिया, जो विशिवस्त्रकर उनके बनोरक्की सिद्धिमें सहायक का। उन्होंने सोका कि प्रकाशीकी बृद्धिके रिच्ने बरमेक्स्से ही पुरुवा बाहिये; क्योंकि इनकी कुलके विना वे

की । तब जो आहा, अवसा, लोककारियो, सुक्ष्मतरा, सुद्धा, भावगान्या, मनोहरा, निर्मुणा, निष्कपञ्चा, निष्काला, निरमा गया सदा ईश्वरके पास रहनेवाली को उनकी पश्या शक्ति है, उसीसे युक्त मगवान् विक्रेकनका अपने इत्यमें किन्तन करते इब अक्रमी कड़ी

अतरी तपस्या करने रूपे । तील तपस्याने रूपे पूर् परमेही ब्रह्माचर इनके किस नकदेवनी बोहे ही समझयें संशुर्ध हो गये । नक्कत

अपने अनिर्वसनीय अंक्रमे किन्ते कर्पुत मूर्तिमें आविष्ठ हो सरावान् सहादेव अस्मे अन्य हो । ईसर ! यहेवर ! अस्पकी जय हो ।

सर्व अक्रुक्रकेके पास गर्वे। ३२ सर्वेकारी. इक्ष कुळ देवंबाले, इक्-अन्यासे रहित, सम्बद्धाः प्रमानकोति सून्य, प्रारणागानकाल और सनातन जिल्लाने दच्यान्य, प्रणाम करके इक्काजी हुछ और हाथ बीट महादेवनी संभा अञ्चलेको प्रकारिको स्तुति काने लगे ।



बद्धा केले - देव । यहादेव : आपकी

करिरसे नारी और आमे क्षितिसे ईक्षर होकर सर्वजुलकेस किया । अस्पनी जर्म हो।

क्य हो । अनुविकारिकी कारकावको 🛗 🖰 आक्षो कर है। अक्षीको आक्रिके आवर्षा जब हो । अपनेत्रो पूर स्क्रोनात्री दिन । अस्तरको जन हो। प्रकृतिस्त्युरे ! जानकी जब हो। अखेन पहालवा और स्त्रात प्रचेरककरे हेर ! अववधी जब हो, क्य हो । अन्तेय महत्त्वात्त और वृत्यो कर्त र करियारे पहलू करने कुछ वरनेकर ! भारती कर हो, कर है। सकूर्व करहारी भागा को । असमारी पार हो : 🎟-मनन्त्रमे ! आवनी यन हो। विद्य-मनवाकी। अञ्चली क्या हो। सरका रंगारकी राजी-सहाविके ! अरक्को छन के । प्रथी ! अन्यका देवने तथा क्रम केने सनास्त्र है। आवादी का हो, पान हो। अन्यका पान और अनुसार-वार्ग को अनुसानी ही चरित्र सनावर है। आवनी कर है, अब है। अपने सेन प्रजेशक राजें क्षेत्रकेत निर्माण, धारण और पंतर वालेकारी देनि र अन्तर्भी कर हो, पर हो, अब हो र तीनी लोको अध्यक्त आका, अध्यक्तका और परमासा—मीचे असमाओवी जानिके ! जानको सब हो। इन्हें | जन्तुके बहरक सर्गोका अनुभाव और विकास अस्पती क्रमपुरिके हैं। अधीन है, आवार का हो। अस्तरकारणे आरको कोक्स्पुक व्हारकार्य वृद्धियों 🔣 भागानक आग अवह होती है. इसके इस प्राप्त जैसिक जन्म कर है जना है; आकरो जन हो । केरीय ! अस्पर्कत राज्यस्था सामग्रह प्रका harm auffelt fire all appenur fin

सम्पूर्ण देवताओंके काली 📟 । 📟 । विशेष 🛊 स्थाने 📺 आस्कृतिको परावर क्यानो ज्यान कर एका है। आकरी सब हो, यन हो। तनो ! निवर्ण प्रतीका राष्ट्राप्त अपेक और एककानें आकी ही न्यानस्था रिका है, आवकी सम् हो। सान्ये हेवू केन्द्रवीचा साह्य कोन्द्री अपूर्विक परम्याचर गाँव एक्टब 🛊 । आसमी नाम हो । इंटरनामधेको १५० वर्गकी अमेताय समर्थ परमेक्ट । अध्यक्ष प्रय it i stanovil firepair andmit अञ्चलिका अन्युक्त कार्यकारी को ! ज्ञांच्यो पर है। प्रोहेश्य रेखर्न, सेने और प्रोचीका किएवर क्रान्येक्स केंद्र है अनवती कर हो । विकास को विकास के ? अन्यो अन्यो वैकामी पुरस्के वैकामीको वित्रकृत कर दिया है, अवकारी राज हो। न्यानिक प्रोक्तान पुरुवकी प्रयोग्यास करवारकार अवस्था प्रदेश करानेवाले परमेश्वर ! आवशी क्या है। पहारिक पुरुवानीत विद्यालका अनुसरो परिपूर्ण मोनावाकीयार्थं पर्योश्वरि । सामग्री वस क्षे । आवन्त प्रथमक संस्तरक्षी प्राचेत्रको पूर करनेत्रको वैक्षविरोत्तको । अन्यक्षी वर्ष हो। अन्तरि वर्णनत एर्न अञ्चलकारी अञ्चलकारताकिको पुर व्यरनेकारी व्योग्रह्मान्त्रियो हिल्ले । जानकी जम 🛊 । Region forms until feel matelle-स्थान भारतेल । आयाची जब हो । संबद-र्वती । सामग्री जन हो । सेनी जुलोंसे पुरू कोशर ! जलकी क्य हो। सेवी पूर्णिक वर्षन कानेकारी पहेली । आवर्धी नव हो। अमेरितर्वत ! आवनी जब हो। भारत्वी 🗯 हो । यहन ज्ञानस्थानेह सहस क्याने जन केरेकाने क्षेत्र : आवती क्य हरावते अवस्थित क्षेत्री है। अनवारी पान हो। हो। अपूर दिला असूरिके सुरतेनिता हैस र

असाकर है।

नमस्त्रमर किया । अञ्चलको द्वारा पठित यह पृष्टिम एवं 🚥 शर्जुनारोधर-खोश 🛅 कस्ता है।

आपकी जर्म हो । यनोब्ह्राव्यक वस्तु देनेवाली तथा भावतीके हर्वको महत्नेवाला है । जो देवि ! आपना चन हो । भगवन् ! देव ! मिळमूर्वेन्द्र जिस न्यान भी गुरुकी जिसासे कहाँ तो आपका उत्कृष्ट काम और कहाँ मेरी। इस स्लेडका बाद करता है, यह फ़िक और कणी, तवावि चिक्रभावसे प्रत्यय पर्वतिको प्रस्ता करनेके चलक अपने करते हुए 🚃 सेक्कके अवस्थाको आप-अधीत करुको प्राप्त कर लेता 🕯 । जो समस्त धवनोके प्राणियोको उत्पन्न करनेवारि हैं, 🚃 प्रकार सुन्दर अधिकोशास भगवान् जिनके विषयु जन्म और मृत्युसे रहित है तथा और देवीका एक साथ गुजनान को के के नर और सुन्दरी भारीके कवने एक झे प्रकृतिस प्रकारि स्था एवं स्वार्थको वार्रवार प्रशेर धारक करके स्थित है, उन कल्याण-चारी चगवान् क्रिय और हिवाको में प्रणाम (आधाल १५)

÷

• ब्रह्मेजय— देश अक्षरेण ब्योक्स महेक्स । जन सर्वगुलकेस जन सर्वसुर्धनम ॥

यस म्यूनतेकल्पालि क्य अनुसंक्राधिके । यस स्थानित् स्थे ज्ञा मनुनीत्तुन्त्री । जयानेकम्युनमाय अन्त्रकेकमकेत्व । अक्रकेकानुनर्वतः ज्यामोधनकार्यतः ।। विकास कर्मा का विकास कर कि विकास कर विकास कर कि विकास कर कि साथ कर कि वयः अध्यतिकेत्वयं असः १३वर्गनवरम्यः। यथः आधीरमञ्जातः 🚥 आधीरमानुगः। क्यालकार्विकारि जन्मानकन्यतिम् । अधानस्यकारि व्यवस्थानारिके ॥ प्रमानकोकनायस्य । अस्योग्यक्ताम् । वय रोजदाविक्रेमे स्वानस्त्रकद्वानेन्त्रको । जन स्नूताव्यक्तरोते 🛍 स्थापनस्त्री । नानैक्वीकप्रशतिकरणसम्बन्धः । जन्मसूर्यक्रवेनिक्रलेहानुगकरम्बक वयोग्रहितसंरक्षसंविधानपटीयसि । क्योन्युक्तितसंस्कर्ववस्त्रधानुगेर्णमे प्रदेशिके प्रवेदी येथी विक्रमुख्य । जन विकासी पूर्व निरस्त पर्ये प्रव प्रणीतपद्मार्गप्रयोगगरमञ्जूत । जन पद्मार्गीतश्च-शुप्पास्तेतदस्य पिनि ॥ वयातिषोस्सेसारण्यायेगांपनम्यः । जन्मन्दिशन्धक्रामसम्पद्धरूपांप्रदेशे विपुरकालां। जन विपुरकेरकः। कर विपुर्वकितः 🚥 विशुणसिकिः। क्ष्म प्रथमसर्वेत एक सर्वप्रविधिके। क्ष्म प्रमृतदेशकानु अस प्रविवदायिने ॥ क देव ते वो शहर के क तुम्कं है जो क्या । तमापि कावन् कारक प्रक्तनं क्षमस्य मान् ॥ (दिल कुन कान सेन कुन संग्रह १६। १६—३१)

# पहादेवजीके शरीरसे देवीका **व्याप्त और** देवीके पूर्वाच्यापागसे शक्तिका त्रादुर्णाव

वाय्द्रेक्ता कहते हैं—सद्यन्तर महावेषणी महावेषकी कर्जनके समाव प्रमुद-गानीर, यञ्चलक्षयिकी क्ले क्लेकर काणीये कोले—'ब्रह्मर् । तुक्ये इस समय प्रमाजनोंकी वृद्धिके सिये 🖥 🚥 🚟 🕻 : तत्वारी इस तवकासे में संतह है और तुन्हे अभीष्ट 🚥 हेता है।' इस 🚃 परन अहर तथा साधावतः वधुर 🚃 ककुकर देवेकर प्रापे अपने प्राप्तिक कामधानक हेजी स्क्राप्तीको 🚃 किया । जिल दिखा मुग क्रायका देवीको ब्रह्मकेता पुरुष परमास्क दिक्की परावर्षित 🚃 है 📖 कियरे 🖦 . पूर्व और 🕬 🛗 विकासेका प्रवेत नहीं है, 🖩 ध्रमानी इस 📖 सिमके अपूर्ण असट हो। जिनका बरमध्यक देवलाओको 🔳 हात नहीं 🕽, 🗎 समस्त हेबलाओं 🕷 अधीश्वरी देवी अपने सामीके अपूर्व ..... हुई । इत सर्वलोक-म्हेब्स्य परवेशरीको क्लिकर विराद् कुरून प्रकाने ----और वन सम्बेहा, सर्वश्वाधिनी, सुक्या, श्यक्षकायसे रहित और अवली जभासे इस सम्पूर्ण जगत्को प्रकारिक कानेवाली परकारिक महादेवीले इस जनतर आर्थना की ।

आहाती शेले सर्वश्रमणाची देवि ! महादेवजीने प्रवासे पाले मुझे उत्पन्न किया और प्रजाकी सृष्टिके कार्यमें लगाना। इनकी आजासे मैं समस्त जगताको सृष्टि करता है। जिल्लु बेखि ! मेरे संस्तरपत्ते में गये देवान आदि समस्त जन्मी संस्तरपत्ते में गये देवान आदि समस्त जन्मी अतः म मैं मैचूनी सृष्टि करके ही अपनी

स्तरी प्रमाणके क्याना क्षाहरण है। आपके क्यां करिकुलको प्राहुमांच नहीं पूजा वा। क्यांत्रके नारोकुलको पृष्टि करनेक लिये पुत्रको प्रस्ति नहीं है। सम्पूर्ण प्रांकर्योका आपके हैं केसा है। असः सर्वत्र सम्बद्धि सम्बद्धिको प्रस्ति देवेवाली ह्या वरद्धिकी वर्षाः क्यांत्रको है प्रार्थन है, संस्तरक्ष्यको हुर करनेवाली



वृद्धिके नियो आय अपने एक अंशरी मेरे पुत्र दक्की पूजी हो जलचे ।

अवस्थित स्थाने इस प्रकार विकास करनेवर देखी स्वस्थाने अपनी प्रीक्षेके वस्त्रवागमें अपने ही समान कान्तिमती एक इस्ति प्रकाट की। उसे देखकर देवदेवेश्वर हरने विकास हुए कहा— तुम सपस्याहार। अवस्थिती अग्रराधना कारके उनका मनोरथ

• व्यक्तिहा विकास्याम + 

पूर्व क्षते ।' परनेका दिलकी इस अवसको विशोधार्थ करके पर देवी जहारजीकी जार्चनके अनुसार सामग्री पुत्री हो नजी। इस प्रकार प्रधानीको सहक्रिकी सनुबन शांकि देखर देखी दिल्ला महादेवचीके शरीराने प्रविद्य के नकी। दिन महादेककी की अल्लाक्ष्मंत्र क्षेत्र प्रतिकृति क्षत्र अल्लाक्ष्मे भीतर बोजातिने चोन प्रतिक्रित हुआ और वैश्वनद्वारा प्रसादनी सुवितन कार्य कार्य राजा। युनिवारे । इसमें स्थानकी भी

ज्ञानन् और संक्षेत्र ज्ञास प्रका । 🚃 अधिको अस्थानिक वह स्वरं अस्य 🔤 तुन्दें कह सुनाता। अभिन्नोको सुन्दिने प्रकार हार विकास करेंग किया गया है। का प्रथमी पृद्धि करनेवाल है, अतः अव्यक्त अन्तरेकोच्य है। जो प्रतिदिन देशीके कृतिकोर प्राट्यांचयते इस व्यवस्था क्रमक 🗽 🔡 🚃 व्याप्त प्रमाण पुरुष प्रमाण होता है करा नहें पुरस्तान्त्रन दूस हाता है। (APPRING 14)

भगवान् दिवका वाजेती तथा पार्वदोके साथ कदरावरूवर जाकर रहना, शुक्य-निशुक्तके वधके रित्रवे ब्रह्माचीकी प्रार्थनासे शिवका पार्वतीकी 'काली' बढ़कर कृषित करना और कालीका 'गौरी' होनेके रिक्ये तत्त्वस्थाके निषित्तं कानेकी आहाः चौपना

कर्पका पदने है—इस प्रकार महावेककोले ही संपालन परावरिकको पानार प्रभावति अक्षाः वैद्यानी शृष्टि व्यव्येत्रके प्रदान रेखर धर्म भी आहे सरीरारे अञ्चल नारी और आये सरीरते पूक्त ही गर्ने। अस्ते सरीएने जो नारी अलब को की, न्यू उनसे प्रातकार है जकट हुई थी। बहुतकीने रूपने अवर्षे पुरान इसीरसे सिन्ड्यो उन्हा किया । वे विराट् पुरूष ही म्हामब्यून पन् व्यक्तपने ी। देवी सराक्ष्याने अस्त्राच कृष्यान क्ष्यान करके जोड़ा बहाबादे मनुबंधे हैं परिचलने . प्रांता विरुक्त ।

इसके प्रकार मुक्ति वंश रुक वर्ध-पत-विश्वास अस्तिके असङ्ग सुकारत वायुरेक्ताने व्या करावा कि मनवान् इंग्हरने दश तक केवदाओंके सन्तर कार सार विने ।

सहरका व्यक्तिको पूरा-लशकी अवने गर्वो क्या देवीके साथ अन्तर्कात होबार जनवान् दिल बाई गये, वर्षा के और वक काके निश्त हुए 7

वायुरेव केरी-- गहरिको । क्वेतीमें क्षेत्र और विकित कन्द्रतकोसे सुपोर्शित की काम सन्दर पन्दरायल है, वही अपनी स्वकाले प्रधानमें देशक्रिक महावेगक्रीका शिव निकास-स्वाप हुआ। जारवे पार्वती और शिक्को अध्ये मिलक धेनेके मैक्ने नहा चारी पर विका था और क्षेत्रकालेंड कर क्षी उनके चरकारकि-होके स्वर्शका शुक्र प्राप्त हुन्छ। ३३१ वर्षसके सीन्दर्यका क्रिकारपूर्वक कर्मन प्रक्रमा पुरसेद्वारा सी करेड़ क्वेंनि भी नहीं किया जा मकता। उसके प्रापने समात पर्वतीका सीनार्व राज हो सहस्र है। प्राह्मीयने व्यक्तियनीने देवीयर तिम वारनेकी इच्छाने का कारण रणनीय प्रामके पानके दिन्ये केन्द्राओं के नर्वतको अपन अन्य:पुर कर रिजा । इस अधि कीविये ।" समित्र प्रमाण सामा कामा नैन्य- ब्याजीके इस तरह प्रार्थना करनेपर क्यो गर्वे । अवस्थाको क्यापने वर्गाकार देवीसाहित न्योधा व्यक्ति स्थानित स्थान रित्र अन्य:पाकी प्रतिकोधे रचन काचे को ।

कर इस तथा हुए। इसमा कीर क्या और अक्रमिकी पेसूची पृथ्विके क्षरा कर ज्यारे पद गयी, तम सुम्य और निकृत रामक से केन करना पूर् । वे पारका नहीं थे। कर्णं तर्नेक्सने प्रकारित हो परवेडी इक्काने उस केनो चाइन्सेन्से यह वर विक सर कि 'इस जन्मकी बिली की पुरुषो हुए को नहीं का सम्बोधे हैं इन क्षेत्रेंने सहस्रकीरे वह प्राचीना क्यों की कि 'पार्थकों केवीके अंग्राके क्षपंत्र की अधीरिक करता क्षपंत्र के, किवे पुरुष्ता रार्ध तथा रहि की बाद हो है क्या जी अल्लून पराधानो समाय है, उसके उति कार्यमानो पीवित होनेपर इस प्रकृते असीके प्राप्ती कर्त कार्य है अनकी इस प्राथीनस्थार प्रश्नामधीने 'तत्त्वाम्' मन्त्रकर स्वीकृति है हो। सम्बेले कुनुने इन्हें अवहि देवताओंको जीतका वन होनीने जन्मको अनीरियुर्वेष केहोंके सम्बद्ध और मक्त्रुकार (क्यून) अवस्ति गरिन कर किया। तम प्रमाने का केनीके कर्माड दिन्में केन्यर एकानाने देवीको निष्क करके भी वैले-तैले अन्यम करते हुए ही बोले ।

आभागके मनीय विका कुन् अन्यिकानाहितः चानकम् नीतन्त्रोहित पद कुकानाने पार्वदीवये भगवान् विक्रेशन सहिते अनार्थान होका विन्यानके काले हुए मुलकारकार केले-'एव से काली हो।' तब सुचर क्रांकर्त हेनी पार्थते अवने इक्तान्त्रांके ब्याफ अब्बेन चुनवर कृतित हो उठी और प्रतिकेशी पुरस्काता समाजनाहित व्यक्तिकार कोवर्ति ।

> रेजीने कहा- - बाबों ने बहुद केरे हम बार्क रंक्कर अवकात क्षेत्र नहीं है तो इतके distance week fugeren seit und बच्चें करते से हैं? कोई की किस्ती है सर्वात-कृत्या क्यों व हो, वर्ष परिचा कारण अनुसार वहीं हुआ में अन्य समझ कुरोंके राज्य ही असला जना रेप्स करते हैं। माना है। विन्त्रीयों यह सुन्हें ही परिके नोपक जनाम श्रष्ट है। यदि यह जन्ते व्यक्ति के एके से इसका और वर्क उपयोग हो लक्क्स है ? इस्तियरे आपने एकाको रिकारी रेन्स की है, का पर्नकी स्वर्गका अब में सुरुष कर्ण प्रकृत कार्यनी अभवत कार्य की बिंदर व्यासीनी ।

> ber unter bil mill ment कारण कार्य से गानी और शवस्ताने रिग्ने कु रिक्षण करके गन्त कन्द्रशे वर्गकी आक्र की है सभी ।

का प्रकार केन पढ़ केनेके प्रश्निक की हिल्लो प्रार्थन की--'प्रचो ! शांव पुरस्का सम्बद्ध हिल सर्व प्यानीको

क्ट्रे स्रोध दिल्लामे और क्लो सम-रेक्सी थानार जिसने कहा—क्रिमे 1 सैने किन्तुरी जरण हा, काररकार्ण होता, स्तीक व क्योवियोको प्रिये वह बता कही क्रमारीसकार प्रतिको निवास और है। मेरे इस अधिकारको न मास्कर पुस

श्रुवित क्यों हो क्यों ? बाँद कुक्त मेत जेव 💎 दिला बोले--बाँद अवनी इयानलको नहीं होता तो और किसपर हो सभाग है ? लेकर भूपें इस तक संबाध हो का है तो शुभ इस चन्न्यूमी माता हो और मैं निया समा इसके 📶 🚃 🛗 मात आवंचल है। फिर तुक्तर मेरा जैन न होना आवारनकता 🛊 ? तुक मेरी पर अपनी कैसी सर्थन हो सम्बद्ध है। इस सेनोब्स मह इस्तानकारों ही दूसरे बर्जरों पुरस है जाओं। हैश भी क्या कार्यक्रको प्रेरणाने हुआ है, देवीने क्या—मैं आवसे अपने रेनकी परहाति वहीं; क्योंकि प्रत्यनेत्वये 🔤 व्यक्ति । राजे 🍽 हरे पहले हो प्राप्तको संबंधि हुई है । बालवेकको । बहलकेका संबक्त नहीं कर सम्बंधि । अस की है। कालके पूछे साधान केवाके हो मैं बीच कीरी हो जारी है। सम्बद्ध अस्त्रात नेता हुन्या 🚾 कारने सामा का, अतः 🎟 को चका चर नेते ही कृषाचे ब्रह्माओं अञ्चन्द्रकी आहि हुई किया । अभ योगोच्या एक रेज्युनारकार स्था औ । अने: जनसम्बद्धार क्रेने सुरामार पून क्या बनाएको रक्षाके रिज्ये ही है, असः अधिके कार्येन्से ? लिये आज मेरे तुम्हारे और यह परिवासपुर्व कार कड़ी थी। मेरे इस कारावारी स्थापन तुम्बर र्शिव ही प्रमाट हो सामग्री ।

धरिक्त होनेका को करी अपने अल्लेका भी धरियाग वर्षी कर केते. वह कुलाइका और पुष्पाक्षक हेर्नेया यी सार्क्ष्मीक्रम निर्मा ही कुक्तुरी जाती है। जेदा क्योर कीर क्लीका गर्ही है, इस बलबंदे रंग्यन जनको बहुत 📆 केल है, अन्यक 🚃 या परिवारने जाना कैसे सम्बन्ध है समाप्त था। नेता न्यूब्रोजीके देख बाहोनार वाम्योख तपासकारा इसका स्थान दिन्ने दिना अन्य में। वेकनेके दिन्ने इक नहीं स्थिता । वर्ध क से की सकते।

विकार कोने--- अध्यक्ति । पूर्ववाराओं

देखीने कहा --- प्रसाने कीन्न नहीं कि प्रदूत आहें सरका देखकोंको नामसे ही शान क्योंकी ऋदिर को है, सभावि आकारी आज्ञा देवीने प्रका—भगवन् ! प्रक्रिके स्थारके स्थार वे सम्बद्धाना स्थानीकी स्थानका क्रको है। अपन्य अचीक् नेत्रह करना भारती 🛊 । पूर्वकारान्ये जन में इसीके अलले क्यूनरी कृति 🧱 औ, नव सबस्ताहरा है सैने ज्ञान जन्मीकरको व्यक्ति काली प्राप्त किया था। इसी जन्मर अस्य भी सरकाक्षण जन्मण (Marie के निवास करके में गोरी होना साहती है। भी आवंद प्रचा गुहो 'काली-कल्दी' व्यक्त हेला करनेचे वहाँ क्या होता है ? यह बसाहर्ष ।

मारमाध्य शतकारे क्षेत्र मही है, इसरिय्ये वह "मुस्तवनारे हुए-से सूच रह गर्थ । वेदराओंका सरपुरलोक्करः 🔣 विक्रिय है; अवः कार्य सिद्ध करनेकी इकासे बनोने देशीको

(prepare to-YK)

Spiriterial or a section of the same of a debana of a selection of tax place in the first selection of पार्वतीकी तपस्ता, एक क्याप्रपर उनकी कृत्या, ब्रह्माजीका उनके 📖

भाना, देवीके 📖 🚃 जर्मात्राय, देवीके ग्रंग काली।

त्याप और उससे कुळावर्जा कुमारी कत्याके कामें इसक

हुई कौरिनकीके हारा जुल्ल-निशुन्तका 📖 शासुरोप बाहते हैं — महर्गिको ! सक्तावार विवारीतविषय-पार विश्वाची हैते राजा :

कार्यक्र अन्तेक विकासके क्षेत्रेकाले कुत्रकार्य केवाबार भी देखे वार्वती लावास्य साहित्री विस्ती तरह रोजकर दिवारान वर्धवार कारी. चौरि सामाको लिलाहा वही रहे । इत राजी। क्यूरिने न्यूरी क्रिक्नोंने साम क्रिक क्यानक करें श्राह अन्यव राजे के। न्यू स्थापका प्रथ किया था, उस स्थापके उपका हेना क्षेत्र माना वर्ष । अन्य: बिरूट कारियों क्यांकि प्रतिकार कि 'व्यक्ति मेरा प्रतिकार है' विरामा termin find grad meren sun-फिलाके पर या अनवत वर्तन और अन्यन बार्क क्यें इस सम्बद्धा सर्वात क्रांक ARREST OF SHIPS AND ARREST AND THE REAL और फिर गरेवको का काले काल रुपालीका प्राथमान्य केन कारण जानेक आरम्प सीम एवं वरण पुरस्त सरक मार्गका संग्रह विकास के व्यक्तिना संद्र वर्तिके परमार्गीवयोका विकास कार्ती र्ख किसी क्रिक्ट मैक्ट्रमें अहींका जान करके पूजानक पास विशेषके अनुसार street und gen auft annerengen तीची प्रत्यं प्रयक्त कृतन करती भी। 'भगवान् संपार है असामा कर धारण कार्येः वेरी राजकाका करू युक्ते देने ।' देख ge flegen vereit à utility spend हरती सहती भी। इस सन्द सन्तरमें करने-करते का अपूर संबद बीत रूक, तब एक दिन अनेत करा कोई ब्यून बढ़ा स्थात देखा मना। व्यक्त पुरस्ताको वर्षा आसा गर।

क्रवंतीओं के विकास आते ही जब कुमानका

सरीर अक्रमत् से नवा । यह उनके समीव

कीताना माना 🔤 दरिक्यो विकास कुलाओ कर आहे हुए उस कारणा कुराने अत्यान नीतिन के रहा था और यह देखीची और हो 🚟 रहा मा । देवीके मानने काक-काई का कामी क्रांसना-मी कामे राजा । हवा देवीके इत्योग शब्द गाहे जान barer im file was some then all presence \$. कुर कर-अनुअर्थके केरी रक्ष करनेकाल है। बह सोकार वे जाना कृत अन्ये लगी। प्राचीकी कृत्यने अलोह तीनी प्रधानके पन तामाहर ज्यु है रहते । दिल से इस कारावारे स्कृत्य देवीके स्वयंत्रका कोच दूजा, असकी चुन कि गर्न और जाने अपूर्विको अञ्चल भी हुर हे नहीं। साथ है जानी जप्तीस्त बुक्ता का से नकी और को निरमत सुनि क्षी रहते समी। ३० समा अव्यानाते अवनी मुलाबीसका अनुभाव काली पर संस्थात पता हो गान और वन परनेप्रशिक्त हेका बहरे एसा। सब 🕶 रूप पूर्व क्युअरिको प्रवेदाना हुन्छ तथेकान्त्री विकारने स्था । इका केरीको प्रयक्त कर्म और सीमने केल्या केले क्ली ।

केरत कुल कार्य क्रिकेट कुलाईने कुर्व हे अक्रमीयो क्रममें ग्लेश अहींने समुगीहरूक्यील अपने दुःसमके इससे निकेश्य - The forest -

देवताओं साथ देवीद स्वीतनको असल विकार को सुर्वत बहाने उस्त करने श्रीरमित्रीका परकेवारी कार्यक्रीको देवत । वे सुन्दर्भ जन्महर्को प्रतिद्वानको जन्म बक्रमी की । क्षाने, बीवरिके रका स्थानके की जनवान विवा महाराहेपुरवर्त भागी अस्ति मन्त्रकार followerfest weightlich mertib

केन्द्रणांके पाच अक्रमीको अस्य केन केरोजे कारों। योज्य कारते वेच्या स्थापन arribak gift prour weeks figure i mighali क्रमा को सरकार और श्राविकायन करके pages appropriate with being त्रकारका कारण कुटी शर्म ।

कारका विकास ।

स्थाने नेत-निर्म प्राप्त केर percent per and upf flow artig स्पेर्क्स सिद्ध करन चक्रते है? returns regal united field it south ही अधीन है। को समस्य स्त्रेमानिक सम्बद्ध है, अपूर्व परनेकृतको महिल्क सम्बद्ध सम्बद्ध अस्त्री Miller Hard and His St. Print | **ाता है सार है कियात्राल अध्या** गीरमधिरकार है। यांतु आक्रवेकी कार 🖥 पद है कि अल्प प्रति दिलोंने पहलेक्जीके विकास कर केने स्था की है ?

रेकी एक-अक्टर । का वर्तक आविकारको स्वादेशकोले अक्टब्सी अविन सुरी जाती है, जब सनका उच्छओंने उत्तन क्षेत्रेके कारण आहा की जोड़ पता होते हैं।

विकास पुरुष और निवृत्य प्रमुक्त पानेके किन क्या व्यवस्था पृद्धिके निर्म आयोह क्षत्रको ऐक्साओको जैसे-जैसे इ.स. होते थे, जनकारो कनवान् विकास सञ्जनि हुआ, का राज सुरकार अक्राजीको जन्मर बाह्री राजा अथ आप मेरे वर्तिके 📖 और वेरे कहार अपनी । अनुरेते देशकारके दिन्हें कारका मुक्तानीको करेटिने आ जाते क्षेत्रकों साथ हुई मानवीतामा एरका बार्क हैं और बार में यह सीवाले हैं कि साथे मेरे निवार निर्मित्तान विकासको अवस्थित पूरा है, साम कार की प्राप्तान विकास समाने हैं। स्टेस्स-विकास । इस तथा अन्य स्तेत्राकारके रिकास है। अन्यानुत्ये जीको साम जे कुराम्य वर्गाम कुशा है, वर्ग में असमी समाने केले बाद प्रार्थियो ? जात: वर्ज ब्यून व्यक्ति क्या राज्य । की करीरतें को यह कारतवन है, हों स्तरिक्ट विकित सरस्कर में नीरवर्ज क्षेत्रक कावारी है ।

> amen i stil-fic feare प्रयोक्तको, विको अस्ति हैला करोप तर क्यों केरक ? एक इसके लिके अन्तरकी इंकीrent di welly 🛅 🕸 ? 100000 👊 क्ष्मानी पुत्र सीता है है। जनका: 1 served other of charllock fielt d केमी है। जार: अस्य इसके द्वारा की क्ल aratu mem tada uktok i Peges और मुख्य मानवा थे देश है, जनके की कर दे रका है। प्रत्ये उनका समेव सहा तक नाम है और में देखारजीको स्थान से हैं। उन केरोको अल्पे 🗒 प्राचने यारे प्राचेका क्लान प्रदा हुआ है। साथ अब निवास कारोपे कोई राज्य नहीं । साथ क्षणामाणे रित्मे सुरिक्त हो जक्तने। अनवने क्रमा को क्षीड़ रही का होड़ी करती, वही ज क्षेत्रोंके देखे कुछ के कामणी।

> प्रकृतिकीके कुल प्राथित प्रार्थन्त करनेकर Pallmagent De with some अपने पाएके अधाने आवरणको जानकर

कुल्लकर्मा करना के गनी। केलेकी का यायायमी सक्ति ही जेगनिक और बैच्चनी कतराती है। उसके आठ वरी-वर्ध मुन्यवे थीं। उसने इन क्रथोंने स्तुत, च्या और विकूल आदि आयुध कारण कर रहे थे। क्या देवीके तीन कर है—स्क्रैक, क्षेत्र और विका। यह जीन नेजीवे चुक्क थी। उसने प्रशासका अर्थकारका मुक्ता नाम कर रका था। उसे पुरस्का स्वर्ण नक रहिन्छ। क्षेत्र नहीं प्राप्त का और वह अस्वत्व सुन्दरी थी। देवीने अकरी इस समात्र शरिएको स्वापीके प्राप्तने हे दिना। को देन्छन। श्रुम्म और निर्मुण्यका कम बार्गकाको हुई। इस प्रमय अस्ति हुए सहासीने 📠

गौरवयां हो क्यों । स्वयन्त्रीय (अज्ञाती परावृत्तिकारे स्वारीके दिन्ने एक अवल सिंह ल्लायय आवरण) रूपले राजनी नवीं जो अवन विरूप, जो उनके साथ ही आहा सा । करकी सारित की कराबार कान 'कोशिएकी' उस देवीके राइनेके रिपने प्रमानित हुआ। यह काले वेकके समान कारिनकाली विकारिया बाससभात दिया और वहीं कता इकारके उपकरोंने उनका पूजन किया। विश्वकर्णा अक्रके प्रश शब्कनित क्क वद स्थित अपनी बस्ता गीरीको और सहार्थीओं काम्यः प्रकाम करके अपने ही अक्षोरे क्रया और अपने ही समान प्रतिकारिकी व्यूतंत्र्यक प्रतियोक्ते साम ले देवत्तव जुल-निशुन्तको सार्वके निधे कार क्षेत्रर विकासमाँतको पानी समी। काने समस्तकुषाने इव दोनो देखराजीको नार विशव्य । असे पुरुषा अन्यत्र वर्णन हो सुका है, प्रात्तिको उसकी विश्वत क्या यहाँ नहीं कड़ी पन्ने । कुलर सक्षांसे उलकी बहा कर संबो वार्क्षिके। अंब में प्रचान प्रस्तानकार वर्षात भारता है। (अध्यास १५)

गौरी बेबीका व्यासको अपने साथ ले जानेके लिये प्रद्वाजीसे आक्रा मौगमा, ब्रह्माजीका उसे दुष्कर्मी बलकर रोकना, देवीका प्रारणागतको त्यागनेसे हाता करना, ब्रह्माजीका देवीकी महत्ता बताकर अनुमति देना और देवीका माता-वितासे मिलकर मन्दराचलको 🚃

करवा करके उसे अधानाकि अवने 👭 स्वानंत किया कुसरा कोई मेरा क्रिय कार्य नहीं गौरी देवनि अनुभवाके स्थिते हैं। 🔤 मेरे अन्यानुपर्व विवासीकारम होगा। विकासको सका।

ग्रानेवाले इस 🚃 देका 🖁 ? इसने 📆 असुओसे 💹 तपोजनकी एक की है। यह बहारे हाला हा राज्यकर अनन्धनायसे

कपुरेगता कहते है—कोशिकोको III प्रका करता का है। IIII इसकी भगवान् प्रेकर इसे प्रस्तरापूर्वक देवी जोली--- क्या आपने मेरे आसमने विकेशस्त्रत 🔣 अद्भव करेंगे : में इसे आगे करके सरिवनेके साम महाँसे जाना जातती है। इसके 🔤 आप मुझे आहा है; 📟 क्यार प्रस्कारि है।

The partition of the state of t

वेनीके देख स्कृतिक कर्षे स्वेतने-स्वतं है ? अस्तर्क 📖 🚃 🚃 भाग हैको और मुख्यको हुए प्रकारी का भारती पुरानी कुरतापूर्व कर्त्युं 🚟 🛒 भाषी दुरुवास वर्णन करने रहने ।

महाचीने फरा---वेर्डिंग ! वर्जी के पश्चभंति हार प्यास और बड़ाँ पह आरक्ती न्यूनराजनी पूर्वात । साम विकास प्रानीत चुरतने साहत्त् अपूर 🎟 सीव रही 🛙 १ <u>ः विशेष</u> स्थाने हिन्दी स्थानक कोई ह्यां निकारक है। इसमें बहुत-सी फीओ और राज्यके प्रारामात्र पान केंग्र हुआ प्रमानक an errer meit ferein fie mit på

अपने वाक्यानीया हाता अस्तुत चोत्तुत कारिये । ऐसे पुर्विषर अस्त्याने कृत्य कार्याकी سر الرواز المال من الأواز الأواز

IIII shelf-seed th gu can b.

मेरी क्रारमों भा नवा है । का: पूर्व क्रारमा क्षा भी साम प्राप्ति ।

मकानीने मानु—हेरिए ! प्रतासी आरोप और परित्र है, इस समाह परि व्यक्त हैं की असके संबंध प्रत्ये पूर्व-गारितवार मध्येन विकास है। बढ़ी प्रत्योह महिला and it is register than the party was विषयमेकास है; विकास आयोह प्रसाद कभी महा जो होता । यो अस्पर्का अञ्चल मान्य भी करता, हह प्रत्यकर्त हेकर से क्या करेगा। क्षेत्र । 🛍 🗎 अवस्था, पुरिकारी, पुरसाम पावित और धरवेखरी है। **ार्था व्या** और मेशकी क्याना आकंद

निर्वीत कह के क्यानी है ? आप ही अंचेक्य व्योगि विक्रिय प्रति है। प्रतिक्रित कर्ता कार करोने और-जी सकरका प्राप्त कोगा ? जनकम् विष्युक्ते, मुहक्ते स्था अन्य केवार, सुनव और रास्त्रातीको ज्ञा-स्थ वेक्टोंकी कहि करनेके रिप्टे अल्प्की र्मका 🛊 कारण है। असंबंध बहा, विका क्या क, से आकर्ष अञ्चल पारन व्हानेवाले 🖹 🚟 कोर है और परिचाने भी and a second of the second किया हार पान होता केवाता भी भागी आहे. पार्टी पुरुषक्रकोची प्राप्ति पहें कर स्थाने । आयके र्वकारको प्रकार और स्थानकार स्थान व्यवस्था (फेल-स्वकृत) भी हो स्थल है भवति (मेर्स स्थाप (मेर्स स्थार) के मान है और स्थापन प्रकार प्रमेश परित पूर्ण और च्याकोर फल्पेकी व्यवकार अल्पने ही को है। son il arrest med means frequi अन्तरीह, अन्यक्त और अन्यक्त आहे। क्रमात्राम 🚃 है। अन्य शब्दुर्ग लोकजावार विवर्ध करवेके रिश्वे विकास आर्थुल पूर्तिये अवस्थि हो माना अकारके फार्केले प्रतिक कारती है। भाग, आको ठीवा-ठीव कौन जाना है। का: पह पानवारी स्थाप 🔣 📖 आवनी भूतारे पर्य 🚃 🚌 को, ज़रने सीन many & a

Der Mittell Steile Gred meinem Steile कारकर महानीने 🚃 उपन सर्वन की, 📖 -वेर्ड्सिको अध्यक्षाहे जिल्ला हुई । सहस्रका वेपीकी आहर रेकर प्रक्राची अलावीन हो न्ये । स्थित देखीने अन्यने सिमीनाको 🗷 🖽 प्राथमिकके पहल-निया कीन और ही अचीन है। असमें विका नवनमें चीन - दीनवानुवा सूर्वन पानो उन्हें प्रनाम विकार

तथा अने नाना प्रकारसे आकासन दिया। ध्राके कर देवीने तरस्यके जेवी त्रयेकको प्रशासिक देशल । ये उनके सरपने प्रयूपेकी वर्षा कर रहे थे। ऐसा जान पहला का, पाने उनमें होनेवाले कियोगके शोकसे फीडित हो वे अस्टि बरसा रहे हो । अपनी जारतकोपर हुए विश्वगानिक कानरवर्गिक 🔤 🔤 🖥 ध्याकुरकतान्त्रवेद गाव प्रकारते

र्वनकार्त विकास कर से थे। बहुतकार

व्यक्तिके ब्राप्टिके रिक्वे उद्यापरमे 📗 उस **व्यासको औरत पुषकी धर्मि सेहले आ**गे करके स्वरित्योगी बातचीत करती और देशकी दिव्य प्रधारी करते दिशाओंकी उद्देशिय कारी हाँ गौरीहेकी पन्दरावरूको कर्तर कर्जी, बढ़ों सम्पूर्ण जगरहोत आधार, ब्ला, पालक और संदारक परिलेख गोधर विकास को । (अस्मान एव्)

मन्दराजलपर गौरीवेजीका स्वागत, महादेवजीके द्वारा उनके और अपने **अकृ**ष्ट्र त्वरूप एवं अविच्छेच सम्बन्धपर प्रकाश 📖 देवीके साथ आये हुए व्याप्रको उनका गणाध्यक्ष बनाकर अन्तःपुरके हारपर सोमनन्दी नामसे प्रतिष्ठित करना

ऋषियेनै पूज —अयर्थ सरीवको 📠 गीरवर्णसे युक्त बनाकर निरित्तककृत्यारी वेची पार्वतीने क्या स्टाराज्य प्रदेशने व्याप विषया, तथा के अनुने 🚃 विराम अवया मिलीं ? अवेशकालमे अन्ते ...... रहमेजाले गर्गाचरीचे क्या 🚃 तथा महानेकतीने भी उन्हें देखकर इस समय

उनके बाब केसा बतीय किया 🛚 व्यक्टेवताने कहा—किस प्रेक्नविक रसके द्वारा अनुरागी कुरलोके बनका 🚃 हे 🚃 है. 📖 परन रसका टोक-टीक कर्पन करना असन्त्रत 📳। द्वारपार 📟 इताजर्गाने राह देखते थे। उनके आध 🖩 महानेकारी 🔳 देवीके आगामको 📖 उत्सुक थे। 📰 वे मनतमें अधेक करने लगी, तस प्रक्रित हो उत-उन क्रेमजनित भावोंसे से इसकी बोर देखने समे : देवी 🔣 अनकी और उनीं भागीसे देश तो भी। का

समय उस जनगर्व प्रानेकारे 📰 पार्वद्येष केबीबरी कराना वर्ति । फिर हेबीने विनयपुरत बार्गीहारा बनावान् विलेखनको प्रणाय क्रिका। से प्रकारक करके अभी उठने भी नहीं क्वी भी कि वानेश्वर जो होने हाहोंसे पळाडुकर कहे आनक्षेत्र साथ इहयारे लगा रिका । जिल्ला मुख्यकारको इछ के एकारका देशीने उनके पुरा-अन्त्रकी सुधाका पान-सा काने लगे। जिए उसमें बातबीय बारनेके रिक्षे उन्होंने चहते अवनी ओरसे वार्ता आरम्प सुरे ।

रेकपिदेव महादेवको बोले-सम्राह-सुन्दरि 🚾 ! ज्या भूगारी वह सनोदका दुर हो गयी, जिल्लो शारी तुमारे क्रोथके कारण मुक्ते अस्तुकप-विकासका कोई भी उपाय नहीं स्क्रम स्त । यदि साधारण सोगोकी 🔤 इय क्षेत्रीये भी एक-दूसरेके अधियका कारण विश्वासन है, तथ से इस परावर

· Apple profes v

COLLEGE STREET OF THE PROPERTY क्याहरू नाम पूर्वत है सम्बद्धना पाहिये । वे अधिके प्रकारका लिया है और तुम सोरपंत । 📖 केन्प्रेरे 🔡 पद अधि-संस्थानक चक्त अभिवेश हैं ! चक्तुके देशके रिक्ट रवेकारो प्रतीर कारण करके विकासिकारे हम देनोंके विश्वेषणे वह करत निरादार है। व्यापन । इसमें साम और कृषिने निवास मिल्ला हुउन सुनार हेनू भी है। यह राजना-भेगनका जन्म असी और असीना है है। तुम साम्रक्त, वालीलय अनुत ही और वै अर्थनम् परम् अस्य अस्त है । ये क्षेत्रों अस्त एक-पूर्वाते 📟 🜃 🛊 राज्ये हैं । पूर्व भेरे 🚃 🚾 करानेकारी 🔤 🖁 और मैं तुनारे निये हुए विचानकुर्व जीवले सार्थकान्य परमान्या है। इस होनी सामग्रः विद्यालक और वेद्यालया हैं, निवर इसमें 🚟 क्षेत्र केले सम्बद्ध है। में अपने प्रच्याने कार्यको सुद्धि और अंकर गाँँ कारत । एकामान आहाती ही सामग्री सुद्धि और पंहार क्ष्माच्या होते हैं। यह अस्तर चीरवपूर्ण आहार तुन्हीं हो । ऐक्टरेक एकाला स्वर आक्रा (प्राप्ताः) है, क्लेकि वर्त antiferrent reger fit augend Projec होत्रिक्त नेता केवार्च केवार होत्या । ह्यान्तेन्त्रेका एक-पुरुरेने कियन क्रेकर रहन कथी सन्बन uff å i burmabbt undab Retait क्षेत्रको है की का सकत का दिए गोला-पूर्वक स्थापन करना स्थाप का । तुन्दे भी के बह बार अञ्चल जो थी । किर हुए कृतिन कैसे हे गयी ! असः यह सहस्र सहस्र है कि पुन्ने पुरुषर भी जो सरेज निरम 💷 🚃 रिक्टेचरियरि श्रामंत्र विच्ये ही थाः क्योतिक हुनने हेली कोई कल को है, को करकी व्यक्तिकार असर्व करनेन्यली हो ।

्रात प्रमात तील क्या वीतनोक्सी व पाक्षात् करकेशाः व्यक्ताः अति शृहररम्बेर सरका ब्राह्मी स्थापिक स्थापूर्वि हेरी 🚃 अन्तर्भ परिचारे पानी 🐺 यह पर्नेतृत का सुरकार होते तत्त्व कान मुस्तकराज्यर 🕍 करी, स्थापका कोई बाद प दे सकी। harr mittell unen unte abper of the wife of the total dilpolik Pill d 📺 🚃 mm क्रमीर कारण है।

े देने जेलीं--'पनकर् । वेरे 🛗 चौरित्योची पृथ्व 🞹 है, परे पान अवनी नहीं देवता है ? वैनों कान्या न में इस स्वेकाने 🔤 हे और व क्षेत्री है की बहुबार रेजीने



profes formarding from used you राजराञ्चलमें कुछ और विकृतकार कर कर्में उरवर कियम क्रमेका प्रमाह सुराज्य प्रस्केत कर-कर्मकारका कर्मन विशेष । साथ है यह की कराया कि यह अवस्था बारो-माने स्पेनीको पात अस्ता प्राप्त देती है अस

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* विरामा ओक्टोब्टी रहा करती रहती है। इस अवस्थि विद्यु बारण करके राह्य रिका रहे।' निकामे अक्रमी अन्यते अवस्था स्त्री व्यक्तिके ।

इस समय इस प्रकार कारावीत कारावी ह्याँ देनीची अस्ताने ही एक सर्वाने उस व्याप्तको सकत उनके सक्ने क्या का विकार को देखकर केले सकते राजी-'हेम । यह ज्यान में जानके दिन्हें केंद्र रहनी 🕯। भाग क्रो देशियो । क्रमंद्र सम्बन्ध केरा ज्यात्तरम् इतरा कोई नहीं है। इतने यूट मनुश्रीके सन्द्राते की उन्नेबनकी रक्षा की थी। यह मेरा अरवान पाक है और अपने रक्षणात्त्वस कार्यसे नेत निकासकत कर गया है। येरी जनवातके रिक्ने का अवना देश क्रोडमार पड़ाँ का नजा है । ब्लोडन । यदि वेरे आनेने आवयो प्रवासन को है और पहेंद्र शाय पुराने अस्ता केन वाले है से मैं भारती है कि यह अधीकों अवहाती केंद्रे कारतापुर्वत प्रारंग काम स्थापिक स्था

श्राकृदेश कहते हैं--देखीके इस कहा और अन्तरोत्तरक प्रेम सहानेनाले सूच क्यान्त्रो सुनका महादेवजीने कहा—'सै ब्यून जनक है।' बिर से बढ़ अवार उसी क्रम राज्यकरी हुई सुवर्णकरित केरकी बढ़ी, स्त्रीके व्यक्ति विशेषा क्रक्य, सर्वकी-सं अनुवरिकारी पूरी क्या च्याकेरिक केंग वारण किने नगानाक्षके प्रदेश प्रतिकृत विकास दिया। इसमें उत्पादक्षित अक्षर्युक और उन्होंको आयरिक किया का : इस्टेस्के सोमक्की नामने विश्ववात होता : इस प्रकार देखेका क्षेत्र कार्य कर्ता क्यावीकुरण व्यक्तिकारि ज्ये साम्वित विका आकृतकोरी जुरित विस्था। समूच्या wrong flow's subreligation fullying-कुवारी भीते देवीको पर्तन्तवर विठासर का राज्य सुन्दर अतंत्रकारोधे शांच ही प्रत्यात नकार किया । (applifit to)

#### अप्रि और सोचके सरम्बद्धा निवेधन !!!!! जगत्की आग्रीयोमात्मकताका प्रतिपादन

कार क्यों कही कि 'स्कूर्ण किए अजीवीनात्त्वः एवं पानवात्तिः 🛊 । ऐक्रपंका सार क्यान्यत आसा ही है और यह अवता 📠 हो है जोता कर 🚃 🚃 आवदाः चन्नर्ज कार्ने सूचनः साहते 🕏 🗈 कारेन केले-- स्थापित स्थापका 🔤 योर तेजोपन सरीर 👢 जो आहि प्रकृते हैं. और अपूरलय लोग जिल्हा सामा 🏗

जिल्ला प्रति अधिकारक है।

मानिके पूर्व-प्रथ्ये । स्थाप स्थाप है, यह स्थाप अन्यव साम है; देवीका समाधान करते हुए महादेवजीने कहा और मो तेल है, यह स्वकृत्त, निहा नामक कार है। सन्दर्भ सुक्षा भूतोंने के ही क्षेत्रों रत और तेज है। वेजकी चृति से जकारकी है। एक सुर्वक्ष्म है और दूसरी अफ्रिक्म। ( इसी तरक रक्ष्मीर भी के उकारकी है-एक सोन्यकविकी और कुरती जरकविकी । तेज निवृद्ध अर्थको जनमें कारणा होता है सभा स्त, मधुर 🌃 📶 । तेज और राजे नेवॉने हैं। इस करावर जगन्तके बारण कर रका है। अभिने अधुनकी जलाति होती हैं और अनुस्तरका पीले अधिनके पृद्धि होती है, अन्तर्य अपि और प्रोपको दी हाँ अव्यक्ति कार्यके रिनो दीराकारक होती है। इसक सम्बद्धिः 🚃 स्टब्स्ट 🚃 है। क्याँ प्रत्यको क्यूनर्ग 🕏 🖽 अन्यात वर्गाने 🔣 इतिन्यका प्रतृत्वीय होता है. 📟 🖘 अधीयोप्सावक याना दिला हुआ है। अधि भारतिक प्रत्यको अन्तरीका क्षेत्र है, न्यूरिक स्तेत-सम्बद्धी क्या असूत्र विद्यालय है; और प्राथितम् अर्थिकाः स्थानः है, महरूपः स्रोध-संबंधी अपूर्व रीवेको हत्यु है। 🚟 कारकोर क्षेत्र के असे शरीक करना स्वाहत अप्रि है, अध्यमि नति असरबारि अंदेर है और कं वरम्बा आध्यान है, शतको गति बेधेकी और है। आधारसमिने ही इस 🖼 कारवर्गिको ब्राह्म का रक्त है तक विक्रकार्थ क्षेत्र विद्य-सर्वेतके सामाना विद्यालय है। दिल्या करूर है और कृषित गीचे तथा कृषित कृषा है और विश्व कीने (क्रम प्रकार विश्व और प्राधिने अतिहारा सम्बन्धा हुआ अन्त् चलक्का है जाता है। यह अधिका बीर्च है। कावको 🗗 अधिका कीर्व कको है। को इस प्रकार भारतीर

क्योद्धारा क्याने कान करता है, यह वैधा हुआ 🌃 करूने कुछ हो जाता है। अधिके बीर्नकर पाएको सोको असोन-परिश्वेद करा विरा अवश्वित विकास इस्तरियो ह्या अवश्विते अधिकारमें कला पका । यहि कोनव्हीतले प्राप्त अनुस्तरकोट हारा का हाहाहा 📟 और marrie i il ur systek Marrie I निकृत कर देश है। कार: इस गरकार अन्तरक्रका सक नावार किवाब गानेके रिच्चे ही क्षा है। क्षा क्षा क्षा करित-सम्बद्धी अनुसरका रूपई होनेनर स्थिति अनुसरका अञ्चल जार का रेक्ट, सामी पान की हो कारणी है। जो अधिको इस गुद्धा स्वक्रमको तथा क्वीक अनुसर्वाचको दीवा-दीवा सामग्र है. 🚃 अधिनेकालाः प्रकृत्ये 🖽 🖼 विर 📟 राज नहीं 🚟 । यो विश्वासिके सरीरको इन्य करके वाकित्वका सेवाक्सरे पोनमार्गके प्राप्त होने अञ्चलित करण है, का अयुरकारण के काल है। इसी अधिकायको इक्क्पे भारत क्रमें वहारेक्नीरे इस समूर्व सम्मन्त्रे अभिनेत्रात्रास्य का वा विकास मेरे करून कर्मक जीवा है। (अस्थान १८)

🏢 रूपानको पानकर 'लाँक' इस्मादि

### जगत् 'बाजी और अर्थक्य' है—इसका प्रतिपादन

मन्द्रेशक करते है—सहविद्ये ! अस क्य करता रहा है कि जनकारी कारणांक्यकार की विद्धि केर्स 🔛 📟 🛊 । 👁: अरुक्सो (बार्गी) का सम्बद्ध 🚃 🖥 संक्षेपले 🗗 करा रहा है, विकास से नहीं । 🚟 भी हेवा अर्थ भड़ी है, जो फिना फ़रहका हो और कोई भी बेला प्रस्त नहीं है को बिन्स क्षर्यका हो। अतः सम्बन्धानुसार सन्ती इताइ सन्तुनी व्यास्त्र केवल होते हैं। प्रश्नातिक em चरिकान क्रमानावात और अर्वभावनाके नेवर्ग हो प्रकारका है। उसे परमाना दिख नशा धार्वतीयारे प्रशास वृति कहते हैं। उनकी को प्रव्यवर्गी विश्वति है, को विक्रम और प्रवासकी कामे हैं—स्वूरण, प्राप्त और परि । स्थान यह 🖥 जो कालोको अलक्ष सुमानी देती है; जो केवल सिमानमें आही है,

**State** 

📖 सुरुष सही गयी है और 🔣 विकासकी । आरम्ब हुआ है। अस्य पुष्प उनके अंबरते 🔤 सीमाने परे है, जने 🚥 🚃 नक है। 🏚 ब्याट कुर है। जनके कुछ 🗟 पुरानोर्ने क्या प्राविकारणात्र है। बही विकासको प्रतिदेह हैं। अन्य पुरानीका इस्त

- applicables -

आहित सुनेवाची, परायक्ति वही गयी है। अवस्थित संयोगने गाँ इयानी क्योर्जिन्छ। (को 📰 करनेकारी) 🔚 है। यह राजुर्ग सर्विकामी सम्बद्धिका है। बही प्रतिसायको नामके विकास हो स्थान वालंकपुर्वा पुरु प्रदेश क्षाने गरी है। क्रमेको क्रमानिको सक्त गण है। यही Regulater was \$1 or occur-विभागगील होगी हा भी छः सम्बद्धीके mirt farment ung dieb fit ber die

अधीरम पार्ट्स एने हैं। अभी पुरस्केक आकासुरिक्षोतः अनुसार सम्बूधी सम्बोधेतः विश्वसारोते सम्ब अर्थेर हेने है। ये सन्तर्ग नावसारशिक्षा बन्दानीन्य प्राप्त है। यस प्रकृतिके को शांकिने चीन प्रकारनेह वरियान होते हैं, ने ही विद्यवि असीर कारान् है। जनसम्बद्धाः स्थानाः अवैर क्यांच्या—चे सेन अच्छा प्रकारो स्थापन

व्यापालका का कार्य अस्ति है। सम्बंध पन्न करेने 🚃 🖺 क्वेटिंड ने साववास्त्र है। सन्दर्भ का भी बन्हेंने साहा है; क्वोपित विद्वान पुरुष वर्णीय रुगुम्बो ही भद्र कक्षों है। 🛭 वर्ण की चुक्जोंसे व्यक्त है: क्रोसिंद उन्होंने प्रस्तादे जलातिक क्रेमी है।

मुख्य की तत्त्वीके सम्बद्धात कार-कीतरने म्मारं है: क्योंकि क्यूकी क्यूकि ही सर्वाले हाँ है। इस कारमञ्जूष राज्येने ही उसका

विकासनाची कारणकी प्राप्त करना मधीके । कुछ बात हरेला और चेनवाओंने की wites in क्षेत्रकारोंने प्रक्रिय प्रक्र पूर्ण-पूर्ण

🔡 क्षेत्र तरम है, वे सम-के-सम करन में प्राप क्याकेक काह है। यह उपनिते की अविकालने चीच वरिष्यम हुए, ने ही fought melt कामाई है। ये चौंच कामाई क्यांचेनर सम्बोधे ब्यास 🖁 । शतः परा प्रतिक वर्तक प्रतासक है। यह विकास की संस्था अध्यापार्थिके तीन हो प्रत्युक्त है और वीन भी पर अवस्थानिक प्रवासे विभाग है। प्रतिको नेपार पृथ्वीनस्थयनेत सामूर्व गर्माका प्रमुखीय विकासको दुश्य है । असः 🚟 वर्षे अवनि निर्देशे नाह है, 📟 ज्यार **हैं जारे गांध क्यांगा रिस्मरे ही अगर है।** को छ: अपन्यक्रिके प्राप्त क्षेत्रेपालन है, पाई विकास करन क्रम है। बीच असीके क्षेत्रको व्यक्तिका और सन्वाधिका परित बारी वाली है। विकृतिकारको प्राप क्षाकेक्षक्रे अञ्चलकारी निवरित्या प्रोक्त रक्ते 🛊 क्या कुल्लाक, स्थापक और क्रेश है। अरिका-कारकक्षण करने भी जनर TOTAL THE SERVICE SPACES ब्रह्मीनक सरम्बन्धानी सीचा है, पहरीनामधी रक्षनेक्षते है। 📺 सक्ते भी करक भीव की कार्य है। बाववसीनी विका करव्याता उससे भी उत्तर विकेशसम्बंध anne सेवर केवर है। स्तरितकस्त्रहार अस्तो 🔣 अवस्ते अक्तावा तथा द्वानमधीता करकोड प्रारा अध्यक्षेत्र अध्यक्षका सोचन 🛮 🚃 है। जनेको 'परम कोम' 🚃 चवा 🛊 ।

ये 🔤 राज ब्रह्मचे पर्ये, निर्मार राजूनी सन्त् जातं है। वह साथकोको नह सन

- विकास विकास क \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

कुछ देखना पाहिए; में 🗷 🚾 व्यापाल व्यापिको - विक्रके 🖟 साथ उनकी नृतिकी बनका रहती है। प्रशिक्ताका संबंध हुए किया सम्बंधा दीया-डीक हान वहीं से समात । स्थाने कारि और वृद्धिक क्रम भी असम्बर्ध है। विकास को विकासका परवेक्ये परा प्रक्रि है, 💹 असूर्ग है। यस नारक्तका असूर्यंद स्थानीयारे ही 🔤 स्थान विकास अधिकारा होते हैं। विकास्त्रहिये देखा कांच तो अभवाने कानी निकार नहीं होता। वह विकास को अधिक प्राचनका है। ये के प्राचन ी और न क्र**स कन्यनमें सुक्कारत क्रिक्**रेकारी कोई नुब्दि है। दिवसी के अवधिनकरियाँ परा शांकि है, नहीं सन्तुने देखनंत्री बरकातुर है। यह प्रवृत्तिः समान कर्ववस्ति है afte ferfren: weit 40-20 foregen भागोंने पूजा है। उसी शरीको साम सिंह प्राप्त भी हर है और वह भी तक ल

Lco

अ जानभार क्रोधन करना हाता है, का है। क्रे प्रकृति-जन प्रभार्-का कर्म है, सुद्रिको गरिका 🖂 प्राप्त 🕽. अस्ते 📖 अन्ति एम्प स्मारिको संस्था 🛊 । सिम सर्गा 📗 नहीं या सम्बन्ध । उसका एक्स परिसम कर्षा, और क्रफि व्यवस्थ । यह कर केरोका केर केवाल नरवाको हो प्राप्ति भारतनेवाला होवा है। व्यत्नवने एकपान साक्षार, वित्र ही के क्वांचे रिका है। कुछ लोगोका कहना है कि भी और पुरस्कानों ही उनका की है। अन्य रचेना प्राथमें है कि पराश्रांक रिक्पों निश्न राज्येत है। जैसे अन्य सूचेंग्रे विक नहीं है. sel mure furmeren untere ffente अधिक के हैं। जारे निरम्भात है। असः विका करन कारण है, उनकी आजा हो परकेवरी है। इसके हेरित क्रेक्ट क्रिक्की अधिनाती कृत प्रकृति कर्जनेको बहानामा, पाना और क्रिन्स्वाक्तिक प्रकृति — इस तीन क्यों वे for i o: semisitet muz weelt it: का कः प्रवासका अवक वानवीतव है, नहीं सम्बंदित अन्यक्ति अन्यति विभाग है। सम्बंद manner and wrom fromth अतिकासम्बद्धाः स्टब्से 🗓 ।

(epimin (4)

## व्यक्तियोके प्रदनका उत्तर देते हुए कायुदेवके हारा विक्के स्वतन्त्र एवं सर्वानुप्राह्मक 🚃 प्रतिपादन

व्यापन च**ित्री को** कान दिकास पूछ-बायुरेव ! यदि वित्य स्थ शानामाम्मे रहका है सकर अनुम्य करने है हो सम्बद्धी अधिकारकाओंको एक स्तव है वर्ष अने नहीं कर के ? से तम कुछ स्था समार्थ होता, वह सम्बर्ध एक 📖 ही प्रधान-कुल क्यों नहीं कर सम्बेन्स ? महि क्यें अन्तरिकालये क्ये आनेकले सकके विक्रिय कर्ष असरा-असम् है. उस: समाने

क्य राज्य कर भी किर समाह से मा हीय, नहीं है; समेरिक क्योंकी विशेषका भी नहीं फिरामक नहीं हो संधारी । कारण कि के कर्म की इंक्लोर करानेसे ही क्रेसे हैं। इस विश्वकृषे व्यक्ति अञ्चलेते क्या ताथ । उपर्युता-कारो सामग्र पुलियोग्नर केलावी गर्की जारितकार जिस्र अभारते कील ही निवा है जान, बेसर उनकेरर केनियो । क्षांकाने क्य-क्षानो । अंग-

a madestine a \$250 per \$100 \$50 per \$10 per

स्थेपोरे प्रतिकारि प्रेरित क्षेत्रर को संस्था क्षेत्रर भी विकास क्षा को निष्यास इपरिका विकास है, यह इपिता हो है; क्योंक्रिड Marie Miller workelt your proper नरकारको रिन्दे कारण एक 🚥 mright grade grade ...... क्रमाहर जी धर शक्ता । 🎚 प्रा रिकामी हैला प्रकार प्रकार करिया, जो सामुक्तीके नोक्को पुर करनेकारम है । अस्तर पुरस्कान में ..... चन होता है, जाने प्रय रिकारी कुरावा अन्यव है हाइस है। परिवर्ण क्रमान्य क्रिक्ट काम अक्सूके विका पहल को वर्तान्य नहीं है, ऐसा निहत्त विकास राज्या है। परस्कृतक आर्थने पराच्या है। पर्याप (कृतीत: समर्था) है, अन्यका नि:स्वापन पूजा विकासित की अपूर्ण नहीं कर समाज । यह और प्रकृतन सार करने, ही पर कहा गया है। यह अञ्चलक पता है। week arguler 20000 IIII obesh Statem transfer discount \$1 40. अस्तर हेरेकार है, यह अब सकर अनुस्क भारता है।हाक अनुस्कृति प्रेले ही असूत-कर्य अवस्थि स्टीकार करनेवर दिन्य परस्य कैसे नहें का स्वाते हैं। अवकातकारी अवेदर न रक्षणा कोई भी अनुस्त्र तिरह नहीं है and the state of the last सबेका व रक्तन 🏗 अनुस्थान राजन है। वी अनुसार है, यह परतान नामा नामा है: क्वीरिक परिनेत अनुस्कृति होता को नोम और मोक्कार आहि नहीं होती । को मूर्त्याना है, के की अनुस्कृति पात हैं, विकास उससे भी दिलाकी अवस्थानी निवासि नहीं होती —ने भी विकास आहारो बहुए परि है। 🚟 कोई रेली पन्नु जो है, जो फिल्मी अवस्थि अचीन न हो । सम्बन्ध (सनुस्य व्य स्थापन)

🖟 उस पूर्ण का स्थापित स्थापे सामान्य सिम ही विद्याल रहे हैं। यह 'रिल्क्सी मूर्ति है' यह नहां के इनकारने कही कारी है। की सावान, निकास तथा परंप सामाना किया है, ये विकारिके प्राप्त भी धनवार अनुसामके क्ष्मानीका नहीं होते, देशी मात नहीं है। नहीं प्राच्याच्या क्षेत्र काले सामानक कालाक 🔤 है, जन्मन अनन्य जनेनानमारे अनेवा-व्यक्तिक क्या जी होता। वे काम सामके कारा-क्षणकार है, इसके शिक्ष जनका और पोर्ट अधिकाम नहीं है। मोर्ट-प-मोर्ट चुनि 🔣 आक्नाक संस्थात, उत्तरस्थात क्रेमी \$1 Trend 198 \$1 per newron श्राविकार का है कि इस मुर्जिन करने परन हिल्ल विकासकार है। यूनि क्यांस क्यान्स्ट्राम ka did med 2000 arresessor brews प्रिक्त क्रिक्त केल्पर अर्थित पार्टी अस्तरका गाउँ केती, क्रमें प्रकार किया की सुर्वाताओं कारण पूर् विका अवस्था नहीं होते । 🔤 wagfauft fit fich fundet jag unfrer कि 'कुन अरूप है। अबओ' उसके द्वारा अकारी हाँ राजधी असीके रिस्म साक्षर, अति नहीं रात्वी आहे, जरी जवार दिलका पूजन भी कृतिकारों के के सरकार है, बारावा की र विदेशीयचे हिंदी जातियों 'स्टिस्ट्रेस्स' की वरियानका केरी हैं; व्योधिक कुमारियाके प्रति भी पुरु किया कार है, यह सामृत् कियों 📟 विक्री पान 🖟 सान्त नक्त है। निक्र आहिते विक्रेपतः अवस्थिताती को कुरावद्याल होतर है, यह प्राप्तान् विरामको है। पूजा है। अन-का मुर्जिनोक्ट करने दिनाकी war und prein fereit II menn

(मिर्नुश का निरम्भार) विभागी प्राप्ति होती

en later er fie mal teleb bit en als teleb bit en anderen en alle men der per firmen til men dettelser for haldr करते हैं। केने बरवेडी फिल कुर्जान्सर एउडीक्ट केने फिल का एकस है। स्टेस्टर्न अनुस्तर करते हैं, जाने प्रधान कुर्यालने नहीं नहीं की निर्मा होता है, का पति रिवस दिल्य प्रम पश्चानीयर अनुस्था करते हैं । विद्योजनुर्वक न हो, सभी शेष्ट्र पान्स मासा है।

ш

e diligi ferigera a

enter frege fore-refinite februirer रकावर अनुसूक्तित किया है। भूगकान् हिम सम्बन्ध अनुष्क हो चाले t. fanden frem all men, mille निवार कारनेवाले त्येचीने को शेष होते हैं, वे मिन्यमे अनुस्थान है। यहा आमिने प्रति मे रिपद हेले गये हैं, ये भी औवन्यवसी फिल्फेर प्राप्त रक्षेप्रस्थितके प्रिके ही विरुधे पर्य है। विकासीयरि एक्टिये निराह और सरकारी कृषित नहीं है। (जब यह राग-देवने वेरीत क्रेंबर रिल्म जरूर है, रूपी निम्मीय मान मान है () इसोरियरे स्वकृतिन अननविक्ते-को एक्सओको ओरचे लिने हुए एक्सकी प्रश्नोत्तर पति पतानी है। पति अन्युपति स्थार बारने है के अध्यक्ता रिकारन करना है क्षेत्र । पाने साथ असी सीव क्याचीने अवस्तुके विकासमाह प्रकार विकास जाना है। परि पर प्रथम समस्य नहीं हुआ से अन्तरे चौचे जनम द्वारत हो आत्र निया पाली है। यह रूप्याप अनुसार rhallade fire at flow was with a च्या सर्वेद औरकावको परिवर्धका करान्य है। यदि अनुसारक प्राप्ते किसीत से से

क्षी अधिनकर मध्ये हैं। यो सब देखों है

राने प्रानेवारे हैं, उन्हें ईक्क्क प्रकृत अवने

समने एक्क व्यक्ति। (ईक्क केक्स बुद्धीयां ही दब्द देते हैं, इसीर्यनमें निर्देश काहे

को है।) जा: जो कुलें हो रूप फेर है.

क्ष अने निवान-कर्मको संभार राज्यकोद्वाच

urdell fired relative segue within al four great our bare set sefue. हिन्ते ही स्वयुक्तिय आहेर सामूर्ण दिल्लीक बन्तान है, यह प्रमाने हेन पहि format angellus torrer de San & और जो देश है, कहे करक अनुसर है। appear speak fired fregus archerib रिक्ट सरकार अनुवाह कारनेकारे कहे गये हैं। के उपकार-सम्बद्धा कर्च है, उसे भी अनुव्य ही बहुत गया है: क्योंकि क्वाकर भी विस्तान क्री होता है। अस: सम्बद्धा उपवार कार्यकाने क्रिय सर्वादुलक्षक है। क्रियो हरा अक्र-केरान संबंधे अबह दिवारी हो निव्युत्ता होते है। परंतु अवको को एक राज्य और एक क्रमान दिलकी करानीक नहीं होती, इसमें ज्ञांका राज्यात हो अधिकारक है। जैसे पूर्व क्षणा विहरणोद्धार सची पासरीको Facuratic Stok Silver stock & why it अवने-अपने सामानके अनुसार एक साम कीर एक समान विकासित नहीं हेते, संबंध को पहलेंकि जानी अनीक स्थान हेला है, जिलू वह वह होने हुए अर्थको undatile fred flog all are reten t केरे अधिका संबोध शुक्तांको है निकास है, कोको का अपूरतको नहीं, उसी अकार मंग्राम् क्षिपं परिवास मान्याने पञ्चलीको 🛊 करमञ्जूक करते हैं, कुलोको शहर से च्या मेलो होत्से चाहित्रे, बेली यह स्वयं नहीं कार्याः केले कालेचे प्रेले कार्यकी व्यवस्थाः स्थापेत क्षेत्रा आवश्यकः है।

वार्क्यको नाजको विका हेला हेला राजक

भूति है, असः कार्त सम्बद्ध स्थानन क्षेत्रत है।

क्षत्र करवानने 📕 रिलंट है, 🚟 📖 🚌 क्षेत्रीक स्थान है, अर्थे परंत्रावानी 'allu' rige were perimen armet finde ti it it wert: rege, Reng afte प्रत्यकाः वरित्त होती है। बाँद ऐसी बात व पर्वका प्रदानको है। बाँद पहु (जीन) क्रेडी में के बीच क्यों निकान्त्रोक संस्थाने ध्यक्ती और दिल क्वी कंवल क्वाकी के रहते ? विद्वार पूर्वत वर्ण और व्यंत्रके कार हो है से प्रतिकार जिल्हा सकते है। यह क्यान कीवारों के बाद केल है, निरमके नों । इसने सारण है, व्यक्ति पर । 📺 प्रारमपुर 📺 केंग्रेस 📺 प्राचन है है, अल्पांक की है। 🚟 Appropriate the second section of कारमधे 🚃 🚃 हो जान : के 📺 🔚 \$, m on \$; with m blind press PR-en te unfr sein per-en seinwe like it the man where after ज्ञानीनासके कारण कुछ और बद्ध है और कुछ क्यानो कुछ है। यह जीवीने की कुछ र्केण रूप और पीराके अधिकारके अधुरान

अस्तु और निवाद होकर इस और देखने कुछ सोग अधिक अस और देखकी पुर्व also to after mind wanters floweds wither विकारनेवारी क्षेत्रे हैं। युवांसकाले बांग्रेई से

कारण हाताल कार्यकारे देश 🔤 अन्यत्यसम्बद्ध सामा 🗓 और 🖼 समस्रे statements seems sprawn fich & silv! ANTHORNE ART SHOWING WHILE nin Er

क्यांक् क्रिय से अवस्था है समय

क्युकोको क्यानो मुख्य बारोने सक्त्री है। विका 🔣 🚟 कामानी हात्री रचनवर 🚟 कुन्त th to me the second or the self arm with: I are since grante di B. Spir Stratturibus Pallari विकास है। को संभारत पुरस्तान है, यह gegeiche fieb ab urten bit erweit men-fen mit de ergen i deput ment रोग अनेन जी केला का रेगरीक्रिक व्यूक्ता अपने काले तुवापूर्वक प्रक्रा unt der fie und wenn all bereitert: कील और समानों से दू-परे हैं, क प्राप्तको अपनी अध्यापनी अरोपनि हेकर आदिको विकासायो प्राप्त होते हैं अवनेत् किया दु:यारे पूका की है। केन होनेने कैय mum को है, परंतु संस्थानको क्रवनिये दिख होते हैं तथा कुछ सीन कर । मोर्ड गुर्माका (सामा है। अस. रीन और वैकोर सुरूपके दिला और संस्थानेंड क्यूनियों क्यानिय नहीं E : perfent such ger ftempe dereben क्रिक्स कर के को अन्याओं अन्य विका को किया का स्वरूप । am द:स (क्रांस) होते हैं, बरेर्ड अव्यवसीय राज्यवर्गने प्रोचन दिखा है, तथ विन्य सरके सामान 🔤 है क्रेकर रहते हैं और फोई विकासको एकते हैं। जीनीमें 🔣 स्वास्तविक पर है. व्यक्तिको विका होने हैं। दिलके स्वीकार्ती बहु उन्हें संनाहके कक्षणे प्रस्ता है। स्वकारों भी सामाने को होतीह कारण संस्थानन कारणपूर को कार-अवेदन अपूर्व, मार्क्स और रिकृत्योंक चेंकरे और पाना आदि है, यह रिक्नार स्वेतिक अस placed that \$--mail flow remove that from part algorithm reft to extense a अस्तराहरी विक्रमें है, जनान स्थानमें जैसे पुरत्यक पनि स्वेदेकर संभिन्न सरकर ही

+ वेदिया विकासिक +

उपकारक होता है—लेक्को लीकक है, रुपी प्रकार दिथा भी जह नाका आविका सांजिक्य भारतर ही उसके उपकारक होते हैं. उसे सम्रोह जनाते हैं। उनके 📟 मानिध्यको अकारण इरामा नहीं स सकारा । अतः जगतुके रिज्ये को सदा अञ्चान है, वे क्रिय ही इसके अधिकास है। तिमके दिश यह बोर्ड भी प्रकृत (बेहाकीतः) 👭 होता, उनकी आक्रके किन एक पना भी नहीं हिल्ला । उनसे होरित होकर ही यह सारा भागम् विश्वित्र प्रकारकी बेहारे करना है, तथापि वे शिव काफी मोहित 📰 होने। अवसी अध्यासनिकी 🔲 साल है, पह श्राक्षका निवासका कारती है । अस्त्रक क्रम अहेग मुका है। वसीने कहा इस सम्पूर्ण कृत्य-अवस्था विकार किया है, समानि 📟 देखने दिख द्वित महीं होते । को 🌉 बानक मोहकक इसके 📟 वानास रक्सा है, 📖 नह हो जाना है। स्थान

सीय्वर् 🕈 इन क्लेंका वहाँ 📖 आएण gan, कर सुरकार तम स्थेत बहुत प्रसम हुए। इनके समझ संसर्वोका 🚟 हो क्या नवा उन कुनिबोने विक्रिका से प्रपु क्यान्द्रेकको प्रजास किया । इस प्रकार स्न वृत्रियोको संदेहरहित कश्के भी वासुदेवने क्द नहीं पान्त कि इन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया। 'इन्स्या अन्य अध्ये अतिद्वित नहीं दुआ है' हेका सन्दारकर ही वे इस प्रकार बोले ।

इसी समय अवकाशसे शरीररहित

वाकी सुनायी वी-'सरवम् ओम् अमृतम्

जन्देक्सने कहा - मूर्मियो । अगेश्व और अवतेक्षके चेवले ज्ञान है प्रकारका माना गवा है। परेक अन्यको अस्विर कहा जला है और अक्टेश जनको सुनिकः। पुनिक्रपूर्ण उन्हें इसरे जो उसन होता है, उसे विद्यान पूजन यरोक्ष काले हैं। बढ़ी केंद्र अनुहानसे अपरोक्ष 📑 व्यवना । अवरोश ज्ञानके विना मोश नहीं होता. हेरल विश्वय शतके तुमलीग आरम्परक्रित के श्रेष्ठ अनुहानकी सिन्दिलें रिक्षे प्रवास करते । (अध्याप १२) 文

# पान धर्मका अतिपादन, शैवागमके अनुसार पासुपर्र ज्ञान

**असके साधनीका धर्णन** 

श्राविद्योंने पूछा -बाजुरेक । यह कहा भया है। उसके सिद्ध होनेपर साक्षात् कौन-सा श्रेष्ठ अनुक्रान है, जो मोश्रासकम ज्ञानको अपरोक्ष कर देख है ? उसको और रुसके साथनोको 🚃 काव हमें बनानेकी अध्यक्षक जानना वाहिये। 🚃 🚃 नाम क्या करें।

शक्तिके केथवरों 🖟 संस्तर क्यान 🛊, तथापि

इससे क्रिय दुष्ति गई हेने।

नायुने कहा— शक्कान् जिलका बळावा - उक्तोलर क्षेत्र है, वन उत्पृष्ट साधनीसे सिद्ध हुआ जो परम धर्म है, उसीको श्रेष्ठ अनुहार 🛚 हुआ धर्म परम धर्म मान है। जहाँ परीक्ष

प्रेक्षद्यमञ्ज दिला जनरोहा हो जाते हैं। यह बरमध्ये कीने 🔛 🚃 वाष

है—क्रिया, तय, 🎟 🚃 और ज्ञान । ये

• इन परोक्त समितिन जर्च इस प्रकार है—हाँ, वह २०० है, अगुनक है और सीम है।

and the second relative supplies the second हार भी अपरोक्ष हार 🎹 नेक्षक्रक पाला करता है। क्षांताराय 🗷 रीव-राज्य होता है। वैदिक धर्म हो प्रधानक 📟 गर्व 🐧 कावार 📖 📓 बतोड़ स्त्येकीने 🛊 । भोजवर्गना को परम धर्म 🐧 👊 📳 मूच-मूनमें होनेकाले क्रिकोंको सरका यो अवन्य वर्ग है, यह उनकी अधेक्ष जैसे योजनार्गक्तमे सर्ग-नार्ग व्यक्ति है सुरिनेंद्र जुन्म-भागते अर्थात् संदीता-क्योंग्रारा प्रशिवादित युव्य है । विवासे क्या (बद्ध) जीकीका अधिकार व्यक्ति है, व्य केक्ट्रपाक्रीरोस धर्म 'परम वर्ग' पाना गमा है। राज्ये चित्र को पह-वानादि है, राज्ये राज्या अधिकार क्षेत्रेके यह सामान्य का 'अवस्थ धर्म' काहरामा है। यो अवस्य वर्ग है, बढ़ी मुर्ग्य क्रांब्रिय स्टब्स्य है। क्रांब-माम्बर अस्त्रिके धुरा प्रतास सम्बद्ध काले विकाससूर्यक क्रद्वोत्राष्ट्र निरम्पन हुत्य है। भागमन् शिक्के प्राप्त प्रतिकारित के साम वर्ष है. ज्लोका नाम क्षेत्र अनुद्वाल है । इतिहास और प्राणीक्षरा अस्या किसी प्रयोग विकास हुआ है। परंतु संग-मान्योद्धार व्यक्ते विकासका श्रेष्ट्रोसक निकास विकास है। यही उसके महत्त्वका सम्बद्ध स्थाने प्रतिकारण कुरता है। अन्य ही उनके लेखान और अधिकार भी सम्बद्ध जनने विस्ताहर-पूर्वक करावे गये है। रीय-आगमके से मेर है—और और अधीत। यो व्यक्ति कार तरकारे सम्बद्ध है यह क्षेत्र है; और को स्कन्फ है, यह अर्थात माना नक है। सक्या रीकारण काले का सम्बन्धा क, जिल अराधि प्रकारका हुआ। या सामिका

🖫 गरम और अवस्थ । वर्ग-क्रवहरे 📟 🔤 । वर्गने समुद्ध 'पासुरस 📟 प्रतिकार अर्थने इक्तरे निन्ने सुनि ही जनानः और 'आयुक्त क्रम' 🕮 बर्नन किया गया मुरियोक्त देश्ते पूर क्यांनियक्ते मधित है और - क्योहर 📰 है को जनवान् केया 🔤 है 🚃 उस्त 🚞 है।

हुत क्रेंच-क्रमाच्ये एडिहा करके काके विद्यालका समाग्र समाग्री कृतकाः कर Marie है—चंद्र, इत्तेष, अल्पाय और रक्षावकानी क्रायम् । इन्हें संदिगाओंना प्रकर्वक 'काकुमा' व्यथम व्यक्ति । उनसी क्षेत्राच-परम्पराज्ये सैन्द्राई-इन्हारी गुरुवाय है। कृति है। प्राकृता विद्यालये के परम कर्न बराय एक है, यह वर्षों असे का शाहेके पहल्ला कर अध्यक्ता नामा गमा है। इस बारोपे को परश्चका क्षेत्र है, यह कुरुपूर्वक विकास काम्राज्य कार्यकारा है। इस्तरिको पाञ्चपत धोग ही शेष धनुद्धान माना गया है। इसमें भी सहाजीने को उनक बनाना है, अरबार कर्नन विकास जाता है। प्रमुक्त विकास प्राप्त परिकरियत से 'सम्बद्धकार केम' है, उसके द्वारा सहस 'सैची ज्ञा'का क्या क्षेत्रा है। क्स काम्या लेका है। किरलेंड कुरकों यह ज्ञान जरित्रित के ame है, उसके उसर चगनान् निरम असल होते हैं। कार्क कुल-प्रकारने का परम कीन विद्या होता है, को विकास अवसेश दहींन .......... है। जिल्लोड अवयोधः झारले संसार-आहे. रोज़ओं में हिन्दू केवा है। इस समा का कारण हा 🎚 कार है। इस समा ६८६ - मीहा विक्यान ४ १<u>८११ का प्रता प्रता क्षेत्रक स्थान के जिल</u>े केहीर क्षीण ऑक्टरका कहा गया मेनारही पुता हुआ प्रता सिवके संसार के जिले केहीर क्षीण ऑक्टरका कहा गया

भारत है । यह प्रमुक्तकीयन करनवा कुरण करनेय है। ज्योपन पृथक कर्नर भारते है। जिन्ह मोधर, रह, विल्ला, दिवलद (सहस), संसारकेता, वर्णक अपैर नरपाय- पे पुरुषतः अस्य पान है। ये आही मुक्त पान firmir mirerger ft : publik birth with नार्थ प्रत्यकः स्वरूपनीतः असीः 📖 क्रमाओं से सम्बद्ध रहते हैं और का 🔤 प्रकारिकोच्या व्यक्त करनेले स्वयंक्रिक saffeit, uberet ihrt fil murbent finglie क्षेत्रेवर इस चेटोकी निवास के सामी है। यह पर हो निवर है। मिलू को पहला अभिन्ति प्रिकेटले अभिन्य करे तमे है। परिचा परिकार होनेका कहनाने पुरूष कुछ हो आहे है। व्यक्तिक अन्तर्गर पूरः वृत्तरे argenatisch me werdt unter werch ditte है और अधिक के आदि पांच नाम नियम हैने 🜓 प्रस्तान अस्ति चेलले अन्य 🌃 सन (जेसारकेट, सर्वेट और भागावा) औ

ज्यानिकार प्रतिकारिक व्यक्ति हुन् विकास हा अनुस्ता होते हैं। जनाहि करवार संसर्ग कर्ण वर्णको है।

है। ऑक्टर और पुरुषों परण-पायक-पाय क्रमान है। असमें मनार्थ स्थानका अन एकारात केवले के ब्रेस्ट है। के के केरानाने अभिन्ति है। सिन्द्र का अकृतिको लेकुक है; आत: उसके की वर्र की बाम कुछन है, प्रश्नित कर 'स्क्रेकर' है; क्लेक्ट्र स्कूक्त और पूकर केनोन्द्री प्रमुशि क्रानित अधीन है अधना यह को अधिकाती सिकुलक सम्ब है, इसे अपूर्ण राज्यक जातिये । इस प्रकृतिको बाबा कहते है। यह बाबा विलयों स्त्रीत है, इन पाया-परिचय साम 'परिचर' है। अनेपारी नव्यक्ते के क्ल अवस अवस्थि क्षेत्र क्रमा करते हैं, वे अनन मा 'विन्तु' की गर्व है। ये ही धारतावा और वरणाता आहे. क्योंके पूजारे कारे हैं। अधीको स्थूल और कुपाने केल्या क्या 'सन्' है। जो प्रभु क्रमान प्रत्येत कामे है—औ मार प्रत्येत है. क्ष करन कारण विक्रिया सामृ कुल 'सह' प्राप्ति है। ह्यांस्ट सामा आहे राज्येने रेप्टर कृतिये पुर्वती-वर्णत को बनीस" तस्य है, क्लीने असेर बनात है। क्या सरीर, इन्सिन जार्को यो गावरहित हो नवस्थानकरो शिका है, से जनवाद शिक 'सर' केंद्रे गरी। अधार्क विकासन जो सूर्यांका है, 📖 एसके विकास **ार्था** सर्वकान् द्वित्व निराधनात्र है; इसलिके

वे 'शिक्तमा' मह एवं है। जैसे देनोंके

विद्यालको जाननेपारण वैद्य नवपुष्टार उपायो और द्याराओंचे सेमफो हुर बार देल है, जारी

स्त्र हेवर राज्योनस्थितालो स्त्र स्था

करतः, चातः, निर्मातः, लालां, कर्षः, अपूर्णतः और गुल--ने सारा करतः, पहारच्यातः, एक इन्तियाँ, लालां अस्तिःकरणः, चीव प्रमादः अस्तिः लालां करावात्त्रः, वात् क्षेत्रः, चारः और पुण्यां ने प्रमाणि कृतः हैं।

मुख्यादीत संस्था-रेजबर्ट निवृति करते हैं; 🚃 सन्दर्भ 🚃 प्राप्त विद्वार को 'संस्थापीय' करते हैं। इस विकालके जानके निर्ण दलो इन्हिलोके होने हुए भी और मीनों कारनेने होनेकारे ह्याच्याच्या करानीको पूर्णकानो नहीं जानते; क्योंकि गायाने ही क्यें मानो आयुक्त कर दिना 🛊 । क्षेत् वराजान् कर्तात्व सम्पूर्ण विकासिक प्रान्ति सरकारम्य इन्सिमानिके न होनेपर भी जो कम्नु किस उनके विका है, उसे कही जनमें डीफ-डीक अन्तरे हैं: प्रशासिक भी 'पर्कार' पायरको है । को प्रम सभी प्रकार गुर्जेंसे विकार संस्कृत होनेके बातन्त्र web === \$, 2000 100 evelo अविक्रिक किसी पूर्ण अस्तराची राजा नहीं है, 🖩 धनकार शिव 🚟 हो 'परपाल' है।

Marie of the Marie Marie anderfor swips were the sort; we गर्निक्रम निर्माप असीर व्यक्त विकास सन्दिक्ता करण्यः 🚟 और गुजने अञ्चल क्रोधन करके पुलिस, ब्रह्मसमुख और अभिनद्ध अस्मोत्रस ४५०, व्याप, सान्, चुमच्या और अञ्चलको कुल पुर्वेद्यालय केवन करके सुक्ता महिन्दा रूपी राजाको सहस्रा प्रकार भीवर से बाव । सामा सुनावर्ग है। यह स्थात सुनीह कहार स्थातन केशमके क्रम रहिल और क्लोजुन है। इसके धवार क्योंने स्थित 'ता' से लेकर 'वा' क्या स्तरिक् अक्ट-वर्शिकके 🚟 गेरबकर क्यू-स्थान है। यह बच्च-स्थान क्रायकार्थ रिक्त है। असने एक कार्यपुरः हारक-कार कारताओं उसकृत कर एका 🛊 । का कारताओं क्रमिकने विकृत्-संदूष प्रकारि विकोध क्या है। का क्यांक करों और कुलाएक

क्रेनेके अवस्था यह चरित्रहेंच्येत अस्थानका हो गमा है। इस क्रीको प्रकासको बरिकीड है। कार्ती जीवने पाद विश्वके असा **व्यक्ति** है। प्रत्या करन क्रिय विश्ववस्था है। हास क्या-मन्त्रपन्ते कर दिल्को तेत्रमें असी आकानो अंपूर्ण करे। इस क्रमार जीवको विकास स्थान करके हुन्या अनुस्तरकोरे हुन् अपने वारीरके अधिक्रिक क्षेत्रेकी पाक्षम को र मान्ध्रम्, असूरस्य 🚃 🚟 अस्मे - प्राप्तको सारकार स्थानो क्रमान्यान कार्यान्ते भीतर विश्वत प्रयुक्ति को केन स्थापन अर्थुनारीक्षर कराने विकासका क्योक्स अस्तुत्रीकारों निर्वत्य क्रेस वक्रमानार पहलेल होनारका कियार की। man reducing to the pro-क्षाता प्रकार हैं। है जीवर प्रकार पूर्व और प्रस्ता है। 🏢 📟 चर-हो-वन च्यान करके परनावित हुआ प्रमुख विस्की अस क्रमेशन 🖁 नाम्पन पुन्तेने 🎞 पुन करे । युवनके अन्तर्वे धुन: व्यवस्था करके **व्यक्ति क्लोक्सी स्थाप प्रको हर दिन-**पारतकृत्वाका प्रथ प्रति । वितर पार्थनाञ्चारा नाधिये 🚃 असुरित्योका कृष्य करके पूर्वाही हो अवस्थात्वर्गक अन्य पूर्व बकार अस्ति। अर्थन पूरी वाले पुरस्ते **ल्ला** हुए जारूकी चर्की जनने-अनुकार्य क्रिक्के चर्चोंके सक्किन कर है। ह्या प्रकार कर्तने जीत ही स्मृतनाथ पासुंबत ज्ञानकी अभी के जाते हैं और साधवा का प्राचनी जुनिकरता पा लेका हैं । अरथ ही यह परंप करन पाञ्चल-प्रम एवं करन केराओ साकर पुरू है क्या है, इसमें पंतन की है।

# Thydrynus rydd h<del>ann maeitadlaeted han han sal</del>dh fan dallaet a tha a brat gallagh. Ann

### पासुपत-अतन्त्री विश्वि और बहिना तथा भाष्यवारणकी महत्त

पासूबर-प्रताको सुनवा प्राप्ते 🐛 📟 अनुसार करके हुना आहे. तम देवक पालका भाने गये हैं। क्युरेको करा—वै हुन 🗪 संस्थिती

गोवनीच पायुक्त-प्रकार गाउँ कारण है, अवस्थितियों कर्नन है एक को an वानीका 🚃 करवेकास 🛊 । 🚟 🚎 नीमीकारी प्रकार दिन्हें जनन सारत है। रिवर्षक द्वारा अनुस्कृतित प्रमान ही प्रार्थक विश्व जनम देख है अध्यक्त क्षेत्र, भगीचे असीह सका 🚃 भी पूर्व एवं 🚃 🖫 है। वाले न्योदर्शीको जिल्ला 🚃 🚟 Proport many art it i fact sent मामार्थको अस्ता नेपान सम्बद्ध पूर्ण और

special argument

कर्ष देत यात. देन यहरेक्टीत, हैन कुछ और वैस कंपन बारण करक कहिये। यह कालों जानावर वेजवर शक्ये महीचर बार से वर्ष का उत्तरको अंदर के बारके बीन और 📰 पार्वनीका प्रवार करे । किर क संस्थान करे कि में विकासकी करानी जो विकित अपूर्ण 🚃 पातुन्त-सर करिया ।

कृषि कोले—अनकर् । इस वरश सामा करके कावकः भी, स्तविका और काले क्षयम करे। सरकार प्रकोची सुद्धिके सम्बेक्से किर कुरुवक्कारा 🖿 सविधा अवदि सामिकोकी ही असुनिर्ध है। यह समय बहु बारेकर यह कियान करे कि 'मेरे प्रशित्ती को ने बन्द है, यह सुद्ध हो जाने हैं जन क्रमोद्रेत पान इस अध्यत है—पनियो पूर्व, कालो कोची सम्बद्धाई, चीच हानेदियाँ, पूर्व क्रोसिया, बोच विकास, सामा आहे. कार बाल, प्राप्त आदि चीच बायू, गण, सुविद्, अवद्यारर, प्रकृति, कृत्व, राण, वित्वर, बारक, दिस्कीर, बारका, पारचा, सुद्ध्य विश्वति, मोक्, स्वाधित, प्रसित्ताल और विना-सम्बद्धः सम्बद्धः सम्बद्धः नवे है ।

विराद क्यांने क्यांने क्यांन क्यां क्रेस रक्षेत्रसर्वात सुद्ध हो जल्म है। विस देशमाओंची निर्मेश पुत्रा वर्ते । उपालकर्ती निकार अनुस्थ कारत का प्राप्तान होता है। स्थापना चोचर एकार कामी विपद्य क्याचे । विस्त को नामक्या अधिनदिक्त मानो अधिने पार है। इसके वाद इसका sisper unds per lips und dauen gleien राज्यत रहे। यस राज सीतका प्राप्त:साल अवने, तक काईप्रीने पूरः पूर्वोक्त सम प्रस्त करे । इस क्षित्र क्षेत्र समय निरम्हार श्रेकार ही विकार । किर पुर्विकाको प्राप्तःकाल प्रशी क्या क्षेत्रकांचा कर्न करके श्वासिका का प्रवासक सरीए मिर न कांच, सक्ताकके क्वांकर करे। सक्तार नामक्रीक आनेले रिक्षे अक्षा पास्तु, इस पासीन वर्तीक रिक्षे अक्रम बाय, हः, तीन क एक व्यक्तिके कान प्रकार की। इसके बाद सामक पाने रिन्ने अक्स नारा, कः, तीन वा एक विश्वेत नाटा नका हो, बाढ़े एका दिस जुड़ा हुए प्रान्तवी केश्न के र अंकरूप संक्षेत्र विकास हो का बाद्धे के बेगाएंड विरुवर दिएएर बाएक प्रोपके रिक्ट विकास अधिकी स्थापना करे। इसके 🚃 🚃 करके वर्ष 🚃

कार्योत्त निर्मिके अनुसार 🚟 सामन्त्रः मुक्ते श्रीवातः और 'ईसार' सामस मुक्ते

रनेकारकारी सार स्थापन 👭 के दिवस 🍹 जान । जानक नेकार पर्का, कुनावर्ग का यादे-पुराने वरिक्षकेको ही कारण कर हो । एक 📖 करन करे सा सन्दर्भ स्कृतकर हो। करिने नेपाल प्राप्त करते इक्ते एक के है । महरूपर केने के केन्द्रर प्रकार करे । निरमाधिले 🚃 हुए चक्काले 🚃 🚟 मानिर्देश परम्' प्रसादि का अवस्थितिय क्लोक्स को अन्त्रे क्लोनो राज्ये। नननमें लेकर बैसला 📖 अपूर्ण को अपनी तरह पत है। इस्ते क्याने प्रस्त क कियमसङ्ग्रहत सर्वाक्ष्में कर हातान maked, hings shopp were filled अक्रुपेने प्रियुक्तको एकक करे। प्रश्न स्थान Parameter big # filterårens samme करे । भीओं संव्यापनिक भागत देखा हो कारण भारतिके । 🔚 'भारतुक्त-कर' है, 🔛 🖭 और मोख देशकार है। 🚃 🖼 🖼 पश्चमानके निर्मात का देश है। इस काल andaming salbeite afferin गरिमान करके विकासी स्टब्स्ट स्कारिकरीका कृता करके स्वीके : from \$ 10 chiloso sequer was करवाने, विकार में प्रकारके हता को नवे वो । प्रतिक्षे परिष्या अपैन प्रेमून नहे हो । ऐसे कारान्त्रो सम्बद्धाः आस्त्र काले। बनाभाग हेनेका स्थान का स्पेन्ट काराबीट कुराबार आगम असित करे । यह भी र 🏬 में केवल सामानाक करता स्थाप को र का मामलको क्रिकेटने नेहिक्टा-स्थीत कोरोजे सम्बद्धिक परिवरण स्थितको म्बाधना करके क्रमणः विविद्यक्ति स्थात

कर रोजी पाक्षिये । किर आसम हे प्रश्नामुक्तके क्यारने पुरिन्ते ...... परचे ...... अवस्ति पूर्ण, अवने कैपनके अगुजर संपूर्णन भरे हुए कुक्किनीयेन करकारेने जन कृषिको साम स्थाने । मिल सुमन्तित प्रथा, कर्र, ज्ञान और कुटून आदिने केरीनदिन पुरस्तपृत्तिक विकासिक्युच्या अनुसेन्स करके Apparent, bures unbere, the upper, there कारत, अन्यान सुनन्तित पूजा, परित्र हर्ष क्रमा पर पता पूर्व और अधून आहि Reflect advant segment femalige व्यवस्थितिकाः प्रकृतकारको विकिते अस्ति 🚃 अञ्चर्णन यारे । रिल यून, ग्रीय और नैनेक निर्मेशन करें। इस सरह माराजान formit som som fellen strik stren कारका को । का कार्ने विकेशन से मानी कर्म् हेरी वार्षके, को अन्तर्वको अधिक किन हो। <u>केंद्र हो</u>, और न्यानपूर्वक कर्तार्थन of de formers, were set unsettigh संयक्त एक-एक इतार क्षेत्री चाहिये। जन्म unt afte greibbit pringent einer gen की क्षांत्र होनी चारीको । इन सामाधिकोते भी विकासकारो विक्रीय पारपूर्वक शुक्राचे । असे भूतकार भी न क्षेत्रे । क्षेत्रेकाः वन्त हुआ एक है केना एक हुए। कथरतेने हेंद्र सामा पना है। मील समान आहिके विकास से 🔤 भारत है । में हुएक निरूपनारोपित प्रधानक 🖹 व्याप्त रक्ते हैं। अन्य पुन्तेके रिक्ट कोई निकार नहीं है। 🔣 फिल्मे फेलेर, जाने हो कारे करेंदे । अहन्य अर्थ कहन् करा काल है। यून और अस्तेन (कन्दर) के निकाने विकेश साथ यह है। 'सामहेस' पूजन करे । हात रिकुच्या स्रोतन करने, कुछे कर्मा पूर्वाचे कर्मा, 'सर्वुका' क्रांस्क

- Agini graden -

🚃 अलोननका विकास करते हैं। कूले क्षाके कृष्का विवास होतेले हुए। स्तेन प्रतिद्व पुरुष्य निकेश मार्गर है। 'अप्पेर' समझ मुक्ते रिक्ट केर अनुकार पूर देश व्यक्तिते ('सायुक्त' अन्तरः पुरस्के विक्रे कृत्य अनुसर्वेद गुरुवा निर्मात है। 'बाम्बेश'के देखे गुज्यूक, 'सबोचका' पुरुषे 🜃 सीमध्य 📖 'हेरून'के रिक्ते भी वर्गीर कान्द्रि भूगमां विकास केल कार्याचे । सर्वारत, कन्द्र, कार्यूर, व्यवस्था राज्यका की, क्यूनावा कुछ सक्त कराहर

den umer demm bit uffic. strauet sebes greek freb mentennin अर्च और प्राप्तात नेनेका विकास है। **...... अस्वत्याचे गरोग औ**र क्षातिकेत्वारी कृष्य करानी व्यक्तिके । प्रतीत साम हो बाह्य अस्त्रीको 🔡 दूजा अवस्थाका

🕯 । प्रधानस्थरमध्यी पूजा 📗 जर्मका वितीयायरकाने कामकार्त विकेशरीयाः पूजा करना आदिने । तुनीकाकरमध्ये 📖 आदि अञ्चल्यां क्षेत्रका क्षेत्रका है। वहाँ महादेव आदि एकादक वृत्तिकोचा भी पुजन आक्षत्रका है। जीवे आक्षताने सबी मनेवार प्राचीन 🖟 । यहांशकरनाने कारानीह बाह्य भागते अध्यक्षः दश दिवकाने, उनके अक्षों और अनुवरीको सम्बद्धः वृक्ष करने पाहिले । वहीं प्रशासे पानस क्लेंकी, राजक जोतीर्पक्षिकी, 📖 देवी केपालक्ष्मिकी, संबंधि आकाश्चलाविकेकी, कालावकारिककेकी,

क्सा स्थान करीने । बोर्च बोर्च क्यानी अस्तित पुरीवरोगी, बोर्विजीवी, 🚥 क्रोकी, क्रवा सूर्वेकी, कार्काओकी, प्रकारित क्षेत्रकारीको और इस बकार कराका अवस्था कृता करने कविने ( इन सम्बद्धे इंग्यरपीयी विज्ञी मानका क्रिकारी जनसम्बद्धे निर्म है हाला पुरस्त कारण प्रतिका है। क्रम प्रकार आवरण-पूजने प्रकार

**ार्था (१**००० पूजन करके रूपे मध्यपुर्वेक कुछ और मध्यप्रतिक वर्गकर हरिया विवेदी प्राप्त काहिये । मुश्लपुद्धिके क्रमान्त्रीयक्रित राज्यूर केवर कथा अकारके कुलोंने कुन: इक्काना च्या परम् असीवा पूर्व—इन सम्बर्ध विकास की पूर्व केवार MIIII अला है, को 🚃 को । 🚟 सारे । सम्बद्धान पुरुषका केन कुछ पूर्व करे। फारन गया **व्यक्ति रिल्ने सामान्यकारी अन्त्रेशके विक्रा** कराया हुन्य है। क्यून्यरे नवी और पीके को । प्रकार प्रकार कराने क्या क्या प्रत है। **व्यक्तिया** समेदर समूदे सम प्रकारके संवित बारके है। होता पूजन करे, इसरोंने 🔠 🚟 १५० 🚟 पुजराने क्ष्म्यूमि से । प्रकार वाच स्थाप, प्राचीन अपैप क्षा 🚟 विकास विकास वर्षे। वरिकामा और प्रमाण करके अपने आवती स्वाधित करे । महत्रवार हाईको सम्बन्ध से पुरः और प्राक्तमधी पुरुष करें। इसके प्राप्त 🕍 और प्राप्त फुल वेकर पृष्टित रिक्ट क वृत्तिने केन्द्राच्या विलाजन करे। किर अधिनेकका जी किलाईन करके कुछ राजार करे । मनुष्यको कहिने 🎟 प्रतिदित इसी प्रकार पूर्वोक्तकारे सेवा करे। पूर्वाके अन्तर्भे सुवर्णन्य 🚃 तथा 🚃 📥 स्वकरणेलील 🚃 विवरित्रको पुरुषे क्रमचे हे 🛮 असमा विकासको स्थापित 📖 हे। पुरुषों, अध्ययों 🚥 निवेचनः

AND REAL PROPERTY CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN पाल-पूर्व प्राचार या दूध कीवार हो अवस्था विक्रमानीयों है क एवं सबस भोजन को । एक्स अतिहार स्थापन को और परिवयनाओं कुरियर 🔣 क्रेने । अस्तरू, हराहर 🚃 केर के कुरुक्तर प्रका क्षरे । प्रतिकृत अञ्चलकेला आधार करते कुर् इस अनका अनुसार करे। की, अन्ति के से र्शिकारके किए, ब्राह्म नक्ष्म केने व्याप्त पुर्विता और अध्यान्यकार्यो, अवस्थिके गान पहुर्दर्शको अञ्चल करे । पन, कारी और क्रियाहरत कांचुने क्षिती जनन्त्री, कींक, राज्यात थी. कुरवार्थ को हुए स्टेन क्या अन्यक्त अवस्थित सम्बन्धिका स्थान करे। विराज्य कृष्य, धार, सम्बद्ध, अस्तरकारक और अविकास सन्तर स्त्री। संद्रुप्त और समस रहमारे क्या और स्थापनी संग्रा को र सीची काल सार्थ को अध्या पत्र-सार का है। का, बाली और विस्तातम निर्मेश कुछ Real tel: | mil Person Wille mails क्या शरम ? प्रतासनी पूरण पांची असूच अध्यान्य म पूर्व । सन्तवन्य 🛗 वैशा आकर्त का कार के उसके पुत-सावकार विकार करके उसके केवल निवस्त करनेके निर्म पूजा, क्षेत्र और जन आदिने प्राप्त अधिक अपनिवास करें। अस्त्री सम्बद्धिकारीय पुरस्कार की असूध अन्यान्य न करें। 🚃 🛍 着 🚃 अनुसार गोद्धार, कृषेकार्ग और पूजन करे। 🚥 gen fruiturgen from Alleis find है एक पुरु करे। यह संक्रेकरे इस समाध राज्यान विक्री राजी गरी है।

आधारियोची पूज करो। स्थापनं 🎬 से 🛮 अब प्राथमे अनुसार असेक बसावें पाल प्रभावती एका देखें और अध्यक्तीयों को 🖈 विशेष पूजा 🐛 🔣 पालता 🧗 संबुद्ध करे । कार्य क्रमावानी अक्रमानी होतेगा। वैकानात्रात्राचे 🕮 पर्ने पूर्व विवासिक्यान पूरण काल करिये । मोहकार्य काल मनिकार दिल्लीस्कृती पूर्व अस्ति है। अवस्थानकारों कोबीके को इस् शिक्सीरहरूको quite inch i Milliam Arrest um que farafrag querir dire fil unpresent graph first mann वर्तन्त्रम् विकासिकुम्बो उत्तर पास पर्य है। responding application and his Regult gren megt : malfemment debe. भूत मार्गातिकार्ता वेद्यांनाकिक वर्ष पूर् Suppl geren freir to dressel कुल्लान (कुल्लाक) भारतीह संक्षा साथutert gefenreeftebt fregun gen क्षा व्यक्ति । कानुवर्गाती वक्षात्रः ब्रीक्ट और केंग्से पूर्वकान्त्रनिकं की पूर् प्रिकृते, पुजन्त्वी विक्रि है । अधारा स्थानि न विक्रमेदर सची भागोंने सुवशंक्य नेवाया ही पुराय पारवा चाहिये । सुप्रयोद्धि आधारणे with, with, water, Poply, Avec or safe रिक्ती प्रमुख्य को सुरूप हो, निवा अस नेना पादिये। अस्ता अस्ती महिन्हे अञ्चलक सर्वाचनका हैन्स्यून्य निर्माण करे। post realist new former with काने पूर्वक विकेष पूजा और इस्प क्षानेके बक्रम् आवार्यका एका विशेषकः क्रमे क्रम्युक्तम्बर पूज्य यहे । फिर आकर्तकी अपूज से पूर्व का उनस्की और हैं। करके कुलुक्तानक केरे । प्राचीने कुरू। ते, आन्तानाम क्रमें, 'मानास्क्रिय' का ध्वन कामे हुर् क्याप्रातिक पुरस्कारका सम् करे । विश बुर्वेकन् अस्ता हे इस्य और न्यान्तर करके इस ज़तका उस्तर्ग करना है।' ऐसा कह दिव्यस्थितके मूल भागमें उत्तर दिखाकी और कुशोका त्याम करे। सहयक्तर दुन्ह, चीर, जहां और मैकलाको की खान दे। इसके धार किर विधिपूर्वक 📟 काके पक्काक्षर मन्त्रका जय चारे।

वो भारपन्तिक बीवन प्रकृत करके अपने प्रतीरका 🚥 हेनेतक एक्सभावके इस मनका अनुहार करता है, यह न्यूब्स हर्ती' कहा गया है। उसे सब आक्षायोंने क्रमर 🚃 हुआ महापाष्ट्रका जानना साहित्रे । 🎆 सवस्त्री पुरुषोमें होड़ 📗 और 🚃 पहान इराधारी है। जो बारह हिम्मेलक 🊃 🚾 विधिपूर्वक इस सतका अनुसान करता है, 🚃 भी नैश्विकके ही तुल्य है; क्लॉफ करने तीत प्रत्यक्ष अध्यय क्रिया है। वैर्ध अपने श्मीरमें भी लगाकर क्लके सभी नियमोके पारत्नमें तत्वर हो दी-सीन दिन क एक दिन भी इस 🚃 अनुहान करता है, 🔫 🗏 मोर्ड नेडिक 🔣 है। यो निकास क्षेत्रर अपना परम करीच्य मरनकर अपने-अक्टब्से विश्वके बरणोंने समर्थित करके इस उच्च वतका सदा अनुद्वान करना है, उसके समान कहीं कोई नहीं है। विद्यान् ब्राह्मण 🚃 लगाकर महापातकजनित अत्यन 🚃 मामोंसे 🗏 तत्काल 🚃 जना है, इसमें संदाय 🔤 है। स्क्रांत्रिकर जो शबसे अध्य चीर्य (बरू) है, बड़ी भस्म कहा गया है। अतः जो सभी सम्बोधे कहा लक्ष्ये स्टब्स

कड़े—'भगवन् ! अब पै अल्पकी अवक्रमे हैं, यह वीर्वकर् मतनः गया है। मसमें निहा रकानेकाले पुरुषके सारे क्षेत्र वस भरपातिके संबोधको 📖 होकर नष्ट हो 📟 है। विकासन प्रशिप परमसानमे विकाद है, यह वक्तिक कहा नवा है। जिसके सारे अञ्चीने 🚃 🚃 हुआ है, 📰 महासे प्रकाशमान है, विवाने प्रकारण विषुष्य स्था रक्षा 🖥 तक को भक्तर काम करता 🐍 📖 म्बन्धिक बाना गया 🖟 । युव, प्रेत, विकास ल्या अध्यक्ष दुःहम् रोग सा अध्यक्तिक्षेत निकटने पूर जापते हैं, इसमें संक्रम नहीं है। गर्गारको चानित का है, इस्राहिको 📟 😅 क्य 🛊 तक प्रयोक्त भक्तत करवें कारण असका नाम 'भारत' है। यूमि (ऐश्वर्ष) व्यक्त होनेसे इसे 'सूमि' या 'विश्वति' या बढ़ते 🖟 विश्वति राज्ञ करकेक्शरी है, अल: उसका एक गम 'रक्षा' भी है। भारतोर भाइतत्त्वको रेकार नहीं और क्या कहा जान । महासे जान करनेवाला क्रवी पुरुष साज्ञान् महेचारोच कहा गया है। 🚃 परमेश्वर (स्त्रामि) 🚃 भस क्षित्रधार्मके रिप्ते 🚃 मारी अस्त्र 🕏 क्वोंकि इसने बीम्ब मुनिके बढ़े भाई क्रायन्त्रके सपरे जाना हुई आयतियाँका निवारण किया वाः इसलिये सर्वथा प्रकार करके पञ्चपत-प्रतका अनुष्ठान करनेके पद्मत् इवनसम्बन्धी 🚃 धनके 🚃 संबद्ध करके सक परपस्तानमें 📥 कुना वाहिने। (अव्याच ६६)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* मालक उपयन्त्रको दूधके लिने दुःस्त्री देस भारतका उसे शिवकी आराधनाके लिये प्रेरित करना तथा उपपन्यकी तीच तपस्वा

नाई स्वयंत्र 📰 🛗 वाल्यः हे, 🚃

रुक्षेत्रे पुर्वक लिए स्टब्स को 🔠 और भगवान् विकास प्रतास होत्यार उन्हें औरसामार अकृत किया था। यहंतु ईन्एकक्थाने अहे

नित्त-प्रतक्ति प्रतास कृति केले अस gi accer è illi firek mpressi पान्यक्षर राजकाचे निरत हुए ? अध्यक्षरकके

पर्वते ज्ये परम्के विकासको प्राप्ति वैस्ते हुई, निस्तरे जो सहारिका जात नार्ष है, इस आक्ट्रका भागको अनेति आहारिका ? कप्रेको कह—कार्मिको । विन्तुके व्यः सन विकास चार, में उपसम्बु कोई प्राच्छाना कारकः गाँ थे, प्रश्त सुद्धियान् सुरिवार न्यात्रपाको कुत्र थे । 🚮 प्रत्यात्रपात्र 🛊 रिलीह जाहर को पहली की। बनेतु विकास कारणका वे अपने कहाँ चार है नने-

मोराधार हो गये। असः मान्यस्य साम सेकर वे कुनिकुक्तर हुए। एक स्थापना का 🖟 अपने सम्बद्ध

आतमने क्षे बैनेके रिन्डे ज्ञून क्षेत्र कृत निकार व्यक्ति पाणावतः वेदाः अन्तरी हुन्युर्वतः अपूर्वतर प्राप्ताच्या प्राप्ता ह्या केन्द्रर असेट स्थली कहा था। वातुलपुरस्के इस अवन्याने देशका ज्यानकाकृताः ज्ञानभूके भवते ईवर्ड क्ष्में और वे कार्य

🚃 🚃 महे 🚾 नेके--'माराः ! मारामारो ! सम्बोधनि ! मार्ग अरक्त स्वादिद्ध परम-परम पानवह हम हो । मैं बोबा-स्त नहीं मेडिना ('

केंद्रेकी यह कल सुरकार स्वाह्मकाहरी

अभिनेते पुरत —प्रथो 🖟 धीमके कहे. यारी समीक्षते स्वको प्रयो का समय सह द्व स इस्त । अस्ते पुरुषो बहे आवरके साम

**ाता** समा सिमा और प्रेसपूर्वक राज-बार करके अवनी निर्वत्सका सरस हो आनेसे 👊 पुरसी हो जिल्ला करने तन्ती। कारका क्रमण्यू वारंकार कृषको

च्या । दूध के, दूध दो i' कालको 🚃 क्रमं जनकर का स्थापन असून-पर्धने print grain fourtwent field par spay. क्रमान क्रिया । असने सार्च अस्त-वृत्तिसे सहस भोगोप्ट संभा 🚟 🕬 ल 🗃

वेपायार प्राप्ते साम्रात् ग्रहा रिप्स और **व्यक्ति पर्याने क्षेत्र हिमा। विर नीवरि** वालीने बोली—'आओ, आओ मेरे रक्त !' की कहा कारकाको सामा करके इक्को रूप रिका और पुरस्के चेकिन हो क्षाचि प्रतीतन पूज जातोऽ प्राथमे है विका। माराचेर वित्रे हुए इस बनावरी चूकको पीधार कारक अस्ति स्वयुक्त 🗗 बार और कोरण—'कों रे प्या कुल पहीं है।' तथ सह महरू दु:की हो गयी और विवास महाक क्षेप्रकर अपने होती हाजीने उसके प्राचन-सद्दार नेपोको पीवनी हा बोली—'बेटा !

हुए क्षेत्रको कानीने क्षेत्रकार यह मुखे विश्वक कृत 🔤 😑 । तुम 'कृत नहीं 🚃 ऐसा काकर रोते हुए पुढ़ो करवार दु:सी करते हो । बिह्यू धनवान् दिक्करी कृताके विना क्षकरे रिन्धे कर्ने तुम नहीं 🛊 । मन्तिपूर्वक

जबने बारा राजी बाहुआँका अब्बन होनेके

कारण बीक्रताच्या गुरू अन्तरिकीने 🔣

- संवित्तः विकासन्त -

STEEL STATE

पाता धार्वति और अनुवरोत्तवित भक्तान् 🔤 और किमाव्या प्रक्रिमाक्ये साथ विकास परमानिकारी से 🚃 🚃 विका 📖 हो, नहीं संसूर्ण सम्बक्तियोंका कारण होता है। महत्वेकनी ही कर देनेवाले 🖁 । इस मध्य इय लोगोने उनकी 📟 📟 नहीं को है। 🗎 भागान् हो सरकार पुरस्केको MINI gegeite alegtete eine februit & :

🚃 लोगोर्ने सामसं पहले 🚟 🗃 वनसी काधनको भगवान् क्रिक्के पुरा 📰 की 🕯 । प्रशीरिको 🚃 स्रीत 🎳 📟 और 🚃 anne है कि तुन्हारे 🕮 हुन 💹 नितन **प**ह

। बेटा । पूर्वकथने भगवान् वित्व अवन्य विकाल प्रोहरणों जो कुछ दिया जाता है, क्की करियान जन्मने विरोधन है, दूसरा कुछ

इपमन् जेले—मा विश्व पर्वातिसम्भाग भगवाम् विका विकासी है, तक शरको प्रोक करना नव है। नहन्ताने ( अब क्रोफ क्रीक्रे, राज म्यूक्तरूप ही होगा। वर्षे । आरब मेरी बाल सुरु को । वर्षे, 📖 अधिकती है तो मैं देवते का कच्छी 🗗 उनके बोसरायर मनि कार्यना :

प्राकृतेकम् कर्तने है—स्त म्हानुद्धिनम् बालकाको 📺 क्या सुरकार असको मन्त्रीक्षी माता इस समय बहुत प्रमात 🚟 और भी जेली ।

मानाने कार--केश है सुमने कहा अच्छा निकार मिला है । तुन्हारा कह विचार नेरी क्रमास्त्रको कहानेपाला है। 📖 दूस देर न त्वनाओं । सान्य सम्बन्धिकान्य 📖 करते । काम वेकताओं को क्रोड़कर कर,

पर्वकृत्योतिक उदी साम सदारिकका चक्र करे । 'तः तिवान' कः साम स्न देवार्विकेक क्रिकार स्थिति 🚃 मध्य 📖 🛊 । प्रणामसङ्गित जो सूमरे क्का क्रमेड महायक है, के राव इसीवे लीन क्षेत्रे हैं और फिर क्रांग्से प्रकट क्षेते हैं। यह क्या कुले सची नकोसे प्रवत्न 🛊 । वर्गा सकारी रक्षा करनेने समर्थ है; अत: बुलोकी प्रभाव नहीं बहानी कार्याने । प्रशासिके तुक दूसरे क्योंको मानका केवल प्रकारको जनमे राज्य आओ । प्रार मणानेः विद्वारण आसे ही वर्षा कुछ भी कुर्वन नहीं रह बान्त है। यह 🚃 📖 िको की सुन्हारे विकासीये 🕌 प्राप्त विकास है, यह विकास क्रेक्सी अधियो रिक्यू कुश्य है, अस: वाही-मे-सही आवरिक्वेका विकास कालेकाला है। मैंने नुषे को पश्चाक्षर मध्य कालवा है, कालो मेरी अस्ताने पहुंच करें। इसके करने ही चीत कुकारी रक्षा केंगी। अपुरेवत पक्षते हैं —इस प्रवार अधा

वेकर और 'तुष्टास करणाल के' वेस क्रक्ष्मपुने कर आहारने कियोगार्थ करके ही अको चरकोचे प्रभाग किया और तपासके हिल्के जुल्लेकी तैकारी की । उस समय मारामें आधीर्धार के हुए कहा—'सब केवल कुळारा बहुत्त करें।' कताकी शाहा पाकर **छ। पालको कुन्हर तयस्य आरम्प गर्छ**।

क्षिपालक पर्वतके एक विकास जाकर क्रावन्त् एकामधिन हो केवल बाबु पीकर

<sup>-</sup> पूर्वकार्यनं नहर्ते विकानुदेशयः 📕 पूर्वः 🜃 रूपको ४-वद् विन्तुपूर्वकारः य बहुन्।

साधानको समाना और उनके रूपमें विज रहते रूपे : उन्होंने अस्त ईटोका एक मन्दिर इक्टना आरम्भ किया । उनके इस समये की। असमें मारत पार्वती बाल नग्नेस्पीत आवेवर की उपलब्ध बिल्मी प्रकार तथमें लगे अविन्यज्ञी महादेशजीका अस्त्रकृत 🚃 रहे और सह 'नमः शिक्य' का आतेनाहकी भक्तियावसे पद्धाक्षर-मन्त्रद्वरा ही कन्के 🔤 मोर-मोरसे उचारण करने रहे। उस पत्र-पुष्प आदि उपकारोंसे उनकी पूजा करने प्राच्यको सुनते ही उचकी सपस्यामें विश इत्यनेकारे के यूनि इस कालकाको सताना हरू ये विराधाशसम्बद्धाः अतम सम्बद्धामे सने सहे । उस एकाकी कृताकाच कालक हिज्ञार क्षेत्रकर उसकी सेवा करने लगे । प्राप्ताण-इरमन्त्रको दिक्की सन सम्बद्धाः स्वत्रका कारक महत्त्वा उपनयुक्ती का समस्यामे बारते देश मरीकिके आपने विकासकामध्ये सम्बूर्ण कारधार भागम् प्राक्षेत्र एवं संसद्ध प्राप्त हिए कुछ मुस्तिकोने अनने राजन हें सह ह (Attente 3A)

भगवान् प्रेकरका प्रज्ञकय कारण करके उपमन्त्रके भक्तिभावकी परीक्षा लेना, उन्हें शीरसागर असदि देकर बहुत-से वर देना और । पुत्र मानकर पार्वतीके झबमें सीपना, कृतार्थ हुए क्यमन्युका अपनी माताके स्थानपर लौटना

त्त्वच्यार जगतान् विच्युके अनुरोध काने-या औदिन्यजीने पहले इन्ह्यम सम कारण करके इन्लम्बुके माल आवेका विकास किया । जिल देश देशकरावर अस्तव हो साथे देशराज इन्हरू शरीर पहण करके चगकार सक्राधित केंग्रज. असुर, किन्तु तथा को यहे नागोके 📖 उपयापु मुनिके तयोक्तको और फ्ले । जर समय बढ़ हेरान्त सूची मुंदुने 📖 🚃 प्रजीसहित द्विच्य-सक्त्याले देखराज हुन्युक्ते हुका कर रही 🛍 और बावीं सुंहमें केत क्रंब लेकर उनकर सम्बद्ध क्ल रहा 💷 । इन्हम्स रूप बारण मिरने उन्हरस्थित नगरान सरावित्व उस क्षेत्र स्थार उसी हाल सुजीपित हो रहे हैं, जैसे उदिन हर पूर्ण सक यम्ब्रक्तरे पन्दराजल क्षेत्रायणम् क्षेत्र है। इस ताह इन्हर्के स्वस्थका अक्रम से प्रापेश्वर दिख रूपमन्त्रके 📰 🚃 जनने 🚃 🚃



t de l'annue de l'altre mandres services que des product : :

महतेश्वर क्रियको आगा देश गुनियोगे होत्। स्थानम् मुनिये नामकः स्थानम् । सित्य और स्था अवस्य क्या—'देवेक्ट । स्थानकार ! क्यान्य ! स्थान सर्व गाउँ प्रचारे, इससे मेरा यह आस्था प्रकार हो प्रचारे

हम्मान्यकारे तिल केरे-—काम साम्राज्ञ बाराम कार्यकारो कीन्यके को केक महामूर्व कार्यको । में सुकारी इस स्वयक्तने साम्राज्ञ संस्था है। तुस कर मांग्डे, के सुके सम्बन्ध स्वराह्म कार्यके महाम कार्यका।

कपूरेका पहते हैं—वह हाता वहाँकर-नक्का का कार्य हुए है कुने कार्यम् इन्त्रको कार्य कार्य विश्व साम्प्रेके विन्ये सामा हुआ सामकार मोर्सर ।

दणसंभूते करा-व्यक्ति ह्या श्रीकात् विकास विकास साम्य हो, स्थाना इसी प्रश्निको स्थाना व्यक्तियोग्स निर्मुकत व्यक्तित् दुवने स्वयं ही स्थान सम्पूर्ण व्यक्ति स्वयुक्तिको क्या दिना । कृत वर्गी सामने स्थि

अपूर्णिको को है। अपूर्णिको कोल अपूर्णिको कार्-अस्मा, ज्यान-अस्माक तथा विक्री पूर्ण और अस्मा काले है। जारः में अपूर्णि का कालेका । को कुर्वकालको को सम्बा काला असे कोलको सरकाल अस्मान अस्मान कालका अस्मानिको है, उरकालकी पूर्ण अस्मान कालका विक्रा अस्मान काले हैं, अने कालाव किस्सो की में कर आसून्ता। केलाव ! दूसके किसे को नेती प्रकार है, जा को ही या काला; काल विक्रा कारों काला हैना। वालुटेका असी हैं—नेता सामान

धनकान् सद् सन्दर्भ हेनेवारोके भी **ईवार हैं**। ब्रह्मा, किन्तु और मोजके भी जनक है तका

मुक्ता के इक्ता के एक इक्ता कर भूगति के इक्ता के एक । उस सम्बर्ध के अंदर्भ विक्रमा किया । विद्य सम्बर्ध मुक्ता सम्बर्धानिकोका विक्रम करते हुए के स्था और आदियों कारण करता करते को और आदियों कारण करता करते को और आदियों कारण करता करते को और आदियों कारण करता करते

स्त्राच्य जनवन्यु जार इस स्वार हिमा कृ, वस भगनेकालो नेकाम नाम करनेवाले भगवान् हिमाने योगी जनवन्त्री बात वारणायो अपनी सीम्यहितो रोक विचा । उनके कोई हुए जर असोराकानो नगीव्यक्ती असारो जिल्लास्थ्य नगीने बीमाने ही प्रकड़ विचा । मानुकार परकेशर जनवान् सिमाने असने कारो-पुरोस्टरकारको बाता कर रिका और साह्यान जनवन्तुको उसे विकास । हाला ही नहीं, जह अपने का मुस्सिको सहस्रो

selt freunds für ge å : berbeit areate it estate



the time have productively suphi fel at it is selective first red sent, of such reper pit geneg afte went were have aufour ore fight a

regulated and species named from the name of a made but graph name to \$6. à seit redent ner liege son fit git sein qu'en fieu sie wat hat about our form ; trees geglend mad eint, sammach gesticht gesten ib raff, reg, talt, ann, til, rein कर्ता होते राज्ये करत किन्तु, अक्षा और अन्य पान आवेती राज्या को समुद्र सुन्ते है ber beit demante und freit fem ift gubb mir ein mirt-mer regulfte were die geb eraffer find : पहारों । ये कर जान समे । असमे ये व्यक्तिक पुरुष्ट्राय विवाद है और व्यवस्था प्राप्त gegelt men fir fich beit serene freit constitute expert of their first i are कुको करने के कुछि-कुछी अधिनकार्य d, so much for suft terrents mer wife with riff : 4 rigg Er profes ng wa fin i ya brank and service क्षेत्रक भूति प्रतर्भ अनीति ।

mate and fi-fee agen applicate of the public supper Oldy was time by more flows at ample and desirable desirable for the gegete ger & : habb mellibreralt with Burgin und untere men merene. रका और उन्हें अविकास भूगाना प्रकृत Party a spiriture of the state of the fland quality framed with my role ands ands grad about firefrigo pub serve and approach by wrong under the another ferres strates. Speak real most, and most impact undertake singulars is not devention hard, ross states, subsemblich positions और अस्त काही, प्रदान की। सहस्तर उनके त्रपोमच तेजको देखका प्रसार्थिक हुए। सामासद्यक्रिय 🖰 📖 🚃 मुक्तपर प्रसार श्राम्पने उपयन्तु भूतिको एतः विच्य बरहान होतुने । पाञ्चयत-त्रत, पाञ्चकद्भन, व्रतयोग 🚃 जिरकालम्ब असके अवस्थ- १३३को चर देनेकले 🚃 महायेको की परम पट्टता उन्हें प्रदान की। चनकान् शिव और मान दिन्स न तम 🔤 कुमारत 🚃 वे प्रतृहित 🖥 उठे । इसके श्रीता 🕻 । इसकिये 🛗 💹 🚃 🧰 बाद प्रसन्नवित हो प्रणाय करके हुआ 📖 ब्राह्मण क्यमञ्जूने देख्येच महेखरके था। 📟 माँगा ।

अरबन्य जोते--वेकोकेका ! क्षेत्रचे । यत्नेश्वर । असल होइये और पूर्वे अपनी परम दिवा एवं अवस्थितारियी प्रतिक दीविये । यहारेक ! 🗏 जो अन्तर्थ शरी-सम्बद्धी हैं, उनमें बेरी सर्व बन्ध मने रहपेका वर वीकिये ! सहस ही, अधना वासल, राज्य क्षेत्र और जिल सामीन प्रसाद भरीचित्रे ।

ऐसा बढ़का जलस्मिक कु हिम्मीब उपमन्त्रने हर्वणकृत्व वाजीक्करा प्रकृतेकवीका सरवद किया ह

रुपम्य ओले—वेब्रीय ! पहलेख ! कार्यां के विकास HUIII-MARKET

कब्देव करते हैं—इबके ऐसा अञ्चेपर सुनिकर उपसन्दको इस प्रकार उत्तर दिया । क्रिक्ष केले — कहा इसकान्ये ! मैं तुमपर

🚃 📆 जार्थे ! तुम भेरे सुतुष 📖 जे: क्य विशेष्ट के समारी परीक्षा से 🔳 🛊 । जुल अजर-अवर, दृःसाहित. कहरती, ब्रांस और विका प्रानरी ब्रांस क्षेत्रते । द्विपक्षेत्रः ! सुन्दारे बन्धु-बान्धव, कुल तका चीत सक अक्षय रहेने । मेरे प्रति तुन्हारी 🚃 २०० 🔤 रहेगी । विश्ववर । मैं सुप्रारे अल्लाको किया निकास करोगा । नूच येरे भास सामन्द्र विवारीने :

ऐस्स व्यवकार ज्यानामुख्ये आणीप्र थर दे कडेके सुवेदि ज्ञान तेत्रकी मनवश् महेक्ट भूगि अपल्लीन को सबे । इन शेष्ठ परवेश्वरचे असम सर पाधर स्थमभूका इदय प्रस्कानको स्थित हरा । इसे बहुत सुक्र विस्था और थे उपनी 🚃

करे को । (अध्याय १५)

॥ व्यवधीयसंक्षितका पूर्वपाण्ड सम्पूर्ण ॥

#### वायबीयसंहिता (उत्तरखण्ड)

### अर्थियोंके पूछनेपर वायुदेवका श्रीकृष्ण और उपमन्दुके मिरनका प्रसङ्ग सुनाना, श्रीकृष्णको उपपन्युसे ज्ञानका और धगवान् संकरसे पुत्रका ••••

सूठ दवाच

नमः समस्तासस्यस्यकप्रमान्द्रस्यो । गौरीकुचतदश्रनसम्बद्धानिकवरासे ॥

स्तुन्नी कहते हैं — जो बाबा संसान-बाह्मके परिश्रमकों कारणस्य है तथा गौरीके पुगल क्षेत्रोमें समे दूर् व्याप्त स्वाप्तास्थ्य अद्वित है, ३० धनकन् स्वाप्तास्थ्य विकास वसस्य है।

हममञ्जूको भगवान् शंकरके कृत्य-प्रसादके प्राप्त क्षेत्रेका प्रस्तक सम्बद्ध यध्याहरूलालेमें नित्य नियमके उद्देशकरे भाषदेव संस्था क्षेत्र करके उक्त गये। 🚃 नैधिवारक्यनिवासी अन्य व्यक्ति भी 💷 अयुक्त बात पुरानी है' देशा निश्चय करके **रहे और प्रतिदितकी धरित अपना** तास्कारिक निस्पकर्म युव करके भनकन् बायुरेवकी आचा देश किर अस्कर उनके पास बैठ गये। नियम सभार होनेकर क्या आकारकचा बायुदेव भुविचीकी सफावें असने सिमें निवित्त ज्ञान आसनम विराज्यान हो गये—सुरसपूर्वक केंद्र नये, शक्र से स्त्रेकवस्थित परानदेख परानेकरकी श्रीसम्पन्न विश्रृतिका यन-ही-यन विनान करके इस प्रकार बोले—'मै वन सर्वत और अपराजित व्यान हेल भगवान रांकरकी शरण लेता 👰 जिलकी विपृति इस समस्त 🚃 जगत्के स्थमें कैसी हुई है।'

वार्णको सुनकर वे स्वी भगवान्को विभूतिका विकारपूर्वक वर्षन सुननेके किये वह उत्तय

चित्रमें नदा — भावत् । आपने अध्यत्मात् चरित्र सुनावा, जिससे च कुल कि उन्होंने केवल दूधके विकास का पूर्व क दिका। इसमें बहुकेसे ही सुन रका है कि बहुकेन-चन भगवान् सीकृष्ण विकास समय सीक्यके कई वाई उपवस्तुने विके से और



+ संदित्त क्रिक्ट्रान्य +

करके उन्होंने परव ज्ञान प्राप्त कर सिया 🟬 🚃 प्रदीनेका साक्रास् पास्पत-प्रत अतः 📖 यह मताचे कि मगवान् बरवायाः। 🖂 मुनिने उन्हें काम हान

श्रीकृत्याने परम ज्ञान पालुकाक्षान किया अञ्चन निरूप । ज्ञाँ समयसे ज्ञान अलका क्रकार जान किया ।

भारतुदेश मोरोड<u>-अन्तरी प्रश्लाची</u> अवारीण होनेपर यो समासम व्यक्तिको मानव-हारीरकी निव्य-सी करते न्त्रेकसंप्रकृषे रिज्ये इस्टिस्की सुद्धि की थी।

ये पत्र-आहिके विकित तब क्यकेंद्र लिये उन महायुनिके प्राप्ता गये थे, जहाँ बहुत-से सुनि कावन्युओंच्या दर्जन व्यव 🔡 के। भगवान् श्रीकृष्णमे भी 📰 साकर इतका

दर्शन विच्या। उनके शने अन्तु चालने रुपवान विकासी 🚟 थे । यक्तक रियुव्यक्ते अञ्चल भा । 🚃 मारा 📗 क्लान आयुक्ता थी । 🗏 कटाक्कुलसे मन्दित से । पाम्बोरि केवली प्रस्ति के अपने विश्वप्रमूच

महर्षियोसे थिरे हुए के और विम्यानीके

ब्यानमें तत्वर ही शत्काशायके केंद्र है। का महारेकाची जनमञ्जूका दर्जन करके भीकृत्याचे उन्हें नगरमात्र विकास । उन्हें स्थान उनके सम्पूर्ण शरी में तेमान हो अन्य । श्रीकृत्याने बद्धे आधुरके साथ गुनिकी सीव कार परिकास की । दिश अस्वयन प्रसामको

शाध भरतक शुक्रा 🚌 औरकार उनका सावन किया। सङ्कार उपवस्को विधिपूर्वक 'अप्रिरिति भरग' इस्वादि धन्त्रोते

जीवनमध्ये शरीको भक्त समावार 📟

💲 ? भगकान् जिल्व पञ्चपति कैले 🖁 ? और 👊 ? वाक्ट्रेव ! आप साकात् संकरके

वालन करनेवाले सम्पूर्ण दिव्य पात्।पत मूर्नि

 सीकृष्णको चारों और धेरकर उसके 📺 बैठे खने समे । किर मुसकी आज़ारी वाच प्रतिस्थान् श्रीकृष्णने पुत्रके रिप्ये शाया 

🚃 को । 🚃 तपन्नामें संद्धा हो 🚃 🚃 🚃 वर्षक्रेसहित, परम ऐश्वर्यकाली वरशेका ..... क्रिके अन्द्रे वृक्षण दिवा।

औद्धालाने 📺 देनेके प्रेरंके प्रकार हार सुन्दर अहन्याने पहारेक्जीको हाम जोडकर प्रधाम व्यक्त और व्यक्ति सुनि भी की । गर्थासहित सामा स्टारिसका स्वान करके श्रीकृष्णने

🔤 🐃 एक पुत्र प्रसार किया । 🚃 🧱 लक्काने संतुष्ट 🌃 🏢 संस्तात, विश्वी शीरिक्युक्ते दिका था। वृद्धिः मान्य प्रिक्ये 🔡 अधन कुत्र प्रदान किया, इसरिन्ये क्रीकृत्यने कार्यकारी-कुमारका नाम 📖 🗘 रका । इस प्रकार अभिनयराज्ञानी

क्कान् संकाले पुत्र-ताम हुआ। 🚃 अधार 📺 🚃 🚃 मैंने पूरा-पूरा कर सुनका । को 🎟 📅 कहता-सुनता या 🚃 है, ब्ह भगवान् विक्तुका हान 🚃

धीकुणाको महर्षि अस्मानुसे ज्ञान-लाम और

ज्यानिक स्थान अस्त्रिक होता है। (अक्टाय १)

क्यमन्युद्धारा श्रीकृष्णको पाञ्चपत ज्ञानका उपदेश

ऋषियोंने पूरत—प्राक्त्यम इतन क्या औक्त्यमने उनक्युसे किस प्रकार प्रश्न किया अनावास हो बहार कर्म करनेवाले चनवान, स्वयन है, इसकिने ने सब करों नताहये।

तीयो रहेकोचे अलब्दे सम्बद्ध क्रांच कोई क्का इन बातोको कारोने समर्थ गाँ है। कृतने काले हैं<del>— का पद्मिनेकी का</del> क्षेत्र सुरक्षा समुद्रिको काचान् संस्करका क्रम बार्ग्ड का अवहर कर देख आकर Barrier 1

कपूरंग नेरंग—व्यक्तिये ! पूर्वकारने क्षेत्रमानावारी प्रशास विस्तृते असे आस्त्रपर केंग्रं हुए न्यूनि ज्यानपुत्रे ज्ये प्रमाण परनोर नामपूर्वक में उस विका श्रीकृतनो क्या — सम्बद्धाः । महादेकतीचे देवी चार्करीयां निवर दिवन वासुका आप तथा अधनी समूर्ज निम्नुनिका क्ष्मेंक दिला था, में उन्हेंच्ये सुमना मानूनर है। व्यवस्थानी प्रकृति केले हर ? पश्च मौन कांग्रामी है ? वे पह किन वालोंने कीने को है और दिए विक जवन करते पुरु

signed alleganch per prime applier शीवान् अन्यन्तुने व्यक्तिशानी तथा देखी undfied some meit weit solt श्रापुरकार कार्य केला आवरण विकास ।

曲 整 7

इस्तान् सेले—क्रिक्टिक्क ! स्त्राजीके रेगार स्वाचननंत्र के थी संस्कृति प्रकृति सरावर अस्ति है, के सक-के-सक भगवान दिवके यह कालाने है और उन्नेर पति होनेन प्रतास देवेवर क्रिकारी महाकीर अबह क्या है। वे कहातीर श्रापने महाशोधने वार और राज्य जाति कारोरो क्रीको है और व्यक्तिपूर्वक उनके हुना असराधिक होनेकर के बार्व ही उन्हें उन पहिंदी पुरा करने हैं। को सौबीर करने हैं, ने नामके कार्य को गुरू है। वे ही विका सक्ताते हैं, जीवों (चन्नुओ) को कीवने-

कारे का है है। इन कार्रेश्वन जाती नेवार वरिहरकेन सकल पशुआंको वरिवार



सहेत्या बहुतानि हेव अपने अवना कार्य करते है। इन महेबारकी ही आसाने उन्होंने पुर्वाणिक पुरिवारी जन केले है। पुरिव अर्थकारको प्रकार काली है तथा अर्थकार कार्यकारको वेद्यांकोड विकासी असारी न्याच्य प्रदेशनी और यांच राजामाओंको क्रमक करक है। भग्नकाई भी उन्हें महेवरके कार प्रत्यक्षे वेरित हो सनकः पंचि सहाध्यक्रीको इत्यन्न करती है। वे तथ प्रदापुत विकासी अस्ताने अप्राप्त तेलार कुलवर्षन देशकारियोके दिखे देशकी ब्रांड करने हैं. बद्धि वर्तनका शिक्षण काणी है और आहेक्टर अधिवयान् करना है। फिरा चेनता है और यह सेक्ट्र निकास करता है, कारत जारे क्रोबेरली पुष्पक्ष-पुष्पक् जब्द आहे. विकारिको प्रकृत करनी है। वे व्यारोपनीके अञ्चलकारों केवल अनने ही किन्नोकी

- व्यक्ति क्षित्रका -

मान्य करती है। कह अर्थर विविद्या चन्नाहरू प्रत्ये प्रत्येक्ता है। प्रद्वाची क्यारमती 🖟 और जिल्लादी प्रधानने अपने दिल्लादी 🖟 अद्यानी संभूनो जानत्त्वी पृष्टि किये नियम कर्न ही करती है, कुछर कुछ। करते हैं तका अपनी अन्य मूर्जियोद्धारा परतम नहीं । प्रष्य आदि जाने जाने हैं और कोलना शाबि कर्न किये करे हैं। इन स्क्वेड निर्म धनवान् संकारकी गुरुतर अस्त्राच्या सरसञ्जन - Et veder fande क्रास्त्रपाने ही आगारक 🚾 होतार समस्य प्राप्तिकोच्यो अस्त्रकाल प्रदान करून है, मायुरान 📖 आहे वारणेक्ट्रेक्स क्रमा-भीतरके सन्दर्भ अन्तर्भ सरक भारता है। आधितन्त्र देवताओंके विके प्रक और मामाधीयो मिलरोनेः 🞹 काम गर्नुवासा है। साथ ही क्युन्सेक्ट स्थ्ये कार्य

सका प्रारम्भ विद्ये रकते है । विकासी असूस संस्कृती विकासकोचे, निक्षे अस्तकृतीय है। असेने प्रेरीन क्रेक्टर केवरान इन्ह रेजनाओंका बालन, देखेका दयन और मीनो लोकीका लेश्क्रक करने 🖥 ।

आदिका भी कार्च करना है। जल सकते

शीवन केव है और पूजी क्यून क्यून

बन्धके रूप जन्मरुके पारत और संस्कृतका कार्य सेकाओं 🐍 साथ 🗐 द्यानीय प्राणियोको अध्ये पार्शक्षा स्रीक लेते हैं। चनके 🎟 पक्षराज क्लोर प्राणियोको उनके पुरुषके अनुकार 📖 धन

ईशर असाध् पुरुषोका निवह करते है तना शेष 🚃 🗗 अस्ताने अपने कराककः पुरुषिको कारण करते है। 🖂 क्रेक्को

औद्धरियते नामभी केंद्रपूर्ति 🚃 नवा 🖫 🗏

देते 📕 और उत्तल मुद्धिमाले पुरलोको

सन्परिषे साथ हता भी प्रयान करते हैं।

और संक्रमक अधर्ष भी करते हैं। मगनान् विका अपनी तिनिय पूर्वियोद्यस 📟 पालन, सर्वान और संद्वार की काले हैं। व्यवस्थान् हा भी 📖 स्त्रीमें नियक हे समार्थ प्रमाणा संहार, 📟

किए एक क्या है। कार समयो अवस करता है। यही प्रशासी सहि करता है सभा व्यक्ति विश्ववद्य करून करता है। यह सब बहु व्यक्तिकार के आहार है के लिए हो बार है करता **ै। जनवार वर्ष ३५/वरे आजारे अवने** क्षेत्र अस्त्रेक्षण कान्युका पालन कानी, अवनी विज्ञानीपुरात भृष्टिके सेवके आदेश हैते और स्वयं ही अवकात्रये केंग्र सरकार बरकते है। क्याक्षण क्रियम प्राप्त पानवा है जोपधियोका क्षेत्रण और विकास कार्य है। page की

देवमध्योको अवनी अवस्था कामाओका

यान करने केरे है। अस्तित्व, बस, हह, अधि-रिक्रमार, मम्बर्गम, आमाग्रामारी मानि, निवा, नागानि, मनुष्य, भूग, पञ्च, वर्ती, 📟 असी, ज्यावर प्रार्क, नदियाँ, क्षा वर्षत, बन, सरोबर, अहाँशहित वेट. सरम, अन्य, वैशिकालीय और 📖 आहे, कारविको लेका शिक्षवर्धना पुरुष, उनके अभिनति, आरित्य प्रदान्द, इनके आकरण, कांकान, हुए और प्रविका,

भिन्न भेद नथा जो चुक भी इस बगर्जे देखा और सुक कता है, वह सब भगवान्

दिवन विदेशार्थ, जन्म आहे कालके पितन

Ŕ

## भगवान् क्षित्रकी त्रज्ञा आदि पञ्चमूर्तियों, ईसानादि त्रहामूर्तियों तथा पृथ्वी एवं क्षयं आदि अष्टमूर्तियोका परिवय

और उनकी सर्वव्यायकताका वर्णन उनका को है—संक्रम ! मोहर जनक पृत्तिके करना अधिक्रम बहुत है।

परमात्मा शिक्की कृतियोसे वह सन्पूर्ण anna प्रमान किया जवार ब्याम है, पह सुनो : प्रदान, किन्तु, का, मोन्हम्भ समा अक्षांत्रक — ये इन यानेश्वरकी पांच जुलिनी राजनी भारिते, विजये 🖦 हम्पूर्ण 🏣 विकारको प्राप्त हुआ है। इनके विका और भी जनके पाँच पारीर हैं, जिन्हें पक्त-इस्क (भाग) बाहरे हैं। इस सम्प्रती कोई भी देखी बला अही है, जो उन वृक्तिकोने ब्यान न हो । ईसान, युक्त, अच्चेर, वानवेप और सद्योगल-चे न्यार्ट्यमंत्री विकास क्रीय इस्त्रभूतियाँ है। इनमें को ईस्तर क्रमक उनकी आदि शेवतम मूर्ति है, यह प्रकाशिके सारताल भीका क्षेत्रकार काल करके दिका 🛊 । भूतिकम् प्रभू दिश्वको जो तस्यूतक सम्बद्ध मूर्ति है, यह मुगोके आध्यक्त केन्द्र अन्यक्त (प्रकृति) से अधिक्रित है। विभागान्त्रकी महिन्द्रकी से अल्पन पुरित अधोर मामक यूर्ति है, यह धर्म असीट अस्त अङ्गेरेर सुक्त बुद्धितत्त्वको अन्त्रन अन्त्रिक क्रमती है। विश्वास न्यून्ट्रेसकी सम्बोध

मूर्तिको अस्मानकेन्द्र विद्वान्

अङ्गारको अधिक्रको क्लाने है। बुद्धिकन्

पुरुष अभित-सेजको दिखको स्ट्रोकार

वृत्तिको स्थानेतिक, बार्गा, स्था और कारका अस्ताहरू स्वाही स्वाहिती वानते 🖫 । क्राजोंके अर्थक्रको विक्र समस्य विद्यानीक क्षेत्रको नव्यक नामक विकासो स्वया, इत्थ, कार्व और वायु-अध्यक्त कार्यो समझा 🖟 । प्रजीवी पुनि विकासी असोर नामक 📰 भेप, पैन, 📖 और अधि-तरमधी अभिक्रमी बन्धों है। अगवान् विकरे धरमधेये अनुसन रसनेवाले पहाचा पुरूत इनकी जाकदेव नामक कृतिकी रसना, प्राप्त, रक और जरूकमानी स्वाधिनी समझते हैं रूका शहोतास नामक मूर्तिको के आफेरिएक, कारक, सन्य और पृष्टी-सरकारी अधिद्वारी कक्षते 🛊 । महारेवजीवर्ध ये परिशे मूर्तियाँ कारणकारको एकामात हेतु है । कारणामाकाणी पुलानेको इनकी प्रका ही प्रक्रपूर्वक क्याना करनी कारिये । उन देवाधिरेज महादेवजीकी जो आव प्रतिकां है, तत्त्वरूप ही यह जगन है। कर आढ़ मूर्लियोमें यह क्रिश्च उसी प्रकार ओन्छोत पाचले रिवत है, जैसे खतमें अपके विशेष होते हैं।

शर्व, यज, बा, उप, घीम, पशुपति,

ईप्राप्त तथा महादेव--- वे शिक्की किक्सत

विद्यान् पुराय जनवान् दिवस्ती ईसान नामक

a (figur fangum e

We'll

de de maio de la designación de la designación de designación de la designación de l श्रद मूर्तियाँ हैं। महेक्सकी कुर प्रार्थ आदि अरु यूर्तियोसे कमकः मृनि, जल, अर्हिन, बाबु, हेबज़, सूर्व और यन्त्रण अभिक्षित होते हैं। उनकी मुक्कीसकी बुर्लि सम्पूर्ण बाराबर जगरूको अल्ला कस्ती है। अल्के अधिद्वानाका जन्म कर्न है। इसलिये 🚃 शिक्की 'संस्थी' पूर्ति कहानाती है। पही शासका निर्मंप है। उनकी सलमनी मृति समस्य जनत्त्वे 🌃 जीवनदाविनी है । जन परमाना 'पनकी पूर्वि है, इसकिये 🔡 'पापी' पानी है। क्रियमी नेकेपकी सुधपूर्वि 🚃 बाहा-कोनर स्वया क्रेकर विका है। उस योरक्रियको मुस्लिक तथा 🕬 है, इसमिये कह 'रीडी' कहालाई है। धगनाम् किम बायुक्त्यके न्यवं गरिवहीतः 🛗 और इस जगन्त्वो गरिस्टीन्द क्याने हैं। स्तब 📳 में इसका भरण-संचन भी करते 🖁 । बाब् धनवान् आस्त्री यूर्ति है; इस्रविक्ट साध् कुळा इसे 'ओपी' कालो है। परावान, जीवकी आकाषा अधिको पूर्ति सम्बद्धे अध्यक्षाच हेने-वाली, सर्वकाविती तका भूतसभूतकारी भेदिका है । 📖 भीम नामसे जॉसदा है ( अस: इसे 'भेषी' वृत्ति भी करते हैं) । सन्दर्श नेत्रोपे नियस्य करनेकाली तथा सम्पूर्ण आसाओंकी अविद्वारी दिवप्रिके 'पशुपति' मूर्नि समझक काक्रिये। कह

पश्चोंके प्राप्तिका उन्हेंद्र कालेकारी है।

महेवरकी जो 'ईस्तन' करक मूर्त है, बड़ी

नगर्को प्रकारिक 📖 हाँ आकाराने बिबस्ती है। जिनको किस्लोंचे अपूर परा 🖥 और जो सन्दर्भ विश्ववद्ये कर अवस्त्रे **ब्यादिक अस्ति । बन्दिक अस्तिन्** रिकारे प्राप्तेत 🚃 विकार ै: 📖 उसे 'ब्युक्टेन' बुर्सि बढ़ते हैं। यह जो आहर्षी पनि है, बह परकारत 📰 साक्षात स्वरूप े तथा अन्य तथा पूर्तियोधे कारका 🖫 क्रमीओ का सन्दर्भ किए विकास ही है। 🔤 कुल्पी 🚃 🚃 जिल्हा स्वामापै 💬 केंगी 🗏 जरी प्रकार बगवान दिवकी कुमाने अन्ते अस्त्य-भूतकालुका मीवण होता है। इसलिये सम्बद्धी अध्यक्ष दान देवा, **ार्था करना और साम उपकार** करना — व्य वैरक्षक अस्तरधन वाना गया है। मैसे इस सम्बद्धें अपने पुत्र-कीत आदिके इसक रहनेसे विका-विशासक आविको अस्तराना क्रेसी है, इसी अवहार सम्बन्ध जनसङ्ख्ये प्रमानताने नगवान् 🛗 प्रमान केरे है। यह 🔤 🗎 देवभारीको सम्ब विका काल है से असके 🚃 अञ्चलीयारी शिक्का के अस्ति किया **अस्त है, इसमें** संक्रम नहीं है। आह भूमियोंके रूपये समूर्ण निक्रको लाग कत्या रिवल इर प्रगानान् रिवर्णकर कुम सम्ब प्रमारले मध्य आहे;

व्यक्ति सम्बद्धे 📖 कारण 📳

(अध्याम ३)

**र्वाप्त (पूर्व) जन शाल करके राज्यां** 

क्रिव और ज़िवाकी विपृतियोका वर्णन

क्रीकृत्यने कृतः जनसन् ! अभितः है, यह रख मैंने सुनः ! अस मुझे यह रेजसी भगवान् सिम्बंटी वृतियेनि इस जानकेटी इस्ता है कि परमेश्वरी शिक्षा और सम्पूर्ण जनस्को जिस प्रकार काल कर रहतः परमेश्वर दिक्का स्थार्थ स्वरूप क्या है, उन अन्तर स्थाप कर रहत है।

ज्ञान् ने<del>हे नेव्यक्तिनवर</del> ! वै विस्ता और क्रिक्के बीरान्यक ऐक्केका और जन क्षेत्रीके स्थापं मानव्यक्ष संक्षेत्रके कर्मक क्रारेग्स । विकारपूर्वक इस विकासका कर्यन में परमान् रीव्य भी नहीं कर समावे। स्तक्रम महत्तेनी पार्वती प्रक्रि है और महारेक्टी समित्रकार्। इन केवीकी विश्वविका सेवाया 🛊 का समूर्य पराया वनानुके कार्य विका है। वहाँ परेई वर्षा व्यक्तमा 🛊 और कोई क्यू केवनकः । के वैनो क्रक्ताः सहस्, असहस् क्या पर और क्षार करे गरे है। यो विकास क्षानुबन्धानके साथ श्रेषुक के संस्थाने प्राप्त रहा है, बड़ी असूब्र और असर बढ़ा नवा है। अपने विक की जबके वश्यानी एक है, व्य पर और बुद्ध कहा गया है। जन्म और पर Paglantina 2, part proper from afte fermiet surfeen fit fein afte दिल्लीर ही पदाने यह किछ है : निकार दक्तने क्रिया और रिज नहीं है। यह मन्त्र रिज और दिखाके कान्यकों है, इस्वरिक्ते के केवी इसके ईश्वर क क्रिश्चेयर कई गर्ने हैं। जैसे किया है बेली किया देशों हैं, तथा बेली किया देवी है, बैसे ही डिम्म है। विशं प्राप्त प्राप्तान और क्लाकी कोट्नीमें कोई अलार नहीं है, क्यों अकार वित्य और दिवाले कोई अन्तर न समाने। जैसे परिद्याने दिया ने अनुस्त

केनोने सी और पुरस्कार इस बच्चाहों किया सुरक्षेपित जो होते जारे प्रकार क्रिक विकास केरेकर की स्वतिकोद विकास सुक्रोरिक क्यों केंद्रे । बैसे ने सुब्रीय क्यो प्रथमें दिना नहीं रहते और प्रमा भी रन सुबीकके जिल नहीं रहती, निरम्तर इनके नामक ही रहती है, उसी जन्मर शरीत और वर्गिकारमुख्ये साह एक-कृतीकी अनेका क्षेत्री है। न के फिक्के किया क्षति छ mant & afte is miteite fore feur" i विकास प्रशा निष्य करत देशकारियोंको कोन और पोक्ष देश्ये समर्थ होते हैं, यह आदि अधिकेच विश्वकी प्रशासिक विश्वकी ही अल्पिक है। उसके पूरण व्यक्ते सरिवाको क्रांतिक करवात्रामा विकास अञ्चल वर-का कार्न्सीका भूगतेक प्रतरण प्रमानी सरकारियो कहाँ 🖫 का एकमात्र विश्वयो करावर्गक सुद्धिकार्गियो है। यहाँ विकासी इन्सरने विध्यानकृषेक जाना लकारके विश्ववित रक्ता कारणे है। यह क्रांक कुलाकारी, बाबा और जिल्ला—सीम प्रकारकी बनानी नकी है, उस प्रतिकारिको दिल्याने ही इस सन्तरका निकार किया है। व्यवहार नेवसे शास्त्रिकोचे एक-के. सी. इसर एवं बहुर्ग एका चेद हो जाने हैं।

किन्न्यी इन्याने पत्तवनित्र वित्र-क्कोर साम्ब इक्टनाओं प्राप्त होती है। स्थाने कारकोर आदिने उसी प्रकार स्वीतका अब्दर्भाव केला है, केले रिलम्टे रोलमा । उक्ताना व्यक्तिमानो व्यक्तिने क्रियानची

पश्चे न पास् भाषेत्र पच्च प्रतिकाम निया। न भागि विद्याननेत्री तम्य प्रतास वित्य तिराः ॥ प्रकार के किया पहुंच्यानीय न निक्षाति प्रकार ये भानुना तेने सुतर्थ रहानास्त्राता कृते पद्मारकोत्ता प्रतिकारिकाचीः विश्वतः। व प्रियोग विका प्रतिनर्ने प्रश्नाम च निर्मा विकाः। (部) 中中中中中外(4)(1)(-(2)

a Military Street or 10 to 10 कारकर करका जनस्मी सुद्धि धार्म है, प्रार्थित सामा होती है । असमेंद्र निराहुत्ता होतेयर हेल विज्ञ पुरुषेका निक्षण है। आने, 📟 आहितारको पहले करबी उत्पन्ति हुई । विश क्षेत्र प्रका—अवसी प्रत 🌃 कृतिसमेश्वर अक्षो विश्वका प्रकार हुआ और विश्वके सर्वकार, ईवर राह्य समूर्ण विकास गाम स्कृतिक देवकर । इन सक्तिकारी महिता 📖 एर और च्येक्स्मे युद्ध निया 🖭 करोड़ रिकार क्षेत्रे हैं । यह इस प्रकार क्षेत्रे और कर्माकी इंक्री है। इस प्रकार विक्रुप्तारी 📖 क्षा प्रकार न हो —हम स्ट्रह कालीका महेवारो जागीवरी 🚃 सरिज्य रिवयन करनेकारी कोश्वरको प्रकासनीत प्रमुखीय इंश्रेस, 🖼 वर्णी (अक्षानी) 🖺 fage 🐮 प्राच्या 🔣 प्रान्त्यमित है. पन बुद्धिका क्षेत्रर कार्य, करण, करण और कार्यने विकास काले केली 🖥 और प्रातृत्वा प्रयोजनका गीवा-सेवा विश्वय काली है: कार्यकारी है। अनुसन्तर अस्त्राके सम्बन्धिको क्याने काल, निवति, करूप और विकासी 🚃 🔚 विकासिक 🗓 पर कृषि की । कल्को क्यू गळ पुनन हुए। किर र्वाक्षान्यवर्गाच्या क्षेत्रक अन्तर अन्तर परकारे 🖟 विकास विकास प्राप्ता अपूर्ण िश्वाकोः अनुसार कार्यका समूर्व समाजी क्षान्तरमे कारपन्त कर 🎆 है । इस जनार हो । इस विक्रमान्यक अध्यक्ति क्षेत्रे गुरू वेन्द्रे प्रशिक्षेत्रे व्यवस्था व्यवस्था 🛗 🖫 प्रेसम्-कृष्यम् असरः हुन्। स्थये सम् हे— संस्थ, राज और तक; इनसे का समूर्ण जन्म प्रकार-वर्णकारों को शरीम है, यह वराज्योको हेरिन होता हो प्रान्त्यं जन्त्रकी ब्याप है। गुजोबें और होनेका क्रमरे गुजेक क्षक्रि करानी है। इस तस्य प्रान्तियोक्ते नामक नीम पुलियों प्रकार हुई। स्थान ही 'महर्' आर्थ राजीक साम्यः प्राप्ता ज्ञांचर्य क्रिक स्टीक्यन् कहरूने हैं। प्रसि और व्यक्तियाम्मे अकर क्षेत्रिक कारण पर हुआ । क्वाँको विकास आसम्बद्ध अन्तुस्ता serious seria flore series girt ft, all करन् प्रत्य और केन कहा नमा है। उसे spires with Rebay warmfribile क्रमा-विकास किया प्रकार राज्य नहीं होगा, mit were wa alle somitie fert ge-अधिक्रित है। सरीतन्त्रको भेक्ते स्थिके बराबर जनसूर्व कर्मार नहीं होती। सी बबूत में भेद बड़े रहे हैं । स्कूट और सुक्षाके और पूजाने जबाद हुआ जगात की और बेक्टी उनके अनेक कर जान्ये करीचे । क्राव्यान ही है, यह की और प्राप्ता सामारी पार्टिक मेंग्री, विकासको केन्द्रतारी, विश्ववित है, उक्क की उनेए क्काफे अधिरहित अक्टूबर क्यूबर के क्यूबर क्यूबर के क्यूबर है। इस्ते प्रतिकारम् युक्तस्य दिन तो क्रमानी है। यहाँ सहा क्याने जात erry-find the same was \$, say will परकारम् को रूपे है और प्रीकृतिको विका प्रकार प्रचलसम्बद्धे महा है, की प्राप्ति क्रमको पारकांक । क्रिय सक्तरिक क्रके गर्भ हैं और दिया मनोष्यको विकास स्क्रेपर अन्यस्तानको । अन्यः सम्बद्धाः अध्यक्त-अंश्वरकार समान् स्थितका है। यह वरावारिक कारण कार्किये और विका कार्या कारणाती परपारका जिल्लाकी करणा काही पानी है। इस 🖫 । पर्रोक्टर विच्या पूजन 🖩 और परनेक्टरी

दिला अनुसंध न कोचा दिल पद 🛮 और

सरह 📺 परावर्गिक ईप्रस्की इच्छानेक अनुसार

· materials ·

करकी पहल्ला विकारिकी प्रारंति । विकारिक अस्ति है और सामान्य करा अवस्त्रक ।

देश विक्यु है और अवदी दिवा राजनी । अधः वास्तवाना दिवा वास्तवा हैं और महिवारी उत्तर सुद्धिकर्ता दिल्य प्रकृत काल्यांनो है, अन अस्त्री - देवकाल अदिति । सामानासर सिम्ब मस्तिह है विकारको अञ्चलको क्यांने हैं। धनावान् दिला और स्वयंत्रा केवी पार्वती अस्त्राती । 🚃 📗 और अपन्ति रिवार प्रभार

कारणकार किया गरेख 🛮 और मिल्लाम-जिल्ली कर्न क्रमी । ब्यूलेक्सी स्तीत है और इसकी अञ्चलिको एक स्वयूप । जनकर् क्रिकेचन एक है और विवेशकाविकी **प्रा**स

वयदेश्या । सर्वास्त् इत्यार 🚟 🗗 होर क्योरी नेर्वारी । सरकार, हा। स्थान 🖟 और राजेती कावली । क्यानेसर 📖 रूप हैं और परवेती बरपुरिया । विस्य मध्य 🖁 🛗 क्रवेत् प्रहेत् । प्रमानकेक्त 🕮 लाखा है और व्यापनाध्य जन सेविन्हें। बरवेवह

🔤 ईएसन 🖟 और परनेश्वरी विकास अन्यते नहीं । मानराज अन्तरांको कारकानमें कारक कार्यकार्य पानकम् इंकार अञ्चा है और अनुवी कारणा दिल्ला अन्यतः । वक्षात्रमञ्जू figur američieta il silv ameli कारणनामाज्ञिका है। जिल्ला कुरुन 🚥 पुरार है, ऐसे धारपानुन प्रमुख समाने स्थानन सम्बद्ध ही हैं और विश्वविका तथा अन्यका है। साधान महादेव दक्ष है और क्लेक्टी कार्यती प्रमुक्ति । भागवान् ह्या स्तर्भ 🖟 और भक्तरीको हो विक्रम् कृत्य आकृति व्यक्ते

धनवान् मह मरीवि 🖥 और विश्ववानस्थ क्राम्हीतः। जनमञ्जू सङ्गाधनः अस्तितः है और साधान् क्या स्त्रीतः। स्वयंत्रीतः कृत्यनः है और वार्वती जीने । किन्त्रवातक दिन्य कुन्त f afr with & Hill fer b. व्यक्तिकंती दिन क्या को जो है और

प्रमुखी दिशा कार्यती संगति । भूगवान् विक

🛊 । ज्ञानेकारी कृत् 🎚 और प्रकारी स्वारि ।

भागवान् इंद्या ही संस्तान्ते कारे पूरण है और महेलुके दिवा है अपूर्ण विक्री । असः क्यी ची-एक प्रदीको सिप्रस्थि है। भागकन् क्रिय विकास है और वरवेचने

जब विकार से क्षेत्र सुननेते अस्त है का स्था प्राप्तक प्राप्त है और जेला साक्षाल धनमञ्जू संस्कृत है। जिसके निकाम प्रमाण विकास होती है, का समय प्रमुख्यानको का संस्थानकारक किया कर्न गान्य कारी है हुन्य पूर्णनेवारक को पुरुष है, यह पर्या aughter fregere freuer if his नकारकार का है हुन्य बन्धारिक का करना करनी है और हुए युक्तके करनी वर्गामकान्त्रेतिन जनकान् विकास हो सम कुछ देख्यो है । अन्यून्ते राजकी गावि स्थानेत्री है और उस नक्का अख्यान्य करनेवारि महाराज्य बहुदेव है। केलाबुद्ध पार्थले है उर्वर द्विकाल क्रियमोजी दिल है। वेबी क्षेत्रणे एक कारण क्युओका स्थान कारण काली है और निवास कोश्वर ब्यारिक इस क्रमुक्तिके सन्तर (समा क्रानेकांने हैं) । अवकाराजा कर्वनी क्रीकुक (प्राप्त) योग्य) यस्त्रशीका स्वयन भारत करती है और दिल्ल-इतिकोचन परावान्

महारोज ही ३२ मानुश्रीके सामा है।

कारपर्वताराणि प्रकार विकासी समूर्य क्राविकाले प्राप्त है और एकके प्राप्तिकी

विवासि जनसङ्ग्रेशको सन्ता पार्चेसी है।

विकारणका प्रश्नाकीको अञ्चलका

क्वांक्षेत्रेके उन्ह क्षेत्रका स्वरूप सारण काती

🗜 🔤 बारको भी बाल परवान् प्रकृतक 💎 जीवृत्य । अस्य 👯 तृत्यते सन्धः क्षेत्रहरूको स्थित क्षेत्रे हैं। कुल्लारी प्रमुखेनकी दिन है से प्रमुख्यांन किया स्थाप पति । करुवायाकारी महादेवाकी आवारण है और प्रांकरिका पार्वती पुक्रिकी । क्लाक् महेका समूद्र है से निरीतमा-कन्या विका इरको स्टब्सि है। कुम्लकम न्यादेव इस है, तो क्रिकेशरीयक करा करका फैलनेकरके नता है। यगम्बद्ध विद्यानक्षा महर्थेन संबंदने पुरित्यक्षकान्त्रे ताचे धारण वाले हैं और महारेष-मनोरमा देवी विका सार सोरीयक्ष्मय स्टाण करती है। विकास स्टब्स THE RESERVE OF THE RE काली 🖟 और वालेन्द्रशंकर 🌃 सन्दर्भ अर्थका । किए-जिल पहार्थको यो नो स्वीत देवी क्रिया 🖁 और ना-ना भाग पहली स्त्राप्ताः स्वेशाः है। यो स्त्राप्तं को है, 🖽 पश्चिम है, को पुरुषक्य है तथा जो बहुस्थान है, उस-उस परमुको नक्तमान महाराज्यको इन्हें केने फिल-क्वरेडिंड केको विकासके प्राप्त रही कराका है।

र्वते जस्मे हुए क्षेत्रकारी वित्ता स्मूके बर्ग्य ज्यानित करणी है, गरी ज्या क्षिक-कार्यक्रिका है का रेज काल होका सम्बर्भ जनसम्बर्ध जनसम्बर्ध र स्वा है। हे केमी विका और दिन्ह सर्वकर है, सकक बाल्यामा करनेन्छले हैं; अतः रुख ही इन बोजोका पुरुष, मान एवं कियान भारता पातिले ।

अवनी वृद्धिके अनुसार परमेशन दिल्या और विकास नवार्थ प्राप्ताक वर्णन विकास है. पांच प्रमाणकोक गाँ। अर्थात् इस वर्धको यह नहीं पहल सेन्स बाईको कि इन दोनोंके बचार्य क्लाक पूर्वतः क्लीन हो गयाः क्वेंकि इन्हें सरकारी इतना (सैना) न्हीं है। को सलका महत्त्वानोके भी भवती सीवाहे को है, परवेश्वर हिम्म और रिकाने का प्रकार्य स्थानका पर्यंत केले किया जा स्थानक है। जिल्होंने अपने चिल्लारे पहेन्द्रकी करकोर्ने अधित कर दिका है तथा जो उनके अन्यत्र प्रकार्त हैं, उनके दी भगने से आने हैं और अवस्था पश्चिम अस्पन्न होते हैं। कुररोक्के सुद्रीकृति के असकद नहीं होते । नहीं 🍱 🔤 रेप्पुरिया वर्गन 🚟 है, यह मानुस्त है, प्रमुख्य अवन्त साथ गया है। करने निया को अञ्चलक एवं परा विश्वति है, बाद पुद्धा है। उनके पुद्धा गहराको जाननेकाने पुरूष ही उन्हें कारते हैं। परनेश्वरकी सह अव्यापुरत परा कियूरित वह है, वहारी गण और प्रतिकारिका काली सीट असरी है। परनेपारको नही जिल्ही गाई परम धाम है, क्की बार्ड परमानी है और बड़ी बड़ी करमञ्जूषा है।" को असमे श्राम और इंग्रिकोयर विश्वय का चुके हैं, वे कोनीसन ही तमे व्यक्तिक प्रवास कारते है। शिका और क्रिक्की पर विचित्तं संस्थात्त्वी विश्वा वर्गके अल्पेसे मृत्युके अधीन हुए मानचीके क्रिके संबोधनी ओवाँव है। इसे जाननेकाल

<sup>-</sup> वर्ष बार्च निर्माने अस्त चेर्नेत्रे ह्या सामृत्य पर 🔣 निर्माः परनेवर्ध । क्षेत्रेक गर्दा 🚃 नैतेद परस्य नर्देश सेवेद परस्य नदाई निर्माद परिवेदित है

पुरुष विकास की प्राथमिक की होना । की इस परा और अथन विश्वतिको रॉब्ड-डीक प्राप्त रेवत है, यह अपन विज्ञानको लॉककर थरा विज्ञतिका अनुकव काले सन्तरत है।

श्रीमुक्ता । ५६ तुम्मी प्राम्याना 🔚 और व्यक्तिक पंजान सम्बद्धाः विकास होनेकर 🎆 कर्मन विकास सभा है; करोबीट सुक मनवान् दिलकी भ्रीक्षके केन्द्र है। 🔣 क्षिण न ही, स्थिते उत्तरका न ही और भक्त भी य हो, देने त्लेग्डेको कभी दिल-वार्वेतीको इस विश्वतिका उत्तरेषु वही देश पादिने । पद्म पेकारी स्वतात है । स्वत: अवन्त करणायाच्या श्रीकृत्या ! इस वृत्तरीको क्रान्या उन्हेंस न देश । जो गुजारे सैसे कोन्य पुल्य हो, उन्होंसे कहना; अन्यका और ही कृता । जो भीतरहे क्षीत, शिवका मतः और विकासी है, यह बंदि हरावा बीर्सन करे के अकेनरिक्रम फाक्कर भानी होता है। वरि पहलेके प्रकार प्रतिकासक कार्निहरा प्रथम कर करनारे प्राप्तिये कथा यह जान, वे भी कार्रका सावनका अञ्चास करना पानिये । देशा कारनेवाले पुरुषके रिप्ये पानि कुछ की सर्वेश करी है।

(SHAME A)

#### परमेश्वर तिरुक्ते यक्षार्थ जन्मयका विजेशन तथा उनकी सरक्षयें जानेसे THE RESERVE AND ADDRESS.

क्ष्मण्य अस्ति है—अनुस्था । 📖 कराका मान्यू देवाकिक महादेवजीका श्वक्य है। परंतु पतु (जेन्द) ध्वरी पाससे क्षेत्र होनेक कारण जगरूको इस अवसे नहीं पानो । महर्गितन का परनेक्ट क्रिक्ट निविद्यान्य परम् नायको न माननेके कारण का एकका है अनेक क्लोने क्लेन करते हे—कोई का विकासी अन्य प्रकृतन काको हैं, चोर्ड पराव्यक्तम बनावे 🛮 और योगं अभी-अपने रहित क्यार व्यक्ति-कारण पारते हैं। an पारता, प्रतिपा, अन्त्रःकारण सका प्राप्ता विकासका जाड राज्यको अचर स्था बद्धा गया है । प्रथके निक समाहि चैतन्त्रका जान करावा है। बहुत और न्यापक होनेके कारण अने प्रश्न करते हैं। प्रची ! केट्रे एवं प्रदूषतीके अधिकारि पराकृत परकारा दिल्लो से पर और अध्य से 📖 🖫 🚃 सोम फोब्रुर प्रिन्तको स्थितिहरू

रकानी काले हैं। इसमें निवार केवना है और अधिका अधेनक । यह विकासिकारण निव कम्पुट्ट करवान् विश्वका का ही है, इसमे संकेष्ट नहीं है; क्योरिक विश्व क्योर वशाने हैं। क्रान्ति, निवा तका वराविका वा प्रश्न तरह—थे दिलको तीन उत्पन्त साथ अने गर्वे है। पठवंकि विकास को अनेक जनतानी अवहरू भारताई है, उन्हें भारत करते है। करावर्ध बारनार का प्रान्तका काम विद्या है सकत 👑 विकारणांकि परंप ज्ञान है, उसे परंप क्या करने हैं। याथ क्या हो सन् है, इससे कियरीत असन्य कार गया है। संस् और अन्तरम् क्षेत्रसेका 🔤 क्षेत्रिकं कारण दिला सक्तरपति कहरवते हैं। अन्य बहर्वियोने क्षर, अक्षर और इन खेखेरी भरे बाब तत्थका प्रशिवादन निरुप्त है। सन्पूर्ण पूरा कर है और जीवाल 🚃 बद्धारात है। वे देशे वर्त्वकर्षः का है। वर्तेषः उन्हेंदे अधीर

है। कार्यास्त्रा होता कर प्राथम भी है, जाते है। 🗉 सन्तर्ग स्वेतनेनी पृष्टिने हेट् इसरिन्ने क्रांस्क्रासर बड़े नने हैं । कुछ न्यूर्वि परम कारणका क्रिकामें कार्या नावित्रकार क्या समाहि अर्थेर व्यक्तिका कारण करते हैं । अव्यक्ति क्यों क्यों के और व्यक्ति न्त्रीत में केने परनेवर क्रिके कर है. क्षेत्रीय अनुनिधी प्रवासने अनुन होते हैं। इन केनीके कारणकारों दिया जनकर दिय भाग कारण है। ३००: कारणानीकेल प्रानी पूरम उन्हें समाहि-अधिका प्रारंत पानो है । कुछ स्रोप परवेकस्थे व्यक्ति-व्यक्तिस्थान कारों हैं। जिल्लाक करीएमें की अन्यवर्तन के. यह मारि कही नहीं है। स्टॉर्स्स क्रांस्ट स्तरित प्रानेकारों के कापूरि है, 🚟 🖽 हरा समिधानम्ब इस्ताल होर THE STREET STREET SEE S. person ann amhra fe a amhr aigs innin केने हैं। चनकार स्थान हैन्सी परिवर्गना है, असः वर महानेकारिको सही-व्यक्तिसम्बद्धाः स्टब्स् एकः है ।

कोर्न् कोर्न् शिक्की अवस्थ, सूक्त, प्रकार और प्रज्ञानक अध्ये हैं । अध्योगक हो पान प्रचान है। जीवानाओं से संबंध बाले है। केल प्रमाने प्रतिक पुरुष्ट व्यक्त नाम है और से वार्च-प्रश्नुके परिवयकार एकपन करण है, अन्या कर कार है। भगवान् दिन हम तको ईश्वर, पाला, भारत्यकर्त, प्रयांक, निवर्तक तथा आणिर्माच और तिरोग्यको स्थानक हेव् है। वे सर्वजनमा एवं अञ्चल है। हारीनिके का महेकाओं कारत, पूरत, तरक और कारका कहा गया है। कारक, नेवा, अभिनारित और भारत समाचा गया है। कुछ त्येन महेश्वरको विराट और हिरावानश्रीका

f, sour um Breund il afte Represent Party mark \$1 pick gere प्रकार जिल्हा अन्तर्वाचे और परंप पुरूष काही हैं। इसरे मोग अहें कहा, रेक्स और निकार कथा है। योई को तुरिवास कानों है और सीर्थ मोन्काल । विक्रमें ही विद्वार्थिक ब्रोक्ट है कि से है फार्स, स्वर, केन और विशिष्टक है। अन्य सोप पार्टी, क्रिया, कार्य, यहान और माराज्यान कार्य है। कुरो अने वहाँ माना, नाम और सुप्रीक्षण जाते हैं। कोई मनकर सिकारे बुरियकार बाहरे हैं से फोर्ड तुरीवासीत । कोई मिर्चुम कराने हैं, जोई सर्जून । कोई संस्तरी व्यक्ते हैं, कोई अवंत्राति । 🛗 रूपक कारने हैं, विश्व अनुस्तरन । सोई उन्हें स्रोत सम्बद्धा है, पोर्ट जीन्य । धोर्ट सम्बद्धा बद्धारे है, कोई पीतपन; कोई निरिक्त करती है, 🔤 🚃 । मेरप्रेमेः क्वान्त्रकार के निर्मित्र है से किन्द्रीके बज्जे सेन्द्रिय है। एक उन्हें हुए कहन है से दूसरा अहन; क्षेत्रं को समाप्त पत्रके 🖁 🗷 की निरामात । विर्माणिक मानों के अनुस्त्र है से विक्युंकि कामे पूर्ण: कोई वर्ष कार्नेत्रीय with \$ 12 and selectation | Despite कार्य में प्राच्यात्रका है हो विश्वकित कार्य प्रमाणिकः कोई उन्हें कियानकः विकास सम्बर्ध है के अंदेर्ड अधिका प्रकारते है। सुनरे न्येनोका करून है कि वे प्रावकान है, बड़ेई न्द्रे विज्ञानको स्थान के है। किन्द्रीके मसबे में डोम है और विज्यक्ति महमें अहोच । कोर्च रूपे पर बाहरू है से कोई अगर । इस तरह रुके विकास का उपलब्ध साम्बर्क क्षेत्री है। इस सरक अविशिष्क्रीके प्रदरण

भूभिक्रम 📖 परनेकरके नकार्य स्थानका पश्चिकेकी नेविके समाप्त कृतका साल है। क्या निक्रय नहीं कर पाने । को सर्वाध्यक्तो दन मरमेश्वरकी सरभवें 🖿 को 🕏 वे 🗏 जा

🚃 कारण दिलको भिन्त 🔤 ही यहन 🔤 है। 🚃 पत् (औप), विस्कृत

कुरारा कोई ईवा नहीं है इन क्लेकर, सर्वता. प्राप्तुसम् स्था सीची बिक्सी सामक

क्रिक्को नहीं देखता, समामा च्या पहोंके

वद्ध हो 🚃 दृःकाना संसार-व्यामे नाहीके

को आहितारम, सन्पूर्ण बनत्के स्वविता, तुमकोरम, क्रिया प्रकारतास्था काम

🚃 माञ्चलकार 📖 🚟 है, तम पुरुष और काम केमोमके प्राणीमांकि इटाकर निर्धाल 🚃 बहु जानी पहल्ला सर्वोत्तव सवताको क्रम बात लेखा है। (arrang 4)

🚃 छून जीवामा सबके शतक, प्रदाने

शिवके शुद्ध, া पुक्त, सर्वयय, सर्वव्ययक एवं सर्वातीत सक्यका

उपमन्त् काले हैं — बहुकदन ! विकासी ५ से आका परका ही क्या जारे हैं. प कार्यका और न जानाचा है। शाकुत, चीना, अवंकार, कर, बिल, इंग्लिंग, सन्वास केंद्रर वक्कपुरसम्बद्धी भी कोई सन्धन को नहीं ब् प्रका है। अधिक रेजली सम्बन्धे न काल.

स कारत, न विद्या, न निवति, व सग और न हेरकम ही कक्ष जात है। उनमें न तो कर्न है, व इस बारोका व्याप्त है, व उनके करमबकार सुरत और दुःस है, 🗈 उनका बासनाओंसे अवस्था है, य अधिक

संस्कारोते। भूत, प्रक्रिक और क्वेंबन जोगी सभा असी शंकारोंसे भी उनका साम्बर्ध नहीं है । न उनका कोई कारण है, न बार्ला : न आदि है, न अन्य और न नव्य है: न कर्म और करण है: न अकर्मक है और न कर्तका ही है। इनका न बोई बच्च है और न अधन्यु: न निधन्त है, न प्रेरक: न पति है, न

गुरु है और न जन्म है है। उनमें अधिकाकी

चर्चा कौर करे, उनके सथान भी कोई न्हीं

है। इनका न जन्म होशा है न मरमा । उनके

🚃 अवसी प्रणवसपताका प्रतिपादन 🔤 कोई प्रश्नु न में 🖂 🖼 में न अवस्थित है। उत्तर दिने न विकि है न

> निवेश । व बाधार है व धुरित । यो-को अक्टन्यलकारी क्षेत्र है के उनमें कभी नहीं रहते । वर्षम् सम्पूर्णं कल्यायाकारी गुरू कामे सक्त है। पहले हैं: क्योंकि क्रिया साक्षात बरवारक है। वे किया अधनी परिस्कोद्वारर इस अध्यक्तं जनस्य च्याप्त होकर अपने सानावक बहुत न होते हुए सका ही रिक्त गाने है: इस्तरिनये क्यों स्थान्त्र कराते हैं । यह सम्पूर्ण union अपन् दिवले अधिक्रित है; अतः

> धशकान् दिव्य सर्वकार माने गये हैं। जो ऐसा कान्या है, यह कभी मोहने नहीं पहला। सद्ध सर्वास्थ्य है। उन्हें नगरकार है। है स्तरकार, परम महान् पुरुष, द्विरण्यसम् चनवान, हिरण्यपति, इंपर, अन्तिकापति,

> कुंबर, विज्ञानकारि 📖 कुरुवाहर 🕼 एक्टम्प्ट स्ट ही परत्राह्म वरमात्वा 📳 वे ही कुरबा-विद्वाल वर्णवाले प्रत्य हैं। वे इटको जीनर कमलके मध्यपायमे केलके

> असम्बन्धकी अस्ति सञ्चलसम् विन्धन करने

योग्य हैं। उनके केल सुनको रंगके हैं। नेत कवलके समान मृत्युर है। अञ्चलकि अस्त और साइवर्गकी है। वे सक्लेयब जैलकार देव राष्ट्र विकास सके हैं। उन्हें सौन्य, चोर, मिश्री, अंश्रेल, असून और अव्यय बहु पहा है। में प्राथितिय अस्मेश्वर भगवान क्रिय बालके ची काल है। बेलद और अबेल्य्से परे 🖁 । 🚃 प्रवचाने 🎮 प्रतापर ै । कियाने ऐसे इतन और ऐश्वर्ष देखे नमे हैं, किनसे वक्कर ज्ञान और देशमें अञ्चल नहीं हैं। मनीपी पुरानोंने चनवान् क्रियान स्वयन सबसे आधिक ऐक्षणेत्रास्त्री बहुवर प्रतिश्रीत कराया है। अलेक करूपने अवह होका एक मीचित कारणक स्वयंकार .......... आदिमारको विकासपूर्वक इसकावा काहेल देनेवाले मनवाम् विवा ही है। १९६ स्त्रेपित कारणका रहनेवाले गुरुओंके की वे गुरु है। में राजेंचर राजा सामीके गुरू हैं। कारणकी भीना 📆 🖀 नहीं सम्बत्ती । 🛲 🚃 स्वानाधिक सकि सम्बद्धे बढ़कर है। उन्हें अनुषम 📖 और मिला अक्षण प्रारीत प्राप्त है। प्रमाप नेकर्पणी 🎹 गुलका नहीं है। बनका सुरू कक्का और वल अनल 🕼 इतमें असीय हेड, प्रभाव, पराक्रम, 🚃 और चलका घरी 🛊 । वे नित्व परिपूर्ण 🛊 । रुपे सक्ति आदिसे अपने किये कोर्ग प्रयोजन 📟 🕏 । बुसरोपर घरण अनुसद् 🔣 उनके समस्त कारोका पन्छ है। प्रकट उन परकास

विक्रीह प्राप्त होजी है, बड़ी परा सिद्धि है, इसवें संस्था नहीं है। इसीरिक्वे काळीके कार्यक मनस्वी निहान् बाव्य और बावजनी एकता लोजार कर्ण हुए बहुनेवजीको अनवस्थ कहते 🛊 । मरकूक्य-उपनिष्युने प्रयासकी बार मामाई नची है—असमर, उस्तर, और नार् । अधारको चर्चन काले 📳 म्बद्धार कर्न्स्टरम्य करू नवा है। सकार रक्षण्येत् है और नाद अवार्ययेक्षणी सुनि है। अस्वतर व्यक्तिया है, यह रकोगुरा तथा सृष्टि-कर्मा 🚃 है। 🚃 उक्तिकमा योगि है, म्बा सरकपुरः सभा पासकार्ता 📖 🕯 । पवार जीवाला हुई बीच 🕻 📭 तुरीपुरा क्षक संदूष्टकर्मा सह है। नाव वस्य पुरूष वरनेक्षा है, व्या निर्मुण इस निवित्तय 🔤 है । इस इकार प्रकार अवनी तीन मात्रश्लोके क्रम ही भीन करोंने इस जननका प्रतिपादन कालें अपनी अर्जुनामा (नाद) कें द्वारा रिक्काकपका स्रोध कराता है। जिनसे होश कुलरा कुछ पी नहीं है, जिनसे बाह्यर कोई त जो अधिक सुबल है और न महान् ही है तका मेर्ड अवेत्से ही कुशकी चीलि निश्चल भावते प्रकाशमय आकाशये दिवत 🕻, इन बरम ब्रुटन बरमेश्वर दिख्यते वह सम्पूर्ण जाता.

**...... ही समाने इत्यूक्त माना गया है।** 

क्रम्बक्तम शर्मुके कियान और प्रवर्ध जो

विश्वका प्राप्ता है। किया, सह असीह सम्बोधे

वृथ ह्य सन्ते 🕮 विस्तेनकोनेट पूर्व पुर्णक सर्वव्

(पिन पुरु का की का का ६ । ४१, भर मान अधारकः (३ । ५) बैताबाठरोपनियहर्गे 🛊 ।)

प्रतिपूर्ण है।\*

<sup>(</sup>अक्सम ६)

सभ्यति विभिन्न् कल्यानीयो न न्यायेकीत विभिन्न ।

### परमेश्वरको दासिका जनियोद्यरा साक्षात्कार, शिवके प्रसादसे अभियोको मुक्ति, शिवको सेवा-मक्ति तथा प्रीय प्रकारके शिव-धर्मका वर्णन

उपलब्द करते हैं--परमेखर क्रियकी कामानिक प्रतित निवार है, को सकते वित्तक्षण है। यह एक क्षेत्रत भी अनेक कारके बारिक्त होती 🖟 । जैसे सूर्यक्री सबस क्ष क्रेकर M अनेक ज्याने प्रकारिक हिंसी है। यह विकासिको इका, सन, किना और 🚃 आहे. अनेवा क्रमिको करक 🔡 हैं. डीक असे सरह 🌃 📟 स्का-सी विकास के प्राप्त के विकास के किए हैं । विकास कार्य के प्राप्त के प्र के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप और ईबर भागि गांव विकास और निर्माण आहि पूर्वन भी प्रवाद हुए है। वस्तवन प्रकृति भी उसीमें जानक हुई है। ब्यूननके लेकर विशेषपर्यंत्र सारे विकार तथा अब (अक्र) आहे. जुर्नियों की कारेले जनक हुई है । इनके रिस्पा को अन्य कस्तुई है, ने कंप 📑 🕬 शक्तिके कार्य हैं, इसमें मंत्रक नहीं है । यह शक्ति सर्वव्यक्तिनी, सुक्ता बाब प्रान्तव्य-कविनी है। उसीसे प्रतिसंख्युक्त जनवान् रित्य प्रतित्रमञ्ज कारणते हैं। प्रतित्याम्---क्षित्र केंद्र हैं और क्षत्रिक्तिकी-क्षित्र मिक्स हैं। ये प्रतिस्थान दिल्ला के जान, सुनि, रही, पूरी, दिवति, विक्रं, अवक्रांक, कृष्णापरित, कर्मक्रीत, आक्रक्रीक, परमञ्जू, बन और अवस मानकी से किया है, सुद्ध निका और सुद्ध करण है; क्वेंकि सब कुछ प्रतिकार 🔣 कार्च है। पाना, प्रकृति, जीवा, विकास, विकास, असल् और वर्ग अपने जो कहा भी उत्तरका हैंगा है, 🗪 📖

क्त प्रतिकते ही स्थान है।

अफिक्किको जिल्क देवी बावकारा

योको जन्मको मुख भी कर देती है। इस प्राचिकोड प्राचार्यक अध्यात है, राजापूर्वक अक्टरपारंग इस प्रतिको साथ सर्वेशर दिय प्रानुको विश्वास्त्रो स्थान सर्वात विश्वत है। प्रचित्र करणोंने चुनित विरामती है। कृषेकाराको 📖 है, संस्थानकवानमे कृष्टरेकी इक्कानारे कुछ अञ्चलको मुस्तिके मार्च यह क्षंत्रक कुंधा । के यरस्यर जिल्लाम चनार्थ-क्याने विकास काने तले — इस जनस्का बारक क्या है ? इस विस्तारे क्रका हुए है और विकास प्रीयन मारण काले है ? समारी व्यक्ति वृद्धाः 🛊 ? क्रमान अभिकृता स्रोत 💲 ? इन विकास स्वाचीनमें सदा सुरावें और कुमाने माने हैं? स्थापी प्रश्न विश्वासी अस्त्रहानीय प्रमाना वर्ग है ? वर्ग्ड को महान, स्थाना, स्थिति (निक्रित प्रस्त देनेबारन क्ष्मी) और चक्का (आकरिक्य चडना) इसमें कारण हो से यह कक्षत मुक्तिसंगन मही जान पहला। 🚟 भक्तपूर समा 📟 😅 की क्यांचा नहीं 🛊 । इन प्राथमा संबोध हुआ। अस्य कोर्च भी कारण नहीं है; 🚃 चे काल आदि समेतन हैं। जीवात्रमध्ये केवन होनेनर भी का सुस-इ:सक्ते ऑफ्लूब तका अल्पर्व होनेसे इस श्रामस्या कारण भागे हो समाप्ता । असः कीन कारण है, इसका विकार करना साहिते।

इस प्रकार आवसमें निवार करनेवर जब ने

वृद्धियोद्धारा किसी निर्वायतक 🗷 पहिल

समका 📟 अक्राच्याचे अनुमान 🎚

बोक्कों कर देती और लोलाकृतिक को

- अधिक विकासिक र otx अपोन्त प्रकारिक को विशेषक बस्तीको हर (क्षेर, तक अंधीने स्वाननीयमें विकार क्षेत्रार कुरके उत्पर कृत्या सनते हैं, इसमें सम्बंद नहीं परमेक्टरकी स्वरूपस्था अस्तित्व सन्दित्व है। चनवान्यारी कुराओं ही मानि होती है सामान्या विका, से अपने ही गुजोसे --और परिवास की करवी करता केली है।

सन्त, रक्ष और तनने क्यों है तथा इस जैनी श्वांके को है। क्लेक्स्की वह कावान प्रक्रि समाम पार्वेका विकास कार्यकारी है। अलंद क्षण क्षम क्षम हिंचे अलेका जीव अवने किया पृष्टिने का अनेकान्यवस्थान प्रविकास प्राचेकवीका दर्शन करने नाग्ने है, को बारको लेकर जीवरकारक पूर्वीक इत्यक्त कारणीया स्था प्रापृत्वं विश्ववित अपनी इस प्रतिकोड द्वारा ही द्वारान्य करने हैं र

प्रकार-बोप, पाय-बोप शक्त सुहर धारितधीरको प्राप्त का मुख्यिने विकासित प्राप्त कर की । श्रीकृष्ण ! यो अवर्ष प्रकृष्णे प्रतिक-सक्षेत्र प्राप्तवस् विकासः दर्शय सामे हैं, अव्योक्ति करामान कर्मन प्रदेश केली है.

कृत्योको नहीं, यह सुनेपार कारण है। सरिकारिक स्थानिक क्यी विकेश नहीं होता । असाः प्रानित और प्रान्तिकारम् होनोन्द्रि अनुस्थाने काम्यानकारी पानी होती है। भूतिकारी पाहिलो निश्चान ही इतन और नार्वकर कोई क्रम क्रिकीक्ष नहीं है, क्या दिना और प्रतिकारी कुरूर हैं। जानी है, तक नह मुक्ति प्राथमे 🗯 करी 🖟 देवता, राज्य, पञ्च, कारी राजा वर्षाने-मन्त्रीये 🛗 प्रकारी कृत्याने

ting हो जाते हैं। क्वांका कहा, जकत होता week, first, man was well क्रांबरती, मारबंदे, पांका, क्रांबर, व्यंबर and पूर्व सरवाशिकारी कुछ क्रेकेंबर सम्बद्ध मुक्त हो जाने हैं, इसमें लंडाय नहीं

क्ष्यातः । अनेकः सन्तेतनः कोल-कार्य क्रमेंक अनुका अल्के विद्य हुए विशेष क्षे अल्लाका क्षेत्रं महेत्र अस्त हेते अर्थेर कृत्या कारते हैं। केरेब्रुर शिल्कोर प्रसाय के प्राथमान्त्र अञ्चलेत है। स्ट्राइन्स प्राप्तेक्तरे क्षेत्रक एक पञ्च (जीव)ने युरेशपूर्वक केंद्री-से परिवाद काप होता है। तम पर का अनुभाव काले समान है कि समानत् रिक्रक केरे कालों है । विरार स्वयंत्रायुक्ति बाह one marrie depositie terrori sione

क्षेत्रर है। इस क्योंकि अस्त्राओं वार्तवार स्थी

रहोती प्रत्ये एएको प्रश्नातिका अनुस्रीय

क्रीमा है। का प्रशासीका व्यवस्थात वरण

अस्तर कारका होता है। अस्तरके सामूर्ग

नायोगी बुद्धाला विकास है और बुद्धाला

रिक्र अनेवर वरणकरूकी साहित्र होती है.

अवस्थारोक्ता विकार करके निक्रम् पुरूष

पुरा विकास के के की की है। कृत्यास्त्रास्त्रपूर्वक को यह चरित्र होती है, यह

च्येत और योध संबोधी प्राप्ति करावेशली

है। को 🚃 क्या जनने नहीं जन कर

किस व्यक्तिकार अन्तरू किसमें केस-सा भी भवितमान है, यह सेन प्रन्तेने सब अवकृत कुल हो जान है। उसे इस संस्थानी क्षेत्रिक्कार्यः नीवा नहीं सहसे बहुते । साहत (अक्टलंडेल) और अन्यार (अधुरहित) जो रोका है, कार्राच्ये चरित्र कहारे हैं । इसके निरू हीन केट होते हैं—बाननिका, वार्तिक और

क्रार्थिक । क्रिके क्या आक्रिक के जिला है, उसे व्यवस्थित सेवा स्थाने हैं। जब अस्ति व्यक्तिक सेवा है और कुका आदि कर्ष है। परमेक्षर अपनी स्थापनीयक कारण्यते

प्रस्तितिक केवा है। इस 🔤 २०वर्गीये 📖 विकासमूची आश्रमीने निरः 📼 nimm होनेबारमें को 🚃 रोका है, इसे वर्कर है, उन्हेंचों वहाँ 'कान' सन्दर्भ स्पन्न 'रिक्यमर्ग' की कार्य है। बरकारन क्रिक्ने जन्म है। स्थापन विकले क्रिक्ने क्रिक्ने क्रिक् 🔤 🚃 हिल्द-वर्ण कारण है—तप, 🚃 उन्हेंस विभा है, जो 🖫 वानप है। कर्ग, प्रथ, 🚃 और प्रमा । सिनुसूजन दिलके 🚃 ओ चकायन है, जनवर कृता आदिको 'बार्ज' बहुते है । बार्जानक अबदै काले कान्यानके बुकला सावक हम हन्नand शुरू 'सप्' है : सर्विन्स, क्वांसु और 📖 प्रम्येस विस्था नवा है ( अस: mana) मानव-नीर प्रकारका के दिल-वक्क 🚃 🖂 (अलुनि) है, 🚟 🖂 🖂

B : Breen Hell III territ manne II

## हित्य-ज्ञान, ज़िलको उपासनासे देवताओंको उनका दर्शन, सुर्यदेवमें शिवकी पूजा करके अर्ध्वदानकी विधि तथा कासावतारोंका वर्णन

प्रोकृतन योसे--- क्यायन् । अन्य 🖫 का क्रिक-झानको सुनन आहार है, जी केहेका महत्त्वाच है तथा विक्री भागवान् दिल्ली 📶 क्रारमागत धन्नोकी मुक्तिके स्टिपे नका है। इंभ्रु रिक्कारी पूजा बैस्से गर्ड कारी है ? पूजा शादिये किल्ला अधिकार 🗎 वधा प्राप्त्योग आहि 🜃 सिन्द्र, होते हैं ? 🕬 जन्म पालन करनेकाले कुरीका । 🗏 एक बाते Contractor .

उपगच्चे करा-- सम्बद्ध क्रिके जिल वैद्योग्त ज्ञानमध्ये श्रीकृत करके करन है. नही रीय-जान है। अब निन्दा-स्त्रीन अत्रीको जीवर · प्रचारमाञ्चले ही अन्यने इसी निकास क्रमा स्थानेताता है। यह दिस्स अने मुख्यी कृत्यारे 🚃 क्षेत्र है और अवस्थार ही योग देवेबाला 🞚 । मैं उसे संक्षेत्रमें 🖟 कताकैबा: क्योंकि ब्राह्म विकारस्कृतिक कर्णन न्होई कर 📗 🌉 सन्दर्भा 🕏 । पूर्वप्रकारणे कोश्वर विस्थ सृष्ट्रिकी इच्छा करके सरकार्य-कारणेले निवृत्त हो स्वयं ही अन्यक्रमें काक स्थाने

क्रकट बृष् । का नामक क्रामसभाग भगवान् विकासको केल्लाओं संबंध प्रथम केवल केव्यक्ति क्रिकार विकास विकास स्थानि इसका क्षेत्रक अन्तरे विका महानेशको हुए। रांक प्रकारिक अन्या स्वाकेनमीने भी अन्य हुन् 🚃 🌃 केन्यूर्ण दृष्टिके देवल और क्ये वर्षा रचनेकी आज्ञा से । सम्रोजकी कृतल्लाहरू रेले जानेवर सृष्ट्रिके सामध्येले कुल हो 🗯 प्रकृष्टियने समस्य संरक्षरकी रचना 🔳 और नुसन्द -युक्तक् प्रधार्म समा अस्थानीकी miller की। इस्केर शहके रिक्ने सोकारी तुर्वेष्ट करें। स्टेमले ब्रुल्लेक्टका प्रश्नुशांक हुआ । फिर पृथ्वी, अगिः, सूर्व, सामात शिष्यु और क्रमीयनि इन्हें अबाद हुए । 🖣 सब सबर अन्य नेपान वद्धाःभाग पड्यार स्ववंत्रयो सुनि काने लगे। 📖 जनवान् व्यंका अवनी नीत्य 🚃 🚟 शिष्टे का समस्य ज्ञान इसका जनमञ्जूषारी उन वेकनाओंके आने स्तर्वे हो सबे । m वेक्काओंने चेक्का क्रेका क्रमी

कानी मुद्रिकर पुजरको जातिने 🔣 🚌

पर्य कारण विकार ब्राह्म प्रश्ने सभा

विकास विकास अर्थन गरि । (अध्याप ७)

wtt • स्थिति क्रिक्टिक • Erite safet agest feinetiffungan en enternetere until neter berter annet beberenete settligen filbe

पुरा—'जान कीन है?' सनकार सह कोले —'श्रेष्ट देवनाओ ! सबसे पहले में डी का। इस समय भी सर्वत्र में क्रे हैं और धनिकार्यं भी मैं ही रहेगा । मेरे निका कुलत कोर्च नहीं है। मैं भी अपने सेन्से सन्दर्भ जगत्को तुम करता 🛊 । युक्तके अधिक और मेरे समान कोई भाई है। जो भूते कानता है, मा भूक हो अला है।' देश ब्यूकार

भगवान् सः वही अभवान् से एके। सर वेतार ऑपे जा प्रकेशनके नहीं देखा, कर के मामनेदके पत्रवेद्वार काळी स्तृति व्हाने लगे । अवर्षकीर्वये वर्षित कसूवत-अलबो

अञ्चीने प्रस्त लगा लिया । यह वेक इत्यूर कृत्य करनेके रिक्ट नकुकी व्यक्ति अक्ते

गर्णी और उमाने साथ उसके निकट आने। प्राणायां हरा श्रामको जीवकः निराम्हित इसे निकास इस् योगीयम अवसे

पहार्देवको उन देखेश्वरीन कहाँ देखा। विक्री **प्रेंगरको प्रकारका अनुसरका करनेकाली** पराशकि काले हैं, इन साधलोखना भवानीको भी उन्होंने वार्थाय कोवारके

बामकागर्ने विराजनात देखा । को संसादको म्यानकर ज़िलके परमयत्को सञ्जू हो पूके है नभा जो नित्य सिद्ध 🖟 उन क्लेक्टोकर थी

देवताओंने दर्शन किया। महेश्वरसम्बन्धी वैविक ३दैर खैरानिक क्रिय सोओंद्वारा देवीभदित मोधारकी सुनि करने

टीक-टीक क्लावेकी कृप) सरें। प्रकृत करके ३२ अवस्थाने अवने सम्पूर्ण am biter freit befeit sitt मुस्त्रामं इत् देशा और अपने परम बोध कुर्वेच्य प्राच्याको दिलाका । क्रम्बा सह स्थानम् कान्यूनं वेद्यानं गुजोसे सत्यकः

क्रांक्रेक्क क्रांत्रिक क्या क्रांक्रिक युर्विको, असूरे, वर्धे और देवलाओंसे विश इन्हर्म जिनका दर्शन करते हैं, उन्हें दिश्या पर । क्लाके आहा भूगार्थी उद्येग कार पूर्व थे । उसका आधा पास गरीके क्यारे या । क्त अञ्चल अल्ब्रह्मिकाले अक्रब्रह्मिका रक्षणको देशने ही हुए देखना वह जान नवे

र्वेद्ध सूचील, **स्थानस्थान, प्रमाण, अल्या**क, कप्, तेब, बल, पृथ्मे तथा होच पटार्च थी क्रिक्ट हो सकत है। सम्पूर्ण क्रवायर बाहर जिन्नम हो है। सामा ऐसा कहकर उन्होंने

क्लो पहर ।

धनकर क्रांको 🔚 📖 और नगरकार

किया । 🚃 क्षेत्रे सम्बद्ध 🖩 इस जबहर बोरी--'विनवा सर्व सिन्दाके समाप |

रुने । तम पुरुषकाम महस्रेकमी भी उन

देशवाओंकी और कुरापूर्वक देशकर

अरक्क प्रदेश हो साधानकः यसूर बाजीने

कोले⊸'में गुक्कोचीयर ब्यूक संतुष्ट हूं।'

क: अवस्थित एवं पूज्यतम मगवान्

कृषणभाषाको असम्ब प्रस्तिमा जाम

देवनाओंने कवान करके आरत्यूनीक

निवार नार्नेचे अववधी चुळा होनी चाहिये और

का पुराने विभाग अधिकार है? यह

टेब्स केटे- धनकर् ! इस भूतरूपर

मोडाम्बेट् प्रमावन् महे अल्लेक्ट प्रदानः । अस्त प्रकारकारः 🛗 प्र मुहेश्वयः ॥ विकादी स विदेश के कार्यको न कार । भारते अन्यत्वे अनेत्वे अनेत्वा (नातेत्रीकाः सने 🚟 वं वे के सम्वते :

है। 🚃 व्यान्यर क्रेक्ट रिस्कारे ज्ञात

करके देवल बैसे आवे से, बैसे वले गर्ने ।

त्यानगर रोजंकसम्बे पश्चात् यन व्य

🚃 🖩 गवा, तथ यनवान् संकरके अञ्चने

केटी ह्याँ प्रदेशनी विकास परिवेचरी उसके

क्षा । सम्बद्धाः अस्ति के

व्यक्तिको वेदीका सार

विकासमार सम्पूर्ण अस्पनीये 🚻 हाताला

उन्हेंस किया, सिर का परवेचरकी आजारो

क्षेत्र, गुक्केक अल्लाकने और महर्षि दशीकिने

भी होको उस प्राथम प्रमार मिना। श्वाकतानि व्यक्तिक स्वयं की यूग-सुराते

कुरस्था अक्टा हे अपने आक्रित क्लोकी

कुरिक्रोड हैंग्से इस्त्रमा अधार कारो है। महसू,

कार, पर्कर, अधिया, समिता, पुन्न, पुन्न,

वृक्तिक वरिक्ष, सारावत, क्रिकामा, बुनिवेश

क्रिका, प्रत्योका, साक्षात् प्रानेशका

क्राच्या, कांग्रं, बुद्धिमान् आसीत,

कुलकुर, चरकुर, जेब्र विक्रम् जीतम,

क्रम:श्रम पुरि, परित्र सुरमार्गि,

और मच्चल 🚃 है, जे सुवर्गके सम्बन कारियान् आधूनमोसे विश्ववित है, विश्वेद नेत्र कामलके रायान है, किनके क्रकने भी

कमल है, जो प्रकार, इन्द्र और मारायकोर ची कारक 🗜 ज्या व्यवकात्को वकस्थार 🕯 🗥

यो 🚃 काम 🌃 पूर्व सुवर्ग, बुद्धण, कुछा और पुष्पसे हुन्ता अन स्थेनेक पानने नेक्टर का केनेश्वरको अर्था 🛮 और क्ले—

'बगस्य । आर्थ स्थान हो । स्थान सम्बोध आर्शिकारक है। अस्य ही का, निव्यु, सहस और सुर्वका है। गालेक्स अन्य प्रतय **हिल्ला**को जनस्कार 🕏 👫

यो एकामीमा हे पूर्वनकाने विकासी पूजन संत्रों प्रान:स्टब्स् कारमुखान और वार्यकारणे उनके प्रैयं इतम अर्थी देश है, अनाम करना है और इन सबकाश्चल प्रतीकोको काम है, समीह रियो कुछ भी दुर्गण नहीं है। महि वह भक है तो अवस्थ ही मुक्त हो जाना है। इस्सीकी प्रतिदेश दिश्यकारी सूर्वका पूजन करना भाषिके। वर्ण, अर्थ, काम और मोहके

हिले यम, क्ली तक किम्बद्धार स्थाने आरायमा करनी करीने । गरपक्षाम् चन्त्राच्ये विशासन्यन व्योक्त देवलाओकी ओर देवलार और उन्हें सम्पूर्ण

शासीने केन्न शिकामच देकर वर्षे अन्तर्यान

क्षे गरी । इस जासको सिम्बयुक्तमा अधिकार 

क्ष्मांकन् पूर्णि, कृष्ण, स्तरित, प्रापेत्य (कारकार), कार, कानुकावर्य अतेर माधात नाराज्यसम्बद्धाः कृष्णकृषायम् सुवि—वे सब व्यानुसामास्य है। ३१व झामझः व्यान्ध-

कंगेकरोका कर्णन भुके। नितृपुराणवें क्रमरके अवस्थे क्रेनेकाले 🚃 प्रत्नारी कारतकतर तथा कोगतकार्वकतारोका वर्णन है। प्रमुखान् विस्कृते जिल्लोमें भी जो प्रसिद्ध

इंश्वीतः पुरु ( मोदा समृत ) २४— (作字字 中中 (13)-17)

वित्युर्वणीत कुम्बद्धान कुमीवर्णन्यम् पुष्पम् । प्रक्रमीकरः वर्ष्युर्वमः व्यक्तिप्रकारमञ्जूषः ।। (作を安全を開催を(後)

<sup>....................</sup> । प्रकारकार स्रोकात स्थानकार्य प्रकार स्रोतः।

वकः तिका **स्थान सामग्रहा**दिको।स्थान रिक्रमी कृत आहे सुर्वपूर्वते ।

• संविद्धाः देशव्युक्ताः ७

350 

है, उनका कर्नन है। उन अस्तावीचे क्योलके अधुरक्षर प्रकार विवादी आहा मगवानुके मुख्यरूपने चार म्हातेनार्था चारान करने आदिके द्वारा परितासे अत्यन्त शिष्य होते हैं। फिर उनके सैक्क्सें, इजाएं। चावित्र हो सामसान् पूछन मुन्ह हो जाते हैं। क्रिया-प्रक्रिया हो आहे हैं। स्थेकाने उनके

(अध्याय ८)

रामोदर, तम्ब, तम्बरस, रामकेक्स,

सर्वक, स्थ्यमुद्धि, सरका, विश्वीत, सुधाना,

कारका, वसिंग्ह, बीएजा, अपि, का,

गुरलेक्, अकल, अध्यक्त, कृति, कृतवाह,

कुलरीर, कुनेकक, कार्यक, उत्तरी, कार्यन,

कुल्पाति, साम्बर, वालदेव, महावदान,

कारिक, कवःसक, सुवीर, वयावक,

प्रवेशका, विरम्भवाच, कांक्स्प, लोकाक्षि,

#### शियके अवतार, योगाकवाँ तथा उनके क्रिकॉकी नामावली

श्रोनुस्य मोले---भगवर् । 🚃 युगावतीर्थे कंपावार्यके व्यादके भवकन् शेकरके जो 📟 होते 🛮 और स्थ अवसारोके जो दिन्द होते 🐛 📖 🚃 कर्णन क्रीडिये ।

रुपण्याने कहा-केत, सुकार, सहर,

सुक्रेम, बद्धारवीगावित, बहायात्राची जैगीयक, दर्भिभार, ऋष्थ मृति, स्म, असि, सुधालकः, मीतम, सेटविस मुचि, 🏣, गृहाबामी, विकासी, जलकारी, अञ्चल, शतक, लाङ्गली, ज्याकाल, शुली, 📶. मुज्योग, संबिष्णु, सोवक्रम और मकुरगीक्षर — वे बाराह शतको इस स्वयंत्रे पन्तकारमे वृतकायके अद्भावक धोनावार्य अंक्ष्मेल पेर्माच्या । है हुतु 🚃 ज्ञान्तविभक्षेत्रे चार-चार जिल्ला हुए है. 🚵 धेनमें लेकर इक्कार्यन समये वर्ष है। ये उभका acces: कर्षन करता 🗐, जुले ( श्रेत, बेतपिल, बेताब, बेनलेकेन, कुटुंब,

शतका, ऋषीक, केन्द्रका, विक्रोडा,

बाक्कल, परासर, गर्ग, भगंद, अहिना,

बलजन्म, निराधिम, केलुगुह, नखेधन,

कुर्भाग, ज्ञाचन्, जेतिक, कुल्का, कुशक्तवर, इस. राधीयणि, केतुमार, गीतम, धारणवी, मध्यिङ्ग, केतकेतु, वरिधन, भूकाश, देशक, कवि, साविक्षेत्र, सुनेव, कुक्तक, संख्या, क्रमत, कुक्तकर्ण, कुक्त, प्रवाहक, अनुक, विद्युत, शाक्क, अवस्थानमान, अधारतार, मामान, उल्लाह, कराः, कृत्रिकः, गर्गं, व्यक्तः अग्रैर सध्य-पी कोनाकार्यकर्ता महेक्टके विका है। इनकी मेरक एक स्र्व बारह 🖟 🖩 एक-के-स्रव सिद्ध पाञ्चल है। इनका शरीर सम्बन्ने विश्वमित रहता है। ये समूर्य जाकांके विकेश, विधास, पासन्तकत, सुनुता, सरवात, केर और बेटाहोंके वारंगत विश्वान, दुर्मुस, दुर्गम, दुरसिक्सम, सन्दरकृषार, जिनाहरूने अनुरक्त, जिन्ह्यानपराधक, सब सम्बद्ध, सन्दर, सन्दर, सुधाया, विरस्त, प्रकारकी आसरिकयोसे मुस्त, एकप्राप्त प्र**क्ष**े. अ**न्य**ज, सारस्कर, नेप, मेजबाह, भागवान् क्रिक्यें ही मनको समाये रखने-कारे, समूर्ण इन्हेंको महोकाले, चीर, सुत्रक्षक, कषिल, आसूरि, प्रकृतिस्स, सर्वपूर्वकृतकारी, सरल, क्षेत्रक, स्वस्थ, कोचसून्य और जिलेन्द्रय होने हैं, तहाक्षकी

हिरसको स्वयं ही कटा धारण करते हैं। विकासिक प्राप्ते व्यक्ति हो व्यक्तिक है। विकार की सदा पाधा मुक्तने ताते हैं। 🖩 प्रायः कल-पूर्णका 🚃 कले है। प्राप्तवान-स्वापनी सरवर होने हैं। जी विकास हैं का अधिकामी पूजा केरे हैं।

मारत हो इनका आयुक्त है। काके भागक गांव शिक्के 🗒 विकासी रागे रहते है। रियुष्पाने अञ्चित होते हैं। उनमेरे कोई तो। उन्होंने संसारकरी निवपुत्रके अनुसको मध कारत है। से सक्त परच शामने जानेके रिप्ने 🛱 कठिकड होते 🕏 । को योगाव्यव्यस्तिहर ३४ कोर्स-कोर्स ऐसे है, जो जहां नहीं रचले हैं और किल्बोंको जान-सावकर सदा दिनकरी आराधक करता है, या दिवका सामृत्य जान कर सेन्स है, इसमें कोई अन्यका विकार न्त्री करण चाहिने । (304909 %)

Ġ

भगवान् शिवके प्रति अञ्चा-चकिकी आवस्यकताका प्रतिपादन, विवधर्मके भार पादेका वर्णन एवं ज्ञानयोगके सामनी तथा शिवधर्मके अधिकारियोका निकरण, शिवपुत्रनके अनेक प्रकार एवं अनन्यवित्तसे भजनको महिमा

गदन्तर श्रीकृत्यके प्रश्न करनेवर उपभन्तु अन्यराक्तरपर परित हुए तिया-पार्ववी-नंबादको प्रश्तुत कारते हुए केले —औकृष्ण । एक 📖 देवी 🚟 संस्थान 🚃 पूर्वा—'म्ब्यूरेव ! वो आस्थलक अस्त्रिके साधनमें नहीं लगे है तथा विकास अन्य:सरम परित 🌉 वजीवृत नहीं है, देने सन्दर्शन, पर्वलोकवामी बीवास्तकोके प्रकर्म 📖 किया ज्याचले हो सकते हैं ?"

48(देक्जी कोरें<del>-- क्रिंब ! करि सावकांत</del> प्रवर्षे श्रद्धांथकि न हे तो कुरमकर्ग, नकता, वय, प्राप्ता आहे, 🚃 तथा अन्य स्थानको भी मैं करके बढ़ीपूर नहीं होता है। यदि मनुष्योकी पुरायें शदा हो तो जिस फिल्हें भी हेतुने में उसके मधने हो जाता है। फिर ले 🕮 मेरा रहाँन, स्वर्ध, कुक्त एवं की साम सम्बद्धमा भी कर सम्बद्धा है। 📖 जो पुढ़ो बचने करना बाहे. उसे पहले की प्रति करा

करनी हुन्या । साम के बन्दान हेतु है और 🎆 इस स्थेवली वर्णाक्षके पुनर्वेकी 🏢 📕 👫 🔝 बाजब अपने बर्णासक-🔤 करकावे सम्ब 🚃 🕽, 🚟 शुक्रमे 🚃 होती है, चूतरंको यही। सर्गातकी पुरुक्तिक सम्पूर्ण धर्म केन्द्रेसे मिन्द्र हैं। क्षेत्रकारे सहायोरे नेरी ही आहा लेका उनका कर्मन किया 📰 । अञ्चलका बराया हुआ। बहु बन्ने अधिका भनके हारा सराध्य है नक्ष अनेक व्याप्त विकास व्याप्त व्याप्त केल है। इससे निस्तनेकात्म अधिकांत्र पार्ट 🚃 वहीं है 🚃 इस धनके अनुहारमें जनेक प्रकारके केल और आकार उठाने पहले है। का पहल् धर्मने पाप दुर्खम श्रद्धाको कारत को नर्गाशको अनुमा अन्तरभारतसे मेरी प्रस्काने उस जाने हैं, रुद्धे सुरूद मार्गने वर्ण, अर्था, बहुन और मोक्ष प्रका होने हैं । क्लीअप-रतकरने आस्करको सुष्टि मेने ही बसंबरर

📆 🕯 । प्रसर्वे भाष्टित्यन रक्तकर को की हैं। तमे हैं, उन्हें कर्णाकरियोका मेरी उपारकरें अधिकार है, दूसरोका नहीं, यह वेदी निर्देशक आहा है। मेरी आहानेद अनुसार व्यवस्था प्राप्तिकारे विशिष्टी पुरुष तेरी प्राप्ति आ 📰 कुरुवारसम्बद्धे गाउँ और मान्य 🚟 पुरराष्ट्रितरकेत 🚟 चौतका नेत क्रांत साथाने प्राप्त करके परव्यकारी विकास से कर्त है। इस्तरिकों केरे कारणे हुए वर्णकर्तकों पावार अध्यान न पावार की ओ केने पारण के वेश श्रीक कर करता है, यह सब्बे ही अवसी आत्माका बहुत कर रेका है। यह स्वेकि-सोटि पूर्व अधिक अल्यान-स्थान है। स्वरः के पुत्रके प्रतिकारित वर्णकरिक पारत अध्यय काम करिये ।

निराष्ट्र स्थार्थं राज्या विशासाम्हरीर 🔤 THE SHIPE RICH AND AND THE REAL PROPERTY. प्राप्त पहले स्वाप्त प्राप्त के पहले की पान पाने भारी सुदे हैं, अही पाँच है और जड़ी अञ्चल र्श पूर्वा 🖟 " । वेशेवारि । वेशा औ शकालको है, जा कर करनेने पुन ार्था कर के कि का कार्यों के का 🖫 अत्य, सिला, क्यां और केम । व्यू. वाक और जीवार ज्ञान की ज़ान व्यक्ताता। है । गुर्कार आयीन जो विशिष्योग प्रध्यक्षोधक का कार्य होता 📕 उने फिक्स कहते हैं। 🚧 हरा विक्रिय कर्णालकामुक को धेरे कुछन जारि वर्त है, एनके जाजरणका नाम कर्म है। मेरे अलाने पूर् भारति की चुक्ती players for contact much

क्रत में अनःवरमधी स्वय प्रतिकेश निकेस किया जाता है स्तीकों जेन कहा है। 📟 । विकास 🏬 वृत्रे जलक वन्त्रन अक्रवेच व्यक्तिक सम्बारों 🔣 केन्न है; क्लोकि 🚃 मुक्ति देनेशाल है। जिन्हामीनकी 🚃 rechart Fifth for up 'we:nett' कुर्वेच है। किल्पे यस और निकल्फे हता प्रतिकारपुरूकार विकास प्राप्त कर रिक्स है, का विरुक्त कुरूके रिस्के ही योगको सुरूप बारका गया है। योग पूर्वशायोंको हर रेजेकारम 🛊 र फैरान्यके प्राप्त होता है और इत्यने चेन । चेन्द्र पुरूष परित हो तो भी पुक्त हो प्यान्त है, इसमें संशय नहीं है। क्य प्रतिकार एक करने पाहिने।

mit beführenden unter eine finb प्रतिक है। प्रान्तक संबद्ध भी अध्यक्षक है। 🚃 केलक, क्षेत्रीत पूर रक्ष्य, ईक्ट और men pffpelieb piereit reper, de-क्राचीच्य वहत-वहत्त्व, यह करण-कारण, केर किया कारण, हेकरके अति अनुस्तर स्थाता और यहा प्रार्थित केंग प्रमुक्ति सिन्दे गासना सन्तर्वाता है। जे अञ्चल प्रान्त्योगाची निर्माको स्थित स्था हरा प्रकार कार्युक्त वांगीका चारून करता है, सब जीता है। विकास समाप्त विकास है। विकास सार 📖 है। 🜃 । जन्मे कुल जन्मनिके 🚃 इस कर्नकर जरीरको क्रम्परमे रूप करके भीर प्रमाणको चीलका उत्तर क्रीकार कर्मकथाने पुरुषमा मा माना है। पुरुष-कुरूप को कर्न है, जो खेळक प्रतिस्था

स इतिस्थान्तिकारं से चेद्रः सम्बद्धान्य । करूनाः अरं कुर्वाचेककरेनीत्पृतः ।

कारक गया है; इस्तरियों योगी पूरव केनके. रामी क्षू है, यह 'कार्य' सक्तरी सेम्प है, क्षा पुरस्तकृतका प्रतिकार का है। चारको चारकारे प्रेरित होचर वर्ज करोते ही प्रमुख कामानी पहला है, केमार कार्य कार्यन्त्रको मही; अतः क्रमीत कारको स्थान हेल काहिते। दिने । यहाँ कार्यकर महाहाय बाहर नेरी पूजा करके मिल प्रारम्केनने करार हे सामक केलका अध्यान को । कर्मकाने पर क्याने स्वत्यका 🐃 जा 🖁 जनेक जीव केंक्क्स है केरे कमको किस है करो है। इस समय से निवर, प्रवार और सुवर्तने 🗏 प्राच्याच्या रहते है। 🔣 केर पर्य निरम्पुक क्षे क्यानीका हो हरकोको सरस्र पहल 🗞 यह पुरियोगे 🚟 💯 केले होनार नेश सम्बन्ध आह बार लेला ै । 🚟 व्यास्त्रात्ते कृतन करने मिरान 🔡 है, के 🕮 some A see, and aft flow—pr बीनमें ही प्रमुख होनेक अधिनकारी है, कहींक अनुहरूको चोन्नल रकते हैं। वेश पूजन के seprent \$-our afte server s get तक भा, भागो और करेर—हा सामा शाकनोके केलो मेश अजन कीन substitution 🚃 📖 है। कर, बर्ल, बर, बर, बर्क और प्राप --- में भी पायाचीर परित्र प्राप्तान है, जात: राज्युत्तम को चीन प्रधानक भी बाहो है। मूर्ति कारिने को नेश पूजन कार्य, होता है, निर्म कुरो सीन 🚃 🛗 🕻 🚃 'नाव' नकर पूजा कर करते हुए होती केवल अस्पे ही अनुष्यका नियम होता है, सर 'अर्थन्यन्तर' साम्राज्यतः है । युक्तने राज्य हुआ विका ही 'का' कहारतात 🖟 । अध्यानकाः कर रमानो पहर्ष पर पार्च पार्च पर है। हार्च

तद्य को काजी की जानके जब और व्यक्तिकों

'कर्न' करना साहिते। यहा को का कारि मिल्ले पाने हैं, उन्हें 'पाने' पाने पान गरन है। मेरे प्रेरणे प्राप्तिको प्रकारक 🔣 'कर' 🎄 क्रमान्यक्रमा अस्ति अनुसर पर्देश प्रकार-पानके अल्पोर, प्रवासन रायक एक ब्राह्मण अधिक करेकर पान हो पाने 'का' कहा गया है, वेकामध्य आहे. वहीं । वेरे प्रकारका विकास-प्रारंत है 'भार' है। साम अलेके 🕮 🖼 📹 कृत्याच नहीं। वेर्षे अनुस्तिके अर्थकी वारी भारत के 'हाव' है, जूरती किसी कार्ष विशेष सम्बद्धाः स्त्री । क्षेत्र । पूर्वकारकारका 🚃 अवस्थ श्वाच्याचर विका पृथाओं करूबा ब्रागुरात हो, स्तरिते कुत्र निकार राजनी पार्विने । स्तरा पुरुषो अस्ति हा से पुरा अधिक केंद्र हैं: 1988) अनमें केमीका निवास नहीं क्षेत्र तथा अन्तर्भ वीवानेवाले हिन्सी की बहाँ सम्मानना नहीं साती है। जीतनकी कवितारे 🗒 कवि सन्दर्भ नाविने । स्वर्गर प्रक्रिको सुदि गाँ महो है। जो अन्तरिक क्रीज़रे रहेत है, यह स्कारते सुद्ध होनेपर भी हरू ही है। देविर : हरू और अस्पन्य केनो हो प्रकारका भाग भाग (अनुराग) पूर्वक है होना माहिते, क्षेत्र मामके नहीं :

पालकीय पाल से एसावा विस्तान

(करना) यह ही करन होता है। मैं से एक

है कुलकुरू रहे चौता है, पहुंच नेत बन

🜃 ? उनके हता फिने नने बहुद अधवा

कुलरी नहीं बच्च को केरे इस्तवने बताने हुए

रियुक्त आदि विद्योगे अधिय है और निरंपर

केरी रेंग्स-पुजाने साथा प्रशंत है, बढ़ी प्रतीत

क्रीत है, कुरत नहीं। वेरी कुलके 🖩

a titler frequency 

आत्मानर पूजनमें अन्तहा को भाव (हेन) है, उसीको नै प्रथम करण है। देनि । हकामात आक्या 📖 🛊 है। 📹 मेरा सनसम्बद्धां है। यन, वाली और वर्धहारा कहीं भी किश्विकता करकारे कहा व रक्कर ही किया करनी वाहिये । देवेवारि ! कलका और रलके नेश आक्रम हमू हो वाला है। क्योंकि करमधीको करि कार व नित्स शो बहु मुझे क्षेत्र समस्ता है। सबी सरकी देवि ! मानाची होनेपर भी किस सायकता किए पुराने से अविदेश है, उसे काके भावके अनुसार करू में अवस्य केत है। जिल्ला सन परलकी हुन्का न रक्तकर ही मुक्राने लगा हो, बांतु पीछे से कल काहरे लगे ii | | = 4 → = t | | पूर्वनंत्रकारका हो कारामात्रको विकास ३ बारके क्षिपार के नेरी परण लेते हैं, वे पाय पुत्रो अधिना 🔤 है। वानेवृति । 🚃 चलांकि 🔤 निर्दे आहिके सककर हराया कोर्ड बारतनिक लाभ नहीं है तका की रिस्ते भी बैसे प्रकारको जातिसे बकुकर और परेई लाम नहीं है। नुहाने समर्थित ५५त जनक ध्यम भेरे अनुवाहरी ही उनको माने कर्रमूर्वक परम विकासकार पाल आह्य करता है।

व्यक्ति अपने जिलको पुरो समागत कर दिवा है, अतल्या को मेरे जनन्य भन्त हैं, के महारक पुरुष हो धेरे बच्चेंद्र अधिकारी हैं। 🔤 💳 लक्षण सताचे गये हैं। 🔛 स्मानकार्यके प्रति संदेश, नेरी पुत्रापक अपूर्णस्य, सर्वच्ये भी सेरे प्रकार प्रवृत्ति, मेरे निरमे के सारीतिक मेहाऑका क्रेमा, मेरी कका सुक्षेत्रं मलियाय, कका सुक्ते प्रकथ कार, वेस और अक्षेत्रेने विकासका क्षेत्रा, कांच्या केरी कृति और राष्ट्र केरे आधिक गुम्बर हो जीवय-निष्मेह करवा---वै आठ ज्ञबारके निक्ष चरि बिलमें मरेकाने भी हो से का निवासियोगनि औमान मूनि है। 🚃 संन्यानी है और बढ़ी बरिवार है। यो मेरा क्क मही है, बढ़ करते वेदोबत विद्वार हो तो भी भूति किया नहीं है। परंतु को नेश नता है, का नान्याल हो तो भी प्रिय है। को उनहार **्व कार्यक्रे, व्यक्त अस्तर स्वरण करना** कारिये तथा बढ़ मेरे समान ही पुजरीय है। को गर्कि-कारचे युद्धे पाः, गुम्ब, करा अध्यक्ष कर सम्पर्धित करता है, उसके रिग्ये में उन्दूरण नहीं क्रेशन है और यह मेरी भी दक्षिते काची अंद्राल नहीं होता है।" (**aregre to**)

वर्णामय-धर्म समा नारी-धर्मका वर्णन; क्षितके धन्नन, विक्तन एवं ज्ञानकी यहनाका प्रतिपादन

न्यान्द्रेयको स्वरंगे हैं—देवेखारे । अस में रिप्ने संयोक्त वर्ण-शर्मका वर्णन सरात है। अभिन्धारी, निव्हान् एवं 🔛 सव्हान-प्रकारिक 🔤 बदार-बान, आधिहेत, विशेष्तात्

<sup>&</sup>lt; या में विकासमूर्विकी स्थापन अपनोर्धन का । स्थिति देव राज्ये प्राप्ता साम्रा पृथ्ये साथ प्राप्ता ॥ न्त्रं कुछ कुछ 🚟 🖥 🖥 🕬 🔛 🔛 🕶 । अस्त्रह्मं 🗸 जनकुर्यात् हा 🕫 में 🗈 जनकुर्यात हा (Par 中 中 田 田 to 1 04-02)

विक्रतितृ-कृतम्, स्वयः ईक्टर-डेम, स्वयः और -करना, ऋत्यूवर्णका<sup>क</sup> चारा, प्रत्येका चाराने सर्वत द्वार, साव-भागम, होतोप, आफ्रियाम, फिली 🔣 खेवनी हिंस न करना, लका, ब्याह, अध्यक्षन, खेन, निरमर अध्यापर, मारमान, प्रक्रमानं, क्लेक्ट-अक्स, स्ट्रास्टर, श्रुप्त, स्ट्रीय, दिवस-कारण, पानेपकीत-कारण, पनाई कारण करका, कुरहा रूकका, विकिन्न कहावा होया वारत, सहस्रकी ..... पहल, प्रकेष कांचे विकेचन: प्रमुक्तिको विकासी कृता

पार्ट्स्स्ट्राइटिके न्यून्यूनी अन्यान्त्री आञ्चानीया वर्षक इक्ट करता है—

अक्रकुर्जरे विविद्धंक सुत्ते उत्तरसकर मेरा निवेक्तन्त्रों पूर्वन करक, सन्तूर्ग क्रिक्ट स्त्रेप, काञ्चलका परित्राग, कारी आह तथा विशेषतः स्थान (कुरपी क केवे बान) का सान, नक और मक्की नकार त्यान, विकास विकेशित (क्योतको भाग) विकास सागii क्या विकास सामान्य वर्ष | ( pagraiji) 🔤 🚃 🗃 चे 🛊 — ब्रमा, सार्वस,

गोलूके सोमर्थ और द्रिया सर्थि कृत्योदकम् । निर्देश प्रमुख्या च प्रतिश्रं सम्बद्धोत्रसम् () १५ () भीनूने पुरस्तकारेकः केरमाञ्चीक गोलकन् (कान्य स्वयूक्तका रहात्व पूर्व स्वरूप स्व

वरिताम पूर्व तक वर्ष वर्षांत्रकोष मार पूर्वकार्यः स्थारहुवार्यः 📳 केरवर्ष् । ३१ व भीर सारका स्टाइनि विकासुनको । कृतीकारके दक्कत् करनेक गुररीक्कत् ॥ ३२ ॥ विकेशीत सुर्वाचितवार्थ देशका तथा पृत्रवेदच्यात् । यद्वानारकपुत्राह्म । इतार्थ्यप्रीतवर्धियो ।) ३४ ॥ अन्ते है क्षेत्र महोता है संबोधित प्राप्ति । महामहामु है इसी अधिकारक सुनारिक ।। ३५।। मुनिक्क्षांच क्रीताची च्यापानी वाचारिका (1900की हार निरामुक्केन्यकेवी) विशेष सं हेते, स क्रामिकीय क्रीताओं कुरारोधे निकेट् द्विक र स्थानीका अवस्थित निर्माण असरीत तु स द्वार र क्षपुरम अन्तर्वरिक विकेश अन्तर्वत हु। व्यापालक कर्म 📰 💷 देविताय ॥ ३८ ॥ महाकृति दक्षिमाने परिवारिकेक्यान् । व्यक्ति वित्र होनेस्त देववारिकारिकान् । ३५ स 'रोप्ट्रा, गोला, द्राव, दाहे , के और कुळाल अल-- में बच्चा और चयमहाक 'बहुनाल' 🛗 प्राप्टे हैं। (कुनोपनन्तिमा प्रकारन से अवस्था समामान है।) अक्षापनेक विश्वान कार्रिकारको अंगत है 🔣 सामा केंग्रा पीकुर, स्रोटर पीका रोकर, होवाब राजां शेका <sub>सार</sub>, हाता पीका होई और सरिएस पीका को असका म्मीरस गीमा ही गोन्छ आदि भीचे कहा राजे; ह पर, गोन्हा, **आप अन्तरे क** गोन्हा, क्र पर, इस, इ पर, इसी, १ परा में और १ हक क्यान्य पान प्राप्त करे । 'क्यावी' समारे मोश्या, 'क्यावारा' समारे गोवर, 'आधारक' क्यारी हुन, 'प्रीकारक' क्यारी हुए, 'रेजेंडमें। पुरू' कवरों भी और 'देवाब त्या' कवरों कुलका जुल बहुत करे, इस प्रकार ज्ञानकों से प्रविध किने हुए प्रश्नानकारी औरते प्रश्नानक 'अपने हैं हुए' क्याने सेवृत्र आदियों कारको, 'का नकोके' एनस्रो नामियानिक करें (क्यों) 'इक्यकी' 'हर्र शिक्टू', 'ना नररोके' और 'संकरी' इस क्षणकोद्यम आक्षणको पुरः ७ प्रांत कुरावकोते प्रकृतकाल संग करे; **विशा** वर्ष हुद प्रप्रकालको स्रोत्तर पहकर मिरान्ते, ओक्स उक्कन करके याँ। ओक्स गहकर 🚃 और 🚟 उक्कन इसके दिया 🖼 । वैसे अधि कारको 🚃 है, बैसे के काकून स्तुत्वेद सको और क्राईने दिके हुए क्राईको करा देश है। देवसभोगे अधिक स्थाप सामुखं केने स्थिति चंदर हुआ है ॥ २१ — ३९ ॥

क्रेबेच, पाल, अव्हेंच (क्वेरी व कारक), प्रतिक्री अञ्चा के से करी वेश पूजन भी कर अञ्चलको, निरम्पारक, केराव्य, अवन-सेव्यक अस्ताही है। को की परिवर्ध सेव्य क्रोकुकर और 📖 🚟 🔛 स्टब्स्टे कार्री है। पुर हुए सम्बोध्ये प्रस्तुवर्गाना विद्योग कर्न हुन्ह पुर विद्योग स्थाप सर्वाच्या स्थापना स्थापना स्थापना स्थापन

aan चेरिको (चीरवो) चेर अव्यक्त । एवा 🛮 प्रेरक्त विकोश स्वतान-विदेश कर्न है। यह यहराहत आक्रमकारोंके क्युओचा तक, हुए ब्लीहरों, पूर्ण तक कुरावारी अपूर्णिका दूसर करना, सब हित्यकेनियोग्रः 🛊 विकास रकता. ब्रह्मकरणे हे बोर्डल क्या, रेसक पीरक्षण, गुहुबर सेवकर सोकने बहित क्षेप्रकारे समाचारीको आत्मा, साथ अस्य वारण । गोरका, वार्तिका और वार्ति—वे depute and areas and the sphere कर्ने -- प्राप्तान, क्रांतिन और कैएकीवी केना क्षांका कर्ने कहा गया है। क्रान राज्यक, 👫

with the

कारों करे हैं। देशों विकास केवर करका अर्थक करने करने । इस, कुर, सर, क्रीक, भूमि-कृत्यन, केरबार राजने ही फोजन, रिको भी अनोह सामान के अनोह है। इस उन्ह सहस्वतीक पारता, पान सामान असते रायको और अक्राक्टिकोको की राजने काल, स्वर्थन, केन, क्रमा, निर्मालक सब केवन नहीं करना काहिने । कहना, यह बोब्वेको अवका निवरम, सहनी, महरीती, करान्य और दान रेन्य —कुम्बा विकास कैने पुरिनेता पत्ता विकास: एकावृत्तीयो प्रतिका: कृतिन और वेहकोर मैंन्से पढ़ी विशिव्यत् अवसार और वेहा पूरान— वे There to the second reviews remail. France Burdels and \$ 1 hits 1 per prace ur gelechte fieb abhit unber sterr per ibt stabent mehr benemme bereit प्रकार है। एक क्योंकी रक्षा, कुछूरे करनेकारे प्राह्मणी, श्रातिकों, बैंक्कें, कंपारिको, प्रक्रामध्ये तथा काशानी और प्राथ्योक्त कर्मका कर्मन विरुक्त । साम eligiber frame is more, benne at mit afte mitwisk firt all ger क्राव्यक्तका कार्यक्र विचा । वेलेक्टी । पूर्व का बेल कार और मेरे साधार प्राथक जा क्षा प्राप्ति । यह समूच क्षेत्र वर्ग है afte ugb sei nur anders stere ft :

भारत करना तथा करवान करवा वाला । स्टेक्से के बन्ना अननी प्रकारी मेरे Respub thursts are unter field gig \$. gebermalt stente etraceit ger gifte कारण भागातिको सन्दर्भ है, वे की अपी किएबोरी अनुरक्त हो का किएक, कारोबे असे ही केरिकी अपना परावर करना करनारी अन्तर रिवार नहीं होते, बैसे जरारी परावरण सर्वकारेके तथा है तथापन करना पूरवर्कतः चन्छ। 🔣 अस्ताहरे सिक्ट्रह हुए इन निर्वेगते 🜃 विक्रीत कर्न है। करवारियों, बीरवीं, कुरवेकों मेरे हारसाल हरते 🖥 जान है। और अक्रुवारियोके दिनो अक्रुवार्थका पालम किर उनके दिनो कार्यवार्थकामा विकि-मुक्त कर्त है। फिलोंके रिन्ने परिचार सेना हो। सिन्ना नहीं जा जाता । सम्मन्ति 🖽 सम्बानको है, इसस नहीं । काम्बरित है और, अस्तानकी 🌃 कारहरूक नहीं रहती । कैसे

· magnifika v कें रिक्ते कोई विकि-रिकेस नहीं है, बैठों हैं। केवार कडूबर नहीं का उसो--केर हातान है अनके रिक्ते और नहीं है। चरिपूर्ण 🚃 जाते हैं। प्राप्त, पैर आहिके सामानीने 🚃 🌃 मेरे रेपने 🚃 हाता 🌉 है, जाना-वर्गर धारण करनेशर 🗷 है जानानों 🔤 स्थान 🖂 ह्यापुरस्य इत्यन्त्रेत्रियोधेः का है। उन्हें प्राचुका समुख्य समझावार विश्वार रिक्ट भी कोई कार्राव्य करी का माश्रत है। से पुरुष करावी कार्योक्तन न को । यो प्राचित the wealth force the second ann ank tilt striken itt å, 4 नारक रेकर पालका 🚟 है। जो अन्ति हुन्न स्थाने, क्रून और प्रतिस्थी व्यानेकारे परिश्रम् 🕸 संस्कृतः वर्त्याने: antin क्याने रिको है, स्थान पहर इसमें संस्था नहीं है। मेरे मेरी आहे। हाल market was room? From Family with मानव कुले हाई स्थान कारणाही असी देवताओंको सार्थने उत्तर विवास है, उसी जनार का विकास विकास करना अधिका एकका सका 🛊 । भी प्राप्त महत्त्वेचो व्यान्त्रवाची जन्मन् काहे हैं—इस सामा परकार्या समामा सामा केले सिर्विट क्रेक्टे सम्प्रापेकतानी है। ये नेती अस्त्रानीह सामाना है। and selling many of \$1 perfect विनये प्रान्तवेत कार्यकृत अर्थका स्थाप स्थाप ज्ञाता कृति क्रानेक्काने तथ क्रानेक अंध विकास है। कामूनो केरकारक, प्रतिकास, प्रतास A part of way your wines while afte frank per france-straped; pl man कृषिक पार्नेकारे निकारको स्त्रे पुरिद्व होती व्यवस्थाने हैं। ज्ञान, जेल, अनुहोत्त, है । जिल पुरस्केषदा भूताने अनुराज है, उन्हें हम अधिकार, साथा और साथा-पूर क कारिका भी अने हैं 🚃 🐛 🗃 🚃 अपर्वेशक के पह संक्रिय संबद्ध कराया गया वाशी क्लो देवले, सुरने वा अनुवालने नहीं है। बीकृत्य ! में। दिल और दिवासन्यनी आभी होती है। उनमें अध्यक्ता प्रभा, होत, हरणानुसरी पृष्ट् है और उनकी महिल्से सम्बन्ध अञ्चलत, कान्यमें क्रामिकार तथा आगन्द है, अवके रिक्ट बाहर-भीतर मुख्य भी पार्नकर शादि भागोवा वार्रवार काम होने नामान है। क्षेत्र 🔤 है। इस्तरिको कारक: 📖 और वे अब रखान जाने कभी एक-एक वंशके minute annie Reine Beteit अलग-अलग प्रकट होते हैं और सामा प्राथमिक कर्म कि जा समान्त्र राजूर्ण जानीका एक राज्य अप होने राज्य अन्यक्षे भी स्थान देश महि निता विवर्त है। कभी विकास न होनेकारे इस स्ट. and की है से कर्न करनेसे की करा मुख्यम् और जान प्याचेक्कास्य जन केव स्थान ? और बाँध निता प्रयास ही है से 🏬 सरपुर्वाकी सहसार करनी साहिते। करनेकी की बात आवश्यकता है 7 जात कीरे क्या रवेड्र आलने तलकर रक्ता हो। बहुद और चीतरके कर्न करके का व करके कारा है, तम केवल रहेता जा 🔛 📟 जिला-बिहरी भी ज्यापने करावान् दिवने करी हात नेस संदित्य हात होनेसे 📗 क्षित्र स्थाने । विश्वकर किया प्रश्नान क्रिक्ने

विद्याओं (सन्तरें) का बीज (जुरु) है। बैसे 🐗 📟 वृद्धिनान् (बेनन) आरणके करते. बीजने पहान् कुछ रिप्प हुआ है, उसी जिन्ह 🔠 'फर्ता' महीं नेस्क गया है।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* प्राचीन परमानन्त्रकी आहि। होती है। यहाँ 🌤 अध्यापक क्रान क्रान करना जातिये। रकः विभाव इस क्याने 🚥 रिव्हिनी

रणा 🖟 और जिल्ली सुद्धि सुरिवा 🕽, ऐसे सुरूव होतो 🕏 आर: परावर विसूति सरपुरनोको प्रकृतिक और परस्थेकने याँ (उनम-मद्यम देशमें) को प्रत्यिक रिप्ने इस (stump et)

प्रशासर-वपाके महास्थका वर्णन

श्रीकृत्य चेते सर्वतः 🔛 ! आय सम्पूर्ण प्रापके 🚃 🚉 🗱 है। 🚃 है । 🚃 है । महत्वू अर्थके परिपूर्ण समझना चाहिने । ... शान्त्रे पुरस्ते वक्कश्चर-क्कां माध्यक्त 🚃 🚟 सुरस चक्रम 🕻 ।

इथन-को कहा—केवबीक्**य**ा ! पंचाकर-सम्बद्धेः महाभन्नका विकारपूर्वकः पर्यन से भी सारोड़ क्वोंने भी नहीं विकास सा राकारा; अमः रोहोयने इथकी प्रदेश सूनी —केंद्रने तक रीकानको देखे उन्हा क रहश्चर (जनसम्बद्धित पश्चाश्चर) यक सकतः विकासकोर्वेद सम्पूर्ण अर्थका माध्यक वाष्ट्र गमा है। इस मच्चमें अक्षर तो बोद्दे ही है, पांतु यह महान् अर्थाने सम्बन्ध है । यह बेह्ना सारतस्य है। मोक क्षेत्रकार है, फिक्की अवस्थिकारको परन आ रहा है। वैसे नह anyoni Rug & Hippyra & rem क्षित्राच्यान मानव है। यह बाज प्रकारकी उसी प्रकार संसारते क्रवानेवारे अगनान विश्वितीये कुल, बिक्स, सोगोके करको दिन भी अन्यविकालने ही निता विश्वासन अला एवं निर्माण करनेवारम, समितिक है। जैसे औरक देगीका स्वधानतः पात्र है, अर्थन्तराज्य (अपन्य निवान ही मन्त्रेर्वाच्या जारी प्रचान प्रकार, दिल संसारवीचीके पूर्ण करनेवाला) तथा वरवेधरका कभीर स्तरमधिक क्षत्रु करे यथे हैं। यसि ये बचन है। इस मनावा नुससे स्टब्स्टीय जनवान विश्वतात न होने से यह प्रात क्यारण होता है। सर्वंत रिज्यों अन्युर्ग अन्यकारणय हो जाता; पर्वेकि प्रकृति जन वेष्ट्रवानिकोचेर सारे वक्तेरकोच्छी विशेष्ट्रके हिन्दे । है और बीव्यक्त स्थानने । max हुन्हें प्रकास 📷 '35 नात जिलाल' 🚃 अलिकद्व देवेकाले बल्कान्य ही है। अकृतिये लेकर 📟 🛊 । 📰 आदि चढकर-भन्न सम्पूर्ण चरमामु-वर्णन यो ग्रुक भी प्रकाम तस्य 🕏

क्यार अञ्चल सुध्य होनेवर भी इस वयाओ '३३' इस एकस्थर-बच्चमें मीजे गुर्गासे अलीत, क्रमेंक, क्रमेंकर्त, खुरियान, सर्वकानी प्रभु दिखा प्रतिक्षित है। हिरान

आदि जो सुक्षा एकाअरकन ब्रह्म है, वे सम 'नक: दिल्यान'हरू बन्दाने श्रामक: विवस है। स्था पर्वतः क्यमे प्रकारकाराती स्ताकृत् करकार् दिल कामानाः नाका-कारकारायसे विशेषकाल है। आर्थिय होनेके बहरण दिन्य पान्य है और नन इन्द्रमा बाजका माना नमा है। तिमा और पंचारत को बाल-गायक-मान चोर संस्थारकागर अन्यदिकारको प्रयुग्न है,

अनः पद् निरह दृश्य कि जीवीवा संसार-सागाने इतार करनेवाले सामी अनावे सर्वत्र परिवर्ण स्वयक्तिय विकासन है। ये प्रमु आहे, मध्य और अन्तरे सीह है। महत्त्वको ही निर्मात है तथा राजीह क्ये परिपूर्ण है। इसे दिल जनते परस्थ कार्तिक । विकास्त्रकारी अस्त्री स्वयंत्रीयाः विकास कर्मन है। यह प्रमुख्य-क्रक जनका अधिकान (मानक) है और वे हिल अभिनेष (पाषा) है। अधियान और अधिकोष (बायका और बायक) कुछ क्रेक्ट्रिक कारण परवर्गिकसम्बद्ध यह पन्त 'सिद्ध' सरका पाना है। "३% तमा विकास" पह जो बहुद्वर विश्वनायन है, प्राप्त हो विश्ववान है और प्रमान के परमण्ड है। यह निरम्ब विकिन्स्यक्त है, अधीवन नहीं है। यह अही रित्यका स्थान है, यो सर्वत्र, वरिवृत्ते और WYGGER: Frides 🕏 )

को समझ लेकीवर अनुबद्ध धरनेकारे हैं, वे मगलल् हिल जुड़ी कर वैसे का सकते हैं ? जो सकत हैं, वे में मकते किएक कर क्रिक क्रका है, क्रका क्र-का-नुस

क्याचेने । परंतु को राग और अञ्चन काहि क्षेत्रोंने प्रका है, में ही प्रकी कर कर सकते है। ये एक और अग्राम आहे येन ईकाने नहीं है: अनः होतर कैसे बुठ कोल सकते है ? विकास राज्यां दोगीने वाभी गरिवन के पार्ट इंशर, का सब्देश विस्ताने निर्मा निर्मात कारय — बहुरक्षर-प्रयास्त्र प्रयासन विकास है, का प्रकारकार के हैं, इसमें संसम नहीं है। patri tupe quant milit fo up ईक्षाके वक्कोंकर अञ्च करे। पतार्थ कुरू - अरुके विश्वको ईक्षरके बचलोवर अञ्च थ करनेकारा कुल मरकार्थ जाता है। सामा कारणाव्यक्ती केन्द्र मुनियोंने व्यर्ग और नोक्षकी रिजीक्षक किये को सुन्दर बात कही है, को सुध्यपित सम्बाध पार्टिये। यो कारक राज, हैए, अस्तान, काच, क्रोच और कृष्णका अनुसरम पार्यकान हो, पह कारणका है। है केनेक कारण पुश्तिक कारणका है। है अधिका एवं रागले चूक कारण जन्म-कारणकां संस्था-क्रेसकी अस्तिमें कारक क्रेंपर है। असः बढ़ कोपल, लॉन्स अरक्का संस्कृत (चेक्कारपुक्त) हो सो भी अस्ते थक रचन ? विसे सुरकार कारणान्त्री प्रति है तथा राग अहरि केंग्रेका नाम हे जान, यह करन सुद्धा क्रम्यानवीसे कुछ न हो से भी प्रीपम तथा सम्बद्धने केम्ब है। यन्त्रीकी संक्रम बहुत होनेकर की जिस कियान कहश्वर-मचाना रियांन स्त्रीह दिख्यो किया है, इसके समाय कहीं कोई दलग कर की है। पहार क्या 🛗 अहोतरीत संस्कृत चेद और प्रास्त विस्तानन हैं; अतः उसके 'ॐ नमः जिन्नम' इस म्याना जय शतान दूसरा कोई मन्त कही नहीं है। साल कुड़ावपूर्वक अपना विका है, उसने सम्पूर्ण करोड़ महायन्त्रों और अनेकानेक उस्तानोहें। हासा कु विका और समल सुध कुड़ोका का स्वतान-प्राप्त करी प्रकार विका है और अस्तान क्या कर विका र आदिसे 'कस'

कार्यक नाम कार कार्यानिक कार्यानिक के कार्याक कार्याक तार शिक्षा है जी कार्याक पूरा कार किया है आहिए 'नाह' पूर्विक सूत्र है किलने तिकासन है और को-को प्रदर्श पूक्त 'क्लिक'—ये तीन अक्षर विद्यानिक है, से इस्त प्रकृत-म्यूक्तां जिस्सी विद्याक अवस्तानमें विद्यान है,

सुरके संविद्य सम्बद्ध है। जिसके इंट्रपरे '३५ असका जीवन सकत है गया । प्रशासक जिनाय' का काशर-मक जिसके हैं, क्याके कार्य क्या हुआ पुरुष पनि पनिवन,

मृत्ये सह्यंत्रक्त व्या अर्थन क्षेत्र क्षेत्र व्याप्त कृत्यं, जन्मक क्ष्मका अर्थन की हो तो वह विकास प्रत्योंसे क्या जन्मकर है ? निवर्त क्षमकात्रके पुत्रको काताहै । (अध्यक १९)

पञ्चाक्षर-मन्त्रकी गाँहमा, उसमें समस्त वाक्ष्मक्की स्विति, उसकी व्यदेशपरम्परा, देवीस्था पञ्चाक्षर-विद्याका ध्यान, उसके समस्त और व्यक्त अक्षरोंके ऋषि, छन्द, देवसा, बीज, सस्ति

तका अङ्गयास आदिका विचार

हैको बोली—महेका | पूर्णव, पुर्वजुष एवं अस्तुवित करिकासमये अब कारा संस्तर अस्त्री विद्युत्त हो पायनमं अस्त्री अस्त्रीत आखादित हो आयमा, वर्ण और अस्त्रीत्वर सम्बन्धी आयाद नष्ट हो कार्यने, वर्णात्वर उपनिवत हो अस्त्रमा, सम्बन्ध अधिकार संस्तित्व, अनिक्रित और विवरति हो अस्त्रमा, उस सामा उपनेशको प्रकारति तह हो सम्बन्धि और गुरु-सिम्बन्धी परमारति तह हो सम्बन्धि

पुत्त हो सकते हैं ? गत्तवेषणीने कहा—देखे ! कार्य-कालके मनुष्य मेरी === पनीरम पञ्चाक्षरी विद्यालन सम्बद्ध हैं

ऐसी परिनिवर्तिमें आनके चक्त विध्य उपायते

मानिनचित होकर संसार-अञ्चलके मुक्त हे जात है। जो अक्टचनीय और अधि-उनीय है—उन मानसिक, भाविक और सार्थिक

च्या है। व्या केली—वदि मनुष्य प्रतित देश्यर सर्वेका कर्च अरम्भेद्र केच्य न रह जाय तो इसके क्षण क्रिया गया कर्च नरककी है। प्रादि करम्भेकला होता है। ऐसी ब्रह्मार्थे प्रतित मानक इस विद्याब्वात कैसे मुक्त हो सम्बद्धा है ?

केप्पेंगे को पूचिता, कुताल, निर्मय, सन्ती, स्पेत्रमी और सुमिक्यांचल हैं, से मनुष्य भी

च्या बुद्धाने कर लगाकर गेरी क्षक्राक्षरी

विद्यालय जब करेंगे, उनके रिच्चे वह विद्या

ही अंग्रहरभक्ते सरनेवाली होगी। देवि ।

की करेका। प्रतिकार्यक यह बात कड़ी है

कि चुनत्त्वर नेत पतित हुआ भक्त भी इस

प्रकारि 🚃 हा। बन्धरसे परा 🖥

महादेवजीने कहा—सुम्हरि रे हुमने वह ब्यून ठीक बात पूछी है। अब प्रस्का क्तर

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* कुरी, नामें की इस विकासी नोजनीय सामा है, यह देशी समात उस्त बंदर सेवा है। संबंधिकर अवस्था प्रवास पूर्व किया हो। इस विकास विकास व्यक्ति क्या स्थान ? परि परित पर्यम मोहन्य (शन्य) विवास अक्षरप्रकृषेक मेन पूजन को से 📰 निर्देशिक सरकारको के स्थाप है। सिंह पद्मानार-पर्यक्त रिक्ट ऐसा प्रतिकार जाति 🕽 । को केन्द्रार जरू केन्द्रर और क्या कान्द्रर तम करते हैं तथा कुछ होना जो जाना जनानी क्षेत्रक उन्हें कृतिको सुक्रके है, अदे इस क्रातेश्वर की लोकाकी जाहि कही होती । वर्ष्यु को भवित्रपूर्वक नक्षाक्षर कराने ही पूजा भार मेरा पूजन भार तेला है, कह भी हर प्राथि है जाकों की बाको बहैव माता है। प्राथिको तथ, यह, क्रांत और निवय मध्यक्षणात की पुरस्की करेड़ती कारको समान को नहीं है। कोई बद्ध है स मुक्त, को नक्षाका-स्थाने क्रम नेन पूकर पारत है, यह अन्तर से संस्तरपूर्ण geparer in since & i ble ! glane sink who page floretic segs \$, and weapt we म्बाधर-मध्ये हरा के जीवन्त्रको सेह कुरून कारण है, यह कुछ है अला है। सोई गरेल के पर अगरेल, पर इस ग्राहका-मनाके हारा मेरा पृथन करे। मेरा मक पहासार-समान्य अर्थेश, मुख्ये से पूजा है क व्हर्ग, का प्रतेकको जीतकर इस क्यांक हरा बेरी कुळ कियाँ करें । किस्से क्याबी रीवर नहीं तरे हैं, जनकी अनेवृत्र केवृत हेर्नेकाल कुछ कोड़ि-बोर्डि गुन्ह अधिक पाना गणा है। असर देखि ! हैआ रेगार ही इस क्यारो नेता पूजन करण साहिते। को प्रभ प्रपानी केवा नेपार केते, पुनित (कारण, क्षेत्र) अवदि शुन्तेने पुत्र कवा

बहुक्रवीरशक्त्य हो परिश्वकाने नेत कुछन

सामानार्था, विकास समा प्रमुख्य प्रमूप प्रमूप Opic gar if i the commence and or may क्सका जनम् पह हो साम है और साम अन्य अवस्थि विकास को स्थेत है। साम है, कर 🖹 अधेरत 🛊 🛗 चुन्त 🛊, दूसरा कोई कहीं की सुन्त । इस सकत सबस केवल और राज्य प्रक्राधर-मचार्चे रिक्त होते है। अनः मेर्च प्राप्तिको वार्तिका क्षेत्रेके कारणा ने न्या नहीं होते हैं। स्वयंत्रार सुरक्ते प्रकृति और पुरस्के नेवले पूक्त वृक्ति होती है। eragen fergrenen spffeber durt करनेकारत अक्टूबर अस्य क्रेमा है। यह मानवासीय वर्गमान् मारावरकेम भागाना tellens arme it week wher the-कुर्मान क्रमा करते है। इसके अधि-कारली प्रसुप्त असमीका जन होता है। मानवी सीची शोकरेकी पृष्टि भएना पाछी के, मिन्तु सोई स्थानक अ क्रेनेले 🖼 कर नहीं को है। 💷 इन्होंने पहले अधितरेगानी एत प्रकृतियोक्ती सुद्धी क्षी, जो उनके मानवपुर कोई पने हैं। इन पुर्तेकी रिनीड्र markets first factory septial agent क्या—कार्यन ! कोवर ! मेरे सुर्गानी कृतिक प्रयूक्त परिविध्ये । उनके इस प्रकार प्राचीय क्रमीका चीच मुख्य कारण करनेवाले मेंने सहायांके और अर्थक पुरस्ते एक-एक राज्यके सामने पणि अञ्चलेका उन्हेंच

विकास व ग्लेक्टरियामक प्रमुक्तकीने भी अपने

मेरे स्कूप्तर-समाने साथ स्थापिक अधिकार है। इसरियों यह नेक्कर क्या है।

प्रकारक प्रकारके 🖥 🚟, बेर, नार्षि,

· Jilly Stages :

राम भी है।

Intelligenting of the Principle of the Continues of the C 🔤 बुक्रोक्षण क्रमानः उन पर्वेके अक्षरेको 🚃 'दिकार' 🚃 व्यक्ति पर प्रकाशिक

प्रसारमित्रे विकित्तु को विद्यु किया। क्षेत्रकरित्ते है। यह विद्या सहरे-यहार के ताब्रह्मम् अर्थोते अपने पुर्वेको कमानम् युक्तो निकार्तः, हार्योको केरे ही सारापास इनको जस प्रसारक और सरके अर्थका 🕮 अधिकादन सम्बंधानी है। हालहा एक नेतीके क्रमेक दिया । साधूम्य रोज्यविकास्य 🛗 🛗 🐃 व्याप 📖 प्रतिके । प्रतिके । अर्थ प्रमुक्ताको पाळा 🜃 आराजनाती अञ्चनकानि शक्तने हुए सुवर्गके समान है। इक्स रक्षतेन्त्रसे का जुनिनोधे काची 🚟 । हाने पीन प्रयोगर क्रास्को को हुए 🕏 । या हुई प्रकृतिके का प्रकारत पर करते हुए ब्ला पुन्तकों और तीन नेवेदे सुनोतिन है। नेतके राजनिक विकारकर पुत्रकान् पर्वतके इतके मातवार वारान्यकारका पुत्रुव है। **ब्लाह्य प्**रक्त प्रमुख मिला **व्यवस्थित और यो अपने**में पात और जनात है। अन्य में क्यान भी। 🛮 सोवानुष्येके रिलो आवन्य इत्योगि नाम, और आभवन्ये सुत्र है। क्षांक थे। प्रातिको साम् केवर सकोर प्रकाशको स्रोत्य है। यह समान पूर्व क्षात्राचे राज नवे । वहाँ क्रमदी कारण पान-राह्मांको सम्बद्ध स्था राजूनी लाधूनांको रहे भी, यह सीनान् मुहत्यान् वर्तन कहा है। विश्ववितः है। केव कारतके आसनका

स्वकारण करों अलाक्ष दर्शन विचा और कर अवक्रीरत हो रही है। ये वर्ण है—पीत, अपने व्यक्तियोको पहारक्त-क्यांत स्त्रीत, कृत्या, स्त्रुत, स्त्रीतिन स्था एकः। इत् वर्णोका क्रम, देवता, जील, क्रांत, जीताव, वर्ष, पुज्य-पृथ्य प्रयोग हो से इन्हें निष्ट व्यक्तकार, विकास और विकित्तेन—हम और अवसे विकृतिस करना वाहिने। स्य बारोका पूर्वकाने अन करावा । विद्यारी आयुक्ति शर्दाकाके समान है और संस्थापकी कुन्ने को क्रानों निर्म की उन्हें नामुक्ती अस्तुती। दीनशिक्ताने सामान । मचाकी सारी विविध्य करानी तथ के उस पुत्रुकि ! वो को इस मचाके सभी अंदर्श क्याके माध्यानके क्रमानांने स्थान कर पर्यः नोजवन्त है, प्राथमि काने दूसरे अध्यानके इस और देवनाओं, असूरों तथा स्मुक्तेकी करावा सीव सम्बाहत साहिये। हीर्य-कृतिका कार्रिकारि विकास करने समे । करपूर्वक को कीक कर्न है, जो कीसक an इस अपन विकार प्रकारकारिक और प्रीक्षि कर्णको स्रवेक स्वयूक्ता जाहिये।

कुर्वकृत्या कर्मन विकास करता है। असीलें प्रकार क्षेत्रके भारतीय असि है और पेरिट हुन्द 'नगः' बहुन्तः प्रचीन करना व्यक्तिये । उसके 🏗 । करनने । ये दिल्य ही इस मन्याना केनत

प्राप्त किया और वाक्यवाक्क-कारने हुए। 🚟 है, जो सामा श्रृतियोधी सिरवीर है सके दिया है और मेरे कार्योंने किरावर जानकी। विशासकार है। इसके बालो-बालो क्षेत्रशाने केल गढ़े कोचा के थे है। प्रत्येत अपनि इस व्यक्तिकोची भागित हैएकार की बाँध प्रभारके कर्न है, विजयते रहितानी

📳 । करारेडे ! चीनम, अप्ति, विकासिय, । अद्विमा और भरकुव-चे नवपरादि क्लेंकि कारतः प्रति क्ये तथे हैं । नामार्गे, अनुहुन्, विक्रम, ब्यूक्टी और मिल्लू—ने कामकः पश्चि अक्षरोक्षेत्र क्षत्र है। इस, बा, विष्णू, ब्रह्मा और स्वयु-- में अन्तर: जा अक्षारेके केवता है। बराको । मेरे पूर्व अवदि कार्ते हिंदकारोके तथा अवस्थे—नांबी पुरा हर न्यारादि अक्टोंके क्रमाः साम है। पश्चाक्षीर-नकावय पहला ३३कर उद्धल है। बुक्तरा और जीवर को अपन हो है। परिवर्ध कारित है और सैंसरा अक्षर अनुसार मान गया है। इस प्रमुख्य-सम्बद्ध — कुट विका बिया, सैया, सुरू तथा प्रक्राब्द पान करे। क्रीय (क्रियसभागी) जीन प्रणक मेरा विकास करने हैं। कारण विश् कारण करना है, क्यार निका है, 'सि' कारक है, 'बा' देत है और यकार अन्य है। इन क्लॉके अन्तर्भ अनुर्वेके वर्षानीयकाके मान क्षात्र करे. साहा, सरद, हुए, बीच्द् और च्यू बोव्हीसे अञ्चलका होता है। ह

देशि । बोर्डमे नेपोड साथ गढ तुम्हार

बोक्बों कर्ज 'ब' है, उसे कराई सारक्षे विश्वविक विकास सामा है, अधीत निमः दिक्का के स्थानने 'नयः क्रियामें' कहनेते का देवीका पुरुषको हो जाता है। जातः सक्ताको कार्किने कि वह इस मन्त्रके गर्न, व्यव्यो और सरीरके घेड्से इन दोनीका कुलन, सन और क्षेत्र आदि सरे। (सन अविकं नेको यह पूजर रॉज प्रकारका होता है—माश्रीवयः, कार्किक और शारीरिक ।) देनि ! विकासी मैसी स्थाप हो, जिसे जिल्ला समय विद्यालके, विद्यार्थ केले चरित, सरीव, सम्बन्धि, इत्याद एवं योजना और जेरि है, क्ले शत्सार यह जावाधिको का कर्या, ज्याँ वर्षी अववा किस विक्रों भी साध्यपुरश मेरी पूजा यह **म्यान है। अलगी भी हाँ यह पूजा को** अवश्य नोक्षणी प्राप्ति करा देवी। सुन्दरि । सुरुषे का लक्का के एक क्षेत्र पा बंधकारने किया गया हो, यह बारवासकारी तथा पुत्रो दिया केला है। तथानि को मेरे अस 📗 और 🛗 करपेपे आपना विकास

की कुरवास है। जर बक्काकर-जवानें जो

 <sup>&#</sup>x27;85 कार वीरिक्तप्रकारी मनाव कार्यन अहि:, पीतरक्षक, रिक्ने देखा, में पीतव, में पूर्वक; वी भीतक स्वाधिमनुष्यक्राहोन्द्रविष्युक्तिक्षिक्तिक्ष्यिक्तिक्ष्ये को निर्मालेन्द्र है हिन्दुक्ति 🚃 मर्गनरे अनुरक्षः नही विक्रिकेन-करण है। वया-पहलोड प्राप्ता को विक्रिकेन दिख गया है, प्रस्ते 'ठठे' बीबन्, 'का' जोतः, 'तिकार' 🔣 बीरताम् १३७ जारत 🖫

<sup>•</sup> अञ्चलत स्थापन कोन 🖹 स्थापन कोले---४- 🗷 स्थापन कर, ४५ व 🚟 स्थाप को में विकार कर, को जि कावा हुए, के में वेकास सेव्ह को व जाता पह होत इरवरिक्श्यक्तानाकः । इसी एरंड करन्यकाम प्रयोग है— यथा— अन् ३३ अनुसारको उत्तरः, ६३ वे शर्वविधा का, 🗱 ने क्यानेकी कर, 🕰 🕅 📟 🖼 🖘 🗯 🗷 विशेष्ट्राप्य का, 🖼 ने नरकरन्यरहार्य्य नरः । विनिधेरने से जूनि उन्हें अने 🖁 काम न्या दूस 🚃 समझन प्रदेश—45-क्रमकेक्टी नयः दिवति, भेटिन्सन्दर्श करः पुन्ने, दिवदंश्याचे का इदने, व संसाध दशः पुन्ने, व सहाने नमः पहनेः, 🛍 कोटमस्य नमः नमी, विविधीयम् नमः वस्त्रिः।

a siding forespect of Principal and the Control of the Con

WIT

(असमर्ग) नहीं हो पने हैं, उनके रेंग्से समा 🖦 १३० हूँ, विश्तवे विमा पन्त-वप निमाल सामान्त्र मेरे ही समान करावा है, कहा होता है और **बार्टी** होनेहे कर-मार्ग अवस्थ निकारकार कर्षे परस्य कारण कार्यके । अन्य में । सरकार होता है । पहले मचारी दीक्षा लेनेका बान विकास

(अध्याम १३)

गुरुसे मध्य लेने तथा उसके 📖 करनेकी विकि. वश्रि प्रकारके 📖 📖 उनकी महिया, मनानवाशके 🔤 विधिन्न प्रकारकी मारमओंका महस्त 📖 अंगुरिन्योंके उपयोगका कर्णन, जपके रिन्ये उपयोगी स्थान तथा विज्ञा, जपमे कर्जनीय कर्ते, सदाकारका महत्त्व, आस्तिकाताकी प्रशंसा 📖 प्रकाशर-मन्त्रकी विशेषनाका वर्णन

(बहादेवजी कहते 🖟 )कराज्ये । पुरुषो विविचन् पूजा करके पूको सभा दर्ग विधिक्षेत्र पारत्याचे आवश्याद भूमिताले होत. संसूत्र पूर्व पूर्व अपने पूजा विश्वासी, सं में पर शिक्ष करते हैं, वह उच्च निष्यत हैता है। येथ कारणपुर गय परि जाजानिक, विस्तानिक और व्यक्तिक क्रेपेके जान ही शहित्याओं भी पूर्व के से क्रमणी हिन्दिह होती है और काले महान् करन जान होता है । सिश्यको काहिके कि का काले लक्ष्मेल शासानं, सक्तील, स्वयुक्तकार, श्वानवीनवरत्वल को प्राकृत्व गुल्की सेवावे अभियत हो, पनमें सुद्ध स्थल रहते हुए प्रकार्यक वर्षे संबद्ध करे । व्यक्ति स्वयक अपने नन, काली, प्राप्ति और वन्त्रो आपार्तका पूजन करे। यह बैकन हो से गुरुको जनित्रमायसे हाबी, योद्रे, रथ, रहा, क्षेत्र और गृह जादि अधिंत करें । यो अपने रियो रिपीट्स प्राहत हो, यह प्रान्ते शालों क्षाप्रमात्र न करे। स्थाप्यार सम सम्माजिने-स्वीत अन्ने-कान्ध्ये पूत्रकी रोक्यने अर्थित कर है।

आहारहीय, विरामहीन, अञ्चलीन क्या हरनका क्योपा प्रत्यका वाहे । इस निर्म एक बर्वनक प्रत्यों सेकारे क बुका है, गुरूको सेवाचे क्लाइ रणनेवास है, अवेद्यारक्षेत्र हो और इस्कारक्षेत्र चान करके सुद्ध हो यक हो, पुनः विहोप शुद्धिके विक्रो पूर्ण करव्यको रखे दृश् परित्र प्रव्यक्त क्यानुद्ध जनमे जारामार कथार, पुण-मारण, बन्ध और आधूपओक्का अलेक्ना काके को सुन्तर केल-कुकरो विश्ववित करें। गरकार्य विकास प्राप्तकोक्षरा प्रकारकारक aft supplied que unterest tripl-बटका, नामेक किसारे, गोपारकर्षे, वेकारकार्वे, विकास की परित्र स्थानमें अवसा क्यमें किद्धिक्षण्य साल आनेवर सूध तिकि, कुम नक्ता एवं सर्वक्षेत्ररक्ति शुभ केगमें गुरु अपने का जिल्लाको अनुसाद्धीक विधिक्ते अञ्चलक मेरा प्रधन है। एकाना स्थानमें आवना जासाबित हो उस स्वरते इस दोशीके क्षा का अक्षा क्रियों प्रतिसंति हुत प्रकार नवाश्रीक निरुद्धानावाको अवस्त्र कराने । व्यवसार ज्यारम करानार

I with the state of the state o विकास के का अवस्था अवस्थित है — 'इन्हिला अक्नाम हो, बहुल हो, सोपन हो, रीज हो' ा हा हुए विश्वको वर्ष और <u>साम</u> अक्षम करे*" । इस अव्या*प गुल्ले काल और अवहा परकर दिल्ल क्ष्याचींका 🎬 संगान करने पुरक्षरमञ्जूनेक प्रतिक्षित का एकावा क्ष क्षात रहे। यह प्रकार सीचे, व्यवस्थ अवन्यवासने सावरसायुर्वेक निरंप एक ह्यार जार क्योंक का किस को। में देख करता है का परन नतिको उद्धार क्रेक है। क्रे प्रतिकृत संस्थाने स्थान केला पालें जेला करात है और गर्यके मिलने अधून है, काने सामान कीनुक तक अवस्तुकीय कुछ कर देशा है यह 'वीरक्षातीलक' कहरताल है। जी पुरक्षारम करके अगिविन जैन कांग्स राज्य है, इसके सम्बन्ध हुन संस्थाने कुला बोर्ड पड़ी \$ 1 wg Rullgepour fireg git were \$ 1

प्राचनको साहित्रं कि वह सुद्ध देखने बाल कार्यंत कुन्तर आहम बर्गकार अन्तरे प्रस्पे पुरुषे कथ जुल विकास और अस्ते भूकता रिकार 🌃 हुए कार का पूर्वकी और देह प्रदेश चीलवाओं केंद्र, स्थानक क्षात्व को सका कान-क्षात्व आस्ति क्षात्र चौची नकोका क्षेत्रक क्षात्री कालक काल आहे, करे । इसके कर कवाने-करनकी विकास सामा कामी प्राप्त और अन्यन विकास करते हुए इन केन्ड्रेड सरकार कार की और विकासक असी का. अभि, कृष्य, वेकार, जीवा, सर्विक राजा व्यक्तके कार्यार्थका युक्त परवेशाच्या सार्व्य कर्त्या महाश्रादीका जार करे । मानव जान कार्य है. उन्होंनु कर कर्मान है इस्त अधिक रूप अंतरे निवासीतिक साथ गान है—हेसा आन्त्रकारिकास्य विक्रमीया प्राप्त है। से <del>वेते-नीचे काले पूज एक लड़ और अस्पष्ट</del> 🕶 एवं अवस्थित साथ मण्डल मानोहरा क्ष्यारम कारण है, कारक **यह यन 'गायिक'** व्यक्तरायः है। विका जनमें केवल विद्यालय क्रमण है अन्तर भार वीने साने अक्षरेंका उक्तरण होता है बना जो कुररोंके कारणे पहलेका भी उन्हें कुछ सुनायी गईं den, 💹 wordt 'sving' much 8 : flete जको अधार-पश्चिकक एक वर्णके सूतरे कर्तक, एक बाते पूर्ण बंदत एक संबद और अर्थका कामें, क्रा बार्वकर विकास के हैं, पूर्व 'सरका' का कार्यकार है। कारियक रूप कुछ पुरत हो कार-🔤 है, ज्योद कर हो, पुना करने देवेकारत कुलको स्थान है, भागम प्रथम कर सहस पुरा बहा करा है जारे स्टबर्न कर उनसे सी कुरत अधीरका प्रान्त हेरेकारण है। property is an in [, set 'लगर्न' कर कको हैं। अनर्ज करने भी अवदि और अन्तर्वे प्रत्यानम् वार रेका नेष्ट andre som है। सम्बन्धिया बुद्धिमान् क्रमान्य काने स्वयं नातीत 📰 बाह्यका स्वयंत्र कर है। यो ऐसा अर्जि अस्तवर्थ हो, यह सकते इतिकोध अनुसार रिक्रम हो क्वेर, आने ही मन्त्रोका मानसिक क्षा का है। कींद्र, और अकल एक बार क्षापर्य का समर्थ प्रान्तकान करे । इन दोनोने सुनार्थ अस्त्राध्यान केन्द्र महत्त्व गाना है।

रिक्ट प्रवाह पूर्ण प्रवाह प्रोत्पर्कत्वयु विकेत्रीत्वति । वृत्ते क्षावट् पुतर्वकारको पैत साः प्रवाह ।

· Stiller Stranger · \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

स्वक्रपुरा कर केरेकर कहा जात है। इन अपूक्ता अब करन पाईने; स्वास बीच प्रकारक क्योंनेसे कोई एक जर अपनी अपूक्त निवा किया दूधर स्वा निवास सरिक्षेत्र अनुसार करना चार्कि ।

अपूर्णिके जनकी राजक सामा क्षानुसर्वे बारायाः स्थाः है । देशाची पानक with antique and promite with a कुरतीय (विकासेक) 🖫 🚟 व्यक्ति नाजसे गुरुक्त करनेपर जयका क्षानुका विकास कार केल है। स्कूफे जन्मोंने 🛗 पुन, hibb parryn, redeembrat week per gurt gur, ubleden menn राजपुत्र, पर्यक्षते का साथ गुन और कुक्तांके को हुए ज्याता नामक कार्यका कोरियुक्त अधिक चार मानक गान है। कुरावी गाँउने तथा पाठको नगम व्यानीका अनुसन्तुने विकासी जाति होती है। तील बाह्यके कुनोते प्रकृति 🚟 साल सर-कार्नने कर देनेकारी 🚟 है। सर्वाहर क्ष्मेको पाना पुक्रिकांको और पक्षेत कृतीकी तथा। पुरेशकृतिको क्रेसे है, केन्द्र सामाधिकी कर्षा क्षेत्र काला आधिकार काली कारताच्या होती है। जनकारी अनुहेको मोक्षाक्रमा राज्यातः भाष्ट्रमे और राजन्तिके स्तुत्रस्था । अध्यक्ष कर केरे 🖟 और अवस्थिता प्राप्ति अप्रत्य करती है। एक सी आह क्षेत्री फान स्टब्स्ट करी गरी । से कुनेकी चाम कम और sum क्योंकी समय सम्बन्ध होती है। बीचन और नीम पुरुषेकी ओर देखना वर्तित है। कुर्वोची जारम क्लेक्सीची एवं केंद्र 🎹 असे 🗺 वैस्त सम्बन्ध है बाच से आसमन नवी है। इस राज्यती मारको जब करे। 📖 करे 🕬 पुरुष स्थय केव (कर्वतीस्तीत

न्यु ३ क्लेक्स्से) वाचे गरी है; इस्तीयो

सर्वाचेकी अनेक्षा को अवस्थित जन जनकारी सुरू है। कुलो अंतुरिन्योके साम ं करने विक्रो हुए समझे सम्बन्ध क र्क्कपुरा सन्तरमा महिले। गोसस्तर्गे क्षाच्या कार सीन्द्रम हैं। काम है, परित्र सा

वा **भारती 🕮 हुन् यवका कर स्थान**पुरा men fir mit gefere ber इन्हरपुर्व, वर्केट स्वतर स्वक्रपुर्व, क्षेत्रराज्यों कोवियुक्त और मेरे निकार मिले हुए सन्तरे अञ्चलुक पद्म गन्त है। पूर्व, श्रीप, गुरु, सामात श्रीपक, धरा, समान ally **illimit quite floor go**e oo dig 🚟 है। पूर्वनित्तुक 🚟 पूर्वन वन व्यापात्त्व और व्यक्तिमानिकृत कर श्रापिकार-कर्वते सकामान् अवन करनेकारन है । पश्चिमानिवर्ष जनमे वनक्षका जनम वाहिये और उनस्थित्य का सारिक्षक क्षेत्रा है। पूर्व, अधि, अवाल, वेक्ता तथा अन्त 💹 पूजनेके समीच 🎟 ओर पीव क्षानो क्य नहीं सामा साहिते, विश्वा करही रक्षकर, कुली बहुरकार, नेना हेरकर, बस्त क्षेत्रका, गरेने काक लोगकर, लाख्य <sub>लिस</sub> रेकर, समूर्ण सरीरते असुद्ध स्वयन नका वित्तवपूर्वक 🛗 🗯 महि करना च्यांचे । जन कसी समय क्रोस, 📖 क्षीवता, बूकन, बैचाई रेक राम कुले

(किस अवसम्बंद वैद्यान, सोकार,

क्य विक्राणिको दिवाले नहीं। अस्तिका दिवाला) करण वर्षे या व्यान्यकार्थिका अंतुर्वित अञ्चलको (असमेर पारामधे श्रातिल— पार्तित पारे असमा पारामध्यम कर से १

कृते । पार्वको 💷 🚃 🚃 अध्ययिक स्थानने 🕻 — इस विश्वासको अधितकता करते 🕏 । 🚃 हैक्केंचें की का 🛮 करे । देखें 🚟 पैरशाबार, आका आसम्बर्ध बैराबार, शबारी या सारवर व्यक्तर अवना निकाले व्यक्तर होबार जय न बारे । बन्दि सर्गित हो तो इन संब विकासीका पासन धारते हुए क्या करे और अस्ता पुरान प्रवासन्ति का करे। इस विकास बहुत कहनेले अब साम्य ? संबोधने नेरी यह 📖 हुन्छे। सहकारी पहुन क्रमानने पर और भाग करके कारपारकार भागी होता है। आचार परम धर्म है, आचार जान यन है, आचार लेहे विका है और आधार ही परम मनि है। अस्पारदीन पुरूष संस्तरचे निर्मेश्वर होता है और परानेकों की हुए जी 🚥 इस्तरिको कथायो शामारमान् होता वाहिये 🔭 बेह्या विद्यानीने वेद-साम्बद्धाः कावनानुसार किए काकि केले को अर्थ विक्रिय करावर है, उस कार्यक दुरावको जाते क्षांका सक्तक अस्वतक करना काहिये। मही उसका प्रश्नात है, कुरण मही। प्रश्नकोने असका असका विकास के इसीरियो यह स्थानार महासाता है। उस संबाधनगंबर भी कृत कराना अधिकवारत है। वरि वर्ग अस्तिक हो तो प्रमान आहिके सारण सद्यापारने कभी प्रदू हो व्यनेकर भी हरिया गरी होता । अतः रूदा आध्याकामध्य अस्तरम केल पादिने । जैसे प्राप्तनेकारे सामार्ग करनेले सुन्त और इन्कर्न करनेले

बहरते-बहरते अक्टब्स एक्क्र क्रेबर सप २ दु:सा होता है, उसी वस्त्र परस्केसमें भी होता कश्चारले होन, परित और अपनवका

बहुत करनेके 🛗 कर्तन्तुराने प्रशासन-क्याने क्यूकर दूसरा कोई क्थाप नहीं है। करके किसी, साई होते अक्या संकानुसार कर्म करने हुए अनस्ति या पनित पुरस्के क्य करकेरर की 🚃 📖 विश्वास नहीं होता । अन्यवस, मूर्ल, हुए, परित्र, वर्षाक्रमीत और जीवके रिनो भी यह मक निकार भी हेता। 🌉 🗷 अवस्थाने च्या हभा समुख्य भी, मीर पुरावें स्तय व्यक्तिक रकता है, से उसके रिक्ने यह क्का निःसंके निव्ह होता ही, किसु सूत्ररे **रीकरोचे**र रीजने जा चित्रह नहीं हो सन्ताता। रीमो ! इस प्रकार दिन्ने त्या, तिथि, प्रशान, बार और योग आदिका अधिक विचार अपेकित गढ़ी है। यह मना कभी सुर गाँ। होता, अब आयन् ही सुता है। यह महानक कभी किल्लिक सबू जो होता। यह सह सुमित्व, निर्देश अवका साध्य ही हो, निर्देश मुख्ये क्योक्त जात् हुआ तथा सुनिद्ध ब्यानकार है। अस्तिह मुख्या की विका हुआ क्या रिव्ह यहा नवा है। जो बेस्सन धरम्बतको जास हुआ है, फिली गुरुके अवेहाने नहीं भितन है, यह नया साम्य होता है। को चुक्रमें, मचले तका गुरुवें अतिसय बद्धा रक्ष्मेशक्षा है, उसको मिला हुआ मना बिली गुरुके हात स्वचित हो या असाधित, हैराज क्षेत्रक ही रहता है, इसमें संस्था नहीं है।

आकरः पान्ने धर्म अस्याः पानं पान् । न्याः । स्थाः । स्थाः । स्थाः । स्थाः । । । अकर्मितः पूर्णा तर्वेद कर्माः 🚟 । यस च सूत्रो 🗷 स्थाननप्रकारमञ्जू अनेत् ।:

<sup>(</sup>जिल पूर के प्रेर का मान १४ । ५५-५६)

इसस्टिये अधिकारकी बुक्ति विद्यानुक होनेवाले इसरे प्रकॉको लागकर विद्वान् पृत्य साक्षास परमा विद्या प्रशासनीकर अञ्चल है । इसरे मनोके भिन्न हो जानेसे ही 🚃 करा सिद्ध नहीं होता । परंतु इस महामनको सिद्ध होनेपर वे दूसरे पन्न अवस्य निरुद्ध हो जाते हैं। महेक्टि । मैसे अन्य देवताओंक प्रका हेनेका भी मैं नहीं प्राप्त होता; परंतु मेरे ऋष्ट होनेपर मे रक रेक्सा प्राप्त हो जाते हैं, यही न्यान हम रक मचोके लिये भी है। तब मधीके के देन है, में द्वार मन्त्रमें सम्बन्ध नहीं हैं; क्लेंकि यह कन वाति आदियो अधिवत व प्रकार प्रकृष होता

है। तबावि कोटे-कोटे तुक्क फलोके रिप्ये प्रकार इस 🚃 विविद्योग नहीं करना वर्णाने; क्योंकि व्ह तथा वहार करू केनेकारण है। क्यनम् कहते 🖫 **महत्त्वनः । 🚃** 

विकृतकारी वहादेकवीने रवेक्ट्रेके वितके 🔤 साक्षात महायेगी वर्षनीये इस प्रक्राश्चन-व्यवसी विधि कही के, 🚟 एकाविक हो मक्तियावरे 🚃 प्रयोगको सुकता या सुकाता है, यह सब क्यांके कुछ हो परकारिको प्रस्त होता है। (अक्टाप १४)

숲

# विविध दीक्षरका निकमण, सस्तिपासकी आवद्यकता तथा उसके लक्षणीका वर्णन, गुरुका पहला, ज्ञानी गुरुते ही मोक्षकी प्राप्ति तका गुरुके द्वारा शिष्यकी परीक्षा

श्रीकाण योते—भगवा ! आयो नक्त्रमा नाहात्व्य तथा उत्तके 🚞 📉 विधान बताया, जो साधार केंद्रके सम्ब है । अब 🖩 क्लम क्रिय-संस्कारको विकि सुक्रम बाइता 🐧 जिसे स्टब-सहन्ते 🚟 आपने कुछ सुनित 🔤 📰 । यह 📖 सुने भूकी नहीं है।

उपमन्त्रने बद्धा-अव्यव, 🖣 हुन्हें विषयारा कवित 🚃 प्रवेच संस्थारका विद्याप बता रहा है, जो सनका पायोका शोधन करनेवाहत है। मनुष्य विद्याले प्रभावसे पूजा आदियें उत्तम 🎞 🚃 श्रद होता है. 📰 च्यानकोयन कर्मको संस्कार कहते हैं। संस्कार आधीत पहित

कारनेसे ही 🚃 जन संस्कार है। यह

विज्ञान देता 🎚 और प्राप्तसम्बनको जीना

कारक है। इसरिजने 📺 संस्कारको की बीका भी कालो है । किया-प्राप्तामें हाराया विकास 'साम्पर्धा', 'इससी' और 'मान्डी' तीन प्रकारको क्षेत्रका कारोप्त किया 🛮 । गुरुके बॉल्पलकारो, सर्वपे तथा सम्भावणसे भी व्यवस्था को नत्संतर पार्शीका गांच कार्य-बाली संक्रा सम्बद्ध पृद्धि प्राप्त होती है, यह इक्टबर्मी देखा कहरानी है । <u>१११</u> टीक्सके पी केद ई—लीवा और तीवतरा । पासोंके क्षीय होनेमें को शीवता 🙉 मन्दरा होती है. उन्होंके भेदसे वे दो भेद हुए 🛭 । 📟 दीकासे

वस्वयस्य सिद्धि या उसकि प्राप्त होती है, वही

तीवताल मानी गयी है। 🚃 पुरुषके

पापका प्राप्ता सोवन करनेवाली जो दीक्षा

है, उसे लेखा कहा क्या है। गुरु योगमार्गरी क्रियके प्रतिस्थे प्रवेश करके ज्ञान-दक्षिते जो क्रान्त्यारे श्रीकृत केरे हैं, यह बायने कड़ी पाने है। क्रियायती दीकायते करती देखा नकते है । इसमें पहारे क्षेत्रमुख्य और मानवारमा क्रियांन विद्या जाना है। चिर गुर बाहरते वन्त्र का कन्नार ओक्नाचे लेकर विकास

र्शस्कार पासी हैं। प्राणिकारके अनुसार

रीवक पुरुषे अनुवास्था याका होता है।

हैन-क्रांक अनुसरक जरितनाराकुरक 📗

and संक्षेत्रके प्रत्येत विकास विकेश विकास कार है । जिस दिल्लों गुरुकी अधिकार बात यहीं हुआ, असमें सुद्धि नहीं असमें तत्त्व उसने व से विद्या, व विष्याचर, ह पुण्डि और व निर्देशको हो बोली 🖺 जन: प्रमुद सारित्यकानेत संस्कृतीको देखकर हुन हुन्स अन्यक स्वरूपको इस विकास क्रोकर करें। क्रे मेक्स्या इस्ते विश्वीत अध्यक्त वाला है, बाद पुर्वदिद्ध पात्र हो। पात्रक है। असः पुरू पान प्रकारमें दिल्लाका परीकृत करे। उन्हार क्षेप्र और आवन्त्रकी जाति ही हानिकारक राजान है: वर्गोर्क का परवासीय प्रजोधापन्यक्रमध्ये ही है। असम्ब और क्षेत्रका सक्षण है अन्तःकारणने ( सानिक्क ) विकास : 📖 अप्यत्यकारण 🚟 क्षेत्रा है. तम 🚃 प्रतिन्ते 🚃 वेन्यव. क्रार्थिकार," नेव्यक्तिका" और अवस्थितार"

रिका को शिक्यूकर आदिने पुरस्क क्रमणी प्राप्त करके अवन्त्र प्रकृत करने पर ब्रासीर कार्य अवस्य होनेकाले हम स्थाननीर्थ गुरुक्ती वर्गीका करे । दिल्क गुरुकर विश्ववर्गीय होता है और स्थाप गुरुके और चौरव होगा

अंक्रत है का थ है, जिन्हें करा उनका हित और दिन करें । अन्तेर सामने और पीत पीते भी कावत बतर्च कामा रहे । ऐसे आकारसे कुछा मून-भागः असे। स्वयु असमे जिलाहा रक्तेकाम से गुक्का क्रिय वार्थ करनेभाग form & mit the weller procures अधिकारी है। की युक्त गुजवान, विद्वार, परमानम्बद्धाः अवस्थानः, नरवर्षेता और 🚃 🏗 के 🔛 जुनिक वेनेपालन है, बुलगा ब्राहित प्राप्त कार्यक करनेवारम जो प्राप्तकप्रवर्गन 📖 है, को 🚟 जल क्षा है, नहीं क्षातालक साक्षाताल करन anne है। इक्सिक क्लाक्का पूर्व केल नहीं कर सम्बद्धाः । क्रीकार्ट एक-दूसकेको का सन्त क्यानी है, किन्तु क्या कोई विकास कुलरी जिल्लाको जार सम्बन्धि है ? काममात्रके गुज्जी

है। इस्स्रेक्ट सर्वका प्रकार करके विश्व ऐसा

अववन्त्र को, को नुसके गौरकोर अनुसन

हो । को गुढ़ है, यह दिला कहा नक है और को दिल है, यह युक्त माना गया है। निधाने

आवारने दिया है गुरू बनकर विराजनान

है। कैसे शिवा है, बैकी जिल्हा है। जैसी विद्या

है, कैसे एक है। गिल, 🖼 और गुल्ले

कुक्रमणे समान कार विकास है। निर्म

स्वीत्रात्मक 🖁 और गुरु सर्वप्रयापन । असः समूर्व कार्र पुरुषो आज्ञाको विरोधार्य

करण पाछिते । बारे मन्त्रा अवना करणान कार्यकारक और वृद्धियान है से यह गुरुके

🔤 पन, पाणी और सिम्माद्वार काणी

भिक्तकार---प्रकारको कर्ताच ४ वर्ष । गुरु

प्रकार होते हैं।

ह संस्कृते अहस्तानंदर स्थात 🚟 । २, वेहेचे अनुसन 🕮 । ४, विक्रा साम (स्थाप) एक नेट

- मीर्वादी विकासिका -

TITTERARTITETEREN FREINFREITEREN FREINFREITEREN FREINFREITEREN FERNEN FERNEN FREITEREN FREITER FREITEREN FREITEREN FREITER FRE

व्यासमाधि ही बुक्ति आस हो सक=ते है। कियें गरवामा अन्त है, वे ही सबसे पूका होशत कुसरोंको भी मुख्य करते हैं। गरवादिनको कैसे

ाति होता और मोनके किन केले 'जाना' व्या अनुका होगा ? " जो आकानुकाले

अतः हाता पुरस् 🖺 'युव्द' और 'केक्ट' प्रश्नामें कोई क्ष्मुक्को क्यू स्थ्य स्थातः इतः हाता पुरस् 🖺 'युव्द' और 'केक्ट'

ही प्राप्तान है, अर्थ नहीं। संस्था चूंध एक्क्वोंसे पुत्र, सम्पूर्ण क्रम्मोक्स झाल कथा सब इकारके उत्तक-निकारका जनकार

हेनेवर 🔣 को सरवालयो हैन है, 📖 बोबन निकास है। 🏬 मुख्यती अनुकर-वर्षम हुद्धि सरवहे अनुसंकानमें प्रकृत 🛗

है, कार्यंत्र वर्त्तम, क्यार्ग आहिले क्यार्थ्या आहे। आहेर होती है। असः क्यार्थ्या क्यार्थ्या है अकृष्ट जोशन्त्रकाव आग्यन्ति अहाँ प्राप्तक है, बुद्धिनान् पुराव सरीको अपन्य गुरु पूर्वे,

व्याप्त न के जाय, व्याप्त विकासकर-व्याप्त भूतृश्च सिम्बोको व्याप्त विकास व्याप्त करमी व्यक्ति । व्याप्त व्यक्ति नरह क्रम---

बुलोको नहीं : चीन्य गुजरत जनाक अधारे

सम्बद्ध परिषय हो सानेवर उसमें सुनिवर धरित करें। सवसका सरवका क्षेत्र न साम हो जार्थ, सक्कार निरमार मुस्लेकनमें समा रहे। सरवकों न से कन्मे होते और न किस्के सरह

राज्यक व तो कान्य (अड़ जार व कान्य पर) भी उसकी उपेक्स ही बारे ( क्लिके पास प्रश वर्षणक प्रशित भी क्लिको बीक्रेडे भी

अस्त्रम् और प्रयोजकी क्लानीय न हो, नह दिल्प को प्रोक्कर कूसो गुरुका आश्रम है। गुरुको भी पाहिले 🌃 📶 अपने

वर्गायक वर्गाश्चा करें। श्रातिय शिष्णकी से वर्ग और वेद्यवकी तीन वर्गनक परिश्वा करें। प्रान्तेकी संकारने श्वातकार सेवा करने और स्थिति धन वेदे आदिका अनुसूतक-प्रतिकृत संस्था केवर, उत्तन आतिवास्त्रेको स्थि

कार्यो स्थलकर और क्षेत्रेको उत्तम कार्यो

निरमुख्य स्था स्था अर्थेर

सक्तानामानी परीक्षा करे। गुरुके वैत्रकार असीट कार्यवर भी व्या विश्वापनी व्या ताल क्षेत्रे, व्या विश्वापनी, सूत्र्य, सभा विक्रा-अंक्षार कार्यक्ष क्षेत्रक है। को क्रिकीकी

हिला नहीं कारते, स्थान स्थान होते, त्रहा इक्को स्थान नकाकर त्रक कार्य कारतेको उद्यत श्रुते; अधिमानकृत्य, कृतिकान्यु और स्थानितित होकार त्रिय कथन

वृत्तिकरणिया, व्योक्तामारके संयुक्त और विकासक क्षेत्रे, ऐसे आकार-क्वाक्ष्मारकाले क्वित्रकारकोच्छे कृत, कार्यो, व्यरीर और क्रित्रकारक क्योकित विकास कृत्य करके त्रक्षका व्याक्तिक क्यू संरक्ष्मीका

रिलांक है। शिक्ष-संस्थार कार्यने नारीका

क्या: अधिकार नहीं है । वदि वद किवभक्त

हे के परिवर्ध अकारी 🛮 उक्त श्रीरवारकी

कोरको; स्थार, कोपल, सामा विजयतील,

अन्योग्यं नार्यमोग्य कि दिल्ला सार्योग्यन्ताम् । एतम् अस्योग्यः अर्थनी अस्यापिकः ।
 मृत्योगिद्रः तस्य के कृत्या योग्यन्त्राणः । तस्यापेने अर्थः विकः कृत्ये कृत्या कृत्या ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* अधिकारिओं होती है। विकास सीका पूत्र विकास नहीं है। वे भी नदि परमकारण अस्ट्रिको अनुसरित्ते और बान्याका निकानी जिल्लामें स्वाधानिक अनुसार रसते हों अक्रासे जिल-संस्थारने अधिकार 🎆 से शिवना परचोदक लेकर अपने पारोकी है। जुले, परिलो और क्लंसकरोके सुद्धिकरें। रिये महत्त्वकोचन (किय-संस्थान) 🎟

(अव्याच १५)

### समय-संस्कार या समक्रकारकी दीक्षाकी विधि

क्रमान्य् काहो है—चतुन्था । साम प्रकारके येथीने रहित सुद्ध म्थल 📖 📖 दिवसे पुरु 🚟 दिवसका 'समार' मामक संस्कार करे। एक, वर्ण और रक अर्थिके विधिवृत्येक श्रीविकी परीक्षा करके बाबा-जारवर्षे 📟 📱 बद्धारिके वर्ष क्षाताला विकास को । सन्तरको सीकर्ष वेदी चनावार आती विशाओं में मोरे-मोरे भूग्य चनाये । 🔤 ईशानकोजाने या पञ्चन विकाये प्रधानकृष्यका निर्माण को । एक है अक्षाप 🚃 सनमार पैक्टेक, 🚃 पक अनेवा जकारची च्यूलंडच्य चारवजीके इसको स्वापे । तत्वक्रम् वेदीके वर्णभागने शुभ एक्क्रमाँसे युक्त सम्बद्धा करावे। सारतंत्रके सुवर्ण कारिके चूर्णने बढ़ मण्डल 🛲 भारिये। 🕬 ऐसा हे 🖼 जाने इंप्रत्या 🚃 स्थित 📖 स्थेत । निर्वत पनुष्य सिन्दर लाग रूप्यामी पा निर्माणे बासरको पूर्णने ल्यान बनावे। सा बच्हनमें एक या दो इस्कार क्षेत्र का लगा कपल बन्तने। एक ग्रामके कपलबरी कर्णिका उत्तर अञ्चलको 🗺 व्यक्ति। काके केतर कर अपूर्ण में और ऐस भागमें अञ्चल अधिकी करूप को । से श्रमके कारतकी कविका आहे एक इस्बनातेने तुर्ग केनी सामित्रे । 🛲 📰

क्ष क्षत्र का आवे क्षत्रका नव्यत बनाये और औ प्रदेशनक्क कर्माकोले सुर्वोपित करे । अधक्रम् कान, माम्बन, मरसी, 🎟, कृत्य और कुरानो का मण्डानको शास्त्राचित काले काले 🚃 शुन त्यानसे युक्त विकास राज्यां । स्वाप्त को । यह काराव कोचा, कोडी, लीवा अक्का निर्द्रीका होना वादिये । अस्पर गन्ध, पूज, अञ्चल, क्रास और दुर्जाहर रसे कर्षी, इतके कच्छपे समेद क्का लिंग्से काम और इसे के मूरण मध्योंने अवस्थानित किसा भाग । उसमे भूद्ध जल भर विका भाषा । कलकाने एक सुद्धा कृता श्राप्तवाण कृतास्त्री और कार्ये कृत्या ज्ञान । सुवर्ग 🎆 🚃 क्रेक काव और उस कारणाची अवस्ते एक विकासाय। 📰 आवारका कामरको उत्तर सुनमें सुन आदिके क्यां इतरी या च्युआ, वर्धनी (विकिञ्च क्रम्पण), कड्ड, चक्र और क्रमल्डल आदि क्क सत्त्वनी संबद्ध करके रश्ते। उत्त अक्रुरमञ्जूरको अञ्चलमे सन्दर्गमिकित ज्याने भरी 🔣 प्रयंत्री अवस्थाने निषे रको । विकर मच्यारकोः पूर्वभावनी पूर्वभार नकारक करनायर स्थापन करके विजयी शिक्षिपूर्वक म्हानूना अवरण करे : समुद्र 📰 गडीके विकारे, भोशासार्थे,

क पन्तक ईसामकोकने पुनः एवं नेवीयर

The addition of the production of the same वर्तको विकास, हेमारको अवस वर्ते काहे उत्तर कृतकुर्वक इस विकास का किसी की करेवर स्थानों समाजी अवस्था करावृत्त करावृत्ते।"

रमको निमा कृतिक एक कार्य प्रदे । हिल पूर्वपत् सम्बाध और अतिवारे केवे बनवार गुरु जारायुक्तमे पूज-भारको जोड धरे । वर्षी सब प्रकारके प्रमुख-कृतका क्रमाक्र terit femetiik seggregia majois

firther ye your work frontist.

प्रमाणन काली, अपने होना को । सक्या ही कृतरे अञ्चल भी कारी ओरावे काले अञ्चलि क्षणे । आकर्षणे आहे क क्षणाई हेन्सक इनके रिक्टे विकास है। अस्थानीविक्योगरिकारे

प्रवास कुरूरों ही हमा भारत साहिते। कुले न्त्रेगीको साम्रात्त, स्रोत 🔣 महत्त्वक प्राप्त पर्वाचे । अन्य विकास पर्व पर्व विकित्रम् पर को । पुत्रः, पीत्रः, क्रम स्वं

अन्य पहुंचा पूरू को होने पार्किन। streim felier, ger, granner तथी पुत्र। मनकार् श्रीकरका पूर्वन सनक कारके विकास अनुबद्ध कालेको इका जनमें से आवार्य महावेगगीते इस प्रकट अर्थक करे—

प्रकृति देवदेवेश देवन्त्रीतस्य स्वयक्तात्। विकेशकें विकेश पूजार मा प्राथित : 'देखोडेकर । जनम duit i निवृत्तव ! क्वनिये ! वी प्रतिये प्रवेक कारपार 'में हेला ही कड़ीमा' इस

जन्मार इक्केलको अञ्चली कामर गुर इस विकास विकास अस्तास जिल्ला हो पर place where figure the service front कुरुने। यह दिन्य एक सन्तर चेवन भवाभागमें महेकाको महत्त्वा करवेद करवेदाव और दिल्क है। उसन सरदे अन्तर पुर: विकासकार विकास प्रश्नाकारण कृत पुर पुर पुरा है। अन्यक्त-पूर्ण को । कोहर्कानपुरः स्तुत्त-पुरस्का स्थापन प्रति प्राप्तका महारक्षण होताच्या ज्यान वाले अवारताच्या जब और वहलेक्योचा व्यान कर रहा हो । वर्षनीने परित्यको और ईक्टके अक्टकी जो पश्चिम का दक्षिक क्राके राजने नवास्त्री कुरा करे । किर मनायुक्त अस्त्याने जना तथा । कुसके अस्त्यावर अस्त्यी और मैंह कारके पुरा आदिका प्रतान करनी समाजितराम् पूर्व जिल्लो और पूर्व करने पूर्वकी और कुंद्र mer-mer erte gerit unt biffen- meit was ib's form grent abr fig मानों क्रम मोह है। युक्त प्रेश्वनीके कारते foreign shalls with well transfer sempen um diener unte fert अधिकारिका कुरू प्रश्न-आने इन्हेंसे जानी अधि पवि है। इसके मान् किनाओ दरकारेने चन्त्राची भीतर क्रोल कराये। क्षिम की पूर्वते केरिन के श्रीवरकीयी तीन कर अविकास करें। इसके कर प्रमुखी कुर्वितील पुराह्मीर प्रकृतर पूर्व क जारको और है। काफे दुवनिय रूपानी चर्कि निरस्कर संस्कृत प्रणान करे । तस्त्रकार मूल्लको पुर क्रिक्या जेवल सस्के पूर्वभार अस्तानको प्रात आके नामकार कुरानी साहत बारवेके पश्चार नेत-साहत कोरर है। किया पुर: पायहरूकी और देशका इस सेंध्र प्रयुक्ते प्रसान करे। प्रकोर बाद दिवास्थान अववार्ग दिव्यको क्यारके प्रोप्तन अपने अने व्यक्ते कुश्रीर आकृत्यर क्रिकाचे और अहारेक्सीकी

आराधना पास्त्रे अस्त्रे वसम्बन्ध विकास विकास कारणी कारण करे। यो कारीसे करद प्राप्त रही । 'में दिला है' इस अधिनामने । ही उन्हान है, जर किनाने केन्स्र स्कारकों सन्तर्ग अहोचा सर्व को। सम्ब के आकर्षकार्थे ज्यांका हुए ईकाके पुर्णान

गिरकर काह्नम् 🚥 स्त्री । स्वरूपर 🕮 from their fait market and faithers **ाता करके और अस्ति है है, तर पुर पुर**ः कृतिका विकासी अपने कर 🔤 है। कुरोंने अववासी स्थल पर्य 🚟 पूर् भिन्न का प्रकार अने अन्यो अने भीतम असमित करे ।

magent replacement were well-वाही-संबाग करे । किर विक-कावारे काले हिं। भारते अन्यका विकास करे. स्था किन्तके करियों अनेकारी भारता करे. साथ ही मानोका तर्गत भी को । कुल्यकांट स्पेक्षेत्र विक्रे 🚟 व्यास्त्रपूर्वतः का angived but united the angive selecte fieb arp-rediges & mills र्मान अञ्चलियाँ है। इसके 🚥 पुरस्कृति har weiber ift mellerik felber मुख्याको पुरः एव असूनियाँ कविने सर्वः । किर देवेत्र दिवस्था पूजन सन्ते अन्यत् प्रकार और इसन करनेके प्रकार within their mine devel you क्षी । परकारहरू अस्ति वैद्यालको विकारकार असे अधिनावकी प्राथित करे।

बिरा इसी तरह श्रीतिकाचका की उन्हार करके

पूर्व जानो साहानामधी प्रशासन को । पूर्व

प्रणातीने व्यक्तिः श्रीत्यकः सी स्कृत

कारों, आकृत्य बाजने । वित्र इन क्षेत्री दिल्लाक अधिनेक करें । स्वृत्यार किना अर

मुख्य गुरू विकास सेवारे सम्बंध अपने प्राथमा 🔡 स्थानस मारे । फिर विकास प्रोक्त और विकास कार्यात रहे और विकासकार उत्तान करने अल्डे अल्डे कार्या किरमारिकेंग अञ्चलक पूर्व । असे प्राम्यों 📺 विकास सम्बद्ध सम्बद्धाना विकास अस्ताना अवने अस्ताने विश्व क्षेत्रेको सामन करे। पूर्वक हाराहरू रेकन (मि:स्वरण) और। क्यूक्ट है। काम कामें का माईके <u>स्थ</u> 🏚 हिल्लांक 🚟 📨 वर्ग प्रवेश करे। when field spice statement when fireple कारण विकास करें। साथ ही का मानक को कि की रेसरे क्रांका सारा पर जा के पक्ष और का पूर्वतः प्रकारित हे का है। period and the about-depends from नाकिने संकारपुर एवं पूरवह अवस्थानस्त्रात अपने विकास क्यरियुक्त सहनेते विकी असरी foliage wit a floor section in with कुरवास्त्रात सहित का जीव-वेहरणके mille fruit fremte gegelt emfere me है। सरवद्वार, किन्यका स्वर्ध वरनी विकास कारणा हुए प्रक्रीपनीतको अने देवार गुरु क्षेत्र कर असूनि हैं पूर्वाहित होता करें। हालो बाह्य अस्तरभादेशके दक्षिण भागमें **व्यक्ति पुरस्त तथा पुरस्ते आत्करीत** 

> अस्त्वर्धे और करके को स्वीतव्यवस्त्री विकास वर्गर र विकास गुरुवारे 🖼 🚃 जोदे मो । एक 💷 पूर्वाचित्रक हो एक वेद म्बानपूर्वक सेन्द्र किने 📺 पूर्व कार्या हेका किक्का काम करते हुई मनायात तक महार्थन्य वास्त्रेकी कार्यके साथ

> कार्यः सेतु प्राप्तकात विकासा अस्या 📜

अधिकेको परम्यो गीवकर केर पण करण को, आकाम करके आवेदल हो हान केंद्र मन्त्राचे साथ । यस गुरू महरेकी नहीं उसे क्रमान्यर विकास क्रमाने व्यक्तियोगी कृता करके करणाल करे। इसके कर कानी-का व्यानेकरीका ध्वार काले क् होती इत्योगे कार ने तिरमके अहींने राजने और दिला-पंचाका प्रशासन करे ।

सर्वकार विकासी सर्वकारणको ferrous up-grande seguitares unto tests quitere रिकारे आवश्या मान करे और 🖼 क्रिक्का अवस्थात करणेर वर्धातिक विकित क्रमही प्राथमिक पूजा पर्त । सामध्यम् साम योग व्यवस्थानीयी प्रत्येत सरे—'वर्षे ! आप विका वहीं विराजनार हो।' इस तक क्रवीय क्रांचे वय-क्री-चन का जानस और रिश्य भगवान् विकास नेवाने व्यक्तिक के रहा है। इसके बाद पुर: शिकारी पुरत करके दिक्काकरिको देखी अञ्चल प्राप्त करके ye freek met all-all fre-क्याका क्यान्य को । तित्य क्षय सेहे हर इस प्रकार प्रकार अर्थने का साम Personal September September allt-allt असकी असकी को। किर समान्त्रान-क्षात अकार्य प्राय-प्रकास स्टेश है, क्षात्रा सुवस्तिक प्रकार कार्यावा विकाले प्रति सङ्गालकोता को । सन्दर्भात रोक्षेत्रके काल-काळक चीराने अञ्चल Spring states suite ber absentell विका दे। सहस्था विका पुरुषी अवसमे सिय, अपि तया गुरुके समीच पविज्ञासने प्रोक्रापुर्वक निवर्गपुरसम्बद्धे क्षेत्रसम्बद्धाः

कारण करे---

क्षं क्रमचरितकश्चेदनं हिल्लोओं यह। न स्थापनार्थे पुर्देश कावन्तं प्रतिकेताम् ॥

'ओ रिक्ने प्राचीका चरित्रकन कर देश अवका क्षेत्रा अकवा सिर करा देशा भी क्ष्मा क्षेत्राः क्षित्र वे वनकर् तिरोक्तको पूर्व किये किया पानी भोगन की का

क्यांच्य नोह हा र है, सरका यह चनक्ष्य क्रिक्ने ही निक्का रक्ष्यत अपूर्वित आर्थित हो रंजनपूर्णक क्वीची बातानम कारक को । विका अल्पान विकास की पाने केलक्षेत्र अञ्चल करते हैं । देखा करतेले उस विकास का 'स्कूप' क्रेप । स्ते क्रिक्ट अमेर अस्ति अस्ति होता । and spirmed formed great secures कारत कारते हुए एक उनके कारणे प्रत्य सामित । इसके कहा पूर्व कारणाल कारके अन्त्रे कृष्णे वर्त केवा कृत्यका ब्यारन करने हुए इस भाग गण प्रकारनो affreiben errit fermir greif it it : क्या है अनुवंशकीयो प्रतिका अक्या कारत कु अर्थन (प्रेट्स) और क्यानक पूर्वा, होता, जन एवं भारतके साधन भी है। मैसर का किया की विकासकोंने जाते की उन भागाना है व रेगाल देवविष्य संबंधित संबंधित प्राची प्रमुख करे । स्थापी अञ्चलका स्थापका व बारे, आवार्यके ताल क्र्री जारी बक्कुओंको अधिरकार्य विरुपर रक्षका से जान और क्वाडी रक्षा करे। अवनी प्रक्रिके अनुसार बढ़में का करवें इंकारतीयों कुता करता रहे, हानी: बाद कुट चरित्र, सद्धा और कुद्धिने अनुसार जिल्लाको फिल्काकार्यकी जिल्ला है। दिवासाधी सम्बद्धारके विकास से प्राप

बद्धा है, को अवक दी हो तथा और भी के

न तो अपनी इच्छानी करे और न दूसरेकी उत्तम सावन है। त्रेरणासे ही। 🚃 जनवर नैने संबोधने

वाने बताबी हो, उन सम्बद्धो दिल्ला सम्बद्धान-संस्कार—सम्बद्धानास्की दीक्षा-शिरोधार्य करे। गुरुके आदेत्रके ही 🖦 का वर्षन किया है। यह पनुष्पीको साक्षात् हिलागमका प्रहण, परान और अपन करे । हिलामककी प्राप्ति करानेके रिप्ये समसे (अञ्चाम १६)

女

#### पड्रमको सनकर

उपमन्त्र कार्यते है—कहरूका । इसके 🚃 गुरा क्रिकामी कोन्यताको देशकर इसके सम्पूर्ण क्षणांग्रही नियुष्टिके विशे व्यवस्थित को । कता, सन, भूनन, कर्ण, यह और मच्च— ये ही संक्रेक्से क अव्या कड़े गये हैं। निवृत्ति 📍 अवि, जो वीन भारताई है, उन्हें निहान् पुरूष पारताका कहते हैं। अन्य परित्र अस्ता इस परिते कलाओंसे ज्यान है। क्रिक्तक्के केवर चुनिवर्णन जो प्रम्बीस सम्ब है, प्रस्के 'तरवाध्या' कहा गया है। यह श्रम्म सह और अञ्चलके भेक्ते के प्रकारका है। आधारते रेकर जनगतक 'प्रवस्तवा' कहा गया है। यह मेद और उपभेक्षेंको क्रीक्षणर साह है। सहस्रकृत के वधान वर्ण है, उन्हें 'क्याध्या'की संज्ञा दी गयी है। पर्दोको 'पदाच्या' करत कथा है, किसके अनेक भेत्र हैं। सब क्रकारके उपलब्धेंसे 'मध्याच्या' होटा है, जो परम विद्यासे न्याप्त है। जैसे तस्त्रनायक शिक्की क्लोबे यजन नहीं होती, उसी प्रकार का मन्तनावक महेश्वरकी भव्तकार्य गणना नहीं होती। करूप्रया व्यापक है और अन्य अध्या स्थाप है। जो इस बातको ठीक-ठीक नहीं जानक

है, 📖 जन्मकोधक्का अधिकारी नहीं है। फिलने कः अध्याके अध्याका 📖 नही प्रकार सम्बद्ध 📕 नहीं 🚃 है। इसकिये क्रकाओंके लाव्य तथा उनके व्याप-व्यापक 🚟 ग्रेस-श्रेष 🚃 🖹 अध्यक्षेत्रम् करमा चाहिये । पूर्ववर् 🚃 और अवहत-निर्वाणका 📟 नहाँ 📖 पूर्व विकास 📗 हाथ रुप्ता-चीक् सामानामा क्यामे । तस्पक्षास् विश्वकरित साथ और निस्पकर्प काले वर्ष्यक्षे प्रविष्ट 📗 पहलेकी ही 📟 🚃 📆 पुक्त करे । दिश शर्ध लगभग बार हेर बावलके तैयार की गयी श्रीरमेंसे आका प्रमुख्ये नैनेस समा हे और सेच स्थाको क्षेपके प्रिये 🚃 है। पूर्व दिशाकी और को हुए अनेक रंगोड़ी अलंकुत पञ्चलमें नुरू भाष करूकोन्ही स्वापना करे । व्यक्तों तो बारों दिलाओं में रखें और एकको मध्यभागने। उन करल्लीयर मूलमञ्जूके 'नमः जिलाम' इन पौची अक्रारेंको किन्दु और नावसे युक्त करके उनके द्वारा करपशिविका 📖 गुरु ईपास अवदि अवस्थिते स्थापना करे। मध्यवर्गी

मिम्नि, प्रतिक्षा, निक्षा, शान्ति और शान्त्रवीकः ने प्रीप प्रत्यार्थं है।

\* igiti ipalius -

कारणाया 'के ने दिशासन तथः दिशाने स्वापनार्थि स्वापना क्षेत्रभाषा स्थापना करे। पूर्वकर्ती कारणायर 'के व कल्क्ष्यन नगः तल्क्ष्यं स्थापनार्थि स्वापना तल्क्ष्यन्थे, इतिस्थ कारणाया 'के वित् मुक्तिम स्थ

वृत्तिक कांग्रामा 'ॐ हिं अकेवन का अवोरं अवस्थानि सामा अकेवनी, कान का इतरकानों रसे हा कांग्राम 'ॐ के कारोगाय नाः कांग्रेचं स्वयंत्रानि कांग्राम कांग्रीमाय नाः कांग्रेचं स्वयंत्रानि कांग्राम

तिन्ते को आश्री कीर रखी वर्षों की, जाका इसन करके होता जान तिव्यक्ते नानेके तिन्ते हैं। वहलेकी श्रीति क्योंका नर्वकाल कार्य करके कुर्राहित हीत करके श्रीति प्रतिका कर्य करें। प्रतिका कर्मति कि है

न्तः (६) वाण प्रस् स्वारं वह क्यारण करणे क्रमणः क्षमा आदि अञ्चीनो सीन-सीन आयुनियाँ देवी कादिके (अयुनिये क्षमा, तिर, दिस्सा, क्षमण, वेकाम और अन्या— कृत क्षःवरी सामात है।) क्षमोते एक-एक अञ्चली सीन-सीन क्षार क्षमा प्रकार रोज-तीन अञ्चलियों क्षेत्री कादिने। इन सम्बद्ध

त्वान-तान अस्तुताना क्या प्राचन । इन त्यान प्रकृतका तेवाकीकार्थ विशास कारण वाहिने । इसके बाद प्राचनका कुम्बरी कार्याके क्या कार्य क्या त्यांक स्तुतानी एक बार तिर्वा कारके कुनः तिन्वा करे । किर

(4) चुंत्रको अधिवर्गिन्स करके स्थात एक होर शिक्कार शिकाके अध्यक्तको क्षेत्र है। शिक्का शिर केंना करके एका हो जन्म, उस

अवस्थाने 🚃 का आधे पैरोप अपूर्वजन

वीन आयुरिका होम काके का नाईको सेवार का कुले स्वाधित को । किर पूर्वकर पूजर फेक्कक दिल्लके इन्दर्भ शक्त ज्ञान

अस्तिकोचे प्रसार दिवाको निर्मात कर का राज्याने पूर क्राको एक सुराने जोड़े और 'रू कट्' क्याने रक्षा करके जा सुराको दिवाके प्रतिको लिए हैं। किर क्षा प्रसार वर्ष कि विकास प्रदेश सुराज्याक पान है, व्या और बोन्सक हो प्रसार नक्षा है, का विकास प्रमार क्षाकारीया असी प्रोक

काराओंको, यो सामानानि सरवानीनी

हैं, अर सूत्रमें इस्तेर क्या ने नेकार मोद्दार काहिते । क्या---'मोद्दारीकों अन्तरकेत्यको केवनति, अनुवर्धकों अभिनक्त केवनति, नेकेव्हिलें निकारकों केवनकेंद्र, अन्तर्वकों अतिहादको

केवकार, पृथ्वेतकी विश्वतिकारों केवकारि है इति । इस नामु इस कामओंका केवक कार्य

राज्य अवस्थि जानादि जारोजी जाहिका विकास करें। इसी तथा नामदि गाडीनें भी नामदानेकी अवस्थि देखें। निम्ट अनादी मानोः तम मानाओको संबोधित अरे। **ावार किया के बहुतायर पुष्पते ताह**न करके अन्त्रे शरीरतें 🔤 📺 कृतको बुरम्बक्ते कारमपूर्वक प्राप्तकीत क्यो अधित करे। इस प्रकार कारकः क्रमकरीतासे अराज्य करके निमृतिकारण-क्षेत्र कृतेल कार्य करके और आकृतियाँ केवार प्रकारको एकः क्रिक्का पुरुष करे। इसके कर् देवलके दक्षिण वागरे विश्वको क्रमायुक्त आक्रमार क्यालने इत्तर्गाधनुस विद्यालर एक होनावरिश्य कर को है । मुख्के विषे हुए ३८ बाउध्ये किया आदरपूर्वक प्राप्त करके दिक्कर नाम से को का नाम । जिस के बार आवाप करके दिवयक्ता स्थानन करे। इसके बाद गृह दूसरे सम्बद्धाने शिक्षको सञ्चलका है। जिल्ला की अवके प्राणिको अञ्चलक हुन्हे कीन्यर क्षेत्रक अवस्थान करके विकास स्थान करे। इसके यद गुरु हिल्लाको परकारों पूर्वचन् विकास को शाबीका लक्षणसे कृत इक्ताव्य है । विका पूर्व या जारबरे और क्षेत्र करके केंद्र और मीन हो इस दर्शनके कोमल अवनान्यका अपने हरितेकी सुद्धि करे। फिर का हर्तांगको क्षेत्रार वेश्वर हे और कुरुस करके रीप्र-क्रम क्रोकर रीरकका स्थापन करे । जिल

गुलाके आहार पायल किया दाय जोदे हुए निकारकारणे प्रकेश करे। 🚃 वेले हुए क्योनको सब्दै भूको पूर्व, उत्तर ना महिन दिवालें अपने सामने देख 📟 गय से व्यापन है: अन्यका अन्य विकाशीयें देखनेवा अवस्थान सेता है। यदि विक्रिय दिशामधी और ब्बू दीम 🛲 🔠 उनके श्रेमकी शामिक रिक्षे पुरु पूरायकारे एक स्वै आठ या जीवन क्राकृतिकोका क्रेम करे। मन्त्रक्रस, सिन्यका हर्को करके अस्ते कार्य 'तिस्व' जनका तान कार्यक्ष महान्येनवर्षिके दक्षिण मानार्थे शिक्यको किछाने । वहाँ कृतम मनागर निर्दे हर कुलके अधिनारिक आक्रमण परित sion दिल्ला कन-हो-सन विश्वका आत्म करते हुए पूर्वकी अंग निरद्वाना काली रासने कोचे । तिरकार्थ सूत्र क्वेचे वृद् का विश्ववयो रीवकाको विकास ही प्रधिका एन जुल क्यान्तर हेक्टर-क्यारण करके वसे क्या है। हिल्ल दिल्लाके जानी क्वेस सम्बद्ध सिल और सरकोले कीर रेका क्षीककर पत्-भक्तका वय इतके देवाके बाह्यभागमें विकासीके है। वरित है। हिल्ला की कावास्त्रपूर्वक नहीं सतने क्षेत्रक रहे और ज़बेश होवेबर अपकर अवने देवी हुए १८३१वीं करते गुरुको बतावे । (अध्याम १७)

### वहध्यक्षोधनकी विधि

प्रकारम् अवसे 🛮 — बबुरू सन् ! त्युनपर पुजरी शक्षा हे हिल्ल कल आहे. इत्यूको कर्पको समाप्त करके विकास भिक्त करता हुआ क्रम केंद्र किन्यम्बालके संबोध जान । इसके कह पूजके रिका करे दिक्का रोग सारा कुछ नेक्कन्यन्थर्कन

कर 🎟 अननार भूके असे मन्यसम्बद्ध देशीन करावे। जॉलमें गड़ी सेवे खनेपर मिन्न कुछ पूरत विकेर । वहाँ भी कुल गिरे, वहीं अलको कालेख है । फिर पूर्वकर को निर्मातक वकालने से बाकर ईक्सर देवकी पूजा कारणे और जिल्लामिने इतन करे। यदि

- Mar Property at engeleg t<del>im gang na dalan as a renes a sa casa a test pos restratad de diós en servicio id</del> de fast

किच्यो द:स्वत देशा हो 🔠 जरने देख्या विकास आसीत (अधवा भोड़ना और अप्रियं आसूति है। सहयात 🚟 विसे हुए कुलको पूर्णका सरकारका असकाenteren geneit fester flagfe-वारावाचनी वानीश्वरी-कृतनार्गन स्थ कार्य होक्यूर्वक करे।

इसके हुए निवृत्तिकारको बारवक रहते कानीकरीको 🚃 🚾 क्यालो न्याचेनवीनेः पूजनपूर्वतः 📖 आहरित्यं दे : विकास एक है हाए रूपूर्व चेनियोंने बाह्य कारानिकी भागाना आहे । विकर विकासी कुल्ला प्रतीयमें नाका-जोकल आहि 🚟 मान्त्रे असर्वितन्त्रको नेन्द्रर प्रदशायने निमेदन वर्ष । दिन्द 🚟 औ औ को 🚟 अरमार्च कुरामको साम्रोक कुल्ला नामीत्वा चरवकते एक है साथ सन्तर्ग केनिकोचे संबुक्त करे। हेक्काओकरे ३००० जानियाँ हैं, सिर्वेच-बोनियों (यञ्च-बांधायों) को परिव और मनुष्योक्ती एक व्यक्ति। इस अध्यक्ष प्राप्त भीवत् व्यवस्थि है। ३० दशको विष्यको एक साथ प्रयोध करानेके रिप्ते कुर मन-ही-पन मांक्यांच्यां जिल्लाकी असलायो वक्रोकित रेतिये वागीवरीके गर्वने विकेश बारे । बागीवारीचे शाबेबरे विक्रिके रिक्के नहरिक्कीका कुल्प, प्रणाम और 📟 निवित्त कुमा करके हुए विलाद करे कि वकावनुक्रमको यह गर्थ किन्दु हो एक । सिन्दु हुए नर्पकी अवति, कर्मानुकृति, सरस्का, मोगप्राहि और परा प्रीतिका क्लिन को । सरपक्षात् कर जीवके बद्धार 📖 जतीर, आबु एवं जोनके संस्थारकी निर्वाहरू 🕮

तीन अस्त्रतिका इक्य कर्मा हेव गृह

महारोकणीरो प्रार्थना स्तोः क्षेत्रस्य-

शामिके निन्दे से 🔣 📖 बार मूनकवारे जिक्काहर्यक) एक बरक्के निवारमञ्जूर्यक क्रियमें सरीरका जोवन करते अस्ते विकिन सम्बद्धाः स्थोन् स्था सत्ते । स्थापः पर बेहर जिल्हा सकते बैतरणको केवरर सकत वाने । निरु अधिने पूर्णाहीर नेवार प्रक्रमा कुलन 🚟 । इस्तानेंद्र रिक्ने 🔠 असूनी हेक्टर को विकास अञ्चल सुरक्षे । रिकारक स्थाप कार्य हुए। जीने का परायु (

> where the same related a arrestati sarbaner & c grit yerk fleg. 🔤 प्रत्यन वार्थिने । 🕎 भगवान् रेप्तनकी पुरुष्य प्रस्ता है।'

ल्यानीको विल्लाह यह आहेत कुराकर जनको मिथिका पूजा और विसर्वन करके प्रमुक्तेमधीको अर्थना प्रारं और जीत **विक्री शिक्षी अवकृति है । सत्यक्षास्** निवृत्तिहास पुरु हा विकास अस्ताना पूर्वपत् प्रहार करके अवनी असला एवं सुवने स्वर्तना 📖 कामीकावार कुमल वारे । उनके रिप्ते सीम आहरि हे और प्रमाण 🚟 विकास कर है। तलकात विवास पूजन प्रतिवादनाके राज्य शर्मीरामा स्थापित गरि । उस समय एक कर पूज करके तीन अधृति है और जिल्ले अस्ताने प्रशिक्षकारको प्रवेशको 🚃 करे । इसके बाद प्रतिकाका प्राप्तका कार्येक कृषिक सम्पूर्ण कार्य ब्रह्मात कारेके पश्चात काले amin जनीकरोहेजीका स्थान करे र क्रमणी क्रमीत पूर्ण क्रमुल्यक्रको समान है। भारतके बहुत्त्व होन करने पूर्ववृत् हाते।

क्टरकर मनकर् निव्यको परमाना विकासी अपना सुरात्ते। किए इनका भी

विकारीय आदि क्षेत्र कुरू कुर्न काले. इक्त्यावीसाकाररका दिला-कुर्न किर्मा हो अधिकारा विकास संखेग करे। अस्ये धी पूर्विका एक कार्य करे। साथ की कार्ये च्यात् वालीवरीवेलीका विकास-स्टार एका प्रभावित अधिये पूर्वक्रियान एवं वर्ज क्षान्यः सम्बद्ध करके वर्णकर नीतनकार आणावन एवं कृष्ण असीर वारे । विश कृषीक रीमियो उन्हें भी विकासी अवका सुन्त है। रमानगर प्रथमत की विकासीर काले. विकासी केंग्यानियो नियो नियानात्रको सेवार असमी माहिका अधाकेका वर्षे और कार्ये न्यानिका व्यक्तिकरेशेकेक पूर्वकर् बाल वरे । जनकी अनुवासि प्रतः सामन्त्रे सूर्वकी मंति अवस्थ राज्यी है और में द्यारे Approximate transfers and the fire अकर भ्यान भएके होष सार्थ वर्धका करे। निय महेक्क्षेत्रका आवाहर, यूक्त और रुको मोहको अन सन्ते अने वर-दी-का विकासी पूर्वीक अधार पुराने । प्रत्यक्षा मोक्समा विकास कर्मा अन्य क्रांपि-कारक प्रान्तिया कारक व्यक्तिक अल्पी मानवास्तात अवलोगान यूने र and receive week underlieben विकास करें। उसकर स्वयंक अवस्था-मन्द्रालो समाप न्यानक है। इस प्रकार व्यान करके पूर्णाही। होयक्षेत्र सात् कार्य पूर्वकर करे। सेव कार्यको की कार्य स्कारितकरी विकित्तर पूजा यहे और उन्हें भी अभित पराक्षणी प्रामुखी अवदार सुन्त है। मिर गर्र भी पूर्वपर रिच्चके प्रकारकर विकास कुल करके का भागीकर्तकारी प्रमाण गरी और उनकर विवर्जन कर है।

सदयकार विक-पन्ताने पूर्वकत् विकासे

व्यवस्था होशक करके वह विकास की कि

गमा। वर्षे अस्वअंते यो जे जिल्ही सर्वान्त्रकारिके परावरीय है, वह सरीकें मुखेरिक सम्बान केमरियानी है, देशा अस्त्रेत महत्त्वका व्याप वर्ष । वित्र का प्रतिकेत अपने बहुद्ध राजनिवाने अन्यान निर्वास हुन् किन्यको से अस्तर दिवस है और अस्तर्व फैन्मिको धोकर दिल-प्राच्याने कारणी हुई वस्त्रीर्थंद अपूर्वा सुरुपतित अस्त्री निकारका केवल परि । यह निकारक पहले चेवाचे रक्तवर मित पेट तम क्रियम केन्द्र' का इक्कार कारके उत्तवा रिवरतीयों इन्में फर है। किर कैंगी क्रेकर रख है और विकास के बेरामको उसके प्रतिपर्ध सीहा है। हराके कर पर दिल्ल कुल, अध्यक्त और व्यक्तिकाचन कर है, तब उसे महाहत्ये, निकाद में जान और फिलाओ द्वारान् प्रचान कर्ण किनालेकारित केवली सुनिके निन्ने क्योगिया रिनिन्ने पुत्रा को । सक्तपूर कार्य कार्या और-और उपारण करके अर्थाने सीम अस्त्रतियाँ है। फिर यम-बैक्सन्यमील क्षेत्रको सुद्धिके रिन्ने क्षेत्रक क्रिकार पुरस् जाके प्रकार मानीहरू कारण करते हुए अधिने नीम आहरियाँ है ह वर्ष नकान्ये विराज्ञकात अन्ता कार्यती-स्वीत राजुकी संभावका काके सैव अवस्थितीका स्थान बारमेके श्राह्म गुरू क्षय बोद इस ज्वार ऋषेता करे — भागोशकात्रीय श्रीदास सामानः।

क्षा सरकार कर नामेंद्र सकल्या ह 'क्लान्य ! अस्त्रकी क्रमको क्रम रिक्यमधी महत्वसूचि भी गर्गा; असः अस अस हो अने अंतिको प्राथको क्षीकार्थ ।

THE STREET, STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE STREET, STREE

प्रश्न तरह करकाती प्रश्नीय कर पाड़ीparate that definitions कार्यका सम्बद्धाः कार्यक्षः पूरावृद्धिः करे । विकर-राज (पुर्मी), अस्मिर-तत्म (चापु), चीध-🚃 (यहर), उन्न-नगर (अधिः) का व्यापनाम् एवं एकारणा आक्रम-राज्या भूतपुद्धि कर्वने विद्यान करे । यह विद्यान इस कृतिकर्त सुर्विक कोरकरे हैं हाता करिये : भूतीवी प्रक्रिक्तिका केवर करके 🚟 अधिकारिको या अधिकार केवलाओरकीय क्लोर स्वानसूर्वक विश्ववित्योगके प्राप्त को परन रिवर्ग निर्वाचित करे । इस प्रकार विकास रार्तिका होधन करके माध्यक्रम को क्या को । किर क्लबी सक्को भावतकुत हा अञ्चलकार्थाने अञ्चलीका करे । अञ्चलका असमे appropriate parties with a series former अध्ययन समीतका निर्माण को । जाने पहले समूर्ण क्रियामें मानवर सुद्ध सारवादिक-कारणका हिल्लाके प्रकारकार न्यान करे। फिर शामितकारका मुख्यो, विकास-एका भागी केका वर्गायकोता सामग्री, जीव्यासम्बद्धाः स्था स्थान वर्षे । स्थान arch abdirelje speripen men कारीर सम्पूर्ण अञ्चलितिक विरूपको विरुप्त स्थानम् सम्बद्धी । विरूप असमेत प्रयूप्त स्थानम महानेजनीया अल्याहर संग्ये पुरान सहे : मुलको पाहिने कि हिल्को प्रकान है।कोट प्रकारको नित्र उपरिचान स्वयक्त विकास केनरे केनको हुए उस दिल्को अस्तिन असी गुलोका भी जिल्हा को । क्या अनुकार रित्यारे 'अस्य प्रस्ता हो' देखा कहातर अधिने र्मीन असुरीर्मा दे । इसी उच्छम कु: हिल्कोर रियो निर्माणिय पुर्वोग्ध्य ही सामाना करे।

सर्वक्रमः, तृहिर, अस्ति-अन्तरहिर कोथः, असुहरसरिकन्या, स्थानकात्र और अन्यन्त-कृतिः — प्रमानुकोको अस्ते सम्बद्धा सहे ।

इसके कर पहलेखतीले असूत नेकर क केवेकरका कर-डी-कर कियान वाली हैं। रकोषण शरी कालोकर श्रमतः विकास अधिकेत करे । कारणार किन्यको अपने कस विकासर पूर्वपर् विकास अर्थन करके प्रकारि अस्ता से र एक दिल्लाको हैची दिल्लाका अनोहरू करे। का **हैता निवार्य प्राप्त** ओंका हो । यह का ओकारते ही प्रापृतित है। और ज्यांके अपन्ते नमः एका सूत्रा हो । यह माना रिक्ट और प्रतित क्षेत्रीचे चेत्रूवा हो । कार्याः २३- ३३- तथः विकास ३३- वयः । पूर्णी सरक् प्रतिक विकास भी कारोब को । क्या — ३३ ३३ तकः विकास ३५ वरः । इस विकासीके सम्ब मही, बन्द, बेलवर, सिरवर और फिल्की रिवयनका, अध्यक्त-पूजा समा विध-राज्यको अन्तरकेवर को प्रकृत है। राज्यका **विकास का पूरा करने को**— 'क्लाक ! की में कर किया है, हा 📖 अस्य सुक्रमान्य कर है। 📖 सन्। अनुसन् **व्यक्ति विशेषक सामा प्राथिते। सर्वकार** विरामसंद्रीत पुरु पृथ्वीपर दम्बाकी साहित निरमार व्यक्तिकारीयो प्रकार करे । प्रकारके अन्यक्त का प्रम्यक्तां और अधिके भी कारक विनर्जन कर है। इसके कर सबसा पुरस्कीय स्वरतेना स्टब्स पूजन करना पाहिये। प्रस्कृते और क्राह्मिक अपने पेपानो अपूरतार रोका करनी कार्यने। 🚃 🏬 aaaa कारकार पात्री हो पर भारते शहरेने कंपाली न सरे ।

सायक-संस्कार और मन्त्र-माह्यस्थका कर्णन

अपन्यु कारो है—पहुरका ! == वि हुआ व्यवस्था हालोक और परसंक्रमे

meng-planer alle man-mannen saturale mill ausmannen den bi नर्गन करोला । इस करानी सूचन में बहरे 📉 🚃 🛗 और सूच देशनें निर्मेष दे पुरत है। पूर्वतर अवस्था सम्बद्धा सम्बद्धी की और उस कार साथ साथी

प्रतानिक व्यक्तिकारिको पूजा कालेके बक्षान् अन्य साथ करे और पूर्वविकारिक कृत्य and पूर्व : Mills की किए किन्सको say

प्रवाहनेत स्था प्रतिका निवाले । प्रतिक्री होकार्यन हात कार्य पूर्वमा कार्यः कुर-स्थाने के अञ्चलियों दे । तेतु पुर व्यवकारी कृत्यको स्थापनुर्वेद 🔤 सन्दे संकेशन करों करे। IIII कारका कुमेंक करीया सम्बद्धा करके श्रीपरिक को ।

सम्बद्धीत करके पूजपुर, आग्ने रिज्यके हामपुर होती विकास समित को और इस क्रभार करे-application appropriate to

वस्त्रश्चात् तुष्ट विकासमे 🚥 🚥 के वर्षी

faginizare en und fancequis.

क्रमीय सहराम जनग्रामधीर्कः । 'भीवा । यह सहस्रक प्राचेत्र दिवसी कृत्य-प्रत्यको सुन्दारे स्थिते हेहातीन्त्रका स्था problem unge telgritte ment

blunen di c' करकी अस्ता हे पुर सामकाको सामा

क्योक्स्मो सुरका स्वास्थ्यक 🛗 क्यो है। यहरे 🗟 📾 स्वास्थ्य करने मोन्य है। सामने ही जिल्लामा करके मन्त्र-सामन असके बाद स्त्यूने बात, और अरहेना anne करें। जूरम्यकं सामनके पुरश्चाम इतुमा, साम, दूव, वहें, की, पूस, करा मानो है; क्योंकि विविधीय जनक कर्य और जल—ये आहर्त्य निर्मे विविध है। राजाने पहले आकारको साथे कोच्या है। वहीं इस वहाय-चीटन आहे. वहाओंको पूरण-

पूर्व करके बक्कात क्या, पुरुवस्थ सा आकृतकोर्त अलोहरू हो, विवास कराई

**हता. कृतकुर ओड़ पूर्णत: केल बच्च धारण कर** देवलानमें, वार्ते का और विलंध क्रिया समा क्षेत्रर देशने 🔙 अध्यक्षे राजे गर्ने ह्मानानारे वेदावत विकासकोचा पद्मीको अनुसरा 🛗 इस्टेक्को विस्तान्त सनाने । किन वेक्केक्ट नकुतीक्ष विकास पूजा क्राके उन्हें क्रीएका नैकेश अधित करें। क्रमाः अभागे पूजा पूरी करके वर प्रमुक्ते प्रकार करे और उनके मुकते अवल राकर क्य करेत्र, अल्या करेत्र अक्या जीवाई करेड विकासका कर को अथका बीस

प्रकृषेका दिन-पार्ले केवल एक गए औरत करे। अधिता, क्षमा, क्षम (मन्तेनिशक्), ह्या (इतिहासीयाः) ह्या कारण कारा हो। हेला कह महर्ग्यक्तीयो पुरत्त कार्यक कोर न स्थिति से करत, मूल आहिला मीधन करे। पणवान् तिको निक्रापूरा केल और विकास सम्बंध है। मुख्ये का कहानीका व्यक्ति किया है, जो उसरोत्तर शेष्ट

स्तरक का कृत हाला का करे । **स्तित** कारने

सद्ध पर्वतः एवं कार गणकातित अस्य

बुरक्षरण प्रव्याकी स्कूरतींत है। मुक्कूके विक्ते अध्यक्ते आधिवाधिका करके अतिहित क्षाकायन असन्त वर्तका है; क्योंकि किया औरभावते औजन को । इस सावनमें TALL STREET STRE

विहोपकारमें ऐसा कारनेका कियान है। क्षेत्रन किये 🔣 एकतप्रक्रित हो एक 🚃 🚃 वाहिये कि एक स्वै जार मचसे अधियनिता निर्मे 📺 🔤 जनसे सार करे ...... नर्श-नक्के मरको क्याजिक मक्त-क्रमके सरीरका जेक्षण 📖 से, जनिवित सर्वण करे

और विभाविये अध्योत है। भ्रमकेष प्रश्नवे सात, 🚟 🕶 तीन इच्चोंने फिस्फरी 🚟 करे अथवा केवल यूक्ते 🛱 अवृति वे : जो विम्हणका साधक इस प्रकार थाँक-

भावते शिवकी सामना या आरंभण करत है, इसके रिज्ये प्रकृत्योग्य और परलोक्यमें कुछ भी पूर्वाच नहीं है। अध्यक्त प्रतिदेश किया

### बोग्ध शिक्यके आकार्यपद्यर अभिवेकका वर्णन तक संस्कारके व्यक्ति प्रकारीका निर्देश

रपमन्तु कहते है—जनुमन्त्र ! विस्तानक प्रथा प्रमान ब्राह्म विस्ता क्षा है और जिसमें पान्यत-प्रत्यका अनुक्रम पूर्व 📖 रिज्या हो, यह 🌃 वदि योग्य हो से गुरु आक्रमा आधार्यमध्या अधिकेट वर्ते, योग्यता न होपेयर न करे । इस 📟 🐃 तिये पूर्वकत् सम्बद्धतः 🚃 परनेकर दिश्वकी क्या करे। फिर मुर्जका नीव कारकारिको स्थानका करे । इसमे स्थार से साथे दिवाओं में हो और 🛗 पदानें हो। पूर्वकाले कालकृत्यः निव्यक्तिकारसम्बद्धाः, पश्चिमवाले करणस्य प्रतिसम्बद्धस्याः, दक्षिण कलशपर विद्यालकाको, उत्तर

कलङ्ग्यर शान्तिकलाका और मध्यवर्गी

कलकृतर द्वाल्यतीताकरूकः 🚃 कल्के

क्यमे एका आविषक 🚟 वार्यक मेनुसूरा व्यक्तिक व्यवस्थानेको अधिवासिक सारके कुर्वकर् कुर्वाहुनिवर्वना होच बारे । किर नेगे विता दिल्लाको जनकृतने के आकर् मुख-मन्त्रोका सर्वेश आहि करे और पूर्वातृतिकर्यन इका एवं पूजन करके पूर्ववत् अग्रहा है किव्यको अधिकेशके क्तिबे 🛗 आसनवर बिठाये। पहले राक्तरीकरणांकी किया करके पश्चकलाकर्या ज़िल्लके प्रतेश्ये प्रकार नास करे। फिर जिल्लाको क्षेत्रकर सिकको सीप थे। नव्यक्ता निवृत्तिकत्वा आदिसे पुक बालकोको क्रथशः उठाकर शिष्यका दिवयन्त्रमे अभिनेक को । अन्तमें मध्यवर्ती बलदाके जलसे अभिषेक करना चाविये।

🚃 🚃 किया करे। मच-साधनाके किय 📰 🔡 देशा चारता है, इसके सियो न

📕 कुछ दुलंग है और न कहीं क्लक

अन्यक्रुक ही होता है । यह इस लोकर्ने निया,

**१५३मी क्या 🚃 🚃 अन्त**में मोक प्राप्त

🗪 रेजा 🛊 । सत्थन, विश्वियोग 📖 निय-

न्यलने भी प्रतन करके 🚃 विका

व्यापनीत शास्त्र कर कुलकी

वरिकी हायमें से लासधी विवय लगाया

मक्कारी गरन रिजे बसांबर-मनका सर

कान पाहिले । (अस्ताय १९)

इसके बाद विकासनको आह हुए कावार्य हिम्मके मसाचनर जिम्हल <sup>क</sup>रके और को जिल्हामध्येकी संद्र्ध है। नवस्पार कालो बळाचूबर्जोसे अलंकत करके विकासकारण म्बुक्रिक्तीकी अस्त्रकता 🚟 🚃 🛗 🚃

आहरि एवं पूर्णाहरित है। किर देवन्याचा कुषा क्ये पुत्रसम्बर सम्बद्ध प्रकाश करके गुरू पावकवर हाम कोड भक्कान दिल्लो 🚃

निवेदन करें--भगवंतस्तरभादेन देशियोऽध मधः वृक्षः ।

अनुमुद्धा लाग देव विकास स्ती प्रदेशका । 'धनवर् ! शिक्डो कुमसे स्रि इस

धीन्य शिष्यको आकर्त्र क्या दिया है । के । अब आप अनुबद्ध करके हुने दिन्न अवत अकृत करें।' कुछ अकार कक्कर 🎹 क्रिक्के साथ पुष: शिवको प्रवास करे और हिल्हा दिवस्तान्त्रका व्यवस्था है कि पूर्ण करे । 🚃 🚃 🚃 अवस्था लेका आचार्य अवने का 🚃 📶 केने हाधींके दिवस्त्वाच्या हालकी पुरत्य है । यह का पियागमें विकासी महाक्षा रक्ता ब्रिट को ब्रियासनम्बर एके और मधीबिक रीमिसे जनाम कर उसकी पूका करे। त्वनगर गृह 🎹 राजेभिन किंद्र ऋत्य करे: क्योंकि आकर्ष-क्यकीको जात हुआ पुरस

क्षात्र के क्षात्र का का दिक्कारकोग्रह अस्पारका श्रमुपासन करे, नैस्तरो 🚃 🚟

सम्ब पानेके भी केन्य है।

रम्बान होता है। 'अल्बार्च' पदवीको प्राप्त ह्या पुरूष विवयसकोत्तर स्थायोके अनुसार कापूर्वक रिल्कोकी परीक्षा करके उनका 🚟 🚟 अंग्यतः स्थै शिवश्यका

क्लोज़ है। इस 🚃 यह विना विपती 🚃 कंप, सन्त, स्था, अस्तुस (कालन-सान) १क अनस्य (ईकी-स्थान) 🔚 पुर्णेका महापूर्णक अपने

जीवर 🚃 को । इस तब्द श्रम शिम्पको ander their reality farmer, fare-कारतीयाः 📖 अपि अपियाः निवर्णन करके व्यक्त सर्वाजीका भी पूज्य (दक्षिणा अवस्थि सम्बद्धाः) वर्ते।

अकार, अवने पर्नोस्तात गुर एक क्रम हो रूप अंकार बारे । यहाँ के या सीम रांग्यानीका प्रयोग क्राप्त हो, पश्चीक सेन्से **व्या** अनोक केला जाता है—कार्र असीले है अध्यक्तिक प्रकरणने 🔤 अञ्चलार पारस्थावेकी स्थापन करे। आधिनेकके 🔤 सम्बद्धार क्रीक्षके 🕶 कर्त करके दिवका पूजन और अध्यक्तीधन क्षारे । अध्यक्तिया 📗 आनेपर 📖 म्बानेवानीकी ब्राह्म करे । इसके बाद इंक और मन्त-सर्वल करके दीवन-कर्म करे तथा व्यक्तिकार अस्ति है। विकास विकास क्यारकर्वकर्त्वक सेथ कार्य पूर्व करे। **स्थान सम्पूर्ण अन्य-संस्कारका** 

क्षण्याः अनुविक्तन कार्येः पुरु अभिनेकाः

भूगोल अध्यक्तदिक्या कार्य सम्बन्ध

भिन्नका स्थापित अभिन्नक है 📖 है।

<sup>ा</sup> पुरु पहले अपने 🏬 📖 पुरुष प्रमानुष्ठ अन्दरका 📖 की, समानु 📰 ४०वर विक्रियुर्वक अन्त्रभाष किक्तरी पूजा करें। इस अवसे यह किक्स्पूर्ण 📶 करता है। 🗎 रूप काम दिक्त हैं। यह निवास करके ऑस्क्रेटेंस अवस्थित निवास विकास किल्का एको बतने हैं। उस किलाया के नार्रीमाओं

• स्थिता देखालक **•** 

and the state of t को । वहाँ प्रान्तवरीक आदि करनाओंके कामाना । विकास परिवृत्त 'अनिहा-अस्तेर पास अस्तार आस्तारक आन्दिनीय pred 'unffernterun' greit fom-

WAR.

हिन्दे किस विविद्या अनुसूत्र किया गया है। बारक्षण और उससे 'निवृत्तिकरसामा' वह स्तरा विधान होन तत्त्रोको सुद्धिके रिक्ते । व्यास है । विश्वसाधाके वर्गाना मनीनी पुरूप भी बार्यान्य है र दिव्य-राज्य, जिस्स-जन्म और स्थापनुरुग्ध प्रतानमा (शैंग) संस्थारको आत्य-सम्ब---चे तीन तथा केंद्रे गने हैं। कुर्तन व्यत्यतर कारांग्लेकारका प्रतिपादन कृतिकों कहीं, जिल्ला, बिरा विकास और वालों है। बीकुरू ! इस प्रवार मेरे सुमसे कृत्वां क कर्तिक संस्था सर्वक सर्वक हुआ है। फ़िल्मों 'कुरुवलीकाका' नकतु है, 'विक्या । अन्य और वचा सुरुवर काहते ही ?' (अधाय १०)

## अन्तर्यांग अषयः मानसिक्ध पूजाविधियाः वर्णन

एउपन्त श्रीकृष्णके पूक्केंग्र निर्दे-विधिन्त को उस उससा को कार्ने प्रशासी करमान् मोरी—अक में स्वाफे Arabent statelt unte men de Mil शिवशीयाने दिल्ली दिलाकी प्रति कार्य है। वकुष अधिकेत्वर्यम अन्तर्याच्या अनुहार भारते रीके व्यक्तिमां (काक्ष्म्यम) करे । (Territo Barriero Barriero Barriero) अन्तर्भागों प्रकृति कुम्बान्योको करते करियतं और पुद्ध साथेः नवेशानीका विधियुर्वक निरमान एवं चुक्त और । नरम्ब्राज् वर्तिमा और उत्तर भागमे ऋगकः उन्हेंचर और सुबक्ताओं अस्तानना काके निक्रम् पुष्ट करके उत्तर आस्तरको कार्यक धर्म । सिंहासन, योगान्त अथवा तीनो नव्योके क्षा निर्मात प्रमाननाथी भागमा करे । कार्यः कार सर्वक्रोद्धर साम्ब-विकास भारत करे । अन्यत वरण सुन्दर है । उनके नेत करे-वादे हैं । वे दिख समात सुध स्थानीके कुछ और युक्त पूर्व बनानक समान सुरोतिक है। सामूर्वा अवकारोते सो पालपान हैं । वे स्थाने असावाया वाले-काले पूपसले केल सीधा बबुका है और समझ आधूनक उनकी फो है। ये नील उत्पलदानके समान होत्रा सहाते हैं। काने क्रम-नैर शास्त्र है। अधिकाती है। मधाकार अर्थनकार सुकृत

है। तीन नेव प्रमुखन कान्स्वरी पाँति सुन्दर है। का पुजारे, ताला अप और फोरार व्यापन वित्रवे भगवाम् इर 🔤 🛮 इन्होंने नरद स्वर अभवनी सुरा कारण करते हैं और संघ से हामोंने गुगपुत्र एवं रह किये हुए है। इसका करनामि क्रमेरिकी कारण साहिका कारण देशी है। गारेकी चीवर वर्नेक्टर मेंस्ट बिक्क क्रोनिंग क्रेसा है. इकारी कही जोई कामा नहीं है। में अपने अक्टूबारी संबंधों तथा अस्तरपंच

क्यूनके प्रकार मोध्न कता है। असी

अप-अपनित प्राह्मणारीमाने सामन निर्माण

पुरा तरह अक्षम करके उनके बाक-भागमें महेचारे दिश्याका विकास करे। विकासी अञ्चलकी अञ्चल सम्बद्धानी उनका कुरवाता हुआ मुंबर कुन्द और आएल कासी है। उनके पीन क्वीकर आसन्त

Benetrität und Retaren 21

गोल, पर्नाधुत, 📰 और 🗫 है। प्रशिका मकामान क्या है। विस्तवासन 👊 है। 🛘 नहीन पीते कहा बहुत 🕬 ह्य हैं । सन्पूर्ण अरभूकन उत्सदि फ्रोक्स करते । ललस्टार लने वृद् सुन्दर विवयत्तरे उपका मोन्दर्य और स्थित उठा है। विकित प्रत्येकी गारकसे गुन्सिक केन्द्रपादः 📟 प्रदेशक मक्ते हैं। काकी आमृतीर हता ओरले सुन्दर और सुप्रैल 🗗 पुरु रूबाले कुछ-कुछ 🚃 है। ये 🚟 हायमें स्वेध्ययस्थ सुक्यांचय कारण भारत 🔤 🚃 🕏 और दूसरे प्राथमध्ये हिल्ला 🛗 सिंहासम्बद रकका काका सहारा है का महान् आक्रम-गर बैठी हुई है। जिलावेकी स्थापन कालोका केवन भारतेवारचे साधान् सविवासन् स्वकारिको है। इस प्रकार प्रक्रकेट और महावेगीका भाग करके शुध् एवं हेन्द्र क्रमान समूर्ण अन्यारोके पुत्र <del>वार्</del> मुक्तोक्कश अनका यूकन बारे । **ाता वर्षेक्ष वर्षको अनुसर प्रमु** 

रिवयुक्तकी मिल

तपमन्तु 📰 है—स्मूलन्त्र 🖰 निमुद्रिको मेलो कुल्लको ह्या कक्रमिनितः पर्यक्तं द्वारा पुत्रक्तं स्थानका श्रीक्षण करक चाहिये । इतके कर कई कुल विसेरे । अस-पन (पद) 🚃 🚃 काके विद्रोको भगाने। वित काक-कक (हुम्) से पूजा-स्थानको स्था 📟 अवस्थित करे। अस-धरमा सम्पर्ध विसाओं ने नक्स करके पुजाधुनिकी करपना करे। वर्ज अब और कुछ विद्वा है और प्रोक्सन आहिके 📺 उस भूषिका

विकास एक मूर्ति काल है, काला नाम किय का सकतिक हो । दूसरी पूर्ति कियाकी होनी वाहिये: उसका जन महोदारी व्यक्तिपाचा अध्या 'शीक्षण' हो। फिर अपने ही ऋरीरकी 🔤 पूर्तिमें 🚃 आहे काके उस पूर्तिये सत्-असत्से परे मुर्जिकन् परस् क्रियका 📖 को । इसके बार 🚃 पुजनके ही क्रमसे घनसे पुजा अर्थाको 🚟 संगती भावना सरे। भारतंत्रर पुरस्काने 🚃 दीवविश्वसके संग्राम आव्यारकारे ज्योगिर्वय शिक्षात स्थान करे । इस ज्ञार अपने अपूर्व 🚃 🚃 निव्याने सूच व्यानकोशके 🚃 अधिरी क्षेत्रकर्वन रकत कृतन करना कविये। यह विकि सर्वत 🗯 समाप 🕏 : इस तरह ध्वानक्य असरायाच्या सारा व्यव समाप्त करके महायेगवीका रिवासिकानी, वेदीपर सामान शासिके पूजन करे ।

प्रश्नास्त्रन करे । कृष्ण-लच्चन्यी संभात पार्थीका क्रोकन करके क्रकश्चीह करें। प्रोक्षणीयान, अर्थनात्र, प्राप्ताः और आयमनीक्याम---🥅 पारोका प्रकारन, जेक्षण और बीहरा करके इन्में 🚃 🚃 इस्ते और 🚃 निक रखें, उन सभी पवित्र हम्बोंको उनमें करें। 🚃 चर्च, सोन, भग, चुन्य, उत्कार आदि तका फल, परलव और कुक-ने एक अनेक प्रकारके प्रथम प्रथा है। साम और पन्नक जलमें विशेषक्यके सुनम्य अवदि एवं शीवल मनोत्र पुरा आहि

· Hall Stragers • क्षेत्रे । पाक्रमान्ते पास अर्थेर अन्तर क्षेत्रमा 🐧 🔣 मन्त्र्यनीको सम्मा 🛊 । मे 🕬 वार्तिके। आव्यानीकारणने विकेशकः वरनीक नुसर करनेने राजी सरकार, क्यूनेत, ह्याह स्टीका और the man and by more क्की है। ब्यास ब्यास करने परनेवर दिल्लोड अवस्थे चीला प्रचेश भी और 📟 प्रतासकी सभी पानोंचे क्राल्वेकी कहा है। कर, क्या, कशायका, अक्र, चे, प्राचीको विकासित्याच्या पूजन कालेर Spainwais water marks a market were कार, फ्रिक, थी, सरसी, फ्रांट और पर्यकabus finelegis warmer words प्रत सम्बन्धी अन्तर्वज्ञाने क्रोहरू समीते । कृतिकोर रिक्टे एको। जिल साथने कुल से कुछ, कुछ, औ, बस्त, अधिकान, सन्दर्भ और upr-pe some skalifored febres क्ष्मकृतिक वर्षका अन्य वर्षे । प्रताने प्रतानी स्तरिक क्रेसी है। इंस्टून क्रोलने सन्त्रीकी कारण काहिये । इस्ति क्या-स्थान काले बार्य-व्यक्ते प्रकेश कार्य व्यक्ति आराज्य करके हत्ते पूर्वीक विकास अर्थित आवेदिन यारे। गर्म्याम् स्था-स्थाते art i resulting pulsaries flood arrestrant जनकी नक्षा करके केनुकूत रिज्ञाने । कुलके कारण करे। कारण: अस्तर आसिका क्ष्मण को <del>-क्षा</del>न्यसम्बद्धी अवन्यस्त्रीक tion minima absorberate which कुक्तरार विराधिका है और प्रस्की क्षानकारण क्रेसम्ब कर्माः विविद्यम् प्रीपन अनुस्थानित प्रयास है। इस प्रयास करके करे। केंद्र राज्यकारे कार्यको कि अधिक क्राक्टबर्स किलंग को । इसके क्या कर पानीके न विकासिक सब कार्निन एकाला क्काचे प्रत्येकार अस्तर बंधे हैं, जिससी क्षेत्रजीवासको हो सम्बद्धील ब्हान्टे एके कौर सामग्रामित प्रत्यान है । से बाँच परनेते पुता क्रांकि सरनो सायान्यनः अर्था आदि है। mages, major tilgen granni है और अस्तासको बाको हुए-हे जान कहाँ। है । अन्यक्ति जन्म प्रमुखन है, जिसके पार्टी माना-कोरक आहिते सामने विक्रियोग विकासकोलको पूजा काले अन्यः एके पायोंने विकास अवस्थित करी पूर्व है। के पारी कार्य प्रावृत्त करीकी करीकील पुन वाचे क्रांपक: वर्ज, अल, वैरान्य और देवतंत्रत है। वर्ग सम्बद्धत समा आहेर परि । इनकी अञ्चलक्षित सुमर्गका कर्मकोः 🚃 🎚 और अस्का रंग स्नेस्ट है। प्रान समान है। समान आयुगन उत्तर्भ स्रोप मक्ती है। मनावार कारककार पुरुष बनक बन्ध पहले को जरे है और जरका रंग सारव है। वेरान्य भागक क्वेममें है और सुकोपित होता है । हरकी मूर्नि औष्ण है । मे तीय केंद्र और यार युवाओं में मुख है। उनके क्षेत्रको 🖟 और अल्ब्ल कर्न एकान 🕏 । अवले क्ष राजने सरकातक हता विद्वार, पुरस्ते 🚟 🚃 आवन्त्रे पूर्वीद वानेते प्राप्तः जुली, जीसरेचे रहा और चौचेले जीवत चेत रिवार 🖟 अध्योग अध्यर्ग पूर्वने, अञ्चल है। इसके प्रस्का कार्यन क्यान्यक्रके कृतिन प्रत्यक्त है। यूक्त काराने राष्ट्रक है। द्वित्यको, अर्थनाम् च्यितको अर्थेन अर्थनार्थ कारों है। इसके अबु राज्यकों 📟

इसके उत्तर पार्ट्य उत्तरी पाने सुपता

<u>PROPERTY PROPERTY OF THE PROP</u> स्त्रान है— देशी ==== करनी पाईसे । इस प्रकारको कराते आकारित कानेपाला 🍱 निर्मात प्रधानन अञ्चल है। अधिया आहे आह देवर्ग—पुन 🛊 📟 मानाने आठ एवं हैं; मानोन आदि क अपनी नामा आहि समित्रोके ..... क्षारको केवर है। वे वर्गकारी उत्तर अन्त:कवित्रमाँ की बीध है, अन्य वैदान्य कर्णिका है, विकासका साम पास है, रिकारने कर है. 🚃 🚃 जार गीर रुवार (बाह्यस्थार, सूर्वत्रवार और महिनकतः) है और वर क्याबेंके हता Spring, Street, Springer विकास अनुसन् है । इन 📖 अन्यवनीके 🚃 विकास केव्योगीचे आकारित एक हाएस दिया आपनाची कारपण को, से सुद्ध Peters access management at a supposite अक्कर आवाहर, स्थवन, संविधेशन, निरीक्षण पूर्व प्राथमक गर्व । इन विकास पुष्पत्र-पृष्पक् पुष्पर्दे वर्षिकार दिवाले ।" रावृत्यस्य काळ, अल्यास्य, अल्यो,

(कालेक, क्या, व्यक्तेक्वीत,) गाव, वृद्ध, कुन, क्षेत्र, (नेकेक) और ....... केंकर विचा और दिल्लके प्रचन करने प्रचल क्राचेत काले अध्यय और 🛗 पालक करके कृत्यक एवं अन्य ईस्तनादे 🚌 भागीपुरा विकास प्राप्त ्रा स्टिक्से **व्या** व्याप्त है। ह Paper, addreselt, and in the conapres, profesionaries, profit militari चीतर विक्रमान, पर्याचानी, असूने असू और म्यून्सो भी महान् 🐌 प्रसरीयो करावाल 🎚 दर्शन क्षेत्रे 🕽 । सम्बद्ध ईपार पूर्व अन्तर हैं । प्रकृत, इन्ह, विक्रम् तका रहा आहे वेपनाओंके रिम्बे की अनोबर है। सम्बर्ध क्षा । विकास के विकास की स्थापन के स्थापन की नहीं आने है । आहे, साम और अन्तर्ने प्रहित है। भगवेगमे 🚃 🖼 🚟 औरपानम्य 🖁 । दिल्लासम्बद्धेः समाने विश्वासाति 🕏 📖 राजका कारणान कार्यके रिग्ने समाही शुरिकर दिल्यस्थितके जनमे विकास है।

वेळी धार्मतीवरील परण कारण कियका

अववद्यन को । भणवार ज़िल्की अञ्चलकि

केली जानक 🚟 प्रतिकारको गुन्ह, कुर, क्षेत्र, 🚃 और विकेश—इन परि इन्यानेक्स क्राप्त दिल्लीन्सूचा दूसन करे । ---- मोधा विकास विकास प्रतिक क्षानां क्षान्यकार अधि प्रथा और intelligent करे । प्रकारक, की, दूश, ह्याँ, क्ष्म और शक्तिको साथ कार-अवकी सारायको, दिला, संस्क्षे, संस्कृषे उन्हर्यते, ची अर्थिके ज्ञान चीचीते, 🚃 आहिके कुर्वेते 🚃 🚃 अधिये जारीका वार्थिः गरम जानो विव्यक्तिको नक्ताने। तेन

<sup>-</sup> देन्द्रे स्थानो अव्यक्ति कामान (1988) अञ्चलिक मुल्लाकेल अनुदेशो लगा देश 'अवस्थान' (198 है। इसे मानाइन कुएसी अधोजून 🚌 दिया 🚌 में का दिवालों गुद्ध 🗒 बादी है। बॉट स्कूरिंग सीवद केन्द्रोंको करने दिया तका और केने सम्मेची नुझे संगुद्ध कर के जब से का 'अविदेखन' गुद्ध करी गर्ब है। दोनों मुद्रियोको स्थान कर देनेका सम्मुखीकरण' जनक हुता होती है। इसीको वर्ज 'निर्देशक' जनके कार गर्क है। रार्मको राजको भीते देवलके सामने काल देव, मुख्यो क्रेकेचे और राजव और क्षेत्रे हानोची देखान्यी और फैरर केल---सहाह कामानी इस (area) ई वहाँ 'लगहरू' मुद्दा पद्धा गया है ।

क्रमी 🚟 क्रमकः अस्ति करे। इन क्रम ungalist freeing source formalities werterfer plant with uniquefaller कर, कुल-पुरस्का कर, पुरस्के एवं पार्क का गा है है है है है है है है कार्य कराये। इस एक प्रत्येक विकास सम्बद्ध म क्षेत्रेयन प्रधानसम्बद्ध संस्कृतित वस्थाति पुरः कासून अवक केन्द्र मकारिक्तीकर जन्महर स्टानुर्वक रिज्यके बारा कराने । करान, हुन्ना और वर्तनीते तका कुछ और पूजरे पूछ क्रकोर 🚟 क्ष्मोद्दारकार्यक प्रक्रिकाको स्थापन पार्थिके । क्यकारम्बर, देवस्थ Arrange, selveres, Degraps, antique, arendated, spring, receipt

बार कराते । क्षेत्र व्यक्तिकारीयो 🛲 काले. सर्व राष्ट्र महावेगीनामीरीयारे 🖽 धान आहे. परामा पाहिये । इन केनोमें कोई अन्तर नहीं है। क्लेकि से देखें सर्वक 🚃 🖟 क्ले महानेगलीके जोएको साम्र आदि किया करके दिए केरीके 🔤 उन्हें क्रेमिकेकंट आहेलसे 🚃 पुन्न करे । अर्थ-वर्गकान्य कृता करनी 🖟 हो जाने क्यांकरका विकार न्त्री है। असः असने न्यानेन और महानेकीकी एउटा-साथा पूजा होती रहती है। तियांतहर्वे का अन्यय पूर्ति अवदिने अर्जु- अर्जुल्य क्रमके क्याचे और पुरानाकार

तक विकासकारी हैसामादि कहा प्रकारक, रित्यक्त तक उनको केक्क्रेक्ट रिक्क्रे

और पन्यके विकारको हैं के बिल्का अवेश्वरकी प्रकारने एकी उपवारीका किय आदिते रगदे। किर जानो 🚃 📷 और हिल्लाके रिन्ने एक 📖 🗒 उनकीन कार्यकों एकापुके रिप्ते अपनेती अञ्चारीते क्षेत्रा है। परिता सुर्याच्या आसी (अवन् पुरानिका तेल-पुर्नाक अमीके विकासिक्या अधिकेन करने को वक्की हरा) सेवा करे। हरूकहरू ऑक्स और चेंहे। किर दूतर कह हमें बहेक्सीत च्याने । चान्युक्त चान्न, आच्यान, अर्था, गान, पूजा, भागवाचा, सूच, स्था, निवेश, क्षेत्रेकेक सार, मूळायुद्धि, कुरावका, पुरस्कार रूप संपूर्ण स्त्रीने जॉक पुरूर पहार, आच्चान, भाग प्रधानको परिच कुर्यकार्यं, का, केवर, कारत, सक्का पंचा और दर्गन देवत एक उच्चरची agreed assumed the popular केंग्राचन को (आत्मी उस्ते)। उस समय नीत और क्या क्यांकि मान वर-वर्णकर ची होती पाहिल्ड स्टेक्ट, पाहिल स्टिस अवका निर्देशिक सुन्तर चार्की चानल आहेके प्रोक्तकार कुल रहे । सामाने बीच स्वर बही, अनुस्य असी भी प्राप्त है। विद्यान, प्रज्ञ, के कारण, प्रमुखनी कारण महाविकोण, सुको गोलागरी आण, श्रीकरण, म्बरिक्ट, पूर्वण, यह तथा शरीर आदिवे विक्रीत प्राप्त अस्य क्षेत्रक गर्भ । के अस्त्री अन्य दिवाओंने से और एक नर्ज देवक क्षांच्याच्यां रहे । इस क्यों क्षेत्रवीचे व्यक्त milt wa miteritar ware ait i fier व्यक्तिकार अध्यक्ति अध्यक्ति । राज आंग्ड्रो संरक्षण करके बेन्द्रुक विश्वस्थार केने इच्छेने पालको कार कहाने अध्या कार्यो क्रमानः चाँच द्वीप रखे । कारको कारी को नेने और एकको बीचने नककि। सरे। तानकार का पालको अञ्चल विकासिक भी विकादम् अविके असर क्रमकः सेन कर

वकारण प्राप्त रहे। इक्कार (प्राप्त अर्थ्व और सुपन्तित (प्राप्त वक्को : स्पा पुरुषासुर्वित देवार क्यार निवेदन वर्ष । इसके

प्राचित रहारे अवस्त अस्ति। दिस पुगरिक रहारे असमित कराने। दिस पुगरिक रहारेसे सुक्त पाँच हुसाहत सेट

सुगरिक्त सम्बोधि सुक्त पनि ह्याला सेंट करे। तस्पक्षतम् प्रोक्षणीय पदार्थीका प्रोक्षण स्मार्थः मृत्य और गीतका स्मार्थः करे।

तिम् व्याप्ति आदिमे दिव्य स्था विशेष वारवे दूर् वव्यवस्ति दिव्य-व्यवस्त जय भरे। जवके प्रकार अदिश्या, नवकार, ब्रुक्तियाह, आवस्त्रवर्णेय स्था कार्येका विशेषपूर्णेय विद्यापण चरे। विर

व्यक्तित क्षेत्रको बुद्धिके स्थि समा-विसर्जन करके अपने स्थान वसका विस्तन करे। पास्के रेकर मुख्यासपर्वस पूजन करना करिने अवना अर्च्य आदिने पूजन करना करिने अवना अर्च्य आदिने पूजन करना करिने अवना अर्च्य आदिने पूजन विद्यानि वेच्युर्वक केल्क पूजनाल वस्त देव विद्यान सम्बद्ध स्थान के नाम है। जनाक अन्य के सिक्ता पूजन किये किया चोकन व करे। (अध्याप २४)

अर्था और पुष्पश्चारित दे विभिन्नत् पुर

中

## शिवपूजाकी विशेष विकि तथा शिव-भक्तिकी महिमा

प्रकार कार और नैकेट-विकास कार शिक्यानंत्र कार और नैकेट-विकास कार आवरणपूजा करनी जातिक अञ्चल आरतीका जवक अन्तेयर अञ्चलकार्य करे। वहाँ विका या निकास जवन आवरणमें हैसानंत्रे सेकार 'स्वक्रेयकार्यक्त' तथा इक्को लेका अवस्थितका पूजन करे।" ईवानमें, पूर्णकारमें, स्विक्को, अतरके, पक्षिणमें, अवस्थितकों, इंस्ट्रिकोजने, नैक्ट्रिकोकों स्वक्रम् कारो दिसाओं गुर्वाचरकोकों स्वक्रम् कारो दिसाओं गुर्वाचरक अवसा क्या-संवाचनी पूजा करायी करी है या इक्को सम्बाधारों पूर्व विकास इन्हरू, स्वीक्य सम्बाधारों पूर्व विकास इन्हरू, स्वीक्य

करा दिलाने कुलरेका, ईशानकोणां ईशानका, अधिकांकाने अधिका, नैनेह्यकोणां निर्वतिका, वाक्कांकारी बावुका, नैनेह्य और पश्चिमके वीकार्थे अवन्य वा विकासा पूजन करे। कारणां क्षाक्रम आहि पूर्वके क्षाक्रमणां कार्या निर्वाद कारणांका पूजित कोकेक्षारेके सुप्रविद्ध आपुश्चेका पूजिति दिलाओंने कार्याः कुलर करे। यह व्याप्य बारणां का्निके कि समस्य आयरणाहेक्स सुवापूर्वक बैठका महादेव और महादेवीको कोन केरों हाथ जोड़े देखा रहे हैं। फिर सभी

आवरण देवामओको प्रचाप करके 'नगः'

परपुक्त अपने-अपने सपसे पूर्णायनार-

विकाने बनका, प्रश्निम दिशाने बरुनका,

केर और समा—इन स्मृतिक पूर्व हरू 🖼

अर्थम्—
इस्ति, असूच्य, अर्थेन, क्यांदेव और क्योन्सर—इस चींच मृतियोगा तथा ह्या, १९९६ जिला, ययान,

भारतीयपूर्वत्व उत्तव्य प्राप्ताः प्राप्ता वरे । असित करने वर्ताने, को 📟 को पूर् (क्या हेटान 📖 कुमें सम्बेकीन प्रकार ।) । क्या विद्यालकारके 📖 कार्यात है। है हुती सरह मध्येयरमञ्जू भी अल्पे अस्पर्य-सम्बन्धी क्याने काल हारे । बोग, बहुन, क्रेंप, क्य, बाह्य समया अञ्चलको औ रेक्सका कुछन करना कहिये। उसी छन्द क्रमीर निर्मे कः प्रमानको प्रति भी देवी कार्यने—किमी एक सुद्ध अञ्चल कर हुआ, ऐप्पोक्तिक अक्ष का ऐपकी दिल्लाहे, श्रीर, खेंबरियोज्य अता, मुख्या प्रम्य हुआ क्याचन प्रशा नक्ते हा विकार दुश्य चीका बहार्थ । प्रथमिके एक यह अनेका स्रवित्यको अस्त प्रसारके व्यक्तिके हिन्स क्या गुर और कांक्रिके सम्बद्ध करनेत विक्रिके प्रमाने affer som Miller and the septem और भ्रमन करे गरेवाम काहिये । पूजा आहि अनेवर विकास स्थाप करूपी और नारीहर पाल देने वार्ताहो । तस्त वर्णन और पुन्तकावितः अस्तिन प्रतिततः प्रता अर्थित करना चाहिने। मुख-सुद्धिके रेपने सक् इस्तमधीके राजने जुला सुवारीके कुळहे, चीर अन्तिले मुक्त सुन्हारे रेगाने जिले मानके विक्री कि ह्यू कोई, विकासीसक क्री, प्रमेण कुमा, जो अधिका कमा क दुविक भ के, व्यार, व्यारेक, कुरू को कुरू सामाना आहे असित करने पाहिते। क्रातंत्रको रिक्ते सामासा कृत्याकु अवन्त क्रमता पूरा, कामुरी, मुख्य, मुगल्कानक रम होने काहिये । फूल से ही कहाने काहिये, को सुराधित, अस्ति और सुरूष हो। गकरोग, उत्पर गक्कारे, दृष्कि, कारी नका रसने हैं। दुरबार 🕮 हुए कुस किस्से पुर्वानो अप्रै क्षेत्रे सावित्रे । च्योजन पद्य 🛊 क्याने काहिने । पूर्वारेने विशेषकः ने ही

क्यूको पूर्वित स्था पुरस्तकुर्वेने सुक्राहित होती बारीको । सन्दर, अनुक, सन्दर, कुचिका काम तथा गुजूनको पूर्व, यो और न्युक्ते कार पृथ्य कृत उत्तर काल गया है। कविता राजके अवस्य सुपन्तित पीते अभिनित्र भारतये गये व्यक्तिया क्षेत्र सेन् वाने नमें है। प्रकृतमा, बीवा और करिएस गायका हुत, सहै एवं की — वे शत भगवान् प्रांत्यक्तीर करन और पानके रिक्क अभीतु है । इन्सेक्ट श्रीतके क्षेत्र हुए प्रशासन, को सुकर्त क्ष काले जरिन हैं, दिलको रिक्ट केंद्र प्रसार rrà Ex un acceptur fufus Reports, कोकन वर्षे और स्थित्वे क्षेत्रे काहिये । इत्येत रिका और के बहुत की क्रेके-क्रमें सुका एवं सुराह सन्तर्भ क्षेत्री साहित्रे । साहित्र सावित्ये अहे एवं स्थाने स्थाना समा सामहेले क्रम्बद्धर रका इका सीमन क्रम धनकार् प्राथमिक स्थान और धानके रिपट केंद्र पहल क्या है। क्यानकी समय उत्पाद का, al altribut reliebb gebften, रक्त्यानीय, दिल ५० शुक्रांचय राहते पनेतृत हो, पानवान् दिलाकी होवाने आर्थित करने चोच्य है । मुकर्ममुख्या हो क्षेत्र केवर, के सामय वर्षोंने फ्रेंफायधान तथा है राज्योगोपे कवान अस्तरस्थाले हो, दिखकी नेपानी हेने चोन्य है । सून्युर क्ये विकास सर्वेश, को निरम राज्यके अनुनिर्द्ध, इस्क अहेरकी सर्वेद्वान अवकारिक एक सुन्तर प्रार्थके विश्वतित हो, भगवाय संख्यको अस्ति करण व्यक्ति । उनके कुमरने ईस, कुन्द एवं

क्युत्सके शक्त उत्पत्त तक गलीर भनि

📖 असूरे कपूर, मुख्यूत, असूर और

करनेवाले जङ्कका उनकेन करन्य कहिये, जिसके युक्त और युद्ध आदि प्यानीये रहा रही सुवर्ण कड़े गये हो। अञ्चले सिका नाना प्रकारकी व्यक्ति करनेवाले सुन्दर कव्यक (बाक्टविद्योग), जे सुवर्णनिर्मित 📖 मीतियोसे अलंबात 🗐, बजाने वाहिये। इनके अतिरिक्त भेरी, मुद्दह, मुरस, विशेषक और परह आदि 🔤 🗐, को समुख्यी गर्जनाके समाय कानि कानेकाले हों. यक्रपूर्वक जुराकर रहते कविये। युक्तके सभी गाम और 🚃 🕫 सुक्रवंके 📗 बनवाये । व्यास्त्रः महेशा किकार पनित राजसङ्क्षेत्र समान क्याला काहिने, जो क्रिल्प्यासम्बद्धाः बनावे ह्यू लक्षणीके कुल हो । मह कैसी सहारदीयारीसे बिस हो। उसका भीपुर इसमा क्रिया हो कि वर्णनामार दिखाची दे। यह अनेक जिल्हा स्वोमे अस्वाधित हो । उसके दरकानेके जादक मोनेके को हर हों। इस मन्दिरके सम्बन्धे 📟 🚃 सीने लाग पर्वाके सैकाई काले कने हो। वैदोनेमें मोतियोकी लड़ियाँ राजी हुई हो। दरमाजेके जाटकमें क्षेत्र सहे गर्व हो। मन्द्रियका शिकार सोनेके बने हुए हिल्ल करुशाकार प्रकृतोसे असंग्रह 📢 अञ्चलक विस्तरले किक्रित हो।

न्यायोगार्जित हत्योंके चिक्युर्वक महादेवजीकी पूजा करनी चाहिये। I कोई अन्याबोधार्जित हत्क्ये भी प्रक्रियुर्वक

क्रियजीयते पूजा करता है से उसे भी कोई 🚃 नहीं रुपवा; क्वोंकि चपवान भावके क्क्षेत्रत है। न्याकेकार्थित वनसे भी पदि कोई विना प्रसिक्त रूजन करता है सो उसे उलका पन्ड नहीं विकला; क्वोंकि पुजाकी स्कल्पाने 📟 हो प्रतस्य है। मिलसे अवने बैधवके अनुसार भगवान् विक्के मोजनो को कुछ किया जान वह बोदा हो का कहत, करनेकरण क्यी हो या दरिह, क्षेत्रीका समाव पाल है। जिल्लो पास बहुत केहा बन है, का पानव भी भक्तिभाषते वेरित होकर कावाद विवका पूजर 🚥 सकता है, किंतु बहाद बैकबशाली भी परि प्राप्तकर 🛊 को उसे चित्रकर पुरान नहीं कारक कार्किये । विश्ववेद प्रति क्षतिस्त्रीत पुरस् पटि अपना प्रचंता भी है हाले तो उससे बह दिखाराधनको कलका चार्ग नहीं होता; क्यांक्ट आसम्बन्धे चरित्र ही कारण है। विकास अभि जीताको क्षेत्रकर कोई अञ्चल का तनकाओं और सम्पूर्ण महामहोसे भी 💳 जिल्ह्याचे 📉 📉 सकता । अस्याध्यनमे भक्तिका 🖨 नहत्त्व 🕏 । यह गुध्रामे भी मुख्यतर कार है 1 इसमें संबेद नहीं है 1 पापके पद्मसागरको पार करनेन लिये वक्कान् क्रिकारी वस्ति नौकाके समान है। इसरिय्ये को धरिकधानमें एक है, उसे

रकोनुष्य और समोगुन्तरे क्या द्वानि हो

प्राची प्रचीदेशः कुर्वरत्त्वीरतेशीः कामः । म्यूर्वप्रकासोशीः व मूर्वर् परिवर्णतेशः ॥ हर्वकर्षयः यो दक्कान्त्रको भाँवनीकार्वितः । । तेन फलप्तकः स न्यदः परिनेतात कारणम् ॥

<sup>(</sup>फिल्पान बार संद उन संद प्रमा प्रमुप्त प्रमुप

सकती है ? श्रीकृत्यत । अन्यवज्ञ, अध्यन, व्याप्त है। अतः सर्वाचा 🚥 मारके मुर्ख ==== पतित मनुष्य भी गदि भववान् । विकासको ही विकास युवा को; क्योंकि दिवकी दारणमें चला जान के 🔤 समस्त अवक्रीको कही भी कल नहीं मिलता। देवताओं एवं असुरोके क्षित्रे ची पूजनीय हो (अध्याय २५)

पञ्चासर-मणके जप तथा धगवान् शिवके भजन-पूजनकी पहिमा, अग्रिकार्यके लिये कुण्ड और वेदी आदिके संस्कार, शिवांत्रिकी और उसके संस्कार, होय, पूर्णाहुति, भस्मके संघह एवं रक्षणकी 🚃 🚃 इक्जासमें किये जानेवाले कृत्यका वर्णन बंबा भारी पान करके 🗏 🚃 परि देवेका पुषान करे तो 🚃 🚃 पापसे सुन्ह 🞆 जाता है। 🛗 भूरितधायसे 📠 🙀 📑 बार शिकका पुरान कर लेता 🕏 📖 भी क्रियमक्त्रों गीरवयक विकासकती करन जाता है। जो पूच कुर्वंच मानल-जन्म पास्कर भगवान् दिवकी अर्थना नहीं करता, प्राप्ता वह जन्म निम्प्रक है; 🚟 📆 मोहम्प्र नहीं होता। को कुर्नम पाकर विनासपाणि यहारेलजीकी काराधना भारते हैं, उन्होंका 📖 सकल 🖥 और 🖹 🔛 कृतार्थ एवं श्रेष्ठ मनुष्य है। यो पणवान् क्रिक्की चक्तिमें तत्वर रहते हैं, विनका बिस भगवान् दिवके सामने प्रणत होता है तना जो सदा है चमकान क्रिक्के जिन्तनमें हमें

उदमन्यु करते हैं— क्ष्युक्यन ? कोई होते । मनोइर क्यन, इत्या, मान, **व्या** विश्ववित तसकी फिर्मा कीर 🚃 स्था पूर्व प्रति 🦉 🚃 इतमा धन —ये स्य पनवान् जियकी आराधनाके कर है। को रेक्ट्रोकमे यहान् भीत और राज्य काहरे 🕯. के तक धनवान 🎹 वरणारविन्दीका शिक्तन 🔤 है। स्पैच्यान्य, कामित्रमन् स्तय, कर, त्यांग, देवामांच, भूरता और विश्वमें विक्ष्यति—वे सम 🔤 धनवान् क्षित्रकी ५३॥ करनेवाले लोगोको ही सुलग होती हैं ( इस्तीनचे 🔤 अध्यन कल्याण बाइमा हो, बसे सब कुछ क्रोक्कर केथल भगवान निवासे भन राजा उनकी ...... करनी काहिये। नीयन व्यक्ती विकास वा रहा 🕏 📟 वीकताले बीली का रही है और रोग तीव्रवसिधे निकट आ रहा है, इसलिये सम्बद्धे विज्ञानकाचि महावैक्यीकी पूजा करनी चाहिये, जबलक पृख् नहीं आती है,

रहते हैं, वे कामी दुःसके मानी वर्षे

तेचे हि सार्क सार कुलायेंसे नरेक्याः । भवतंस्यरमेवुद्य न ते दुःस्वतः स्वर्गेन्द्र ॥

<sup>+</sup> दुर्लमं साम अनुम्यं केर्जनन्ति विवक्तिम् ।।

पक्राकानेत्सः ॥

जनतक बद्धामधाका अकारण औं होता और जवनक इन्द्रियोकी प्रक्रि और नहीं हे पानी है, जनस्था ही भगवान्द्र प्रमानको आरावण का स्थे। मन्त्राद क्रिक्टी आरायनके समान कृत्या चीई धर्म बीजे क्षेत्रोने नहीं है।"

अप में अधिकार्यका कर्मन क्रांग्स । कुम्बर्गे, सर्वकरण्या, बेहीरे, सोहेटे श्वानपार्को या कृत्य सुन्दर निर्माके **व्यव**ने विधिपूर्वक अस्तिकी एकपन करके अस्त नंतवार करे। सरप्रकृत वर्ष महावेकश्रीयी भागाधाना करके क्षेत्रकार्य आरक्ष को । कुष्य से या एक श्रेष लेक-बीहा होना वाहिये । वेद्याच्ये जोता का चौच्येत बन्धक कारिये । जाना 📕 प्रस्तुतः 👊 क्रमान आवश्यक है। कृष्य निवृत्त और पहल होना भारति । सन्ते नवाभागते आहरू-कारण अञ्चल करे। का के व्यावस्था अंध्रय क्रिया क्रे । कुल्कार जीतर के विशेषी वैकार्यय नामिकी रिवान बंशानी गयी है। मकान अंगुरिको मकाम और इसम कांग्रिक बराबर भक्षणांच या धारिनाच जानक वाक्रिये । सामू पूरूप चौजीस अंगुरुके बर्गार एक राजका परिवास करते है। मुख्याची तीन, में का एक नेवारत होती वाहिये । इन वेकालकोच्या इक एक्ट विकास करे, जिससे कुल्बकी सोचा को। कुन्दर और फिक्रमी बोनि समये, फिल्मी अस्मृति

पीवलके कोची भारत क्रमां क्रमीके

बोरिका निर्माण करक काविये, जो नेसरकते कुछ नीची हो । अतका अवसाग कुन्छकी और हो तक वह पेसलको कुछ क्रोक्कर बनार्था गयी हो। बेटीके रिस्पे रेजवर्गका कोई निका को है। वह निष्टी स कानुबार क्षेत्री काहिये । अपनेक गोवार वर करने रूकर बराय कहिने। राजका परिकार नहीं नामक रूप है। क्या और निर्देशको केहीयारे पोत्रार और काररो लीवाय व्यक्ति । कारको श्रीका भगाये तथा अन्य वस्तुओका चलके प्रोक्षण करे। अपने-अपने गुड्रासूत्रमें बतायी हुई विकिक अनुसार कुरको और वेक्स क्रोक्स (रेस्स) कारे । (रेक्सओकरके मुस्तिका रेक्सर विकासकोकारी केंग्स है () फिर अधिके दस आस्त्रका कर्ता अवस्य प्रयोक्ता कराते प्रेक्षण करे। सल्बक्षश् यूका और इसकीर रिक्षे तथा प्रकारके प्रकारक संगत की। वीरेकोच्य क्याओको क्यान क्रेशनीके कारते समात्र प्रोक्षण करके सर्वे शुद्ध करे । प्राच्छे बाद पूर्वकारसमीतमे प्रचट, महाने क्रमा, क्षेत्रियकी अधिकारको संवित श्रमका कुलरी जिल्ली जनाव अधिको अन्यात्मधीत से अस्ते। को भूत्य अक्या बेक्क इतर तीन चरा अवधिकासनले क्ष्मकर अञ्चलित (१) का क्यारण करके का अधिको एक कुम्द या ने देने आसम्बर

जन्मोक्के समान है; कुम्बके दक्षिण ना

र्वाचन भावने बेहररको बीचोचीय सुद्ध

<sup>•</sup> स्वरत कार्य का सारा कर केरण । स्रोतं स्थापितनेति सरवस्याः विन्यवृत्यः (काराम्यते 🔣 कारामयो स्था क्रांतिहर्णकार सम्बद्धाः प्रेकत्। ३ विकर्कपृत्येतीय वर्गेटने पुन्ताने । (file ye do ab as the 25 ( 22 -- 23 )

रमनित कर है। कुन्कों स्थापित करक है से घोनियानी अधिका अध्यान को और नेरीवर अपने सामनेकी और अधिकार स्वापन करें। केनिजोक्तके 🚃 📖 विकार पुरस्त सरस्य पुरस्कते प्रतिक्षि संपूर्क करे । साम ही न्यू भागाना को कि सरका मध्येक चीतर को अधिकेष विश्वकत्त्वन हैं, वे ही माधिरधन्ते विजनातिके प्राप्ती निकासका in the same of the last है। अधिनर सन्धिर स्थानेने रेज्यूर बीचे नेक्सरवर्षक स्तरा वार्थ कराह कृत्य अस्तर पुरुष्यमं यसमे हुए कामने पुरुषयक्ता शक्त वरे। व्यक्ति क्रियामीको पूज काके दक्षिण राजी क्या-व्यास को और कृतने वेज्ञुक्तका अवर्थन को । सुद्ध और मुक्त — में केनी आहेंके क्ये हुए ही तो महत्त कारोचीत्व 🗗 चांतु कर्रिते, लोहे 🔤 सीनोके को हुए सुन्छ, सुन्यको नहीं सहन

men with many specual quak को पूर् सूच्या सूच्या करता है। सुनी 🖽 विकार प्राथमित के स्थापन थे, से से स्थापन है क्षा है । विकास का कुछ । अपनिषेत्र विद्यालील विकास 🖫 को जेवार अपी कुराने पाँके और अधिने क्याका किए क्षका प्रोक्तन करे । उन्हीं क्लोको सुब्द और मुकाका सक है उनमें की 1886 और अपने गुरुकुर्व करावे हुए करावे दिख्यीय (अभ) सर्वता अस्य बीन्सवर्गोद्धारा अर्थास्त्रे अभूति है। इससे जातिका संस्कार सन्तात मेल है। ने बीज इस अवार है— ये को दे ह

करणार विक्रिया प्रतिस्था है। अधिकारेकारी स्थान वैर्थक्षणकोलको कृतका अहैर प्रत्यकार्वकार्थ सुप्रका कार्यकी हुन्। अवस्थित होती है। इनके असिरीक वृद्धिको an Page Martin delt f., stein feit कर्मा है। इस स्थाति प्रभा अंगरे-अंगरे नामों: अनुसार है। अपने-अपने बीचके क्रमात समात: इस्ता नाम सेना काहिये भीर व्यक्ति अन्तर्ग काकृत्या प्रचीन प्रकार वादिने : इस नाव 🔡 निक्कालय 🕈 कार्य है, BB ger mern: mba fagete ferb क्या-क्या व्यक्ति असूति हे, वरंतु मध्यमानी तीन विद्यार्थिक क्रिके तीन असूतिर्थि है। कुम्बक्ते कक्षभावने 'र बहने लाग्न' केलका बीम जामूरिको है। ये अस्तुरिको की उसका समिकाने देवी काहिये । असूति देवेके पहास् मानिये मार्थ्यत होताच बारे । केला मार्ट्यपर मा असे मनमान् दिवादी हो कारी है। fire and finale assesses firms ut-और पूर्व अर्थनारीयर प्राप्तान दिख्या

**९ इं. है। ये सारा है, इनमें दिल्लीय (4**0)

को समित्रीका कर सेनेवर भारत कीवाकर

हेमें हैं। कर्जुक रस्त बीच क्रक्स: ऑक्सि

सास विद्यानोंके हैं । उनकी मध्यपा निवाका

काम महास्था है। उसको सीच विरक्षारी है।

क्लोंने 🚃 दिवस रहिलाने और तुली साथ

रिया (असर) में प्रज्यस्थित होती 🖁 और

विकास क्षेत्रको हो जन्मविक होगी

🛮 । ईसल्क्बेल्वें से 🖂 🕏 🕏 जाका कव

क्रिक्ट है। पूर्व दिसावें विश्वपान विद्या

ओं मुं विक्रियारी बहुत्त्वारी स्थार (श्रीको पन्ने कारे य) ३ । ओं मूं विरम्पनी स्थार (ग्रेजनी) १) में हुं कन्याने क्या (पूर्वतान) ११ में वुं स्वर्ण क्या (म्योत्तान) ११ में वुं कुमार्थ कार (वैक्तान) १) में हुं पुत्राची लाह (प्रीत्याक) १। में हुं सरीव्यूओ साह (प्राप्ते) १।

अभावन पार्ट्स कुम को। पान-सर्व अवसानने कुल एकार औ पर्यस्तीन अभिने रेक्ट क्रिक्कार्यक 🚃 काके अजेतुक सुवाने का दे। इसके का कहा आहिता परचे होक्स परे। ह्यास लिकारोंकी अलुक्ति है। 🖩 सरिकारी बरवानको पर पूरत आहे। पूर्ण परिच कुरवरी होती व्यक्तिं। उत्तरी संबद्धां काव्य अंगुरुवर्ध हो। समिनाई द्वार व हो। स्थरः कुर्या 🎬 भी न हो । उनके किलाँग न जाने हो ल्या उनका विकास प्रकारको कोट न हो । हास समिकारे एक-सी होनी कार्किने । एक अंतुरा स्था भागनार्थः स्था क्रमण्डेन स्थाने <u>स्थान</u> है । क्यारी केटाई करिनेक्ट्रिक अपूरिनेके स्थाप क्षेत्री व्यक्ति अध्यत अवेक्ष्यत (अनुकेत रेक्टर वर्षकेक्चेका) विद्या सर्वकारी क्राचेनमें कारी पादिने। की क्रमुक refront a fielt si si fice soit, at प्रकार है हुए। पान्य पानित । स्थिति क्रान्त्रेर हात स्थाप अस्तुति है। स्थाप कार guigeis some IIII olt die styre रोको हो । अनके नार उत्ताको असूति देखे milgit, fingens seiter ster eiterg-eitem नारोनेर नशनर 🚟 । स्ताना, सरसोर, जी और केल—इन कार्य के किलावर प्रकारकार न्त्राच्या, तेव्या अर्थेत कोन्याका 🔣 विवास 🖼 समा हा राजकी प्रकारतीय कर, पाँच हा तीय आहरियों हे अयक एक है अवहीर है। क्याने, स्वीत्थाने, क्याने अवक क्रमने अस्तुरित देवी कार्यहर्त । करते तो दिवन स्थान मानवा प्राथितिकोते आसूनि केनेसा विकास

है; यदि उन्होंक सभी इक ड निले से निली

एक के सामने ब्याह्मक अनुसे केले

कार्यको । अन्यविकारोः विको अन्यको अभिनानिका प्रत्यो तीन सम्बन्धियो है । विका

क्षेत्रवरिष्ट कुरते सुक्ता भावत सर्वत केन्द्रव वेन्द्रवर्ग कुत है। उनके क्षेत्र हर्वोंने

के को अपूर्णियों सेवार 'जो उन जिल्हा केश का उक्तरम करके कीके सुरूप कीकी बारको अनुनि है। इस उत्तर पुनर्देशी काके जीको पूर्वमा मान्यम क्षीम है। ग्राम्ब्राम् केरेक्ट फिल्म्स विकर्णन मान्के अधिको रक्ष को । सिर अधिका भी हिरम्बीन प्रान्तेः सामन्त्रपुरः नारिक्षे प्रार्थितः क्रमेंद्र निवा प्रथम करें । अक्ट दिल्लाको नामि हो

पञ्जीकोह अनुसार मानीवारीके गानीके प्रसाद ge arfahank some feffensy sinner काओं प्रकार पूजन को । किर अभिकासा आकृत कुरके पर जोगने श्रीपियोका निर्माण बहे । प्रमाद बाद बहु से-से पान रक्षकः दिल्ला प्राप्त कर्मन केवली-पर्वाचन क्षेत्रक करे। इस प्रस्तेक कराने कृतिक प्रकृतिक त्रीकृत काले मानो माँ कृष् प्रचीतामाच्यां व्रीवानकोत्यां रहे । कीहे केम्बारमकार कार वाले क्रमेंट कृत्य और कुलाका अंदर्भका करे। क्यून्य किंगा क्रिक्टरा कव क्रानेडरेकर गर्नाकर, कुरुपुत्र अर्थेर एकेन्ट्रांस्ट्रांस्ट्रांस्ट्रा स्टब्स्ट्र print einereit feften group-gebeg प्राथित है और गाउँचे अधिक उत्पन्न केनेकी पालक करे : इनके स्टेप बैर, साल क्षात, कर और और के बंगाय है। कंश्वेर समाप विद्वारकार्यकारे तीन नेव है । विश्वर करावर और व्यक्ताबाद पुरुष्ट है। उनकी अञ्चलभि राजन है। साम्य रेगके ही बच्च, चन्द्रन, बन्दन

और आयुक्त कराने भीभा सकते हैं। सब क्यून्टेने सम्बद्ध, **व्योक्ती**सकरी सम श्रांक है, सुद्ध और सुद्ध है तथा वाले हानोंने तीवार, राह्मका पंचल और बीचे करा हुआ पाछ I the relative area for imprime **ब्यान करके उनका 'सामान**ि संस्थार करे । सम्बद्धार मारकेक करते कुरुक्त 🚃 परे। फिर असूमि देखर इस विकास्थ्यकी अधिका क्षेत्र साम रहे । इसके बाद पाल-Marie de la compania proper until their apprehends शंक्या करे (\* सरकार, कृत्यार अधिक होत्र करके रिकामन होत्र को । इसके कर 😲 बीक्का अकृत्य करते अंतिक काल्य giber speit i finer unger, flereg, fleite, für. रावेनेक्ट्रान्य और इन्हें अवस्थि कर ओर सरावाः पूजा व्यापे पूज, क्षेत्र आवेशकी foligie fluis arfluis arrow frommure क्रमीर्वाच्या हाता पूजा पुत्रः कृतकुतः कृतीक क्षेत्र-क्षण केवार वार्यक अनीवने व्यवस्थाती कार्यन (भावतः) को और सामा पूर्वता, महार्केश और सहारेतीका अन्यादन, कृष्ण क्षानेह कुर्वाद्वनिकर्णना अन्य कार्य कार्यक गाउँ ।

army dell decrets force proje folio erflubencei upple un wenung formal martin art a formanti que pr स्था अन्तिको सम्बद्धान्यस्य होत्र-नार्थं नार्थे । हरस्ये रिन्दे दूसरी जोई विकि नहीं है। रिज्यिता भाग संस्कृतीय है। अस्तिक्षेत्रकर्मका पान भी रोब्द्र कारोबें: केन्य है। कैसड़िक अरिनार त्रात भी जो वरिष्या, प्रतिस एवं सुन्तिका हो,

व्ह नोक्र, वो निस्ते क्रम्प आकारते हैं केनी हकोक रोक रिंग्स नवा हो, उसन काम नवा है। यह गरि अधिक गीरव का अधिक कहा न हे, कृतिकपुरः और कुका हरत न हे से अच्छा कार नवा है। बहि वह पृथ्वीनर निर गया हो से इस्त्रोंने जार और रीकेंग्र दिसीयों रिव्य प्रकार को रिव्यति आसि पुर-🚟 व्यासम्बद्धीय होद है। 🖂 🖂 🕶 क्षा, कर 🔛 🚟 है। अपने फिल्म करिया हुए एक है, 🚟 भी मानकर 🜃 का है में और 🍱 केवार पूर्व कर है। इसके बाद की बाद रहाँके बाजों रक है। प्राथमा बायुक्त, स्वयंत्रीकृत, विश्वीवता, कार्याच्या अस्ता स्थिति वर्षाक्षा कार्या ते । या 🚟 सुन्त क्षेत्र कर्मने । असे रके हुए जरूको जनको जीते किसी जुल, हुन् एवं स्थातक स्थापने एके । स्थाप असीता ur Ruffell graft wer u bi And अवस्थित कालने भी न अर्ल । मीनेक अपूर्णि अध्यक्त कर्मा व करे । अक्टबरी न तो उनेका करे और न को समि हो। इसकोस समयपर उस काले बात लेका नकोकारमपूर्वक समर्थ माना अभिने स्थाने । कुरो समन्ते अस्ता क्योग n 🔣 और न अधेन्य व्यक्तिनोते क्रमार्थे को है। जनकार क्रियका विसर्वन ह बुक्त हो, तभी क्यून-संबद्ध 🚥 है; क्योंकि

र्राज्य जारोर रहाना चाहिये । क्रानिका रजनका

<sup>-</sup> अन्यक्ष्ये स्वकृतिकर्णन संकारीयो ह्याहार्थे हर साह है— स्वरूप, अस्त्रप, असर्थ, स्वरूपी, विकार, क्सकर्त, स्टब्स्स, (सह प्रथ-मा-) हुंद, सूत, अनुत शुक्तक बरेक्सन, मानलेका, अवस्थित, (कार इतियोक्त क्षेत्रक -- ) साम्याका, अविद्रोत, प्रतिपूर्वनात, व्यक्तिक, शासकीष्ट, विकास सुरूप, सीवनांग, (सार सेव्यक्त संस्थ —) अस्तिमाः विकास स्थापनाः, चेवताः, व्यवस्य, अस्तिमः, अस्तिमः, अस्तिमः,

विकार्यनके बाद उत्तरन क्रमाच्या आविकार हो। कार्यः दिश्यक यन- ही-यन क्रियन करते हुए याला है। 🚃 अरीकार्थ सन्दर्भ पर विन्य

🚃 हिल्लासकोन्द्र नार्गचे अस्ता 📟 गुक्रकुर्वन् 🔤 🕍 विशेषके महिन्तर्ग गरि ।

त्रक्रमार अच्छी तस रिप्टे-पूर्व प्रमारक Registrati Represt Reprediquel surren

काके सम्बद्धः कुन आविके द्वारा काम करे । विकास सामने गुरुका भी सामन सामन 📹 🚟 अलग एके और सम्बर 📰 आहिते प्राप्त गुजरा पूर्ण को । सर्वन्या

द्वानीय क्लोबी द्वा 🕮 और प्रकारक चीनम सराचे । इसके कद सके सुन्त्रकेट बार अस मोजर को । यह अस सम्बद्धन women franch feitfer flam war it

क्षात्र क्षात्र प्रस्ता 🖟 । 🚟 असमञ्जूतिको 🔤 सङ्घापूर्वक क्षेत्रम करे। को अस मन्त्रको सार्वार्थन हो, उसे स्टेम्पनस महत्त्व न

बारे। एक और पुजनाता आदि में अन्य बस्तुई है, रुपके रिज्ये की का विशेष समान ही। रुपक विशेष कूप साम सुनिश्य कुमीक्कर है अर्थात् क्यांका नाम होनेपर उन्हें काम नहीं दिन्य और विश्वकी पूजा करने, पूर्वीक सार्य करना पाष्टिये । वर्धी विकास सुरूप 'में ही दिला । आएका करें ।

(<sup>1</sup> रेज़ी श्रुव्हित कारे । चोचन और साम्बन्ध

कुरमानाका उत्तरक करे। होव सकर भूगम अहि

कुर्वीरे कितने । एतका प्रथम प्रकृत 🔤 जानेकर क्योकर 🚃 🔤 किया और

**ार्थित है जो साथ सुन्दर सन्दर अस्त्र असूत** को । असे 📖 🗒 मध्य, धोम्म, मस्त कार्य और कुलवाल आईंट्र मी रख दें । मनते

और विकास रहे जा सुन्दर नामस्था करके

यांका हो नहलेकती और नहलेकोके परलेकि निकट प्रचय करे। यदि उपस्था गुरुम हो से का वर्षा अवनी कार्कि प्राप्त करन करे। जे प्रकार व हो, में अनेएके ही मोपें ( का:पाल

आका साथ अन-वी-सार व्याप्ति तथा पर्यक्रमान्त्र स्थापन पर्यापन विकास

क्रमंत्र काके देशकानीकित वार्त तथा सीव क्ष्मा व्याप्त वर्ग करे। विक जनसंख्य कृष्ट अवदि कालेको दिल व्यक्तियोसे न्यादेव

र्ज्या न्यूनीयोगी जन्मने । १०के का एक

(अम्मान १७)

٠ काम कर्मके प्रस्तुन्ये एकिस्सीत पहलुक

भारत—बहुत्त्वत । अन्य मै काल्या कार्यका आधित स्वच्या अन्यवस्थे नत्त्वर होते हैं, मे सर्वात करीत्या, जो ह्यानोव्ह और पत्तनोक्तमें क्षेत्र बळावारे हैं और को शिवासिक सका भी पहल देशकान्त है। क्रेच्चे तका काहेकरोच्छे । पुरस्कार कार्यकाने संस्तत रहते हैं, ये स्थान,

महादेवकी पुजाके विधानका वर्णन

प्रकार दिश्वानामोधियोपि विन्ते हैं, उसी प्रचार कीनी और माहेक्सोने भी निर्मातक कर्मको विकि बताबर जनसङ्ग्रीने अधिक भेद नहीं है। जो बनुन्न दिल्की क्रमकः भीतर और महर इसे बरण भारिते । ईश्वरका करन 🚟 बारण सहेवर 📰 वीसे शिव और सहेवारने कही अरवक केंद्र वहीं करे हैं। इसस्येन आनकेंनी डीवॉक्टे अपने

and the second s भीतर भगवासूरत वर्णका अञ्चल करना पूजा को । इसके अनुवारीय पुरू इसकेक-काहिते और पार्मिकानक पाहेक्षरेको पहल गारिकोट कावल अन्यान है। में पारान अन्या विक्रित प्राणी तथा उत्पादनीकृत सामा प्रशासन करना नाहिते । अस्ते नाहते

सार्वकारे कार्यद्र अकेवर्ग कार्य देन्ते कोर्य

चेत्र करी है।

भारत, बार्ग और पर अवोहीं हुए। fulcycles which when write Seferitor Street spready debut राज है और इस एक्स्प्रों फार्क्सीन स्थान केन्द्रस्य प्रतिकोत्ते सामान प्रत्यक प्रत्य है। राज्यात प्राचीत पानि वर्ति वर्ति कृतिहरूकी करूनक होरे । उस विकास कर क है इसका प्रकार करते । वह प्रकार सुन्तर अञ्चल कारण अधिक करें। कारण करितेका को क्षेत्री कार्यको । कारणकार संस्थित का और सुन्तर आदिको सुन्तर अस्त विकास प्रति । यह अस्तरण प्रतिकारणस्य असैर चीव अभाग्योगे युक्त हो । वासम्बंद अवद क्रोने प्राप्ति कार्या अधिका आहे आह Reflected assures and you probability paramilian untelles berit, mes tellent क्योरि एक्के सामने स्थापन को । क्यानार

कन्द्रमें दिल-अन्त्रनी धर्म और नारमें क्रिक सम्बन्धे सामग्री मान्या करे । करिनाके जनर अधिनान्त्रकः, सून्येनन्त्रकः और क्ष्मिक्टान्सी पान्य को । इन क्यानीक क्षार निरम्भारत, निर्माताम और सारकारकार निका करें। समूची कारमासम्बद्ध करा सुराष्ट्रिक विकासका और नाम प्रकारक

feften gebit meigen, ein annerel-

क्रिकेट्स केल्प्स्क प्रकार है और संक्रिके

रकारीन्योको स्थापन को। क्रमानो

क्षेत्र है। इसके इस्त प्रोत्स्य है। स्थानस्य fogracies was wealth were मुद्राद्र करवी क्षेत्रक स्कृता है। वे स्वरूपनी व्याप्त 🔤 🚃 🐉 प्रत्येत मुकारविष्युवर कुछ-कुछ कर पुरस्कालके श्रेष्ट का रही है। polit grandt påthaaf sårt frijdt filler गान विकास काम प्रचारी प्रकारित है। 🛮 चन्यान् 🛗 स्थान प्रचानकोई हारू और सब अवस्थे आधुन<del>ानीते</del> निवर्तिक है। असे 🚟 स्तर्भेत्रम 🏣 सामुख क्रोपा या रहे हैं और अहाँमें हिला कार्यकात केन स्थान हुआ है । अन्ते परि पुस्र Mill an word & I seeding would through विक्र है। सामा कृतिको पुत्र उत्तर सार्वक कृतिको पान अन्तर अन्तरे अवस्थित कृते हर्तेच्या है । जानो सीन नेप्रकृती सुरमत रिक्ते हुए है हुआ विकास कार्यक्रमानक हुआई स्टेक्स **ब्राह्म है । श्रीकृत्यमुक्त क्रिक क्लाक्ट्रोट स्टब्स्** क्यान प्राप्ता स्थान है। सामी भी 🔤 🖟 । 👊 🏣 अवस्था 🖟 प्राप्ते नोत्रास्त्राप्त राज्य-स्तान अर्थको कृतिर्गेत्रण कृति है। क्योंके कारण का मूल विकास कर पक्रम है। कावन पराचन बारण जिल्लीके रीको भी पाकिन है। उसके अध्यानसम्बद प्रकार पूर्व है। इस्त्यानी कुछ प्रेनेको पहिल राज्य है । बारदे-बारदे बेहराबार अहनी हो क नको है। साथे विकासीतरात्ती 🚃 🔤 🔤 है और जाना पहल्द अर्जुक्तुलय बुह्ना विद्याप है। परमार विविद्या परित्र पुरु पूर्व प्रशासिक स्थान प्रतिस्था क्या 🔤 नेतीने प्रधानकार 🛊 । प्रशास स्थीत जनवान् दिवाका नाम नार्वक्रिक तथा 🚃 साम्रोतकाकी पूर्वेचा वारत कारत 🖟 🛚 सह मुख देखनेने स्त्रेण है और कह मुख्यानको ('ईजान: संविकानक' इसाहि पणि क्या) जोपास उपासकोक काळे मेदे लेगा है। एक, अनकपण तथा इस्कृतिन्से सम्पन्न है। उपाद पणिको मुख स्वतिकारिको सम्पन्न इसाहित काके अञ्चले आकर्ष है, हार-विक्त, काळोगाने समुख्यान, अस्त्रम कृष्टि स्विकारको है तथा कियाशिक

सीन्य तथा तीन प्रकृतन नेजक्यांक्रेसे प्रकृतकृत्यन है।

काशाम् दिवा अन्ये स्वीते क्रांके क्रांत्रे वर्षाः, जञ्जः, काइतः और अति चात्रम करके इन सकती प्रभावे उन्हर्तितः होते है जन्म कर्षे सामोर्थे जार, बाल, कन्दाः कर्षा तथा असुक

हानाय जारे, बार्स, करा, सका तथा स्टूब हानाय करें कहारे हैं। विशेष स्थान हानायका भाग निवृत्तिकारमध्ये सम्बद्ध है। असरे कार गाँकाकारम् अग जीहाकारमध्ये, सामायका भाग कार्याकारमध्ये स्थान साथक सामायका भाग कार्याकारमध्ये स्थान साथका प्राथका मार्ग कार्याकारमध्ये स्थान साथका प्राथकारमध्य स्थारकारमध्ये स्थान साथका प्राथकारमध्य स्थारकारमध्ये स्थान साथका है। अमोरन्य हाला है। साथकारमध्य स्थान साथका पुरास पर्या है। स्थान वृत्ति अस्थित साथकार्थ है। स्थानायका स्थान है। स्थान वृत्ति अस्थित साथकार्थ है। स्थानायका स्थान है। स्थान वृत्ति अस्थित साथकार्थ है। स्थानायका स्थान है। स्थान वृत्ति अस्थित

('ईत्सारः संविक्तान्तम्' इत्यादि वर्षः क्या) क्या, अध्ययम्य तथा इत्याक्तिन्ते सम्पन्न है। इव्याक्ति क्रमें अपूर्णे आक्य है, हार-वर्णेंक प्रतिकारमध्ये हैं। तथा सित्याक्षणि साम्यानमें विद्यानम्य है। से विश्वयम्य है। अर्थात् आस्त्रान्य, विद्यानस्य और शिवसम्य क्रमेंद्र आस्त्रान्य, विद्यानस्य और शिवसम्य क्रमेंद्र श्राप्तान्य, विद्यानस्य और शिवसम्य क्रमेंद्र हार्ष्याः है। से व्याविक्य साह्यान्त् विद्यान्त्र

मूल्यको पृतिको सन्तर सेर स्वातीकरणको किया सरके मूल्यको है सिलेक सन्तर प्रात्न को । किर प्रश्निके साम सामाद पृतिकात् क्षित्रका पूर्वेक पृतिके अववाद काके स्वात्कावर्गकरोत् परकेवर वाकेक्का परकार स्वात्कावर्गकरोत् परकेवर वाके सामानको , सः अनुवकोत, सत्वात-काके, स्वात्की, संत्रिक्त विकासको, सामा क्षा अन्य केस्प्रकृति अववा केस्प्र विकासको के प्रात्न केस्प्रकृति स्वात्का प्रात्न करे। पाको केस्प्र पुष्पसुद्धिकोच प्रात्न करे। सामाद प्रात्न केस्प्र पुष्पसुद्धिकोच प्रात्न करे। सामाद प्रात्न केस्प्र पुष्पसुद्धिकोच क्षिके किया है

आवरणपूजाकी किल्का विकि तथा समा विकिसे पूजनकी महिनाका वर्णन असम्बु कार्त है—क्कुम्बर । कार्क कार्यक और कार्तिकाका समा सहि

कार्य, कार्ल, निर्धार, निर्धार, कम, कड़ीर विश्व क्या कार्य कम, पश्चमून, स्थानसम्बद्ध दस इतियाँ,
 कार अन्तरकार और पीच उच्च अहर निर्धार — में स्थानिक तथ्य है। में साथ तथा पीचके उत्तरियों होते हैं।
 व्यानेकके इतिरक्षे श्राव्य (प्रतिक्त्यक एवं विषय) तथा सम्बद्ध प्रधान गया है। इस हो तंन्तिके चीड़ हैनेके अवस्थित करवाँ है।
 अपने करवाँ होती है। स्थान उन्ह नेहन करवेच्या श्राप्त होनेके उन्होंने अन्तरीय करवाँ गया है।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* पुजन है। उसी आवरणने हुए। आदि हु: अपूर्व सभा वित्य और वित्याला अधिकोचको their geffennede des Restabli स्थाला पुरुष करे। को करण असीद विकास कर कार आहे. अस स्वीकी कुर्णीत विकासीने क्रम्याः एक को । का कुरूप केंग्रोडिक है। सहस्रक ! यह की कुरते प्रथम आरम्बाक सर्वेत विका है। शन प्रेमपूर्वक पूर्ण आकरणका वर्णन विका कात है, ब्राह्मपूर्वक कुछे। पूर्व दिशासको सामें आसमाद्या और उनके कारकार्य कार्या शरीकार पूरण करे। निक्रण विकासके काले प्रतिकारित मुक्त-केवाकी कुल करें। पश्चिम शिक्षांट कुल्ले wfereige freihrent, per fremut कृतमें प्रतिकृता एक्किक्ट, हैएएक्केक्टको क्लो एकक और प्रमुख स्वीवन्त्र, स्वीत-क्षेत्रकारी ग्राम्ये विक्शि क्षेत्र इत्यारी princers, Adgressivents greit allegen gelte क्रमारी पाणित्यक्ष गांव क्रमान्यकोन्यकाने क्रमाँ क्रिलामित जिल्लाकीसका कुरून करे। क्षान कारवर्तिकोच्या भी द्वितीय अनुवादको की पूजा करनी पादिये । तुनीय जानावारी कृतिकारेशकीय अञ्चलीकीका पूर्वीद अल्ली विकाशोपे क्रमणः कृत्य को । का, सर्व, इंडान, या, पशुर्वीत, प्रम, चीन और नक्षांच—चे कारक: अस्य मुर्जिन्हे है। इन्होंद min ३ली कांबरकर्ते क्रिक्नोर्ट्यात व्यक्ति आदि न्यान् पूर्विकोको पूजा करनी काहिये । महारोग, हिमा, बा, प्रोच्चा, मीरारोबीस, हिराम, विकार, चील, देववेल, क्योद्धार तका एवं कुरून सुरक्त स्वतिने ह

वारों और ईसामी रेका सक्केकनर्यन कर्वांक (क करावीक)—में स्वाह चौच अक्रमुलियोच्य श्रीकरादित सम्बन्धः पूज्यः "पूजियाँ हैं । इन्येके जो प्रयाप आठ मूर्तियाँ है, मारे । यह प्रयास आवरणाने विकार कानेकारः । उत्पाद आणिकोत्त्वकारो कृत्यो लेका पूर्विद्धान वर्णना अस्य दिसाओंने दुसर करना काहिये । designed and property of कुर्वात को और हंगानक पुन: आंत्रकोक्सी रकारक-पुरात करे । दिस इन क्रेनोके बीचचे अमेद्राक्ती कृष्ट को और अमेद्रि क्या marks at another services करण कड़िये। का क्रीय आवरणये किर क्षणात्मक पूर्वते, न्योच्य प्रीवस्ते, व्यापालका स्थाने, शासकात अधिकोणोह कर्णे, पानुकातील बीक्रम दिवाके वर्णे, redepatron Adam miredo medi, medidamen migraped, odapun कार्यन्त्रकोत्रको प्रति भौतिका उत्तरप्रती, क्याच्या इंडियम्बीयाचे तथा प्राप्ता हो रूपीयुग्धे प्रीयमे गुरीन्त्र प्रत्यका प्रयूप को । पहासामको प्रतासको विद्यालका, क्रमण्या और प्याप्तास्थाने जीवने पुरीकारक, बाह्यकाओं एक परीक्रतीके बीको पोरकका, कर और प्रवेशकोके afterit serentifelben, eign aft additions about forestable under कर्णकार्थ औष्ट्रेकेक, जीवा और प्रशास (क्षेत्र) के केवर्ष स्वक्तेरीको पुत्र करे। परमाना और चन्छे सेचरे दुर्गहेसीकी पूजा करें। इसी आकरणने कृत: विस्कृत अनुवारकर्वकी हुन्सु करे । हुन् अनुवारकर्वनी महरून, उपयासन और पुरायन आहे हैं। इन क्रमके 📟 📖 🛮 और वे राज-के राज अपनी प्राधिनोधेर प्रतथ है। इनके बाद एकार्याच्या हे विकाद समीवर्गक में स्थान

इस अवस्य कृतिन अस्तरामांक काली माहिले । स्तृतिको, वेस्ताओं, त्याची, देवारक्षिक विकारकृषिक पूज्य के अलेकर पत्नी, जनस्वाकी, सार्वनियों, पक्षी, आके साहानानमें करूबे आवश्यात किया को पूजन करे। पूर्वकाने सुर्वका, दक्षिण-क्षाने कर्तुक प्रकृतक, परिवर्णने स्वयत

और उसर दिसको सामे भगवान विन्युक्त

कुल्प करे । इस कार्रे केवलाओंके भी कृष्ण्य-पुरुष्क अञ्चलक है। इनके प्रयूप अञ्चलकों क्के अल्लो तथा देशर अली कविन्योकी चूंतर कार्गी कार्षिके । क्रीहर, क्रूब्या, अंधा, नका, fargle, floren, arriver afte flogen-प्रमुक्ते कामकः पूर्व अली: आह विकालीने विभक्ति है। ब्रिकेट अस्तरपानी पूर्वते रोज्यर क्रारत्न्य प्रकार चार पुरियोक्ती उत्तेर क्राफे क्या करकी करियांकी पूर्व करे। असीत. प्रकृत, प्रान् और 28—ने पार पुरिन्त सम्बद्धः क्यांसि काने विकाशीने कृतनीय है। सर्वश्रास अर्थः, अद्भार, व्या स्था विष्णु — वे कर पूर्वियों की पूर्वींने विद्यालोंने पूर्वांक है। पुर्वविकाने विकास, विकासीताले सुरण, परिवर्णकारों सोरिक्त और असरिकार्ने मान्यपिनीची पूर्व यहे । हेमानकोवलें parelt, effectivel second, bigarcherit व्यापनी और वायक्कोनाने संभारती पूर्व करें। इस तरह दिलीय अस्परतानें इन राजनी क्षारका अस्के विकित्त हुन करने सकिने । कृतिय अञ्चलको स्रोप, न्यूक, पुरिकारोपे हेतु कुछ, विकासमूदि स्वासीत वेक्क्ष्रेतिक सूक्त, प्रतिकृत तथा सूक्ष्यानेकारे

भवंकर राष्ट्र-केस्तुवक पूर्णीय विकासीये पूर्णा

को अक्त द्वितिन सम्बद्धाने प्रदर्श

आहियांकी पूजा फानी चाहिये और सुरीय

आवरणने प्राप्ता गरिक्वेची । सक्के बाह्र

कार्यों सार-पान पर्योकी सब और पूर्व

विकासका, व्यक्तिकार्थे कारकार और कार्गरेकाने पुरस्का पूजन बहे । हिरम्बनर्थ नामक को पहले सहस्र है, करवाँ। अञ्चलकि प्राच्याने प्राच्या है। यहार क्यारे है अञ्चले प्रचार करते हैं और पुरुष प्रमोक्तानीकीट क्रमान विन्तेत हैं। विमुक्त, क्रमान, सामन क्या minu-t unt if galle femis क्षाको प्रथम आधारमध्ये हो स्थित है। fight appropri quitt femalite क्रोंने क्रमकः सम्बद्धार, सम्बद्धाः सम्बद्धाः और प्राथमक्त्र कृत्य करूत वाहिते। सामान्य नीतारे अस्तान्तरी नात्त्व प्रकारियोची पूरा गरे। अपेरे प्रकार असमात को पूर्व असीर असट विद्यानकोचे पुराव को, फिर केंच पीनका पूर्व आदिके सम्मने कर्मात् पूर्व, स्वीतन एवं विश्ववर्धे स्वरूपन कुत्रम करे। दक्ष, जीव, कुनु, मरीवि, स्त्रीता, पुरस्का, पुरस्, सत्, अर्थ, अर्थन और प्रसिद्ध—ये न्याद्य विकास प्रकारी है । इनके प्राप्त प्रम्थी महिल्लीका भी सामग्रः पूरात करना व्यक्ति। प्रयुक्ति, आसुनि, क्याक्रि, सम्बुर्वेत, सुवेत, सुवेत, श्रुव्या, संग्रीत, अवसूच, देववाल अदिति तथा असमाति à trut splantent ultime, sur

क्रिक्टूकरणस्थात, कार्यकारी और दिय-

वर्तक (परंथ कुन्ही) है। अनक प्रथन

आकरणचे चारों केलेका चुतान करे, बित

च्युकरे, यह क्येन्ट असे दर्व

कार्यकार्थका कुरून को । इस साह कृतिय कारावर्ते सूर्वीत्रका पूजन कानेके नक्षा

कीन अध्यारणीयकील प्रकारकीया पुश्च करे ।

पूर्वीत्रिक्तमे हिरम्बनमंत्रक, स्विकारे

क्रिकेट आसरणमें इतिहास-प्रत्योद्यो 🚟 🖽 करे 📖 सुरीय अस्तरको वर्गसामस्त्रीत सम्पूर्ण वैभिन्न विद्याश्रीका राज ओर ..... करमा कारिये। कर केंग्रेको 🚃 कर विकाशीर्थ पूजना पाहिले, राज्य 🛲 अपने समित अनुसर अन्य या पार परनोवें हर बाज रहिएको 🔛 🚃 🚃 व्यक्तिकी पुरत करके प्रक्रिको स्वयंक

सकित सहस्रा कुलन करे।

ईकान असरि पाँच प्रका और 🚃 उसी T: Sighed verbran men menne men राजा है। ज़िलेज असम्बद्धा निक्षेत्रहरूतः 🔭 🛊 र स्तीय अस्परकारे नेत्र है। अनः सामा पूर्णन किया जात है। इस अन्यस्थाने पूर्वीय Remailie Will fregerit, um ufficiale पूजा करके जातिये । कृषिकाने कृष्टका क्रिक मानक महानेप पुरित्त होते हैं, इनकी 'तिनृत्त' स्था 🖁 (क्लेकि वे प्रिनुत्तालक प्रकार्क ······· हैं) । दक्षिणदिवाने 'रामस' व्यवके नामके समित्र, वृद्धिकार्ग इस्तानका पूजन विकास जाना है, के 'क्रम' कहरकते हैं । विक्रमहित्रकों 'ताथक' पुरत्र अधिवधे पूजा को 🎟 🐌 प्रश्नीको संदारकारी दर व्यक्त गया है। उत्तरिकार्ने 'सानिकार' पूरत पुरस्तानक शिष्णुक्त पूजन विकास जाता 🕼 🔡 🏥 विकास कर है। इस अवस विकास माराने प्राम्मुके शिक्कानात, सो प्रामेश

तत्त्रोका नावी क्रमोसर्थ ! सावस्य है, पूका करके जारिएको सम्बद्ध विस्तृका क्लम करना माहिने । इनके बाह्य श्राप्तकार्थे पास्त्रोकको

कृतीर, अधिकञ्चाती वशिक्तने, प्रसूतियो परिवर्ग और संवर्षणको उत्तरमें स्थापित करके दरकी एक कानी सहिते । 📖 प्रथम अन्यस्य कार्यक क्या । अस्य क्रिपेय शुध काकरण बसाया काम है। यहार, सुन्ने, बराह, कारीक, कायन, मीनोबेंसे एक राम, आव बीक्षमा और इक्कीर — वे हिन्हा आवरणने पुरिता 🕅 🛊 । तृतीय आवरणमे पूर्वभागमे च्यान्त्री पूजा करें, रांशलकानमें कहीं भी प्रतिकार व क्षेत्रेपाले स्वापालका स्वाप करे, 🚟 समुख्यक्त और उत्तरमें प्राचीयपुरवर्षी कृता करे। इस प्रकार तीन आपरकोरे कुछ महात् विकासका प्राप हरि व्यक्तिव्यक्ति, को स्वयं स्वयंत्र स्वाप्या है, भूमिने क्रांसात करके हुन्तु करे। इस हुन्ता किन्तुके च्यूच्युंकामके 📖 यूगियोका पूजन करके कारक, उनकी कर प्रतिक्वीका पूजर को। अध्यक्ष अधिकोलने, सरलबीका निकायकेशने, गामानिकाका काकामकेशने सका लक्ष्मीका ईकानकरेकाने कुवन करे । इसी **व्याप कर्नु आदि गूर्तियो और उनकी** प्रक्रियोका पुरुष करके 🔣 जावरणये व्यक्तिक पूर्व करे। वनके 📖 इस स्थार है---इन्द्र, अहि, क्या, विजेती, यहरा,

<sup>ः</sup> प्रमाण-वर्तन्ते निर्वेशकेने स्थाप अहत अवस्थे स्था है। इतके तक इस प्रमार है—अवस्थ, पृथ्य, क्रिकेटन, एक्टेन, एक्ट्रेंस, रेन्ट्रॉर्स, प्रोक्टर और दिखाओं । इनको इत्यक्ष: पूर्व आहे, दिखाओंने स्थापित कार्यक इनको पुन्न करे । दिलीय अवस्थाने इन्होंको पुन्न बहानो पाने है ।

<sup>🍸</sup> स्टेंग्लेंट २४ प्रकृत क्लेंके अर्थ जेवचे एक्स्प्री का पह एवं है, 🔡 हाई भी है, 🖹 क्रांकर्त काला 🖼 क्रांतरो प्रधान है।

सायु, स्टेम, कुनेर नका ईंडान । इसं प्रकार - ओक्सर कर कुन्यानिकृत सुनावे जुलोतीना राष्ट्राच्यो, पश्चिमने प्राप्तयो, सम्बन्धनेत्राचे **३३५वाको और अस्मिताने निकासको प्**राट वर्षि । तस्त्रकात् पर्वक्रवारिकास्य वैकानस्थाते केमपालका अर्थात करे।

हम नगर प्रकृष आक्रमका प्रकास प्राप्तास्य कालो समान आगरम देवताओंके बाह्यपाराने अक्ट बीवने आवरणने हैं मानुकाओस्त्रीत बहुत्वुक्य क्रिकेट्सका कुर्विकाले कुछा बहे । स्वकृत्वर स्वकृत handferful unit abr arder ut: parts from the security freethaut melle, firm, ther, was, major, acres आदि जनसम्, जन-जन जनेक्टोके कुलके क्षपक्ष हुए अन्य नाग, स्वतिकारी, पूज, केन्द्राय, प्रेम और कैरवेकि नामक, मान सेकियोपे श्रमक हुए अन्य प्रशासकारी जीव, गई, समूर, पंजेर, का, सकेवर, क्यू, कारी, कुछ, बर्वाट आदि क्षुत्र चेतिनोड जीवा, प्रमुख, साम क्रमाची जानस्थाले कुन, सूत्र कर्यु, marryck wherek eine, mittentit प्रकृतिक, अञ्चलकोरे पाहरके अर्थाएक पुरस्क और उनके अधीवार तथा दली विकासीचे विकास समारकोर आयरपार पर है और नुसमानित, मानाजनित, वृह्तिकारित एक उसमें भी परे को खड़ भी प्रवासन कर-केल्पालक प्रवाह है, इन सम्बद्धे दिवस और विकार पार्वभागने विश्वन समाप्ता स्थाप ब्राज्यकारो करूर को । वे एक होन हुन

वीचे आयत्वाको विधिपूर्वक पूजा सम्बद्ध होते हुए अपपूर्वक सहदेव और महन्तेनीका कारोः अञ्चलको कोशको अञ्चलोची एवंत कर रहे हैं, हेर्ज विकास करना पाहिने । अर्थाता करे। ईकारकोकारे नेजनी इस तक अवनत्त्र-पूर्व कार्यत कार्यत fregent, geffennt wardt, aufbreitent flegent unfeit firt ge: biege परकृती, ह्यिको कालती, नेव्यकोको हिन्त्यी अर्थन करनेके पश्चम् पहासूर-प्रकारक कर की। स्वरूपर सिंह और भारतीये क्यांस अन्य व्यक्तिये कुछ क्या अपूर्ण राज्य मनूर, सुद्ध रूपे वर्णका महामानामा नैतेश निर्मात गरे । यह महामान शारीक अल्लाह (लगावन क्षेत्र का आह हेर)का हो को अन्य है और कम-से-कम एक अवस्था-(पान सेन-)पा 🛊 में निश केलीका नामा नमा है। असमे मैनाकोर segunt form à set, upret fett with all acardia fidition with स्वाप्तान पान और नाम्यूल-प्रान्तवनी आहे। निर्वेदन करके उसली उसलार क्षेत्र पूर्व समाप्त करे । याचीर अधीराने आनेकले हुन्य, प्रोक्षभ, क्या अस्त्रीको क्रम्प 🚟 ही विकास स्थानका है। जरिकामण पुरस्त केरान क्षेत्रे हुए थन-सम्बद्ध करनेचे कंत्यूती म स्क्री। को पाठ का पंत्रपुत्त है और कुमाने प्रति क्षेत्रामध्ये प्राचना रक्तान है, बहु पहि कुरमातालक कार्यको विकास अकुले क्रीन कर है को उसके से सान्य कर्न सकत नहीं होते. fine termentiere meure 🛊 i

patient upon all meritalium कुरू हे से स्थेत्राज्यको स्थाप्तर सन्दर्भ अक्षेत्रे केलो कान्य श्रामीका सम्बद्धा करें। इस कह एक सकाह करके महादेश और न्यूप्रोप्रीको प्राप्त करे। दिए जीवनामके करको एकता सम्बे सुरीत्याह वर्षे । जुनिने प्रशास मानवा सस्यानास्त्रीयः

Spanner pulgarian de pareiro de pareiro de la como dela como de la नाम-से-फम एक की अता जार और सम्बद्ध व्यक्तदेवतीके खेदनकी सहस्य या अस्य जो भी सम्बन्धित भी कृतन करे। हिर अध्यानी-स्रवित देवेचर रित्यको किर्त्यम करके च्याके इनकार्योसकी 📰 स्तर प्रवास मुख्ये विकारणसिव 🚾 दे है।

अथवा को दिल्ली 📗 अंत्रवर 🚃

क्षेत्रमें समर्थित कर है। असावा समस्त

अरमारण-केवलअर्थका क्या

पूजन जान्द्रे साथ प्रकारके क्षेत्रकारिका

विकासिने उन्हेंभराका कथन करे। का 🚟 लेकीचे विकास केनेकर नामक बोग है। इसमें क्वार अंदेई केन तिभूक्तमें कहीं नहीं है । संस्थाने कोई हैली बल्ह नहीं, को इससे 📖 न हो। इस लोकने विकासका कोई पाए है प परलोक्तम, इसके द्वार सब शुरूप है। यह इसका कर नहीं है, देशा फोर्ड विश्वकान नहीं क्रिया 📺 सकता: 🚟 समूर्ण 🚟 स्तान्यका 📲 हेडू सामा 🐉 🐃 विश्वितकारों कहा था क्यांता है कि कुल नो 🚃 पाल चाइन्त है, 📺 सर्थ विनामिके स्थम इससे ग्राप्त के सकत है। तबाधि फिसी सुद्र फलके ज्येत्वसे इसका प्रयोग नहीं करन वादिये; क्योंकि

किसी महान्त्रों सन्द्र फलकरी हम्बन्

रसनेकारम पुरुष सर्व राष्ट्रास हो सामा है।

हो तो एक इच्छाने अधिक बार पहाली कर्न किया करे, वह सब सिख् होता है। निकासन जय करे । सम्बद्धान् क्रायकः निकाः अतः अनुनिक्त अहेरवरी कर्मका प्रयोग करना 🔤 गुरुकी 🚃 करके अपने 🚃 व्यक्ति । वर्षे 🚃 पृत्युवर विवाद पाना और सदाके अनुकार न्यूनन्यको आहि 🖫 कर दूसरीये विद्यु होनेवाले नहीं है. ज्यों लोकिक के पारलेकिक करतेके विद्यान् पुरुष इरुका प्रयोग सरे। व्यापातकोर्थे, प्राप्त ग्रेगसे यव आदिर्धे ···· पुष्पिक आफ्रिने पदि शामित कार्यपारी 🚟 त्ये इसीने जारित करे। अधिक का-कामर मेरि प्रचारते प्रचा men है इस योगको महेश्वर निवर्न संख्येके Red Transfer करनेजारक सावास निर्वाद सावा ब्रह्मध्य है ( 🚃 🚃 क्लूबर यहाँ अवना मोई १३वड नहीं है, ऐसर सम्बद्धार इस कर्मका अवेग करनेकारक कुछन कुछ परस्कार जागी क्षेता है। को प्रतिदिध परिवा एवं एकाप्रक्रित पुराने क्षेत्रप्रकार कर करता है, यह 🖼 अबोह इक्षेत्रस्का अहबोहा कल या हैता है। को अधीका अनुसंधान बाती हुए वृत्तिक, अक्षणी सामगा प्रसुर्वतीको क्रकलपूर्वक स्तोतका पाठ काता है, होरे माध्य अनीष्ट कल महा हो जाता है। जो अनुसंबान करते हुए लगलार एक जाराज्य स्रोतका **। । । । । ।** और कृतिका, अञ्चली एवं प्रकृतिको सन रक्ता है, यह सम्पूर्ण अप्रेष्ट फलका पाणी केल है। (असम्बद्धाः ५०)

Contraction of the substantial description of the substantial section of th

## शिवके पाँच अध्यरणोंमें स्वित सभी देवताओंकी सुति तक उनसे

## अधीष्ट्रपूर्ति एवं मङ्गलकी कामना

*ज्या*ने मुस्तान

कोर्ग भवनागि से कृष्ण गळावरणणांकः।

केनेक्संसर पुण्यं **क**र्म केन सम्बन्धते ॥ र ॥

उत्पान्यु कहते हैं—श्रीमृत्या ! काम कें तुन्हारे समझ बहुत्यरण-आंत्रीते 🛗

पानेवाले क्लेम्बर क्लंग बर्ममा, विसले

ा योगेवर साम पुरुवकार्ग पूर्वकारो साम क्षेत्रा है ।। इ.स.

म्म अप वर्णकृष्णक प्रान्ते अकृतिकोष्ट्रः निर्माणकाकः

अर्थतम् संस्कृतस्य स्थानानाः

यति यस्त्रं कानेन्द्रीसम्बद्धः । १०० व्यक्तिः स्वामातं स्थानः । विका विकासम्बद्धाः । प्रकृतिसम्बद्धाः सम्बद्धः ।

आपका तत्व कलुक्सकिसे रक्षित, निर्वस बाज्ये समा मुक्की म्युक्तसे मी परे है।

**आवर्षी अन्य हो, अस्य हो ११ १ १** सम्बद्धिकारीय *स्थ* सुन्दर्वदिश १ स्वतन्तुरुपम्पनिकार कर सुद्धुनुन्दर्वि ॥ ३ ॥

आपका शिकिता स्वयंत्रको Ⅲ निर्मल है, आपका बेहा परम सुन्दर है, आवति जय है। आपका महास्तित आपके ही सुन्द है।

आप विज्ञुज काचारायध गुजीके महाराज्य है, आपनी जब हो ॥ ३ ह

भगवन्त्रियम् वस्तुत्रीयस्। अत्तर्भवीतस्यः स्टब्स्ट्रान्स्यः। ४.०

आप जनल कालिसे सम्बद्ध है। आपके जीविषक्षि कहीं नुसक नहीं है,

आपक्षी क्या हो। अस्य अतक्ष्यं प्रकृतकोः आधार हैं तथा शास्त्रियय सङ्गलके निवेतन हैं। अस्पन्ती जय हो ॥ ४ ॥ निर्मात निर्माण का शिलास्त्रीरय। निर्मालकार का निर्मित्रकरण D. ५.R

न्तिकृत (निर्मेल), आधाररहित तथा विश्व कारकके अकट हेनेबारे शिष्

क्षान्य को । स्थान स्थानका ! क्षान्य और सुसम्बद्ध कारण ! आवन्द्री पाय के म ५ ॥

प्राचीत्वरी प्राचीत्वरणसम्बद्धः । यम् कारणसम्बद्धः सम्बद्धानुस्रविचयः ॥ ६ ॥

प्रेक्षणे सुसोरिका संगा

वय हो । प्रची † आयका सम कुछ स्वतक है शक्त आपके वैश्वकार कहीं समता गाँ। है; अवक्टी कम हो, प्रक हो ॥ ६ ॥

भव्यकृतकारिक स्वानातृत केलीवत्। कवित्रः वक्तस्य स्वानकविश्वस् ॥ ७ ॥

अवने विराट् विकासे स्थाप कर रका है, किंतु अस्य किसीसे भी स्थाप नहीं है। आदकी क्या हो, अस हो। अस्य स्थारे

हाता है, जिल्हु आपसे केंद्र 🛗 नहीं है : आजबी कर है, जब ही ॥ ७ ॥

सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः अस्त्रसम् । सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः ॥८॥

ज्ञाप अञ्चल है, आपकी जब हो । आप (ब्हार) 🖺 अल्पकी जब हो । आप

(निर्विकार) है, आयक्तरे क्य हो।
 जनिकारी है, जनवकी हो।

कारनेव परवासन् ! आवको जब हो । परवासीक मोधाः ! आवधी जब हो । अकन्य निवा | आवको क्य हो । पिर्वतः

चंकर ! आपकी क्य हो ॥ ८ ॥

< संवित्त किन्युक्त o MANUFACTURE IN जब हो। अञ्चलकारका यहान महापुर्व महासार प्रसानुन व्यवस्था । मानवर स्थापन मानवर महत्त्व । १ । करनेवरूमी देखि ! अस्त्वारी जा**य हो** । साम मकामाओ ! महाकार ! सहायुक्त ! और जाले 📖 हमें ! आपकी 📖 हो । नक्षती कीर्तिकवाले कुछ ! व्यावली ! कारको भी अभिकृत अनुस् स्थितकारी महाभाषाची 🕆 महत्व, रशिक्ष तथा महत्व 🗜 कुषें ! अञ्चली कवा हो स १५ ॥ आवनी जब हो ॥ १ ॥ क्यानेक्रिकारको जब विकेशसीर्थे । नयः परमरेक्क कः परमोको। या विश्वयुक्तको ४० क्रिक्किवृत्तिको ॥ १९ ॥ नमः विमान प्रत्याम गरः 🚃 🛍 है । १० ॥ सनेक प्रकारके विवासीयें दिवस ब्राप परम आराध्यको नगरकार है। वरनेवारे ! अववारी क्या हो । विश्वनाथ-आप परव कारणको नशरकार है। 🚌 क्रिके ! आवकी जब हो। सबका देवलक्ष्मीकी ज्यागयनीया देवि । आयकी अपूर्वी अवस्थार 🛮 ॥ १० ॥ क्य हो । सम्पूर्ण किश्वयद विस्तार करनेवाली स्वयमिनित कृत्यं अवदि समुसमूल (११) स जन्मनिके ! अलग्री तथ हो ।) १६ ॥ असम्बद्धित्तम्बद्धाः स्थाति को पंत्रश्रीतिहाः ॥ १२ ह का व्यक्त-वेदन्यांत् का स्थानकोतिके। देशताओं और अस्पेशकित पर मन्दर्भ कर अञ्चलकारी का महस्त्राति। tall करत् आयके अचीन है। असः अस्तवारी पहुल्लाक दिवा आहोत्याकी हैकि। अस्तरका अस्तरूप 📰 कीय सम्बर्ध 🖟 आवन्य जन हो। यञ्चलको अकारित कानेकारी ! आक्की जब हो ! यहानवर समाता है () ११-११ () अर्थ पुरावेश 🜃 प्रकृतिकारकारः । व्यक्तिकारणे सर्वव्यक्ति । आध्यकी वर्ष थी। गरान-केश्नुद्रवासी अभिते समानवानु व १३ । व्यक्तिकारिक । अवस्थित सकाहो साहकार हे सनामन्त्रेष ! यह शेवक एकका The state of the s आपने ही जानिन है; अंश: 📠 इस्तर कता कर करूनमें जनवंश्वेच सीको ॥ ६८ ॥ अनुष्य करके इसे इसकी प्राधित 📖 परम काम्यानवय गुलोबरी अस्य मुर्हि प्रकार करें 🛭 १३ 🛭 🖫 सम्बन्धे नमस्त्रार 🛊 । सम्बूर्ण जनस् जनानिको नगन्त्रतानीय सर्वेदनस्थितः अक्रमो के जनम हुआ है, अल: आधर्म की वकारव्यविक्रमाँ कवादुरस्थित्वे । १४ व सीव होगा ॥ १८ ॥ 🚃 । सरम्बद्धाः ! कानुब्रहे 🚃 लक्षिकाः करः राष्ट्रवेशकेती न सहस्वत्। हे। सर्वनगणनी । आवन्ते 🚃 🗟 🛭 नकापृति देवेति क्येडमे सद्यमितः ॥ १९॥ असीम देशचंत्रासिनि ! सामग्री जन हो । अधेत्वा तथ पंचान निर्माण क्येर्णम् ( असमें औषित्रहरी कही उक्क जो है, वेपेकर ! ..... अलके बिना ईक्ट भी अध्यक्ती जब हो ।। १४ म कार देनेमें अवर्थ जार्र हो सवाते । 🚃 📖 **सम्बद्धानमातीते वन्तविद्धानमञ्ज**्ञे । जन्मकारको ही आपको सरमने जाना हुआ ा प्राप्त का कार्यक्रिके स्टब्स् अ है। अतः देखि ! अस्य अपने इस महाया यन, वालीने ब्राह्मा देखे ! आवदी मनोरम रिज्ञा क्वीचिये ॥ १९ 🖔 🖟

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* लापूर्व रचेक्ट्रेयी रश्त करनेके निर्म प्रकृत ध्यों हैं और अपने विधिन्न अंसीवारा अनेक कार क्षेत्रकपूर्वक रूपतार कारण कारते हैं। के 🌹 🖣 दोनों कम्बु सिम और शिमानेर वर्षाध्वनमें मेरे हार। इस प्रकार यूपित हो का बोबोबरी असूब से प्रतिदित युक्ते प्रतिर्थित करा ल्लाम करें ॥ १६ — १६ ॥ प्रक्रमारिक्रमेक्स्सम्बद्धाः स्टब्स्स्य । पुर्विपन्यति 🎆 📟 प्रशासनः ॥ १० ॥ क्यारिकान्। प्रकार प्रे बाह्य स्व सर्वेश्वर 🚃 🕬 महः 🚃 वे मननाह । २५ ६ 🌃 पुत्र रक्तीवामनिके समान विशेष, वेकान अपने प्रतिद्ध और पद्ध कारणा व्याप्त है, करभावा दिव्यकी कुर्विकारियो चुर्वि 🔣 विकार्यको २४, रहका, साम्याति कारण जीवद्वित, आवारकारकारण विश्वस

क्षिक प्रकार का जीवन क्षेत्र-स्वयंत्र, बीच कामओंने कुछ और प्रकृत आवरणने सन्ते वहारे क्रिकेट साथ एडिंग है, वह परिच पराक्ष यहे मेरी अपीत पत्त प्रदान 11 20-24 0 menyésénak prové gedegi geneuffengt in fibere erbiffe: # 4 - #

प्रारम्बनको कार्याकः अन्तेः पाराकी सान्। प्रथम जिल्लाकेन करावद व बहुब्बराम् स ३१ ४ कृतिको एक भारत प्रकार सह सर्वाकेन्। चीतो पाने अस्त अधित में सम्पन्त । ३२ ह को अस:कारको सूर्यकी मंत्रि अस्ता प्रकारी कुळा, पुरातन, तत्तुका सामसे विकास, चरवेड्डी क्रिक्टेंड पूर्वसर्गी पुरस्का

अधिनानी, प्राणिकलाकम्य या सान्ति-करकरें प्रक्रिकेंग, कानुप्रकार विकास,

समान प्रभावकारो समीत तथा दिना-प्रामाधानका पान करके तुत गुनेवाने देवक मधोक्त और कालिकेस कारका क्षेत्र रहको है। दिखा और दिख केमीचे करवात है तथा जात आदि देवता भी इन केनों देवीका सर्वका सकार करने ै। ये होनों चर्ड निरक्त

दिवस्त्रेतिसम्बद्धः श्रामकोतः सर्वाकः। इस्ते ! आवके 🚟 🚃 और का भुजारे है। अवकार अञ्चलका 🚃 स्वाधिकवित्रके सम्बद्ध दिनीय 🛊 । कर्न, अक्र

प्राप्तको रङ्गुकः सुद्धान्तरिकार्थन्तः ॥ १० ॥

सर्गामक्रकरमदेशे केनः सन्दर्शनशस्य ।

और हारण आयोह विशासक है। 🚥 अरेर निष्पास नेवता है। am mag पानेवाले हैं। प्रान्तवतीत कहने नेपायमध्य समामित्र आग 🕍 🖟 📟 भविष्यकारे आकारी 🚃 📕 🛊 १

aper upit million store

भारे ।। एक-२१ ।। terfengeren Miller Ipaljes i 🔤 त्यंत्रेकच प्रत्यम् स्वेत्वर्थश्यः प्राथमिकांक अञ्चले अलाह, हास्त इतिस्थला, सर्वलेकामधी विका पूर्व म्बोक्सिक्स मसू प्रकृप करे ॥ ११ ॥ क्रिक्केटीको पूर्व केने अध्यक्षपूर्वतः

विकानुभावे स्थात विकासम्बद्धानिक । १३ व क्ष्मी परमार किल्मी दिव्याच्या निरम्परम्पनी । mand to the bid madementals are a सर्वेन्द्रेयपरिचन व्यक्तिप्राहरू राष्ट्र । नेपालकारं कृतिनी स्थाननेदैरनेकाम् । २५ ६ स्वरिक्षै दिल्लो: पापे दिल्लीको स्वर्थार्थकै।

स्वीत्स्य पुरस्कार व्यक्ति ने प्रयन्तासम् । २६ व हित्य और फर्मरीके डिल कुर, निरमीह

+ मंदिहा रिक्यपुरमा + olo C दिया-सरकार्यन-सरकाल, विकास क्रीकोचे न्यारोक्जीकी अर्थनामें 📖 है, रिकामीओं कहुवाँ एका जेरह वालाओंसे प्रथम और कलाओंने कर करकातेंसे पुरू है, मैंने पूर्वविकाने प्रक्रिकायने 🚃 📱 और महादेकारिक बतरभागमें श्रक्तिस्तक्षित विस्तका कुळा किया है. 🚃 उतिनेक साम पुनित पुत्रत है, 🚃 📟 परप्रक्र 📰 नेरी प्रार्थना सन्तरूर प्रतिका स्थापन येथी प्रत्योग पूर्व करे ॥ १०—३२ ॥ करे ॥ ३६—३८ ॥ मानुसाविक्रसीयस सम्बंधेर चोर्यं काम् । अञ्चलके धक्का केरलकात्। देवार दक्षिणं काले देक्तेकारार्काल्या ३३ ॥ दिव्यक प्राप्ति कर्मा दिव्यक्तिन रहम् ॥ ३९ ॥ Popline Des in gland manifolite. विद्यापरे सम्बन्धं व्यक्तिनवस्थानम् । हिर्मियं दिव्यक्तियेष् जाल्यकातुम्बन्द्रश्रीन्यसम् ॥ ३४ ॥ तृतीयं शिक्षणियुं करतियात्राचित्रेत्रपुंतपुः (Ye l) शामीर्देशियरियमाने **समास्य अट समर्जितम्** । देवरर 🚃 को क्रम्ब 📻 समर्थित्। परिष्यं करने जहां प्रार्थित ने करकातु । ३५ व **ा । अन्य का व्यक्ति से स्थलका** संपर्देश मी अञ्चल आदिके समाग स्थान, क्षेत्र को प्रक्रा, कुन्य और बन्दराके समान इतिरवाला एवं अचीर जायसे प्रसिद्ध है. क्का, चौन्य सथा व्यक्तेत्रात मामसे विद्यास व्यक्तिकारीके विकास मुख्याता अधिकारी स्था है, चनकर कियके पश्चिम युक्तका आधिवाचे एवं फिल्करणीकी अर्थनार्ने क देवाधिदेव क्रिक्के चरमोका दुवक है, विद्यायरकारर आकद् और अधिरुक्ताको 🗓, निवृष्टिकलाचे प्रतिक्रित समा पृष्टी-सब्य विशासकार है, दिल्ल्योओर्ड हिलीय रूका क्वालये कित है, दिक्वांशीये तृतीय, आठ बर्यक्रोंने अपुन्तलायुक्त एवं चनवान् बार्ककोरी कुल और महादेवजीके पश्चिम-शिवके विकासायने प्रतिकंत साथ पृथ्य च्यानचे शक्तिके साथ पुणित सुक्ता है, है, वह पनित्र पराहर कुछे नेरी अभीक्ष वस्तु क्या परिवा पराव्या पुत्रते मेरी जार्थित प्रवास करे ॥ ३३—३५ ॥ कस्त देश ३९—४१ ।। पुरुषकोद्धांकार्थः नामक्ष्यः वर्तकपृष्ः। विकास ह दिवसमाह इन्यूर्ति विकासीकी । नवत्रभूतरभी अस्य अतिहासं अतिहासम् । १५ व नेनीयहाँ प्रात्त्वय ने में कार्य वयव्यव्यान् है पेरे ॥ रित्य और क्रियामी क्रूयकर्मी गुर्तियाँ वारिककारकारकार्ग महादेशकी राज्य । तुरीयं दिल्लाचेत् प्रचेत्रकाराणिकाम् । ३० ४ विकायकाने मावित हो कहाँ बेनोबरी आहा देवध्योतरदिरमाणे प्राथस्य सह समर्थितम् । विक्रोकार्य करके चेरा मनोरक पूर्ण परित्रे पर्व सहा प्राचित ने प्रमण्यान् । 5८ ॥ बड़ी स पर म यो पुरुषकार्गे अध्यक्ष केलावुक दिकार प दिलामा प्रिमानुर्धे दिलाधि । कदमके समान रक्त-पीत वर्णवास्प, सुन्त रात्कान जिल्लोकां वे मे न्यमे प्रश्चातम् ॥ ४७ ॥ चेन्यारी और वान्येव कन्यो प्रसिद्ध दित्य और दिव्याची विकास्थन पूर्तिभी है, जगमान् दिलको उत्तरकर्ती मुख्या क्षित्रके हो आधित प्रकार कर दोनीकी अञ्चलक आदर करके मुझे केरी अभीष्ट करत अभिमानी है, प्रविद्यान्यन्त्रे प्रविद्यान 🛊, पलके मच्चल्ये विराजमान 📖 अवस्य करें (१ ४३ ॥

तिवस च तिल्लामा **पान्य** शिल्लामिरे । क्रकुरा दिक्तीरको ते वे क्यो अवकारत् ॥ ४४ ॥ दिल्लीसम् ), क्षत्रेत्र, 🚃 विसूर्ति, क्रिक और क्रिकामी करावक्षका मूर्तिकों विषयायसे पाविष 🖟 क्रिक् आज़का सरकार करके येटी फाउंका सकत करें ।। 🚃 🔒 मान्य व निरम्पण नेप्यूची निरम्भीते । सरकृत्य शिवकोपक्रं ते वे कालं प्रचन्द्रकाम् 🗈 ४५ 🛎 निम और विकास नेतराज जुलियों विकास आधित पा 📖 क्रेमोन्डी अस्त वियोधार्य करके युक्ते नेता मन्त्रेरक प्रकृत करें । ४५ । नकार्ती च विक्रकेरिकार्वकार्थः। सम्बद्धाः विकलोदाक्षे 🛭 थे बरण प्रमृत्यासम् 🧎 ४६ 🗉 किए और किष्णको अञ्चलक मुस्कि निम उन्हों क्षेत्रोंके अर्चनमें सावर रह क्ष्मक

अनुसका सरकार करती कई युद्धे वेदी अधीव बल्दु अग्रम करें ।) ४६ ॥ वर्षा न्येक्सम् व्हः साले विकल्पकाः । पत्ने विकारणकेत कार्यप्रत्यक पर व्यक्तिक सर्वेतृतसः चननसङ्ग्रह्मस्यान्शस्य प्रतिते 🖁 सम्बद्धम् क्रिक्वीरम प्रात्मकत् ॥ ४८ ८ बाय, जोडू, घर, हाला विकास, धररिकारण, बराइमधन तका सर्वेष्ट्रत-क्षत्र—ये आठ दिखपूर्तियाँ 🚃 हुन्यही

🔤 📕 आरु समित्री—सन्द, खेळु, रहाणी, काली, विकारणी, कार्यक्रिकारणी, बलप्रमधनी तथा सर्वभूतद्वारी—वे सव पिन और मिनाके ही सारावसे को प्राप्तित बल् प्रदान करें ।। ४४-४८ ॥ **व्यक्तिक स्टब्स्स विकास केर्सिक ।** प्रमान्द्रविद्युनितः जीवन्द्रशाः विद्यविद्याः । ५५ । गण्यती पालवारोचं दिलीकावानेऽक्तिः ।

ते में 📖 १४व्यम् दिल्लेख प्रास्तवन् । ५० ॥

जन्स, सूक्प, विव (अधवा श्रीकन्छ और सिल**को**—वे आठ विकोधर 📖 इनकी 🌃 ही 🚃 क्ष्मियाँ — अनन्तर, बृक्ष्मा, श्रिवा (समया क्रिकेच्या), एक्क्नेस, एकस्ता, त्रिवृति, अपेर ज़िलक्किनी, निज्जी **ार्डिश अन्यस्थ्ये पूजा हुई है, शिया और** रिक्क 📕 प्रातस्थाने नेरी 🚃 पूर्व करें ॥ ४१-५० म **ाता पूर्वकार्य सम्बद्धाः ।** व्यक्तेकद्वसम्बद्धः । ५३ ॥ क्षात्रकार स्थापन क्षित्र कृतीनाम्बरमे स्थिताः । अकृतः 🚃 🙀 दिशस्य जलमीपारम् ॥ ५२ ॥ ··· अमेर जाड मूर्नियाँ और क्यमी स्रोक्षणं 📖 स्रक्रियोस्तील प्राप्तेत आहि न्यादः मुर्लियाँ, निरुक्षी विश्वति सीहारे अञ्चलको है, फिल और पार्वमीकी आक्रा विश्वेषार्थ काल्के युक्ते अभीत परंत प्रदान करें स ५१-५२ स पुरस्को व्यक्तिम सङ्ग्रोपक्ककान्। वेस्पर्यकारकेकारिकारिकारेकः । ५६० । विकासिकारमञ्ज्या परिवेशियाः ( अक्षानीनी क्रायानीय जातेल के जिल्लीहरू है की स रवारकराज्यकाने सामान्यविद्योगन् । क्षेत्रकेत्रकर्णकः सुव्यक्ष्यवर्गेरव्यक्षः॥ ५५॥ प्रशासन्त्रमः केन्द् प्रमासन्त्रीकृत्यः। क्रिजीक्क विकासकः दिलकोक्क्रीयस्थानः ॥ ५३ ॥ कार्यन्तर्भन्तरस्यादिकार्यायम्

गोकसमूरमः सीमान् क्षेत्रमहरूश्वराम्थः।

त्रचेका पुरस्का स में कार्य प्रयासन् । ५० ह

केंग्रेके सम्बन करूर करनेवाले, बेस,

मन्दरकात, बैलास और हिमालयके

को कृष्योंके सवा महातेवली, महान्

+ वंदित विक्युक्त + 10/04 हिन्द्रस्की महित् केंग्रे एवं क्रम्बल कर्मकारे कावन क्रम्नेकारे सम्पूर्ण जिन्नभवतिह 🗓 क्षेत्र वाक्ष्मोचे दिरमस्यो जीव जेले अव्यक्ष्यासर विश्वस अस्तिके हुआ है, स्रो मामको क्रोपिन हैं, महानानराज (शेप)के चनकर क्रिकें किए, क्रिकें हैं अनुरक्त क्या केवली जिल्ला समझ बेहा आसूच सरीरको सर्रति पुँछ जिनको क्रोप्य व्यवस्थ है, विक्के पुत्र, सीन और के की स्वयं है, बारण कानेकारे हैं, परमार विक्रि मेल भी प्राय: सराम ही है, जिसके राले अक्ट क्षरव्यानन प्रवर्धेवर विश्वत क्षेत्र है तथा मोटे और जात हैं, को अननी प्रमेशन कारणे शिक्षकारेका भी जिल्ले अनुराग है, वे व्यक्तिसम्बद्ध नव्यक्ति वित्य और वार्वशिष्ठी बढ़ी फीशर करे हैं, निक्ने जान राज्य निरामान है, जो जयज्ञानों हुए भरितान अवस्था विरोधार्थ करके मुक्ते वर्गामानिक आधुवणीसे विवृत्तित हो सामान वीहित्तान् क्**स प्रकार करें** स ५८ — ६९ स हिपापी देते हैं, को भगवान् रिकार्क डिम है married representative property न्यानेकांतक वृ निर्माणांत्रसम् ॥ ६२ ॥ भूतते न्याकेको समस्य भागोनाकाः और शिवारे हैं अनुरक्त रहते हैं, हिल और हिला दोनोंके ही जो जान और जान है गया महत्त्व प्रतिकार प्रतिकारिक सामाना इनके बरागोके स्थाति जिल्हा पृक्षका बाम परित्र हो जन्म है, को कौजीके राजपुरुष है, से सेंस् और फाम्बरिया विद्यान Marie Committee (1900) वारच कार्यकाने अधिकेश वृत्तम हिम क्रमुक्त रिक्कियों 🕳 🖁 रिकृत क्रमीतन् 🗷 🖽 🗵 और विश्वासी अच्छा विशेषार्थ सर्वेद गुर्वा के भागान काली क्षेत्र है, मानान अवस्थित है जात है जात है अमीष्ट कर्ता प्रकार करें ॥ ५३ — ५७ ॥ प्रिम्म सम्बन्ध प्राचीनेक पुरस्क है, इस्तीको राष्ट्रीपारे व्यक्तिय प्रतिप्राणकारकः । क्रिक और निकास आव्यक आहर करके इत्यायनकेट्रीकेस्य वर्णः । ५८ व क्को वर्णकारिका वस्तु प्रकृत करें ॥ ६५ ॥ प्रतिकास पुरवर्गी स्वाई स्वीकी विकास सर्वेशकार्थनसम्बद्धाः स्थान विकासः परा सन् । म्बोक्सक्ताकः सर्वत्वीकाईन स**्**र स mild Committeerment Striffen : कार्यक्रमान्त्रे वयुर्ववस्थितः। क्लीकां प्राप्ताता । वे साम स्वयंत्र । ६४ । जिल्लीका जिल्लाकाः स्टेम्ब्यून्ट्रक्त्वान्यः ॥ ६० व तिकाशिक्षेत्रः माराज्यसम्बद्धाः तिर्वति । को सम्पूर्ण 🚃 सारिक्स सम्बंधि स्त्यूक्त दिल्लोको स ने को सन्त्राह x ६१ ० हाता, पर्यक्षम् विकासे हिरीच स्थानम*,* जो गिरियानगरिको कर्वतीके विक्रे denge Avecte son adhestives refig do कुरके कुरू दिन है, औरनेन्यु आहे है, बच्च, बराबा गुरू और सामा विन्हें देवताओं कुरा नित्य चुरिय एवं परिदा है, क्रिय है, वे नागराज जनवाल जेन दिख और वार्वनीकी आज्ञाको सावने रक्तने हुए मेरी चगवान् शंकारके अन्यःपुरके प्रान्तर परिवानोंके साथ सर्व रहते हैं, सर्वेखर विश्वके इक्काको पूर्व करें 🕫 ६४ म सम्बन ही केनरबी 🖟 तथा समस्त असूरीको मान्य 🔣 महेले मोन्से बेन्स्य राज्य कुमल देनेकी प्रतित रखते हैं, जिन्नकांका वराही केन गारेजी करका कवशिक्तता । ६५,४

- materite s wirl. दिश्वीकः क्रिकाकः क्रिक्टवर्षकः सर्व । एतं वे पारतः सह इन्वेलोकान अवटः। कामूल दिवाचोरकां के हैं दिवसु वर्णकृतन् । अर ह प्राणितं ने प्रथम्बन्तु क्लेक्स्फ्रनकत्।। ६६ ॥ विकास का मुख्य 👸 मनकान, निवासे प्रकृति, क्लेक्टी, क्लेक्टी, केन्क्सी, विकास उत्पन्ति हुई है, जो साहित और बच्च कराही, महोत्री तथा उक्का करहाक-बारस करवेकले प्रमु 🛊, 📟 पुत्र 📖 शास्त्रि कायुक्त देवी—वे सर्वलेकनकी क्ष्मणं (क्षिम) के 🚃 🖺 पहुन, लात नलाई मध्येका दिल्लोह अलोक्स न्याच्या कथा कृतिकारोके भी 🏢 हैं: को की जा का जान मिलाका, som और बैनमेन—इन डोनो करें । ६५-६६ । बाहुमोर्स 🔠 स्तर विते सुने 🖺 जो इन्हर-वरमास्त्रकृत्ये स्त्रीम्बरीकसम्बद्धः। किक्नी, इनके सेनायर तथा व्यवस्थाता अध्यापार्थको विष्यक्षः जोत्रकृतीकिकेन्छः । ६७ ० चतुक्त व्हारेकाले हैं; किन्द्रेने अवनी प्रक्रिये Quartiel second management हित्यक्रतन्त्रदेशिकाकिक्षश्चान्त्रम् । ६८ ॥ 📖 आहे, वर्गतीको केद प्राप्त है, जिनकी अकुवारीय सवाये हुए सुकर्गके समाय है, नेत विक्रमृत्यस्य विकेशः विक्रमानिकः। प्रकृतिक अञ्चलके सामा सुन्तर हैं, कुन्तर रामुक्त विभक्तिको स न लिहा वर्णकृत्य । ५९ व नामके विकास प्रतिबंध है, को सुकूमार्थिक क्षित्रका नामाने प्राथीनक-सा गुनां है; कुर्वाट शबके कहे उद्धारण है: दिलके निम, वो ज्ञून, 📖 और दिलके पुत्र है; अस्वत्रक 📖 अनुरक्त 📖 दिल-वरणीकी दिल निवाका सरीर है, विकार्ट सुमारे हैं क्या अर्थाना कारनेकारे 🖩 स्थान, विक और बाबुसर, सूर्व और अधि विकास सेम के हैं; अस्ति अस्ति हिर्मिकार्ग कामीर मुझे देशका आहे 🔤 देलका विकास विकास वर्गामाधीका साम् 🖺 ।। ५५ —५५४ 🗷 कृषा करते हैं, जिसके क्लाक्ते विकासन्त्र क्षेत्र अस्ति कास विकासिको स्था। मक्दरी पारा काले रहती है, जो वेजनाओंके अनोवको पुरस्कार रक्त ने दिस्ता सम्बोत्तरम् ॥ ४५ ॥ विश्वको निवारक काले और असूर असीके कार्योंके विक्र प्रारमी यहते हैं, में विक्रमांक राजेनेष्ट कीर पान्ताकरी जोडाकेची, जो राजी परमान् तिहा और ब्लिस्स पूजनमे गर्भमा दिल्लो चालित हो किया और क्रियकी अस्ता दिखेंकार्थ सालेड मेरा राजी रहती हैं, का केंगीकी आहा मानकर को अस्ति । १५ । समीरम प्रकार करें । १७---१९ । वैश्वेतकारियां सामायुक्तकाराः। श्वाक्तिकाः । क्रमुक्तः कियरम्पूरः अक्रिकायनः सङ्गः । कार्याद्विकृद्धार्थं अवस्थानार्थेश शिक्षत् ॥ ५५ ॥ क्रोड राये सेचे इस्लीक्स 📑 🛚 🕶 🗷 **व्यक्तिकारमः पूर्णाः सर्वेश्यक्ताः**। महामध्य सामग्रहाः पृतिकानं समेन पः कुक्तान कर 🔤 📺 देवती सुध १४० । विद्याचीन च सामेत्र नैश्लेके जानूक 8 वर श व्यक्तिपारकोतः जनने नात्रकारच्याचेत्र मा। perfective franchistic and the second **ावाच्या प्रत्ये पटल्यालयेन च**ा ४५४ ॥ रीतान नेप्युक्तानं नेपाल रहोतात । ४९ ० र्रहरूकं । स्ता क्ष्म क्षा क्षा स्टब्स्टर स्था राष्ट्रपानीकरात्रकाः सहस्याद्रकेतृत्वः। सम्बद्धन हिल्लोको साने दिस्**त गरीका** ॥ ५९ ॥ कुरातः सुरुप्तानां क्रावेद्यस्तं सात्।। ७३ व

+ संदेश क्षेत्रपुरस्य + वैलोककनिकत, साम्राम् सन्तर **रेकन महनक्ष** н ८४ स (शृक्तरो) जेही आणुः विकासी विकास क्षेत्रम् विकास विकास । गण्याच्या, में जनस्की सुद्धि पद्मनेके विक्योः अस्त्यकेत स वे दिशस्य कांक्रियम् ॥ ८५ ॥ ल्लिं इक्समीके प्रार्थना करनेपर क्रिकेट हेन, कुन्द और **क**नुस्तके समान शरीरते पुरुष हां विषक्ते केले चीक्रेके . भारतपरक्षेत्रे द्वित्र, 📖 📗 बीक्से निकामी की, जो द्वादावाली, फाने, मानुष्यांकी रक्षा कारनेवाले; ब्रुट्टास वृक्ष मेना तथा विजयानुहुन्तरी जब आदिके और उसके पालार जिए काटनेवाले; उनेवा, जनमें प्रसिद्ध हैं; कोजिकी, ब्यायाओ, हुन, और नम आहे, देवलाओंके अङ्गोर्थे बाब अवर्षा और प्रदासको अवनी है; निव कर देनेकारे, क्रिक्के अनुवर तथा शिक्की निवार्यन्त्रे मस्पर रहती है एवं खालएका आहर्षे पालक, महलेकावी श्रीमान् बीरमाः क्यांकी संदर्भनी हैं, ये दिल और दिल्लाकी किया और विकास अलोहारों ही मुझे मेरी आज्ञा वियोधार्थ काले पुत्री यन्त्रेणारिका <del>परवादी बच्च दे H ८३—८५ H</del> बस्तु दे ४ ७६ —७९ ≡ गर्वे स्थान अस्त्रकारे व्यवस्था । Wage unfrederne gembelepateren s सर्वाच विकासिक्षा स में विकास माहित्य । ८० ॥ क्षेत्रके दुशकारको प्रका हो हता समस्य दिवनकोके अन्तरी बच्च, जे दिवय-पार्थतीके प्रथममें अवस्था रहनेवाली से जनवान् रॉक्सके मुकले प्रकट हुए है, फिला स्थानविके 💹 🚾 वाहर और दिवसी हालाह अवट करके 🔤 को स देश है अभीत यस ज्ञान करें ॥ ८० 🛚 विक्रिकेटीकार्विकार राज्यकी: जिल्लाकी: जुलाने प्रशास निवृत्त्वे राज्यः सीमान् विश्वसम्बद्धः विश्वस्थितः । | क्रिक्टिव स्ट में दिश्त कांक्रिक्ट् (ICS) कारत देशकीय हा में 1888 जनका <sub>सरक</sub>ा यगवार विकास वश्वासमे विरायकार मध्ये हेवी, भी सदा हिम 🎹 मरासाम् दिख्ये आसन्त अहर दिख्येह विय गरायकः शीमान् निवृत्तः 📖 और व्यवस्था पुरुषये अभी रहती हैं, इस विकासी आहारों 🖥 नेरी 🚃 🚃 विकास में अधिक 🔣 वेरी अधिकाया करें ।। ८५ ॥

क्षी करें म ८० म पक्षाेटी असरेक्यः कर्युक्तरकातः। नाव का निवोधित का में दिसातू **कांग्रे**तिम् स ८६ स

न्यूक्रिके 🚃 प्रत्यक्षीकी पृजावे क्राक्य व्याप्येती उन्होंकी अध्याने नेरी यनवाड़ी करतु कुले वे ॥ ८८ ॥

क्रेडिको सिक्यकता वर्कन्यः वरण सुद्धाः विज्योर्केट व्यक्तक प्रकारिकार्दिन १८९() निकृत्यकृत्यकेली पश्चित्रसम्बद्धियाः

क्लान्य स्थान सक् वा ने दिशत काहित्य (१६०)।

**परवारविधियो निर्धा समृत्य 📰 🗆 🗆 ।** 

यक्षम न विशेष्ट्रतं २००५ 🗷 दुरुक्तः ह

चीरभारे 📰 हिस्सुर-रे-पूर्वनियः ।

करें ॥ ८२ ॥

मृहीसे हो। नवर हिम्मानसम्बद्धः।

प्रकल्या स ने साथे पशुक्रामुद्दसरम् १८८२ ॥

मृत्रीकर सामा नगराल अपने श्वाकेकी

आज्ञा से सुक्रे समोवाध्यित करा प्रकृत

विकास आराजनां नावर रहनेवाले

· websijn ·

देन्यः दिल्क्यवेवार्थे देखेराधान्त्रवीक्षाः ॥ ए६ ॥

पार्थतीको सन्दर्भ 🔚 पुन्ने शिक्क्कीनी कौरिको, धनकम् विक्युको केपन्ति महामाना, पहार्थीहरपदिने, ध्रानश्चा वधा

पसु और कारीके जुदे तथा साम्ब्रो प्रेमकृतीक क्षेत्र समानेकाची निवृत्य-सुन्यतंकारिकी नक्रमरस्वती काम पार्वतीकी आक्रमे सुहे

क्येक्सिक श्रम् प्रमृत वरि ४ ८५-५० ॥ but egyproper prog. afterban: s कुलकार्थ । प्रशासीको अपूर्णकारकारकार ॥ ५५ ॥

Регоры Рими Гафар Винции: «

remote regard: arbitrarings a 42 a mitwie einem mitwermerer

परमानुसार्थकं परमानुसारः ३ ९३ ॥ परमानुसार्थकेलाकः परमार्थकानुसारः । Steffenner Perk Personamentage u ver a

क्षीत्रक चेपालक विकासकारकारक्रमान्यका ३ Marriel George and and spilling to \$4.0

Mayore Provident is in main from the unioù par front man,

अव्योगस्य राज्याची अव्यवस्था तकार महानेजर्गाकी समाप रेमाओ महासाती भूतनम, को निवस्तुत, उत्पत्तनहित, निर्देश, क्यानस्थान, प्रतीवन्त्रे और अनुवारोके साथ रहनेकाने, सर्वरकेकातीया, सनका 📟 पृष्टि और संक्रमें स्थलं, परस्था एक-कृतिके अनुस्ता और भाग,

कापसर्वे आवन्त्र 🔣 रहानेकारे. एक-दूरनेको नक्कार कर्वकर्भ, विक्क नित्य प्रियमय, विकाद वी विक्रुप्ति लाग्निय, मीम, घेर, उभव भावपुक, दोनोंके बीक्के

स्क्रीबाले दिक्ता, कुरूत, सुरक्त और नानसम्बद्धारी है, वे जिम और दिल्काकी आहायन साम्बर करते हुए वेश समेत्व सिम्ब करें ॥ ५१ — १५ है।

स्वीत्रे व्यवस्था स्वीतिकानकेवासः । पुर्वत्रकारके प्राचीनीकाव 🔠 सामितः स १५३

क्लूम्य रिक्कोराक्षं स में दिश्ता सहस्क्। देवीको क्रिक पहिल्लीका समुक्तक, क्रे

वेकीके ही सद्भावीके सर्वता है और नगवान् विकास बीमने जानरको सहस्रान्यको तथा अनेक प्रतिकारियोग निवा प्रतिकारको पुर्विता पूर्वत है, यह ज़िल-पानेतीओं beiteren Stoner uttil igh upper Mare

क्की भ १९-१७ हैत दिक्का व्यक्तिक वृतिद्वीत्युत्तकाः ॥ १८ ॥ विकृषे गुरुक्कितितका गुरुक्काः । Appendix of semi-paper to \$4 to

parameter of affective and i एवं क्रिक कहाँ न निवक व्यक्त पुरः । १०० ।। व्यक्तिकारी अस्तिः वृतिस्त्रात्त्रपृतिः वृत्तः families farment floregraft to a rot a परिकृति विकासिता स में दिवानु सङ्गान्त् र

क्षापर जनकर सेन्सियान् है, ये निर्मुण होते हुए भी कार्यानक मुख्येंचे पुरू है, 🕮 स्वपुर्वकार है; निर्विकार, सम्बद्धे आहे कारण और क्ष्माल (अहिबंध) हैं; यह कारण साम् प्रशास वृद्ध है, पृष्टि, पारत और संक्राओं कारते करते कार अस्तव्यक्त है; कर तरह से फैन, बार और वीच क्योंचे विभाग है, भगवान् शिवके चौचे अध्यक्ताचे अनुवारीक्षीत क्रम्बरी पूजा

धनकान् धूर्व महेकाको मृति है, उनका

क्षु है: वे जिसके प्रेस, विकास ही शामक गवा क्रिक्ट वरनारविन्द्रोक्ते अर्जनाने जलार हैं; ऐसे सुम्बद्धा शिक्षा और विकासी आहात्वार स्टब्स्टर सहस्ते मुझे महारा प्रकार करे ॥ ९८ — १०१ है।।

• Milju Blington + 949 विकास स्थापिक विकास स्थापिक स् आल्पि भारते पम् तेपोलपुर्वतः। 🕶 📰 जानं हा निकार 🚃 🖦 प्रशेषत अर्थी हाता तथा यहे विकासित्वकृतिः तर् न्याः भक्तमेल्ये जन्मेः प्रधितन प्रश्नागीः । विकास सुरक्ष केकिकामिकार पुरः । লয় মাৰ্য কৰা কৰা কৰা **ভিত্তা** প্ৰকাশ নহকল सम्बद्ध विकासिदातं हा में दिशम् समुख्या । rámitriográfia agus liberalistas s अवासी केवांकिकेव नहारेक्यरिकी सूर्वि 🛊 । पूरम्बान्के अभिवृति 🛊 । प्रीसङ विमिनीरकमा तुना म्यूनी प्रतिकाल में ४१०५३ min to gettafferbren gette sepre a नुकोंके केंक्कीर 📺 🛮 और मुद्धिराकों न्युक्ते देशनव्यक्तं प्रशासनामा स्थाप सर्वत्रका अभिनेत्रत है। 🗷 नेतृत्वत 📰 हुत् 📟 क्षान्त्रक स्था नक स्थान स्थानकः 🚃 कान्यनम्य पूर्णके सन्तर्भ 🕻, unter-magner f. feldeut been f. कर कारणार्वते सारकारोजन ह्या स्थान unforweign til francisco अनेक स्थापने दानों साथ स्थेत साधारक है। मानुसन जिल्लोकको म्युक्त प्रदेशम् ने ६ १०८ ह कृषि, पास्ता और संस्थाने सामने स्थान कर कर्न अस्तवारम है। इस नवह के लेन, क्रुप्रीयसे राज्यम् रचनेवारे वहाँ शहर 🚃 एवं परिव आवश्यके वा कारणीये क्रमार्थः योहाः आदि आस सरीवर्णाः आदित्यः, विभक्त है। अवसम् दिक्के चीचे धार्मीत, भागु, रहिर, क्षेत्री, 🚃 📖 सधा विक्यु—वे 📖 आहित्वपृत्तिची और क्रमधी कामरणने अनुवरीस्तरित अपनी पूजा 🚮 है। विकास, सुरस, केवियो, अस्पारिको हास वे शिक्के क्रिया, दिस्मी ही आसाथ प्रधा इनके क्राह्मिक क्या. प्रका. प्रदान और रिक्को करकारनिन्दोको 🔤 समा 📗 क्षेत्र्या—चे प्रतिकर्णः चन्त्रुवन्ते केन्द्रर हैते प्रकृषेत्र विकार और विकासी हारा केत्रवर्णना विज्ञानातिल हुन्न कराह आहित, and काले नहीं प्रश्ना जाना संदर्भ सामा प्रतिकारी तथा प्रतिक, केवक, **करों अ १**०ए—१११र्ट्स गन्धर्य, नाग, अवस्यकोषेः सम्बद्ध, अन्यकी Martin ebbei frog wenn gere needs (अनुका), पद्धा, सद्धान — वे सक्त-स्था क्रम्बुन्द्रः क्ष्म्यः युक्तः स्वतः। र्राज्याचारे जंग, 📰 ज्योगम अस् अभिनं पंजापित 🚃 स्थापुरू स्ट्राप्ट वाशांकित्य जारी पूर्वि—वे सकन्ते राज क्षांद्रक स्थानिक 🎹 प्रेप्तान क्षा 🕶 । मनवान् विकास कार्यातीर-क्षेत्री अर्थवा द्वित्वार्य-(वर्षेते देश्यान्यः ॥११५॥ करनेकले हैं। के लोग दिन्य और वार्वलीकी विश्वासकारणः वर्षे विकन्तं वयं बहुसम्बर्धः अक्रामा आरा मले हुए युडे व्यूक प्रकृत क्षुरम्बन्दर्भ, सोचेटल, विराहर, करें ॥ १०२ — १०८ ॥ कारकपुरूष, सरकारकार, सरका, सरकार, मारक रेक्ट्रेक मुर्विन्द्रकारकारकः । रायात्त्रः, स्ट्राप्ट असीर् प्रधानुत्तः, श्वास्त्रः प्रधानकी न्तुःवरिपुर्वकर्षे वृद्धितये प्रतिहरः। उद्येर उनकी परिवर्ण, क्यां तथा संकल्य-चे

क्या-के-साथ रित्याकी अर्थानाने सरपर सहते-

अले और विश्वभवित्यस्थात है, अतः

दिर्मुच्ये सुन्तरंत्रकेन्द्रसम्बद्धाः स्थापेकारकः ।

अभिकार काली देखालाः साधानमः प्रधः ११ १०%

963 वे इक्काबीचे: की काल्याच्या हेवल कार्यकाले हिलारी अञ्चले अलीन 📗 जुले 🚃 **अक्षा 🔤 ॥ ११३**—११५ 🖺 हैं । इस्तावर्गलेंड रिज्या और पूत्र और हैं । इसी सन्द weren von ber Marrywert unten विकास 📰 सन्द्र और एवं 🖁 तथा को वर्गसम्बद्धिः क्रिक्वीवविदेशस्य समृत्यिकः । विकासको रक्षेत्रको है। ये इन होने — स्वरा और विकास प्राप्त देवेवाले तथा नित्य करवर परक्राधिक हाली: विकासकृतीपादक: सर् १ का अनुवा रक्तरेकले हैं। 🛮 प्रमु इद्यानको सामुक्त विकासीयको उद्धानने अधिकानु से र भीतर और 📖 🖽 अस 🛚 वक्ष प्रात्मेक चार वेद, इतिकार, कुरूर, वर्णसाथ और पहलेख —हेन्से हिल्ला अधिवर्ति का और वैदिक विकार्-के सकके-सक 🖺 । ये दिल्लोर सिंप, दिल्लो 💹 आरम्बर स्था क्ष्मात दिल्ली स्वकारक प्रतिनाहर 🚃 📗 जरकारिक्टोबी अर्थकार्थ तावा है. करनेकारी है। जल: इनका मान्य एक-दूर्णनेत निरुद्ध गाउँ है। वे ma निरु अवः व्यवस्था अवस्थाने प्राप्तने रकते पूर् केरा और विभावी आहा दिलेकर्ग कर्ना नेन म्बुल्ड बारे ॥ १९८—११३ है ।। म्बाल करें । ११६-११७ है।। mir um Mille Prieger gengung nobran mu sie mieber gemirffelbent genann Anna philippe Proops (transfer i कोगन्यसम्बद्धाः केर्नवर्थयम् अपूर्व 🕮 া 🚟 yek mine Parificiación de la financia de la constante d विकासके कुलान प्राप्त भीतान में शहर है।। इस्ता DESIGNATION OF STREET चनवान् संकारके स्वत्यपुत हेशाभादि अविकासना विकास व्यवस्था 🚃, क्वमंदि 📾 अङ्ग, अंदर विकेशन, निव 🚃 📖 पूर्विनेद—क्षित्र, प्रथ, हर और specification in the specification is मृत्य—चे प्रकानेत-सम्ब विकास पूर्वक 🖟। वे अक्रमेश्वर दिवाकोता जनमात्रक राज्युतः ४१४१। कोग विकासी अधारको विलेकार्य प्रतिह weathermile fortiff france. **पुत्री महान प्रदेश को है । ११४-११५ अ बोधारक समीतिमानुबाह्यरः समु** १९५३। improvedly of the characters ताम निर्माणीयाः प्राथमीत पर राष्ट्रः। figialite: Medicien: Appropriet mit 17. 2 aus व्यक्तिकार्याच्याः स्वयंत्रहरूकार्याक्ष्यांनिवतः ॥१२५ । **मिक्कार्थ पुरस्कात स में विराद्ध महारा**क्ष निर्देश साम्बर्धानातीय पुरसेकार्। । w florecebilet: महादेव का सम्पूर्णी संबंधे परिष्ठ 📰 है। ये अधिककालंड जनावर है। समस्त क्रमाध्यक्तां च स्थानंदरस्यकृषक्। एकाओं और देशवीरे सवक है, सर्वकार्य द्वीतक्ष्मक्ष्मकार स्वकृतः स्वकृतः ४१२८॥ अस्त्रेन च्याच्य क्रकारहरः संग्रद च तत्त्व हुं। है। इनमें शिक्तका अधिकार कारण है। वे अन्यक्तकार्याकृतिर्थे निर्मार्थियकृत्योशः वर् २५॥ निर्मुख होते हुए भी जिन्नकाम्य है। केवल सारिका, हाला और मानस 🔣 है। मे व्यक्तिकार स्थापि स्थापना । अर्थुक्क राज्य जृत्श्रवकारवरित ॥१३०॥ पहलेको हो निर्विकार है। सम्बन्धाः इन्हेंबर्न सुद्धि है। सुद्धि, यातन और संबाद करनेके पृष्ण?स्कृतंत्र संस्थलकारम् क्रिकेः क्रांच्य हुअक्र कर्न अंतरकारण करा कार है। न्यानेकारो 🎟 पान्य नेप्रवासन् १९३९।

पूर्ति कृत्या नवन्तिन्तुं संदर्भन्युवन्तर्यः 📖 . कारः कृषे (साम्रा कार्तिकेश्य कार्यः) बैकाबै: पुनितो निर्म सूर्वेदकारकार्या ४१ हरत क्षणमं तथा मृत्यो विष्युक्तुरमकास्यः ॥१३५३ विकासिक विकास क्षिप्रकृति रहः। 🚃 📰 अस्ति अस्ति व सर्वाचन्। रीधकार्या पुरस्तान सन्त्रे दिशस् स्थानम् स्ट्राहरू अनुसर दिल्लोनको जाहरी परिवास ने ४१३६३ मनकान् भिष्यु गहेक्दर विकोत है उत्पृक्ष चार्यकेत, अस्तिहरू, हुन्स राजा स्वकृष है। 🖁 जानतत्त्वके अधिवर्गत और संकर्णन —वे 📉 📖 विकास साक्षान् अकास कानर 🎹 🕯 । प्राप्ता मुर्जियो (१९९५) है। यसम, धूर्म, बराह, गुजीसे गील हैं। उनमें हिला अध्यक्तिकी पृतिक, सामात वस्तुतान, राज, करवाल, प्रवास्त्रक 🖁 📖 के विवस्तु पुरस्कारक 🛊 । क्षेत्रका, केन्त्र, इसरिय, यहा, कामे विविधानकातास्य अधिकार है। मराज्ञास, काळका १था प्रत्नीयन्थ—वे साधारमानवा गीनो 🏬 उनकी कृति 🕏 । कानी का दिया और विकासी 🚃 🚃 वृत्तिः, पालाः 🚃 प्रत्येके 🚃 🔤 🚥 🜃 पूर् मुझे म्यून प्रदान 🔤 असप्पारण है। हैं बहुते रहिल्लाको M 254-255 H **ाता हुए सम्बन्धिः स्टब्ट ह्या । स्टब्ट** 🚃 ব্যালা 📶 লক্ষ্মীয় ক্রিক্সাবিদ্য । m gir fit were, anterpreter कारणकेल हुए परिस्तु में ११६३७०। शनारित होतार 📰 🖹 📖 भी सम्बद्ध है । प्राप्त, सरकार्क, गाँची हाता विकास प्राप्ति लक्षान्त्रको भीतर और बाहर न्यान है। चरिक्रमान रक्षांचाली लक्ष्मी—चे 🔤 इसरिक्षे सिध्यु ब्यहानारे हैं। क्षेत्री स्पेक्तेके और मिलाने अधिक्रमें मेरा महान अधियति है। असुरीका अन्य करवेवाले, यही हर क्षेत्र चलभाषी तथा इसके जी स्टिट कई है। का eritifter under febriefermere अवातर-विक्योंके रूपने नहीं उच्छ हुए है। च्यम् । वेगः कृषेकाः समेकार्ताकपुरुकृतः ॥१३८०। भूगुके राज्यके सहाने पृथ्वीका भार इत्यर्केक वर्षे दिश्यानीयस्यः हित्यसम्बद्धान्यस्यितः। तिको अन्तरेने सोम्पानं 🚃 सुनतस्य 📖 कानुस्य शिक्कीरको स्थानं परिवास में ।१६६५।। रिक्या है । उत्पक्त परंड अर्थानेय है । 🗷 नामानी क्षा, अधिक, काम, निर्मातिक, प्रशासक और अपनी हाताल नगरको मोहिल कर्यु, रहेक, कुमेर तथा शिखुलम्बरी ईलान—वे सम-चे-सम विसा-सद्धानसे **ार्थ है। उन्होंने महानिक्यु आकार** स्त्राविकाचा रूप सारत करके विक्रीरिका **ार्थित के कार्य के अपने के अपने हैं।** के अर्थेर विश्वसम्बद्धी अवद्यास्यय आहर 🚃 🚃 है। वे शिवके डिक, शिकों 🔣 आसन्य प्रका म्ह्री महत्त्व प्रकार करें सर्व ८-१३१॥ क्रिक्के परमोकी अर्चनामें तरपर है। वे विश्वस्थान को च नना परश्रास्त्रको। विकासी जाता किरोकार्य करके कुछे 🚃 व्यक्तवास्त्रकार्यकः विकासकानुभोत्तमः ॥ १५० ॥ प्रदान को सर्व्य — १५५॥ दिन्यपुर्वार्थे देवकः देववञ्चीकार्थः विकासः । नासुरेशोऽनिस्त्रक्षा अनुसन्त तक ४७:। कर्मन्त्र रिक्नकेस्टा रक्ष कृतिहा ने सदा । १४६ ॥ संबर्गणः सम्बन्धसम्बद्धाः मृतंत्रे ३८ ०१३४॥ जिन्हरू, 🚃 पराष्ट्र, संस्थ, साहर्ग,

- ridge Stryme -

WEN

प्रिव्यक्तिसम् किरोचेन रकन् पुरानिकैस्सन् । पन्।, असून्त और लेई आयुप्य विकास—ये बहरोव 📖 न्यादेवीके विन 🊃 विन कारक विकास एक वा के दिशस् प्रकारम् (१ १६० प क्षेत्रकार पहान् रोजानी हैं, जनकी और शिवाकी आक्रमक निवन सरकार करने आक्रातीय जीतः नेवके सम्बद्ध 🛮 और मुख ह्य राज मेरी राहा करें ॥ १४०-१४१ ह **ार्डि** प्रदास विकास कार पहला है। क्षकभारते हैया औरनेचे अक्रकाः। क्लोर लाल-लाल ओढ पाइकरे पूर्व है. वक्रक क्षान्त्रस्थाः । १४२ । न्यानसम्बद्धानसम्बद्धाः । सनोवाति पुरस्कार छ ने पानं जनसम्बद्धाः १४६ व प्राथमं उनको सोच्या यह जाते हैं, उनके हिल्के काल भी लाल और कंपरको को हुए है। ये तेजावी है, जाकी चींबे तक आंचें भी कुरक्तरकारी देश, को सुर्गाणिक हेकी की है। में राज्य कीर पोल्क्सार तीन नेज नक्षाकरी पुत्र हैं, स्कूजनकरों भी होड़ रचके बारण करते हैं। 🚃 और प्रत्ये उनके 🛊, वर्षेत्र गोजलक्ष्मोंने मिरे 🔤 🖁 और सरपूरण 🗱 में 🚃 मंगे 🔣 राते हैं तथा अपनी समस्ताने प्रभावने परनेवर क्रिक अबोर अबोर्जे कियान, पास, पाइन और तथा पायेश्वरी दिखके प्रथम हुए है, उन दोनोंकी अक्ट चित्रेवर्स करके नेते उका कारात्म को रहते हैं। ये मैरव हैं और मैरवों, विद्यों तथा केशिक्षेत्रके कि स्त्री हैं। प्राथित पूर्ण करें ।। १४२-१४३ ।। क्षेत्रमें उपक्री विवर्ति है। वे यहाँ सायुरानोके रुदा सुरुदा शुक्रीत सुरक्षिक सुरक्षात्रक। पक्ष नेपालकोताः विविधि व्यवस्थितः स्टब्स्क 🚃 क्रेकर को है। इनका मतक सदा MINISTER PROPERTY. विकास करणोमें सुका रहता है, वे स्वा निरुप्तके महारक्ते भागित है तथा निर्पाके (क्षाच्येः स्वत्सवदेश विश्वान् तम आर्थकान् वर्षात्रक श्रास्त्रापत करतेकी औरतः पुत्रीकी भारि अब्रा, भूतवा, सुर्गम, सुबीला और विक्रेप हुन्न कार्त है। देने प्रध्यकारमे सुधना — के परिव गोलावाई एक विकासीकार्ते क्रेंक्टरूट क्रिक और क्रियाकी जातिका निवास करती है। ये सक-ब्री-सब निव सरकार करते हुए **गुड़े** पश्चान ज्ञान हित्याचीर्ग्ने स्वरी रहती और विकासीत-प्राचना है, 📖 🚟 तथा दिल्लों को ।। १४६ – १५० ।। कुरस्कृत्यकाम् वस्य वस्योशीर्थकः । आवेशले 📕 नेवी प्रकारणी 🔤 सहरूप दिल्लोका अधारः सन्तरम् अन् तर्थस्यः बार्रे १६ एकक-१४५ श क्षेत्रगार्थे नक्षरीया वीरामीन्युक्तीयः। तारमङ् असी विकास अमा अवस्थाने पृत्रित हुए हैं, ने प्यापे देवता देशकारकारणः स्थापना व्यवस्थानाः । ॥॥। ॥ किन्नी सामा करके नेरी रक्षा रतोष्ट्रहारः केन्द्र सुवर्धकारेन स्थानुस्कृतिकाः इतिस्थानुस्कृतः । १४० s महीं व १५१ छ वैद्यारक के जाने सामानाम नेहिया। नम्बद्धानुस्था स्थितिक वाले कारणीयाः । मन्तुपुरस्य विस्ताससमेरका ॥१५२॥ बैस्मी बैस्की: विद्धेनीरिंग्सेनिया संस्थाः । १९४८ । जो बैस्स आदि लक्षा हुस्से लोग केंद्रे केल्पालांगः रिचने यो १६८७: महस्य । क्रिकारो तथ ओरसे बेरकर विश्वत है, 🖩 🕮 दिल्लामानस्यः । १४५ व

• व्यविश दिक्युराम = 444 विक्रके क्रावेशका चीरव मान्यार मुक्तार आवारतचारी, असा, समित, पालकारमञ्जूषी अन्यतः अवदि नागराम्, अनुष्या करें ॥ १५२ ॥ क्या अपेर किया पश्ची, कृष्याच्या, जेता, नरक्षक मुल्बे विच्य देवैश पूरिकः। क्रम्या नागास वे देख करलेक्टिशायिक हाताह केताक, व्या, भूतराज, इतकिनियाँ, चोनिनिर्वा, क्रांकिनियाँ तथा वैस्टे हो और विदेश्वीयमध्यम् म्यानीवर्शन्तरेकः । वार्यप्रतामने में कैपरिवननेः यह १९५८। बिक्स, क्षेत्र, असराम (वर्गीके), गृह आदि रीवं, देववनियर, क्षेत्र, संयुक्त, नविर्यां, नव, सर्वे क्रिक्षचंत्रकः विकासकार्यक्रियः। क्रोंक्र, सुनेत आहे वर्षत, राज करेर पैकी क्रिक्टेक्टन जो शहरतु सम्बद्धिया ११५५३ करंद आहे. देलकुरिया दिव्य गुनि, 🚃 कर, कह, कही, वृक्ष, कृति, कीर अवदि, गुन्त, राजसा धुन्नम, भुक्तमेश्वर, साध्य, जाग, जनस्थेकनिकारी देखा।, अस्तरकोशक्षित इक्कान्य, कान्य बात, दश विद्रोगाधिकारके सम्बद्ध म्हानीक-निकाली, सार्थि तथा अन्य बेमानिकानम सद्योगकर्म विकास, कर्म, वर्ष, क्या, सम्ब, ३०के अधियोः, अप्राप्त-भागतः सर्, अन्य स्त अर्थनामें तराप रहते हैं। ये पता विशासी अध्यक्ति अधीर है, शतः विका 📖 और इच्छी समित्रमें तथा इक्टब्लाहरें जो रियको अधारो 🎆 🎆 क्या कुछ भी नेका, कुछ और अनुवाद निका ऋहात 📰 । १५३—१५५ । हुआ है—में सम-के-सम विका और गुरुवांकः विकासकार्याचे वेक्केकः १ फिल्क्सी अहाती केंद्र मकेंद्रस पूर्व THE RESIDENCE WITH SINGLE PRINTER. वर्षे गरुवयः—१५३॥ 📖 रेखा 😘 🚟 प्रमुक्तानिकित । street training and and martin aber bedrech Mills neven **व्यान्तिकीतः दिन्याः पश्चीवकार्यात्**यका सर्वत्रता कुम्बुन्दरः नेजीतास्य एक मृतयस्य सं । कारों के दिल्लाकीको नकीको च राष्ट्रकार्य । जैक्को रिलक्किक पुर्वत श्रुवेक्तिकम् (११६५) कृष्टिक्त्यकृषि मेरिन्यः प्रातिन्यकृष्टि समुद्धाः ३१ ५८३ DESCRIPTION OF THE PERSON OF T कैक्शनक 🛘 🔠 स्वतिस्ताककुरियाः । रिकान्याचीकोरेन अनुस्तिः समर्थितः (१९६६) हीकः समुद्रा स्थात स्थातन्त्रे 🛤 च ॥१५९॥ िम्प्या स्थेतिकः पान्ती परंपर्धः । सम्बद्धित सम्बद्धित विश्वतिकारिकारे । परायः परित्यो पुरसः पुरीवर्णसारको पुरसः १९५०॥ क्ष्मीद्रारक्षण्यस्यं स्टब्स् स्टब्स्या मुक्त्यानी प्रत्येति मुक्तामान्येकतः । 🔣 प्रकृत्यार्थकाला होनेसे प्रक्रापा व्यक्ति वर्षा है, रिस्तका स्वयूक्त दिवा 🖁 🚥 अव्यानकार्यः सार्थं व्यवस्था देश दिन्तवः ११६२॥ वर्गः पदानि परमक्ष राज्यन्ति सार्वाके । को पशुन्तिकाकी बताइस बाहर है, बह व्यापक्षभारका कहा कहाभाग्ये **व्या**पक्ष स्थापक वक्कांको कक्को कुछ करनेवाली सैनी परा विका, विकासनेताक, क्षेत्रकर्व, श्रुविसन्तर BB विविच्यानलीसन्दर्धः चार्नुनेतं सुन्त्। विकारकायुक्तम, जैवानम स्था धर्म-सर्वे कार्य प्रमण्डल् विक्कीय जन्मका १९६३० गमानीते लेकर विद्यालयम् स यो पार कामादि जामिंश प्रमार्थ, मिन्द्रे सिन और हिलाके सवान है अनकर उन्होंके समान देवनोनियाँ 🕏 🔣 निज्ञ, विकायर, अन्य

पूर्वा की राजी है, जर्जी क्षेत्रीमधी अवहा होताल 🚃 📖 📰 🛗 🚃 🐮 🚃 मेरे अभीतृत्वी व्यक्ति हम विकास समाने हम व्यक्ति सुरुपर प्राप्त अनुमेदन करे, 🌃 भवन और सुक्रमा मोनित मेर्रि ११९ ६४ --- १ ६७०० बेसाम् १५८रीरहरूः योगान्यक्षपिरेटिकाः । तार्वातांचा मूल्ये विशेषद् मूल्ये वय १६६८॥ र्वतः योगार्थन अन्तर्गतन्त्रः। कर्मेद्रक्तान्त्रमं सवसं सन्वय्वेतात्।,१६९३ हेलरे लेकर महत्त्रीक्वर्चन, हिन्द-सहित आवार्यपक, इनकी संस्था-कथार्यां ann पुरुष, **विकेश:** येरे गृह, क्रीय, गर्वेचर, 🔠 उत्तर और 🚟 🚃 धारेवाने 🖁 मेरे प्रश्न 🚟 समाप 🚟 सुरान्यक याचे ॥१६८-१६१॥ र्रोतिका प्रयोगा भागे वर्गन्य विकास कार्य । वेदवेदकुरावाः वर्गात्रकारकारकः अरुप्रभ retre Addressie des Sultes une : तीय काराव्यक ऐसे वेक्काब्रहरूरे अब अर्थरा from the following forester region is वर्गेहरुनुवनकं कार्यात्रोतसम्बद्धम् ४१४२०

नेक्नेराष्ट्रीके सरवज्ञ विकृत, सर्वकारककृतक, श्रीकाचेता, वैशेषिक, चेन्यासको आवर्ष, नेपाधिक, सुर्वोगसम्बद्ध, अञ्चलका, हैन, बैकार सथर अन्य तक किन्नु और विक्रिन्न कुल विस्त्रको आज्ञाने अधीन हो मेरे इस नार्यको अस्मीक-आक्रक सामे शरका — राजन रोवः भव्यानकर्गन्यः सेकः कश्वनकर्मः ।

रमेरिक्स प्राथमा, स्राप्तित, वेदान,

रिकामार्थः स्था काले विकासकत्त् । को पान्तुपूर्वन् प्रेमम् स्वर्गात्रकम् धर्मात विकासमार्थी क्षेत्र, पाकुका क्षेत्र,

**ार्थित प्रतास्त्र प्रतास्त्र के अपने का अ** 

म्बारतकारी दीन सका अन्य सामाहिका रीय—ये सम-के-सक दिल्ली आहाके ll और II क्रा कार्यको स्टब्स केर्सन क्ते सर्वत-रक्ष्य -द्वीरकेलयर्गक ।

व्यक्तिकेन वर्तन्त्रं क्या क्रेक्टॉर्कनो एव ॥१७५॥ को व्यक्तिकारके ज्ञानमें परिनेत्र 📖 अधिकानारके अपूर्व नार्गपर कार्यवाले हैं. वे करकर किरोध न रकते हुए सम्बद्धा जन करें और मेरे ब्यान्यानकानी हो ।। १४५ ह The second report of the second

Married and dry at black म्बूबिक कि सुर्विता केली केली विश्वतिकासः १ 🔤 कम्पुरस्था स्थः जेलस् बहरू वर्षकः। पार्विकार, करू, कृतका, सरकार,

क्यान्यों और अधि क्यो प्रामी सुप्ती पूर ही हों। नहां ब्यूबीकी स्ट्रुनिने क्या लाभ ? जी कोई की अलीतक सेत हैं, में शब बहुतका अनुस्था को और केरे अञ्चल क्रेनेका अवस्थित है । १७५-१७० ।। का जिल्ला श्रामक महत्त्ववर्षकेलो ।

पुरान्त्रकार्यः अवस्थितम्बन् ते ॥१७८॥ को प्रशासकारणकारी प्रवासने विदे हरू 🛮 और 🚃 🚃 करण 🐎 भा in पुरुष्यां साम्य स्वयुक्तिकारो केट स्थापार है ।। १७८ ॥ प्रमुक्तक एक्टबर् मृत्ये प्रतिकास दिल्वे हिन्स्स् ।

क्षेत्रकारणे विकासितरसम्बद्धाः वर्षस्य क्षेत्र प्रोक्षेत्रको सः स्थितः तहत्वर्यन्त् ।

कृतक ते क्वांकियोश प्रकारिक स्वतावयेषु ४१८०॥ देश महामार दिल और दिल्हाके क्षेत्रको पुनिवर स्थापि भारति निरुद्धर प्रस्तव करे और कम-से-कम एक सी शहर

🚃 पद्धान्ती विश्वना का करे। इसी

🚃 वृक्तिविद्या (ओं 📖 विनामें) का 🚃 करके कर समर्थन कर और महन्त्रेयकीरो क्षमः पाँगकर जेन पुज्जको सम्बद्धी करे 🖩 १७१-१८० 🗈 ब्रह्मपुण्यसम् इतेषं दिल्लाकेर्युद्धंकाम् ।

सर्वाचीहर्यः नाशास्त्रीकपुर्वनकारमञ्जू ॥१८१॥ यह दरम पुरुषमच सतेत्र दिन्न और शिक्षके प्रदेशको अस्टल क्रिय है, सम्पूर्ण मनोरकोको देनेवासम 🛊 और फोन तथा मीश्र-का एकपात्र साक्षात् सायन 🕏 ॥ १८१ ॥ थ १६ कॉर्नोक्सिलं भूज्याता सम्बद्धाः। स विष्यात् पापनि किल्लापुरुव्यक्तन्त्रहरूश

🖷 एका प्रकास हो प्रतिनित इतका करियंन अध्यक्षा ब्रह्मचा बहरता है, यह सारे पहलेको प्रतिक ही थो-शहरकर चलकार, क्रिक्का सम्यूज्य प्रदा कर लेता है ॥ १८२ ॥ नेप्रवेष कुरुपान गोरल भूगवान 📖

निकास गामकार उद्यागमधीरी द्वापारसमान्द्रशे मातृक्ष पिकृतस्य 🐃 श्राचेनापेन जोहा सतरकथात् प्रमुख्यो स्ट्*टा*त

जो मो-इस्तरा, कृतात, वीरकाले, गार्थस्थ विवासी इत्यां करनेवास्य, व्यवस्थाका 🚃 करनेवाला और मिलके प्रति विकासकारी है, हुराबार और श्रमाबारमें ही रूम्क स्तूना है संधा 🚃 और वितासा भी घातक है. यह भी 🚃 स्तोत्रके जपसे मल्डाल क्यमुक हो 📖 # 11 864-468 H दःस्थार्गादेमक्रान्वेज्यकेष् भवेषु च ।

दुःस्छ। आदि महान् अनर्थसूचक मयोंके उपस्थित डोनेवर यदि सन्दय इस स्रोत्रका वर्तिन करे तो यह करावि अनर्शका भागी नहीं हो सकता ॥ १८५ ॥ अववृक्षवेन्वर्गस्य व्यवस्थाः नानिकतम् । **खोशकाम् याँ विशेषतस्त्री समते** स्थान**१८६**॥ आव, आरोग्य, देखर्च तथा और जो भी वस्तु है, 📖 स्त्राको इस स्त्रोत्रके अवये 🔤 पानेकाल पुरुष प्राप्त कर लेता है स १८६ ॥ असम्बद्धाः विका जीवनाराज्यसम्बद्धाः । 🚃 = 🗐 स्था 📷 नकुं न सब्बन्धे प्रदेशक 🚃 पूर्वीक पूजा 🛮 करके केवल क्षेत्रका पाठ करनेसे जो फल 📟 है. अया है; परंतु विकासी करके इस इलेक्चर 🚃 कानेसे जी करू संस्कृत । १८७ ॥ वास्त्रकां प्रतिस्तु संस्थिति सर्वि । स्वकृतिकारण देश- जुलैक दिशि विकास ॥१८८० श्रामानपार सम्बन्ध देखदेन सहीमाना। **भगार्था लक्**यरिक्टन स्तीलमेळदुदीरमेत् ॥१८९॥ यह पालको जाहि अलग रहे, इस १९९७६० कीर्तन करनेपर इसे सुनते 📕 पाता वर्षनीसक्ति प्यादेवजी आकारायें स्बो हो जाते हैं। 📖 उस समय उपासहित देवदेव स्हादेवकी आकारामें पूजा करके होती

इस्य ओह कहा हो जान और इस स्रोप्तका पाठ

(अध्याद ५१)

वरि संवर्धपेरेका व्योजनांभागनेत् ११८५० करे ॥१८८-१८५॥

ऐहिक फल देनेवाले कमें और उनकी विविका वर्णन, ज़िब-पूजनकी विकि, क्रान्ति-पृष्टि आदि विकित्र कान्य कर्योपे विकिन्न इक्नीय पदार्थकि उपयोगका विधान

जननम् स्वयते 🕯 — औद्यास्त्र । 📺 📶 तुमको प्राचीक और परस्थेकने रिस्ट्रि प्रसूप क्रानेकारक प्राप्त कारक है, जो जान 🔣 🖥 है, इसने विकार कर, एवं और सरस्का समुख्य भी है। अब 🖁 हिल-मधीके 📖 मही करू देनेवाले कुवन, होता, कर, काला प्रम और सुरायन पहालू कर्मका कर्मन कराव पाने समायो रिया को, अल्बात क्रुनिद्विकारक 🔤 के काम 🔤 केव । क्या विद्यु कर 1888 की, किस करीका पान किसी उपल असूनो कारण प्रतिबद्ध है. को विद्वार कुछ कुछ न वर्ष । क्र प्रतिकारकारका वर्त निवास विकास का man है। कर्न करनेके करने हैं एकर आहे. करके अस्ती परीक्ष कर 📗 और afficement on control III in क्रानेका प्रकार को । के जनक केला ह कारण नोहमस ऐहिस कार देनेसारे वार्नस अनुहार कारत है, यह उत्तरे फरन्का चानी नहीं होता और सन्तर्ने उत्पालक पन बनल है। जिस पुरुवको विकास न हो, यह रेप्रिक पान देनेवाले कर्मका अनुप्राण कर्मा म नारे: अमेरिक उसके चलने श्रास्त नहीं रहती और शहरोग पुरस्को का कर्मका कर्म गर्डी विकास ( विकास कर्ज निकास को साथ, ते भी अपने वेक्सका कोई अनगध नहीं है: क्वोंकि साम्बोल निवित्ते ठीफ-ठीक कर्न मारनेवाले बुक्वोंको नहीं करूकी प्रति हेर्सी पाली है । जिसमें बन्ताको निर्म्ह कर निरम्भ है,

🚃 📆 🚾 दिला है, क्लाबर **ार्जा** रक्षक है और बनमें **अञ्चले कुल है,** क्ष क्रक्ट 🔤 बलेवा असे प्रसमी अवस्था सामा है। उस कार्नेके प्रतन्त्री अधिके दिन्ने अधिकर्वनसम्बद्धाः क्रेक कार्यने । तको प्राप्ता धोरान करे, और या कल पाकर हो, 🔤 आदे के लिख्य कर्त हैं, 🌃 क्लो 🗃 🗈 को, सक्त अपने श्रारीतनें भाग कराने, सुद्धा 💷 केन्द्रस करन ार्क ब्राह्म रहेत

क्षा ब्राह्म आक्ष्मित् क्षेत्रर अक्षे differ mercey feel or region अनेपुरत पूर्वीक राज्यामाने स्थानने इक क्रम पूर्विको नोजरते लोक्सर वर्ष विके हुए ोक्षा प्रकारकार हो। यह सकते हुए क्रमानिक सम्बन्ध रेपायरम् हो । उसमें आह क्य हो और केसर भी क्या हो । मध्यभागमें व्य क्रांशिकमे पुत्रा और राजूर्ग स्त्रोसे अलेक्स हो । जाने अपने आकारके समान d mit Mit wille i die gertfelbig अविकास असीर तथा विश्वविकारिक परायका बारे । मिन्द उत्पाद प्रत्यात, गोलेवन अध्या। realities referent stein tragration gen वेक्क्षित विकासिक स्थापित व्यक्ति ज्यांने विकार्यक वर्षक्रेस्ट्रीय स्टीम्बर्ग सम्ब सर्वाजनका अन्यक्त और दशन करे । व्यक्ति अनुसार महेवरको जानसम्बर्ग व्यक्तिक निर्वाण करे. विकास कर भूगाई

१९० - स्थित वैत्यपुरणः । <u>१९२५: १९११</u>-- प्रत्याकार प्रत्याकार प्रत्याकार प्रत्याकार प्रत्याकार प्रत्याकार । और चार पृक्ष हो । यह सब अवस्थानों क्रिकेटले ईक्टन-सारकारी स्थानना स्रोत

निमृतिन हो, को व्यक्तवर्ग प्रताना रख हो । जनके मुस्तान क्रिक-कुळ प्राचनकी प्रक का रही हो। जलने अपने हे हम्मीने कर और अञ्चलके मुद्रा कारण को हो और केव के प्राथमि पूरा पूछा और यह से रही हों। अन्यका क्रमानावादी स्वीतिह अञ्चल अञ्चल चुन्ध मुर्तिकी मानना काली कार्युचे । का क्समें सह मुर्ति अच्छे सुद्धिते चार प्राचीने रिव्हार, परस्, एव्ह और वक्त विस्थे हो और कर्ष पार इस्मेर्ने पान, अञ्चल, चेट और मान भारत कारते हो। असमी अधुन्यानिक जार:बारकोर जूनेकी भारत राज्य है और बाह्य अपने प्रचलेक कुरूबे और-बीच वेत बारक करती है। इस बुर्विक पूर्ववर्धी कुछ सीच्या तथा अस्पनी अस्पृतीस्थेर असुरात्र क्री पराधितमान् है। श्रीकृष्णकर्ती सुगर नीवर केवकेर प्रमाण प्रमाण और देखनेने पर्यक्षर है। कारवार्ग युक्त पूर्णके समान स्थान है और विरामी पीली अलमें अवधी क्षेत्र बहुती है। पश्चिमकार्थ जुल पूर्व कहानके सामा क्रम्बल, जीन्य समा सम्बद्धानाथाई है। इस विकासीके अपूर्ण परवाकि सकेवर्ग विका आरम्प है। इनकी अवस्था सेला वर्षकी-सी है। ये सम्बद्ध प्रम बोक्रनेकारी हैं और न्यूल्यानिक राज्ये विरुवान है। per music merende spillen flester और स्वालीकरण करके अन्ये व्यक्तिक

वर्षर न्यान्यवर्षिक राज्यो विश्वास है। इस प्रकार प्रान्त-सम्बर्ध पूर्णिका विभावत जीर स्वान्यवरण वर्षण अस्ते पूर्णिका परम करून विश्वास अस्त्रवर्ण और पूर्णा व्यक्ति पुर्णा वर्षण विश्वास करे। परम करून विश्वास अस्त्रवर्ण और पूर्णा व्यक्ति सम्बर्ध वर्षी प्रमाण रहे और उसे अस्त्रवर्ण परि। वर्षी काम कर्मान्य क्रिक्स प्राप्तास क्रिक्स वर्षी प्रमाण रहे और उसे अस्त्रवर्ण राज्यो प्राप्तास और प्राप्तान्य क्रिक्स वर्षी प्रमाण स्वान्य है। व्यक्ति प्राप्ता क्रिक्स क्रिक्स

विदेशको अस्य कालोको एकपण काके का सकतो नार्यक चलते पर है और क्रमाने कुर एनंद है। बिद उनके सीवर चीता प्राप्त क्षेत्रकार एक और विभिन्ने साथ साही या योगी आहे, बच्चते उन पता करकोको करा ओरसे आकर्मात कर है। व्याप्ता प्राथिकारमञ्जूषीय का सकते क्याच्याक कालेर इक्षणका स्थाप आनेवर क्रम प्रभावने न्यूप्रीका प्रभावे और नाम्रोके क्षान क्षानक अलीके प्रशा पर्यक्षर रिकामे कार कारने । कुलेबक, सर्वोद्धाः और स्थोपक क्रावेशो—यो सन्त, पुण antisk unten afte over frag हो—सार्वाः हे-हेकर मण्डेकरणपूर्वक proprie per volume some i fer res, you said the soult feder with पुरत-वार्ग सम्बद्ध करे । आहेत्वर का क्वांबर वाग-नो-वाग एक वस और अधिक-से-अभिन्य प्रकार का है। कुना सुरातेका और रक्षान्य कृष्य अस्तिः करे । सुन्तिका केर कारत, केर कुनूत, अनेकार: विकासका, राज्य कामान और क्षेत्र कामान औ प्राचुको प्रकृषे । कारतगुरको बूक्को सङ्ग्, भी और गुजाससे कुछ करके निवेदन करे। व्यक्ति सन्दे वीर्त पुत्र राज्यने समूच्यो नवी बनावर रहे और को नगावर वेकाले सम्बुक्त हिसले । ईकावृहि परि सक्तपरि, क्याँ अञ्चलिकी और परिव

सरबहुत्यु इसके बाले अंत स्वादेशात असीर

चुर्विकोचेर काम्युरिको स्थापना नारे । इसकेर

कर पूर्व आहे अन्य विकाशीयें प्राप्तकः

विकेदियोग है। युक्त अर्थेन चीते चुक्त स्वाधिकारणका वृक्ष्यिक पूजन पुजाबुक्त सहाजकार की चीन सन्तान काहिने। बातीतुम (कांस्पी क नास्त्रीके कुरा) से प्रकार, अस्तर और कानम 🚟 पुर्वासित । इसम मिर्ग । हिम्मके प्राप्तिने कि यह कुछ और बहर पीठेंद्र रियो हेल काहिये। चीच कार्यात-पुन्तेचे असूति हेलर आवर्षणका प्रभारकी सुराजोंने कुछ प्रथा अवसे एक प्रयोग कावल को। रेसकी असुरिसे राजान हुआ राज्यूस मुक्तवुद्धिक रिजे अवस्था और सबुधी असुरिसे सामान कर्न असित करना कारिये। युक्तने और रक्षोंक करे। सरस्वीकी असुरिस्ते भी क्रम्पन विस्त की हुए आकृतन, नाक प्रकारके कियाने कुल गढ़ीन करते, यो दर्शनीय क्षेत्र प्रकृतिकारी देने पादिने । इस रूपन गीन, पाद और क्रीतीय काहि भी काले व्यक्ति ।

----कार्रिते । कुल कार-से-कार कुल कर, नहीं ते से पा तीप सार सराई काहिये; क्योंकि अधिकार अभिन्य कर होना है। हेनprovide first flast are it, with min much an-it-me un afr selfene-de-selfen all sengtred bill वाहिये । मारण और अवस्थ अलेकी रिल्मिक चेर्यकारः विकास कारण व्यक्ति। इतिस्तानं भा वैद्यालानं कार्यः स्थान विकारियक्त्ये, दिस्तारीको समा अस्य प्रतिकारकीचे विकास स्वीत्यास्थ्यस स्वास करना चारिके । मानवा आहि कामीन लोकेके को हुए शुद्ध और सुमाना उपकेष कार्या प्रार्थित अन्य प्रार्थित अभीद कार्येने सुक और भूक क्षमाने वाहिने । कृतुरार विकास पार्थके लिये भी, दूधने मिल्लमी पूर्व पूर्वती, पश्ची, प्राप्तक काले अध्यक्ष केवल दुवले भी क्ष्मन करका कार्किन नका रोग्लेकी the right during and showing काक्रिके । समृद्धिको अक्रा राजनेकाना कुला म्बार् वाध्याची सामिति हैसी थी, बूध

अवका केवल कमानो कुलोर्स होना गरे ।

सरका है। बहुके जीव और निरस्की कार्योत्तास पारम और अवसर धारे। unfrareds broad angle bure fellow कर्त करे। रेक्केंट मोनको अल्लो केवर क्षकार्था प्रथा १००० सरस्ते विते पूर् कार्या क्षेत्र-प्रकारिके सैन्स-क्रान्त्रस्था प्रचेता वर्ते ।

अधिकार-कार्यी प्रशासनीका सन्तरी केव्यूपर विक्रके गांध केरलकी अध्यक्ति वेती धारिने । कुटांबीकी चुनो, प्राथानकी केव प्रकार विकासिक प्राप्तिको भी अस्तुनि ही या राजाने है। यूजारी अस्तुनि ज्यानी प्रतन्त and the statement was part बारफेक्स्पर केली है । कर, भी, और बारिको परचर मिलाबर इको, हुध और पाणको अक्रम केम्बर दूधके फिक्र नमा क्रेम मन्त्रूप पिटीक्रवीको क्षेत्रकाल होता है । मान समिका आर्थको प्रारंभक जनना पीड्रिय कर्न भी को । विशेषकः प्रकोशन 💹 व्यत्मेषा 📖 uniter par erfluser sur aracémen स्वयुक्त और राज्यीको प्राप्ति करानेकारन है. स्वर्थ ही यह प्रस्कृत निवास प्रदान कराना है। प्रमुक्तिक गाँउ गाँउ प्रमुक्त केंग्र केंग्र आहियाँ न्त्रीरकाओका होत करन कहिये।

कुरवानुको कार्यने कार्यन उत्तर अस्त्राचनी

albant girt unbit engalgreich व्यक्ति वेद्योकी व्यक्तिकालीका इक्त करना

e white families . काहिते । प्रतिस और पुरिवर्गको विकास स्थाप विकास प्रकारिक विकास विकास विकास प्राथमित पूर्व 🖹 पारे । को निर्देश और 🚃 🚟 पार्विने । को विन्दी अंतर्के will if, unbab auffrenten mabt bem afre ferfe simb armen f. me

अपूर्व होना वाहिने राज्य भी उस दशारे, कार्या कृत्याचा करत सीनाओ जीत नहीं हे और काफे निमानका सूत्रत की जान म पर पान हो, अल्लाक्ष्मिको नह स्वयंत्रे ओपूर्व आविकारिक कर्न करना वर्तीने । अन्तरे राष्ट्रपतिनको प्राप्ति वर्तुकारेके अहेरकार् आविकारिक कर्न महानि भी काल मान्तिके । पनि पतेर्थ अमितक, परम कर्णान्य और बाल्यीय पूर्वा हो, जाने 🔣 पानी अस्तराजीवाच्या वार्त्य के स्थान, में मि काको पर कार्यके स्ट्रेडको स्वर्णिकारिक वार्गका अवेश नहीं कारण काहिने । को बोर्ड भी कर, काणी और क्रिक्कुमा करानाव रहाको अलीका हो, क्यांच तक राहुपतिके जोत्रको 🐃 अधीरवर्धीक कर्न करके स्थान हरेड़ा ही परित्र हो जाता है। इसरेको कोई भी पूरत को अपने निर्म सुध्य पाइना हो, अभी प्रमुखानक सामग्री तक विकासकार अभिन्यार आदिके क्षण किया न करे। कुरे विकारिके जोएयरी भी स्थापन अवस्थित प्रणीप क्रानेका पक्षामानके कुछ हो अनक्षिण सामा कार्वके । मिनोर वा बनवान् पुरूत् भी वानारिक् (नर्नक्षे प्रकट हुए रिज्योग्यू), व्यक्तिget verfen fing in fillen fregit मनकार संबदकी पूज्य करे। वर्ष ऐसे

रिकृत्या अभाव हो नहीं सुकर्त और फले को पूर् दिल-निवाने एक काली प्राप्ति । महि सुवर्ग और मानि अवसंख्या परिव र है हो पन्ने है पालकारी चुर्जिक निर्मात

व्यां इस वर्तका अनुहान करनेकर की बाव न्त्र विक्रिया हेला, नहीं के ना लेंग कर क्रमणी अस्तुनीत करे । देला कार्यको पर्यका पारका पूर्वन क्षेत्रक । पुरस्के अपनेतर्थ आपर पूथ्य को सुकर्त, तम असीर जान हता है, 🖃 🚃 पुरस्के दे केन पार्टिने 🖼 कार्यक्र विकास दिवाल 🔣 देशे पर्राप्ति । भी गुर को लेना मार्क हो से का एक कहा क्रमान (राज्यों 🖥 नर्गकी का दे जनन Ann-senioù à à 1 près firm quelles 🚃 🔛 अने 🖈 व प्रकार 🔤 प्रकारित पूजा सम्बद्ध प्रस्ता है, यह 🖼 ऐसा है आसाम को । पूजने पहले शूर्व नायु नार्न र है है । जे पुर केनकर दुसके अङ्गक्त अस्य प्रत्यंत्री कर्ष स्थान कर सेवा है, यह अधीक कारको नहीं कास । इसमें अन्यका and the property of the latest war बुरित क्रिक्सिक्क्षे प्रमुख स्थान करे का प करे, बढ़ करकी इंक्कार निर्भर है। पनि से के के रहते जिल जराकी कुछ करे अवस्थ क्रमणी हेरकारी दूसरा कोई चूमा बारे । की पूजर इस बार्गका संस्थीत विक्रिके असूरवर है रिक्कर अञ्चल करता है, यह पर्या **व्यक्ति कर्मा क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त इस्ते** ब्यापार प्रयोगाची पार और रूप है week \$ 7 क्रमार्थ में संक्रेको सर्वयोग जन्म क्यांके कार्योगक पूजर करण क्यांजे । विशेषकी महिनाका करीर करण है। इससे

क्ष वह अन्तर्भ क्रांक्रिक अनुसार कुन्न-कर्न

काक है के अवस्थ परस्का पानी होता है।

STATES AND STATES OF THE PROPERTY OF STATES AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE और यन प्रमाण केलोकाती सुक्रि समान सहस्रो व्याप व्योध प्रधारकी

न्यावियोका विकास क्षेत्रर और मौक्रोड

श्रीको प्रकार को कहूक जिला विक्रो विक्र मायाचे मुक्त हो जाता है । अस्तर कुलवा भी

क्यार और विधीन भी कुलेक्ट स्थान 🖥

माता है । कुम्बर भी स्वयन्त्रेत्रके सन्दर्भ सुन्दर और युक्त भी जनान के जान है। का

श्रामनाने निम और विशेषी मी विकार हो पाल है। अकृत विकोर समान और किया थी

अपूर्ण समान हो स्थार है। समा भी ह्यार और मारा 🔣 स्तुपन्त् हो 📖 🛊 : 🚃

प्याद-मेशा शेवा और वर्गन की महोने राजान हो काता है। अधि वर्ग्यक्षेट स्थान शीलर और क्वेकर की आधिक क्वान

कारण कर काल है। अक्षान केरल और क्षेत्रक 🚃 🚆 मारत 🖫 । बुद्ध पून 🌉

सनाम शीर्थशाली और सिंह भी अविद्यानुनके राजान आहार-माराव्य 🗒 🚃 🛊 । विकर्ष अधिकारिका कर काली हैं—अधिक केन

काने लगती है और स्थानी खरिवर हो जाती है। बाजी इकानुसार दाती भन साती है और

बोर्ति गरिकाके स्थल क्लेक्सके हे कर्त है। बुद्धि सेक्क्यूबर विकरिकारी

📖 और पहिमाध्य वर्णन

क्रमा हो करते हैं और नार का नगरसके सम्बद्ध परामानकात्मे श्रीतः 🕏 । सार-पंजीक कोष और मिंगे राज्य 🖟 🚟 🖟 🚃 सब्धानिक सम्बद्धा सुक्रमूलन उनके विन्दे क्यूनको समान हो सते है। एस बन्ध-कन्यकेरकीय जीते नहीं पूर्वेके अवाय हो जाते है और विश्वपूर्ण कर्न अवस्तिमें पञ्चार जी

स्थान के जाता है। क्रांट आंखेने राजान

अस्तिक्षेत्रः (संगद्ध-प्रस्) 🖥 काम 🗓 । न्यानान-सर्वे प्राप्त कर देखा 🛊 । अनुका प्रत्या हुआ अरुप्त भी प्रत्ये क्रिये प्रदा राज्यकार काम केत है। विरक्ता शीवार रोकर करवेगर भी बढ़ शका-मा हो कहा चुना है। भवित्य आदिकी सारी को को इंग्लेंचर गर्ने इर् जन्मिक्क समान प्रमान विकारनी देवी है। अस्तिका अस्ति विदेशकों भी इच्छा 🚟 📳 चान के रागती है। 🚃 विकास व्यक्त स्थापिक व्यक्त स्थाप, प्रस कार्यका जन्माकुर कार विमेचन सम्पूर्ण कामार्थ

रिविद्यानोर्ने कोई की ऐसी कहा नहीं रहती को afferer this (38MHH \$5)

विष्युः सर, 🚃 लोकामान, सुनदिः समाने अन्यत-अन्यत पर प्राप्त करनेके रीवने

उपन्यु स्वते हें---व्यूप्यक्षा ! अस में भवता, विद्यारित और व्यक्ति आहि केवर पालेकने कर केवाले कर्वक अवस्थ अवस्थित पहिंत, केत, अवस्थ, हवीति तथा 🜃 बनावरेगः। 🜃 🚟 इस्तेः इत-सरीके दिवधक, न्योक्ट, व्यावहरू समान दूसरा कोई कर्न गरी है। यह 📖 और मृतुष्टित आदि गर्नेक्ट, गतासकारके अमिराचे पुरुषके सुक्त 🖥 और राज्यूनी केन, तेन आदि महानाम, सिद्ध, 🖦 हेमताओंने इसका अनुस्था शिक्षा है। स्थान, कार्या, राह्यत, जून और विद्यास—इस

e siden freezen e wtk इस विविका अनुसान किया है। इस विकिसे अन्ताने। चीके द्वेपक करकार रहो। ही सम्ब देखार देखानको जास हुए है। इसी जन्मेखारकपूर्वक सब कुछ कहाकर विविधे सहामने सहारकती, विन्युको परिवास करे। शक्तिकाको देखेला हिस्सको किन्तुरुको, रुक्को कालको, हुनको <u>सामा</u> करके **सामा** स्तुति करे और असमें इन्हरूको और गर्नेशको गर्नेशको प्रति पुरिचेके 🕮 इन्हरूकोरा करे । सरपक्षात् कियासकार-व्यक्ते सम्पूर्ण आहारीसक्रित (गणकापुरः पान्ते शिक्षकाम् विक म्बर जिल्लीनक विभागो 🚟 🚟 और और हिल्ला कान करावर प्रकृत्य केंद्र लयं र्यक्रमाध्यमिका आसण से । जो इस कारतिहारा सम्बद्धा कृषण आरे । वित्र कर्नाह प्रकार पह नक्का प्रभा विकास जिल्हा परपीर्व 📖 यस्के वह रियो-पूर्व रुर्वन करता है, यह सब क्योंने वृक्त हो कृषियर सुन्दर सुन्द नव्यक्ति प्रधानन विकारकेकाचे असिद्धित क्षेत्र है। यह समयाकर रखे । अन हो में अपनी फरिके विकारिक क्यांकर राज प्रतीने काम और अनुसार सोमे था यह 🚃 वचायन नोधानिक है। कुल परावसन् ब्रांकरके करन हो। वनवाना अधिके । कारतको स्थापित कार्य-इसरिक्ये सुरक्षे इसकार कर्जन विस्तर है। जिस माराने अञ्चलके बरावर क्षेत्रे-से सुन्दर विकारियक्षणी स्थापना याते । यह संबोधनाया

और मुसूर होना 🎆 । 🕍 रहिल्लाकानो स्थापित कालेः विल्वनमेदात जनकी पूज मारे । फिर क्लके विक्रम 🚟 अलुक, पंत्रिम भागमें मैनसिक, उत्तर च्याची चच्छ और पूर्व भागमें इतिहास प्रकृते । विश सुबार सुरानिका निर्मित पूर्णीकरा 🕬 करे । सम्ब अक्षेत्र काले जन्दर और गुण्यास्त्र पूर्व है। आरामा नहीन और निर्मात क्या निर्वेदन करें। पुरानिर्देशन प्रतिपदा च्येन

विकरीनको प्रशास कार्यका गाउँ साध्या पादिने । केवार विकासतीयो हो प्रत्या क्योप एक प्राप्ति । प्राप्तिकारक सम्बद्धाः रिकाने ही इस इस्तान अधेक रिया था। तद्वनारं व्यवस्था क्रम्पस्थात रिज्यु-अरिक्षा 🎹 पृष्टको न्यास्था करके उपमन्तुरे कहा—कहुनक्त । यदि 🔤 surface flowlying to florid the flowing रकारपूर कर, और, सूर्व तथा आकाराने भागमन् क्रिक्स पुरुष करना पासिने।

(NIER 31-14)

धोगके अनेक चेव, उसके आठ और 🕸 अपूर्वका विवेचन—वय, नियम, आसन, प्राणस्याय, दलविय प्राणीको जीतनेकी महिमा. अत्याद्वार, धारणा, ध्यान और समाधिका निरूपण

प्रीकृत्याने कहा—भगवन् ! 🚃 वृत्तिके 🚃 अञ्चलनीय 🛮 और इसे की अन, विका और जनांक 🏬 कर मानपूर्वक तुम 🖟। अब मै सर्वितार, क्ष्म करके युर्व सुनक्त 🛊 : 🚃 स्था अङ्ग, विकि और प्रयोजनातीत परम पूर्वभ पान से पनुन्ध आरम्बासी केता है; अतः प्रमुख्याको अस्तिकार हो । योगाना यह असुरात, सामा पारत्य, अस्ति विस्ते प्रमुख समय, समय तथा आहे नेवीया भारतम्य क्या है ?

क्यान् चेले--क्षेत्रभा । पुत्र सक क्रवीके कारकार्यके क्रांस के । कुकार का स्था महार 🔣 प्रतिका है, इसर्वरणे 🖹 इस 🕬 क्रांतेर 🚃 प्रसम् कर्मुल 🚃 क्षामधित होका सुखे। जिल्ला कुली affreden freit ib von f. bit billion मरामान् दिल्ली को निकास सुरेत है, उससी संक्षेत्रमें 'योग' कहा गया है । यह योग योग प्रकारका है—स्वानीय, प्रात्नीयेय. चावकेष, अन्यक्षेत्र और महानेगः। वया-पाने संभागक विकास समाजित विका 💹 विक्रेपरवित को जनकी गृति है, अस्ता पान 'क्यानेम' है। क्याने वही सुनि **व्यापालको प्रकारत है से उसक** क्रम 'स्वर्थकोग' होता है। यह स्टान्नेन क्य न्याके क्योरे रहित 🔡 के 'कार्यान' सम्बद्धान है। विकास सम्बूर्ण विकास man man finder (firider) ib ana है, को 'जनकरोश' हुता क्रम 🗈 क्षेत्रिक वर्ष सक्य हाहाइस के पान की होता । विस्तो एकनाव उपस्कित् विन-THE ROLL WATER THE BOOK SHOWN क्लाई पूर्ति क्रिक्टची हो जाते है, को 'न्यूरचेन' च्यूने हैं।

कोपका करोन सुरुत प्रकार है। यदि केंग - करातीकक विक्केची ओराते जिलाका का आदिका 🗷 🗷 कर हैं। स्वाप्त कर हैं। स्वाप्त के स्वाप्त है, इसरे ब्राह्मा जो है। सीविक और अस्य पोलका ऐसा कोई सावल स्थापने पालक्षीकर केनों विश्वोक केनोंका और विको सीमा लिखा किया का करेंद्र, निरामों कि । ईक्टफे मुन्नेस्स सका ही नर्गन करवेरी कर विरुक्त क्रेस्स है। mm सभी मेल अन्त क w. auftir gen die fin mit frem. Mark Server, Marketin, अस्त्राम, सरम्य, जाम और राजांच--चे Program in the same of the sam आर्थन, प्रान्तकान, प्रान्तकार, कारणा ध्राप्त और समाधि—ने मोदीने चीनके छः स्थाप है। हिल-सामाने प्रमोद पृथक-मृत्यक राजान with \$ 1 mer Remerkit, Refere: **व्याप्ति आहिते, चोल-प्राचीने और** कियो निवर्त पुरस्कोने भी पूर्वत एक्कोका कर्मन 🛊 । कर्मिना, सार, अस्तेष, प्रकृषणे और अवस्थित — इसे सर्वकरोंने वन कहा है। 🚌 प्रवार वस चीच अवक्वोंके केन्स्री कुछ 🕯 प्रतिक, संस्तेष, सर्व, जन (स्थापका) और स्थीपका—हर 🚟 नका है। सरका का मिंह निकास अपने अंबोर्के नेवरे गाँव प्रकारका है। आसर्क अस्य भी बंदे गरे है—अस्तिक अस्तर. प्रकारत, अर्थक्यक्रसम्, बीरासम्, बीरासम्, जार्गीकाकार, क्वीकुरसार और अकरी **ार्थित अनुस्तर काराना अन्ते एतीरने** जन्म हुई में नमू है, सरको जन नको हैं। को रोक्स है उत्तर प्राप्त है। उत्त प्रभावनको सीव वेद को को 🚛 रेकक, पूरक और कुरमक। सरिकामें एक किया कामा मा मेर माने हारेने देशों और पूर्व को लेकिक और उस्तिक जनूबों बाहर निवाले । इस अप्यास करे ।

Projection 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 1

क्षिणको रेकक कहा गया है। सिर कुले गारिका-क्षिण क्षी घर से। इसमें क्ष्मुके प्रथमी क्षिण होनेके कारण हमें 'मूरक' कहा गया है। क्ष्म सम्बद्ध मीतरको कामुको म तो क्षेत्रल हैं और न क्ष्मुको कामुको मान करण है, केवक भी हुए क्ष्मेची क्षित अधिकार भागते क्षिण रहण है, तथ इस मानको साथकों क्ष्मिक हमा है। केनके साथकों क्ष्मिक क्षित क्ष्मिक क्ष्मिक असी तीने क्षमानकोंको म तो क्ष्म क्ष्मे

साधानके सैन्चे ज्ञात 🖥 प्राचनेत्रके प्रत्यक्ष

रेक्स असीवे सहीकोक्यवर्गित ।

क्रिकारे अस्तरमानित समान है, व्याक्रिकारे अस्तरमानित । व्याक्रिकारे अस्तरमानित समान व्याहै। क्रिका असीवे समान असे मुन्तित असरका कार्र गया है। वाक और मुन्तित क्रिकारे—सारमान के केंद्र करते हैं। सार्र् अस्तरका क्र्रा गया है। वाक और मुन्तित क्रिकारे से क्ष्यक स समित अस्तरमा है, क्रिकार क्रिकार क्ष्या गया है; क्रुको क्रिका क्ष्यक है, उसमें क्ष्यिक स्वान्ति हैनी है। उसमें क्षेत्रीमा अस्तान्त सुर्तिक अस्तरमा

है, अरमें क्लीस न्याहरू होती है। असने भी

भेड़ में वर्षोक्ट स्तुर्थ र अन्यक्त है,

यह सरीरमें सेंद्र और यहन अवस्थित जनक

कंपीके अंदर अक्टब्स्टिंग सेवाहा, विक्री अञ्चल, क्षाप, धारित और मुख्यां आदि धावा प्रकट होते हैं । बुटनेके मारी ओर अविका-समाने न स्थान संबंधी और न स्थान क्षी-क्षीरं स्कृत्यी वासके। सुरतेकी एक परिकारको कितानी देखक पुरुषी बावती है, क्य लागा का पाना है। वाताओंको प्राप्ताः जावना करिने । अस्तात क्रम-चेत्रमे सर्वकोधनपूर्वक प्रामाण्य **व्याप्त करिये । प्रान्त गायके हे जेद कार्य** भवे है— अमर्थ और समर्थ । उठ और व्यानके किया किया क्या प्राप्तकार 'अन्तर्भ' कहरमार है और जब उच्च आएके म्बर्केनवर्षक स्थिते स्थानिती प्रमानानको 'समर्थ' कको हैं । अनमेरी सगर्थ ज्ञायासम 🎬 गुन्त अधिकः साम् 🛊 । इस्तिको बोर्गाकन अल्यः सर्वार्थे अञ्चलका विद्या करते हैं। क्रमान्यवर्ग 🖥 क्रमेरको सम्बन्धीयर जन्म क्रमी कामे हैं। प्रत्या, अधान, समान, अधन, न्यान, चल, सूर्व, क्राइन, बेसदत और बर्वकर-वे दल अन्नवास् है। अन्न प्रयास चारवार है, क्रारेशिको क्रमे 'प्राप्त' बाह्मी है। क्रे कुछ जोजन किया जाता है, औ जी की बाद रीचे से जाती है, जाको 'अवान' कहते हैं। के क्या सम्पूर्ण अपूरिको स्वाती हाई उन्हें काहर स्वती है, अस्ता मान 'कान' है। सी

क्षत् वर्णकानीको जोतिक करती है, उसकी

'क्यून' मेळ है। जो पाप तम अहाँको

अक्ष्मतान अर्थ अणिकृतमे केला क्षेत्र[] हुन्ताह किमे द्वार धान है : व्या अण्याको देश, साम और अंग्याक विभाग है।

क्षेत्रह्ममें कहर्ट क्षानवाच्या चरेकर इस कार दिया तथा है---'वक्षश्रतिकाकोधे कहुने'
 अर्थन् अर्थ और अध्यक्त व्यक्तिकेट व्यक्तियाँ क्षानुकर चीना है।

e mainting e \*\*\* Charles and a state of the latter than the latter and the latter charles and the state of the latter of the

सम्बद्धकों से कामते हैं, यह अपने कर और सुरूप क्षेत्र दिख पान को से मन्याने

प्रकारक क्षेत्र आहेंसे 'सम्बद्धा' साक्ष्मकी है। र्वाचे कुर कार्या कार्यक व्यक्त unt um von fie aller warelle न्यापारमें 'कुने' कावक प्राप्ताने विश्वति है। बीको कुकर और बेनाईने केवल कारक कार्युकी दिलांचि है। 'बनेसार' कारक कर् कर्म स्थान कार की है। य ment perform ub unt migelt : ment जन्मको साम हुआ वह जनका पर जीवा जनान का भावने पूजा है भारत है,

तम बाद पर्वार्थेंद्र सारे केन्द्रेयके पुरूष कर केन्द्र है और इसके इस्टियो रक्त अला है। ज्ञानार किरान जाते हैं स्थान के स्थारे प्रकार होनेकारे विद्वारिको अन्तरी प्रश्न हेर्च । much war me sich & für freit, unt afte word and web south & soften भोजन करनेकी साहित के जाती है और former the work is when क्षांबद्धान्य कारत है। क्षीत ब्यूप्टेकी स्वीत प्रकार केले है। इसकी प्रकार पहले है। प्रदर्भ निवास असरी है। सम्बन्ध रेम्पेस्क नाम के काल है। कर, रेज और सीम्प्रेकी कृष्टि होती है। वृति, केवा, कुलका, विकास और जल्लाम अस्ति है। तम, जल्लीकर, बार, बान और इस आदि निसमें भी सामन \$— हे कारावालके सोलावर्ग करनके **मी** apper raff to sent-sent forest आसमा हुई इतिस्थीको नाहीते इसावा को अवने संबाद नियुद्धित करता है, जा स्थानको 'जनकार' काले हैं। वर और इतिहारी के पर्युच्छाने तार्ग तथा जानाने हैं। जन्मेकारी है। बाँद उन्हें बहाने एक साथ के

के व्यक्ति प्राप्ति कारती है और विकासिकी

formal fauft unterferbrif aften-Rust site-Rebeit für काम — महे संक्षेत्रके 'धारमा' का स्थान å i gebure fine å vert å, geet affi with get world below the feature 2 : Sand Coulter astrony various क्रिको स्थापित पुत्रत का का स्थापने पह प के से कारणाओं निर्देश संस्कृतन वार्थिये. अन्यक नहीं । यह चहारे कारकारे ही रिवर केवा है, प्रातीको धारणाने अस्पानी प्रमुक्ते और कार्य । तथ जारूकी सरकार काको है। बकाबो 'स्मै विकासका' यह बालू कार पन्न है। इसी काड्रो शक्त, जनम क्षान्त्रेक्त 'ब्राइन' यहे विश्वीद होती हैं: 201: Reduction from all finance enters क्षित्राव क्षित्रक कारत है, उत्तीका नाम 'बॉन्न' है। कोको रिका हुए जिल्ला के बोकासर कृषि क्रेकी है और बीकर्ने कुररी कृषि अन्तर च्यी करानी का जेकावार बुनिया प्रकारकारों कहा रहेगा 'बसल' कार्यकार है। कुंतरी संध प्रमुख्येको क्रीकृतर केलार meinimen under feber feman & कान करना पाहिने। में ही समझे नाम कोप है। यह अवस्थितको श्रुतिका अन्तिक क्रिकेट है। इसी अस्तर दिल्लोकी की पान

क्षेत्र है। ये केनी विका और विवा सन्पूर्ण कृतिने नवहां है। कृति, सुनि एवं सामाने

का कुछ गया है कि शिवा और जिल

क्षान्त्रेन्याची क्षेत्री है। इस्तीन्त्रे सुनान्त्री इन्तर

रक्रकेताने क्रिक्स कुमानो माहिने कि मह

क्रान-वेतांनाक आया से इतिकासी majori when the major species were the

अवस्थान स्थान परि ।

449

सर्वकारका, सर्वदा जीता, सर्वत्र एवं कथा सम्बंधि निरम्त प्रवास काने बोला है। इस ध्यानके से प्रयोजन जाको स्वाहित । सहस्र है योग और इसन जनेजन है अधिएक आहि रिविद्यांची कालिया । ब्याना, ब्यान, 🔤 और व्यान-प्रयोगन—पून 📰 📰 ज्यारे त्रया प्रकार योगमेता पुरूष चीपका अध्यास करे। से इतन और वैरान्यके सम्बद्धाः, कार्यास्त्, क्रमान्त्रीतः, वण्यासीक क्या क्या अवस्थ रक्षानेवाहर 🗓 हेला 🖫 पुरूष भगता अद्या गया है अवर्थन् नहीं साहर कारवेंसे समाप्त हो समाप्त है।

धवानेनर फिर बाल करे और बालके कह कानेपर भूगः कम करे। इस सक्त कम और ध्यानमें तथी पूर् पुरानका बीच जल्दी किन्द होता है। बाल्ह जनसङ्ख्येकी एक कारक होती है, बाल्ड ध्वाकाओंका 🚃 🔣 🖁 और कारह बारवरी एक सन्तरि कड़ी गर्नी है। समाधिको बोलका अधिक अञ्च कहा गर्ना है। समाचित्रे सर्वत प्रदिक्ता जनान फैलमा है। जिला प्रशासने केन्स्य क्षेत्र की अवस्थित चार्या है, स्थान विकास

सायकारे विद्या है का कार्

व्यासायको सन्तर्भ विकरपालके विकार रहता है और कामकामध्ये पुन्य-सा हो जाता है, को 'लकारि' कहते हैं। को योगी संसर्व विकास क्षाप्ति स्वापित कार्य है कार्य है और कुली हुई अरुपके समाथ शापर खुला 🌲 पद्ध "स्टब्स्टिंग्स" प्रकारता 🕯 । बहु प कुरमा है न बुंबला है, न बोल्सा है व बेक्स है, 🗷 स्वर्शका अनुभव करना 🖁 🗈 चनके पोधान्य-विकारण पारता है, म जाती अभिनामकी पुरित्का कहन होता है और व न्य पुरिक्षेत्र प्राप्त ही कुछ संस्कृता है। बेस्सर काकुकी चरित्र रिका रहता है। अब राह्य रिरुपने गरिवरिक्त बूद् वारावाद वर्ड रुवाधिक व्यक्त जाता है। जैसे बाब्दवित स्थापने रचन हुआ क्षेत्रक काली दिल्ला नहीं है—निकाम 📖 गान है, असे स्पर् क्रमाधिक एवं स्था क्रिकेक समाजिके 🚃 हासाबिक पूर्व होता--reflectment flet the & pe start ज्ञान चीनका अध्यास करनेवाले बीनीके नारे अन्यसन कील नक के बाते हैं और रम्पूर्ण दिशा को और-और पर को करते हैं। (अक्कार (७)

योगमार्गके विध्न, सिद्धि-सुषक उपसर्ग 📖 पृथ्वीसे लेकर बुद्धि-तत्वपर्यंत्र ऐश्वर्यगुणोका वर्णन, त्रिव-त्रिवाके स्वानकी महिया

उपरायु करते हैं —कीतृभ्या । सामाना, 🛛 दू:ता, बीर्णवस्त अपैर निवचरतेत्वकतः —ये 🚃 त्रीकृत करावित्रा, त्रवाद, त्रवाद-संत्रक, जोगलाकको भने धून पुरुवेकि विके अन्यरिकारिकार, अस्ता, प्राप्ति-स्त्रीन, चेक्कालीर विद्या प्रदे परे हैं। " चेलियोकेर

को स्टाईन, सध्यिक्क्ट्रके ५ की सूत्रमें की प्रकारके विकासिकीको ओक्क्ट्र अन्तराव करान्य गया है और ३१ 🖩 जुरने और 'विकेरमार' होएक निश्न सकता **!!!!!!!!!** को नवे है। संस्तु वहाँ हिस्सुरासमें दस प्रकारके प्राप्ता नवले को है : 🔝 बंगदर्शनार्थक अनुसन्धिका को होट् दिस एस 🛙 और

स्तीर और विसर्वे के अल्लाक्क पान आमा है, वसीको नहीं 'आवस्त्र' कहा गण 🛊 : बक, 📟 और कव—इन बातुओंकी विकासको 🚟 होत 📖 होते हैं, उन्हेंको क्याचि" स्थाने हैं। स्थानिको इन न्यान्त्रियोग्री अवति होती है। कारण क्षेत्रके स्तवकेका न हो भाग जनम्' है। 'का है का नहीं है' इस जनम HOUSE STREET 'स्वान-संस्था' है। यनका 🚃 🛅 व क्षेत्र 🔣 🚟 🚾 (विकासी अरिवरण) है। विकास पायरकेर (अनुसरकान्य) को मनकी सुनि है, उन्हेंको 'अपूर्वा' प्रदेश गया है। विवर्धनामानको 🚃 पुरिवाली 'कारिन' करके हैं। 'कुक' कालों 🖟 प्रमुखी, उसके और केर है— आभ्यानिका, आर्थिकीरिका और आधिद्विकाः स्थानोधेः विकास 🔣 2.10 €, 10 H दृश्यः सम्बन्धानः सर्वत्रेषे । पूर्वपूर्णः स्थानिक परिकासके प्रशेषके को क्षेत्र अवने अपन केने है, अने आदिनोतिक दृ:स बद्धा गण है। विद्युल्यान, अक्त-कृष्ण और क्लि आहिये को बाह प्राप्त होता है, और जानिकीयन क्षा काले हैं। इकायर मामा व्हेक्तेने मन्त्रे में क्षेत्र क्षेत्र है, ज्योका क्या है 'रीजेन्स' । विशेषक विकासि को सुर्वास

📖 है, जहीं 'जिल्लासेस्ट्रास्ता' है। बोगपरायस योगीके इन विक्रोके हता हे व्यनेपर को 'शिष्य जनतर' (शिक्षा) हाल होते हैं, ये विर्वाहके सुमक है। प्रतिमा, ==== पार्व, दर्शन, अल्लाद और केवन के का प्रकारकी सिद्धियाँ की 'क्कार' पाइन्यती है, को योगशासिको अवव्यवने कारण होती है। से पदार्थ असम्बर्ध सुक्षा हो, किसीबरी ओरमें ही, मूलकारणें का हो, जहार हुर है अथवा चरित्रकोरे हेलेकारण हो, जलका सीका-सीका (इसर) के जाना '**मर्गि**क्षा' बहारका है । इस्तेका प्रकार न कार्यका भी राज्यं प्राथ्वेक पुरस्की देख 'अन्तर्भ' बहा गता है। समान केवलरियोकी कारीकी प्रथान केना 'बार्च' है। दिल व्यक्तिया fine fiech sessit figurel ber 'spie' बाह्य गया है, किया रतीया स्वाद आह होगा 'अवस्थार' कावस्थार है, अन्य:करकके क्ररा हिल रक्षेत्रिक संबंध प्रकृतिकारकोर गण्यादि 🚃 🚟 अनुक्रम 'बेर्स' अससे

Parente & a रिया योगीय पास 🕅 से सा 🚃 हे जो 🛮 और भक्त-से प्रश्नुर प्रदान 🔤 🛊 । पुरुष्ते इच्छानुसार माना प्रकारको पहुर सामी निकटको है। एक हो काली है। वेबाह्य-सर्वे इस ओलीको अन्याप धानके अनेकारिका कार्यु देशी है। वीनारिवीद्वाकि प्राप्त देखावा की लाकारकार हो कान तो मोक्रमें कर तरा क्षाता है---व्या मैने कैसे देवल या अनुष्यम निरमा है, उसी प्रचार केंद्र भी है। स्वतंत्र है। काला, स्वास्त

विकेत्रकार्य में वरियम्बा दःश और दैनियको स्थातक का शिक गया है। योगकुमें 'क्या और नंदान---ने दो प्रयुक्त-१५५६ अलावन' है और नहीं (१८४१-संदान) क्याने एक है अन्यवन कार नाम है: and 🛮 इस पूर्वानी 💥 🔀 से 🎟 एक विश्वविद्या करने 🛍 क्या है।

Daglatter anger Control of the same of the Control of the Control

नारपायक, बुद्धानक, बुक्काल, क्वा कालो हुए हेन्द्र, करो हो पास, इसका म्बास करन —ने कविन देवनीह अबह गुल व्यक्ति गर्भ है।

पंताबत रिकार आगा, प्रवास बाहो हो दिया निवर्त आहरकांट एक्ट क्यांको की की यानेचे समर्थ होता. इस संस्तरने वहाँ यहे न्हीं सरकार दर्शन होता, यह आहिते किया अवस्थित रहिए क्षेत्रा—मार्थित हेक्क्टेंट आह अध्यान पुरूष हैं।

प्रारोगरे ज्योजनी प्रमुख करून, श्रामिक तानके कार्यकार अन दूर हो जाना, करेंद्र हका के तो विका किरवे प्रकारि इस स्वाहको अस्मान्त्र परम् धार देवेच्ये स्थापना क्रेस, पार्थिक काल अधिको एकपित पार हैया, क्षपाने आग करण करना, वृक्षिको जानकर

कारिका सरका; पूर्णी, कार, अर्थि और होता, प्रावणे बायुको पराह रेजा, अपूरीओर वायु—इन वार अन्त्रीके प्रचिनको व्याप्त असन्त्राच्याको प्रोत्तरे पुनिनको भी वारिका पत कार्या, विका अवस्थित एवं अनोहर गन्यको केंग्र, श्वास्ता काकुरस्को ही प्रारीसको निर्माण कर रेका—ये आह गुज रीका वेक्षानिक व्योक्तीत पूर्णानेत प्रत्यक क्लीक हो करने निकार करता, पुरस्कार ही उस्ते हैं। निकारी प्रापुत्तकारी देशब्दि से D unfer ger eitrer fier fi i betreit क्रायाका व होता. हिंगुलीका विकास व देना, आकारको इन्द्रान्त्रका विकास कारत, physics regal freezes proces क्रमने है सरामधिको भारत सरमा, विसा क्षेत्र—आसामको हर्वपन, अपने सरीहरे विराग प्राप्तको भी पार्टभ्यो हुन्छ। हो, अस्त्राः अस्त्राः निर्मेश करना, आधारहको विश्वकी साधार गरम के साथ, तरह, तेन और भारत क्षेत्र कर देश और निरामार क्यू—इन क्षेत्र सर्वेके सर्वेको कांग्य क्षेत्र—ने उक्क पून अधिके वर्गात पूर्णके were von berte wirt, gest alle um ferent werbe dit \$1 4 werbn & वापुरन्तनो ऐसर्थे पुर है। यह समूर्ग Anger geneelt is touch mage fange. Alliagen files I' begalt, file, de 'अक्टबर' (अक्टबर्स्डसम्बद्धी) केवर्ष भी sent it i

प्रधानुसार तथी वसूत्रोधी प्रमानित, क्षा को को निकार गाम, समयो व्यक्तिक कर रेक, अन्तर्ग चुड अर्थक क्षांत होता, वालेक अनुसार विभाग करता, राजको प्रसने कर रेगा, गरा दिन नशुक्त किर और व्यक्तिका को बार हैनेक्स कुल्याका हो दहीन होना और एक ही कालो संपूर्ण क्षेत्र, मुक्तरे हो अब अविको पत्त केना संस्थान दिशानी हेन —हे अन्य मुन तथा तेव और वायु—ये के शर्मको कूर्विक प्रतिकारकारी केवनं पुनीके प्राचिएको राम लेका-- मे आस पुरू कार्यन जिल्लाहर अस्त्रातारील होने है। मान्यानत हेक्की अर्थुल जोल्य पुर्वाके तक हेक्ची प्र अनुसारित पुर्वाहे कुट क्या कर बोबील होने हैं। ये सीतील तेवल देशवीर है। यह बहरेबंद देशवीने अधिक पुरावलन पूर्ण करें गये हैं। मनके संस्था बेनकार्य है। इसे 'कारत बेकर्य' भी सहते हैं। बेक्स, होता, प्राणिकोट भीतर कुलकारों प्रयोग कर जीवन, स्वीकर, प्रतेशक, संस्थाते वसूर्व बहुन्द, विका प्रवासीय ही बार्वर आहिये बहुन्य, व्हरिकाले हातवा आलियोची बहुन्य करता,

a medientikus a समाने अस्त रक्ता, करा, पृत्युको बीतामः पुत्रों सथा चीन्त्रेको यो सुनके समाप स्थान सभा प्रस्ता किया पांच-ने बार देख है, को है जन्म केनरिटी, जान होती अधिकारकानानी हेक्कीर अन्तर्गत है। है। अधिक नीर मनत्त्रर अनुन्य नार्गनी अर्थकारिक देखांको 📱 'अरथाना' 🖿 ३०० हे थे 🖂 पोनसिद्ध पुनि इन्स्युत्स mart & t tertem darbie grafte men femt i per Mittell grab abr abeffen अर्थन क्रकं अपने को चेवनी प्रति इसके अंध्य पूर्ण निरामन क्रमण होते है। बहुत् आविकारिक देखवंदे के से सम्बन पूर्व है। संवारपदार्क वृद्धि-रक्षक पारवा, age if their private talls milier) sperafter gierr Witt पहला करता, बोहर करता, सबके करत क्रमण अधिकार स्थापित कान्य, प्रार्थिनकी प्रथमक हो, प्रभोध हो, प्रथम विकास केंद्र अपने हो, प्रकार कार हो, जीव-क्या विकासो हेरिय कारण, कारण कारण होता, न पहले हो, परेन्सहरू न होना हो और निर्मी

क्रम सर्वादी पुरुष्क को संस्थानकी रचना कर रेना तक चुनको असूच और असूकको शुक्त का देख-क 'केश देखरे' है। menne hardle gebab former geite क्षीलक पूजा होते हैं। इस ब्लिझ हेड्डिको ही 'mag beef' at mark \$1 perh were \$ the hard, then separate mark the gefrege une bemeit ber fielt इक्षेत्र्योक्ता पंजान जातिक अन्तर्गत है। सार समार्थ केवान-नामों न से प्रमुप हुए स्थित है और न पूर्वर है अध्यक्त पूर्वत्रका कर्मन कर much & collect absence of much & c चीता और पीचनवासे अपूर्ध कारणीयाई है। कारण अंबरण के कार्र है। अस्तरास्त्र वित्रीकृत् प्रस्ता सीविक्त्युच्यो 🖟 । यूको स्टेन्स स्टी भूति ज्ञान सम्बद्धे । ने स्वाह्ये निर्माण-विश्वीतार्थ

औपलिया है। इसे पान वैरान्यक्रम

प्रकार्ताक रोक्स काहिये। इन अस्ट्रह

अविकारिक पुनीने विकास केल अस्ता

unferen Pede um ber 📰

रिस्ता होता ।

राजा है पता वहाँ कुछ, पुन्त, समिक्स, स्तर, कार और भूतनी सुविक है। किर नहीं street erung uit i affeit frem, काको प्राचीन और सुपी पानेके वेरपर योगान्यास नहीं सारण काहिने । पार्ट प्रोत और पहार औ हो, और और दिल्ला व्यक्तिको अधिकास है, यह पर्य निकास करते हो, क्याची सम्बन्धन हो तथा 🗐 पुर्वको निया हुआ हो—ऐसे स्थानने भी केन्द्राच्यान भूति काला काहिने। इन्सीनने demografic this, establish fireget, wilrefelled करते, क्षेत्रकेवर, भरी-व्य और समुद्रीर सामा, गारी वा स्थानके बीचने, उनके हुए क्यान्त्रे, नोड् आदिने अधिकृतारी और है, जो समूर्य करवारकोको पूर्व निवित्त स्वारवे स्र प्रीनान्त्रास न परि । सब इत्तेनचे अजीलंका कह हो, कड़ी ककर

ज्याने हो, विक्रा और पूछले सरीर कृष्णि हो,

इस्प्रीरचे देवक, असूर और क्याओंक अस्ति हुई हो या अभिनार रोगका असेन हे.

merce a gitter and

हेरके-क्रो सुचर चुरिक्त गांव और सूच

असीको कुमारिक नाली पद्मी कुल निर्केट हैं,

Com und rerent un faften Affen

· the began -

अधिक क्षेत्रन का रिल्ह गया हो था नारिक परिवारके कारण 🚃 है. The state of the state of the अभिन्य पूर्व-स्थान क्षेत्र रही है हता हता च्या अपने पुरुष्योक्ते पार्च आहेते त्या

हुआ हो, कर सम्पन्तने 🔣 को चेन्द्रच्यात न्त्री बरण करिये। विकास अवस्थान निवास स्थाप स्थाप स्थाप

**ार्थित है, से क्लिट स्टानेन स्ट्रीस** नेपूर करना 🔛 💴 🎬 जीवन स्टब्स्से स्टेस और व्यापन के पूर्व कर्वक आकारतीय है. अर्थिको चेल्लान्यसम्ब सन्दर होता वाहिये। आराप कृत्याक, कुन्दर, विकास, का कोरते परायर और गाँवन क्षेत्र स्वाहित । पहास्त्र और व्यक्तिकारण आहे के केरिक आकर है, क्रम्पर भी अभ्यास क्रम्पा काहिये । अपने service question errores कारत: प्रचान कार्या अवने गर्वत, प्रचान और कालीको स्त्रीको रहे । कोड् और नेहर सर्वित्य करे पूर् न हो । तिर कुछ बुद्ध देखा हो । वीत्रेजे क्रिकेट एक्ट्री म करे । व्यक्तिके securit from of fopul affices मामाने राजने हुए, एक्टिको केवो अन्यकारेची और सम्पर्णीकाको स्वापूर्वक केनो जोनीके प्रान्त किया विक्रके पहले अपनी केन्से पुजाओंको एके । किर दाहिने grade agreement and ground printers गरस्कर भीति संस्कृत केली को और क्रमीको अनेको ओर्स सुविक राज्ये हुए

नारिकाके अञ्चलनार हुई बनाये । अन्य

विकासीकी और वृद्धियान न करे। शासका

र्गकर नेक्का कुक्को स्कृत विश्वक है

जन । अन्ते सरीको भीता प्रकार-महिन्हों

देशन-कारणके आमन्त्रक व्यक्तिस**ी**ल

परवार् दिवस 📟 क्लेंट स्ट्रान क्षेत्र हा जाता हा करे। मूरमञ्जू पाहरी, मारिकाली असमानो, समित्रे, सन्दर्भ, तालुके होत्रे क्रियोचे, जीवोचेंद्र कल्याचारचें, प्रश्लेकचें,

**ार्थित क प्रकारकों विश्वका कियान करे** ।

Spran aider Spraige State weightern Calledo

कार व्यक्ति सामान करके वर्ष स्थापन का निर्देशकाल विकास आहे। विकार, प्रमुक्ति, प्रमुक्ता, संस्थान, प्रमुक्तिका THE PERSON NAMED ASSESSED. विकास के के किया कि किया करने करने पर्यापे । केले प्रोडीके प्रकारकारी विद्वार more & sù Paggille strate marginer \$1 words from the source & south क्षण्याः स्थित्यः और ज्ञार चलाने के पने हैं. के विकास समाय केंद्रिकार है। अने के स्मीतन वर्ग 'ह' और 'हा' अदिन है। dispute mark to they seem & विकार (का से संस्कृत (का) समाचे अस्तर सम्बद्धाः अस्तित्व है । यह यो कान्यन है, कान्यी कार्य कुरावाराते वाग्र का अकृति हुए है, जिनमें 'क' से लेकर 'ब' लक्के बहुत स्थान करणाः अधितः है। सुर्वतः सम्बन्

अपने क्रान्ते पीतन ब्यान काना साहिते । क्ताबार मी-इन्हर्क समान इन्हरू कन्मके का करेता विकास हो। इसमें क्षमकः 'ड' से लेकर 'च' कर्काट स्टार महिल है। इसके बाद मीवेवरी और करवाले कन्याके कः दल है, दिनमें 'ब' से लेकर 'ल' काले अक्षर अक्षेत्र है। इस कारिक कुमरहित अञ्चलके सम्बन है। कुलकारों रिका को कलर है, उसकी

warderum bit albeitete bie Beier aufbar

कारित सुकर्णके सम्बन है। काने क्रमतः करे। इक्काने लेकर स्वाहित्यपर्वया तथा 'ब' से लेकर 'ल' तकके चार अक्षर कार वलोके प्रमुखे निवस है। इस 🚾 🚾 🚟 🛮 अपना मन स्त्रे, उत्तीने म्हादेश और महावेदीका अवनी और व्हतिले विकास । अनवार शास्त्रम् औराहेके सरावर, विकास और सम ओरने वीदियान् 🛊 । अध्या 📰 सुन् रीपरिकाले समान आकारकाल है और अपनी प्रसित्ते पूर्णतः समिता है। अवना चन्नलेखा का सरको स्वयून कर्मनारम है अथवा यह मैसारके हरिस पा कवरानको निक्रतेकले सुनके सवाप 🕽 । कदनके गोलक 📰 ओक्के कुन्छे 🔛 ज्याची कामा 🗒 पर समाजी है। 📺 का पुणियो आदि स्थानिक विकास आह कार्यवालः 🕽 । ध्यान कार्यवाला एतव विज लामपर विवास मानेवरि इच्छा एकता हो, उसी erreit der geben fater

आदि आठ वृतियाँ ही शिवसासमें मान्य मान्य मिन्निय की गर्नी 🛊 । कुरिक्ररोंने उन्हें 'बोर', 'शामा' और 'विक्रा' नीन प्रचारकी कराका है। करवरी आहा न रक्तनेकले कान-कुमल पुरस्तेको इनका करक वाहिने । वहि क्षेत्र पूर्तिबीका विनान विकास काथ से वे सीता ही पाप और रोजका गास कसी है। किस मुर्तियोगे रित्यक विकास करनेका विरक्तालने क्रिकेट प्राप्त होती है और सौष्यवृत्तिये क्रिक्टा ब्यान 🚃 कर 🛭 निर्देश बात क्षेत्रेण न सी माना संस्था हैनी है और न 🚟 विकास 📕 । सीव्यवस्थिते असून करनेसे विकास प्रतिक स्थापित एवं स्थास स्थित जात होती है। कामकः क्षत्री विरक्षिण जात्र होती हैं, इसमें संजय नहीं है।

(श्रीमाण १८)

## और उसकी प्रक्रिक, केंग्यमें तथा क्रिक्योगीका पहुन्त, विरमधक्त या शिकके रिवर्ष 🚃 देने 🚃 शिक्केन्नमें मरणसे तत्काल मोश्र-लाधका कवन

है। स्कूल इसके विवासों सनकर अब 🚟 निश्चल हो जाता 🖁 तब हाइन स्थाने सह

उपनन्तु नवते हैं—शीकृष्ण ! है। ■ पूर्तिकोकः ■ वस्तिपर भी श्रीकाम्यनाव्यका स्थरक कारनेकाले ह्याँक्षाः विकायकार अवस्य विकाय कार्या वाहिये । सम्पूर्ण मनोरधोकी निर्मात स्थापका हो काली जिला-जिल काले मनकी रिवरता लक्षित हो, है, ऐसा जनकर कुछ कोनी उनका व्यान उस उसका बाधित 📖 📖 बाह्य पाहिये। अभाइन करते हैं। कुछ सौना भनकी प्रकार पहले समित्रव होता है, किर निर्धियम विधारताके विभवे त्युक्त कारका भारत करते. होता है—हेजा जानी पुरुषोका कायन है। इस कियाने हुए सरप्रस्तोका का है कि कोई भी ध्यान निर्विषय होता ही नहीं। स्विर होता है। भभकार विकास विकास ब्रह्मिकी ही कोई प्रवाहकार संस्कृत 'व्यान' करनेपर 📖 मिदियाँ प्रत्यक्ष निरुद्ध हो काली अञ्चलको है, इसकिये निर्विदय पृद्धि

e diss ferrors e 

de be

LUTE

पूर्वकी विश्वकोंके 🚃 जोतिक 🚃 friedrich in der Stellen unter शुक्रात्त्वा आताता व्यक्तिका है। इन क्रेके रिवर और कोई नाम पानामी पूर्व 🛊 । अस्त्रता स्थितन काल साम्रात साम्राता and the second second 🚃 में येथ स अनुसर है. 🚟 विकास नाम पान पान है। 🖂 🖂 🖂 और विविध्य मान हो हारकः 🎟 🚟 निर्वाप कहा कहा है। विस्तावस्था अवस्थ althir and the final for folials debet melvereit star 🗒 1998 🛊 1 1990: च्यूने प्रतिस्थ 💷 स्थाप भारत 🚟 gent on servet fright IIII fulfrer segue IIIII units succe कारिये । प्राथमान्य सन्तरेने कारणः प्राप्तिः ande from ReCord Rest sind & 1 webs क्या है—असीत, प्रसारित, केरीर और स्थान् । स्थापन जनसङ्ख्योते सन्तरको 🗷 सारित बाह्य गर्वा है। साह (अस्तर) का 🛍 और जीवन्त्रे सक् 🖥 प्रकारित 🕏 । बाहर और मीतर को अन्यक अवस्य होगा है, अरबार नाम देशि है तब बुद्धियाँ से परमान (अस्तिवास) है, क्रांकि अस्ति भारत गर्का है । साम्रा और आन्यन्तरसमित से समान करण है, से सुद्धिक सराम्हे कींब है

प्रकार (निर्मात) के जाते हैं। भारत, भार, जेप और 📖 प्रयोक्तर-पूर्व प्रतिको स्थापन जाल क्रानेकार एक जान को । यो प्रान्त की र्वतानको सम्बद्ध 🌃 🖂 उपन्यविक 🖼

ज्ञानकुष्यते पुन्न हो, ऐसे साम्याची 🖩 अतः स्रोतिका व्यान प्रवास्थानोः स्त्युक्ताने नामा व्यान है। 'भी विन्ताका' my mag it i grown and it forms करकार क्षिक्या करेकर कियार ही कार क्यूरराज 🛊 र 🌃 योग्र-स्त्र भी योग्रस्थार कारका कार कर केल है, जो गया श्रमकार थी ब्यान करनेवाले पुष्पके सारे पान न्या है mit Er atgreier, federiffe ferei कार्यकारका 🖼 विकास है, अधिका 🚥 क्षात्रा है। **स्था**त प्रकारक कारका के प्राच्यात्म या अस्तव है, जरीको सामू पुरूष 'कोल' कहते हैं। एकं समय सहस्थित है बह 🔤 है। फेल-स्थापन पूर्ण अनुपन और अधिका 🚟 ऐक्विकी क्वालीय--के पूर्व विकासकोर सरकार, उसीवन व्य को है। ब्यानो जीवन और योग बेनोकी अस्ति केले हैं, इन्बोर्क स्मूनको सब पुरू क्षेत्रकार ज्ञानमें राज जाना कार्युचे । निका कारके हान नहीं होता और जिसने पोरच्या बाराम नहीं दिएका है, कारका बाल पढ़ी लिख केवा । 🌃 भारत और हाम योग्ने प्राप्त f. Mil magnetal are an from a क्या अवधिकोरे स्थल, निर्मल अन और क्षाताल्यं कार —4 केन्द्रकारो कुत बोलीको ही रिवा होते हैं। ज़िल्के सारे कर 电自动电压器 蛇 田 地 ब्रह्मको राजाते 🛊। निरामी पुनि, नामके क्षीक है, उनके दिन्ने झार और माराजी कार की जनका दुर्गक है। जैसे प्रकारिक सुर्द

क्षान जुली और मीली त्यावीको भी जरम

केंद्र है, स्था ज्यार भागांत्र सुन और

अञ्चल कर्मको भी सम्मन्तने एक कर केरी

है। 🔠 जून क्षेत्र रोज्य की महत्त्

-----बोश-स्त्र भोगान्यास 🔣 महत्त् प्रस्थाः विनास कर करवा। है । अञ्चलक क्रमान भी परमेशका कान करनेकारे प्रकार 📰 महान क्षेत्र प्राप्त केया है, सामन वर्षी अन्य 30 fr 1 "

कारानेंद्र प्रसार कोई सम्ब नहीं है. क्यानके संभाग कोई सा भूति है और व्यानके रायान कोर्च यह नहीं 🗎 हमारिने 🚥 अवस्य करे। अन्ये आसा स्थ परवास्त्रका क्षेत्र 🚃 कार्यके कारण केनीयन केवल जानते को हुन् डीवीं 🛗 कार को निर्देशी को 👑 केन्द्रिशिया आक्षण नहीं होते. (वे अल्लानियोगे अवस्थान **ार्ड और असलोलके ही मनवर्ग समे रहते** है) । चैसे अन्योगी पुरुवीको चिट्ठी और काव आहियो वर्ग 🞆 जूल मुर्तिनोका मन्दर्भ क्षेत्रा है, करी नरह फोनिकॉको ईक्सके हुन् पर्यंत्र 🔚 है। कैंग्रे राजाको अक्षे अस्तःपुर्व विकास नायान एवं परिवास दिन 🏢 है और समानेट लीन अले किया नहीं 🚃 🚃 जनार मनकान इंकरको अन्य:करवाने स्थान लगानेकाहे जात 🛮 अधिक 📖 🐛 माठ जनार्वेका जाना जिल्ला कर्मकान्ध्रे न्हीं। जैसे विकास हा देशन रूप 🖥 🚟

केवार अन्यःपुरके सोग है उस परस्के भागी होने हैं, जरी प्रकार गाउँ कालकर्नी पुरुष कर परस्की भी पर्त, से व्यानकोशियोको सुरूप होता है

क्रमचेत्रको साथनके निन्ने उत्तन पूजा कुछ करें सेक्ने हैं पर कर से में क क्षेत्रके विन्ने इद्योग करनेपातको सहस्रोकाने कारतः । वर्षे दिन्त सुकारत उपयोग कार्ये व्या वितर कोर्निकोचे कुराओं जन्म लेगा और कुर: ज्ञानकोत्रको काकर श्रीसारमागरको हरीय कारणा । योगका विकास पुरूष भी किया गरिएको पाना है, उसे पहालामी सन्दर्भ व्यानकोका अनुसान काके भी नहीं पाना । करोड़ी केंद्रकेला क्षेत्रोची पूचा करनेसे जो बार केला है, यह एक दिलकोगीको निवास केनेवरायने जात्र के पान्ता है। पत्र, वर्गकोत, क्षम, वीर्यकेकर और होम—हम तभी पुरस्कार्यक अस्तुत्रकों को करा निकास है, यह साथ करू किस्सी रिजीको 🚃 विकास का के जान है। जो 🏥 spra frembfreint fra unt \$, 4 क्रोताओंक्सील जरवाने प्रवृत्ते हैं और प्रकारकारणायः वहीं रहते हैं । होशाने हेरीकर 🐞 🎆 रिक्कोरिकोकी निष्टाका गता 🖥 स्थारक है, इसस्थिने बहायुक्तीके नारने कर विन्द्रको सुननेकास यो बहान् याची और बाहरी कोच राजांके अवनमें राजांकीय राजांकीय है। 🕮 कोच एक असियानासे पुरुवेचित करवाद क्राचीन नहीं 📖 गरी, हिल्मोनिकीयी सेना करते है, 📙 म्हान्त

क्य महिनेहरीतः सुन्तम्बर्धे च निर्दित्। सा सुन्यसूने वर्ण व्यवसिर्देशी साम्राह्मः ध्याचाः सम्बन्धे न लाला पर्योधान्। पत्रमेत् सुन्यन्त्रेनसम्बन्धे नैव निर्मे s (कि कुनक माज क का १९।२५,२४)

<sup>†</sup> क्षीत व्यवस्था होने कृषि प्राप्तको कः । बीच प्राप्तको **आस्तरामा**तं सभ वेस् ॥

मोन को और अवने क्रिक्नोनको भी अन्ते क्रीरको उन्हेंके जल्मे क्रसम्बर क्रमुखीक कर 🛗 है। क्रमुखिन चोजार्थी विकासकोच्य विवित्तों को अपने प्राचीका क्यूकोको प्रमुखे है। 🖥 क्यूको सार, 📖 करत है, व्य 📟 🗒 🚥 काल-वान, प्रत्या क्या ओको-विकारिको है—इसमें अन्यता हैनकर कालेकी क्रमार्थ आहे. देवन क्रम विकासेनियोकः क्रमानकाः वह है अवका के देन असीते सामार करें। चीनकां कारर-असना विकास होनार विकासकार करना हैना है, प्रकार है, अब: पानकों मुहलोसे पानका जानती भी भीर नहीं मृत्यु हे काम से यह हसी भेदन वहीं हे प्रवास । चेमधर्म और कम- जातर गुरू हे जात है—हर्तने संसम नहीं & a preferal eiler ausware aurflich ferenberit बहुत्तरने झाक 🔡 अन्तरं सम्बन्धन व्यक्ति, 🛚 वितास क्या और मच्चाओं; सर्वः चेनीकर THE PERSON NAMED AND POST OFFICE ADDRESS. मार्थे और सरकानुमेरे जारे कहा दिला नहीं अस्तापर विद्याल करके और हुए बचने उनके क्रम इस सर्वाची पृत्यु जीव्यार की नाती है। हेते, वैसे कारतका पता पतीने : Republications after their hard flow and flower first across flowership flow क्रमाधन करू है, उसके समान कुरा मोर्स निवास पासत है, यह देश भी परित हो जान काक वर्षक-मानेत्र विका नहीं है। इस है । जिए कार्यो परिवासके विकास से बाहर ही करा। अनः कहा पूर्व विक्रम् पुरस् करः सामग्र इत संस्था-नवारको 🚟 🚟 कुरतीको प्रोप्नार संस्कृत पुरस्केत पुरस्कार । पूर्वत 🗎 🚟 🐧 । प्रस्केत विरक्ष एक white 1999 formalisest arrests set a कारक साथ कर ने अवस्था साथ प्रसान विविद्या च्यान्यकृतिको अञ्च क्रेका विस्ताता केराकार दिखा हो गया है, यह केली बहै कोई पहल बात है से सामा अन वर्षक ओर्गाको ओन्फार समाप रहेक्ट्रेकी प्युक्ते — प्रतिकारिक **मा** क्रिन-परकारो संस्थाने ब्राह्म अक्टा करने सारावर है से या विकास समय उपन भौतिकोर्वे स्थान 🎆 स्थान पार्टिने । fleiben: meik gie berfend ande mebb समझकर बोद हैं और वैरान्यवेगरे रोग्या-अवर्गकारी प्राप्ति नहीं होती । ऐसे पुरास्के प्रा कूर्वक कार्रोका परिवास कर है। जो कहून बहुत-से अरिङ् देखावर अकरी पुरस्की निवास अर्थिको जस्तीने नक है का परित्र अर्थिको बार से, को पोरानुक्रको संस्था 🛚 पहल है या ज़िलासम्बद्धान्य हात है असम क्रिक्ट्रोक्का सामान्य रोग्य वार्तिके र 🕮 पांच क निर्देश्ये देशेयी भूति वर्दी भी केव च्युच्य सहि सरायात क्षेत्रर वही विशेष के जन अनुके लिए पालपर है। यदि ऐसे करका रहे हो रोग अमेरिक किया भी राज ही। पुरस्के अहेरको भी कोई कर्म करनेकी एका जानीका वरिकाम कर सकत है। जनकम हो से दूसरोका नामकम हो को और जनमी करके, विकासिने प्रशेषकी अधूनि देखा श्रामिको अनुसार विकासकीको सुरा करे। 

- ridge foregon -

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* कर रजाती है। बाँद ऐसा सम्बंध न हो 🔡 संबान) क्या करवाँ 🕬 🗷 बाँद अस्तर का पर्यक्त किस्सो सर्वित 📖

क्सकी शंतरीत विव्यक्तक हो से यह भी व्यक्त है । वरंगू 🚟 पञ्चरंतरी (शिवक्रीस्त्रीन (अवसम्ब ३९)

文

प्रापुरेकका अप्तर्धान, प्राप्तिकोका सरकातीने अवश्वत-सान और काशीने दिन्य तेजका दर्शन करके अद्धारतीके पास जाना, ब्रह्माजीका उन्हें सिद्धि-प्राप्तिकी सूचना देकर येखके कुमारशिलापर भेजना

सूत्रमें 🕮 है—इस 📖 सोक्को अवन्त्री व्यक्तराम श्रीकृष्णने यो जनवीय 🚃 🖼 💻 रतमय प्रकारभावने 🚟 📠 उन पुनियोक्ते ज्योग देवर क्रिक्ट व्यक्ति व्यक्ति सर्वकार अस्त्रज्ञाने अस्त्रज्ञांच हो यथे। सहस्रकार प्राप्त: भारत वैकियारकाके स्थाप राजनी सुनि साके अनाचे अवध्य-कान करोको सान क्ष्य । जन परमण सहाराजीने आवेशको पराहास मान्यतीकेची क्लाहिक मतनने भरी क्रूडी सम्बद्ध सुन्दर नदीके जनमें कहाँ महाने लगी। सरस्वती स्वीको उत्तरिका देख वृति कर-ही-मन बाहे प्रस्ता हुए। प्रचीने सम कनाह करके उसमें अवस्थान (पान) आरम्ब किया। इस न्योके प्रमुख्यम नामने वेजना आदिका लगैन काके पूर्वपुत्रस्वका सार्थ सारो हुए वे सम<del>ा के सम कारामधीवृत्तेका</del> ओर फेल विधे। उस सबब क्षेत्रसम्बद्ध बरजोसे निवासकर छीवनकी ओर व्यक्तेपाली भागीरशीयत दर्शय करके ३० अभियोपे प्रतये साथ किया और वानीरबीके ही किनारेका पार्न पर्व्यक्रक के आगे बढ़े। सक्तार असामधीये च्हेन्यर इन सम्बन्धे कही अल्पास हुई। वहाँ उत्तरपादिनी गहाने कान करके उन्होंने

अधिमुकेश्वर रिव्युच्य दर्शन और विविद्युर्वक कुरून विविद्धि कुछन करने प्राप्त ने करानेको उपाप हुए एक उन्होंने आवतात्राचे एक दिवा और पान्य आर्पुल प्रकाशनाथ 📖 देखा, 🛮 करेड़ी पूर्वेंच 📖 📖 पहल 🐃 असे अपनी प्राप्तक 🚃 नामुर्ग विकासको नाम 📺 🕮 📖 महरूपा विक्रोंने अपने सरीवर्षे अस्य तथा रक्त सा. वे शैक्को रिव्य परमुक्त पुनि निकार मानार अस नेक्स्में सीन हो बचे। इस स्वस्ती महास्थाओंके इस प्रकार स्टीव हे सानेवर सह केल सम्बद्धार अनुष्टम हो गया। यह देख अर्पुत-सी करने कील हुई। उस पहल् आक्रमंको देवनकर से वैधियारमको निवासी महर्मि 'बद्ध कथा है' इस कारको न बाजो हर स्वादशको सहे रहते ।

प्रमुक्त स्थाने काले ही स्त्रीवानातन क्यान्त्रेय व्यक्ती का व्यक्ति। अनूनि Minure-worth suftration flere project स्वध्वास्थ्यतः हुअतः, शिक्षः तरहः अनसे अस्परी कार्याम ह्याँ, अ अभिनीयो सुद्ध मृद्धि विस प्रवास कार्यक्रेसक्रिय साम्य स्तर्शक्तश्रेषे लगी भी और जिल अब्रतर रूप प्रज्ञपसम्बर्ग व्यक्तिका का देवीकारिका यह पूर्व पूरत का, ने सारी कते जनस्वत अध्योति

e stilge Spropter o Dantagentennen von abf felle fill fir ett e f. f. mad magnar vill fill firmen ent eftel fire ung nettigen en per

इस्तानीको क्याची । वित्र अपने कार्यके सुक्ता है । उसकी आहत कारत के सब एक बानेका स्थाप औं दिया काल के। प्रमेशियो एक वैक्तिराज्यक्तिकारी पुनि वर्षा पहेंचे, तब प्रत्यालांने इन्हें प्रत्यर ही रीक हिला ह में जुनि प्रकारकारों कारत के वर्ष-भारती वैद्य गर्भ । पूजर अचीत-वेद्यीने मारको सुन्युक्तको सन्ताकक अस्त परि । सन परमेड्डी जाताने कर्षे कृत्युत्तंत्र साथ स्थानिकी अस्त्रक की अर्थन के प्रतर्गनीयन प्राथनिक स्थानका शुक्रुकोर परम विश्व 🕍 गर्छ। सम्बद्धारम् पान्यानी अरीन आन्यारमञ्जेले विते 🚃 पारंद् राष्ट्रारेखाः स्थापेकको सीकाना

नेबोकी पराचे सुनीय बहर निवासो है। का समय गुणियर वाकाओ देरव्यान का कः कुलोर्वे सरस्य 🟢 व्यक्तिये उत्तरस फिया और यहे अस्टर्फ साथ सहस्राधिते निवासेका अस्तर पुत्रा ( मान्यसीका विका कुरते और राज्य या और वे वही जनकारीने अधीने कहा—'शहर्विके ! तुन्हें पान साम में । आ: अनेक पुरतेनर कोरो—'कही पालवैकिक रिविद् आह हेनेपर अपनार अ अवसर है। आवलीय चीतर काले (' यह रहा है। तुमने सेवेकारिक समझर कको हुए के बहेर एवं । कहनपर हारपायोगे किरकारकार अनुस्त्री असम्बन्ध की है।

शुराकर संद्रप्त करनेके रिप्ते गुण्युको स्थय प्रशासकारों जरी जनस विकास, स्वा

रिस्ने इस्ते अञ्चन से वे अपने नगरको करे. साथ अञ्चनीके पायनो अधिह हुए। पीतर गर्थ। सहस्वतर अवने स्थानवर केंद्रे पूर् बावार प्रचीने दूरते है राजानी जीते हाहाओं गानको कामसे करला स्वाहां रक्षने । पृथ्वीयर निरकर सकायीको जगाम निरका । और विकास कार्नेकारी मृत्युक और नामकों. किए प्रमादा आहेत कावार के मार्चि अनोंड गामकारिक रहाका अनवादक करते हुए वहाँ वका नवे और वहने ओरके अने केरनार हैंहै । वाकारकार कारने राने । उस सक्य ने गामनी उन्हें बढ़ी क्षेत्र देखा काररकार सहाले उनका और अञ्चलकों से सेवल के सुकापूर्णक 🚟 कुकार-समाचार कुछ और कराना कि पुक्रे के । उस केलावें किरवे बाहरी व्यक्तिको वहाँ पुरस्केनोका स्थल कुलाव उस्त है चुन्त है। क्योंकि सामुक्ति हो नहीं एक कुछ नदा है। अब तुम कवाओ, जम मामूरेम पूर्वे कक गुजकर अपूरव हो गये, तम हुन्ते wer flower? bon mich be bent mitte

हर पुरिचीचे अधानुध-सारको पश्चात् गुहुतीकोष प्रापे, चारामारीकी बाता चाने, upf börgögen einfer finnfegt afte अधिनुकेशा रिमार्थः 🗷 प्रशंत-पूजन काले, ध्यापात्रको सहात् नेता:पुराके दिकापी केरे, व्यक्तिक व्यक्तिको अस्ति स्थान संति स्थान हैतर का रेजके अवस्थ हो बानेकी एक पनि ब्राह्मतीचे विकासकर्वक क्ये कार्यकर प्रमान करके नहीं। साम ही यह भी समय कि 'श्रम असने धानों बहुत विकास सामित्र भी का रेजाने क्षेत्र-चीक 📖 न सके।' भूमिनोद्या कथा सुरक्ता निकाश कर्तुन्त क्याने विशेषम् दिस दिल्लाका गानीर प्रकारतीको प्रत्य अभिवासिक अन्यकानाची प्रत्यतिको ने अन्यत्र क्षेत्रात पुरस्कोरकोवर कृत्या

तिरक्षरपर, जहाँ देवता रहते हैं, काश्ते, वहीं बहुबर शक्तिक करेगा।'

उनके लिये अंदिन अभ्युत्सान आदि साकार जनी प्रीप्त हो यहाँ आयेंगे । वन्हें बहुत तक्का 🕮 बना दिया। तब उनके दक्षिणवर्ती कुमार-शिसापर गये। लिये मुझे बाल प्रोक हुआ और मैंने

करनेको उत्त्या है। जा केन पुरुषे दर्शनकी श्रीर्वकाल्यक च्यादेव और महादेशीकी जो घटना बटित हुई है, उससे वही बात उपासना करके नगीले भी बही अनुनय-सुवित होती है। तुनने वाराजसीमें बित्या की। इस प्रकार बाता करके किसी आकारको भीतर जो दीक्षिमान् दिश्य तेश गण उनको 🌆 गोनिसे पुरुषारा दिस्त्रया देखा था, यह स्तकात् ज्योतिर्गय स्थि ही और उन्हें पूर्ववत् राज्यकृषार-कथकी प्राप्ति वा, वसे बहेबरका बनुष्य तेन समझो । उस अरुवी । 🎟 समय महादेवणीने मुस्कराते तेक्यें औत और बाहुक्त-प्रतका चाल्य शृष्-ते अक्वे चनाव्यक्ष राद्येते कहा— करनेकारे पुषि, जो स्वयमंत्रे पूर्णतः विद्वा 'अवद्य ! सक्तकृष्णाः पुनिने वेति वे रसनेवाले वे और अपने पारको एक यह अवदेशना करके अपना येसा अहंकार पुर्वत थे, लीन हुए हैं। सीन क्लेकर में लागा प्रवाद विस्ता का, अंतः तुम्हीं अनको मेरे एवं जुक 📺 गये हैं। इसी मार्गसे 🗺 🍑 यक्तर्य स्थानयमा उपदेश हो। ल्हाना जोड़ द्वीत 🖟 सुवित प्राप्त क्षेत्रेनवाली है । सुन्हारे हिल्ले पुत्र गुहुब्बी ज्योंने बेरा क्यरण कर रहा 🖡 हुए इस तेजले यही बात पुष्पित क्षेत्री है। अस: 🗺 श्री अतको तुनो शिष्पके रूपमें तुन्हारे हिन्दे यह बड़ी समय दैवयक रूपं क्षिया है; तुनके उन्हेंस बाकर यह मेरे ज्ञानका कारिक्त हो गया है। तुम नेसर्वातके विक्रमा अवर्तक होगा और बड़ी सुद्धारा वर्षाध्यक्षके

मेरे पुत्र सनत्क्रधार, जो अकुछ युनि 🖡 🔻 महादेवजीके ऐसा कड़नेपर समस्त निवास करते हैं। के बहुर सरकार, भूतवाधः भूतवाधीक अध्यक्ष वर्षीये प्रातःकार मसका न-रोके आगमनकी प्रतिकारी है। प्रावकार स्थानीको वह अस्ता विरोधार्य की पूर्वकारमधी कात है सनत्कुवार तथा सनत्कुवार भी वेसे आहारो इस अञ्चानवञ्च अपनेको सब कोनिकोका गणराज ननीको अस्ता करनेके रिवर्ग मेसपर हिरोजनि मानने समे से । इसीरियरे दुर्विनीत - कुबार क्याना कर रहे हैं । गणाध्यक्ष नन्दीके हों गये में । यही बारण है कि उन्होंने किसी अवागवले जाले ही तुनलोग सन्तकुमासरे समय परमेक्कर शिक्षको सामने देशकार भी जिल्ली; बार्लीक अनवर कुण करनेके रिजी

नहीं किया। ये अपने महत्त्वार निर्मय केंद्रे विद्यालीय प्रदानके इस प्रचार सीता रहे । उनके इस अवराधाने कृतिक हो रन्दीने आदेश देकर धेकनेवर ये जुनि बेठ पर्वतके

(atwill Yo)

मेरुगिरिके कन्द-सरोवरके तटपर मुनियोंका सनसुभारजीसे मिलना, भगवान् नन्दीका वहाँ आता और दृष्टिपातमात्रसे पाश्छेदन एवं ज्ञानधोगका उपदेश करके खला जाना, शिषपुराणकी

## महिमा तथा पन्चका उपसंतार

तथा बैसे ही करकों (करवों) आदिनें अपने थीं। वहीं मृद्ध, डोल और चीणाकी व्यनि रिव्यं, दुसरोके लियं, विशेषतः देवपूजाके गूँज रही हो। उस किमानमें विकित रक्षजित

सूतनी कहते है—बाई मेर कर्वतवर वहीं हुए और दिशा पुरुष करूमें साम करने सागरके समान एक विकास सरोवर है, देशे वाले हैं। इस सरोवरके विन्तरेकी विसका नाम स्वन्त-सर है। उसका 🖛 अपूर्वके समान स्वतिहा, शीनत, रक्ता, असाय और इसका है। वह चरोवर सव बोरले स्कारिक प्रतिके विवासकादिय संपत्तित हुआ है। जसके चारों ओर संपी प्रस्तुओंसे किल्प्नेवाले पुरलेसे परे हुए कुध उसे आधारित जिले एको है। उस संचेत्रको शेबार, जगरा, बायल और कुमुदके पुण सारीके सम्बन कोचा धरी हैं और करते बादलॉके समान उठनी सारी हैं, विससे फार पंचात है कि आकाश को भूमिनर जार जाना है। वहाँ सुरक्ष्यक अपने-अक्टोके विके मुन्यर पाट और सीवियाँ है। यहाँकी भूकि नीली हिलाओंसे आबद्ध है। आही विज्ञाओंकी ओरसे यह सरोवर बड़ी सोप्स पासा है। यहाँ बहुत-से लोन जानेके रिजे बताते हैं और फितने ही नहकर निवालते शारों है। धरान अरांके बोल प्रात्नेपाधील और त्रणकार कीचीन सारात किने, यरकारा पाने. मिरपर जद्ध अधना किला रसाने या ग्रैड महाये, लागाटमें क्षिपण एटाने, वैरान्यते विश्वल एपं पुरुष्णराते मुख्याने बहुत-से प्रिक्टियार पद्मिषे, कर्लाकरीके पत्निके दोनोंमें, सुदर कल्दोंमें, कमन्द्रलुओंने जा। क्लो अप्सराएं हाम स्वकनाएं जी

किये वहाँसे निस्य जल और फुल के बाते हैं।

क्षेत्र है और कुछ स्रोल बेरीयर नैठकर एउन आदि करते हैं। ा अधेकाके जनर ततका एक कारपञ्चले जेवं हरिकी विकास जनी हुई वेदीया कोमल कुमलों विकास संस कारकारकारी समञ्जूनारची मेंद्रे में। में अच्ची अविकास समाधिके जाते समय वपरत हुए हो। इस समय बहुत-से प्रति-मुनि उनकी सेवार्थ बैंडे वे और योगीयर श्री क्नर्जा कृता काले थे। नेविवारण्यके

चुनियोंने वहाँ सवस्क्रमारबीका दर्शन

किया । अस्के परणोमें नताक प्रकारत और

ज्यके जाल-पास बेड पर्य । सनाहमारजीके पुष्टनेवर कर बावियोंने क्सी प्यों ही अपने

आण्यनका कारण कलना अतरम किया,

त्यों है आवज्ञाने इन्द्रीनचेंका तुनुस नार् सक्तवी दिया। उसी समय सुर्वक समान

तेवाको एक विचान इष्टिगोवर हुआ, जो

कर्तक्व क्लेक्सेंब्रुस्ट बाठें औरसे पिए हुआ

चैदोवा तना का और बीतिचोकों रुखियाँ

विस्ताओंदर सिम, अश्रत, फूल और छोड़े कू प्रविक्रक इंडिमोक्ट होते हैं। वर्डी

गारा-सामगर अगेक प्रकारको पुष्पवलि आदि ही बाती है। कुछ लोग सूर्वको अर्थ्य \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* असकी ओषा कहा की वाँ । जाून-से चुनि, इतने ही में वह चिनार बस्तीयर आ गया, शिख, गावार्थ, बहा, जारण अर्थेर क्रिक्ट लक्खुप्साने क्रेब ननीक्के साहाङ्ग जगान पाधारे, गाते और वाले बजाते हुए उस करके उनकी सुन्ति की और पुनियोंका विधानको सब ओररो चेरकर चार रहे थे, परिचय देते पूर् कहा—'वे छः कुलोपे असमें शुक्रभविद्वारों जुला और द्वैतिक एक्को अलग अधि है, को वैधिनारणकों दीर्घकारणो साहप-से जान पहले हैं।

क्ट्रें वेसका अभिनेतिहा आधुर यस बकाओ महत्त्व ही हो।

निभूषित अन्या-मताबार करूत रही थी, को स्ताका अनुहान करते थे। ऋहालीफे असके मोतुरकी सोचा बहाती थी। उस आदेशके आवका दर्शन करनेके रिप्ये ये विमानके पञ्चन्त्रपन्ने हो रोक्टीके जीन त्योग पहलेने ही को आपे पूर् हैं।' प्रहापुत्र बन्तारको समान प्रत्यक गाँकास एकामो अस्ताहरूकामा यह कामन शुनकर ननीचे कुद्ध बनके जीने दिला विद्यासकार बुद्धियासमातो वन सकते पार्शीको तत्कारः विकारमध्य तथा देशी पुरुवालेंड पान सेते. बाह्य द्वारता और ईवारिन जैनवार्ग क्री के। वे अपनी काल्सिके, प्रार्थेको स्था बीन्ते अध्यक्तेमका अमीरत वेपार ने फिर नेतीरी बढ़ी प्रोत्ता पा प्रे थे। चगवन, नहार्द्वातीके पत्त पत्ते गये। क्याकुनारने प्रांकरको अध्यक्षणक कार्योको सूच्या यह समाग्र हान साक्षण मेरे गुरू ज्यासको देनेकाले में अची मान्ने अगल्याका सिलाके. दिया और पुत्राचीन नगरामीने सुद्रो संक्षेपके आरक्ष्मनीय आदेशका धूर्तियान् स्वस्था होकर । यह तक कुछ बताया । तिपुरारि दिसके इस वहाँ आये से, असवा उनके तक्ष्में मार्च पुरामतकात उन्हेंस नेदति च जानवेगारे साक्षात् प्रान्तुका सामूर्ण अनुमद्ध ही सरकार. लोगोंको नहीं देवा प्राप्तिके । जो भाग और क्राप बारण करके वहाँ समके सामने हिन्म न हो, असको तथा नारिक्नोंको भी कारिकत हुआ था। शोध्याचारारी क्षेत्र विद्यान इसका अनीता नहीं देना पार्टिने । पार्टि ही करका आयुक्ष है। के लिप्नेप्सर गणोंके जीएका इस अवस्थिकारियोंको इसका अस्पक्ष हैं और पूरते विद्यालयको जाति उन्हेंच दिना गया से यह नरफ प्रदान करता व्यक्तिमारों है। इस्तें दिश्व-स्ताः है। जिन सोगोने सेवायुनत-मार्गसे इस विधालाओंका भी नित्त और अनुबद्ध पुराणका प्रमोश दिया, रिमा, पक्ष अथपा कारनेकी क्रांकि है। उनके बार जुकार्य हैं। कुल है, जनको वह सुरा तका वर्ग आदि अङ्ग-अङ्गर्गः व्याला युक्ति हेती है, वे दिन्ती प्रकृत करता है और अनमें निक्रय है क्षापुरेगारो रिजुनित है। क्षापुरी जान और जीवा केला है। इस मीरानिक गार्निक मस्त्रकार प्रदेश उनके जागूहर हैं। वे स्त्रकारी आन लेगोंने और सैने एक प्राच्यात देखाँ और स्टीक्टिय स्थापनिक कुरोक्ट प्रथमार किया है; अतः मैं सपास-क्योरण झेकर जा रहा है। हमलेगोंका सर्व समञ्जूष्मारका पूज प्रसामान्ते नितन क्या । सुनानीके आयोगीद देकर बरंग जाने वें क्षेत्रों हुन बोहकर को और उन्हें और कालने उस नहत्वक्रके पूर्ण हैं आगरामर्थन-सा करते हुए सद्दे हो पने । जानेवर वि सहावारी पुनि वित्तव-कर्तुका करिकारको आनेसे बारशिके आस्त्रास निवास करने रहने । तदनन्तर पशु-काहारी पूरनेकी इच्छासे उन सक्तने पूर्णतका पाञ्चवत-वसका अनुप्रान किया और सम्पूर्ण बीध पूर्व समाधिपर अधिकार करके वे अनिना महर्षि परमानगरको आश्च हो क्ये । कास उदास

एवन्डिक्ट्रिक्ट्रिकेट स्थात العلاء فينفا पठिकाणे अवलेन ओतामां च तथैव है। नारित्रकार र वस्त्राच्यानाराज्य अञ्चल वा अमलाय म्हेकल तथा वर्गकाम प्रश प्राच्यामा क्षेत्रकारे प्रवेश याचे हि प्राचनात्। अमलो गाँतमाधेति भक्तो भक्तिकादित्तकः ॥ पुगा बुर्ते च सम्पर्तिसृतिक 📼 🚮 पुरु । तस्तात् पुरः पुरातेष स्टब्स् 🗎 पुराह्मितः 🛭 Musical Suprement संबंध । परे असे समुद्रियम ल्लाब्रेस न संदर्भाश पुरस्तनाञ्च राज्यको विका वैद्यासा सरावाः। Sleep South to the Color of the School Buckling II मीव्यत्वधानि THE HORSE ! हर भुक्ताविक्षान् भोगानसे मुक्ति छनेक माज एक विकास स्थाप रित्यस्तीतीये परम्। बह्मसमितं पतिवर्षम् ॥ मारकमाराज्यद प्तिन्त्रियप्रागस्य पक्तः श्रेतमः सर्वयः। भगमः समुतः शालः सं करोत् स संबद्धः ॥ (विष् मा का संग्रह सा ४१।४३—५१)

व्यासओं कहते हैं-यह हिम्बयुराण पूरा हुआ, इस हितला पुराणको बड़े आदर एवं

जनतने पद्धनः तथा सुननः चाहिये। नारितक, सद्धारीन, त्रठ, महेसरके प्रति नक्तिसे रहित तना वर्मध्वजी (पासप्ती) को इसका उच्छेल नहीं देना चाहिये । इसका एक बार सवण करनेसे ही सारा पाव जस्म हो जाता है। धिलाहीन धिता पाता है और पक धक्तिकी समृद्धिका भागी होता है। वेष्यरा अवश कानेपर ज्लम पत्ति और वीसरी बार सुननेपर बुक्ति सुरूभ हो जाती है, इस्रस्थिये भुमुख् पुरुषोक्ते वार्रवार इसकत क्रमण करना वादिये। किसी भी उत्तर जलका जलका लिये शुद्ध-कृतिहरे इस पुराजवते परिव आवृत्ति बारनी चाहिये । ऐसा करनेसे पनुष्य इस फलको जाह कर लेता है, इसमें संदाय नहीं है। प्रस्तीन कासके रहजाउने, ब्रह्माणी तका ब्रेष्ट कैस्पोने इसकी स्त्रत आवृत्ति करके शिकका साक्षात वर्षम प्राप्त किया है। जो धनुष्य चलियरायया हो इसका बच्चा करेगा, 🕶 भी इहलेकमें सम्पूर्ण भोगोवा वयभोग काके अनामें भोज प्रदा कर लेगा। यह जेह किनपुराण भागकान् दित्यको अत्यन्त क्रिय है। यह सेदके कुल माननीय, भोष और मोझ देनेवाला तका भक्तिभावको बढानेवाला है। अपने प्रवचनको, होनों पत्रों तथा देवी पार्वतीबीके साथ भगवान अंकर इस प्राणके बक्ता और श्रीवाका सक्य कल्याम करें। (अध्याप ४१)

॥ वायबीवसंहिता सन्पूर्णे ॥

।) शिवपुराण सम्पूर्ण ॥